### श्रोसकाल जाति का इतिहास



श्रीमान् सेठ राजमलाजी ललवार्गाः, जामनेरः (श्रोसवाल-इतिहास के प्रधान श्राधारस्तम्म )



श्रीमान् सेठ राजमलजी ललवानी, जामनेर.

श्राप ही के उस्ताह प्रदान से इस महान् प्रन्थ की करपना को प्रवल उत्तेजना

मिली, त्राप ही की सहायता—सहयोग से इस प्रन्थ का कार्य्य विद्युन्

वेग से विकसित हुत्रा, श्रौर त्राप हो की मज़ल कामना से

यह प्रन्थ त्राज त्रात्यन्त सफलता के साथ सानन्द

सम्पूर्ण हो रहा है, त्रतप्य यह महान् प्रन्थ

त्रात्यन्त घन्यवाद पूर्वक त्राप हो की

सेवा मे समर्पित किया

जा रहा है।

निवेदंक लेखक-समुदाय

### सेठ राजमलजी ललवानी का संविध

### जीवन-परिचय

संसार के अंतर्गत कई व्यक्तियों का जीवन चरित्र इस प्रकार का होता है कि उसका विकास त्रिपत्ति और सम्पत्ति के घात प्रतिघातों के अंतर्गत ही होता है। कई महापुरुषों की जीवनियों को देखने से इस बात का पता लगता है कि उनका जीवन चक्र अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ परिवर्तन के प्रवल अंवरों में मँडराता हुआ उन्नति की ओर अग्रसर होता है। फिर भी यह एक अनुठा सत्य है कि इन सभी अनुक्ल और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंतर्गत जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वे प्रकाश की तरह चमकती रहती हैं।

सेठ राजमलजी ललवाणी की जीवनी का जब हम बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी कई तत्व हमें इसी प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं। इनका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति घात और विपत्ति सम्पत्ति के दुर्धर्श चक्रों में यूमता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। फिर भी हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विशेषताएं शुरू से इनके अन्दर थीं, वे आज भी उसी प्रकार बनी हुई हैं।

आपका जन्म संवत् १९५१ की वैसाख सुदी ३ को आऊ (फलोदी) नामक प्राम में हुआ।
जिस घर में आप पैदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था। खेती बाढ़ी का काम होने की वजह
से बाल्यकाल में आपको खेती और जँट की सवारी का बहुत काम पढ़ता था। मगर
पाल्यजीवन उस कठिन परिस्थिति में भी आपका उत्साह बढ़ा प्रवल था। जब आप ८ वर्ष के
हुए, जब अपने पिता के साथ खानदेश के मुदी नामक गाँव में आये तब वहाँ मराठी
की २ हास तक आपका शिक्षण हुआ। मगर इसी वीच आपके स्कृष्ठ जीवन में एक ऐसी विचिन्न घटना
घटी, जिससे आपके जीवन में एक बढ़ा ही महत्व का परिवर्त्तन हुआ। आपका एक सहपाठी लड़कों से
पेते उपने के लिये देवता को धारीर में लाने का हैंगि किया करता था। आप भी इस लड़के के चवकर
में आगये, और घर से पैसे ला ला कर उसे देने लगे। यह बात दैवयोग से आपके भाई को माल्य पढ़
गई और एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूब नारा। यह वहाँ से भागे, और घर न जाकर
दूसरे गांव का रास्ता पकड़ लिया, उस समय केवल ११ वर्ष की अवस्था में किसमत पर मरोसा करके
गामक पटेल ने इनको आश्रय दिया, और वहल भटाना नामक गाँव में पहुँचे। उस गांव के नीमाजी
नामक पटेल ने इनको आश्रय दिया, और वहल मटाना नामक गाँव में पहुँचे। इससे गाँव वालों को
रपयाँ से इन्होंने दूसरे बाजारों से सीदा लाकर इस बाजार में बचना ग्रुक किया। इससे गाँव वालों को

भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ आमदनी होने लगी। एक महीने में इन्होंने पटेड का कर्जा चुका दिया, तथा भू निज की पूंजी के कर लिये। इसी समय वहाँ पर एक और दगस का तथा दूसरी ओर खजूर का मौसिम चला। इस मौसम से भी आपने खूब लाग उठाया, तथा ४ महीने में ४०) जोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात माल्झ हुई, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, तथा वे भी यहीं आकर अपना धंधा करने लगे।

इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेठ छक्खीचन्द्रजी छछवाणी को एक पुत्र दत्तक छेने की आवश्यकता हुई। उनके पास इसके छिये करीब १२ छड्के उम्मीद्वार होकर आये। मगर उनमें से उन्हें एक भी पसन्द न आया। जब उन्हें श्री राजमछजी की खबर छगी तो उनके पिता रामछाजनी छछन्वाणी के पास उन्होंने खबर भेजी। झुछ समय पश्चात स्वयं सेठ छक्खीचन्द्रजी, राजमछजी को देखने के छिये "मुद्दी" गये। यद्यपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, फिर भी अपनी प्रतिमा के बरू से इन्होंने सेठ छक्खीचन्द्रजी को आकर्षित कर छिया और उन्होंने बढ़ी प्रसन्नता के साथ संवत् १९६६ में इन्हें इत्तक छे छिया। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जबदर्शत पढ़दा खाया।

सेठ राजमलजी के वाल्य जीवन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से पता चलता है कि गयिष इनका घर गरीव था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकृत्व थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतीष जनक रूप में नहीं हुई थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान थीं, जिन्होंने उन संकर की घंड्यों में जिनमें—कि माता पिता भाई वगैरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था—इनके उत्साह धैय्यं व सरसाहस को कायम रक्खा और थे एक बांके कर्मचीर की तरह मैदान में डटे रहे । आये जाकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने महान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक वहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि छोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और सीमान्य के मिलते हो उनकी आंखों में अहंकार जीर मादकता का नशा छा जाता है, तथा शिक्ष ही वे अपने कर्षक्य और बरिस्र से श्रष्ट हो जाते हैं। मगर यह आपकी बढ़ी विशेषता थी कि सीमान्य के इस प्रलोधन में भी आप वैसे ही सादे और कर्मशिख बने रहे जैसे पहले थे। बहिक आपकी विनयशीलता दिन दिन और जागृति होती गाई। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ रूक्खीचंदजी की तन मन से सेवा करना प्रारम्भ किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेठ रूक्खीचंदजी जीवित रहे, तब तक कभी उन्होंने इनको बिना साथ बैठाये मोजन नहीं किया।

संवत् १९६४ में सेठ छन्छोचन्द्रजी का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के समय करीव ४ छाछ रूपया वे अपने कुटुनिवयों तथा रिश्तेदारों को दे गये। तथा र छाछ रूपया उनकी मृत्यु के पश्चात् छर्च किये गये। सेठ छन्छोचन्द्रजी के पश्चात् सारे कार्य्य का बोझा आप पर आकर पड़ गया। केवल १६ वर्ष की उम्र में इतने बड़े काम और जमीदारी को संमालना आसान बात नहीं थी। मगर इन्होंने अत्यत दूरविज्ञात और बुद्धिमानी से इस काम को संचालित विया। सवत् १९७३ में आपका विवाह हैद्राधाद (दक्षिण) के मशहूर सेठ दीवानवहादुर थानमछजी छ्णिया के यहाँ हुआ। आपके हाथों में सत्र प्रकार की जिम्मेदारी आते ही राजनैति ह, सामाजिक, और थार्मिक सभी क्षेत्रों में आपको प्रतिमा चमक उठी। शापका राजनैतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत्व पूर्ण भागों में कास करता रहा ! सबसे
पहिले इस जमाने में जब कि भारत की राजनीत गवनेंमेंट की सेवा और राज्य भिक्त में ही सफल समझी
जाती थी, और महाला गांधी के समान महापुरुषों तक ने गवनेंमेंट की युद्ध में मदद
राजनैतिक जीवन पर्दुंचाने की अपील की थी । उस समय आपने गवनेंमेंट को ५० हजार रुपया वारलोन में प्रदान किया था । और कुछ रंगरूट भी युद्ध में मेजे थे । इससे गवनेंमेंट बढ़ी
प्रसन्न हुई । और उसने आपका स्टेच्यू जलगाँव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का
फ्री लायसंस प्रदान किया । इसके पश्चात जब भारतीय राजनीति का धोरण बदला, तब आपने इस ओर
मेवा करना प्रारम्म किया । जब लोकसान्य तिलक काले पानी से लौट कर मलकापुर पधारे,, तब आप वहाँ
की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ।

सन् १९२१ में जब महात्मा गान्धी का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें मी बहे उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको गवर्गमेंट का कोप भाजन बनना पढ़ा और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये। सन् १९२० में जलगांव के अन्दर बन्बई प्रान्तीय कांप्रेस कमेटी का जो अपिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आप ही थे। हो वर्ष पूर्व नहीं जो "स्वदेशी प्रदर्शनी" हुई थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी आप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार वोटों से बन्बई प्रान्त की तरफ से आग वस्वई की लेजिस्लेटिव केंसिल के सदस्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक- प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का लायसेंस पुनः वापिस मिल गया। आप श्रद सहर घारण करते हैं। तथा हर पुक राष्ट्रीय कार्ब्य में वहे ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं।

श्रुद सहर घाएण करते हैं। तथा हा एक राष्ट्रीय कार्य में बड़े ही उत्साह के साथ भाग छेते हैं।

आपका सामाजिक जीवन आपके राजनैतिक जीवन से भी बहुत उजवल है। भारतवर्ष के

कोसवालों में सुशार और उन्नति की जो टहर पैदा हुई है, उसमें आपका बहुत बढ़ा हाय रहा है। पिहले

पिहल आपने खानदेशीय ओसवाल सभा की स्थापना की। उसके पक्चात् सुनी पदमा
नातक एक मासिक पत्र का भी निकालना आरस्म किया। इसी समय अखिल भारतीय

भोसवाल महासभा की भी आपने स्थापना की, और आरम्म में आप ही उसके अध्यक्ष रहे। मालेगाँव में जब

इसकी कार्य कारिणी की मीटिंग हुई उसमें करीव १ हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके पक्चात् आपने

अपने जातीय युवकों को उक्व शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० हजार रुपया देकर "खानदेश

संस्था अभी तक करीव २० हजार क्रिय ओसवाल विद्यापना की। इसके प्रतिविध आये थे। इसके पक्चात् आपने

संस्था अभी तक करीव २० हजार क्रिय ओसवाल विद्यापना की। इसके प्रतिविध आये थे। इसके पक्चात् खानदेश

संस्था अभी तक करीव २० हजार क्रिय ओसवाल विद्यापना की। इसके प्रतिविध आये थे। इसके पक्चात् खानदेश

संस्था अभी तक करीव २० हजार क्रिय ओसवाल विद्यापना की। इसके प्रतिविध जुकी है। और करीब पश्

हार का फण्ड इसके पास मौजूर है। इसके अतिरिक्त जलगांव के अन्तर आपने ओसवाल जैन बोडिंग

के नाम से एक लागतेरी की भी स्थापना की। इस लायत्रेरी के पास इस समय करीव २० हजार रुपयाँ की

अध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रीमती भागीस्थीबाई

जायदार है। अपनी मातृमुमि वहल, के अंतर्गत भी अपने एक जैन गुल्कु स्थापित किया है। इसके

की "खानदेश एउयूकेशन सोसायटी" के उपाध्यक्ष हैं। अजमेर में होने वाले "अखिल भारतीय ओसवाल सम्मेलन" के प्रथम अधिवेशन के आप स्थागताध्यक्ष रहे, और उसमें आपने काफी सहायता पहुँचाई।

संवत् १९७२।७३ में जब अनाज का भाव एकदम मँहगा हो गया और जामनेर की गरीव प्रजा तबादी की स्थिति में आ गई, उस समय १२ महीने तक जनता को गेहूं व उवार सस्ते भाव में सप्ताय करने की जवाबदारी आपने अपने उपर छेली । उस समय आपने बाजार भाव से दो तिहाई मृत्य पर १ साल तक अनाज सप्ताय कर गरीव जनता को सहायता पहुँचाई । इपी प्रकार प्लेग तथा एन्फ्डएन्जा के समय में भी आपने पिलक की बहुत कीमती सेवाएँ कीं । न केवल इन संस्थाओं ही में रहकर आपने समाज सेवाएँ कीं । वर कई महस्वपूर्ण पंवायतों में भी आपने बहुत दिलचस्पी से भाग लिया । सिछीद, लोजरी, धृलिया, इगतपुरी में पंचीदे सामाजिक विवाद खड़े होने पर आपके समापतित्व एवं नैतृत्व में पंचायतें भी पूर्व उत्तमें आपने ऐसी बुद्धिमानो पूर्ण फैसले किये कि जिन्हें देखकर आपके सामाजिक उन्नत विचारों का सहल ही पता लगता है।

प्रारम्भ में आप कट्टर जैन बनेताम्बर स्थानकवासी थे। इसके बाद "पहाड़ी बाबा" नामक एक विख्यात साधु के सरसंग से आपको वेदान्त, पार्तजिल दर्शन और योगाम्यास का बहुत बौक लगा। इसी

धार्मिक जीवन

योगाभ्यास के निमित्त आपने अपने बगीचे में जमीन के भीतर एक बहुत शान्त और अध्य योगशाला का निर्माण कराया । इसके पदचात् आपने मुस्लिम, ईसाई और आर्यसमाज

अादि सब धर्मों का अध्ययन किया । इसके पश्चात् आपके जो विचार हुए, वे बहुत वक्च हैं। आपने अनुभव किया कि "इस जगत् में तोन प्रकार के धर्म प्रविक्त हैं" पहला ईश्वरीय धर्म, दूसरा प्राकृतिक धर्म और तीसरा मनुष्यकृत धर्म। ऑहंसा, सत्य, निर्वेर भावना और अखिल शान्तिमय विशुद्ध भावना ईश्वरीय धर्म है। तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर पानी पीना यह प्राकृतिक धर्म है। यह दोनों धर्म सत्य हैं और अमर हैं। तीसरा धर्म जो मनुष्यकृत है और मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति की बजह से जिसका रूप बहुत विकृत हो गया है, वह भेरभाव का प्रवर्गक है, और उसीने मनुष्य जाति में इतने भेदभाव और उपद्वन पैदा किये हैं। इन्हीं सब अनुभगों से आपका विश्वरास मनुष्य धर्म से दे इटकर प्राकृतिक और ईश्वरीय धर्मों पर जम गया है। कहना व होगा कि इस

सम्बन्ध में आपके विचार कितने उन्नत हैं।

उपरोक्त अवतरणों से स्पष्ट हो गया है कि क्या राजनैतिक, क्या धार्मिक और क्या सामाजिक
सभी विषयों में आपका जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहा है। आप खानदेन्न, बरार तथा महाराष्ट्र प्रान्त के
ओसवाल समाज में नामांकित धनिक और उदार पुरुष हैं। इस समय आपके सौभाग्यवती माणिक बाई
बामक एक पुत्री हैं, जिनका विवाह मांजरोद निवासी श्री दीपचन्द्रजी सबदरा के साथ हुआ है। आप
अभी वी ॰ ए॰ में पद्ते हैं। सेठ राजमलजी का जामनेर में 'लक्खीचंद रामचंद'' के नाम से बैंकिंग व कृषि
का कार्य होता है। आपकी जलगाँव दुकान पर भी बैंकिंग क्यापार होता है।

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास

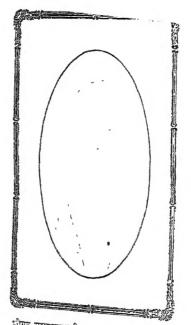

क्षीयुत् सुमन्त्रचन्द्रजी लूग्गावतः घामदा ( २०३ ,

#### परिचय:-

श्राप बरार प्रान्त की प्रासिद् फर्म मेसरी बुधमल विरहीचन्द्र लुखावत के मालिक है । श्राप वहे शान्त, विशुद्धहृत्य एवं उच्छन्द्रतियो वाले युवक हैं। इतनी अल्पवय होते हुए भी आए सभा, सोसायटिया तथा शिक्ता संस्थाओं में बहुत विलचसी से भाग लेते रहते हैं. एवं उनमें वदारतापूर्वक सहायताएं देते हैं । श्रोसवाल समाज श्राप जैसे 'अपने'' सम्पत्तिशाली एवं होनहार अवकों से बहुत बड़ी श्राशा रखता है। इस प्रन्थ के प्रसायन में आपकी सहायता एवं सहासुमूलि ने प्रकाशको के मार्ग को अत्यन्त सुगम किया है , Y Amer



द्योसवाल जाति का इतिहास 🤝



यन्य के माननीय एंरज्ञक

### ग्रन्थ के माननीय संरत्तक

4

#### १-रायबहादुर सिरेमलजी बापना सी० त्राई० ई०, इन्दौर

भारतवर्ष के जोसवाल समाज में आप सर्व प्रयम व्यक्ति हैं, जो इस समय इन्दौर के समान वहीं रियासत के प्रधान मंत्री (प्राइम मिनिस्टर) के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को सफलता पूर्वक सञ्चालित कर रहे हैं। आप बढ़े उदार, गम्भीर और महान हृदय के पुरुष हैं। इस प्रन्थ के प्रणयन में आपकी प्रेरणा ने प्रकाशकों के मार्ग को बहुत प्रकाशित किया।

#### २--श्री० मेहता फतेलालजी, खर्यपुर

आप सुप्रसिद्ध बच्छावत वर्मचन्दली के वंशन और उदयपुर के मृतपूर्व दीवान मेहता पन्नालालजी सी॰ आई॰ ई॰ के सुपुत्र हैं। आप वड़े साहित्य प्रेमी और इतिहास रिसक व्यक्ति हैं। प्राचीन प्रन्थों और वित्रों का आपके पास अच्छा संबह है। ओसवाल इतिहास के निर्माण में आपने भच्छा उत्साह पदान किया।

### २---खर्गीय सेठ चांदमलजी डहूा सी० त्राई० ई०, बीकातेर

ओसवाल जाति के रईस पुरुषों में आपका स्थान सर्व प्रथम था। अपने समय में आप ओसवाल जाति के प्रधान पुरुष थे। आप २६ उदार और महान हृदय के पुरुष थे। आपकी और से भी इस प्रन्य को अच्छा उत्साह प्राप्त हुआ। खेद है कि प्रन्य के छपते र हाल ही में आपका स्वर्गवांस हो गया।

### ४-वावू बहादुरसिंहजी सिंघी, कलकत्ता

आप कलकत्ते की सुप्रसिद्ध "हरिसिंह निहालचन्द" फर्म के मालिक और बंगाल के एक बढ़े जर्मादार हैं। आप बढ़े निवारसिक और साहित्य-प्रेमी पुरुष है। आपके पास भी प्राचीन वस्तुओं का दर्शनीय संप्रह है। इस प्रन्य के निर्माण में आपकी सहायता भी बहुमृत्य है।

### ५—जानू पूरतचन्रजी नाहर एम० ए० नी० एल०, कलकता।

क्षाप समस्त भोसवाल समाज में सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ हैं। न केवल ओसवाल समाज ही में प्रणुत सारे भारत के इतिहासकारों में भाप भपना एक खास स्थान रखते हैं। भाप बदे प्रसन्न चित्त और सरल हर्द्य के पुरुष हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह क्षापके पास बहुत गज़ब का है। आपने अनेकों ऐति-हासिक ग्रन्थों की रचना बहुत खोज के साथ की है। आपके हारा हमें इस ग्रन्थ की सामग्री संग्रह में बहुत सहायता प्राप्त हुई है।

#### ६-दीवान बहादुर सेठ केशरीसिहजी, कोटा

आप ओसवाल समाज के धन कुवेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस प्रन्थ निर्माण में अच्छी सहायता प्राप्त हुई।

#### ७—सिघवी रघुनाथमलजी वैकर, हैदराबाद (दिज्ञण)

आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश स्टाइल पर वैद्विग, न्यापार सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आपका हृदय बढ़ा विशाल और सहानुभूतिपूर्ण है। जितनी प्रसन्नता हमको आपके सहयोग में रहने से हुई उतनी अन्यन्न कहीं न हुई। आपकी सहायताएँ भी इस प्रन्थ निर्माण में बहुमूल्य है।

#### ८-श्री कन्हैयालालजी भएडारी, इन्दौर

आप भारतवर्ष के मारवाड़ी ओसवालों में पहले या दूसरे नम्बर के इण्डस्ट्रियालिस्ट हैं। आप इन्दौर के "श्रीनन्दलाल भण्डारी मिल" के मैनेजिय एजंट हैं। आपने भी इस ग्रंथ में अच्छी सहायता प्रदान की है।

#### ९-श्री ईसरचन्दर्जी चोवड़ा, गंगा शहर

भाप बद्दे उदार और इतिहास प्रेमी न्यक्ति हैं । आप करकत्ते के जूट के प्रसिद्ध न्यवसायी हैं । भापने भी इस प्रन्य में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है ।

#### १०-श्री इन्द्रमलजी ऌि्णया, हैदराबाद (दक्षिण)

आप हैदरावाद के सुविसद सेठ दीवान वहादुर थानमलकी छणिया के पौत्र हैं। आप बड़े सजन व्यक्ति है। आपने भी इस प्रन्थ में अच्छी सहायता की है।

#### ११-श्री शुभकरणजी सुराणा, चूरू

आप प्रसिद्ध व्यापारी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति है। आपने भी इस प्रन्य में सहीवता पहुँचाई है।

#### १२-श्री तिलोकचन्द्जी सुराणा, चूरू

आप तेरा पन्धी समाज में गण्यमान्य न्यक्ति हैं। आप कलकत्ते के मारवादी समाज में प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्य्यकर्ता हैं। इस ग्रन्थ में आपने भी सहायता पहुँचाई है।

Dan Dan and Dan and Colombia and Comment Daniand Daniand Daniand

### ग्रन्थ के माननीय सहायक

श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिंहजी, तहमणसिंहजी, उदयपुर. लालचन्दजी डढ्ढा, डढ्ढा एगड कम्पनी, महास. वावू लक्ष्मीचन्द्रजी छक्षानी, सिकंद्राबाद. (दक्षिण) वायू सोहनलालजी दूगड़, कलकत्ता सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर (गवालियर) सेठ वख्तावरमल मोहनलाल सेठिया पट्टालमसुला, मद्रास. राय साहिव सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उदयपुर. सेठ अवलसिंहजी, आगरा. सेठ हीरालालजी मुल्थान वाले, खाचरोद ( गवालियर ) सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द माबक, मद्रास. सेठ श्रगरचन्द्र मानमल चोरडिया, मद्रास सेठ खुशालचंद धर्मचंद गोलेखा, टिंडीवरम् (मद्रास). मेठ इंसराज सागरमल खांटेड़, ट्रिवल्ख्र ( मद्रास ) सेठ पृथ्वीराजजी ललवानी, मांडल (खानदेश) सेठ माणकचंद गेंदमल वेद, महास. सेट रावतमल भेरोंदान कोठारी, बीकानेर. श्री महासिंहराय मेघराज बहादुर मुर्शिदाबाद. श्रीयुत पुखराजजी कोचर, हिगनघाट. सरदारनाथजी मोदी "वकील" जोधपुर. संठ वनेचंद जुहारमल दूगड़, तिरमलगिरी ( हैदराबाद ) लाला रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर. सेठ जेठमल श्रीचंद गघइया, सरदार शहर. सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगड़, सरदार शहर. सेठ निहालचन्द पूनमचन्द गोलेखा, फलोदी. लाला शादीराम गोकुलचन्द नाहर, देहली. श्री जीवनमल चन्द्नमल वैगानी, लाडनूँ. श्री शिवजीराम ल्वचंद चंडालिया, सरदारशहर.

ď

प्रेस विजली से चलता है

काम उमदा, सस्ता श्रोर बहुत जल्दी होता है श्रोसवाल समाज का बहुत बड़ा छापाखाना

### त्रादर्श-प्रेस, त्रजमेर

( केसरगंज डाकखाने के पास )

इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेज़ी की पुस्तके, छेटर पेपर, बिक्फॉर्म, मानपत्र, कुंकुंपत्री, इकरंगे, दोरंगे व तीनरंगे

खिफास, मानपत्र, कुकुपत्रा, इकस्प, दारग व तानर ब्लाकों की छपाई भादि सबतरह का काम होता है ।

एक दिन में तीन फ़ार्म कंपोज़ करके छाप सकते हैं।

प्रूफ़ संबोधन का भी प्रबन्ध है। आशा है ओसवाल सजन अपना सब काम यहीं पर भेजने की कृपा करेंगे और अपने स्वजातीय प्रेस को अपनावेंगे।

विनीत-जीतमल ख्रीएया, संचालक

### भूमिका

भाज हम बड़ी प्रसन्नता के साथ इस महान ग्रन्थ को छेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। तिस समय हमने इस विशाल कार्य का बीड़ा उठाया था, उस समय हमें यह आशा न थी, कि यह कार्य इतने सर्वोह रूप में हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत हो सकेगा। फिर भी महत्वाकांक्षा और उत्साह की एक प्रवल विनतारी हमारे हदयों में प्रदीस हो रही थी, और वह हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। उसी की प्रेशण से ज्यों ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, त्यों त्यों सर्वतामुखी सफळता के दर्शन हमें होते गये। काम बढ़ा कठिन था, परिश्रम भी बहुत वड़ा था, मगर हमारा उत्साह भी अदम्य था। इसीका परिणाम है, कि हिन्दुस्तान के कोने २ में बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम छोगों ने इस महान प्रत्य की सामग्री एकत्रित की। हमारी चार पार्टियों ने रेखवे और मोटर को मिलाकर करीब १। लाख मील की गुसाफिरी की। जादे की कड़कड़ाती हुई रातों और गार्मियों की घषकती हुई हुपहरियों में हमारे कार्य-कर्ता अविश्रांत भाव से इसकी सामग्री संग्रह में ग्रंटे रहे। इस प्रकार करीब २० महीनों के अनवरत परिश्रम से यह प्रश्य इस रूप में स्वार हुआ।

इस प्रन्थ के अन्दर हमने ओसवाल जाति से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण वार्ती का उद्येत किया है। इस जानि का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और गौरवमय रहा है, यह बात इस इतिहास से पाउकों को भली भों ति रोबान हो जायगी। ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से कितना लाभ हुआ है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं प्रत्युत पाठकों का लाम है।

हमें सब से बढ़ी प्रसन्नता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवाल गृहस्थों ने हमारी इस योजना का हृदय से स्वागत किया। जहाँ २ हम गये, वहाँ २ के सद्गृहस्थों ने हमारा बढ़े प्रेम से स्वागत किया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की। कहना न होगा, कि यदि इसना प्रबल सहयोग ओसवाल गृहस्थों की तरक से हमें प्राप्त न हुआ होता, तो आज यह ग्रन्थ कहापि इस रूप में पाउनों की सेवा में न पहुँच पाता।

यद्यि अन्य के द्वारा जो सामग्री पाठकों के पास पहुँच रही है, वह बहुत पर्याप्त साम्रा में है, किर भी इसके अंदर जो मुटियां द्रोप रह गई हैं, वे हमारी नजरों से छिपी हुई नहीं है। पिहली मुटि जो हमें खरक रही है, वह उन शिलालेखों का न दिया जाना है, जो ओसवाल जाति के सम्बन्ध में हमें ग्राप्त हो सकते थे। यदापि इसके धार्मिक अध्याय में कई प्रधान २ शिला लेखों का वर्णन कर दिया गया है, फिर भी अनेकों ऐसे छोटे २ शिला लेख रह गये हैं जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी इस अन्य के लिए आवश्यक थे। दूसरी मुटि जिन प्रशस्तियों के फोटो इसने इस अन्य में दिये हैं, उनके अनुवाद यथास्थान हम नहीं सजा सके, इसका भी हमें अफसोस है। सीसरा यह विचार या कि भारतवर्ष के अंदर जितने ओसवाल प्रेम्युएट्स और रिफार्मर्स हैं, उनका संक्षित परिचय पुक स्वतंत्र अध्याय में किया जाव। इसके लिए इमने बहुत पत्र न्यवहार भी किया, मगर खेद हैं कि उन लोगों के पूर्ण परिचय न आने की वजह से

हमें इस कार्य्य से बंचित रहना पड़ा। ओसवाल लाति के निर्माण करने वाले जैनाचार्यों के चिन देने का भी हमारा विचार था, मगर असली चित्र प्राप्त न होने की वजह से वह विचार भी हमको स्थागित कर देना पढ़ा। अगर यह सब बुटियाँ पूर्ण हो गई होतीं, तो यह प्रम्थ बहुत ही अधिक सुन्दर होता। फिर भी जिस रूप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि अभीतक कोई भी जातीय इतिहास, भारतवर्ण में इसकी जोद का नहीं है। और हमें आशा है कि भविष्य में सुंदर जातीय इतिहासों की रचना करने वाले व्यक्तियों के लिये यह प्रम्थ मार्ग दर्श होगा। प्रेस सम्बन्धी जो अग्रुव्हियाँ इस प्रम्थ के अंदर रह गई हैं, उसके लिये भी हमें बहुत बढ़ा दुःख है। पर इतने बढ़े कार्यों के अन्दर जहाँ पचीशों व्यक्ति प्रृप्त पढ़ने वाले और मेटर तच्यार करने वाले हों, इस प्रकार की भूलों का होना स्वाभाविक है। दृष्टि दोप से या और किन्हीं अभावों से इस प्रन्य के अंदर जो भूले, बुटियाँ और किमियाँ रह गई हों, पाठनों से हमारा निवेदन है कि उनके सम्बन्ध में वे हमें अवश्य स्थित करें, यथा साध्य अगले संस्करण में उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रन्य के "ओसवाल जाति की उत्यत्ति, अभ्युदय" इत्यादि एक दो अधायों को छोढ़ कर, जितनी भी राजनैतिक, व्यापारिक और कोद्दितक इतिहास की सामग्री एकतित की गई है, वह सबओसवाल गृहस्थों के हारा ही हमें प्राप्त हुई है, अतयुव उसके सही या गलत होने की जवावदारी उन्हीं सज्जाने पर है।

इस ग्रंथ के प्रणयन में जिन सज्जानें ने महान सहायताएँ पहुँचाई हैं उनमें से श्रीयुत राजमल जी ल्लानात, सुगन्धचन्द्रजी ल्लाक्त, रायबहादुर सिरेमलजी वापना सी॰ आई॰ ई॰, मेहता फतेललजी, स्वांय सेठ चांदमलजी ढहा सी॰ आई॰ ई॰, सेठ बहादुरसिंहजी सिंधी, वानू प्रनचन्द्रजी नाहर एम॰ ए॰ वी॰ एल॰, दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी, सिंधवी रघुनाथमलजी बेंकर्स, श्री कन्हेयाललजी भण्डारी, श्री ईसरचंद्रजी चौपदा, श्री इन्द्रमलजी ल्रिण्या एवं श्री शुमकरणजी सुराणा का नामोक्लेख तो हम पहिले संरक्षकों के परिचय में कर ही चुके हैं। इनके अलावा मुनि झानसुन्दरजी, गणी रामललजी तथा जैन साहित्य मो इतिहास के लेखक, फलौदी निवासी श्रीयुत फूलचंद्रजी और श्री युत नेभीचंद्रजी झावक, श्राह्म के श्रीयुत मंगलचंद्रजी झावक, श्रीयुत असवंतमलजी सेठिया, हैद्रशवाद के श्रीयुत केशनलालजी गोठी, देहली के श्रीयुत गोक्डवचन्द्रजी नाहर, अमृतसर के लाला रतनचन्द्रजी वरद, जोधपुर के मेहता जसवंतरायजी, मण्डारी जीवनमलजी, भण्डारी अखेराजजी, भण्डारी विश्वनद्यजी दूर, उदयपुर निवासी लेफ्टिनॅट कुँवर दलपतिस्त्रजी इत्यादि महाजुमार्चों ने इस ग्रंथ के प्रणयन में जो अमृत्य सहायताएँ पहुँचाई हैं, उनके प्रति धन्यवाद प्रदर्शित करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अंत में आदर्श मिटिंग प्रेस अजमेर के संचालक वानू जीतमलजी ल्राण्या को भी धन्यवाद देना भूल नहीं सकते, जिनके सीजन्य पूर्ण व्यवहार ने इस प्रथ्य की छणाई में हर तरह की सह्लियतें दीं।

एक बार फिर हम पाठकीं को इस ग्रंथ की सफलता के लिए बघाई देते हैं और बुटियों के लिये क्षमा मांगते हैं।

शाति मन्दिर, मानपुरा (इन्दौर) तारीख १-५-१६३४ ईस्नी भवदीय— 'तेखकगण्''

## विषय-सूची

| विषय                                   |           | पेज नं ०            | विषय            |         |     | पेज नं०                  |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------|-----|--------------------------|
| सिंहायलोकन                             | ***       | 1                   | काविद्या        | ***     | *** | ३७८                      |
| भोसवाल जाति की उत्पत्ति                | ***       | 9                   | चील मेहता       | ***     | *** | 360                      |
| भोसवाल जाति का भभ्युत्य                | ***       | ₹1                  | चतुर (सांभर)    | ***     |     | ३८६                      |
| भोसवाल जाति का राजनैतिक औ              | र सैनिक म | हत्व ३९             | मुरडिया         | ***     |     | ,366                     |
| घार्मिक क्षेत्र में ओसवाल जाति         | ***       | 129                 | शिशोदिया        | ***     | ••• | <b>₹</b> ९३ <sup>3</sup> |
| भोसवाल जाति की मुख्य र संस्था          |           | 369                 | घॡंडिया         | •••     | *** | 399                      |
| शोसवाल जाति और उसके आचार               | र्ष       | 193                 | ंडोसी           | •••     | 100 | 809                      |
| योसवाल जाति के प्रसिद्ध ध              |           | • • •               | दूगड़           | ***     | 100 | ४०२                      |
| गेहदा                                  |           | ٦A                  | चोपड़ा          | ***     | *** | ४२७                      |
| पच्छावत                                | ***       | 177                 | गधैया           | ***     |     | ४३९                      |
| बोधरा                                  |           | 20                  | कोचर            | ****    | *** | 88£                      |
| दरसाणी                                 | ***       | 88                  | झावक            | ***     | 100 | 846                      |
| गुहणोत                                 | •••       | 86                  | गोडेछा          | 440     | 101 | 868                      |
| सिंचची, सिंघी                          | ***       | 30                  | सेडिया, सेडी, र | का      | *** | 850                      |
| भंडारी                                 | ***       | 119                 | वांठिया         | ***     |     |                          |
| वेद भेहता                              | ***       | 144                 | नाहरा           | ***     | *** | ४९३<br>४९९               |
| यापना                                  | ***       | 190                 | <b>छ</b> ञ्जानी | 444     | *** | ४९५<br>५०५               |
| कोडारी<br>लोदा                         | ***       | 239                 | बोहरा           | ***     | *** |                          |
| ***                                    | ***       | 488                 | चोराड़िया, (राम | पुरिया) | *** | 408                      |
| दर्श                                   | ***       | २६४                 | वोरद-वरद        |         | *** | ५०९                      |
| सुराणा<br>नाहर                         | ***       | ३७६                 | खींवसरा         | ***     | *** | 455                      |
| देघोरिया                               | ***       | २९७                 | नौलखा           | 400     | *** | 450                      |
| ल्ड्यामी                               | ***       | 335                 | <b>धाडी</b> बाल | ***     | *** | ५३ १                     |
| द्यापन                                 | ***       | ₹10<br>₹ <b>२</b> ८ | हरखावत          | ***     | *** | <b>५३३</b>               |
| त्रिगिया                               | •••       | 1                   | पावेचा          | 600     | *** | 454                      |
| धन्ता मेहता<br>धार्यस्या मेहता         | •••       | \$ \$ 8             | नांदेचा         | ***     | *** | ५३७                      |
| मानिकार                                | ***       | ३४६                 | खा <b>जे</b> ड  | ***     | ••• | ५३८                      |
| र्गेहरिया (मेहता)<br>रननपुरा, क्टारिया | •••       | રૂપર                | डागा            | ***     | *** | 480                      |
| संख्डाजन                               | ***       | 380                 | पारल            | ***     | *** | 485                      |
| भौसतवाल                                | ***       | ₹७०                 | वरमेचा          |         | *** | 480                      |
| दौनिया                                 | ••        | ₹७३                 | गोठी            | ***     | *** | 448                      |
| ***                                    | ***       | ₹08                 | प्रास्या        | 444     | *** | ५५५                      |
|                                        |           | 1                   | -               | ***     | *** | ५५८                      |

| विषय                |                   |      |      | पेज्ञ नं०   | विषय                  |         |     | पेज नं०     |
|---------------------|-------------------|------|------|-------------|-----------------------|---------|-----|-------------|
| बेंगाणी             |                   |      | ••   | ५६१         | पटावरी                | ***     | ••• | 458         |
| चंडािल              | पर                |      |      | ५६२         | बम्बोली, श्री श्र माल |         | ••• | Ęąų         |
| कठौतिर              | ा, भूतेहिया       |      |      | ५६५         | सबद्धा                | ***     | *** | 474         |
| कांसरि              | ા, <i>પૂ</i> રાવા | 444  | •    | યુદ્દ       | जाळोरी                | ***     | *** | <b>4</b> 28 |
| समद्बि              |                   |      | **   | પુદ્        | फलोदिया, धृपिया       | ***     | ••• | <b>434</b>  |
|                     | વા                | 144  | ***  |             | मुदरेचा (बोहरा)       |         | •   | Ęį          |
| खांटेड              | _                 |      | **   | 468         |                       | ***     | *** |             |
| सम्बह्य             |                   |      | ***  | ५७२         | वैताला                | ***     | **  | <b>4</b> ₹1 |
| संचेती,             | सुचिन्ती, स       | चेती |      | 405         | विनायक्या             | •       | *** | 444         |
| भंसाळी              |                   |      |      | 308         | मालू                  |         | *** | 133         |
| वस्व                | ***               | ***  | •••  | 46३         | मरोडी                 | ***     | *** | 448         |
| <b>फिरो</b> दि      | यर                |      | ***  | ५८५         | सावण सुवा             | ***     | *** | ६३५         |
| बोरदिय              | r                 |      |      | 4/8         | रेदासनी               | ***     | *** | <b>{</b> }0 |
| कीमती               | •                 |      | •    | 460         | <b>नीमानी</b>         | ***     | 441 | 454         |
|                     |                   | ***  | ***  |             | घेमावत                | ***     |     | 113         |
| पीतिछि              | π                 | ***  | ***  | 986         | देवड़ा                | 9484    | 411 | (80         |
| जम्मद्              |                   | ***  | **   | 460         | हाँगी                 | 444     | ••• | 183         |
| नखत                 |                   | ***  | 116  | 431         | भांचलिया              |         | 44  | £83         |
| <b>स्ट्रॅकड़</b>    |                   | ***  | ***  | પુરુક્      | गोधावत                | • •     |     | £ # }       |
| खर्जांची            |                   | ***  | ***  | પુરુષ       | दनेचा (बोहरा)         | ***     | • • | 688         |
| ्रकोचेटा            |                   |      | 9004 | 490         | वागचार                | ***     | *** | 688         |
| सांढ                | ***               |      | ***  | <b>५९९</b>  |                       | ***     | ••• | <b>₹84</b>  |
| भाभू                |                   |      | ***  | 800         | सालेचा, टांटिया       | 455     | *** | 183         |
| <b>लिगे</b>         |                   | ***  |      | €08         | अवद् ।                | 444     | 441 | 888         |
| मनिहार              |                   | ***  | •••  | <b>ξ</b> 0ξ | ठाकुर<br>भादाणी       | 471     | *** | <b>E</b> 70 |
| 4.5                 |                   | •••  | ***  | 803         | पगारिया, भटेदड़ा      | **      | *** | £86         |
| 2                   |                   | ***  |      | Ęŋŋ         |                       | <u></u> |     | E48         |
| . मालकस             | ***               | •••  | ***  | £15         | प्नमियाँ, ललूँ हेवा   |         | *** | Ę Y O       |
| र मार्थ्य<br>नागौरी |                   | •••  |      | • • •       | छज्ञहानी, भूरा        | ***     | ••• | Ę41         |
| नागारा<br>गुगलिय    |                   |      | ***  | ξ <b>ξ</b>  | गाँधी                 | ***     |     | ६५३         |
| •                   |                   | •••  | ***  | ६१४         | गड़िया                | ***     | •   | guy.        |
|                     | ा, सखढेचा         | ***  | ***  | ६१५         | रूणवाल                | ***     |     | <b>६</b> ५५ |
| बर्राङ्या           |                   |      | ***  | ६१७         | सीयाल, रायसोनी, व     | धातरला  | **  | ,           |
| बनवट                |                   | ***  | ••   | ६२०         | मरलेचा, महेचा         | ***     | *** | ĘYĘ         |
| बढ़ेर, भ            | ड्गतिया           |      | ***  | ६२१         | बागमार, कुचेरिया,     | ह इया   | *** | ६५०<br>६५८  |
| स्रांबला            | •                 | •••  | ***  | ६२२         | <b>धोका</b>           | ***     | ••• |             |
| हिंगड               |                   |      | ***  | ६२३         | परिशिष्ट              |         | *** | દ્વડ        |

मोट--कई खानदानों के परिचय मूल से यथास्थान छपना रह गये और कई परिवारों के परिचय ग्रन्थ छप चुक्री के पश्चात् आये। अतण्व ऐसे सब परिवारों के परिचय "परिजिष्ट" में दिये गए हैं। सिंहावलोकन

ओसवाल जाति के इस विशाल इतिहास के द्वारा जो गहरी और गवेवणा पूर्ण सामग्री पाटकी के सामने पेरा की जा रही है हमारे खवाल से वह इतनी पर्याप्त है कि प्रत्येक विचारक पाटक के सम्मुख वह ओसवाल जाति के तथान और पतन के मूल भूत तत्वीं का चित्र सिनेमा फिल्म की शरह खींच हेगी। प्रायेक व्यक्ति, जाति और देश के इतिहास में कुछ ऐसे विरोधात्मक सूल भूत रुख काम करते रहते है जो समय आने पर या तो उस जाति को उत्थान के शिखर पर छे जाते हैं या पतन के गर्भ में टकेल देते हैं । बहना न होगा कि संसार के अन्तर्गत परिवर्त्तन का जो प्रवल चक्र चलता रहता है वह इन्हीं तत्वों से संचालित होता है। धोसवाल जाति के इतिहास पर भी यदि यही नियम चरितार्थ होता हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

इम जाति के इतिहास का मनीयोग पूर्वक अध्ययन करने से हमें इसमें कई स्क्म तल काम करते हुए रिटिगोचर होते हैं। हम देखते हैं कि सध्ययुगीन जैना चार्यों के अन्तर्गत सारे विश्व को जैन धर्म है सप्टे दे नीचे राने भी एक प्रवरु भहत्वाकाँक्षा का उदय होता है, और उसी महत्वाकाँक्षा की प्रक चिन गारी से ओसगल जाति की स्पापना होती है। स्थापना होते ही यह जाति वायुवेग के साथ, उन्नति के मैरान में अपना घोड़ा फेंकती है और क्या राजनैतिक, क्या सैनिक और क्या व्यापारिक सभी क्षेत्रों में अपना प्रवड अस्तित्व स्थापित कर देती है। प्रति स्पर्का के मैदान में वह अपने से प्राचीन कई जातियों को पीछे रस देती है। इसकी इस अकल्पिक उसति के कारणों पर लग्न इस विचार करते हैं तो इसे इसमें सबसे पहला तत्व जैनचारुयों भी दुद्धिमत्ता और उनकी विवेकशीलता के सम्बन्ध में मिलता है। इस काति को स्थापना के अन्तर्गत तैनाचाय्यों ने तिन उदार मादनाओं और सिद्धान्तों को रक्ता, उसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस जाति के संगठन में जातीय, धार्मिक और भौटुनिक आदि सभी प्रकार की उन स्वाधीनताओं का अस्तित्व रक्खा गया, जिसके वायुमण्डल में रहका उसका प्रत्येक सदस्य अपना सांसारिक और नैतिक हर प्रकार का निकास कर सकता है।

सामाजिक श्रष्ट विन्दु से यदि देखा जाय तो इस इतिहास में हमें स्पष्ट दिखकाई देता है कि वैगाचारयों ने जाति पांति के विवार को गीम बख कर प्रतिमा और शक्ति के मान से तेजस्वी प्रक्यों को इस जाति में मिलाना प्रारम्म किया। उन महात्माओं ने इस जाति में उन्हीं प्ररुपों को अहण बैगर भी वा सामा- करना प्रारम्भ किया जो या तो अपने मालिक के वल से राज शासन की धुरी को दिक दृष्टि दिन्द इसा सबते थे. या जो अपनी अजाओं के बल से रणक्षेत्र के घोरण को बदल देने में सफल हो सहते थे अथवा जो अपनी व्यापारिक चताता से आर्थिक जात के धन्तर्गत भागा पर रोक देने की ताबत रखते थे। फिर चाहे वे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिया, चाहे वेत्रया क्नोंने ६र समय लुने हुए और प्रतिभाशील व्यक्तियों के संगठन का च्यान रक्ता । इसका परिणाम यह इमा कि इस काति में बितने भी लोग सम्मिलित इए वे सब शक्तिशाली और प्राकृतिक विशेषताओं से सम्बद्ध थे । एक और वहाँ उन्होंने राजनैनिक वातावरण में अपने अद्भत करिरमे दिखळाये. दूसरी और उसी प्रकार सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने धपनी भुजाओं के वल से काया पंलर कर दिया। वे स्वयं चाहे राजा न बने हों, मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने कई राजाओं को बना दिया। इसी प्रकार ज्यापारिक लाइन में भी उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम प्रकट किया। सच बात तो यह है, कि वे निघर ख्रुक गये विजय भी उघर ही हो गई।

जोधपुर, उदयपुर, बीकारेर आदि रियासतीं का इतिहास देखने से पता छगता है कि सोवहनीं शताब्दि से छेकर बीसवीं सदी के आरम्भ तक इन रियासतों के शाशन संचालन में ओसवालों का प्रधान हाथ रहा है। जोधपुर स्टेट के अन्तर्गत साहे चारसी वर्षों में छगभग १०० दीवान ओसवाल हुए, इसी प्रकार वहाँ की मिलीटरी लाइन में भी उनका काफी प्रभुख था। राजनैतिक प्रतिभा इसी प्रकार मेवाव और वीकानेर में भी हमें पचीसों प्रधान, दीवान और फ़ौजबश्री (कमाण्डर इन चीफ) ओसवाल दिखलाई देते हैं। इसके साथ ही यह बात भी खास तौर से ध्यान में रखने की है कि वह समय आज की तरह शान्ति और प्रक्ष्यवस्था का न था, उस समय भारत के राजनैतिक वातवरण में अशान्ति के भयद्वर काले बादल सण्डरा रहे थे। मिनिट मिनिट में साम्राज्यनीति और राजनीति में परिवर्तन होते थे । जिसकी वजह से शासकों का आस्तित्व खतरे में था. दीवान और मुसाहवों की तो बात ही क्या. मगर कठिनता की उस काल रात्रि में भी ओसबाढ राजनीतिकों ने अपने अस्तित्व को नष्ट न होने दिया । यही नहीं कठिनाइयों की भयकर कसौटी पर अस जाने की वजह से उनका अस्तित्व और भी अधिक प्रकाशित हो उठा, और उन्होंने अपने अस्तित्व के साथ २ अपने माहिकों के अस्तित्व की भी रक्षा की। मुहणीत नैणसी, भण्डारी खींवसी, भण्डारी रमुनाथ, भण्डारी गंगाराम, सिंघवी जेठमल, सिंघवी इन्दराज, सिंघवी घनराज, सिंघवी फतेराज, बच्छावत कर्मचंद, मेहता हिन्दु मल, मेहता जालसी, कावड़िया भामाशाह, सिंघची द्यालदास, मेहता अगरचंद, मेहता गोकुलचंद, मेहता शेरसिंह, जोरावरमल वायना इत्यादि अनेको प्रतापी ओसवाल सस्तादियों की गौरव गाथाओं से आज राजस्थान का इतिहास प्रकाशित हो रहा है। रियासतों की ओर से इन कोगों को प्राप्त हर रुकों, परवानों से पता छगता है कि उनकी सेवाओं का उस समय कितना बढ़ा मुख्य रहा था।

राजनैतिक क्षेत्र ही की तरह ये लोग घार्मिक क्षेत्र में भी कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इस जाति के घार्मिक इतिहास में भी हमें समराशाह, करमाशाह, चर्च मानशाह, वीहरूशाह, भैंसाशाह, पैयड़-शाह. कर्मचन्द वच्छावत. जगत सेट, जैसल्मेर के बापना (पदवा) बंधु इत्यादि ऐसे र

धार्मिक जगन में महानपुरुपों के उक्लेखनीय नाम मिछते हैं जिन्होंने लाखों रुपये खर्ष करके बढ़े र संघ निकल्याये, शर्म्रजय आदि बड़े र तीथों का प्रनर्निमर्गण करवाया, प्रतिमाओं की

प्रतिष्ठाएँ कीं, शास्त्र भंदार भरवाये, अकाल पीड़ितों के लिये अस के भंदार खोल दिये, हत्यादि जितने भी भहान और उदारतापूर्ण वार्ते हो सकती हैं, वे सब हमें इस जाति के इतिहास में देखने को मिलती हैं।

धर्म में इतनी गहरी अनुभूति रखने पर हमें यह विशेषता इस जाति के होगों में देखने को मिलती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गुलामी और सङ्घीर्णता के चक्कर में ये लोग न फंसे और यही कारण है कि अहिंसा धर्म का पालन करनेवाली इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को तलवार के

धाट उतार दिया. मगर जैन धर्म की अहिंसा कहीं भी उनके मार्ग में बाधक न हुई। इसी प्रकार जब भावस्यकता महसूस हुई तो इस जाति के कई परिवारों ने वैष्णव धर्म को भी श्रहण कर छिया। मगर उनका जातीय संगठन इतना मज़बत था कि इस धर्म परिवर्तन से उस संगठन की विरुक्तर धका न पर्डेंचा। भागे जाकर हो यह धार्मिक खाधीनता और भी व्यापक हो गई, और आज तो हम ओसवाल परिवारों में मित्र र धर्मों की एकता के अदसत इस्य देखते हैं । एक ही घर में हम देखते हैं कि पिता जैन है, तो माता वैष्णव है, पुत्र आर्व्यसमाजी है तो पुत्रवधू स्थानकवासी है, मगर इस धार्मिक स्वाधीनता से उनके कौदुन्त्रिक प्रेस और जातीय संगठन में किसी भी प्रकार की वाधा नहीं आसी ! इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक बंधनों की वजह से जातीय संगठन में अभीतक कोई शिथिखता न आने पाई ।

इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि इस जाति का मुत्सुद्दी वर्ग जिस समय अपनी राज्ञनैतिक प्रतिमा से राजस्थान के इतिहास को देदीप्यमान कर रहा था। उसी समय उसका न्यापारिक वर्ग हजारीं माइल दूर देश विदेश में जाकर अपनी न्यापारिक

प्रतिसा से कई अपरिचित देशों के अन्दर अपने सजबूत पैरों को रोकने में समर्थ हो व्यापारिक होत्र में रहा था। कहना न होगा कि उस जमाने में रेलु, तार, पोस्ट आदि पातायात के साधनों की बिलकुल सुविधा न थी, यात्राएँ या तो पैदल करनी पहती थीं या बैल गाहियों और जँठों पर । अन्यकार के उस घनघोर युग में ओसवाल व्यापारी घर से एक लोटा डोर लेकर निकलते थे और " घर कूँच धर मुकाम" की कहावत को चित्तार्थं करते हुए, महीनों में वंगाल, आसाम, मदास इत्यादि अपरिचित देशों में पहुँचते थे। ये छोग वहाँ की भाषा और रीति रिवाजों को न जानते थे और न वहाँ वाले इनकी भाषा और सम्यता से परिचित थे। मगर ऐसी मर्थकर कठिनाई में भी ये लोग विचलित न हुए, और इन्होंने हिन्दुस्तान के पुक्र छोर से दूसरे छोर तक छोटे २ व्यापारिक केन्द्रों में भी अपने पैर अध्यन्त मजबूती से से रोप दिये और छाखों रुपये की दौलत प्राप्त कर अपने और अपने देश के नाम को अमर कर दिया । कहाँ मागौर, कहाँ बहाल, कहां उस समय की भयंकर परिस्थिति, और कहाँ लोटा डोर लेकर निकलने वाला सेठ हीरानन्द १ क्या कोई करपना कर सकता था, कि इसी हीरानन्दके व शत भारत के इतिहास में "जगत् सेठ" के नाम से प्रतिद्ध होंगे, और वहां के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण पर अपना एकाधिपत्य कायम कर लेंगे ? सच बात तो यह है कि प्रतिमा के लगाम नहीं होती, जब इतका विकास होता है तब सर्वतोमुखी होता है। और यही कारण था उसी हीरानन्द के वंशनों के घर में एक समय ऐसा आया जब चालीस करोड़ का ज्यापार होता था, और सारे भारत में वह घर प्रथम श्रेणी का धनिक था। लाई काहव ने अपने पर लगाये गये इल्लामों का प्रतिकार करते हुए लन्दन में कहा था कि-"मैं जब सुर्शिदा बाद गया और वहाँ सोना चांदी और सवाहरात के बहे ? डेर देखे, उस समय मैंने अपने मन को कैसे काबू

अपनी व्यापारिक प्रतिभा के वल से भारत भर में फैल गये। और आज भी उनके वंशव अत्यन्त प्रतिष्ठा के कपर के अवतरणों से हमें यह बात रुपष्ट मालूम हो जाती है कि किसी जाति को उन्नति के

में रक्ता, यह मेरी अन्तरात्मा ही जानती है।" इस प्रकार इस जाति के और भी हजारों लाखों परिवार

शिलर पर आरूढ़ करने के लिये जिन २ गुर्जों और प्रतिमाओं की आवरयकता होती है वह ओसवाल जाति में
यी। हतना होने पर भी इस जाति का अक्षय प्रताप इतिहास के पृष्टों पर अधिक
पतन का गारम्य समय तक टिका न रह सका, और उन्हीं महान् पुरुषों के वंशन धीरे २ गिरते हुए आज
ऐसी कमजोर स्थिति में पहुँच गये, इसका कारण क्या ? क्या यह केवल भाग्य का फेर
है ? क्या यह केवल विधि की विढयना है ? या इसके अन्तर्गेत्र भी कोई रहस्य है ? इतिहास स्पष्ट रूप से
घोषित करता है कि संपार में विना कारण के कोई कार्य्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के अन्त
काल में भी उसका मूल भूत कारण विद्यमान रहता है । अगर ओसवाल जाति उख्यान के ऊँचे शिखर
पर पहुँची, तो उसकी जढ़ में भी कई महत्वपूर्ण तस्य विद्यमान ये और अगर आज वह अपनी स्थिति से
इतनी नीचे गिर गई, तो उसके अन्दर भी उतने ही मजबूत कारण हैं। नीचे हम उन्हीं में से कतिपय कारणों
पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयक्ष करते हैं।

इस जाति के पतन का पहला कारण जो हमें इतिहास के पृशें पर दिखलाई देता है, वह मुसुिंद्यों को पारस्परिक फूट है। राजस्थान के ओखनाल मुत्सुदी राजनीतिज्ञ थे, वीर थे, स्वामि भक्त थे, अपने स्वामी के लिए हंसते २ अपनी जान पर खेलजाना उनके लिए रोज की मामूली बात

मुख्यदियों की पारस्परिक फूट थो, इन सब गुणों के होते हुए भी उनमें बन्ध विद्रोह की जगन बहुत जोरों से

प्रज्वलित थी, अपने भाइयों के उत्कर्ष हो सहन करना उनके लिए बहुत कठिन था, और यही कारण था, कि इन लोगों के बीच में हमेशा भयद्भर पर्व्यंत्र चला करते थे। जहाँ कोई एक दीवान हुआ, तो उसको विरुद्ध पार्टी वाले, उसीके भाई, हर तरह से उसका नाश करने की कोशिश में लग जाते थे। ऐसी कई दुःखपूर्ण दुर्घंटनाएँ हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं, कि राजनैतिक पद्ध्यंत्रों में पद्कर समय २ पर जिन बढ़े २ मुत्सुदियों का चूक (कतल) हुआ उन घड्यंत्रों में उन्हीं के सजातीय सब से अधिक लीडिंग पार्ट ले रहे थे। इन्हीं घात प्रतिघातों से इस जाति की उन्नति में बहुत ठेस पहुँची। इसी प्रकार इस जाति के पतन का दूसरा कारण मुत्सुदी हाँस का नकली आडक्यर और झूज अमिमान है। घर में बेशक चूहे दण्ड पेलते हों, खाने को फाकाकशी हो, मुत्सुदी हाँस का व्यक्ति इन सब कहीं को सहन कर लेगा, मगर व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका को उपार्जन करने में अपनी बहुत बढ़ी बेइजाती समझेगा वह दस रुपये की राज्य की नौकरी करना पसन्द करेगा, मगर स्वतंत्र व्यवसाय की कर्यना भी उसके मिस्तक को दुःखदायी होगी। इसका भयक्षर परिणाम यह हो रहा है कि इन्ही रियासतों में जहाँ पर किसी समय इन लोगों के पूर्वजों ने राजाओं तक को अपने एइसानमन्द पनाए थे, वहीं इन लोगों की बहुत खराब सियति हो रही है, और पीरे २ इनकी प्रतिद्धा और इज्जत भी कम होती जा रही है, और निर्माल्य पदार्थों की तरह से अपने जीवन को वितारहे हैं। फिर सीम्बूँछ पर चांवल हहराने की इनकी नकली ऐंट आज भी कायम है।

इस जाति के पतन का दूसरा जबदंस्त कारण इसके अन्दर पेदा हुई साम्पदायिकता और धार्मिक मतभेद हैं। सच पूछा जाय तो इसी जहरीले कारण ने आज इस जाति को रसातल में पहुँचा दिया है। हम तो स्पष्ट रूप से निःसंकोच और निर्भीक होकर यह घोषित कर देता चाहते हैं कि जोसवाल जाति उरथान के इतने जँचे शिखर पर पहुँची उसका प्रधान कारण भी तत्कालोन जैनाचार्य्य थे और आज लो वह पतन की इस चरम सीमा पर पहुँच रही है इसका साता उत्तर दापित्व भी वर्तमान धर्माचारणों पर ही है। धर्म संस्था मतुष्य की मातुकता का विकास करने वाली संस्था है। इस मातुकता को यदि उचित गार्थ से संबालित किया जाय तो इसीमे संसार के बढ़े से बढ़े उपकार सिद्ध हो सबते हैं और यदि इसी को गलत रास्ते पर लगा दी जाय तो के किया मातुकता का उप-

वक् अकार ताल वा राज्य हैं। प्राचीन जैताबारकों ने जहाँ इस मानुकता का उप-संसार के बदे से यह अनिष्ट भी इससे हो सकते हैं। प्राचीन जैताबारकों ने, अपने २ व्यक्तित्व और पोग लोगों को मिलाने जीर संगठित करने में किया, वहाँ लागे के जैनाबारकों ने, अपने २ व्यक्तित्व और गहंकार को चितार्य करने के लिए नवीन २ सम्मदायों और भे; सावों की गहराई करके उस सक्षठन के शहंकार को चितार्य करने के लिए नवीन २ सम्मदायों और भे; सावों की गहराई करके उस सक्षठन के शहंकार को चितार्य करने के लिए नवीन २ सम्मदायों हैं। हालीं की द्या से समान में कई सम्मदायों इकड़ करने में हो अपनी शिक्तवों का उपयोग किया। इन्हीं लोगों की हुई ओसवाल जाति पूर्व और भीर मत मतानत्तों का उदय हुआ, और एकता के सूत्र पर स्थापित को हुई ओसवाल जाति पूर्व और वैमनस्य के चक्कर में जा पड़ी। और काज तो यह हालत है कि ये मतमे; हमारे जातीय संगठन की दीवार को भी कमजोर करने लगे हैं। हमारे पूर्व साजुओं की हुगां से उनके आवकों में अब यह मानना भी उदय होने हगी है कि स्थानकवासी, स्थानक वासियों में ही चादी सम्बन्ध कर और मन्दिर मार्गी मन्दिर मार्गीयों में हो। ईश्वर न करे यदि यह नियम भी कहीं प्रचलित हो गया, तो फिर इस जाति का अन्त ही निकट समदाना चाहिए।

हमें पह मानने में तिनक भी संकोच नहीं हो सकता कि स्थारा और तपस्या में आज भी हमारे नि साधु भारत में सब से लागे हदे हुए हैं। छेकिन इसके साथ ही दुःख के साथ हमें यह भी स्वीकार करना पदता है कि अहंभाव और व्यक्तित्व के मोह की साव्रा उनमें क्रमशः अधिक वलनती होती जा रही है। जैन शाखों में इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करना सब से कठिन वतलाया गया है, यह ऐसी प्रवृत्ति (उपस्म मोहनीय) है कि ज्यारहवे गुण स्थान पर पहुँची हुई आत्मा को भी वापस पतित करके इसरे गुण स्थान में लाकर पटक देती है। इसी प्रवृत्ति की वनह से संसार में समय र पर अनेक मतमः शनतों और सम्प्रदानों का उदय होता है और वशान्ति की मान्ना बढ़ती है। इसी प्रवृत्ति का प्रताप है कि को व्यक्ति अपने घरशार, पन, दौलत और जुड़म्बी जर्नों के मोह को मुद्दी भर पूल की सरह छोड़ कर संवार में विरक्त हो जाते हैं वे अध्यन्त साधारण "पून्य" और "बाचार्य" पदवी के लिए ऐसे उदले हुए दिखलाई देते है कि मुहस्थी तक को आइचार्य होता है और उनकी छड़ाई को मिदाने के लिए प्रावर्कों को बीच में पदना पहना है। अगर ये अपने अहंमाव को नष्टकर अपनी महानता के प्रकाश में देखेंसे तो यही परिवर्त्त हुए विद्यां दन्ते कांसन्त हुद दिखलाई देंगी।

अगर आज हमारे ये नैनाचार्य्य इस प्रवृत्ति पर निजय प्राप्त करके, समामता के महान् सिद्धतिं का बीड़ा उठा वर सैय्यार हो जायं दी जाति की धार्मिक, सामाजिक और कौदुम्पिक सभी कमजोरियाँ सण भर में दूर हो सकनी हैं। इन कोगों के हार्यों में आज भी महान् शक्ति केन्द्रीमृत है। जनता आज भी इनके पीछे पागठ है।

इवर गृहस्थों का कर्तन्य भी उनके पीछे इस बात का तकाला कर रहा है कि इन लोगों का

अनुकरण करके अब तक चे धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से सपनी काफ़ी बरवादी कर सुके हैं। दिद् अब भी ये खोग सपने सहंसाव को तिलाक्षिति देकर जबता को एकना के सूत्र में दाँवे सामानिक कमनोरियों तो बहुत ही धच्छा है बरना इस प्रकार समाज में वैननस्य का दीज बीने वाले साधुओं की सब समाज को जरूरत नहीं है।

धार्मिक मतमतान्तरों ही की तरह इस जाति के क्लेबर में कई ऐसे सामाजिक दोए भी घुडे हुए हैं, जिनकी वजह से यह जाति दिन प्रति दिन शीण होती जा रही है। इन सामाजिक कमनोरियों में हमारा वैवाहिक जीवन, परदा और पोशाक, और सामाजिक फिजूळ खर्चियों विशेष ठल्लेखनीए हैं।

किसी भी जाति की उत्तिति का पदि अन्दाज करना हो तो वह उस जाति के वैवाहिक जीवर से भली प्रकार किया जा सकता है। जिस जाति का वैवाहिक जीवन सुन्दर जीर प्रेमपूर्ण होता है, निसका नारी अह समय और खल्य होता है, उस जाति की सन्तार्ने भी हट-पुट,

हमारा वैवाहिक बीवन बलवान्, मेघावी और सुंदर होती हैं। सेद हैं कि व्यासवाल जाति का वैवाहिक जीवन सत्यन्त निराशापूर्ण और सन्धलारमण है। एक ओर तो घोर सिन्हा और गरे

जावन जल्पना निराशासून बीर जन्यशास्त्य है। एक और तो धार जातका नार पर की लमानुषिक प्रधा की चग्र से हमारा नारी अह निमाल्य बीर निर्जीव हो गया है, इसकी दूचरी और प्रति वर्ष हजारों छोटे २ वालकों का दिवाह की वेदी पर बलिदान होता है, सोसरी और पदासों दतरी उन्न के बुढ़े भी समाज के नवयुवकों का हक नष्ट कर समाज की वालिकालों का जीवन नष्ट क्र रहेते हैं। इस सब बातों से समाज का संवम और सदाचार जतरे में पढ़ा हुआ है, वारी अंग के निमाल्य होने से हमारे समाज को ठीक वही हालत हो रही है जो प्रभाषात से पीढ़ित न्यिक की होने हैं। हमारा दान्तव और करहमय हो रहा है, समाज का वायुमण्डल हजारों वाल-विधवाओं की आहों से खुंबाधार हो रहा है। इस सभी वार्तों से दिन २ समाज का भविष्य लन्यकार की जोर अन्यसर हो रहा है।

इन सब बातों को दूर कर समाज को स्तस्य करने के लिए यह धावरपक है कि समाज के वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाया जाय। इसके लिए समाज के नारों बंग को शिक्षित कौर सुसंस्कृत किया जाय। हुए है कि समाज के अगुवाओं का ध्यान इस और घीरे २ लाहुए होने लगा है और अब स्थान २ पर बहुत सी कन्या पाठशालाएं सुल रही हैं। पर सभी यह प्रयत्न समुद्र में दून्द के तुल्य ही कहा सकता है। इस दिशा में बहुत घड़े स्केट पर काम होने की लावस्यकता है।

दूसरा सहस्य का प्रश्न वैवाहिक स्वाधीनता का है। कोई भी तर्क कोर कोई भी दलील इस बात का समर्थन नहीं कर सकती कि पुरुषों को तो लाठ २ वर्ष की वल्र तक पांच २ छा २ विवाह करने की समाज की ओर से लुली इजाज़त हो और स्विया दस वर्ष की वल्र की आयु में विधवा होने पर भी पुनर्विवाह के अधिकार से बंजित रक्सी बींग । इतिहास के न मालूम किस सन्धकार पूर्ण पुग में इस कोर और पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का उदय हुआ जिसने भारत के सारे सामाजिक लोवन को नह कर कर रक्स है। जब स्त्री और पुरुष में समान मनोविकारों का उदय होता है, तब क्या कारण है कि पुरुषों के मनोविकारों की तो इतनी सावधानी से रक्षा की जाय और स्वियों के मनोविकारों की ओर विलक्त क्यान ही न दिश्व बाय। अनेकों वर्ष के वादविवाद और समय की जलरतों से यह विषय सब इतना स्पष्ट और निर्दिवाद हो गया है कि अब इस विषय पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। विधवा विवाह एक ऐसी औपिंध है। जिसका प्रचार होते हो बालविवाह, गृद्धिवाह और वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सभी समस्यार्थ अवने आप हल हो जावंगी ।

इसरी जो भयद्वर कमजोरी हमारे समाज के अन्तर्गत है वह परदा और पोशाक की है ! ब्राप्यता और जङ्गलीपन के किस यग में इस वर्बर प्रथा का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । सगर यह निश्रय है कि इस प्रथा ने हमारी खियों को संसार के सम्मुख अत्यन्त हास्यास्पद बना रक्जा है। वैसे तो इस जालिम प्रथा का अस्तित्व किसी न किसी अंश में भारत की कहें जातियों में है, मगर ओसवाल जाति में इसका रूप इतना भयद्वर हो राया है कि उसकी नजीर कहीं भी ढ़ंढे न सिखेशी। हमारी ही जाति वह जाति है जहाँ सियाँ सियाँ से परदा काती हैं. वह सास से परदा करती हैं. कई बहुएं तो जिन्दगी पर्यंत अपनी सास की सुँह नहीं बतलातों और विना बोले रह जाती हैं। इमारी जाति वह जाति है जहाँ सभ्यवा का काम परदे से किया जाता है, अमुक के बाठ × का परदा है अमुक के चार का परदा है और अमुक के दो का परदा है, जिसके जितना अधिक परदा होता है, वह खानदान उतना ही ऊंचा समक्षा जाता है। इस प्रकार इस भवंकर प्रथा ने हमारी क्रियों को जिन्दगी और प्रकाश की उन सब किरणों से वंचित कर रक्खा है जो उनकी जीवनी शक्ति की रहा के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। वे संसार की सारी गतिविधि से अपरिचित रहती हैं। अपनी आकारहा की भावनाओं से वे सर्वथा अपरिचित रहती हैं। आश्चर्य है कि बीसवीं सदी के इस प्रकाश मय युग में भी यह महान जाति अभी तक इस महान बर्बर प्रथा को अंगीकार किए हुए है। हमारे पास इतना स्थात नहीं कि इस प्रथा के सम्यन्थ में इम कुछ विशेष लिखें। छेकिन यह निश्चय है कि समाज में जब तक इस प्रया का अस्तित्व है, तब तक जाति सुधार का नाम खेना ही व्यर्थ है।

परदे के साथ ही पोशाक का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोशाक ओसवाल महि-टाओं ने अद्भीकार कर रक्खी है वह इतनी मही भीर अवैज्ञानिक है कि उसकी रखते हुए परदा प्रथा की तोइना विरुक्त व्यर्थ है। क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या सौन्द्र्य की दृष्टि से और क्या सभ्यता की दृष्टि से, सभी दिष्टवों से किसी भी दृष्टि में इस देप भूषा का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पोशाक में मामूली परिवर्तन होने की आवश्यकता है ।

इसके पश्चात् समाज के रीतिरिवाजों की वेदी पर होने वाली किज्लखर्वियों का नम्बर आता हैं। अनेकों परिवासों के इतिहास में हमें कई घटनाएं ऐसी देखने को मिटीं जिनसे उन छोगों ने हजारों लालां रुपया लगाकर शहरसारणी और आमसारणियें की हैं। उत युग में चाहे थे वातें अच्छी मानी जाती हों, मगर अर्थ समस्या के इस कठिन युग में जब कि दिन २ अर्थं का महत्व वद रहा हो ऐसी वार्तों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। खेद है कि अदूरदर्शी लोग इस कडिन समय में भी सामाजिक रीतिरिवाजों की वेदी पर अपने आपको बिट्डान

भो लियाँ भाठ लियाँ की साथ लेकर निश्वती हैं उनके आठ का और जो चार की लेकर जाती है ध्नके चार का परदा कहलाता है।

कर देते हैं। मगर बुद्धिमानी का अब यह तकाजा है कि समाज के आर्थिक वैभव की रक्षा के लिए इस प्रकार की सभी सामाजिक—फिज्ल खर्षियों का अन्त किया जाए।

सन्प्रदाय नेद ही की तरह इस जाति में समय २ पर कुछ ऐसे सामादिक नेद भी दसह हो गये जिसकी वंतह से यह जाति कई दुकड़ों में विभिन्न होगई। जात इस जाित में शिसा, इस्सा, पांचा, कर्देया जादिकई अनेकों भेर हो रहें हैं और कहीं देशे व्यवहार वन्द है तो कहीं रोशे दस्सा गैसा कारा के नाम पर समर्थन किया जाता है। इन भेरों के सन्दन्ध में जो किन्यदानियां हैं उनसे पता चक्डा है कि बहुत साधारण घटनाओं के हारा ये नेद प्रमेद अस्तित्व में कार्य हैं, मगर कात्र संसाद के काइर ऐसे दुन का शाहुर्माव हो रहा है कि जिसमें मनुष्य से मनुष्य को जुड़ा करने वाले ऐसे सभी 'मेदनाव नह हो बाएंगे। हमें हर्ष है कि पंजाब के बोसवाल समाज ने इस लाइन में कारी पर बढ़ाया है, और वहां इस्सों वीसों में शादी विवाह प्रचलित होगते हैं, हमें आशा है कि सारे मारत का बोसवाल समाज इस केर सात के नह करने की शाद करने होगा।

क्यर इस इस इतिहास की मही और दुर्ग होनों बादुओं पर काकी प्रकाश दाह हुके हैं। वर अन्त में हम इस जाति के प्रकानमान नुबकों से यह अपील करना चाहते हैं इस समय सारा संसार परि-वर्तन के प्रबल चक्र में पढ़ा हुना है। राज्य, धर्म, चनाज और एंडी की सुर्म नुबदुब्जें हे प्रतंत संस्थाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य, स्वार्थ, वार्तायता और राह्री-यता से भी दंचा टडका सविष्ट मानवीयता के समीप पहुँचने के लिए प्रय नशील हो रहा है ऐसी स्थिति में टनके क्रार भी कार्यक्रम का बहुत बड़ा बोहा काता है। यदि वे ऐसी स्थिति में भी सावधानी के साथ लगने सामाजिक रोगों की चिकिता के दिए वच्यार न हुए, वो लांडि का दो नदहर अक्सान होता उसका उत्तरशिक्त वन्हीं पर आवेगा । इस समय उनका पवित्र कर्यथ्य उन्हें इस दात का तकाजा कर रहा है कि वे जाविल भारतवर्षीय ऐसे बोसवाल नवपुतकों का एक विशाल संगटन करें सो समानशोल और समान दिचार बाले हों। सब तक एक दलवान संगठन की ताकत उनके पींडे नहीं होगी तब तक एक व्यक्तिगत उत्साह और बोश से किये हुपे कार्यों का कोई भी महत्र और प्रमाद न होगा । सबसे बढ़ी कठिनाई हमारे नवयुवकों के सामने यही आती है, कि बोश और उरवाह में आकर ने जो भी दाम करते हैं कोई भी सबदून संगठन उनका समयन नहीं करवा और इसी करन चारों और से हासा-स्पद बन कर ने निरुत्साही हो बाते हैं । बगा उनके पं छे कोई मबनून संगठन उन्हें उत्साह प्रदान करने वाला हो तो वे बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं । इस लिए एक ऐसे बढ़े संगठन की बहुत बड़ी आवरयक्ता है, और इस समय सारे नारत के भोतवाल नवयुवकों को ऐसे महान् संगठन को बनाने के लिये पूरी शक्ति से इटजाना चाहिए।

# श्रोसवाल जाति की उत्पत्ति Origin of the Oswals.

से लगातार खोज जारी रहने पर भी अभीतक उसकाबहुत सा भाग तिमिराच्छन है और यहुत-सी महत्वपूगे वातों के अभाव से उसके कई अङ्ग अधूरे पड़े हुए हैं। इस देश में एक तो वैसे ही लोगों की रिव अपने वैज्ञानिक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, दूसरे जिन लोगों ने इस विश्व में एक तो वैसे ही लोगों ने इस विश्व अपने वैज्ञानिक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, दूसरे जिन लोगों ने इस विश्व पर कुछ लिखा भी तो समय के भीपण महारों से, बार-बार होने वाले राज्यपरिवर्तनों और राज्य-कान्तियों से बहु सामग्री भी रक्षित न रह सकी। फिर भी आधुनिक अन्वेषणाओं से और पुरातव्ववेताओं के सतत प्रयत्नों से जो कुछ भी हुट भूटे शिलालेख, तान्नपन्न, प्रशस्तियाँ वगैरह मास हुई हैं उनसे भारतवर्ष के राज्ञितिक इतिहास और राज्यरिवर्तनों पर काम्नी प्रकाश पढ़ने खगा है। मगर जातियों का अलग अलग इतिहास तो अभी भी वैसा ही अन्यकार के गर्क में लीन है।

श्रोसवाल जाित के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही वात सोलह शाना संच उतरती है। इस
महान् जाित के द्वारा किये गये उज्ज्वल और महान् कार्यों से राजप्ताने का मध्यकालीन इतिहास देदीप्यमान
हो रहा है और इसके अन्दर पैदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के इतिहास के अन्दर
स्वान-स्वान पर दृष्टिगोचर होता है। इतने पर भी यदि आज पृष्टा जाय कि राजपूताने के रणांगण में
भांति-भांति के खेल दिखानेवाली इस जाित की उत्पत्ति कव, कैसे और कहाँ से हुई तो इतिहासयेचा चुप
हो जाते हैं। पुराक्ष्यवेचा आँखें यन्द कर लेते हैं और इतिहास अपनी असमर्थता को प्रकट कर देता है।
कोई मज़पूत बाचार महीं, कोई सन्तोपजनक प्रमाण नहीं, कोई विश्वासनीय लेख नहीं जिसके वल पर इसकी
टिपालि के सन्यन्य में कोई निर्विवाद वात बतलाई जासके।

प्राचीन यतियों के आछ भण्डारों में, भारों की वंशाविलयों में, और जैनावारों के जैन प्रन्थों में ओसवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक दंतकथाएँ, अनेक किम्बदंतियाँ और अनेक कान्य प्राप्त होते हैं। मगर उन सदके उत्पर विचार करने पर इस बात का पता चलता है कि कुछ लोगों ने तो इस जाति

### जैनाचार्यों के मत से श्रोसवालों की उत्पत्ति

विक्रम संवत १३९३ का लिखा हुआ एक हस्तलिखित उपकेशगच्छ चरित्र नामक प्रम्थ मिछता है। उसमें तथा और भी जैन प्रंथों में ओसवाल जाति और ओसियाँ नगरी की उरपत्ति के विषय में जो कथा लिखी हुई है वह इस प्रकार है:--

#### श्रोसियां नगरी की स्थापना

वि॰ सं॰ से करीव चार सौ वर्ष पूर्व भीनमाल नगरी में भीमसेन नामक राजा राज्य करता था, जिसके दो पुत्र 🕾 थे। जिनके नाम क्रमकाः श्रीपुक्ष और उपलदेव था। एक समय युवराज श्रीपुक्ष और जपलदेव के बीच में किसी कारण वश कुछ कहा सुनी हो गई जिस पर ओपंज ने ताना मारते हुए कहा कि इस प्रकार के हुकम तो वही चका सकता है जो अपनी सुँजाओं के वरु से शावन की स्थापना करे। यह साना हपरुदेव को सहन न हुआ और वह उसी समय नवीन राज्य-स्थापन की प्रतिज्ञा करके अपने मंत्री उहत् भीर उधरम को साथ छे वहाँ से चळ पड़ा । उसने डेक्रीपुरी (दिछी) के राजा साधु की आज्ञा छेकर मंडोवर के पास उपकेशपुर या धोसियां पट्टण नामक नगर बसा कर वहीं अपना राज्य-स्थापित किया उस समय भोसियाँ नगरी का क्षेत्रफल का बहुत लम्बा चौदा था । ऐसा कहते हैं कि वर्तमान ओसियाँ नगरी से १२ मील पर जो तिवरी गाँव है वह पहले औसियाँ का तेलीवाड़ा था तथा जो इस समय खेतार नामक जाम है वह पहले यहां का क्षत्रीपुरा या । इसी प्रकार और मुदछों के निवानात भी पाये जाते हैं ।

#### श्रीसवाल जाति की स्थापना

राजा उपल्डेच वामसार्थी या और उसकी खास कुल्डेची चासुँडा माता थी। इसी समय में नेतानायों में भगवान पार्श्वनाथ के ७ वें पाटकर आचार्ट्य रहाशमसुरिजी अपने उपदेशों के द्वारा जैनधर्म का प्रवार करते हुए आनू पहाड से होते हुए उपकेशपटण में पधारे और पास ही खणाड़ी नामक छेटी सी पहादी पर एक २ मास के उपवास की तपश्चर्या कर ध्यानाविध्यत हो गये । इस समय पाँच सौ मुनियों का संघ उनके साथ था। कई दिन होने पर भी जब उन मुनियों के छिये गुन्ह भिक्षा की व्यवस्थाउस नगरी

कं इस विषय में दी मन और पाये जाने हैं पहला यह कि पट्टावली न० ३ में मंगडेन के एक पुत्र श्रीपुँव धा निलन्ने तुरसुन्दर एवं उपलदेव नामक दो पुत्र हुए । दूसरा यह कि मोयनेन के तीन पुत्र थे जिनकी नाम अध्शः उनल-देव, जासपाल और जासल थे। जिनमें से उपलदेन ने जोसियाँ तथा श्रासल ने भिनमाल दसाया।

इसके पूर्व चामंडा माता के मन्दिर में आधिन मास की नव रात्रि के भवसर पर भैसों और बम्तों का बलिदान हुआ करता था। आचार्य्यथी ने उसको रोककर उसके स्थान पर लड्डू, चूरमा, खापसी, क्षाजा नारियल इत्यादि सुर्गधित पदार्थों से देवी की पूजा करने का आदेश किया ! इससे चामुडा देवी वड़ी नाराज हुई और उसने भाचार्यभी की भाँख में बढ़ी तकलीफ़ पैदा कर दी। आचार्यभी ने बढ़ी शांति से इस तक्लीफ़ को सहन किया । चामुंडा ने जब आचार्य्यश्री को विचिछित होते न देखा तब वह बड़ी छाजित हुई और आचार्यभी से क्षमा माँग कर सम्यक्त को प्रहुण किया उसी समय से उसने प्रतिज्ञा की कि आज से माँस और मिदरा तो क्या छालरंग का फूल भी मुझपर नहीं चढ़ेगा तथा मेरे भक्त जो ओसियाँ में स्वयंभू महावीर की पूजा करते रहेगे उनके दुःख संकट को मैं दूर करूँगी। तभी से चामंडा देवी का नाम सचिया देवी पढ़ गया और आज भी यह मीदेर सिचिया माता के मीदिर के नाम से मशहूर है। जहाँ पर अमी भी बहुत से ओसवालों के बालकों का मुम्हन संस्कार होता है।

ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उहड़ मंत्री ने महावीर प्रशु का मंदिर सैयार करवाया और उसकी मूर्ति त्वयं चामुंडा देवी ने बाखरेत और गाय के दूध में तैयार की जिसकी प्रतिष्ट। स्वयं रत्नप्रभ सूरि ने मार्गशीर्प शुक्त पंचमी गुरुवार को अपने हाथों से की । ऐसर कहा जाता है कि ठीक इसी समय कोरंटपुर नामक स्थान में भी वहाँ के श्रावकों ने श्री चीरप्रसु के मन्दिर की स्थापना की जिसकी प्रतिष्ठा का सुहुते भी ठीक वहीं था जोकि उपकेश पट्टण के मंदिर की प्रतिष्टा का था। दोनों स्थानों पर अपनी विद्या के प्रभाव से आचर्य थ्री ने खर्य उपस्थित होक्र प्रतिष्ठा करवाई । इसके लिए उपकेश चरित्र में निस्न लिखित इलोक लिखा है ।

> सप्तत्य ( ७० ) वत्सरागां चरम जिनपतेर्मुक्तजातस्य वर्षे । पंचम्यां शुक्कपत्ते सहगुरु दिवसे ब्रह्मसाः सन्मुहूते ॥ रलाचार्यः सकलगुणुमुक्ते, सर्व सघानुकातः। श्रीमद्वीतस्य विस्वे भवशत मधने निर्मितेयं प्रतिष्ठाः॥ १ ॥

× X × उपकेशे च केरिटे, तुल्यं श्री वीर विम्बयो । प्रतिष्ठा निर्मिता शनत्या, श्री रत्नप्रमसूरिभिः॥ १॥

कपर हमने ओसवाट जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैनाचारखों तथा जैनमन्थों का जो मत है उसका विस्तृत रूप से उल्लेख कर दिया है। इस उल्लेख के अंतर्गत हम समझते हैं कि बहुत सी बातें

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

ऐसी हैं जो अत्यन्त अतिक्षयोध्ि और कान्यमय हैं और विचार स्वातंत्र्य के इस युग में दुद्धिमान होगों के मस्तिष्क पर अनुकूछ प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर भी इसके अंदर जो मूल तत्व हैं उनपर विचार कराना प्रत्येक दुद्धिमान और शोध करने वाले व्यक्ति का कर्तन्य हो जाता है। इसमें से नीचे लिखे हुए खास तत्व निकाले जा सकते हैं।

- (१) उपखदेव के द्वारा ओसियां नगरी का वसाया जाना ।
- (२) रत्नप्रभस्रि के द्वारा अपछदेव का मय नगर के सारे क्षत्रियों के जैन-धर्स ग्रहण करना और ओसवाल जाति की स्थापना होना।
- (३) मंत्री उहद के द्वारा महावीर मन्दिर का निर्भाण किया जाना और स्वयं चासुंडा देवी के द्वारा बाल, एवम् दूध से उस प्रतिमा का बनाया जाना ।
- (४) इन सब घटनाओं का विक्रम के चार सौ वर्ष पूर्व का होना।

उपरोक्त मत का समर्थन जैनमुनि ज्ञानसुन्दरजी ने कई दर्जाळों और प्रमाणों के साथ क्या है। आपने जैन जातियों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत गहरा परिश्रम और खोज करके "जैन जाति महोदय" नामक एक प्रन्थ लिखा है। इस प्रन्थ में आपने वहाँ पौराणिक चमन्कारपूर्ण दन्त कथाओं और किस्वदित्यों को आश्रय दिया है वहाँ पौतहासिक खोज, अन्वेपण और तर्क-वितर्क के सम्बन्ध में बहुत मेहनत के साथ यहुत सी पैतिहासिक सामग्री भी संग्रहित की है आपका यह इद मत है कि ओसवाल जाति की उत्यपि वि॰ सं० से चार सौ वर्ष पूर्व हुई है। आपकी दी हुई दर्लाखों पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

#### भाटों, भोजकों और सेवकों का मत

दूसरा यत इस जाति के सम्बन्ध में भाटों, भोजकों और सेवकों की वंशाविल्यों में पाया जाता है। इन वंशाविल्यों में भोसवालों की उत्पत्ति संवत् २२२ (बीये वाईसा) में वतलाई गई है। समय के मेद के अलावा कथानक और किम्य दंतियाँ इनकी और जैन प्रन्थों की प्रायः एक समान ही है। ये लोग भी राजा अपलदेव को ओसियाँ नगरी का बसाने वाला मानते हैं और रख प्रभ सूरि के हारा उसका जैन-धर्म में दंशिव्रत होना तथा ओसवाल जाति को स्थापना उसी प्रकार मानते हैं। इसी दलील की पृष्टि में हम को कई ओसवाल जानदानों के पास ऐसे वंश बृक्ष मिले जिनका सम्बन्ध संवत २२२ वि॰ से सिक्षाया हुआ था। सगर जब घटनाएं सब एक सनान हैं और आवार्य तथा राजा और स्थान का नाम भी

एक ही समान मिलता है तब उत्पत्ति के सम्बन्ध में ६२२ वर्ष का अंतर किस प्रकार पर्दु गया, यह समझ मे नहीं आता ।

## श्राधानिक इतिहास कारों का मत

जपर हम ओसवाल जाति के सम्बन्ध में जैन प्रत्यों और भारों की वंशाविषयों के मत दे खुके हैं। अब नवीन इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते हैं कि ओसनाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपरोक्त मतों का वैज्ञानिक और ताकिक आधार कितना मजबूत है और सत्य और वास्तविकंता की कसौदी पर ये विचार पद्धतियां कहां तक खरी उतरती हैं। यह बात तो प्रायः निर्विचार सिद्ध है कि ओसियां नगरी की स्थापना उपलदेन परमार ने की जो कि किसी कारण वहा अपना देश छोड़ कर मंडोवर के पश्चि-हार राजा की शरण में आया था। यह उपलदेन कहां से आया था इसके निषय में कई मत हैं। उत्पर हमने जिन मतों का उरलेख किया है उनमें इसका आना भीनमाठं से सिद्ध होता है और कुछ छोगों के मत से इसका आना किराह नामक स्थान से पाया जाता है। मगर ये दोनों ही बातें गरूत मारतम होती हैं। क्योंकि भीनमार के पुराने मन्दिरों में जो संस्कृत छेख पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, उनमें से दो छेख कृष्णराज परमार के हैं। एक संवत् १११३ का और दूसरा संवत ११२३ का है। पिछले लेख में कृष्णराज के वाप का नाम धंधुक लिखा है। यह घंधुक आंबू का राजा था। इसके दो पुत्र थे। एक पूर्णपाल और दूसरा कृष्णराज। पूर्णपाल के समय का एक लेखक संवत १०९८ का सिरोही जिले के एक वीरान गाँव यसंतगढ़ से मिला है और दूसरा संवत ११०२ का लिखा हुआ मारवाड़ के भड़्ंद नामक एक गाँव में मिला है। इन दोनों छेखों से यह वात पायी जाती है कि धंयुक का बढ़ा पुत्र पूर्गपाल अपने पिता की गद्दी पर वैठा और कृष्णराज को भीनमाछ का राज मिला।

छुप्णराज के पीछे मीनमाल का राज्य १५० वर्ष तक उसके वंश में रहा जिसका उल्लेख संवत् १२३९ के लेख में पाया जाता है जिसमें "महाराजपुत्र जैत्तर्सिह" का नाम आया है। नाम के साथ यद्याप नाति नहीं लिखी हुई है पर ऐसा संमव है कि यह भीनमाल का अंतिम राजा या युवरान रहा होगा । वर्गोंकि इसके पीछे संवत १२६२ के छेख में चौहान राजा उदयसिंह का नाम आता है और उसके पश्चात् संत्रत १३६२ तक के छेखों में चीहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिनका कि मूळ पुरुष नाडोळ

छ यह लैख श्रवमेर में रा व, पं० गौरीशंकर जी ख्रोमा के पास है।

<sup>ं</sup> रोहड़े नामक स्थान से रा. व. पं० गौरीशंकरजी को दानपत्र मिला है जिसमें उत्पत्त राज से वंशावसी दो है और उन्त धरावलों में र्थपुत के तीन पुत्र बदलावे हैं। ये धीनों ही अपने विता के पीछे कमरा; राज़ा हुए।

के राजा अव्हण देव का पुत्र कीत् था और जिसने पंवारों से जालोर लेकर अपना राज्य अलग जमाया था। इसका एक दानपत्र संवत १२१८ का लिखा हुआ इस समय नाहोल के महाजनों के पास है इस दानपत्र से पता चलता है कि उस समय यह अपने बढ़े भाई कल्हणदेव के दिये हुए गांव 'नाहलाई' में रहता था। संवद १२१८ के पश्चाद इसने जालोर को विजय किया होगा और संभव है जिन पंवारों से यह किला लिया गया वे या तो राजा कृष्णराज के खानदान के होंगे या उसकी आवृदाली बढ़ी शाखा के। राजा कीत् के पश्चात उसका लड़का उदयसिंह हुआ। इसीने संभव है, कृष्णराज के पोतों से संवत १२१९ और संवत १२६२ के बीच किसी'समय भीनमाल को फतह किया होगा।

उपरोक्त दलोटों से यह बात सहजही माद्धम हो जाती है कि भीनमाल का पहला पंचार राजा कृष्णराज संवत १९०० के पश्चात हुआ। उससे पहले भीनमाल उसके पिता धुंधुक के खालते में होगा। उपल्डेव का इन लेखों में पता नहीं है।

दूसरा मत किराद्ध के सम्बंध में है। यहां पर भी एक छेल संबत १२१८ का मिला है जो पँवारों से सम्बंध रखता है। इस छेल से पता चलता है कि भारवाड़ का पहला पंवार राजा सिंधराज था। उसका राज्य पहाड़ों में था। उसके वंश मे क्रमशः स्रकराज, देवराज, सोमराज, और उदयराज हुए। उदयराज संवत १२१८ में मौजूद था। यहां भी उपलदेव का कुछ पता नहीं लगता।

जैन इतिहास के मुप्रसिद्ध विद्वान् याबू प्रानचंदजी नाहर एम. ए, कलकत्ता निवासी से जब हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने भावू के लेखों की की हुई खोज को हमे वतलाया। उन्होंने कहा कि पंवारों का जन्म स्थान आबू है। वहां के एक लेख में घंधुक से पांच युश्त ऊपर उरपलराज का साम मिलता है। इन लेखों के में यदापि पंवारों का मूल पुरुष पूमराज को माना है मगर वंशवृद्ध उत्पल राव से ही शुरु किया गया है। इससे पता चलता है कि संभव है धूमराज के पीछे और उत्पलराज के पहले बीच के समय में कुछ राजनैतिक गड़बड़ हुई हो और उत्पलराज से फिर राज्यकायम हुआ हो। क्या आश्चर्य है इसी कारण उत्पलराज को मंदीवर के पिड़हार राजा की शरण में आना पढ़ा हो। इससे जहांतक हमारी समझ है ओसियां का बसाने वाला उपलदेव ही आबू का उत्पलराज हो। जैन प्रश्नोत्तर ग्रंथ में भी उपलदेव को उत्पल कंवार लिखा है। ज्यादा खोज करने पर यह भी पता चलता है कि विपत्ति के ख जाने पर उत्पलराज वापस आबू को लौट गया और वहां का राजा हुआ।

स्थान ही की तरह उत्पलराज के समय या जमाने में भी बढ़ी गढ़बड़ है । जैन प्रन्थों में

<sup>#</sup> ये लेख बाबू पर बसनपाल भीर भचलेश्वर जी के मन्दिर में खुदे हुए हैं।

वि. सं. से २०० वर्ष पहछे वीर निर्वाण संवत ७० में उसका उपकेश नगरी बसाना किया है और दूसरी व्यातों में इस समय से ६०० वर्ष पश्चात याने संवत २२२ में उपकदेव के सम्मुख ही ओसियां के होगों का जैनी होना वर्णन किया है। प्रक व्यात में उपकदेव का होना संवत १०३५ के पीछे किया है होगों का जैनी होना वर्णन किया है। प्रक व्यात में उपवदेव का होना संवत १०३५ के पीछे किया है साल जब कि पंवार राठोटों से आवू हे जुके थे। मुहता नेणसी ने अपनी व्यात में उपकदेव का कोई साल संवत तो नहीं वतलाया मगर उपकदेव को धारा नगरी के राजा मोज की ७ वीं पुस्त में माना है %। कहना संवत तो नहीं वतलाया मगर उपकदेव को धारा नगरी के राजा मोज की पाता मोज सिंधुराज का बेटा और वाक्पित मुंजराज का भतीजा था। मगर यह दर्जीक न होगा कि राजा मोज सिंधुराज का बेटा और वाक्पित मुंजराज का भतीजा था। मगर यह दर्जीक गलत मालत मालत होती है। जीर धूमरिल (धूमराज ) के सिवाय सब नाम भी गळत हैं। क्योंकि राजा गलत मालत सक्ती वंशों के दानपत्रों में न तो ये पिदियां हैं और न उपकदेव का उनसे कोई सम्बन्ध भोज के तथा उसके वंशों के दानपत्रों में न तो ये पिदियां हैं और न उपकदेव का राज करना सावित ही। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक खोजों से भी मारवाइ में राजा भोज की संवानों का राज करना सावित नहीं होता।

हाँ, इतना अवस्य है कि भारवाड़ के पंचार राजा कृष्णराज तथा सिंधुराज मालवे के राजाभोज और उसके पुत्र उदयादित्य के समकालीन थे। पाठकों की जानकारी के लिये हम मालवा और आबू के पँचार राजाओं की वंशावकी नीचे देते हैं।

| भोजराज (राजा भोज) † १०७८         | रामदेव                 |
|----------------------------------|------------------------|
| सिन्धुराज ( नं॰ ६ का भाई ) ३६—५० | भुवसष्ट                |
| बान्यति मुँजराज सं १०३१          | पूर्णपाल सं० १०९९-११०२ |
| सीयक हर्षे                       | घरधुक                  |
| वैतिसिंह                         | महीपाल                 |
| याक्पतिराज                       | · अरण्यराज             |
| सीयक                             | - कृष्णराज             |
| वैरिसिंह                         | भरण्यरीज               |
| डपेन्द्र                         | उत्पर्णान              |
| मालवा                            | अवि                    |
|                                  | " <del></del>          |

<sup>•</sup> राजा भोज (१), राजा विद (२), राजा व्दयनंद (३), राजा जगदेव (४), राजा दावरिख (५), राजा भृमिरिख (६), राजा वपलदेव (७)

<sup>ी</sup> राज नगाँक से राजा मोल का राज सं ० १०६१ में भी मालूम होता है।

#### श्रीसनात गाति का इतिहास

बदमादित्य सं० १११६ मरवर्मा सं० ११६१ पद्मोवर्मा सं० ११९२--९३ अजयवर्मा विष्यवर्मा सं० १२०० सुभटवर्मा सं० १२३५

अर्जुनवर्मा सं । १२५६

मघोभवछ

घारावर्षं १२३६-१२५६

सोमसिंह १२६७

कृष्णराज

**प्रतापसिंह** 

जैतकरण सं १३४५

उपरोक्त वंशाविष्यों और उनके संवतों पर विचार करने से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उपेन्द्र और उत्पन्न होनों नाम शायद एक ही राजा के हों और अरण्यराज और वैरिसिंह आई २ हों। जिनमें पहने से आबू एवम दूसरे से मालने की शाखा निकली हो। उपर लिखी हुई दोनों वंशाविन्यों में पूर्णपान का समय करीव संवत ११०० के निश्चित होता है और उत्पन्नराज इसके ७ पुश्त पूर्व हुआ है। हर पुश्त का समय वाद २५ वर्ष मान लिया जाय तो इस हिसाब से यह समय याने उत्पन्नराज का समय करीव वि० सं० ९५० वर्ष का उहरता है। यही समय वाक्पतिराज और महाराज भोज के शिला लेखों से उपेन्द्र का आता है। यह वह समय है जब कि मंड़ोवर में पिल्डिंग राजा वाहुक राज्य करता था। इस समय का एक शिलालेख संवत ९४० का जोधपुर के कोट में मिला है। यही समय भीसियाँ के बसने का मालूम होता है। इस कल्पना की पुष्टि ओसियाँ के जैन मन्दिर की प्रशस्ति की लिपि से भी होती है। जो संवत १०१३ की खुदी हुई है। पिल्डिंग राजा वाहुक और उसके भाई कक्कर के शिलालेखों के (संवत ९१८ और संवत ९४०) की लिपि से भी उक्त प्रशस्ति की लिपि मिन्दती हुई है। इससे पुरानी लिपि ओसियों में किसी और पुराने लेख की नहीं है। वहाँ एक भी लेख अभी तक पेसा नहीं मिला है जिसकी लिपि संवत ९०० और १०० के बीच की लिपि से मिलती हो और जिससे यह बात मानी जा सके कि ओसियाँ नगरी संवत २२२ में या इसके पूर्व बसी थी।

एक और विचारणीय बात यह है कि ऊपलदेव ने मंद्रोवर के जिस राजा के यहाँ आश्रय लिया था उसको सब लोगों ने पढ़िहार लिखा है लेकिन पढ़िहारों की जाति विक्रम की सातवीं सदी में पैदा हुई ऐसा पाया जाता है। इसका प्रमाण बाहुक राजा के उस शिलालेख में मिलता है जिसमें लिखा है कि बाह्यण हति-अन्द्र की राजपूत पत्नी से पढ़िहार जरपन्न हुए। हरिश्चन्द्र के चार पुत्र रंजिल वग़ैरह थे जिन्होंने अपने वाहु-बक्त से मंद्रोवर का राज लिया। माल्हम होता है कि यह हरिश्चन्द्र मंद्रोवर के पूर्ववर्ती राजा का ब्लोढ़ीवार

<sup>•</sup> यह शिलालेख जोधपुर पर्गने के घटियाले गाँव में हैं ?

हा होगा। इसी प्रकार उसकी राजपूतनी की के प्रम भी प्रतिहार या पहिहार कहलाये। इस छेख से निम्नलिखित दो वार्ती का और भी पता कगता है।

पहला तो यह कि पंवारों ही की तरह पहिहारों की उत्पत्ति भी आबू के अधिकुंड से मानी जाती है लेकिन वह गलत है। अगर ऐसा होता तो राजा वाहक अपने आपको हरिश्चन्द्र बाह्मण की संतानों में क्यों लिखता और अपने पुश्तैनी पेशे ड्योदीदारी की महिमा सिद्ध करने के लिये छेख के आर्म में भ्री रामचन्द्रजी के भाई उक्ष्मणजी के प्रतिहार पने की नज़ीर क्यों काता ।

इसरा यह कि पहिहारों की उत्पत्ति का समय जो अब से हजारों वर्ष पहले माना जाता है। वह भी इस लेख से गलत साबित होता है। वर्गींकि पिंड्हार चाति की उत्पत्ति ही राजा बाहुक से १२ पुरत पहले याने हरिश्रम् बाह्मम से हुई है और बारह पुरतों के लिये ज्यादा से ज्यादा समय ३०० वर्ष पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय संवत ८९४ का था। इस हिसाब से इरिवचंद्र का पुत्र रंजिल जो मंदोवर के पढ़िहार राजाओं का मूल पुरुष था, वह संवत ६०० के करीब हुआ होता। फिर संवत २२२ में पिंदहारों का मंडोर में होना कैसे संभव हो सकता है। इस दर्खील से भी श्रोसियां नगरी की स्थापना संवत ६०० के पीछे राजा बाहुक या उसके आई कक्कुक के समय में याने संवत ८०० या ८५० के करीव हुई होगी। इन सब दर्जालों से अधिक मजबूत दलील यह है कि आचार्य्य रनप्रभ सूरि के उपदेश से जो अठारह राजवृत कौमें एक दिन में सम्यक्त अहण करके ओसवाक जाति में प्रविष्ट हुई थीं उन सबके नाम करीब २ ऐसे हैं जो संबत २२२ में दुनियां के परदे पर ही भौजूद नहीं थी। उन अठारह जातियों के नाम और उनकी उत्पत्ति का समय नीचे देने की कोशिश करते हैं।

| 9 | परमार    | ७ पहिदार |     |        |
|---|----------|----------|-----|--------|
| 2 | सिसोदिया |          | 13  | मकवाणा |
| 2 | •        | ८ बोहा   | 18  | कछवाहा |
| ٩ | राहोद    | ९ दहिया  | 14  | गौड    |
| 8 | सोलंकी   | १० भाटी  |     | नाख    |
| ч | चौहान    |          | 3 € | बरवद   |
| Ę | सांखळा   | ११ मीयल  | 20  | बेरड   |
| ` | यातला    | १२ गोयल  | 16  | सोंख   |

परमार--यह जाति ऐतिहासिक दुनियां में वि० सं० ९०० के पश्चात् दृष्टिगोचर होती है। महाराज विकमादित्य को कई लोग पंचार मानते हैं मगर इसकी ऐतिहासिक तसदीक लभी तक नहीं हो पाई है। इस समय जो संवत् विक्रम-संवत के नाम से प्रचित्रत है उसके पीछे विक्रम का नामांकित करना ही संवत्

## भीतवाल गांति का इतिहास

एक हजार के करीव से अनुमान किया जाता है। क्योंकि इस संबद के साथ पहले विक्रम का नाम नहीं छगाया जाता था, जैसा कि पिंदुदारों के दोनों छेखों में नहीं है। आबू पर्वत पर जो छेख वस्तुपाड और अचकेश्वरजी के मन्दिरों में है उनमें भूमराज को पंवारों का मूळ पुरुष ळिखा है और उसकी उत्पंति विश्वश्वी के अग्निकुंड से बतलाई है। यह भूमराज उत्पळराज से पहले था। क्योंकि उत्पळराज को उसके खामदाम में किया है। इससे स्वष्ट पता चळता है कि संवत २२२ में पंवारों का अस्तित्व न था।

सिसोदिया—यह गहलोतों की एक शाला है जो सबळ समरसिंहजी के पौत्र राणा राहप के गाँव सिसोद से मशहूर हुई है। रावळ समरसिंहजी के समय का एक शिळाळेख संवत १२४२ का सुदा हुआ भावू पहाड़ पर है। इससे पता चळता है कि सिसोदिया जाति की उत्पत्ति भी संवत १२४२ के पीढ़े हुई। संवत २२२ में यह लोग भी नहीं थे।

राठोह— राठोहों के विषय में यह लिखा जा सकता है कि संवत १००० के करीव माखाद के हुशुण्डिया नामक प्राम में ये लोग बसते थे उनको बीजापुर के संवत १८६ और संवत १८५३ के लेख में राष्ट्रकूट और हिस्तकुंडी नगरी का मालिक लिखा है। ये राष्ट्रकूट शायद दक्षिण से आये थे। नमोंकि वहां इनके बहुत से लेख मिले हैं। मगर उनमें कोई भी लेख संवत् ९०० के पूर्व का नहीं है। इनके इधर आने का समय संवद् ७०० के पीले माल्स्म होता है। यहाँ आकर पहले ये हुशुंडी नामक नगरी में, जो कि इस समय अखा पर्वत के नीचे वीरान पड़ी है, बसे थे।

सोलंकी—राष्ट्रक्टों के पश्चात् सोलंकियों का नम्बर आता है। ये लोग पहले दक्षिण में रहते थे और चालुक्यवंश के नाम से प्रसिद्ध थे। दक्षिण में इनके कई शिलालेख मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी शिलालेख संवत् ६८१ के पूर्व का नहों है। इनकी विशेष प्रसिद्धि संवत् १००० के पश्चात्, जब कि स्रस् राज सोलंकी गुजरात में राज्य करने लगा, हुई। इससे पता चलता है कि ये लोग भी राष्ट्रक्टों के ही समक्षालीन थे। अत्वय संवत् २२२ में इनके अस्तित्व का होना भी निराधार है।

चौहान—सोलंकियों ही की तश्ह चौहानों के लेख भी संवत् १००० के पूर्व के नहीं मिले हैं, अतपुद उस समय चौहानों का होना भी विश्वसनीय नहीं माना का सकता।

सांखला — यह परमारों की एक पिछली शाखा है। मुहता नेणसी ने घरणीवराह के पुत्र वाघ की सीलाद से इस शाखा की उत्पत्ति लिखी है। अगर यह घरणीवराह वही है जिसका कि नाम बीजापुर के केख में पाया जाता है तो उसका समय संवत् १०५० के करीब और उसके पौत्र का संवत् १९०० के करीब होना चाहिये। सांखलों का राज्य संवत् १२०० के करीब किराद्र में होना पाया जाता है। अतः संवत् २२२ में इस जाति का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता।

पहिहार---पितृहारों के विषय में इस ऊपर काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। उस समय में याने

संवत् २२२ में यह जाति भी प्रकट नहीं हुई थी।

माटी—इस जाति का प्रमाणिक इतिहास सवत् १२०० के करीब से प्रकाश में आता है। इसके पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था हो, इतना अवश्य है कि जैसलमेर के दीवान मेहता अजितसिंहजी ने अपने मटीनामें में इनकी उत्पत्ति का समय संवत् ३३६ के पश्चात् छाहौर के राजा भट्टी की संतानों से होभा छिखा है। मगर यह बात उस समय तक सच नहीं मानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई शिछालेख प्राप्त न हो जाय। जैर इस संवद् से भी माटी जाति का उत्पन्न होना संवत २२२ के पश्चात् ही सिद्ध होता है।

भोयल-भोयल जाति कोई स्वतंत्र जाति नहीं है यह चौहानों की एक शाखा है। इसका संवद १५०० तक छाहनू नामक स्थान पर राज्य करना पाया जाता है।

गोयल—गोयल जाति भी स्वतंत्र जाति न हो कर गहलोतों की एक शाखा है। इसकी उत्पत्ति बाप्पा रावल से हुई है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि बाप्पा रावल ने संवत् ७७० के-पश्चात् मान्राज मोरी से विचीद का राज्य लिया था। इन गोयलों का राज्य मारवाड़ के हलाके में था, जिसे कन्नीज से आकर राडीहों ने छीन लिया।

दहिया—इस जाति का राज्य चौहानों से पूर्व संवत् १२०० के करीब जालोर में था। ये पर-मारों के नौकर या जाबित थे।

मकवाना—यह शाखा परमारों की कही जाती है। ये छोग कभी इतने मशहूर नहीं हुए, जितनी कि इनके पूर्व होने वाली इनकी छोटी शाखा "साला" के छोग रहे।

कछवाहा—इस जाति का संवत् ११०० के पश्चाद् गवाल्यिर में राज करना पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इनके समय का एक शिलालेख संवत् ११५० का खुदा हुआ गवाल्यिर के किले में मौजूद है। इसमें राजा महिपाल के पूर्व आठ पुरतें लिखी हुई हैं। प्रत्येक पुरत यदि २५ वर्ष की मानली आय तो करीब २०० वर्ष पूर्व अर्थाद संवत् ८५० तक उनका वहाँ रहना सम्भव हो सकता है। इसके पूर्व का कोई शिला लेख नहीं मिलता। अतयुन इस जाति के विषय में भी मानना पढ़ेगा कि यह भी संवत् २२२ में शोसियां में शोसवाल नहीं हुई।

गोह—इस जाति का पता धंगाल में लगता है और वहीं से इसका राजपूताने में आना दिशोपति महाराज पृथ्वीराज के समय में माना जाता है। इसके पूर्व इस जाति के मारवाड़ में होने का कोई सबूत नहीं मिलता। अत्तपुत्र यह जाति भी धंवत २२२ में ओसवाल क्रेसे हुई, समझ में वहीं जाता।

#### भोसवाल जाति का इतिहास

अपर हमने वोसवाल जाति को उत्यक्ति के संबन्ध में उन सब नहीं का संक्षिप्त में विवेदद क दिया है जो इस समय विशेष रूप से सब स्थानों पर प्रकालित है। मगर ये सभी मन जनी तह इतरे संशयासक हैं कि बिना अनुमान की अटकल लगाये केवल तर्क या प्रमाण के सहारे इस जाति की उत्यति के संबन्ध में किसी निश्चित मन पर पहुँचना कटिन है। प्राचीन जैनाचारणों के सन की प्रष्टि में—सोनि जोस्वन्त शांति की उत्पत्ति को भगवान् महावीर से ७० वर्ष के पश्चात् से नागते हैं—कमी तक कोई ऐसा महत्व और इद प्रमाण नहीं मिलता है जिसके वल पर निर्विवाद रूप से इस नतकी सत्यता को खोकर की जा सके।

दूसरा मत जो संवत् २२२ का है, उसके विषय में कई विद्वानों ने कुछ प्रमाण एकित किए हैं जो हम नीचे देते हैं:—

(१) कैन साहित्य के अन्दर सनराइच कथा नामक एक बहुत प्रसिद्ध कीर मानगीय प्रत्य है। इस प्रत्य की ऐतिहासिक महत्ता को अर्थनी के प्रसिद्ध कैन विद्वान् डा॰ हरमन जेकोबी ने इसके अनुनर पर लिखी हुई अपनी मूमिका में सुक्त कंड से स्वीकार की है। इस प्रंथ के ऐत्तक सुप्रसिद्ध विद्वान् जानक श्री हिरिमद सूरि ने सातवी सदी में पोरवाल जाति का संगठन किया। इसी कथा के सार में एक रलेक आया है जिसमें लिखा हुना है कि उएस नगर के छोन श्राहाणों के कर से सुक्त हैं। उपकेश जाति के गुरू माहण नहीं हैं। रखेक इस प्रकार हैं:—

तत्मात् उन्नेराज्ञाति नाम गुरतो माक्षयाः नहीं। उपस नगरं सर्व कर ऋण समृद्धि नत्।। सर्वथा सर्व निर्मुक मुपसा नगरं परस्। तत्प्रमृति सजातिविति लोक प्रवोणम्॥

यहाँ यह नात घ्यान में रखने चीन्य है कि समराइब क्या के लेखक बावार्य हिस्म्इस्ति ही समय पहले संबद ४३० से संबद ४८% के बीव तक नाना जाता था, मगर वब कैन साहित्य के प्रतिष्ट विद्वान जिनविक्य तो ने कई प्रमाणों से इस समय को संबद ४५७ से केकर संबद ८५७ के दीव माना है! यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाय तो संबद ७५७ के समय में उएक जाति नीर उद्ध रता बहुत समृद्धि पर थे, यह बात माहम होती हैं और यह मानना भी सनुवित न होगा कि इस समृद्धि के प्राप्त करने में कम से कम २०० वर्षों का समय ध्वरप लगा होगा। इस हिसाब से इस जाति के इतिहास की है दिक्रम की पर्णवर्ध सतास्त्री सक पहुँच खाती है।

(२) आचार्य्य वप्पभद्दस्रिजी जैन संसार में बहुत नामाहित हुए हैं। आपने कन्नौज के राजा नागावलोक वा नागम पहिहार (आम राजा) को प्रति बोध देकर जैनी बनाया था। उस राजा के एक रानी बिणकपूत्री भी थी। इससे होते वाली संतानों को इन आचार्य्य ने ओसवंश में मिळा दिया। जिनका गौत्र राजकोष्टागर हुआ। इसी गौत्र में आगे चल कर विक्रम की सोलहवीं सदी में सुप्रसिद्ध करमाशाह हुए ' जिन्होंने सिद्धाचळ तीर्थ का भन्तिम जीणाँदार करवाया । इसका शिकालेख संवत् १५८७ कां खुदा हुआ ं शत्रुंजय तीर्थं पर आदिश्वरती के मन्दिर में है। इस छेल में दो बळोक निम्न ळिलित हैं:---

इतश्च गोपाद्ध गिरी गरिष्टः श्रीवन्प मही प्रतिवोधितश्च। श्री स्नामराजो अजित तस्य पत्नि काचित्व मृव व्यवहारी पुत्री ॥ तर्विज्ञाताः किल राजकोष्टा शाराह गौत्रे सुकृतैक पात्रे । भी ओस वंस विशादे विशाले तस्यान्वयेऽश्रिपुरुषाः प्रसिद्धाः ॥

भाषार्थं वप्पमहसूरि का जन्म संवत् ८०० में हुआ। इस से पता चलता है कि उस समय · भोसवाठ जाति विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका इतना प्रमाव था कि वितस को पैदा करने में कई । शताब्दियों की आवश्यकता होती है।

- (३) भोसियाँ के मन्दिर के प्रशस्ति शिलालेख में भी उपकेशपुर के पड़िहार राजाओं में बस्सराज की बहुत तारीफ लिखी है। इस बत्सराज का समय भी विक्रम की आठवीं सदी में सिद्ध होता हैं।
- ( १ ) सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व० मुंशी देवीश्रसाद जी जोषपुर ने 'राजपूताने की शोध-खोज' मामक एक प्रस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोटा राज्य के अटरू नामक ग्राम में जैन मन्टिर के एक खंदहर में एक मूर्ति के नीचे वि॰ सं॰ ५०८ का भैंसाशाह के नाम का एक शिलालेख मिला है। मुंशीजी ने लिखा है कि इन भैंसाशाह और रोड़ा वनजारा के परस्पर में इतना स्नेह था कि इन दोनों ने मिङका अपने सन्मिल्ति नाम से "भैंसरोद" नामक ग्राम वसाया । जो वर्तमान में उदयपुर रियासत में ः विश्वमान है। यदि यह मैंसाशाह और जैनधर्म के अन्दर प्रसिद्धि प्राप्त आदित्यनाय गोन्न का भैंसाशाह एक ही हो तो, इसका समय वि॰ स॰ ५०८ का निहिच्त करने में कोई वाघा नहीं आती। जिससे ओसवाङ बाति के समय की पहुँच और भी दूर चछी जाती है।
- ( ५ ) श्वेत हूण के विषय में इतिहासकारों का यह मत है कि श्वेत हूण तोरमाण विक्रम की ; प्रती शताब्दि में मदस्थल की तरफ आया । वसने भीनमाल को अपने हस्तगत कर अपनी राजधानी वहाँ ृ स्थापित की । जैनाचार्य्य इतिगृससूरि ने उस तौरमाण को धर्मीपदेश देकर जैनधर्म का अनुरागी बनाया । निसके परिणाम खरूप तौरमाण ने भीनमाल में भगवान ऋपभदेन का बढ़ा विशाल मन्दिर बनवाया ।

इस तोरमाण का पुत्र मिहिरगुरू जैनभर्म का कहर विरोधी शैवधर्मों-पासक हुआ। उसके दाथ में राजतंत्र के आने ही जैनियों पर भयंकर अत्याचार होने छो। जिसके परिणाम ख़रूप जैनी छोगों को देश छोड़कर छाट गुजरात की ओर भगना पढ़ा, इन भगनेवार्छों में उपकेश जाति के व्यापारी भी थे। छाट गुजरात में ओ आजकरू उपकेश जाति निवास करती है; वह विक्रम की छडवीं शताब्दी में मारवाड़ से गई हुई है। अतप्त इससे भी पता चलता है कि उस समय उपकेश जाति मौजूद थी।

उपरोक्त प्रमाणों से पता चळता है कि विक्रम की छठवीं प्राताब्दी तक हो इस जाति की उत्पत्ति की खोज में किसी प्रकार खींचातानी से पहुँचा भी जा सकता है मगर उसके पूर्व तो कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता जिसमें ओसवाळ जाति, उपकेश जानि, या उकेश जाति का नाम आता हो। उसके पहले का इस जाति का इनिहास ऐसा अंधकार में है कि उस पर कुछ भी हान बीन नहीं की जा सनती। यूसरे उस समय इस जाति के न होने का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि ओसवाळ जाति के मूळ १८ गौजों की उत्पत्ति क्षित्रयों की जिन अठारह शाखाओं से होना जैनाचार्यों ने लिखा है, उन शाखाओं का अतिलव भी उस समय में न था। जब उन शाखाओं का अस्तित्व ही न था तब कोई भी जिम्मेदार इतिहासकार उन शाखाओं से १८ गौजों की उत्पत्ति किस प्रकार मान सकता है। इसके अतिरिक्त मूळ १८ गौजों के पश्चात् अन्य गौजों की उत्पत्ति के विषय में जो दिक्बदंतियों और कथाएँ यतियों और जैनाचार्यों के दफ्तों में मिळती हैं, उनमें भी सबत ७०० के पहले की कोई किम्बदंति हमें नहीं मिळी। यदि विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व इस जाति की स्थापना हो चुकी थी तो उसी समय के पश्चात् से समय २ पर आचार्यों के हारा मवीन गौजों की स्थापना को पता लाना चाहिये था। संवत् ९०० से संवत १४०० तक ल्यातार जैनाच र्यों के हारा श्रीसाळ गौजों की स्थापना का वर्णन हमें मिळता चला जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रम के ४०० वर्ष पूर्व से छेकर विक्रम की सातर्मी शताब्दी तक अर्थात् लगातार १९०० वर्षों में इस जाति के सम्बन्ध में किसी भी प्रमाणिक विवेचन का न मिछना इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका उत्पत्त कर सकता है।

इन सब कारणों की रूप रेखाओं को मिळाकर अगर इस किसी सहत्वपूर्ण तथ्य पर पहुँचने की कोशिश करें तो हमें यही पता छगेगा कि विक्रम संवत् ५०० के प्रश्चात और विक्रम संवत् ५०० के पूर्व इस जाति की उत्पत्ति हुई होगी। बादू प्रणचन्दजी नाहर छिखते हैं कि "जहाँ तक मैं समझता हूँ (मेरा विचार अमपूर्ण होना भी असंभव नहीं ) प्रथम राजपूर्तों से जैनी बनानेवाले श्री पार्श्वनाथ संज्ञानीय श्री राजप्रसास् जैनावार्थ्य थे। उक्त घटनों के प्रथम श्री पार्श्वनाय स्वामी की इस परम्परा का नाम उपकेश गच्छ भी न था। क्योंकि श्री चीर निर्वाण के ९८० वर्ष के प्रश्चात् श्री देविहेंगणि क्षमासमण ने जिस समय जैनागमों को पुस्तकारूढ़ किये थे उस समय के जैन सिद्धान्तों में और श्री कर्वस्त्र की स्थविराविछ आदि

धार्चीन प्रन्थों में उपकेश गच्छ का उछ स नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से संभव है कि संवत् ५०० के पश्चात् और संवत् १००० के पूर्व किसी समय उपकेश या ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई होगी और उसी समय से उपकेशगच्छ का नामकरण हुआ होगा।

हमारा खयाल है कि बाबू साहब का उपरोक्त मत तर्क, प्रमाण और युक्तियों से परिपूर्ण हैं। शाबू पूरणचन्द्रजी इतिहास के उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं ऐतिहासिक स्वोजों के पीछे उत्सर्ग कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपके निकाले हुए तथ्य को स्वीकार करने में किसी भी इति-हासकार को कोई आपति नहीं हो सक्सी।

हम जानते हैं कि हमारे निकाले हुए इस निब्कर्ष से बहुत से ऐसे सज्जनों को जोकि प्राचीनता ही में सब कुछ गौरव का अनुभव करते हैं अवश्य कुछ न कुछ असंतोष होगा। क्योंकि भारतवर्ष के कई सर्वीन और प्राचीन लेखकों की प्रायः यह प्रवृति रही है कि वे किसी भी तरह अपनी जाति अपने धर्म और अपने रीति रिवाजों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। साथ ही उसके गौरव को बतलाने के लिए उसकी उरपत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर हम लोगों का इस प्रकार के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चमलार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर हम लोगों का इस प्रकार के सम्बन्ध में अनेक प्रकार है। हमारा अपना खयाल है कि शुद्ध हतिहासवेचा के सामने शुद्ध सत्य ही एक आवर्श रहता है। यह सब प्रकार के प्रकार के प्रमावों से मुक्त होकर एक निष्पक्ष जज्ञ की तरह अपनी स्वतंत्र खोजों और अन्वेपणाओं के द्वारा सत्य पर पहुँचने की चेष्टा करात है। हम एह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि बहुत परिमित है और अत्यन्त चेष्टा करने पर भी सत्य के मज़रीक पहुँचने में कभी २ वह असफल हो जाती है, मगर अंत में सत्य के खोज की पूर्ण लालसा उसे पूर्ण सत्य पर नहीं तो भी उसके निकटतम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है।

दूसरी बात यह है कि दूसरे छोगों की तरह हम छोग अपने सारे गौरव और सारे वैभव की सरक कैंबल प्राचीनता में देखने के ही पक्षपाती नहीं। हम स्पष्टरूप से देखते हैं कि संसार की रंग-स्थली में समय र पर कई नवीन जातियाँ पैदा होती हैं और वेअपनी नवीन बुद्धि, नवीन पराक्रम, और नवीन प्रतिसा से संसार की सम्यता और संस्कृति के उपर एक नवीन प्रकाश डालती है और अपने छिए एक बहुत ही गौरव पूर्ण नवीन इतिहास का निर्माण कर जाती है। हम अहलानिया इस बात को कह सकते हैं कि किसी भी जाति का गौरव इस बात में वहीं है कि वह कितनी प्राचीन है या कितनी नवीन, वरन उसका गौरव उसके द्वारा किये हुए उन कावों से है जो उसकी महानता के सूचक है और जो मसुष्य जाति को एक नथे प्रकार का संदेश देते हैं।

क्षोसवाल फाति का गौरव इस बात से नहीं है कि वह विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व पैदा हुई थी वा

#### श्रोसवाल जांति का इतिहासे

विक्रम के १००० वर्ष पश्चात्; बल्कि उसका गौरव उस महान् विश्वभाव के सिद्धान्त से हैं जिसके वर्ष होकर आचार्य रक्षप्रसस्ति ने उसकी स्थापना की थी। उसके पश्चात् इस जाति का गौरव उन महान् प्रक्षों से है जिन्होंने इस जाति में पैदा होकर क्या राजनीति, क्या धर्मनीति, क्या अर्थनीति इत्यादि संसार की प्रायः सभी नीतियों में अपने आश्चर्यजनक कारनामें दिखलाये और जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने त्याग के बल से राजप्ताने के मध्यशुगीन इतिहास को दैदीन्यमान कर रखा है।

# श्रोसवाल जाति का श्रम्युदय Rise of the Oswals.

सवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम प्रथम अध्याय में काफ़ी विवेधन कर चुके हैं। अब इस अध्याय के अन्दर हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति का क्रमा-गत् अभ्युदय किस प्रकार हुआ, किन र महापुरुषों ने इस जाति की उद्यति के अन्दर महत्व पूर्ण भाग प्रदान किया। बाहर के कौन र से प्रभावों ने इस जाति की उन्नति पर असर डाला और किस प्रकार अत्यन्त ग्रतिष्ठा और सम्मान को साथ रखते हुए यह जाति भारत के विभिन्न प्रान्तों में फैळी।

ओसवालों की उत्पत्ति का इतिहास चाहे विक्रम सम्बत् के पूर्व ४०० वर्षों से प्रारम्भ होता हो, पाहे वह संवत २२२ से चलता हो; चाहे और किसी समय से उसका प्रारम्भ होता हो, मगर यह तो निर्विदाद है कि ओसवाल जाति के विकास का प्रारम्भ संवत् १००० के पश्चात् ही से शुरू होता है, जब कि इस जाति के अन्दर यदे २ प्रतिभाशाली आचार्य्य अस्तित्व में आते हैं। जिनकी विचार धारा अत्यन्त विशाल और प्रशस्त थी। इन आचार्यों ने मनुष्य मात्र को प्रतिबोध देकर अपने धर्म के अन्दर सम्मिलित किया और इस प्रकार जैन धर्म और ओसवाल जाति की वृद्धि की।

#### श्रोसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त

श्री रत्नप्रसस्ति ने जिस महान सिद्धान्त के जपर इस जाति की स्थापना की, वह सिद्धान्त हमारे खयाल से विश्ववन्ध्रय का सिद्धान्त था। जैनधर्म वैसे ही विश्ववन्ध्रय की नींव पर खड़ा किया. हुआ धर्म है, मगर आचार्य्य श्री के हृद्य में ओसवाल जाति की स्थापना के समय यह सिद्धान्त बहुत ही ज़ोरों से एहरें के रहा होगा। आजकल प्रायः यह मत अधिक प्रचलित है कि ओसवाल धर्म की दीक्षा केवल जोसियाँ के राजपूर्तों ने ही प्रहण की थी। मगर एक उड़ती हुई किम्बदंती इस प्रकार की भी है कि राजा की आज्ञा से और ओसियाँ देवी की मदद से सारी ओसियां नगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छूद सब यहाँ तक कि स्वयं ओसियाँ माता तक एक रात में जैनधर्म की दीक्षा प्रहण कर ओसवाल नाम से मशहूर हुए। हम महीं कह सकते कि इस किम्बदंती के अन्दर सत्य का कितना अंश है; क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई भी प्रका प्रमाण नहीं। मगर इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि अगर यह किन्बदन्ती सत्य हो

तो इससे उन आचार्य श्री की सागरवर् गंभीरता और उनके हृदय की विशालता का असर मनुष्य के उत्तर बीस गुना ज्यादा पढ़ता है। वे हमको उन दिन्य महाक्षाओं के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं जो जाति, वर्ण, भौर शान्तीयता की भावनाओं छे जंचे उठकर मनुष्य मात्र को पुक समान और निस्पृह दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार यदि यह किम्बदन्ती सत्य हो तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त और भी अधिक कैंचाई पर पहुँच जाता है।

श्री रहमभस्रि के पश्चात् और भी अनेक आचारयों ने इस जाति की उद्यति के लिये बहुत ही प्रभाव शाळी चेटायें कीं। उन्होंने स्थान २ पर मनुष्य जाति को प्रतिबोध दें कर नये-परे गौजों के नाम से इस जाति में मिलाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि इन आचारयों के परिश्रम से ओसवाङ जाति के भन्दर चौदह सौ से भी अधिक गौशों और उपगौजों की सृष्टि हुई। इन गौशों के नामकरण कहीं पर स्थान के नाम से, कहीं पर प्रभाव शाळी पूर्वजों के नाम से, कहीं पर जादि वंश के नाम से, कहीं क्यापारिक कान्यं की संज्ञा से और वहीं पर अपने प्रशंसनीय कार्य इज्ञल्या के उपलक्ष्य में हुए पाये जाते हैं। इसपे पता लगता है कि उन आचारयों का हृदय अत्यन्त विशाल या, जाति और धर्म की वृद्धि ही उनक्ष प्रधान लक्ष्य था। इसके सम्बन्ध में वे किसी भी प्रकार की खदि या हुठ पर अहे हुए न ये। अस्तु।

### जैनाचार्यो पर चमत्कारवाद का श्रसर

इस सम्बन्ध में इस सारे इतिहास के वातावरण में हमें एक ऐसे माव का असरें भी दिसलाई देता है जो किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के हृदय में खटके बिना नहीं रह सकता। जो शायद लैनधर्म के मृत्व सिदान्त के भी खिलाफ़ है। इतिहासकार के कठोर कर्तव्य के नाते इस भाव पर प्रकाश टालने के हिए भी हमें मजबूर होना पढ़ रहा है। ओसवाल आति के गौतों की उत्पत्ति के इतिहास को जल हम बारीकों की निगाह से देखते हैं तो हमें माल्यम होता है कि उन आवाच्यों ने मनुष्यों को धार्मिक प्रमाव से प्रमावित करके नहीं, प्रत्युत अपने चमत्नारों के प्रमाव से अपने वश कर इस जाति में मिलाया था। कहीं पर किसी सो अनन्त इस्य की प्राप्ति करवाकर, कहीं किसी को प्रत्रात प्रदान कर, कहीं किसी को जलवेदर, कृष्टि आदि मर्थकर रोग से मुक्त कर इत्यादि और भी कई प्रकार से उन्हें अपने वश में कर इस जाति के कटेवर को बढ़ाया था।

यह प्रवृत्ति बैनवर्स के समान उदार धर्म के साधुओं के लिए प्रशंसनीय नहीं कही दा सकती, मगर ऐसा मालूम होतो है कि उस समय की जनता की मनोवृत्तियों चमत्कारों के पीड़े पागळ हो रही थी। वह युग शांति और सुक्यवस्था का युग नहीं था। कई प्रकार के प्रभाव उस समय की बनता की मनो हतियों में काम कर रहे थे उनमें चम्नकारों का मभाव भी एक प्रधान था। जैनाचार्यों ने जब देखा होगा कि जनता साधारण उपदेश से ममावित नहीं हो सकती तब संभव है उन्होंने अपने आपको चमत्कारों में निपुण किया होगा और इस मकार जनता के इदय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की होगी। बहुत से ऐसे समयं आते हैं जिनमें युग प्रवर्षकों को प्रचलित सनातन धर्म के विकद युगधर्म के नाम से अस्थाई व्यवस्था करना पड़तीहै, संभव है उस समय के आचारयों ने यही सोचकर चमत्कारवाद का आथ्य प्रहण किया होगा।

श्रव हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति की उन्नति और विकास के इतिहास में किन र महान् आधार्यों ने महत्व पूर्ण योग प्रदान किया ।

ऐसा कहा जाता है कि शुरू २ में ओसवाल जाति के अन्दर १८ गौन्नों की स्थापना हुई थी भौर इसके परचाद इनमें से जनेक गौनों की और २ जाखाएँ निकलती गईं। मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने अपने प्रंप 'जैन जाति महोदय' में इन अजारह गौनों की ४९८ ज्ञाखाएँ इस प्रकार किखी हैं।

- (१)मूलगीत तातेइ—तातेइ, तोडियाणि, चौमोळा, फौसीया, धावडा, चैनावत, तळोवडा, नरक्स, संघरी, हुंगरिया, चोधरी, रावत, साळावत, सुरती, जोखेळा, पाँचावत, बिनायका, साडेरावा, नागड़ा पाका, हरसोत, केळाणीं, एवं २२ जातियों तातेडों से निकळो यह सब भाई हैं।
- (२) मूलगैत वाक्षा बाक्षा, (बहुक्षणा) नाहरा, (नाहारा नावरा) भोपाला, सूतिया, भाम, नावसा, मुंगिटिया, दागरेचा, चमकीया, चाधरी जांघदा, कोटेचा, बाला, धातुरिया, तिहुचणा, कृरा, बेताला, सल्गणा, धुवाणि, सावित्या, तोसरीया, गान्धी, कोठारी, खोखरा, परवा, दफतरी, गोदावत, कृषेरिया, बालीया, संववी, सोनावत, सेलेत, भावदा, लघुनाहरा, पंचवया, हुभिया, रारीणा, रुगा, लघुन्यमकीया, बोहरा, मीठबीया, मारू, रणधीरा, ब्रह्मेचा, पारळीया चानुणा, ताकलीया, योदा, धारोला, दुद्धिया, बारोला, शुक्नीया, इस प्रकार ५२ जातियां वाफना गोन्न से निकली हुई आपस में भाई है।
- (३) मूलगीत करणावट—करणावट, चागडिया, संघवी, रणसीत, आच्छा, दादिखा, हुना, काकेचा, शंभीरा, गुदेचा, जीतीत, ळाभांणी, संखळा, भीनमाळा, इस प्रकार करणावटों से १४ साखाएँ निकली बहस्तव जाएस में भाई हैं।
- (४) मूलगीत बलाहा—वलाहा, रांका, बांका, सेट, सेटिया, छावत, चौधरी, छाला, बोहरा, भूतैदा कोठारी रांका देपारा, नेरा, सुखिया, पाटोत, पेपसरा, धारिया, जिल्ला, सालीपुरा, चित्तोडा, हाका, संघरी, कागडा, कुशलोत, फलोदीया, इस प्रकार २६ साखाएँ बलाहा गोत्र से निकली वह सब भाई हैं।
  - ( ५ ) मूलगात्र मोरख-मोरख, पोटरणा, संबवी, तेंबारा, छबुपोकरणा, बांदोकीया, चुंगा,

#### श्रीसबाज जाति का इतिहास

ह्युचंगा, गजा, चौधरी, गोरीवाल, केदारा, धातांकडा, करचु, कोळोरा, घीगांका, कोठारी इस प्रकार १७ बारवाएँ मोरखगोत्र से निककी वह सब भाई हैं।

- (६) मूलगीत कुलहर—कुरुहर, सुरदा, सुसाणी, प्रकारा, मसांणिया, खोडीया, संयवी, छन्न-सुखा, बोरद, चोधरी, सुराणिया, साखेधा, करारा, हाकडा, जाळोरी, मसी, पालखिया, खुमाणा १८ शाखाएँ कुळहर गोत्र से निकळी वह सब आई हैं।
- (७) मृलगीत्र विरहर-विरहट, भ्ररंट, तुहाणा, जीसवाळा, छबुभ्रांट, गागा, नोपत्ता, संबर्ध, निवोक्तिया, हांसा, धारिया, राजसरा, भोतिया, चोधरी; प्रनिमया सरा, उजोत, इस प्रकार १७ शाखाएँ विरहट गीत्र से निकली है वह सब भाई हैं।
- ( म ) मूलगीत्र श्री श्रीमाल-श्री श्रीमाछ; संघवी, छघुसंघवी, निष्टहिया, कोटहिया, हावांणी, माहरलांणि, केसरिया, सोनी, खोपर, खजानची, दानेसरा, उदावत, अटकल्या, धाकडिया भीन्नमाख, देवर, मांडलिया, कोटीं, चंडाकेचो, साचोरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ श्री श्रीमाल गौत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- (६) मूलगीत श्रेष्टि—श्रेष्टि, सिंहाबस्, भाषा, रावत, वैद्युत्ता, पटवा, सेविहया, घोषरी, थामावट, चित्तोदा, जोधावत्, कोठारी, वोत्थाणी, संघवी, पोपवत, ठाकूरोस्, वालेटा विज्ञोत्, देवराजोत्, गुँदिया, वालोटा, नागोरी, सेखांणी, छाखांणी, युरा, गान्धी; मेडितिया, रणधीरा, पालावत् श्रूरना इसी प्रकार ३० शासाप् श्रेष्टि गोत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- (१०) मूलगात्र संचेति—संचेति (सुचित साचेती) देखदिया, घमाणि, मोतिया, दिंबा, मालेत, खाळोत, चोघरी, पाळाणि छघुसंचेति, मंत्रि, हुकिमया, कजारा, हीपा, गान्धी वेगाणिया, कोठारी, माळता, छाछा, चितोदिया, इसराणि, सोनी, मरुवा, घरंघटा, उदेचा, लघुचौघरी, चोसरीया, वापावत संबवी, सुरगीपाल, कीळोळा, ळाळोत, खरभंडारी, भोजावत्, काटी, जाटा, सेजाणी, सहजाणी, सेणा मन्दिरवाल, माळतीया, भोपावत्, गुणीया, इस प्रकार ४४ साखाएँ संचेति गोष्र से निक्छी वह सब भाई हैं।
- (११) मूल गौत्र ऋदित्यनाग—आदित्यनाग, चोरिडया, सोढाणि, संघधी, उडक मसाणिया, मिणियार, कोठारी, पारख, 'पारखों' से भावसरा, संघवी डेट्टिड्या, जसाणि, मोट्हाणि, खडक, तेजाणि, इपायत, चोधरी, गुटेच्टा 'गुलेच्छाओं' से होट्टताणी, सागाणि संघवी, नापडा, काजाणि, हुटा, सेहजावस, नागडा, चित्तोडा, चोधरी, दातारा, मीनागरा, सावसुखं 'सावसुखों' से मीनारा, छोटा, बीजाणि, केसरिया, घटा, कोठारी नांदेचा, भटनेराचोधरी 'मटेनराचोधरियों' से हुंपावत, भंडारी, जीमिणिया, इंदावत सांभरिया, कार्नुगा, गदइया 'गर्दाइंगों' से गेहटोत, छुगावत रणशोभा, वाटोत, संघवी, नोपत्ता,

हुचा 'बुचां' से सोनारा, भंबलिया, दालीया; करमोस्, दालीया, रत्नपुरा, चोरिंद्या चोरिंद्यांसे नाबरिया, सराफ, कामाणि, दुद्दोणि, सीपांणि, कासाणि, सहस्रोत, रुघु सोडाणी, देदाणि, रामपुरिया, रुघुपारख, नागोरी, पाटणिया छाडोत, समझ्या, बोहरा, खजानची, सोनी, हाढेरा, दफतरी, चोघरी, तीखा-वत्. राब, जौहरी, गलाणि, इत्यादि इस प्रकार ८५ शाखाएँ आदित्यनाग गोत्र से निकली वह सब भाई हैं।

- (१२) मूलगीत सूरि—सूरि, भटेवरा, उडक, सिंधि, चोधरी, हिरणा, सच्छा, बोकड़िया, बलोटा, बोस्दिया, पीतल्या, सिहावत्, जालोत, दोसाखा, लाडवा, हलदिया, नाचाणी, सुरदा, कोटारी, पाटोतिया इस प्रकार २० शाखाएँ सूरि गौत्रसे निकली वह सब भाई हैं।
- (१३) मूलगेश्र भद्र---भद्र, समदिख्या, हिंगड, जोगड, गिंगा, खपाटिया, चवहेरा, बालडा, नामाणि, भमराणि, देलस्या, संधी, सादावस्, भांडावत् चतुर, कोटारी, लघु समदिख्या लघु हिंगड, सांडा, चौधरी, भाटी, घुरपुरिया, पाटणिया, नांनेचा, गोगड, कुलधरा, रामाणि, नाथावस्, फूलगरा, इस प्रकार २९ शासाएँ भद्र गौत्र से निकली वह सब आई हैं।
- ( 18 ) मूलगोत्र चिचट—चिचट, देसरढा, संघवी, ठाकुरा, गोसलांणि, सीमंसरा, छघुचिचट, पाचोरा, पुविंया, नासाणिया, नौपोल, कोठारी, तारावाल, छाडल्खा, शाहा, आकतरा, पोसाल्यिंग, प्लारा, धनावत्, इस प्रकार 1९ शाखाँप चिचटगोत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- ( १५ ) मूलगोत्र कुमट—कुमट काजिया, धनंतरी, सुवा, जगावत्, संघवी पुगलिया, कडोरिया कापुरीत, संभरिया, घोक्खा, सोनीगरा, छाहोरा, छाखाणी, मरवाणी, मोरचिया, छालिया, मालोत्, छष्टुकुंमट, नागोरी इस प्रकार १९ शाखाएँ कुंभटेगोत्र से निकली यह सब भाई हैं।
- (१६) मूलगेत्र डिंडू—डिंडू, राजोत, सोसलाणि, धापा, धीरोत्, खंडिया, योद्धा, भाटिया, भंडारी, समदित्या, सिंधुडा, लालन, कोचर, दाखा, भीमावत्, पार्लणया, सिखरिया, वांका, वढवडा, बादलिया, कानुंगा, एवं २१ शाखाएँ डिंडू गौत्रसे निकली वह सब भाई हैं।
- (१७) मूलगोत कन्नोजिया—कन्नोजिया, वडमटा, राकावाल, तोलिया, धाधलिया धेवरिया, शुंगलेचा, वश्वा, गडवाणि, करेलिया, राखा, मीठा मोपावर्ष जालोरी जमघोटा, पटवा, सुसलिया इस प्रकार १७ शालाएँ कम्मोजिया गोन्नसे निकली यह सब भाई हैं।
- (१८) मूलनेश्त्र लघुश्रेष्टि—छघुश्रेष्टि, वर्धमान, ओम्स्टिया; छुणेचा, बोहरा, पटवा, सिंधी, चिंतोडा, सजानची, पुनोत्, गोधरा, हाडा, झबडिया, छुणा, मालेरिया, गोरेचा, इस प्रकार १६ शाखाएँ छघुश्रेष्टि गोत्र से निकली वह सब भाई हैं।

कपर जिन शाखाओं का वर्णन किया गया है, उनमें कई ऐसी हैं जिनका नाम दो १ सीन १

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

और चार २ बार आया है ऐसी स्थिति में इन शाखाओं के सम्बन्ध में शंका होना खामाविक है सम्मद है दूसरे आचार्यों का भी इससे मतभेद हो । मगर यह निश्चित है कि संवत् १००० के पश्चात् जो आचार्ये हुए उनमेंसे बहुतसों ने इन गौतों की शाखाओं तथा नवीन गौतों की स्थापना की । उनमें से कुछ प्रसिद्ध १ आचार्यों का परिचय हम नीचे देने की चेष्टा कर रहे हैं।

## ञ्चाचार्य्य वप्पभद्दसूरि

आ चार्यं वप्पभट्टस्रि का जन्म वि॰ सं॰ ८०० में हुआ। उस समय जाबालिपुर में पिद्दार मंत्र का महाप्रतापी वत्सराज नाम का राजा राज्य करता था। इसने गौद प्रांत, वंगाल प्रांत, मालव प्रांत कांगेरह दूर २ के प्रदेशों को विजय कर उत्तरापथ में एक महान साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। इसी समय में अणहिलपुर नामक एक छोटा सा आम यसाकर चावड़ा वंशीय राजा बनराज से अपना राज्य विरसार करना प्रारम्भ किया था। इसने सारस्वतमण्टल, आनर्त और वागड़ इत्यादि आसपास के प्रान्तों पर अधिकार करके पश्चिम भारत के अन्दर एक बद्दा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की।

सम्राट् वासराज के नागभट नामक एक पुत्र हुआ जो इतिहास में नागानलोक व आमराजा के नाम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जावालिपुर से हटाकर हमेशा के लिए कजीज में स्थापित की। ग्वालियर की प्रशस्ति से पता चलता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। इसी राजा को आचार्थ्य वप्पमट्टस्रि ने जैनधर्म का प्रतिविध देकर जैनी बनाया। इस राजा के एक रानी बणिक पुत्री थी उसकी संतान ओसवाल जाति में सम्मिलित की गई, जिनका गौत्र राज कोष्टागर या राज कोडारी के माम से मशहूर हुआ। इसी आम राजा ने कछीज में एक सौ हाथ क्या जिनालय बंधवाकर उसमें आवार्थ्य वप्पमट्टस्रि के हाथ से महावीर स्वामो की एक सुवर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार गोपिगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ केंची महावीर स्वामो की प्रतिमा प्रतिष्ठित करे। ये आधार्थ्य गौड (बगाल) देश की राजधानी लक्षणावती में भी गये और वहाँ के तत्कालीन राजा धर्म को उपदेश देकर आम राजा तथा उसके बीच की विद्रोहाप्ति को शांत कर दिया। इन्हीं स्रिजी ने मथुरा में शैव वावगित नामक एक योगी को जैनी धनाया। इन्हीं के उपदेश से आम राजा ने संवत् ८२६ के करीब कजीज, मथुरा, अणहिलपुर पट्टण, सतारक नगर तथा मोढेरा आदि शहरों में जैन मन्दिर बनवाये। इसी राजा आम का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और आदिवराह भी थे। यह सम्बत् ९०० से ६५० तक गारी पर रहा। इसी परिवार में आगे चलकर सैकरों वर्षों परचात सिद्धाचल का अन्तिम उद्घार कर्जा

करमाशाह हुआ, जिसका शिलालेख शशुंजय तीर्थं पर आदिनाथजी के मन्दिर में पाया जाता है। इसके अन्दर के दो श्लोक हम यहाँ उद्धत करते हैं।

इतश्च गोपाह्व िरी गरिष्टः श्री बम्पमद्दी प्रतिवोधितश्च, श्री श्रामराजोऽ जिन तस्य पत्नी कािचान मून न्यवहारी पुत्री ॥ ८ ॥ तस्कुत्तिजाताः किल राज कोष्टगाराह्व गोत्रे सुक्कतेक पात्रें । श्री श्रोसवंग्रे विश्वदे विशाले तस्यान्वयेऽिम पुरुषाः प्रासिद्धः ॥ ६ ॥

इन आचार्य श्री का स्वर्गवास सम्वत् ८९५ में हुआ।

## श्री नेमिचन्द्रसूरि

श्री नेमिचन्द्रसृरि का समय संवत् ९५० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनवंश मुकावली में इनको उद्योतनसृरि के गुरू दिखा है। कहा जाता है कि इनके समय में मालव देश में तंबरों का राज्य था। ये आचार्य भी बढ़े प्रतिकाशाली एवम् ओसवाल जाति को अभ्युद्य प्रदान करनेवालों में से थे। इन्होंने संवत् ९५७ में बरिद्या गौत्र की स्थापना की।

## श्री वर्द्धमानसूरि

श्री वर्द्धमानस्रि का समय संवत् १००० से लेकर संवत् १०८८ तक पाया जाता है। इनका एक मित्रा लेख कियाम में संवत् १०४५ का लिखा हुआ मिला है। इन्होंने संवत् १०५५ में हरिक्चन्द्रस्रि कृत "उपदेश पद" नामक अंथ की टीका रची। ऐसा माल्यम होता है कि 'उपिमिति भव अंपचा नाम समु-चय" और ''उपदेश माला वृहद्" नामक कृतियाँ भी इन्होंने रची थीं। ये चन्द्रगच्छ के थे। इन्होंने संवर् १०२६ में संचेती और संवद् १०७२ में लोहा और पीपाड़ा गीत्र की स्थापना की।

## भी जिनेश्वरसूरि

श्री वर्डमानसूरि के शिष्य श्री जिनेश्वरसूरि भी वर्ड प्रतिसाशाली प्रचारक थे। इनका समय संवत् १०६१ से लेकर संवत् १९११ तक का पाया जाता है। इनके समय में गुजरात के अन्तर्गत राजा दुर्लभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित शिवशर्मा नामक एक वाह्मण था, जिसको आचार्यश्री ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। दुर्लभराज के समय में अणहिलपुर पट्टन में चैत्यवासियों का बदा ज़ोर था। श्री जिनेश्वरसूरिजी में इन्हें भी शास्त्रार्थ में पराजित कर अपनी विजयपताका फट्ट-

#### त्रोसवाल जाति का इतिहास

राई थी। संवत् १०८० में इन्हें खरतर' का विरद प्राप्त हुआ, तभी से इनका नन्छ खरंतरगच्छ के नान से मशहूर हुआ। इन्होंने श्रीपत्ति बहुा, तिलौरा बहुा और मणसाली नामक गौत्रों की स्थापना की, ऐसा महाजन वंश मुक्तावली से पाया जाता है।

## श्री अभयदेवसूरि

श्री अभयदेवसूरि श्री जिनेश्वरस्तिज्ञी के शिष्य और श्री जिनकन्द्रस्तिज्ञी के तुरु भाई थे। आपका जन्म संवत १०७२ में हुआ था। संवत १०८६ में अर्थात् त्य कि श्राप केवल १६ वर्ष के थे आपको आचार्य्य पद प्राप्त हुआ था। आपने जैनों के नव आगमों पर संस्कृत टीनाएँ रवीं इसके आप नवांग वृत्तिकार के नाम से प्रसिष्ट हुए। आप बढ़े प्रतिमा शाली और विद्वान पुरुष थे। आपने केंद्रसी, उत्तमोत्तम प्रन्थों की रचना की। आपना स्वर्गवास संवत १९३५ में कपड़देल में हुका । आपने खेदसी, पगारिया और मेड्तवाल नामक गीठों की स्थापना की।

### श्री मुलधारी हेमचन्द्रसूरि

श्री मलधारी हेमचन्द्रस्ति मलधारी श्री कमयदेवस्ति के शिष्य ये। इनके सम्बन्ध में इन्हों के परम्परा के मलधारी राजशेखर संवत् १३८० में लिखी हुई 'शानृत ह्याध्रयहित' में लिखते हैं कि इन्हों करने स्ल नाम गृहस्थावस्था में प्रधुन्न था। ये राजसांचव थे। श्री अमयदेवस्ति के उपदेश से इन्होंने करने सार खियों को छोढ़कर दीक्षा अहण करली। इनकी प्रतिमा के सम्बन्ध में इन्हों के समक्राधीन शिष्य श्रीधन्द्रस्ति अपने मुनिसुन्नत सित्म की प्रशास्ति में एकते हैं कि इनके व्याख्यानकी मधुरता और उसके आकर्ष से गुणी जनों के हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती थी। शुक्तात का तत्कालीन राजा जयसिंहदेव या सिद्द राज स्वयं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने और आपका भाषण सुनने के हिथे उपाध्रय में नाश या। इन्हों आचार्य श्री के वहने से उसने अनेकों जैन मंदिरों पर कल्या बढ़वाये। धंडुका सांचीर वर्गेर्स तीर्थस्थानों में अन्य धर्मियों के द्वारा जिन शासन पर पहुँचाई खाने वाली पीड़ा को उसने दूर किया। पाटन में गये हुए गिरवार के विशाल संघ के साथ आप भी थे। उस समय मार्ग में सोरठ के राजा राव खंगार ने खंब के खपर उपाव किया और उसको रोक दिया। तब श्री हेमचन्द्रस्ति ने जाकर उसको प्रतिवोध दिया और संघ पर आयी हुई विपत्ति को दूर किया। आपने सांवला, सुराणा, सियाल, सांव, सालेवा, पृत्तियां वर्गेरह र गौतों की स्थापना की। आप पण्डित खेतास्वराचार्य महारक के नाम से प्रसिद्ध थे। अंत में च दिन का भगश करके आप स्वर्गवासी हुए।

## श्री जिनवत्त्वभसूरि

श्री जिनवहुम स्रि राजा कर्ण के समय में एक गणि की तरह और उस के पक्षात् सिद्धराज के समय में एक ग्रंथकार और आचार्यों की तरह प्रसिद्ध हुए। आपका स्थान खरतरगच्छ के आबार्यों में बहुत जंचा है। ग्रुरू २ में ये चैत्यवास के उपासक जिनेश्वर नाम के मठाधिपति के शिष्य थे।
उन्होंने इन को पाटन में श्री अभयदेवस्ति के पास शास्त्राध्ययन करने के लिए भेजा। वहाँ पर इन्होंने चैत्य
वास के मत को छोड़कर शास्त्र रीति के अनुसार आचार को प्रहण किया। इनके उपदेश से जो चैत्य बने वे
विधि धैत्य के नाम से मशहूर हुए। इन चैत्यों में कोई शास्त्रविरुद्ध कार्य न हो इस के लिए आपने कई
रूळोकों की रचना कर के वहाँ लगाई। वहाँ से आपने मेवाड़ में बिहार किया। उस समय मेवाड़ चैत्यवासी
आचार्यों से भरा हुआ था। चित्तीड़ में आपने अपने उपदेश से कई छोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया।
वहाँ पर भी आपने दो विधिचैत्यों की प्रतिष्ठा की। इसके प्रधात् आप बागड़ में गये। वहाँ जाइर आपने
वहाँ के लोगों को प्रतिवोध दिया। वहाँ से चलकर धारा नगरी के राजा नरवम्मों की सभा में आपने बहुत
स्याति प्राप्त को। नागौर में आपने नेमि जिनालय की प्रतिष्ठा की। संवत् ११५६ में आप ने चोपड़ा, गणधर
घौपड़ा, कुकड़चौपड़ा, यड़ेर साँड वगैरह गौतों की स्थापना की। इसके पूर्व संवत् ११६२ में आप
कांकरिया गौत की स्थापना कर खुके थे। सिवत् ११६७ में आपने सिंधी गौत की स्थापना की।
अप का स्वर्गवास संवत् ११६७ में हमा।

## थी जिनदत्तसूरि

थी जिनदत्तस्रि खरतरगच्छ में सब से ज्यादा गाँमाकित और प्रतिमासम्पन्न आचार्य्य हुए। आप का जन्म संवत् ११३२ में हुआ। आपके पिता श्री का नाम वाधिगमन्त्री तथा माताजी का नाम वाहददेवी था। आप का गीत्र हुंघड़ थाऔर आप घन्ध्क नगर के निवासी थे। आपका मुख्य नाम सोमचन्द्र था। संवत् ११४१ में आप ने जैन धर्म की दीक्षा छी। संवत् ११६९ में चित्तौढ़ नगर में आप को श्री देवभद्र आचार्य्य हारा आचार्य्य पद प्राप्त हुआ। जिस समय आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित किये गये उस समय आज करू का सा जमाना नहीं था। वह चमत्कारबाद का युग था। चारों और चमत्कार की पूजा होती थी। आचार्य्य श्री भी इस विद्या में पारहत थे। अतपुव महना न होगा कि आपने अपने अपूर्व चमत्कारों की वजह से तत्कालीन जनता के हदय पर अपनी गहरी घाक जमाली थी। आपके चमत्कारों से प्रभावित होकर

#### श्रोसवास जाति का इतिहास

कई स्यक्ति आप के द्वारा जैन धर्म में दीक्षित किये गये। उस समय आपका प्रताप चारों ओर धमक रहा था। आप उन महानुसानों में से थे जिन का शाम उस समय ही नहीं, आज भी प्रत्येक जैन समाज के स्यक्ति के मुंह पर हमेशा रहा करता है।

आप के द्वारा भिन्न २ समय में भिन्न २ रूप से कई गौत्रों की स्थापना हुई। जिन का थोड़ा सा विवरण महाजन मंत्रामुक्तावळी के अधार से नीचे दिया जा रहा है—

संवत ११६९ में थाडेवा, पाटेवा, टांटियाँ और कोठारी
संवत ११७५ में बोरड, खीमसरा, और समदिरमा
संवत ११७६ में कठोतिया,
संवत ११७६ में कठोतिया,
संवत ११८१ में रतनपुरा, कटारिया, छछवाणी वगैरह ५२
संवत ११८१ में साग, माछ, मामू
संवत ११८५ में सेठि, सेठिया, रंक, वॉक, रंका, याँका,
संवत ११८५ में सेठि, सेठिया, रंक, वॉक, रंका, याँका,
संवत ११८५ में सोवेचा, प्रालिया,
संवत ११९६ में सोवी, पीतिछिया, योहिस्यरा, ७० गौन्न
संवत ११९८ में आयरिया छतावत, यापना इत्यादि
संवत ११९६ में भणसाळी, चंडाछिया
संवत १२०१ में आवेड़ा, खटोछ
संवत् १२०१ में गाइवाणी, अङ्गतिया, पोकरण वगैरह

िखने का मतलव यह है कि आप के द्वारा ओसवाल जाति एवम् जैनधर्म का बहुत उत्थान हुआ। यही कारण है कि समाज में आप दादाजी के नाम से पुकारे जाने छगे। वर्त्तमान में भारतवर्ष भर में जहाँ र जैन बस्ती हैं वहाँ र दादा वाहियाँ है जो प्रायः आप के ही समारक में बनी हुई है और वहाँ आप के चरण स्थापित हैं। आप का स्वर्गवास संबद् १२११ में हुआ।

## श्री जिनचन्द्रसूरि

श्री जिनचंद्रसूरि भी जैनवर्म के अन्दर बढ़े प्रभावशास्त्री आचार्य हुए हैं। भोसवार जाति का विस्तार करने में आपने बहुत बढ़ा भाग स्थित है। आप खरतरगच्छ के आचार्य थे। आपका जन्म संवत् १९९७ के भादपद शुक्का ८ को हुआ। आप के पिता का नाम साह रासकक और माता का नाम देखन देवी था। संवत् १२०३ की फाल्गुन वदी ९ को आपने दीक्षा ग्रहण की। आपके गुरु दादाजी श्रीजिनदत्त-स्रिजी थे। संवत् १२११ की वैशाख सुदी ६ को आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने संवत् १२१४ में अवारिया, १२१५ में छाजेद, संवत् १२१६ में सिन्नी खर्जांची, स्ंगढ़ी, श्रीश्रीमाल, १२१७ में सालेचा, दूगह, सुवह, शेखाणी, कोठारी, आलावत, पालावत इत्यादि कई गौन्नों की स्थापना की। आप का स्वर्गवास संवत् १२२३ की मादवा बढ़ी १४ को हो गया।

#### श्री जिनकुशलस्रि

दादाजी जिनद्त्तस्रिकी के पश्चात् श्री जिनकुशलस्रि जैन समाज के अन्दर बढ़े प्रभाविक एवम् प्रतिमा सम्पन्न आवार्य्य हुए। आपका जन्म सवस् १३३० में हुआ। आप छाजेढ़ गौत्रीय मंत्री जिल्हागर के पुत्र ये। आपकी माताका नाम जयन्तश्री था। संवत् १३४० में आपने दीक्षा प्रहण की। इनके
पश्चात् संवत् १३७० में आपको आवार्य्य पद प्राप्त हुआ। आपने वावेल, संघवी, जिल्ह्या वगैरह २१ शाखाओं
की तथा डागा गोत्र की स्थापना की। आपने पाटन में साह तेजपाल से निन्दमहोत्सव करवाया, जिसमें
२४०० साधु साम्त्री आपके साथ थे। संवद् १३८० में साह तेजपाल ने शंत्रुजय तीर्य का संघ निकाला
उसमें भी आप सिम्मिलित हुए। आपने भीमपछी नामक नगर में भ्रुवआडकृत एक वीर चैत्य की, जेसलमेर नगर
में धवलकृत विन्तामणि पार्थनाय की तथा जालोर नगर में श्री पार्श्वनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। आपके
संघ में १२०० साधु तथा १०५ साध्वयाँ थीं। आप भी अपने गुरु की तरह जैन समाज में दादाजी के
भाम से प्रसिद्ध हैं। संवत् १३८९ की फाल्गुन वदी अमावस्था को देशवर नगर में आठ दिनके अनशन के
साथ आप स्वर्गवासी हुए।

## श्री जिनमद्रसूरि

श्री जिनभन्नसृति दारतर गच्छ के अन्दर एक प्रभाविक, प्रतिष्ठावान, और प्रतिभाशाली आंचार्थ्यं हुए। आपने जैन शासन को बहुत उरोजन प्रदान किया। आपके उपदेश से जैन श्रानकों में गिरमार, चिन्नकृट (चित्तौड़) मंडोवर आदि अनेक स्थानों में बढ़े २ जिन मन्दिर बनवाये। अणहिलपुर पृष्ट्रन
सादि स्थानों में आपने विशाल पुस्तक मंडारों की स्थापना की। माँडवगढ़, पालनपुर, तलपाटक आहि
बगरों में अनेक जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की। जैसलमेर के सकालीन राजा रावत श्री बैरसिंह और व्यंदकदास सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों में गिरते थे। आपके उपदेश से साह शिवा आदि चार भाइयों ने
झंवत् १४९४ में जैसलमेर में एक मध्य मन्दिर का निर्माण करवाया। संवत् १४९७ में आचार्य्य सृतिनी ने

#### श्रोसदात जाति का इतिहास

इसमें करीद २०० जिन विन्हों की प्रतिष्टा की। निस्की प्रनामित कात भी दस मन्दिर में आं हुई है। इन स्तिजी ने जिन सचरी प्रकरण; और अपवर्गनास्नास्य नामक प्रन्यों की रचना की। इन प्रन्यों में आपने अपने गुरु का नाम श्रीजिनवस्तम, श्री जिनदत्त और श्रीजिनप्रिय क्वसामा है।

## श्री जिनचन्द्रसृरि

त्री जिनवन्द्रस्रि श्री जिनमागिन्य स्रि के शिव्य थे। आरका बन्स संवद् १५९५ में हुन। संवद् १६०६ में आपने दीक्षा ग्रहण की। संवद् १६१२ में भाप स्रिपद् पर प्रतिष्ठित हुए। आरक्षे बादशाह अक्ष्यर ने गुरा प्रधान का पद ग्रहान किया था।

अकटर का दरबार निख २ प्रकार के दुर्गन शासियों, विद्वारों और राजनीति दूस पुरशें से नर रहता था , उसकी विचा रसिकता और धार्तिक स्वाबीनता अनुस्तीय थी । बीकानेर के सुमसिद राज्यस कर्मचन्द्र भी उसके दरवार में आया जाया करते थे। एक दिन अकवर बादशाह ने पूछा कि इस सनर तैनियों में सब से प्रमावशाली कानाव्यें शैन हैं, उत्तर में किसी ने आवार्क्य जिनवन्द्रसूरि का नाम उसमे बतलाया और यह भी बतलाया कि कर्मचन्द्र बच्छावत उनके शिष्य हैं, तब बादशाह ने कर्मचन्द्रवी को हुसन हिया कि वे आचार्च्य थ्री तितचन्द्र सरि को ठाहौर में ठावें । बादशाह की आज्ञा से कर्मचन्द्रजी आचार्य श्रे को ठाहौर में ठावे । वादशाह अकदर ने आपका बहुत सम्मान एवम् स्वागत किया । वादशाह के कादर से जाचार्यं श्री ने लाहोर ही में चातुर्मास किया। आचार्य्यं श्री के रपदेश का सकतर के रूपर पहुर प्रभाव पढ़ा और आचार्य्य श्री के क्हने से उसने द्वारका और शहूज्य के सब केन सन्दिरों की स्वस्य कर्मचन्द्रती बच्छावत् के सिपुर्वः करही और उसका लिख्ति फरमान अपनी मुद्रा से अद्वित कर पादमधीं है दिया और वहा कि सब तैन तीर्थ वस्पन्द को बक्ष दिये हैं, उनकी रहा करो। जब अकबर कारमीर जाने कर वो उसने पहले मन्त्री के दूरा श्री जिनचन्द्रचरियों को उलाकर उनने धर्म-लाम लिया। इसके उपलक्ष्य में असाढ़ सुदी ९ से लेकर सात दिन पर्यंत सारे साम्राज्य में बांबहिंसा न की बाय इस आराय का फरना निकाल कर अपने न्यारह चुनों में भेज दिया । बादशाह के इस हुनन को सुनकर दसको मुद्रा करने के डिर्ड इसके अधीनत्य राताओं ने भी अपने २ राज्य की सीना में वहीं पंडह दिन,यहीं वीस दिन और कहीं एक नाई तक तीव हिसा न करने का फरमाव निकाल । इसी सिलमिलेमें बाउशाह अक्बरने इन्हें युग प्रधान क पर प्रदान दिया और उनके जिल्ला नार्नासंह को आचार्क्य पर प्रदान ऋके उनका नाम जिनसिंहस्ति सना! अकर के परचान संवत् १६६९ से वहाँगीर बादशाह ने हुत्स निम्नाला कि सब दुर्गनीं के साहुसों को देख से बाहर निकाल दिया नाय । इससे देन मुति सण्डल में बहुत भय हो रचा । नव श्री निनचन्त्रमूरि ने पार से आगरा ज्ञाकर वादबाह को समझाया और उस हुवम को रह करवाया । इन्हीं जिनचन्द्रसूरि ने पींचा गौन तथा संवत् १६२७ में १८ और गौन्न स्थापित किये । इनका स्वर्गवास हैवंत् १६७० में हो गया ।

## श्री हीरविजयसूरि

श्री हीरविजयसूरि—अब हम एक ऐसे तेजस्वी और प्रभाएण आचार्य्य का परिचय पाठकों के सम्मुख रखते हैं जिन्होंने अपनी दिन्य प्रतिभा से न केवल जैन समाज पर प्रत्युत अकवर के समान महान् सम्राट और प्रतापी राजवंशीय सभी पुरुपों पर अपना अखण्ड प्रभाव स्थापित किया था। इन आचार्य्य श्री की प्रतिमा सूर्य-किरणों की तरह तेजपूर्ण और चन्द्रिकरणों की तरह बीतल और जन-समाज को सुरध कर देने वालो थी। बादशाह अकवर के जपर इन आचार्य्य श्री का कितना प्रभाव था यह नीचे लिखी हुई प्रश्नित, जो कि शशुक्षय तीर्थ के आदिनाथ मन्दिर में संवत् १६५० की लगी हुई है, से माल्स हो जायगा। पाठकों की जानकारी के लिये हम उस प्रशस्त को नीचे लिख रहे हैं।

दामेवाखिल भूपमूर्द्धसु निजमाज्ञां सदा घारयन् श्रीमान शाहि अकब्बरो नरवरो [ देशोष्व ] शॅंबेष्वपि । षपमासामयदान् पृष्ट पटहोद्घोषा नघनंसितः कामं कारयति सम हष्टहृदया यद्वाक् कला रंजितः॥ १७॥ यदुपदेशवशेन मुदं दघन् निखिख मयडलवासि जने निजे। मृतवनं चकरं च सुजीजिया निधमकव्यर मूपति रत्य जत्॥ १८॥ यदं वाचा कतकामया विमालितस्वांतांव पूरः छपा-पूर्णं शाहिर निन्ध नीतिवनिता क्रोड़ी कृतात्मात्यजत् । शुक्षं त्यक्तु मश्क्यमन्य धरशीराजांजन प्रीतये तद्वान् नार्डेज पुंज पुरुष पश्चंश्चामूमुच्चद् सूरिशः ॥ ९६ ॥॥ यद् वाचां निचयेर्भुधाकृत सुधा स्वादेरमंदैः कृता-ल्हादः श्रीमदुकन्वरः चितिपतिः संतुष्ठि पुष्ठाशयः । त्यक्त्वा तत्करमर्थं सार्थमतुलं येषां मनः प्रीतये जैनेम्यः प्रददी च तीर्थतितकं शृतुंजयोवींधरम्॥२०॥ यद्वारिममुदितश्चकार करुणा स्फूर्जन्मनाः पौस्तकं मायडागारमपारवाड्मयमयं वेश्मेव बाग्दैवतम्।

#### यत्सेनेग मरेख मानितमतिः शाहिः पुनः प्रत्यहं पूरात्मा बहु मन्यते भगवतां सदृदर्शनो दर्शनम् ॥ २९ ॥

हम आधार्य थी का जन्म पालनपुर नगर में कुर्ता नामक एक ओसवाल सजन के यहाँ सं० 1948 में हुआ था। इनकी माता का नाम श्री नाधीवाई था। संवत् १५९६ में सपेगच्छ के श्री विजयदानस्ति के उपदेश से आंपने दीक्षा प्रहण की। मुनि हीर हुएं ने पहले अपने गुरू के पास तमाम साहित्य और शास का अध्ययन किया। फिर इनके गुरू ने धर्म सागर मुनि के साथ इन्हें दक्षिण के देविगरी नामक श्रान पर अध्ययन करने के लिए नैयायिक ब्राह्मण के पास मेजा। यहाँ पर उन्होंने प्रमाणशास्त्र, तर्क परिभाषा, नित्र भाषिण, शश्यर, माणिकंठव, वरददाजि, प्रस्तपद भाष्य, वर्द्ध मानेन्द्र, किरणावली इत्यादि का अध्ययन करके वापस सरूदेश को अपने गुरूदेव के पास गये। वहाँ नहलाई (नारदपुर) में संवत् १६०७ में गुरुदेव ने इन्हें 'पण्डित ' का और फिर संवत् १६०८ में 'वाचक उपाध्याय' का पर दिया। संवत् १६१० में इन्हें सिरोही में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और हीरविजयसूरि नाम खा। इनका उत्सव दूधा राजा के जैन मंत्री—घरणाक के वंशज शासतपुर के प्रसिद्ध प्रसाद का निर्माण करवानेवाले खांगा नामक सिंघची ने किया। इस उपलक्ष्य में वहाँ के राजा ने अपने राज्य में होनेवाली हिसा को वंद करवाया। संवत् १६११ में इनके गुरू विजयदानस्ति का स्वर्गवास हो गया। उसी समय से ये स्वर्ग तपेगच्छ के नायक हो गये। इसी समय वादशाह अकवर ने फतहपुर सीकरी में मोक्ष साधक धर्म का विशेष परिचय प्राप्त करने की इच्छा से राज-सभा में वदे २ विद्वानों की एक शास्त्र गोडी कायम की थी। इस गोडी में उन्होंने आचार्य हीरविजयस्ति को भी आमंत्रित किया था।

उस समय हीरविजयसूरि का चातुर्मास गंधार वंदर में था। अकबर ने गुजरात के सूचे साहिक्कों को फरमान के हारा सूचित किया कि हीरविजयसूरि को बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ हमारे पास दरवार में भेजो ! अतप्व कहना न होगा कि हीर विजय सूरि बढ़े सम्मान और आदर के साथ स्थान ? पर ठहरते हुए फतेपुर सीकरी पधारे ! वादशाह के मंत्री अबुलफजल ने उनका सत्कार किया । बादशाह ने खं वहाँ आकर हाथी घोड़े हत्यादि की मेंट आचार्य्यश्री की सेवा में रखी । मगर निस्पृष्ट जैनाचार्य ने उसकी स्वीकार करने से इनकार कर दिया । तब वादशाह ने कहा कि आपको कुछ न कुछ तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । तब आचार्य ने कैदियों को कैद में से और पिंकर बढ़ पक्षियों को पींजरे से छोड़ देने और उन्हें आजार

è

<sup>\*</sup> सम्राट ने विविध धर्मों का रहस्य समक्त कर सबत् १६३५ में दोने खलाही नामक एक नवीन धर्म की प्रम् लित किया था । यह धर्म सुक्षरे हुए हिन्दू धर्म का ही एक रूप था । सम्राट अकबर कहा करते थे कि जब तक भारतवर्ष में अनेक जातियाँ और अनेक धर्म रहेंगे तब तक मेरा मन शांत न होगा ।

कर दैने के लिए कहा । बादशाह ने फिर उन्हें अपने लिये कुछ मांगने को कहा । इस पर आचार्य ने कहा कि हमारे पर्युपण पर्व में आठ दिन तक जींव हिंसा न होने पाने । इस पर बादशाह ने अपनी तरफ से और चार दिन मिळाकर वारह दिन के लिये समस्त साम्राज्य में हिंसा बंद करवाई और अपनी सही और मोहर के ६ फरमान अपने साम्राज्य के सब स्थानों पर भेज दिये । उसके पश्चात् डामर तालाव नामफ जलाश्य जो उन्होंने स्वयं बढ़े शौक से बनाया था आचार्य थ्री के अपण कर दिया और वहाँ मछलियाँ मारने की मनाई कर दी। स्वयं सम्राट ने भी कभी शिकार न करने की प्रतिज्ञा ली । क्ष

संवत् १६४० नवरोज के अवसर पर सम्राट ने आचार्य्य श्री को जगद्गुरू का विरुद्र प्रदान किया। इस अवसर पर भी सम्राट ने सारे कैदियों को छुड़वा दिये। डामर तकाव पर जाकर वहाँ के पींजरे में बंद पशुपक्षियों को मुक्त किया।

उसके पश्चात् वादशाह के मान्य जौहरी दुर्जनमळ ने स्तिजी के पास से जिनविन्दों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर आपने मन्दिरों और मुर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। कुछ समय पश्चात् वहाँ से बिहार कर आपने संवत् १६४५ में पाटन में चौमासा किया। इस समय इनके शिष्य शांतिचंद्र उपाध्याय मे, जो कि स्रिजी की आजा से वादशाह के पास रह गये थे,स्रिजी के दर्शनार्थ जाने की इच्छा प्रकर की। तब बादशाह ने अपनी तरफ से स्रिजी को मेंट करने के छिएं उनके पास निम्नछिखित फरमान भेजे।

जिज़या नामक कर को गुजरात में दूर करने का फर्मान, पर्युषण के बारह दिनों के अलावा सब रिविवार स्प्री छोगों के सब दिन, इंद, के दिन, संक्रान्तिकी सब तिथियाँ, अपना जन्म जिस मास में हुआ या वह सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन, अपने तीनों पुत्रों के जन्म दिन, मोहर्रम मिहिने का दिन, इस मकार सब वर्ष में कुल ६ मास और ६ दिन सारे साम्राज्य में कोई भी किसी जीव की हिंसा न करें इस प्रकार का फरमान बादशाह ने निकाल कब भेजा ! †

हु भाइने अकररी पृष्ट ३३० और ४०० में अकरर वादशाह कहते हैं कि राज्य के नियम से थणि शिकार खेलना दुरा नहीं है लेकिन बीव रचा का ख्याल रखना उससे मो ज्यादा आवश्यक है।

कट्टर मुसलमान लेखक बदाउनी लिखता है:--

<sup>&</sup>quot;In these days (991—1583 A. D.) new orders were given. The killing of animals on cartain days was forbidden, as on sundays because this day is sacred to the Sun; during the first 18 days of the month forwarding the whole month of abein (the month in which His Majesty was born) and several other days so please the Hiddoos. Thus order was extended over the whole realm and capital punishment was inflicted on every on who acted against the command."

—Badaoni Page. 321.

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

संवत १६४६ में लम्बात् में जाकर सोनी तेजपाल के बनाप हुए भन्न्य मन्दिर की प्रतिष्ठा सूरिजी है
को। इसके बाद संवत् १६४८ में सम्राट अवचर ने शर्नुजय पर छगे हुए कर को दंद करने का और उसके
दान का फरमान् मेजा और आवार्य्य विजयसेन सूरि (हीर विजय सूरि के शिष्य) के दर्शनों की इच्छा प्रक्र्य
की तब श्री विजयसेन सूरि लाहीर की ओर गये और जेठ सुदी १२ को लाहीर शहर में प्रवेश किया। यहाँ
पर बादशाह ने इन्हें खुशफहम (सुमति) का विस्ट प्रदान किया। इसके पश्चात् सूरिजी के उपदेश से
सम्राट ने गाय, बैल, भैंस, और पाड़े की हिंसा न बरना, मृतक व्यक्ति ( लावारिसी ) के द्रव्य को सरकार में
न फेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये। विजयसेनसूरि ने अक्चर की राजसमा में ३६६ प्राह्मणवारियों
को शासार्थ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सम्राट ने इन्हें 'सवाई' विजयसेन सूरि का विरद दिया।

इस प्रकार राजा और प्रजा, हिन्दू और मुसलमान सबको जैन शासन की पविश्व लाईन पर ख्यानेनाहे और जैन शासन का दिखव्यापी प्रचार करने बाले इन धाचार्य्य श्री का स्वर्गवास संवत् १६५२ में हो गया। कहना न होगा कि सन्नाट अकवर पर जो जैनधर्म की छाप पड़ी थी, वह आचार्य्य श्री ही की कृपाका फड़ था।

श्रन्य आचार्य

अइस्रे ११वे संबंद में उर्धे।

इसी प्रकार संवत् १४३२ में श्रीजिनराजसूरि और संवत् १४७८ में श्रीभद्रसूरि हुए जिन्होंने भण्डारी गोत्र की स्थापना की। संवत् १५७५ में श्रीजिनभद्रसूरि ने झावक, झामंक और झंबर गौत्र की और संवत् १५५२ में श्री जिनहेंससूरि ने गेहलड़ा गौत्र की स्थापना की। इसी प्रकार श्री (रविप्रभ-सूरि ने लोडा, मानदेवसूरि ने नाहर, और जयप्रभुसूरि ने द्यलटानी और घोड़ावस गौत्रों की स्थापना की।

उपरोक्त सारे क्यन से इस वात का पता सहज ही लग जाता है कि संवत् १००० से छेकर संवत् १६०० के पहले तक ओसवाल जाति का सितारा बहुत तेजी पर था। इसके अन्दर जितने भी आधार्म हुए उन्हों ने इस बात की हरचंद कोशिश को कि अन्य धर्मियों को जैनधर्म की दीक्षा देकर ओसवाल जाति के कलेषर को स्मृद्ध दिया जाय। वहना न होगा कि इन आचार्य्यों की दिष्य प्रतिभा और अलैकिक तेज के आगे वहे २ राजा, महाराजा और सम्राट्ट तक नत-मस्तक हुए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ओसवाल जाति के अन्दर जो २ व्यक्ति सम्मिलित हुए वेशयः सभी उच घरानों के प्रतिभाशाली और हर तरह की जीखिम को उठाने वाले साइसी पुरुप थे। यही कारण है कि एक ओर तो आचार्य्य लोग इस जाति के कलेषर को पुष्ट कर ही रहे ये कि दूसरी ओर इसके अन्दर प्रविष्ट होने वाले महापुरधों ने अपनी प्रतिभा के वल से ध्या राजनैतिक क्या धार्मिक क्या व्यापारिक और क्या साहित्यिक इत्यादि सभी प्रकार की लाईनों में धुसकर अपने तथा अपनी जाति के नाम को अमर कर दिया।

## श्रोसवाल जाति का राजनैतिक श्रीर सैनिक महत्व Oswals in the Political and military field.

सवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में हम गत पृष्ठों में काफी प्रकाश डाल जुके हैं। अब हम इस जाति के राजनैतिक और सैनिक महस्त्र पर कुछ ऐतिहासिक विवेचन करना चाहते हैं। आज कल कुछ लोगों की ओर से इस जाति की राजनैतिक और सैनिक योग्यता पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। उन लोगों का यह कहना है कि ओसवाल एक विषक जाति है; उसका राजनीति एवम् वीरता से कोई सम्बन्ध नहीं। पर वीर राजस्थान का इतिहास संकेकी चोट उनके इस वफल्य को अमालमक सिद्ध कर रहा है।

प्रथम तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति प्रायः क्षत्रिय जाति से ही हुई है। इससे उनके संस्कारी ही में भीरता के तस्त्र न्यूनाधिक रूप से भरे हुए हैं। दूसरी वात यह है कि ओसवालों ने राजस्थान के राज्यों में बढ़े र उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिज्ञों में जिन गुणों व विशेषताओं का होना आवश्यक होता है, वे भी इस जाति में पाये जाते हैं। हाँ, समय के प्रभाव से उनमें इन गुणों का जैसा विकास होना चाहिये वैसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। ओसवाल ही क्यों, यही बात राजपूत और अन्य जातियों के लिए भी लाग हो सकती है। पर इससे यह मान लेना कि ओसवाल लोगों में राजनैतिक और सैनिक योग्यता का अभाव है, वास्तविकता पर असत्य का पड़दा डालना है। हमें दुःख है कि भारत सरकार में इस जाति के लोगों के लिए सेना का द्वार बन्द कर रवला है। वह उनकी गिनती सैनिक जाति में नहीं करती । जिस जाति ने महानू से महानू वीर उत्पन्न किये: जिस जाति के सुयोग्य वीरों ने बढ़े र युद्धीं में योग्यता पूर्वक सेना का संचालन किया: जिस जाति ने मध्ययुग की भयंकर अशांति और गहबदी के नाजक समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति को कायम रक्खा; जिस जाति के मुस्तिहियों एवस वीरों की राजस्थान के बढ़े २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के अमर इतिहासकारों ने-सुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है और जिन्हें राज महाराजाओं के दिये हुए खास रुकों में तथा प्रामाणिक इतिहास प्रन्थों में राजस्थान के रक्षक कहा गया है, इस नहीं समझते कि उनके वंशजों को सैनिक छोगों की श्रेणी से क्यों बाहर निकाला गया । यह सरासर गलती है और हम भारत सरकार के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक-र्पित करना चाहते हैं। जब ब्राह्मणों तक को सेना में भरती किया जाता है तब ओसवाल जाति ही इससे क्यों विद्यत रक्ली जाती है, इसका हमें वड़ा आश्चर्य है।

जिन सज्जनों ने इतिहास के मौछिक साधनों का अवलोकन किया है तथा राजस्थान के राज्यों के

पुराने ऐतिहासिक कागत पत्नों को देखा है. उनसे यह बात दिसी हुई नहीं है कि राजस्थान के वह राज्यों को स्थापना से ओसवाल जाति के वीरों एवं मुल्सिहमों ने बहुत बड़ा हाथ बटाया है। इतना ही नहीं डरूट ये राज्य विपक्ति के बोर बादलों में तथा निराधा के विपक्त वायुनण्डल से आवृत्त हुए हैं, उस समय लोह- बाल जाति के वीरों एवम् मुल्सिहमों ने अपने प्राणों की आवृतियों देवर इनकी रक्षा की है। मध्य युग के वह नरेशों ने अपने जाल रक्षों में उनकी अपने सीयों को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है. और उन्होंने इन्हें राज्य का रक्षक मानने में तिनक भी संद्वीच नहीं किया है। जब हम नीचे की पिकसों में जाइनिक ऐतिहासिट अवेर णाओं के प्रकाश में यह दिल्लाना चाहते हैं कि बोसवाल जाति के मुन्सिहमों एवं वीरों ने जोधपुर, बीकारें, उदयपुर, इन्होंर, किशनगढ़ आदि राज्यों के राजनैतिक और सैनिक होतों में कंपने र कमाल कर दिन्सा है।

## झोकपुर

कोसवाल जाति का सब से प्रधान केन्द्र शेषपुर रहा है। इस जाति के लोगों ने जोषपुर राज्य के लिये जो महान कार्य किये हैं वे इतिहासवेक्ताओं में हिए हुए नहीं हैं । जीवपुर नगर के ब्लाने वांटे राव जोघाजी से हमारे पाठक मही प्रकार परिचित हैं । ईसबी सनू की पन्द्रहर्वी सडी में जब राव लोघाडी का उड़य हो रहा था, उस समय राव समरोजी और उनके पुत्र राव नरोजी भण्डारी ने उनको दढ़ा सहयोग डिया था। धे दोनों बीर बड़े बहादुर और रण कुशल थे ! मृलतः ये महाप्रवापी चौहान वंश के थे । जैनाचार्य ने रूके पितामह या प्रपितामह को जैनधर्म में जीक्षित किया या । जैनधर्म में श्रीक्षित होने के कारण ये द्येग केंद्र-वाल भण्डारी के नाम से मशहूर हुए। इन प्रसिद्ध वीरों के पूर्वजों के हाथ में बहुत दिनों तक नाहील जन्म सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राज्य रहा । समरोजी भण्डारी नाढील के चौहान वंश के राजाओं दे बंग्ड थे। जब राव जोघानी के पिता राव रिणमलजी चिक्तीड़ में मारे गये और राव जोघाजी अपने ७०० किस-हियों को छेकर मेवाड़ से चल पड़े इस समय उडयपुर के महाराणाजी ने जोधाती का पीड़ा करने के दिने एक वहीं सेना के साथ चुण्डाजी नामक एक सिस्तोदिया सरदार को मेजा । रास्ते में जोषाजी की सेनर पर कई आक्रमण किये गये, इसमे उनके नई वीर नैनिक जान काये। गारवाड़ पहुँचते २ जोणाडी के पास केरर सात सिपाही शेप रह गये । वे केश्ल इन्हीं लात सवारों को लेक्ट जिल्बाई नामक स्थान पर पहुँचे । इस वक्त राव समराजी भण्डारी उस स्थान पर थे । उन्हें बोधाबी हा पह न्ययापुक्त बंचा । इसलिए टन्होंने हर जोघानी का साथ देना चपना कर्तव्य समजा । उन्होंने राव बोघाबी से बरव की कि जार भारताह की हैं प्रधारिये और मैं राणाजी की फौज को रोक स्वर्ष्णा । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र नराजी मण्डारी के पo सवार देकर राव जोधाजी के साथ रवाना कर दिया । कहने की आवव्यकना नहीं कि राव जोधाली केर

भण्डारी नरा तो मारवाड़ को रवाना हो गये और पीछे से जय महाराणाजी की फौज आई तब राव समरोजी भण्डारी ने अपने तीन सौ वीर सैनिकों के साथ उसका मुकावला किया। ये लोग वड़ी वहादुरी के साथ लड़े, हे किन नहाराणाजी की फौज बहुत बढ़ी थी। इसलिये विजय की माला इनके गछे में न पढ़ सकी। राव समरा भण्डारी वड़ी वहादुरी के साथ युद्ध करते हुए अपने तीन सौ सैनिकों के साथ वीर गित को प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में मारवाड़ में एक छप्पय प्रसिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धत करते है।

राव जोषों मेनाड लूटं बांतियों खागांवल ।
चढे राणा दिवाण पीठ लागों कल हड़कल ॥
बेलण रो तिणुवार रोक उमो दल सारों।
मरण काज मुज लाल राज कुशले पधारों।
राव जोषारे कारणे समरे मांजी कीथ चढ़।
चवाण बेट दिवाण मुं नाडले नाडूलगढ़।।

इस तरह राव समरा भण्डारी के मारे जाने के वाद महाराणाजी की फौजें आगे वदीं। उघर राव जोधाजी ज्यें-त्यों कर मण्डोर पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने छगे। परन्तु मेवादी सेना के पींछे छमे रहने के कारण उन्हें अपना यह विचार स्थिति कर देना पढ़ा। राणाजी की फौजें पीछा करती हुई मण्डोर पहुँच गई और वहाँ उसने अपना कटजा कर छिया। राव जोधाजी थछी परगने के किसी एक गाँव में जाकर रहने छगे। इस समय उन्हें बढ़ी विपत्ति में अपने दिन काटने पढ़े। राव जोधाजी की इस महा-विपत्ति के समय राव नराजी मण्डारी बराबर उनके साथ रहे। सेना संगठन के कार्य में राव नराजी ने बढ़े उत्साह से कार्य किया। राव जोधाजी ने नरा भण्डारी तथा अपने अन्य वीर साथियों की सहायता से सेना इक्ही कर तथा उसका संगठन कर मण्डीर पर ई० सन् १४५३ में आक्रमण कर दिया। महाराणाजी की खेना और राव जोधाजी की सेना में तुमूछ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय की माछा राव जोधाजी और उनके वीर सैनिकों के गछे में पढ़ी। मण्डोर पर जोधाजो की विजय ध्वजा उद्धने छगी और महाराणाजी की फौजें वापस छोट गई। इस विजय में नराजी भण्डारी का बहुत बढ़ा हाथ था। वे राव जोधाजी के खास सेनापतियों में थे। इसके वाद जब राव जोधाजी ने सेवाइ पर चढ़ाई की, उस समय भी राव नराजी भण्डारी उनके साथ थे और वे बढ़ी बहातुरी के साथ छड़े थे। मारवाड़ की क्यातों में और भण्डारियों के इतिहास प्रन्थों में नराजी भण्डारी की वीरना की प्रशंसा की गई है। राव जोधाजी ने भी इनकी सेवाओं की कृद्ध की और इन्हें दीवानगी तथा प्रथानगी के उच्च पढ़ी के साथ ६०००) की जागीर मी प्रदान की। अ

<sup>\*</sup>भग्दारियों की ख्यात में लिखा है कि रोहट, बीसलपुर, मजल, पलासणी, घूपाड, जालीवाला और वनाड़ ये सात गाँव जागीर में दिये गये थे।

उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है और इससे यह पता लगता है कि आधुनिक जोधपुर के संस्थापक महावीर राव जोधाजी पर जब चारों ओर से विपत्ति के बादल मेंडरा रहे थे और जब मारवाड़ राज्य का अस्तित्व खतरे में था उस वक्त जिन २ वीरों ने अपने प्राणों की परवाह न कर अत्य त प्रामाणिकता के साथ राव जोधाजी का साथ दिया था उनमें राव नराजी का नाम विशेष उन्नेखनीय है।

इसके आगे चल कर भी भण्डारियों का सितारा खून चमका। संवत् १५४४ में भण्डारी नाधाजी ( नारमलोत ) को प्रधानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ। इसके कुछ ही समय बाद भण्डारी उदोजी ( नाधावत ) को प्रधानगी और दीवानगी प्राप्त हुई।

इनके अतिरिक्त मण्डारी पत्नोजी, भण्डारी रायचन्द्रजी, भण्डारी ईसरदासजी, भण्डारी भानाजी, सिंघवी शाहमळजी जादि सज्जाने में भी जोधपुर राज्य के बढ़े र पदों पर काम किया और ये वहाँ के राजनैतिक गगन मण्डल में खूब चमके। हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-विस्तार के कार्य में ओसवाल वीरों एवं मुत्सुहियों से बढ़ी सहायता मिली। इसके बाद राव गङ्गाजी तथा राव मालदेवजी के समय में भी ओसवालों एवं कुछ पंचीलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा उदयसिंहजी एवं महाराजा सूरसिंहजी के राज्यकाल में भी ओसवाल मुत्सुही बढ़े र जिम्मेदारी के पदों पर थे।

इसके आगे चलकर महाराजा गर्जासहजी के समय में ओसवाल जाति के मुत्सुही बढ़े र पदों पर रहे। संबद १६७० मे महाराजा गर्जासहजी को मुग़ल सम्राट् की ओर से जालीर का परगग मिला। उस समय उन्होंने सुप्रख्वात इतिहास लेखक मुणोत नेणसीजी के पिता मुणोत जयमलजी को वहाँ का शासक (Governor) बना कर भेजा। उस समय जालौर परगने की वार्षिक आय २८७७४८ थी। इन्होंने अपना कार्य बड़ी ही योग्यता के साथ किया। इस पर महाराजा ने प्रसन्न होकर इन्हें हवेली, बाग और बहुत सी जुमीन पुरस्कार रूप में दी। संवत् १६७८ के भादवा मास में युवराज खुर्रम ने सांचौर का परगना महाराजा गर्जासहजी को दिया। वह भी जालौर मे शामिल कर लिया गया और दोनो परगनों के शासक (Governor) जयमलजी नियुक्त हुए। उन्होंने वहाँ बड़ी छुशलता से शासन किया।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, कई ओसवाल मुत्सुहियों में शासन—कुशलता एवं वीरता का बढ़ा ही मधुर सम्मेलन हुआ था। मुणोत जयमलजी भी इस श्रेणो के पुरुष थे। आप न केवल सफल शासक ही थे बरन बड़े वीर तथा परोपकारी महानुभाव भी थे। इसके एक दो उदाहरण हम नीचे देते हैं।

जब महाराजा गर्जासंहजी का सांचौर परगने पर अधिकार हुआ तब ५००० सिन्धियों ने सांचोर पर चड़ाई कर दी। उस समय जयमळजी वहाँ के शासक थे। उन्होंने बड़ी बहातुरी से उनका धुकाबला किया। वड़ी घमासान लड़ाई हुई। सिंधी हारकर भाग छूटे और विजय श्री जयमलजी मुणीत ♣ हाथ लगी। इस प्रकार उन्होंने और भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ीं और उनमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। आपके इन्हीं वीरोचित कारवाँ एवं राज्य-प्रबन्ध से खुश होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने आपको एक खास रका इनायत किया था जो अब भी आपके वंशज हमारे सित्र श्रीयुत बृह्दराजजी मुणोत के पास मौजूद है।

मुणोत जयमळजी न केवल राजनीतज्ञ और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे। संवत् १६८७ में मारवाढ़ में बढ़ा भयंकर अकाल पढ़ा था, उस समय आपने मारवाढ़ के भूखे महाजन, सेवक और अन्य दुःखी लोगों को एक वर्ष तक मुफ्त अब दान देकर उच्च श्रेणी की सहदयता और परोपकार दृत्ति का परिचय दिया था। अब हम ओसवाल जाति के महत्व को कियात्मक रूप से प्रदक्षित करने वाले एक दूसरे महानुभाव का परिचय देते हैं। यह महापुरुष मुणोत जयमलजी के सुपुत्र मुणोत नेणसीजी थे।

# मुणोत नेणसीजी

एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास वेता का कथन है कि महान् पुरुषों के कार्यों का वर्णन ही इति॰ हास का प्रधान हेतु है। महान् पुरुषों की कार्य्यावली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं। मुणोत नेणसीकी ओसवाल जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन मण्डल में इनका नाम तेजी से पमक रहा है। शासन कुशलता, वीरता, साहित्य-प्रेम एवं विद्या-प्रेम के ये मूर्तिमंत अवतार थे। हम ओसवाल जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व दिखाने के उद्देश्य से इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवस्यक समझते हैं।

सुणोत नेणसी का जन्म संवत् १६६७ की मार्गशिर्ष सुदी ४ को हुआ था। संवत् १७१४ में महाराजा जसवन्तसिंहजी ने इन्हें अपना दीवान बनाया। उस समय उनकी अवस्था ४७ वर्ष की थी। उन्होंने दीवानगी के काम को बड़ी उत्तमता के साथ संचालित किया।

जिस समय का यह जिक्र है उस समय भारतवर्ष में सन्नाट् औरङ्गजेव के अल्याचारों से तंग जाकर दक्षिण और पंजाब के हिन्दुओं में अझुत् जागृति की छहर उठ रही थी। राजस्थान में राजनैतिक षड्यंत्रों का जाल विद्याया जा रहा था, राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य राजस्थान के भविष्य को अंधकाराष्ट्रज कर रहा था। ऐसे कठिन समय में राज्य-ज्ञासन का सूत्र सखालित करना कितना कठिन होता है, उसको यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं। महाराजा जसवंतिसिंहजी को अक्सर जोधपुर से बाहर रहना पड़ता था। वे औरंगजेब के द्वारा कभी किसी मान्त के और कभी किसी मांत के ज्ञासक (Governor) बनाये जाते थे। कई वक्त औरंगजेब की और से उन्हें युद्धों पर भी जाना पड़ता था। इस-

# मुग्गोन नेगासी श्रोर मर्दुमशुमारी

कुछ लोगों का कथन है कि मर्तुमशुमारी की पद्धित आधुनिक युग का आविष्कार है। पर दर असल यह बात नहीं है। मीर्थ्य साम्राज्य में मर्तुमशुमारी की प्रधा मौजूद थी और इसका जिक्र कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में किया है। पर जान पढ़ता है कि इसके बाद बीच में यह प्रधा विलुप्त हो गई थी। क्योंकि बीच में कहीं भी इस प्रधा का उल्लेख नहीं मिळता है।

मध्ययुग में मुणोत नेणसी के द्वारा इस प्रथा का आविष्कार देखकार बड़ा आश्चर्य होता है। आपने एक पंच वर्षीय रिपोर्ट लिखी थी। हमने इसकी हस्तिलिप आप के वंशज जोधपुर निवासी श्रीवृद्धराजजी मुणोत के पास देखी थी। इसमें उन्हों ने सारवाड़ के परगने, प्राम, प्रामों की आमदनी, सूमि की किस्म साखों का हाल, तालाब, कुए विभिन्न जातियों के वृत्तान्त आदि अनेक विषयों का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए सुआ नेनसी द्वारा कराई गई मर्डुमशुमारी की कुछ तफसील देते हैं।

संवत् १७२० के कात्तिक वरी १० को मेडता नगर की मडुँमग्रुमारी की गई जिसका परिणाम इस मकार है।

२१५८ महाजन-ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल, खण्डेलवाल

1201 441 121 44

३५४ भोजग, खत्री, भाट, निरतकाळी

२८२ ४० २८ ४

६६९ ब्राह्मण

पोहकर्ण, राजगुरु, गुर्जरगौड़, पारीख, दाहिमा, सारस्वत

८२ १३ ४२ १४० ५४ ४

खण्डेळवाळ, शिखवाळ उपाध्याय, श्रीमाळी, गुजराती, गोड्, सनाक्ष्य

५६ कायस्थ-बीसा, दसामाशुर और भटनागर

111

नातान दसामायुर आर सटनागर

१९१ खन्नी राजपूत

9 990

#### श्रोसवाल जावि का इतिहास

उपरोक्त नहुँनशुनारी के उक्त बंदों से पाठकों को यह शात हुना होगा कि नन्य पुत के अशान्तिनस्य जनाने में भी सुणोत नैनसी ने नर्दुनशुनारी करने की आवार करता को न्हस्य किया था। आपकी हस्तिक्षित्त पंचवधीय रिणोर्ट से यह नी प्रतीत होता है कि बन्होंने नारवाह ने सन्दंद रखने वाली स्क्ष्म से स्कृत बालों का नी विवेदन किया है। वह रिपोर्ट क्या है; तन्द्रार्थन नारवा का जीता जागता किए है। जिस प्रकार अध्यानिक सरकार जपने २ राज्यों की छोड़ी से छोड़ी को बात सिकॉर्ड रखती हैं, उसी प्रकार सुणोत नैनसीओं ने उस बनाने में भी रक्ता था। यह एक ऐसी बात है जो उत्कालीन एक जीसवाल राबनीतिज्ञ की उन्क भेणी की शासन-जीवा पर क्ष्म प्रकार बालने ने स्वेद प्रकार नी बढ़े प्रकार के कार्यों सुणोत नैनसीओं ने किये थे बिनका वर्णर काल कर सुणोतों के इतिहास में किया जायगा।

# दीवान मुखोत कर्नतीकी

मुणीत मैनतीजी के बाद उनके पुत्र करमसीजी मी बढ़े प्रजारी और वीर हुए। जबसंबर १०११ में महाराजा जलवंतिकिकी सम्राट् शाहजहीं की लोर से शाहजान औरंगजेव के किएक सेना छेक दर्दर गाये थे एस समय मुणीत करमसीजी उनके साथ थे। नाप फितपाबाद के युद्ध में बढ़ी बहादुरी के लाम की भीर धायछ हुए। संबत् १०१८ में नाप महाराजा जलवंतिकिकी के लाय गुजरात की बढ़ाई पर भी परे थे। जब महाराजा को बादगाह की भीर से हॉसी और हिसार के पराने मिछे तब कहमदाबाद सक्त से महाराजा ने भापको बहाँ का शासक (Governor) नियुक्त कर मेना। इन परानों की बारिक कर करीब १३००००० की थी, और ये गुजगत के चुने के बढ़ेले में मिछे थे। मुणीत करमसीजी संबत् १०१२ टक वहाँ के शासक रहे। इसके बाद बातोर के तकालोन नरेज रायसिंहजी ने इन्हें नपना दीवान कराया और सारा राज्य कारीवार इनके सियुई कर दिया।

मुणीन करमसीबी के बाद मुणीत बन्द्रसेनबी भी बच्छे नामांकित हुए। ये किसी सरह दक्षिण में पहुँच गये और पेशना के पास नौकर हो गये। जहाँ इसके तावे में १३०० हुद्दुस्तर थे। नाग प्रदृश्तीत इनसे बहुत खुश थे। उन्होंने इन्हें दिही हा बजील बनाकर भेडा था। घार भौर सांसी को किछेदारी पर भी लाग सुकर्र किये गये थे।

इनके अतिरिक्त मेहता कृष्णदास, नेहता नरहरोहास, भण्डारी वाराचन्द्र, भण्डारी सनपराज, (रायन्छेत्र) सुराणा वाराचन्द्र लादि लोसवारु सक्तों ने भी महाराजा पशकंतर्सिहकों के ज्ञाने में राज्य की बड़ी र सेवार्ड की थीं । इतना ही नहीं, फनेहाबाद के गुन्द में ये सब लोग बड़ी बहादुरी से गुद्ध करते हुए मारे गये थे।

# मेहाराजा अजितसिंह और श्रीसवाल मुंत्सही

महाराजा जसवंतिसंहजी के बाद महाराजा अजितसिंहजी जोधपुर के राज्य सिंहासन पर विश्व । कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजितसिंहजी का उदय हो रहा था, उस समय भारत के राजनैतिक गगन मण्डल में विविध प्रकार के पढ्यंत्रों की सृष्टि हो रही थी । बादकाह औरगंजेव की अत्याचार पूर्ण नीति ने सुगल साम्राज्य की नींव खोखली कर दी थी । जब तक औरंगंजेव जीवित रहा तब तक सुगल सम्राज्य ज्यों त्यों कर कायम रहा, पर ज्योंहीं उसने इस संसार से कूँच किया खोंही उसकी नींव हिलने लगी । सम्राट् औरंगजेव के बाद जितने सुगल सम्राट् हुए वे सब कमजोर और राजनीति से शून्य थे । बजीर और शिक्शाली राजाओं ने उन लोगों को अपने हाथ की कंठपुतलियाँ बना रखा था । महाराजा अजितसिंहजी ने भी सुगाल सम्राट्रों की इस कमजोरी से खब फायदा उठाया और वे बढ़े शिक्शाली बन गये । अगर हम यह नहे तो अलुक्ति न होगी कि भारत की तत्कालीन राजनीति के मैदान में उन्होंने बढ़े २ खेल खेले । उस समय उनके पास बढ़े २ राजनीति धुरंघर सुरसही थे जिनमें भण्डारी खींवसी और भण्डारी रखनार्थीसह का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन होनों महानुभावों ने न केवल जोधपुर राज्य की राजनीति ही में महत्वपूर्ण भाग लिया वरन अखिल भारतवर्षीय राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बढ़े मार्के के काम किये । फारसी और अंग्रेजी के इतिहास अन्यों में इनके काव्यों का बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है ।

# भएडारी खींवसी

भण्डारी खींबसीजी बढ़े सफल राजनीतिज्ञ थे। तत्कालीन मुगल सन्नाट् पर उनका बड़ा प्रभाव था। मुगल-साम्राज्य की सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हित रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता था तब तब आप बादबाह की सेवा में हाजिर होकर बड़ी चतुराई के साथ जोधपुर राज्य सम्बन्धी प्रश्नों का फैसला करना लेते थे। आपको महीनों नहीं वर्षों तक मुगल सन्नाट् के दरबार में रहना पड़ता था।

इतना ही नही उस क्षक्त के कमजोर मुगल सम्राटों को बनाने और विगाइने का काम तक आपको करना पड़ता था। जब संवत् १७७६ में वादशाह फर्रेखशियर को उसके वजीर सैयद बन्धुओं ने मरवा डाला, उस क्षक्त महाराजा अजितसिंहजी ने राजा रहिसहजी एवं भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली के लिये रदाना किया। इन्होंने विल्ली पहुँचकर नवाब अब्दुल्लाखाँ की सम्मति से शाहजादा मुहन्मदशाह को तस्त पर बिठा दिया। कारसी तवारिखे भा भण्डारी खींबसीजी की तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों का सुन्दर विवेचन करती हैं।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

भण्डारी खींवसीजी धार्मिक वृत्ति के महापुरुष ये और इससे आपने अपने बई हुए प्रसाव का उपयोग प्रायः प्रजाहित के कार्यों में किया। उन्होंने मुगल सम्राट् के द्वारा हिन्दुमों पर लगावे आनेकरे जिल्लया करको माफ करवाया। यह एक ऐसा कार्य्य या कि जिसके कारण चारों ओर उनकी बई। प्रसंसा हुई।

मण्डारी खींवसीजी जोवपुर के सर्वोच्च प्रधान के पद पर अविष्टित थे। ये बहे सलहर, निर्मीक और अपने खामी को सची सलाह देनेवाले थे। महाराजा अजितसिहजी के साथ एक समय महन्द्र होने पर इन्होंने अपना पद त्यारा दिया। पीछे संवत १०८१ में महाराजा अजितसिहजी के साथ एक समय महन्द्र समयसिहजी के गही नशीन होने पर इन्हें फिर प्रधानगी का उच्च पढ़ प्राप्त हुजा। संवत १३८२ में फिर किसी कारण वश आप प्रधान पद से जुदा हो राये, पर महाराजा अमर्यासहजी आपका इतना सम्मान अवे के आपने आपका प्रधानगी का तमाम लवाजमा ज्यों का त्यों कायम रखा। जब इसी साल जेठ को के खीन के जापने आपका प्रधानगी का तमाम लवाजमा ज्यों का त्यों कायम रखा। जब इसी साल जेठ को के खीन की मृत्यु का संवाद सुनकर वे बढ़े दुःखित हुए। उनके शोक में महाराज साहन ने एक वक्त अपनी नौकर के रक्की तथा आप स्वतः भण्डारी लींबसीजी के पुत्र अमरसिहजी के ठेरे पर मातन पुरसी के लिए प्रथे। उन्होंने अमरसिहजी को बढ़ी सांव्यना दी और उन्हें अपने पिना खींबसीजी की वगह अधिष्ठित कर सिरोन्ड, पालकी और हाथी पर बैठने का कुख प्रदान किया।

सीवसीजी ओसवाल जाति के महापुरुष थे। जोघपुर राज्य से उन्हें रुचि से रुचा सन्मार प्रव था। तकालीन सुगल सम्राट् भी उनका बढ़ा आदर करते थे। उनका इतिहास बहुत बिस्तृत है, इसे इस करें चस्कर भण्डारियों के इतिहास में देंगे। इस वक्त सिर्फ ओसवाल जाति के राजनैतिक महत्व को दिस लाने के लिये हमने उनके एक दो महान् कारयों का उल्लेख माग्र किया है।

# राय भगडारी रघुनाथसिंह

सहाराजा अनितिसहनी के राज्य-काल में भण्डारी खींवसीजी की तरह ये भी एक महा क्षांच्य शाली पुरुप हो गये। ये दीवानगी के उच्चपद पर प्रतिष्ठित थे। इनमें शासन-इशलता और रण-चातुकां के अद्भुत सम्मेलन हुआ था। इन्होंने गुजरात में महाराजा की ओर से कई युद्धों में बढ़ी इशलता से सेना का संचालन किया था। महाराजा अनीतिसिहजी ने गुजरात में की गई इनकी वड़ी २ करतवगारियों से प्रस्कृ होकर, इन्हें कई खास उनके (Certificates) प्रदान किये थे। इन रुक्कों में उनके काओं की बढ़ी प्रश्रंश की गई है और गुजरात विजय का बहुत हुछ श्रेय उनके दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार खींवसीजी ने शाही दरवार में महाराज की ओर से बहे र

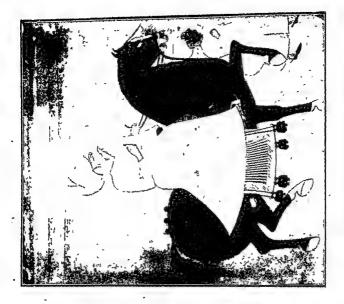

रायरायन भयहारी रघुनाथांसहजी, जोषपुर.



श्री मचडारी लींनसीजी, जोघपुर.

कार्य किये, उसी प्रकार भण्डारी रहानाथसिंहजी ने भी किये। उन्हें कई वक्त जीधपुर राज्य की हित-रक्षा के लिये मुगल सम्राट् की कोर्ट में हाजिर होना पढ़ता था और वे अपने काम को बढ़ी हुशहता से बना 'छाते थे।

महाराजा अजितसिंहजी का इनकी योग्यता पर बड़ा विश्वास था। कर्नल वास्टर साहब का कथन है कि जब महाराजा अजितसिंहजी देहली में विराजमान थे तब भण्डारी रघुनाथसिंह ने अपने स्वामी के नाम से कुछ समय तक मारवाड़ का शासन किया था। यह बात नीचे लिखे हुए दोहे से भी प्रकट होती है।

"करोंं इच्य लुटायों, होदा ऊपर हाथ । अने दिली रो पातशा राजा तू रघुनाथ ॥"

अर्थात् जिस समय महाराजा अजितसिंहजी दिछी पर शासन कर रहे थे उस समय मारवाड़ के भण्डारी रघुनाथसिंह राज्य के सब कारयों को करते थे।

उपरोक्त बात से राय भण्डारी रघुनाथिंसहजी का राजनैतिक महत्व स्पष्टतया प्रकट होता है।
महाराजा अजितिसिंहजी ने आपको बढ़े २ सम्मानों से विभूषित किया था। आपको भी महाराजा साहब ने
पालकी, श्रृं हाथी आदि पर बैटने का सम्मान प्रदान कर आपकी सेवाओं की कद्र की थी। इसके अतिरिक्त
आपको "राय" को सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त थी। राज्य के ऊँचे से ऊँचे सरदारों की तरह महाराजा साहब
आपको ताजीम देते थे। एक समय महाराजा अजितिसिंहजी मे अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर
आपका बहुत सम्मान किया था।

कहने का आश्रय यह है कि राय भण्डारी रघुनाथसिंहजी अपने समय में जोधपुर राज्य के राजने तिक गगन भण्डल में बहुत ही तेजस्तिता के साथ चमके थे। इनकी कर्तवगारियों का उल्लेख फ़ारसी इतिहास खेलकों ने तथा तत्कालीन मारवाड़ी ख्यावों के लेलकों ने बहुत ही उत्तमता के साथ किया है। सरकारी काग़ज़-पत्नों में भी इनके कामों के जगह २ उल्लेख मिलते है।

### भएडारी अनोपासिंहजी

भण्डारी अनोपांसहजी राय भण्डारी रघुनायांसह के पुत्र ये । आप बड़े बहादुर तथा रणकुशल थे। आप संवत् १७६७ में महाराजा अजितांसहजी द्वारा जोधपुर के हाकिम नियुक्त किये गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय की हुकुमत आजकल की सी शांतिमय नहीं थी। आंतरिक इस्तजामी

इस जमाने में राजपूताने में हाथी तथा पालकी का सम्मान सबसे केंचा सम्मान माना जाता था )

# ञोसवाल जाति का इतिहांस

मामर्लों के साथ २ हाकिम को बाह्याक्रमणों से भी अपने नगर की रक्षा के साधन जुटाने पंड़ते थे। दूसरे ग्रन्थों में यों किहये कि उस समय हाकिम पर सिविक और मिलिटरी (Civil and military) दोनों कामों का उत्तर दायित्व रहता था, भण्डारी अनोपसिंहजी ने अपने इस उत्तरदायत्व का बहुत ही उत्तमता से पालन किया।

भण्डारी अनोपसिंहजी बढ़े वीर और अच्छे सिपहसालार थे। जब संवत् १००२ में मुग़ल सन्नाट् की ओर से भण्डारी अनोपसिंहजी को नागौर का सनसब मिला तब महाराजा ने आपको व मेड़ने हाकिन भण्डारी पोमसिंहजी को नागौर पर अमल करने के ल्लिये भेजा। उस समय नागौर पर राजौड़ इन्द्रसिंहजी का शासन था। आप भी सज्जञ्जकर इन दोनों हाकिमों का मुक़ाबिला करने के लिये आगे बढ़े। धनासाव युद्ध हुआ जिसके फक स्वल्प इन्द्रसिहजो की फ़ौज भाग गई और मण्डारी अनोरिसहजी की विजय हुई। इन्द्रसिंहजी को तब नागौर खाली कर बादशाह के पास देहली जाना पड़ा। नागौर पर संवत् १००३ के सावण कृष्ण समनी को जोधपुर की विजय ध्वजा उड़ाई गई।

संबत् १७७६ में जब बादशाह फर्शेखशियर मारा गया तब महाराजा अविततिहां ने इन्हें फौत देकर अहमदाबाद भेजा था। वहाँ पर भी आपने बढ़ो बहादुरी दिखलाई थी। इस महार मण्डारी अनोर्गसिंह भी ने छोटी-मोटी कई लड़ाड्यों में भाग लिया। उन सब के उल्लेख करने की पर्श पर सावस्थकता नहीं।

### भएडारी रत्नातिह

राजनैतिक भीर सैनिक दृष्टि से सोसदाल समाव में रलासिह मण्डारी को गणना प्रथम केनी के सुस्सिएमें में की जा सकसी है। लाप बड़े चीर, राजनीतिज्ञ, ज्यवहारकुशल और कर्जन्यरापन सेना पित थे। मारवाड़ राज्य के लिये इन्होंने बड़े २ कार्य किये। मुगल सम्राट् की लोर से संवद १७९० में मारवाड़ के महाराजा समयसिह भी सजनेर और गुजरात के शासक (Governor) नियुक्त हुये थे। सीन वर्ष पक्षाच् महाराजा समयसिह भी रलासिह जी भण्डारी को सजनेर और गुजरात की गवर्नरी झा कर्य सींप कर देहली चले आये। तब संवद १७९३ से लगाइर संव १०९३ तक रतनीतिह भण्डारी ने अवनेर और गुजरात को गवर्नरी का संशालन किया, गवर्नर का कार्य करते हुए इन चार वर्षों में उन्हें अने इन्हें करने एवं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय देश में चारों ओर सशांति छाई हुई थी। घरेर सगड़ों ने मुगल साम्राज्य को पतन के समिमुख कर रक्षा था। मरहतें का जोर दिन पर दिन बहन का रहा था। ऐसी विक्ट परिस्थिति में सजमेर सौर गुजरान का गवर्नर बना रहना रतनितह जैसे चतर और वीर पोड़ा ही का क्रम था।

भण्डारी पौर्मासंह भी अच्छे नामांकित पुरुष हुए। सं० १७७० में जब नवाब सैयद हसनअली मारवाइ पर चढ़ आया तब आपने जोधपुर के किछे की बहुत ही अच्छी तरह किछे बन्दी की थी। संबद् १७०६ में मण्डारी अनोपसिंहजी के साथ मण्डारी पौर्मासहजी भी अहमदाबाद गये थे और वहाँ पर आपने अपने रण-चातुर्यं का अच्छा परिचय दिया।

भण्डारी सुरतरामजी भी महाराजा अभयसिंहजी के समय में बढ़े नामांकित पुरुष हो गये हैं। सं०-१८०० में ज़यपुर नरेश जयसिंहजी की मृत्यु के बाद जोधपुर के महाराजा अभयसिंहजी ने भण्डारी स्रतरामजी आरुनियावास के ठाकुर स्रजमलजी और रूपनगर के शिवसिंहजी को अजमेर पर अधिकार करने के लिए भेजा। इन्होंने युद्ध कर अजमेर पर मारवाड़ का झण्डा फहरा दिया।

इसी प्रकार महाराजा अजितसिंहजी और महाराजा अभयसिंहजी के राज्य-काळ में और भी कई ओसवाळ महानुभाव वड़े २ जिग्मेदारी के पदों पर अधिष्टित हुए और उन्होंने राज्य की बढ़ी २ सेवाएँ की।

महाराजा अजितसिंहजी और महाराजा अभयसिंहजी के राज्य काल में होने वाले वहें २ ओस-वाल मुत्सुहियों का वर्णन हम गत पृष्ठों में कर जुके हैं। महाराजा अभयसिंहजी के बाद महाराजा सम-सिंहजी पूर्व महाराजा बखर्तीसंहजी जोधपुर के तब्त पर विराजे। इनके समय में भी ओसवाल मुत्सुहियों ने बढ़े २ पदों पर काम किया पर इस लेख में हम केवल उन्हीं थोड़े से महानुभावों का परिचय दे रहे हैं जो राजस्थान के इतिहास के पृष्ठों में अपना नाम चिरस्मरणीय कर गये हैं। इस हिए से उन दोनों नर-पतियों के राज्यकाल के ओसवाल मुत्सहियों के कार्य्य काल पर प्रकाश न डाळ कर हम महाराजा विजयसिंह जी के राज्यकाल में कदम रखते हैं।

# महाराजा विजयसिंहजी और श्रोसवाल मुत्सदी

शमशेर वहादुर शाहमलाजी—महाराजा विजयसिंहजी के समय में कई बड़े-बड़े ओसवाल मुत्सुडी हुए। उनमें सब से पहले हम रावराजा शमशेर वहादुर शाहमलाजी छोदा का उल्लेख करते हैं। सम्वत् १८४० में आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फौज की मुसाहिबी (Commander-in-Chief) का प्रतिष्ठित पद मिला। आपने कई युद्धों में सम्मिलित होकर बढ़े-बढ़े बहादुरी के काम किये। सम्वत् १८४९ में आप गोद्वाद प्रांत में होने वाले एक युद्ध में सम्मिलित हुए। इसी साल जेठ सुदी १२ के दिन महाराजा विजयसिंहजी ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको "रावराजा, शमशेर बहादुर" की

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

पुश्तैनी पदवी प्रदान की । आपके छोटे स्नाता को भी वंशपरम्परा के लिए राव की पदवी प्रदान की गईं। इतना ही नहीं, आपको महाराजा विजयसिंहजी ने २९००० प्रतिवर्ष के आय की जागीरी और पैरी में सोना पहनने का अधिकार प्रदान किया। आपको हाथी और सिरोपाव का उच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था।

# सिंघी जेठमलजी

महाराजा विजयसिंहजी के समय में सिंघी जेठमळजी (जोरावर मळोत) भी नामांकित पुरुष हुए ! सम्बत् १८११ में मेड्ते में मरहठों के साथ महाराजा जोधपुर का जो भीपण युद्ध हुआ था उसमें वे भी बड़ी वहादुरी के साथ छड़े थे ! महाराजा विजयसिंहजी ने भी आपकी यहादुरी की बड़ी तारीफ की है । उक्त महाराजा सम्बत् १८११ के चैत्र युदी ७ के रक्ते में सिंघी जेठमळजी को नीचे लिखे समाचार लिख कर उन पर अगाय विश्वास प्रकट करते हैं ।

"गढ़ जपर तुरिकेयो मिल गयो सूँ चैत्र दुदी १ ने बारला हाको कियो सूँ निपट मज़बूती रासने मार हदाय दिया सूँ चाकरी कडा तक फरमावां"

ईसी प्रकार आपने और भी कुछ छोटी-मोटी कई छदाह्याँ छहीं। सम्वत् १८१० में धोपावत सवलिंसहजी ने २० सरदारों और ४०० धुड्सवारों सिहत जोधपुर राज्य के विलादा नामक प्राम पर आक्रमण किया। उस समय सिंघी जेठमलजी विलादे के हाकिम थे। वे सिर्फ ४० धुड्सवारों को छेकर दुश्मन पर टूट पड़े। बढ़ा भीपण युद्ध हुआ। बाग़ी सवलिंसह और उसके साथ वाले २२ सरदार मारे गये। जेठमलजी बहुत ही चीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये। आपके लिए यह छोकोंकि मशहूर है कि 'सिरकट जाने पर भी आप लड़ते रहे।' इसलिए आप जुसार कहलाये। विकादे हैं सालाव पर आपकी छन्नी बनी हुई है नहीं पर लोग आपकी मूर्ति को जुसारजी के नाम से सम्बोधित कर पूजते हैं। प्रत्येक आवण सुदी ५ भी उस छतरी पर यहा उत्सव होता है।

#### सिंघी भींवराजजी

महाराजा विजयसिंहजी के पासनकाल में सिंघी भींवराजजी का नाम भी विशेष उछेसनीय हैं। सम्बत् १८२४ की फाल्गुन बुदी १० को सहाराजा साहव ने आपको वर्श्वागिरी (Commander-in-Chiel) के प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किया। ये बढ़े वीर और रणकुशल सेनाध्यक्ष थे। आपने कई लड़ाइबीं लड़ीं। आपके वीरोचित कार्गों से प्रसन्न होकर महाराजा साहव ने आपको ६०००) की रेख के बार गाँव इनायत किये।

सम्बत् १८३४ में जब भरहरों की फौजें दूँबाइ क्ष छह रही थीं, तक वीरवर भींवराजजी १५००० सेमा के साथ वहाँ पर भेजे गये। जयपुर और जोघपुर की फौजों ने मिछकर भरहरों को शिकस्त दी। इस युद्ध में सिंघी भींवराजजी ने वड़ी वीरता दिखलाई जिसकी प्रशंसा खुद तक्कालीन महाराजा जयपुर ने की थी। तकालीन जयपुर नरेश ने जोघपुर दरबार को जो पत्र लिखा था, उसमें निम्नलिखित वाक्य थे।

"भीमराजजी और राठौढ़ वीर हों और हमारी आम्बेर रहे "
 अर्थात—मींवराजजी और राठौढ़ वीरों की ही बदौलत इस समय आम्बेर की रक्षा हुई हैं।
 कहने का अर्थ यह है कि महाराजा विजयसिंहजी के शासन काल में भी ओसवाल मुत्सुहियों ने
 . वहे र कार्य्य किये जिनमें से कुछ के उदाहरण हमने ऊपर की पंक्तियों में हिये हैं।

# महाराजा मानसिंहजी और श्रोसवाल

ì

मुरसुदियों की कारगुजारी—महाराजा विजयसिंहजी के बाद संवत् १८५० में महाराजा भीमसिंहजी मारवाद के राज्य सिंहासन पर विराजे । इनके समय का शासन सूत्र भी प्रायः ओसवाल मुत्सुदियों के हाथ में था। पर आपके समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इतिहास विशेष रूप से उल्लेख कर सके । इसल्यि हम आपके राज्यकाल को छोदकर महाराजा मानसिंहजी के कार्य्यकाल की ओर अपने पाठकों हा ध्यान आकर्षित करते हैं।

जिस समय महाराजा मानसिंहजी ने जोधपुर के शासन सूत्र को अपने हाथ में लिया था उस समय सारे भारतवर्ष में अराजकता की ज्वाला सिल्म रही थी। मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसे ले रहा या और महहा वीर छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को छोद कर इधर उधर लटमार में लगे हुए थे। राजस्थान के राजागण एकता के सूत्र में अपने आपको बांधने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। भारत-वर्ष की इन विखरी हुई शक्तियों का फायदा उठाकर विटिशसत्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी। महाराजा मानसिंहजी का राज्यकाल एक दु:खान्त नाटक है जिसमें हमें हिन्दुस्थान की सारी निर्वलताओं के दर्शन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष इस अवस्था को पहुँचा है।

कहने की आवरयकता नहीं कि ऐसे विकट समय में ओसवाल सुत्सिहयों ने महाराजा मानसिंह जी की जो अमृत्य सेवाएँ की हैं वे इतिहास में सदर चिरस्मरणीय रहेंगी। इन सेवाओं के विषय में कुछ लिखने के पूर्व यह आवश्यक है कि विल्लालीन राजस्थान की राजनैतिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश बाला जाय।

<sup>🗻</sup> हँड।इ उस प्रांत का नाम हैं लड़ों पर वर्त्तमान में वयपुर-राज्य स्थित है 🕴

महाराजा भीमसिंहजी के बाद संवत् १८६३ में महाराजा मानसिंहजी गढी पर जिराजे। आप महाराजा भीमसिंहजी के भतीजे थे। जिस समय आप गद्दी पर विराजे उस समय महाराजा भीमसिंहजी की एक रानी गर्भवती थी। छुछ सरदारों ने मिटकर उसे तछेटी के मैदान में लारवला। वहीं पर उसके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम धोकछसिंह रक्ता गया। इसके बाद उन सरदारों ने उसे पोकरण के तरफ मेज दिया पर महाराजा मानसिंहजी ने इस बात को बनाबटी मानवर उसका राज्याधिकार शस्त्रीकार कर दिया।

महाराजा मानसिंहनी ने गद्दी पर बैठते ही अपने शत्रुओं से बदला लेकर उन लोगों को जागीरें दीं जिन्होंने विपत्ति के समय सदायता की थी। इसके बाद उन्होंने सिरोही पर फौज भेजी, क्योंकि वहाँ के राव ने संकट के समय में इनके कुटुम्ब को वहाँ रखने से इंकार किया था। कुछ ही समय में सिरोही पर इनका अधिकार हो गया। घाणेराव भी महाराज के अधिकार में था गया।

वि॰ सं॰ १८६१ में धोंकलसिंहजी की तरफ से शेखावत राजपूतों ने डीडवाना पर भाक्रमण किया, परन्तु जोधपुर की फोज ने उन्हें हराकर भगा दिया। इसी बीच में एक नई परिस्थित उत्पन्न होगई। इतिहास के पाठक जानते हैं कि उदयपुर के राणा भीमसिंहजी की कन्या कृष्णाकुमारी का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमसिंहजी के साथ होना। निश्चित हुआ था। परन्तु उनके स्वर्गवासी हो जाने के परचात् राणाजी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जगतसिंहजी के साथ करना चाहा। जब यह समाचार मानिसिंहजी को मिला तय उन्होंने जयपुर महाराज जगतसिंहजी को लिखा कि वे इस सम्यन्ध को स्वीकार न करें। क्योंकि उस कन्या का वाग्दान मारवाड़ के घराने से हो चुका है पर जय जयपुर महाराज ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया तब महाराजा मानिसिंहजी ने संवत १८६२ के माय में जयपुर पर चढ़ाई कर दी। जिस समय ये मेड़ता के पास पहुँचे उस समय इनको पता लगा कि उदयपुर से कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जा रहा है। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग उसे रोकने के लिये भेज दिया। इससे लाचार होकर टीकावालों को वापिस उदयपुर कोट जाना पड़ा।

इस बीच जोधपुर महाराज ने इन्दौर के महाराजा जखवंतराव होस्कर को भी अपनी सहायता के लिये बुळा लिया था। जब राठोड़ों और मरहठों की सेनाएँ अजसेर में इकट्ठी होगई तब लाचार होकर जयपुर महाराज ने पुष्कर नामक स्थान में सुळह करना पड़ी। जोधपुर के इन्द्रराजजी सिंधी और जयपुर के रतनळाळजी (रामचन्द्रजी) के उद्योग से होळकर महाराज ने बीच में पड़कर जगतसिंह की बहिन का विवाह मानसिंहजी के साथ और मानसिंहजी की कन्या का विवाह जगतसिंहजी के साथ निष्चित करना दिया। वि० सं० १८७३ के अधिन मास में महाराजा जोधपुर छौट आये। पर कुळ ही दिनों के बाद खोगों

की सिखावर से यह मित्रता भंग हो गईं। इस पर जयपुर महाराज ने घोंकलसिंहजी की सहायता के बहाने से मारवाड़ पर हमला करने की तैयारी की। जब सब प्रवन्ध ठीक होगया तब जयपुर नरेश जगतसिंहजी ने एक बढ़ी सेना लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में खंडेले नामक गांव में वीकानेर महाराज स्रजितिह जी, घोंकलसिंहजी और मारवाड़ के अनेक सरदार भी इनसे आ मिले। पिण्डारी अमीरखाँ भी मय अपनी सेवा के जयपुर की सेना में आ मिला।

जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को मिळा वैसे ही वे भी अपनी सेना सिंहत मेड्ता नामक स्थान में पहुँचे और वहाँ पर मोरचा बाँच कर बेठ गये। साथ ही इन्होंने मरहठा सरदार महाराज जसवंतराव होळकर को भी अपनी सहायतार्थ बुला भेजा। जिस समय होळकर और अंग्रेंजों के बीच युद्ध छिड़ा था उस समय जोधपुर महाराज ने होळ्कर के कुटुम्ब की रक्षा की थी। इस पूर्व-कृत उपकार का स्मरण वर होळ्कर भी तत्काळ इनकी सहायता के छिये रवाना हुए। परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर महाराज ने उन्हें एक बड़ी रकम देकर वापिस छौटा दिया।

इसके बाद गांगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की सेना का मुकाविला हुआ। युद्ध के समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकलकर घोंकलींसहजी की तरफ जयपुर सेना में जा द्यामिल हुए, इससे जोधपुर की सेना कमज़ोर हो गई। अन्त में विजय के लक्षण न देल बहुत् से सरदार महाराजा को वापित जोधपुर लौटा लाये। जयपुरवालों ने विजयी होकर मारोठ, मेड़ता, पर्वतसर, नागौर, पाली और सोजत आदि स्थानों पर अधिकार कर जोधपुर घेर लिया। सम्बत् १८६६ की चैत्र बदी ७ को जोधपुर शहर भी शतुओं के हाथ चला गया और केवल किले ही में महाराजा का अधिकार रह गया।

इसी समय मारवाड़ के राजनीतिक मंच पर दो महान् कार्य्य क्रवाल वीर और दूरदर्शी महानुभाव अवतीर्ण होते हैं। ये महानुभाव सिंधी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी थे। सारवाड़ की यह दुर्दशा उनसे न देखी गई। उन्होंने स्वदेश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर मारवाड़ को इस आपत्तियों से बचाने का निक्चय किया। वे उस वक्त जोधपुर के किले में केंद्र थे। महाराजा से प्रार्थना की कि अगर उन्हें किले से बाहर निकालने की आज्ञा दी जायगी तो वे शतु के दाँत खटे करने का प्रथत्न करेंगे। महाराजा ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करली और इन्हें गुष्ठ मार्ग से किले के वाहर करना किया। इसके बाह ये दोनो वीर भेड़ते की ओर गये और वहाँ पर सेना संगठित करने का प्रयत्नकरने लगे। उन्होंने एक लाख रूपये की रिश्वत देकर सुप्रख्यात पिण्डारी नेता अमीरखाँ को अपनी तरफ मिला लिया। इसी वीच वापूजी सिधिया को भी निमंत्रित किया गया और वे इसके लिए रवाना भी हो गये थे। मगर बीच में ही जयपुरवालों ने उन्हें रिश्वत देकर वापिस लीटा दिया।

इसके बाद सिवी इन्द्रराजर्जा भण्डारी, गंगारामजी और कुचामण के ठाकुर शिवनाथिसहजी ने अमीरखोँ की हायता से जयपुर पर कूँच योछ दिया। जब इसकी खबर जयपुर महाराज को लगी तब उन्होंने राय शिवलालजी के सेनापितव में एक विशाल सेना उनके मुकाबिल को भेजी। मार्ग में जयपुर भौर जोधपुर की सेनाओं में कई छोटी मोटी लड़ाईयां हुई पर कोई अंतिम फल प्रकट न हुआ। आलिर मे टॉक के पास फागी नामक स्थान पर अमीरखों और सिधी इन्द्रराजली ने जयपुर की फांज को परास्त किया और उसका सब सामान लूट लिया। इसके बाद जोधपुरी सेना जयपुर पहुँची और उसे खूब लूटा। जब यह खबर जयपुर नरेश महाराजा जगतिसहजी को मिली तब वे जोधपुर का घेरा छोड़ वर जयपुर की तफ कीट चले।

जयपुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जब सिंघी इन्द्रराजजी अमीरकों के साथ जोधपुर पहुँचे तब सहाराजा मानसिंहजी ने उन छोगों का बढ़ा आदर किया। आपने इस समय सिंघी इन्द्रराजजी के पास एक खास रुक्का भेजा जिसको हम यहाँ ज्यो का त्यो उदाधत करते है।

#### "श्री नाधजी"

सिंघवी ईदराज कस्य सुप्रसाद वॉक्जो तथा श्राज पाछली रातरा जेपुर वाला कूंक्कर गया श्रोर मोरचा विखर गया श्रोर श्रापरे मते सारा कृच करे हैं इए वात सूं थाने वही जस श्रायों ने थे वही नामून पायी इए तरारी गसो हुवे ने थे निरंतियों जएरी तारीक कठाताई लिखां त्राज सूं थारे। दियोही राज है मारे राठोडा रो वंस रेसी ने श्रो राज करसी उ थोर घर सूं एहसानंमद रहतीं ने थारे घर सूं केई तरा रे। फरक राखसी तो इच्छ वरम सूं वेमुख होसी अब थे मारग में हलकारा री प्री सावधानी राखजों सवत् १०६४ रो भादना सुद ध

उक्त रूका मारवाई। भाषा में है । इसका आशय यह है कि आज पिछली रात को जयपुर वाले कूंचकर गये और उनका मोरचा विखर गया । इस बात में तुम्हे बहुत यश आया और तुमने बड़ा नामून पाया। हम तुम्हारी तारीफ कहाँ तक करें । आज से यह तुम्हारा दिया हुआ राज्य है हमारा राठोडों ना वंश जबतक रहेगा और जबतक वह राज्य करेगा तबतक वह तेरे घर का पृहसानमंद रहेगा। तेरे घर से किसी तरह का फकं रखेगा तो इष्ट धर्म से विमुख होगा!

इतना ही नहीं जयपुर से वापस काँटने पर सिघी इन्द्रराजजी को प्रधानमी और जागीरी दी। राज्य शासन का सारा कारोबार इन्हें सौंपा।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय श्री सिंघी भींवराजजी फौजबरशी राज मारवाड, जोघपुर ।



स्वर्गीय श्री सिंधी अखेराजजी ( भीवराजजी के पुत्र ) फौजवख्शी, जोधपुर ।

इसके बाद सिंवी इन्द्रराजजी ने 10000 जोधपुर की तथा 90 हजार बाहरी फीज लेकर बीका-नेर पर चढ़ाई की और उक्त शहर से ५ कोस पर डेरा डाला। तक्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा स्रत सिंहजी ने आपसे समझौता कर फौज़ खर्च के लिये ४ लाख रुपये देने का वायदा किया। इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी अपनी फौज को लेकर जोधपुर चले आये।

इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा मानसिंहजी को अमीरखाँ के कुचक से बचाया और मारवाइ की रक्षा की। यह घटना इस प्रकार है। जब सिंघी इन्द्रराजजी ने बीकानेर पर फीजी चढ़ाई की थी, तब पीछे से अमीरखाँ ने महाराजा मानसिंहजी से अपनी दी हुई सहायता के बदले में पर्वतसर, मारोठ, डीडवाणा और सांभर का परगने अपने नाम पर छिखवा छिये थे। सम्बत १८७२ की आसीज सुदी ८ के दिन अमीरखाँ के कुछ पढ़ान सैनिक जोघपुर के किले पर पहुँचे और वे सिंघीजी से अपनी चढ़ी हुई तनख्वाह और उक्त चारों परगनों का कब्जा माँगने छो। कहा जाता है कि सिंघी इन्द्रराजजी ने मोरखाँ के आदिमियों से महाराजा मानसिंहजी का दिया हुआ चार परगनों का अधिकार पत्र देखने के लिये माँगा ज्योंही उक्त पत्र उनके हाथ आया वे उसे निगल गये। इससे अमीरखाँ के छोग बढ़े कोधित हुए और उन्होंने सिंघी इन्द्रराजजी को वहीं कल्ल कर डाला। जोघपुर राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार ओसवाल समाज के इस महा सेनानायक और प्रतिभा बाली मुत्सुद्दी का अन्त हुआ!

जब यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को पहुँचा, तब वे बढ़े शोक विह्वल हुए ! उन्होंने इन्द्र-राजजी के शव को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिफ़्री राजपुरुषों का शव निकलता है, निकलवाकर उनका राज्योचित सम्मान किया । इतना ही नहीं किले के पास ही उनका दाह संस्कार करवाया गया अहाँ अब भी उनकी लश्नी बनी हुई है ।

सिंघी इन्द्रराजजी की सेवाओं के बदछे में महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्र फतहराजजी को २५ हजार की जागीरी, दीवानगी तथा महाराज कुमार के बराबरी का सम्मान प्रदान किया। इस सम्बन्ध में महाराजा मानसिंहजी ने जो खास रुक्का भेजा था उसकी नक्छ यह है।

#### श्री नायजी

सिंवर्वी फतेराज कस्य सुप्रसाद बांचजो तथा इन्दराज रे निमित्त ११ जीएा ने पीयाला दिया ने सरकार रो खेरखुवा पर्णे राखगासुं मीरलां इन्द्रराज ने काम मे लायाः ने परगना चार नहीं दिया जाए। की कठा ताई तारीफ करां। उनने मारी नोंकरियां बहुत बहुत दीवी। उत्तारं मरणे सुं राजने बड़ो हरज हुआं। परंत अब दीवाएगिरीरो ६० २५०००) हजाररो पटो थाने इनायस कियो जादे है सो उत्तारे पदन थे काम करजो और थारे। कुरब इस्स

घर में महाराज कुँबार सु ज्यादा रेसी ओ थारी नौकरियों लायक थारे वास्ते का सक्क नहीं कियो ने मने आदी मिलेंला चोथाई तो देने खावाला तू कोई तरासुं और तरे समक्ससी नरीं थारे तो वाप में बैठा हॉ कसर पडी तो मारे पड़ी संवत् १८७२ रा आसोज सुदी १४

सही म्हारी

यह पत्र जैसा के हम ऊपर कह चुके हैं महाराजा मानसिंहजी ने सिंधवी इन्द्रराजजी के पुत्र सिंघी फतेराजजी को इन्द्रराजजी की मृत्यु के वाद लिखा था। इसका आशय यह है।

"सिंघी फतेराज से सुप्रसाद वंचना। इन्द्रराज के निमित्त १९ आदिमर्थों को विप के प्यारे दिये गये हैं . सरकार के जैरख्वाह होने के कारण इन्द्रराज ने अमीरखों को चार परगने नहीं दिये जिससे अमीरखों ने इन्द्रराज का प्राण छे लिया। इन्द्रराज की इस राजमिक के लिये हम कहाँ तक तारीफ करें । उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ कीं । उसके मरने से राज्य की बढ़ी हानि हुई है । परन्तु अब तुम्हें दीवा नगी और उसके साथ २५०००) का पहा इनायत किया जाता है । अब तुम उसके एवज में काम करना । इस घर में तुम्हारा कुरव (दर्जा) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा । अगर हमें आधी मिलेगी तो चौवाई तुझे देकर के खावेंगे । सुकिसी तरह की दूसरी बात नहीं समझना । तेरे तो वाप हम बैठे हैं । इन्द्रराज के मरने से कसर पढ़ी तो हमारे पढ़ी । संवत् १८७२ का आसीज सुदी १४।

महाराजा मानसिंहजी द्वारा दिये हुए उपरोक्त प्रशंसा पन्नों से सिंघी इन्द्रराजजी की उन महान् सेवाओं पर प्रकाश पड़ता है जो उन्होंने जोयपुर-राज्य की रक्षा के लिये समय २ पर की थी। सिंधी इन्द्र राजजी का नाम मारवाड़ के इतिहास में सदा अमर रहेगा और उन वीरों में उनकी गौरव के साथ गणना की जायगी जिन्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है। महाराजा मानसिंहजी ने इस वीर की प्रशंसा में जो दोहे रचे थे, उनमें भी इन्होंने इस महायुख्य भी सूरि २ प्रशंसा की है। वे दोहे मारवाड़ी भाषा में है जिन्हें हम पाठकों के लिये नीचे देते है।

> गेह छुटो कर गेड, सिंह जुटो फूटो समद ॥ १ ॥ श्रपनी भूप अरोड, अडिया तीनु इन्द्रडा ॥ २ ॥ गेह साकल गजराज, घहैरहोो सादुलघीर ॥ ३ ॥

उक्त वर्गारह जनों पर यह सन्देह किया गया था कि उन्होंने अमीरखों से मिलकर सिंधी इन्द्रराजजी की मर-बाने का पढ्यंत्र रचा था।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय श्री सिंघी इन्द्रराजजी दीवान राज मारवाइ, जोधपुर ।



स्वर्गीय श्री सिंघी फटेराजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) दीवान, राज मारवाड़ जोधपुर।

प्रकटी वाजी वाज, श्रवल प्रमाणी इन्द्रहा ॥ ४॥
पहतों वेरो जीवपुर, श्रवतां दला श्रवंम ॥ ६॥
श्राप डॉगता इन्द्रहा, ये दीयो मुज थंम ॥ ६॥
इन्दा वे श्रसवारियां, उग्र चौहटे श्राम्बेर ॥ ७॥
विश्य मंत्री जीवाण्या, जैपुर कीनी जेर ॥ ६॥
गोडियो किस्स पाँसाक मूँ, जमां केड़ी जोम ॥ ६॥
गेह कटे हैं जीवतां, होड न मस्ता होय ॥ १०॥
वैरी मारस्य भीरखां, राज काज इन्द्रराज ॥ ११॥
में तो सरस्ये नाथ के, नाथ सुधारे काज ॥ १२॥

हमने सिंची इन्द्रसलजी के महान् जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा की हैं। इससे पाठकों को यह मली प्रकार जात हो जायगा कि राजस्थान के राजनैतिक और सैनिक रंग मंच पर ओसवाल पीरो ने कितने बदे र खेल खेलें हैं। इन्होंने अपनी पीरता से, अपनी दूरदिशता से और अपने आत्मत्याग से मारवाइ राज्य को बदे र संकटो से वचाया है और मारवाद के नरेशों ने भी समय र पर इनकी बहुमूस्य सेवाओं को मुक्तकंट से स्वीकार किया है।

#### भरखारी गंगारामजी

महाराजा मानसिंहजी के राज्यकाल में सिंधी इन्द्रराजजी की तरह भण्डारी गंगरामजी भी बहें नामांकित पुरुष हुए। गंगारामजी ल्यावत भण्डारी थे। संवत् १८६७ के मार्गजोर्ण बदी ७ को इन्हें दीवा-नगी का उचवद मास हुआ। इसके पहले भी इनके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच औहदे रहे थे। ये वदे राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और वीर थे। भहाराजा मानसिंहजी को जालौर से जोधपुर लाने में जिन २ महाजु-भावों का हाथ था उनसे ये प्रधान थे। जयपुर की चढ़ाई में जो महत्वपूर्ण कार्य्य सिंधी इन्द्रराजजी ने किया ठीक वैसा ही इन्होंने ही किया। इन्होंने कई युद्धों में माग लिया और तत्कालीन मारवाड़ को बढ़े २ संइटों से बचाया।

# सिंघी गुलराजजी, मेगराजजी, कुरालराजजी

इन तीनों सजनों ने एक समय में महाराजा मानसिंहजी की वदी र सेवाएँ की । महाराजा मानसिंह को जालीर के घेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर छाकर उन्हें राज्यासन पर प्रतिष्ठित करने में इनका

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

बहुत बढ़ा हाथ था। यह वात महाराजा मानसिंहजी ने अपने एक खास रुकके में स्वीकार की हैं। हम उस रुक्के की नकल यहाँ पर देते हैं।

#### श्री माथजी

सिंघनी गुलराज, भेघराज कुशलराज सुखराज कस्य सुप्रसाद बाचजो तथा थे वानोजी तथा मामोजीरा स्माम घरमी चाकर हो सो हमारें मांने जालौर रा किला हुँ शहर पधराया ने जोषपुर रो राज सारो माने करायो श्रो बंदगी थारी करें मूलंसां नहीं मारी सदा निरन्तर मरजी रेसी थारी बखशी निरी ने सोजत सिनाणा री हाकिमी ने गान वीजवों बराड ने सुरायतो पहें है जाणा में करेही तफानत पाटा में ने मारा बंसरों होसी थांसु ने थारा बंस सुं तफानत करे तथा में थाने केंद्र ही केंद्र करां तो श्री जलंधरनाथ घरम करम निषे छे श्रो ननासरे राह तानापत्र जूँ इनायेत कियो है थे बढ़ा महाराज तथा मामंजी रा स्थाम घरमी हो जाणी में श्राणी छका में लिख्यो है जाण में आखरी ही श्रोर तरे जाणी तो ऐ निचे लिखी या इष्टदेन खगायत एक बारं नहीं सौ बार थें घर्णी जमाखातर राखजो संनत १ नह । ''

उपरोक्त पन्न से उक्त महानुभावों की महान् सेवाओं का स्पष्टतया पता लगता है।

# मेहता श्रखेचन्दर्जा

मेहता अखेचन्द्रजी के नाम का उछेख भी सारवाद राज्य के इतिहास में कई बार आया है। आपने भी एक समय महाराजा मानसिंहजी की बहुमूल्य खेवाएँ की। जब संवत् १८५७ में तत्कालीन जीधपुर नरेश महाराजा भीमसिंहजी ने मानसिंहजी पर घेरा डालने के लिये जालीर पर अपनी कौंजें मेजी और इन फौजों ने जालीर के उस सुप्रसिद्ध किले को जहाँ पर महाराजा मानसिंहजी स्थित थे घेर लिया। उस समय मेहता अखेराजजी ने महाराजा मानसिंहजी की वे सेवाएँ की जिनसे वे इतने दिनों तक अपने विरोधियों के सामने टिक सके। महाराज मानसिंहजी अपने किले में कई दिन तक घिरे रहे। इससे वहाँ पर अब और धन की बहुत कमी हो गई। ऐसे विकट समय में मेहता अखेचन्द्रजी ने एक ग्रुप्त मार्ग हारा महाराजा मानसिंहजी आपने किले में कई बहुत कमी हो गई। ऐसे विकट समय में मेहता अखेचन्द्रजी ने एक ग्रुप्त मार्ग हारा महाराजा मानसिंहजी की सेवा में रसद और धन पहुँचाना ग्रुरू किया। इससे महाराजा मानसिंहजी को बड़ी भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फौजों का मुकाबिला कर सके।

जब संवत् १८६० की काती सुदी थ को महाराजा भींमसिंहजी का स्वर्गवास हुआ और जब मानसिंहजी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी न रहा तव उन्हीं सरदार तथा मुत्सुडियों ने जो गढ़



मचडारी गंगारामजी दीवान, जोधपुर.

ा घेरा देने में शामिल थे, महाराजा मानसिंहजी से जोधपुर चलकर राज्यासन पर विराजने की प्रार्थना ही। तदनुसार मार्गशीर्ष वदी ७ को जब महाराजा मानसिंहजी किले पर दाखिल हुए तब मेहताअखेषन्दजी हो उनके साथ थे।

इसी साल माघ सुदी ५ के दिन जब महाराजा का राजतिलक हुआ तब उन्होंने मेहता अलेचन्द मी को मोतियों की कंठी, कड़ा, सिरपेंच, मन्दील आदि का सिरोपाव तथा ३५००) की रेख का नीमली मामक गाँव उनके नाम पर पट्टे कर उनका सन्मान किया। साथ ही इसी वर्षमालाई नाम का एक गाँव आपको जागीर में दिया गया।

जब जयपुर और बीकानेर की फीजों ने जीधपुर को घेर छिया और महाराजा मानसिंहजी का अधि कार फेनल किले मात्र में रह गया, उस समय मेहता अखेचन्दजी ने महाराजा की बढ़ी आर्थिक सेवा की ! घेरा उठ जाने के बाद महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अखेचन्दजी को जो खास रुका दिया, उसमें लिखा है—

"मुहता अक्षेचन्द कस्य सुप्रसाद बांचको तथा थारी बंदगी आगे कालौर दोनों घेरा री तो छे ही ने अवार इण घेरा में ही बंदगी कीची सो भाच्छी रीत मालूम है। ने क्पया ४००००० चार लाल आसरे सरकार में आया सो दिरीज जावसी तूजमा खातर राखे सदा शुभ दृष्टि है जिणसू सिवाय रहसी संवत् १८६४ रा आसोज बदी ९"

इसके परचात जब अमीरखाँ को २ लाख रुपये देने की आवश्यकता हुई तब महाराजा मानसिंहजी ने इन्हें उक्त रुपयों की न्यवस्था करने के लिये निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं।

"अवार दोय काल अमीरलां ने फौज अटकीजी जो आवा सो अवार को काम थाने किये चाहि-जेका या बन्दगी आद अंत ताई भूकसा नहीं सं॰ १८६४ आसोज चदी १३"

इसी प्रकार अमीरखाँ को पुनः रुपया चुकाने की आवश्यता पड़ने पर महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अखेराजजी को एक वार फिर छिखा था जिसकी नकछ नीचे दी जाती है।

"हर हुनर कर दोय छाख रो समाधान करणों ओ काम छाती चाढ़ने कीने तो श्रीनाथजी अवार ही सहाय करी इसो व्यंत छे जूं जाछौर ढावियाँ री जूं आ जोधपुर ढावियाँरी सिरारी पन्दगी छे...इत्यादि"। कहने का मतछव यह है कि मेहता अखेचन्दजी ने मारवाड़ राज्य की तन, मन, धन से सहायता पहुँचा कर उसकी वहुमूल्य सेवाएँ की हैं। मारवाड़ के महाराजा आपकी महत्व के कामों में सछाह छिया करते थे। राजपुताने के सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्मछ जेन्स टाड ने आपके विषय में अपने मारवाड़ के इतिहास में निम्न आश्रय के वाक्य छिले थे। "अलेचन्द्जी वा सामर्थ्य बहुत बदा हुआ था। टरबार की वे ही वे दीसते थे। रियासत में एक समय ये बहुत प्रवरू थे।

आपकी इन सब सेवाओं मे प्रसन्न होकर सहाराजा मानसिंहजी ने आपको संवत् १८६६ में पाटकी, सिरोपाव व एक खास रका इनायत कर आपकी प्रतिष्ठा को खूव बढ़ाया था"।

रावराजा रिचमलजी—आप रावराजा शाहमलजी के पुत्र थे। महाराजा मानसिइजी के समक्
में आप जोधपुर राज्य के फौल वस्की हुए। सम्बत् १८८९ में आप और मुजोत रामदासजी १५००
सवारों को लेकर अजमेर मे ब्रिटिश सेना की सहायता करने गये थे। सं० १८९८ में इन्हें १६ हजार की
जागीरी वी गई। इसके थोखे ही दिनों बाद आप जोधपुर राज्य के मुसाहिय बनाये गये। महाराजा
मानसिंहजी इनका बढ़ा सम्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्रार्थना कर ओहाबाल समाज पर लानेगले
सरकारी कर को माफ़ करवाया था। आपने वहुत प्रयक्त करके पुष्करराज के कसाई खाने को बन्द करवाय।
जिसके लिये अब भी यह कहाबत मशहूर है—'राब मिटायो रिधमल, पुष्कर रो प्रायश्चित।"

सम्बत् १८९६ में इन्होंने जागीरदारों और जोधपुर दरवार के बीच कुछ शतें तय की जिनका स्यवहार अत्र तक हो रहा है।

महाराजा मानसिंहजी के पुत्र बाल्यकाल ही में गुजर गये थे और उनके दूसरी सन्तान न थी। अतपुत राज्य गद्दी के लिये वारिस गोद लाने का विचार होने लगा। इस कार्य में रादराजा रिधमलजी ने बद्दी दिल्यस्मी की और महाराजा तल्लिसिंहजी को गोद लाने में आपका खास हाथ था।

महाराजा मानसिंहजी के समय मे और भी कई ओसवाल अन्सिद्यों ने वहे २ काम किंगे उन सब का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में कौटुन्विक इतिहास, (Family History) में दिया जायगा।

इसके आगे घलकर महाराजा तस्तिसिहजी और महाराजा जसवन्तिसिहजी के जमाने में भी इन ओसवाल सज्जनों ने दीवानिगरी और फौज की वनशीगिरी आदि वहे २ ओहदों पर वही सफलता के साथ कार्य किया । इन महानुभावों में मेहता विजयसिंहजी और सींघी बहराजजी का नाम विशेष उरुकेखनीय है।

मेहता विजयसिंह जी राजनीतिज्ञ और वीर थे। आपने कई छोटी-प्रज्ञी लडाइयों में हिस्सा लिया। सुप्रसिद्ध हूँगरसिंह, जवाहरसिंह नो दवाने में आपका प्रधान हाथ था। इस सम्बन्ध में श्री दरबार ने और तत्कालीन ए॰ जी॰ जी॰ महोदय ने अपने पत्रों में आपकी बढ़ी प्रशंसा की है।

सम्बत् १९१४ ( ईसवी सन् १८५७ ) के बल्दे का हाल हमारे पाठक भली प्रकार जानते होंगे। इस समय भारत में चारों ओर विद्रोहाग्नि फैल रही थी। मारवाड़ में भी कई जगह यह आग जल रही

:

थी। मारवाड़ के आजवा नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस पर मेहता विजयसिंहजी को उक्त स्थान पर चढ़ाई करने के लिए श्री दरवार का हुक्म हुआ। आपने आज्ञा पाते ही आजवे पर फौजी चढ़ाई कर ही। आपकी सहायता के लिये बिटिश सेना भी आ गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने वहां के विद्रोह को दना दिया और पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी। इसके बाद आपने आसोप, आल्णियावास गूलर आदि स्थानों पर चढ़ाई कर वहाँ के ठाकुरों को वश में किया। इससे आपकी वीरता की चारों तर्फ बढ़ी प्रशंसा होने लगी।

आप सिर्फ जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मानित नहीं हुए । राजस्थान के अन्य नरेश भी आपको बहुत मानते थे। सम्बद् १९२० में जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पाङकी प्रदान कर आपका बड़ा सन्मान किया।

सम्बत् १९२१ में आपकी बहुमूच्य सेवाओं से प्रसन्न होकर श्री जोधपुर व्रवार ने आपको नागोर प्रगने का राजोद नामक गाँव जागोर में प्रदान किया !

राजस्थान के नुपतियों के अतिरिक्त तत्कालीन कई वड़े २ अंग्रेजों ने आपकी कार्य-कुशलता की बड़ी प्रश्नंसा की है। जोधपुर के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट ने आपके लिये लिखा था-"ये एक ऐसे मनुष्य हैं, जिनका निर्भयता से विश्वास किया जा सकता है। मारवाड़ी अफसरों में इनके समान बहुत कम आदमी पाये जाते हैं"। इसके बाद ही ईसवी सन् १८६५ की ४ जून को तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट मि॰ एफ॰ एफ॰ निकल्सन ने लिखा था—

'ये बढ़े बुद्धिमान और आदर्श देशी सज्जन हैं। इन्हें मारवाड़ की पूरी जानकारी है।'

मतल्ब यह कि अपने समय में रायबहादुर मेहता विजयसिंहजी बढ़े नामाङ्कित मुत्सदी हीगये। इनका विस्तृत परिचय आगे चलकर आपके इतिहास में दिया जा रहा है।

भागे चलकर महाराजा जसवन्तिसिंहजी और महाराजा सरदारसिंहजी के जमाने में भी कुंछ 'अच्छे मुत्सही हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा।

इस छेल के पढ़ने से पाउकों को यह भछीमान्ति ज्ञात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के छिये श्रोसवाछ मुत्सिहयों ने कितने बड़े र कार्य किये, राजनीति के मैदान में कितने जबर्दस्त लेख लेखे तथा अपनी जन्मशूमि की रक्षा के छिये रण के मैदान में बहादुरी के कितने बड़े र हाथ बतछाये । मारवाड़ का सण्चा हतिहास इनके महान कार्यों के छिये सदा श्रद्धाक्षकी अर्पण करता रहेगा। मारवाड़ के इतिहास का कोई अध्याय—कोई पृष्ट—ऐसा नहीं है, जिनमे इनके महान कार्यों की गौरव गाथा न हो।

# इंड्यपुर

मारवाइ की रंगस्थली में ओसवाल वीरों और राजतीति जों ने अपने जो अद्भुत् कारनामें दिखलाये हैं और राज्य की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाकर, स्वार्थ-त्याग के जिन अपूर्व उदाहरणों
को इतिहास में अपनी अमर कीर्ति के रूप में अंकित कर रहे हैं उनका थोड़ा सा परिचय हम उपर दे चुके
हैं। आगे हम यह वतलाना चाहते हैं कि ओसवाल नर पूँगवों ने मारवाड़ की लीला-स्थली के अतिरिक्त और
मी राजपूताने की भिन्न २ रियासतों में अपने महान व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रदिश्तित किया था। अगर
हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मारवाड़ के पश्चात मेवाड़ ही एक ऐसा प्राँत हैं जहाँ पर ओसवाल
जाति ने अपनी दिक्य सेवाओं का खूब प्रदर्शन किया। स्वाधीनता की लीला स्थली वीर प्रसवा मेवाड़ सूमि
के इतिहास में ओसवाल जाति के वीरों का नाम भी स्थान २ पर अमर कीर्ति के साथ चमक रहा है।
अपने देश और अपने स्वामी के पीछे अपने सर्वस्व को निलावर कर देने वाले त्याग मूर्ति
भामाशाह, संघवी द्यालदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीताराम, इत्यादि महापुरुषों के नाम आन भी
मेवाड़ के इतिहास में अपनी स्मृति को ताजा कर रहे हैं। अब नीचे बहुत ही संक्षिम में हम इन प्रतापी
पुरुषों का परिचय पाठकों के सम्मुल रखने की कोशीश कर रहे हैं।

# महाराणा हमीरसिंह श्रीर मेहता जालसी

वित्तीड़ के प्रसिद्ध महाराणा हमीर (प्रथम) उस समय में अवतीर्ण हुए थे जब कि भारत के शिक्षनितक गान-मण्डल में काले बादल मँडरा रहे थे। चारों ओर अशान्ति का दौर दौरा हो रहा था। राजप्ताने के बहुत से राज्य मुसलमानों के शासन में चले गये थे। ठीक उसी समय मेवाइ-मृप्ति भी बिल्जी बादशाह अलाउदीन हारा फतह की जा चुकी थी। वित्तीड़ का प्रथम साका समाप्त हो गया था। इस साके में वीर-प्रसवा मेवाइ-मेवाइ भूमि के कई नर रत्न अपने अद्भुत पराक्रम और अलौकिक शौर्य्य का परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम अपने चुहुम्ब की रक्षा के लिये, अपने प्राणों की आहुति प्रवान कर चुके थे। केवल केलवाड़े के आस पास के प्रान्त को डोड़कर समूचा मेवाइ अलाउदीन बिल्जी की अधीनता मे जा चुका था और वहाँ का शासन सोचगरा माल्डेव कर रहा था। मेवाइ निवासी चारों और बिखर रहे थे। संगठन का भयंकर अमाव हो रहा था। ऐसी भयंकर परिस्थित में महाराणा हम्मीरिसिंह को केवल मेवाइ-उद्धार की चिन्ता सताया करती थी। वे हमेशा इसी विचार में निमग्न रहा करते थे कि मेवाइ भूमि किस प्रकार स्वतन्त्र हो, किस प्रकार उसका उद्धार हो। अस्तु।

महाराणा हमीर स्वयं वहे बीर एवम् पराक्रमी ब्यक्ति थे। उनमें साहस था, वीरता थी और थी कार्यं करने की अद्भुत क्षमता। उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करवा दिया था कि "जो व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से मेवाड़-भूमि का उद्धार करना चाहें, उन्हें चाहिये कि मेवाड़ के आमों को जन शून्य करके केलवाड़ा चले आयाँ। यदि किसी व्यक्ति ने महाराणा की आज्ञा का उलंधन किया तो शबु समझा जाकर यम-पुर पहुँचा दिया जायगा।" इस वक्तव्य का मेवाड़ के वीर निवासियों पर वहुत प्रभाव पड़ा एवम् वे धीरे धीरे महाराणा के झंढे के नीचे आ खड़े हुए। महाराणा का उत्साह चमक उठा, उन्होंने शीप्र ही सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। इसी समय चित्तीड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा के साथ करने की प्रार्थना की। कहना न होगा कि महाराणा ने प्रार्थना स्वीकार करली एवम् उनका मालदेव की पुत्री के साथ विवाह होगया। कर्नल टाड साहब का कथन है कि "अपनी नव विवाहिता पत्नि के कहने से महाराणा ने दहेज में जालसी मेहता को माँग लिया। ये जालसी मेहता बढ़े चुद्धिमान एवम् राजनीतिज्ञ पुरुष थे।" थे ओसवाल जाति के भणसाली गीत्रिय सजन थे।

ं जब बीरता एवस् पराक्रम के साथ राजनीति एवस् बुद्धिमानीका सहयोग हो जाता है तब विजय-छक्ष्मी हाथ जोदे हुए सामने खड़ी रहती है। यहीँ भी यही हुआ।

एक समय का प्रसंग है कि महाराणा हमीर के पुत्र लक्ष्मिंह की, जो आगे चल कर महाराणा छाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए, चित्तीड़ के देवी-देवताओं की अप्रसन्नता को मिटाने के लिये प्जा करने चित्तीड़ जानर पड़ा। कहना न होगा कि इस अवसर पर चतुर जालसी मेहता भी लाथ गये। चित्तीड़ जानर मेहता जालसी ने धीरे धीरे वहाँ के सरदारों को मालदेव के खिलाफ उमारना प्रारम्भ किया। जब टसे विश्वास हो गया कि हमारे पक्ष में बहुत से सरदार हो गये हैं तब उसने महाराणा को खानगी तौर पर चित्तीड़ आने के लिये लिख भेजा। कहना न होगा कि ठीक अवसर पर महाराणा चित्तीड़ पहुँचे। युक्ति और योजनानुसार उन्हें चित्तीड़ का दरवाजा खुला मिला। फिर बया था, वात की बात में तलवार चम-कने स्थीं। घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। चारों और भवंकर मारकाट मच गई। अंत में विजय श्री महाराणा के हाथ स्थी। चित्तीड़ के वास्तिवक अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया।

प्रसिद्ध इतिहास वैत्ता महा महोपाध्याय पं॰ गौरीशंकरनी ओहा अपने राजपृताने के इतिहास में लिखते हैं कि "चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने में इमीर को जाल (जालसी) मेहता से बड़ी सहायता मिछी। जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी जागीर दी और प्रतिष्ठा बढ़ाई।"

# महाराणा कुम्भ और भ्रोसनाल मुत्सुदी

महाराणा हमीर के पश्चात् सहाराणा कुम्भ के समय मे भी कई ओसवाल मुत्सुही ऐसे हुए जन्हों ने मेवाड़ राज्य की वड़ी २ सेवाएँ कीं । इनमें से बेला मण्डारी गुणवान और रतनसिंह के नाम शे उल्लेखनीय हैं। रतनसिंह जी ने गोड़वाड़ के राणकपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर बन-वाया। जिसका उल्लेख धार्सिक प्रकरण में दिया जावेगा।

इसी प्रकार राणा साँगा के समय में सुत्रसिद्ध कर्माकाह के पिता तोलाशाह, उनके पश्चात राणा रतनसिंह के समय मे शत्रुकाय के उद्धार कर्ता सुप्रसिद्ध कर्माकाह दीवान रहे | इनका गोत्र राज-कोठारी था। इनका भी विजेष परिचय इस प्रन्थ के धार्मिक प्रकरण में दिशा जावेगा।

# महाराणा उदयसिंह श्रौर श्रोसवाल मुत्सुद्दी

स्वामिमक आशासाह—राणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनिसंह के पश्चाद मेवाद की गई। पर राणा विक्रमादित्य बेठे। मगर सरदारों के साथ इनकी अनवन रहने से बहुत से सरदारों ने मिलकर इन्हें गई। से उतार दिया। इनके पश्चात इनका भाई दासी पुत्र बनवीर गष्टी पर बैठा, इसकी प्रकृति बहुत कृटिल थी। उस समय मेवाद के भावी राणा उदयसिह बिल्कुल बालक थे। वनवीर ने इन्हें मारने का पश्चम्य रचा। जब कुमार उदयसिह भोजन करके सो गये, और उनकी पत्ता नामक धाय उनकी सेवा कर रही थी, उसी समय रात्रि में रणवास में घोर आर्तनाद का शब्द सुनाई पढ़ा। जिसे सुनकर पक्षा धाय दर उठी। इतने ही में वारी नामक नाई ने आकर उससे कहा कि बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मार दाला। यह सुनते ही बालक उदयसिंह की अनिष्ट आशंका से धाय का हृदय काँप उठा। उसने तत्काल १५ वर्ष के बालक उदयसिंह को बहाँ से चतुराई पृत्र निकाल दिया और उसके स्थान पर अपने लड़के को लिटा दिया। इतने ही में बनवीर वहाँ का पहुँचा और उसके दिया।

इसके परचात पन्ना धाय उदयसिह को छेकर रक्षा के छिये कई स्थानो पर गई, मगर उस धिपत्ति के समय किसी ने राजकुमार को सरण देना स्त्रीकार न किया। तब वह कुरमलमेर के विछेदार ओसवाल लाजीय आशाशाह देपरा के पास गई, पहछे तो आशाशाह ने शरण देने से इन्कार कर दिया। मगर जब उसकी माता को बात मालूम हुई तब उसने इस कायरता के छिये अपने पुत्र को बहुत फटकारा, और क्रोध में आकर उसे मारने को हापटी तब आशाशाह ने उसके पैर पकड़ छिये, और उद्धिसंह को बहुत सम्मान के साथ वारण दी, और उसे अपना असीजा कह कर प्रसिद्ध किया। जब कुमार उदयसिंह होशि-बार हो गया तब दीरवर आधाजाह ने कई सरदारों की मदद से उसे उसका राज सिंहासन दिला दिया और इस महान् पुरुष ने इस प्रकार से मेवाड़ के नष्ट होते वंदा को बचा लिया।

### महता चीलजी

यह घटना उस समय की है जब कि बनवीर ने अपने पड़यंत्रों से महाराणा के स्थान पर चित्तीड़ में अपना अधिकार स्थापित कर िया था और महाराणा उड़यसिंहजी को चित्तीड़ छोड़ने के छिये बाध्य होना पढ़ा था। इसी समय चित्तीड़गढ़ के किलेदार जालसी मेहता के बंशज चीलजी थे। चीलजी मेहता बढ़े बुढिमान् स्वामिभक्त और चीर प्रकृति के पुरुष थे। इन्हें बनवीर की अधीनता बहुत खटक रही थी। ये कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे कि जिससे फिर चित्तीड़ पर महाराणा का अधिकार हो जाय।

उधर महाराणा उदयसिंह अवंकी में जाकर एक स्थान को पसंद कर वहीं रहने छगे। यही स्थान आजकल उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराणा के साथ आने वाले सरदारों के उत्साह से इन्होंने सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। अपने कतिपय सरदारों के साथ कूंच कर रास्ते में बनवीर के कई गाँवों को हस्तगत करते हुए महाराणा चित्तीड़ पहुँचे। मगर चित्तीड़ के किले को विजय करना हंसी-खेल नहीं था साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रवन्ध नहीं था। ऐसी परिस्थित में किले को तोड़ना कठिन ही नहीं बरन असंभव था। कहना न होगा कि इस समय कुम्भलगढ़ के किलेदार चीर आगाशाह ने चीलजी मेहता को अपनी स्वामि भक्ति के लिये कहा और कहा कि यही समय वास्तविक सेवा का है। अस्तु।

यह इस उपर लिखही चुके हैं कि मेहता चीलजी किसी सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे। अत्यव फिर क्या था। उन्होंने युक्ति रचकर बनवीर से कहा कि महाराज किले में खाद्य-द्रच्य बहुत कम रह गया है अत्यव्य यदि अज्ञा करें तो रात के समय किले का दरवाज़ा खोलकर सामग्री मंगवाली जाय। वनवीर को यह युक्ति सोलह आने जँच गई। यह देख मेहता चीलजी ने सारे समाचार गुत रूप से प्रसिद्ध स्वासिमक्त आशाशाह को लिख भेजे।

योजनानुसार ठीक समय पर किले का दरवाज़ा खोल दिया गया। उधर भहाराणा के साथी वीर राजपूत सरदार एवम् योद्धा तैयार थे ही। यस, फिर क्या या, बढ़ी शीव्रता से ये लोग हजार पाँच सी मैंसीं एवम् बैलों पर सामान लाद कर किले के फाटक में घुत गये। द्वींजे पर अधिकार कर हमला बोल दिया। चारों और घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। बनवीर हक्का-वक्का हो गया। केवल आगने के सिवा

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

उसके पास और कोई मार्ग उसकी रक्षा का न था। अतप्त्र वह अपने वाल-वर्षों को लेकर छाखोटा की बारी से भाग गया। इस प्रकार मेहता चीळजी की खुद्धिमानी एवम् चतुराई से वित्तीद पर फिर से शुद्ध विज्ञोदिया वंश का राज्य कायम हो गाया।

# भारमलजी काविड्या

भारसळ्जी ओसवाल जाति के कावित्या गौत्रीय सज्ञन थे। ये मेवाद उद्धारक भामाशाह के पिता थे। शुरू २ में ये अलवर से बुलाये जाकर रणथम्भोर के किलेदार नियुक्त हुए। राणा उदयसिंह के शासनकाल में ये उनके प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हुए। िहल्लेदार से क्रमशः प्रधान पद पर पहुँचना इस बात को स्चित करता है कि ये बढ़े बुद्धिमान, स्वामिभक्त और राजनीति क्षत्राल थे।

# सर्वस्व त्यागी भामाशाह

इतिहास प्रसिद्ध त्यागमूर्ति धीरवर कामाशाह का नाम न केवल मेवाद में प्रत्युत सारे भारतवर्ष में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उनके सम्बंध में इत भी लिखना सूर्य्य को दीपक दिखलाने के सहश निर्श्व है। स्वामि-मिक और देश-भिक्त का वो आदर्श उदाहरण इस पुरुष पुंगव ने रखा था वह हतिहास के अन्दर बदा ही अद्युत है। राजस्थान केशरी स्वाधीनता के दिन्य पुजारी प्रातः समरणीय महाराणा प्रताप के नाम को आज भारतवर्ष से कौन नहीं जानता। माता के इस दिन्य पुजारी ने, स्वाधीनता के सच्चे उपार सक ने अपने देश की आजाशी के लिये, अपने आतम गौरव की रक्षा के लिये; अपने राज्य, अपनी दीलत और अपने पुशी-भाराम को मुद्दीभर धूल को तरह विस्तुन कर दिया था। आजादी का यह मतवाला उपार सक अपने देश की स्वाधीनता के लिये जंगल २ और रास्ते २ की खाक को छानता फिरता था। इन भयं कर विपत्तियों के अन्दर यह वीरातमा हमेशा पहाड़ की तरह अटल रहा, मगर संयोग की वात है एक समय ऐसा आया जब कि भयंकर से भयंकर विपत्तियों में भी अटल रहने वाले हस वीर को भी एक छोटी सी घटना ने विचलित कर दिया, इसके हदय को चूर २ कर डाला। वात यह हुई कि एक दिन जंगली आट की रोटियाँ इन लोगों के लिये वनाई गई। इन रोटियों में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक रोटी-आधी सुवह और आधी शाम के लिये—आई। राणाजी की छोटी लढ़की अपने हिस्से की उस आधी रोटी को खा रही थी कि हतने में एक जंगली विलाव आया और उसके हाथ से रोटी छीन ले गया। जिससे वह लड़की एक दम चीत्कार कर वैठी और सूख के मारे करण-कंदन करने छगी। इस आकरिसक घटना से महाराणा का

# गोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



महाराखा प्रताप श्रीर मेवाड़-उद्धारक भामाशाह.

वज्र तुल्य हृदयं भी द्रवित हो उठा और जिसने विपत्ति के व्हराते हुए दृरिया में भी अपने आएको रक्षितरखा था उसने उपरोक्त घटना के सम्मुख जात्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने हसी समय मेवाड़ को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर छिया और उसे छोड़ने की तैब्यारी करने छगे।

इस समय महारागा के प्रधात के पद पर ओसवाल जाति के काविह्या गौन्नीय वीरवर मामा-शाह प्रतिष्ठित थे। जब भामाशाह ने अपने खासी के देश त्याग की बात सुनी और यह भी सुना कि धना-भाव के कारण ही वे देश त्याग कर रहे हैं तो उनसे न रहा गया और वे अपने जीवन भर के सारे संचित दृश्य को लेकर महाराणा के चरणों में उपस्थित हुए। महाराणा के पैर पकड़ कर उन्होंने उनसे वह धन प्रहण करने की ओर देश न छोदने की प्रार्थना की। जब महाराणा को उस धन के प्रहण करने में कुछ हिच-किचाहट होने लगी तो उन्होंने अत्यन्त नम्नता के साथ महाराणा से कहा कि "अन्नदाता यह शरीर और यह धन यदि अपने खामी और अपने देश के लिये काम आय तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग इसरा नहीं हो सकता। इसे आप अपना ही समझें और निःसंकोच हो प्रहण करें। कर्नल जेम्स टॉड के कथनानुसार यह धन इतना था कि जिससे २५ हज़ार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। कहना न होगा कि इस विशाल सहायता के पाते ही राजा प्रताप ने अपनी विस्ती हुई शक्ति को बदोर कर राजभेरी बजा दी और बहुत शीम अपने खोये हुए राज्य के बहुत बढ़े हिस्से को (मांदलगढ़ और चितौड़ को छोढ़कर सारा नेवाड़) पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इन लड़ाइयों में भामाशाह की वीरता के हाथ देखने का भी महाराणा को खूब अवसर मिला और उससे से बढ़े प्रसख हुए। इसी समय से महातमा भामाशाह की गिनवी मेवाड़ के उदार कर्वाओं में होने लगी।

इस घटना को आज प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष होने को आ गये मगर आज मी मेवाड़ में भामा-शाह के ,वंशज उनके नाम पर सम्मान पा रहे हैं। केवल मेवाड़ में ही नहीं प्रख्नुत सारे भारतवर्ष के हतिहास में इस महापुरुष का नाम वहे गौरव के साय अङ्कित किया जाता है। मेवाड़ राजधानी उदयपुर में भामाशाह के वंशजों को पंच पंचायती और अन्य विशेष अवसरों पर सर्व प्रथम गौरव दिया जाता है। इन्न वर्ष पूर्व जाति के लोगों ने भामाशाह के वंशजों की इस परम्यरागत प्रतिष्ठा को दूर करने की कोशिश की थी मगर जब यह बात तत्कालीन महाराणा शम्मूरिंस्की को माल्म हुई तो उनको भामाशाह के वंश गौरव की रक्षा के लिये एक फरमात निकालना पड़ा था जो इस प्रकार है।

#### श्रीरामो वयति

#### श्रीनगेशजी प्रसादात् , श्री एक्टिंगजी प्रसादान्

( भाडे का निशान )

सही

स्ति प्री उदयपुर तुंने सूथानेक महणालांकितान महाराहाली श्री सरपार्तिकारी क्रादेशात कावहया जैनान्द कुमलों वेतत्त्वन्द करम क्रम् क्रम् क्रम् वात बहुना हो नामों कावहणों है राज महें साम प्रमानुं कान नाकरी करी जों की नरजान ठेटलें स्वाह महानता की ज्यान बावती रूप नोंका को जीनल वा सीन पूजा होने तीन्हें पहें ली तत्क परों होंगी हो सो क्रमला नगरसें वेलीजात करती कर्यों कर वे दर्कान्त तत्क धारे नहीं करना दीकों कावल मालती दीन्ती सो गंगे कर तेळ पेनचन्द ने हुकन की दो तो भी कराज करी कर स्थान रहे हक्तर मालून हुई सो क्रम तत्क नास्क दसतुर के थे धारी कराज्या जालों कमा सु धारे वंसनो होनेगा जोंके वलक हुना जानेगा पंचाने वी हुकन वर दीर्पन है सो पेली तत्क धारे होनेगा जोंके वलक हुना जानेगा पंचाने वी हुकन वर दीर्पन है सो पेली तत्क धारे होनेगा निका तेरसींठ संवत् १६१२ केठ सुद १६ कुंदे X

मतलब यह कि महाजनों की जाति में वाबनी (समस्त साति का भीज ) सथा चौके का मोजन व सिंह पूजा में पहला विरुक्त जो कि हमेशा से मामाजाह के वंशकों को होता जाया है उन्हीं के वंशकों को होता रहे।

नेवाइ के अप्राप्य ऐतिहासिक ग्रंथ "वीर दिनोइ" में पृष्ट २५१ पर लिखा है कि भामाशाह बड़ी खरसत का आहमी था। यह महाराणा प्रताप के छुक समय से महाराणा कमरसिंह के राज्य के शा तथा है वर्ष तक प्रधान रहा। इसने कई बड़ी र कड़ाइगों में हजारों काइमियों कासको चलागा। यह मामी प्रधान संवत १६५६ की माथ छुछा ११ को ५१ वर्ष और सात साह की उत्तर में परलोक को लिखारा। इसका जन्म संवत १६०४ लवाइ छुछा १० (हि० ९५४ तारीख ९ बमादियुक अब्बर्क ई० स० १५४० तारीख २८ जून) सोमवार को हुआ था। इसने मरने के एक दिन पहले कपनी की को एक बड़ी जपने हाथ की दी और कहा कि इसमें मेवाइ के खजाने का छुठ हाल लिखा हुआ है जिस वक्त तक्रलीफ हो उस समय यह वही महाराणा की नज़र करना। यह खैरस्वाह प्रधान इस वही के लिले हुछ खजाने से महाराणा कान-

सिंह का कई वर्षों तक खर्चा चलाता रहा 1 मरने पर उसके बेटे जीवाशाह को महाराणा अमरसिंह ने प्रधान का पद दे दिया । " इन्हीं सामाशाह के साई ताराचन्द हुए जो हल्दीघाटी के युद्ध तथा और भी कई युद्धों में बड़ी वीरता के साथ छड़े। सामाशाह के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा अमरसिंह और कर्णीसिंह के प्रधान रहे।

## महाराणा राजासिंह श्रीर संघवी दयालदास

मेवाड़ के इतिहास में संघवी दयाखदास का स्थान राजनैतिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दयालनाह का समय, वह समय था, जब रत्नगर्भा भारत वसुन्धरा की छाती पर औरगंजेब के अमानुषिक अत्याचारों का तांडब नृत्य हो रहा था। उसकी धर्मान्धता से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था । अवलाओं, मासुमों और बेकसों पर दिनन्दहाड़ें अत्याचार होते थे, धार्मिक मन्दिर जमींदोज़ किये जाते थे, मस्तक पर छगा हुआ तिरुक जवान से चाट छिया जाता था और चोटी वरुपूर्वक मस्तक से खुदा कर दी जाती थी। इस अत्याचार को और भी प्रवल करने के लिये उसने हिन्दुओं पर जिज़या **कर** लगाने का विचार किया, जिससे सारे देश का रहा सहा असंतोष और भी प्रज्वलित हो उठा । ऐसे संकट के समय में भेवाद के राणा राजसिंह ने औरंगजेव को एक पत्र लिखा, जिसमें ऐसा अमानुपिक कार्य्य न करने की सलाह दी । । इससे औरंगलेब का क्रोध और भी भड़क उठा और उसने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेना ने वि॰ सं॰ १७३६ के भादपद ग्रुक़ा ८ कि दिन देहली से कूँच किया । उस समय महाराणा राजसिंह के प्रधान मंत्री संघवी द्यालदास थे । इस युद्ध में महाराणा राजसिंह में जिस रण कुशलता और चतुराई के सार्थ औरंगजेव की विशाल सेना को पराजय दी, यह इति-हास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यहाँ यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण-कुशस्ता और चतुराई के अंदर मंत्री दयाङदास कंधे वकंधे महाराणा राजसिंह के लाथ में थे। महाराणा राजसिंह संबवी दयालदास की सेवाओं से बड़े प्रसन्न हुए और औरंगजेब के द्वारा मेबाड़ पर की गई चढ़ाई का बदला छेने के लिये संघवी दयालदास को बहुत सी सेना के साथ मालवे पर आक्रमण करने के लिये मेजा। बीर द्याल-दास ने किस वहादुरी और तेजस्विता के साथ उसका वदला लिया इसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रकार किया है:--

"राणाजी के दयालदास नामक एक अत्यन्त साहसी और कार्क्य चतुर दीवान थे; मुगरों से बदला - केने की प्यास उनके हृदय में सर्वदा प्रज्वलित रहती थी उन्होंने श्रीघ्र चलनेवाली घुड़सवार सेना को साथ केकर नर्मदा और बेतना नदी तक फैले हुए मालवा राज्य को लूट लिया, उनकी प्रचण्ड सुनाओं के,वल के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सारंगपुर, देवास, सरोज, माँह, उजीन और चन्देरी इन सब नगरों को इन्होंने अपने वाहु-बल से जीत लिया, विजयी दयालदास ने इन नगरों को लड़कर वहाँ पर जितनी यवन सेना थी, उसमेंसे बहुतसों को भार ढाला; इस प्रकार बहुत से नगर और गाँव इनके हाथ से उजादे गये। इनके अब से नगर-निवासी यवन इतने न्याइन्ल हो गये थे, कि किसी को भी अपने बन्धु वाँधव के प्रति प्रेम न रहा, अधिक क्या कहें, वे लोग अपनी प्यारी की तथा पुत्रों को भी छोड़ र कर अपनी र रहा के लिये भागने लगे, जिन सम्पूर्ण सामप्रियों के ले जाने का कोई उपाय उनकी दृष्टि न आया अन्त में उनमें अति लगाकर चले गये। अत्याचारी औरंगजेब हृद्य में परथर को बाँधकर निराध्य राजपूर्तों के उपर पशुओं के समान आचरण करता था, आज उन लोगों ने ऐसे सुअवसर को पाकर उस दृष्ट को उचित प्रतिफल देने में कुल भी कसर नहीं की, संबवी द्यालदास ने हिन्दू-धर्म से बैर करने वाले वादशाह के धर्म से भी पत्था लिया। काज़ियों के हाथ पैरों को खाँधकर उनकी दादी मूँ छों को सुंबा दिया और उनके कुरानों को कुए में फेंक दिया। द्यालदास का हृद्य हतना कड़ोर हो गया था कि, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी मुसलमान को क्षमा नहीं किया। तथा मुसलमानों के राज्य को एक बार महमूमि के समान कर दिया, इस प्रकार देशों को ल्रुटने और पीड़ित करने से जो विपुल धन उन्होंने इकट्ठा किया, वह अपने स्वामी के धनागार में दे दिया और अपने देश की अनेक प्रकार से मुद्धि की थी।"

"विश्वय के उत्साह से उत्साहित होकर तेजस्वी द्यालदास ने राजकुमार जयसिंह के साथ मिलकर चिचौद के अत्यन्त ही निकट वादशाह के पुत्र अजीम के साथ मयंकर युद्ध दरना आरम्म किया । इस
भयंकर युद्ध में राठोइ और खीची वीरों की सहायता से वीरवर द्यालदास ने अजीम की सेना को परास्त
कर दिया, पराजित अजीम प्राण बचाने के लिये रण थंमोर को भागा; परन्तु इस मगर में आने के पहले ही
उसकी बहुत हानि हो चुकी थी, कारण कि विजयी राजपूतों ने उसका पीछा करके उसकी बहुत सी सेना को
भार डाला । जिस अजीम ने एक वर्ष पूर्व विच्तीइ नगरी का स्वामी बन अकत्मात् उसको अपने हाथ में कर
लिखा था, आज उसको उसका उचित फल दिया गया"। ।

भीर दयालदास ने इन युदों के सिवा और भी कितने ही युद्ध किये। उनकी बहादुरी और राजनीति कुशलता से महाराणा राजसिंह बड़े प्रसन्न रहते थे। इन सिंघवी दयालदास के हस्ताक्षरों ना राणा राजसिंह का एक आज्ञापत्र कर्नल टाड ने अंग्रेजी राजस्थान के परिशिष्ठ नं० ५ पृष्ट ६९७ में अंकित किया है, जिसका मतलब इस प्रकार है:—

टाड राजस्थान दितीय खरड प्रश्याय वारहवां पृष्ठ ३१७, ३१८ ।

"महाराणा श्री राजसिंह मेवाद के दस हजार गाँवों के सरदार, मन्त्री और पटेळों को आज्ञा देता है, सब अपने २ पद के अनुसार पढ़ें।

१—प्राचीन काल से जैनियों के मिन्दिरों और स्थानों को अधिकार मिला हुआ है, इस कारण कोई मनुष्य उनकी सीमा में जीव-बध न करे । यह उनका पुराना हक है।

२--जो जीव नर हो या मादा, वध होने के अभिप्राय से इनके स्थान से गुजरता है वह अमर हो जाता है।

३—राजंद्रोही, छुटेरे और काराग्रह से भागे हुए महा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे में शरण ग्रहण कर छेगा, उसको राज कर्मचारी नहीं पकड़ेंगे।

ध-फत्तल में कूंची ( मुद्दी ), कराना की मुद्दी, दान की हुई भूमि, धरती और अनेक नगरों में उनके बनाए हुए उपासरे कायम रहेंगे।

५—यह फरमान यति मान की प्रार्थना पर जारी किया गया है, जिसको १५ थींचे धान की भूमि के और २५ बींचे मालेटी के दान किये गये हैं। नीमच और निम्बहिदा के प्रत्येक परगने में भी हरएक जती को इतनी ही पृथ्वी दी गई है। अर्थाद सीनों परगनों में धान के कुछ ३५ बींचे और मालेटी के ७५ बींचे।

इस फरमान को देखते ही पृथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय और कोई मंतुष्य जितयों को दुःख महीं दे, यदिक उनके हकों की रक्षा करे । उस मनुष्य को धिकार है जो उनके हकों को उलंबन करता है। हिन्दू को गी और मुसलमान को सुवर और मुदारी कसम है। संवत् १७४९ महा सुदी प ईं० सं० १६९३। शाह दयाल मन्त्री।

इन्हीं दयालबाहजी ने राजसमंद के पास वाली पहाड़ी पर एक किलेनुमा श्रीआदिनाथजी का भव्य मन्दिर बनवाया जिसका विवरण धार्मिक अध्याय में दिया जायगा।

#### मेहता अगरचन्दजी

जिस समय महाराणा अरिसिंहजी और महाराणा हमीरसिंहजी मेवाद के राजनैतिक गगन में अवतीर्ण हुए थे, उस समय भारतवर्ष का राजनैतिक वातावरण धुआँधार हो रहा था। सारे देश के अन्तर गैंत जिसकी छाठी उसकी भेंस (Might is right) वाली कहावत चिरतार्थ हो रही थी। समस्त भारत की राष्ट्रीयता धृल्धानी हो रही थी; सब से बढ़े अफ़सोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्रव मय वायु- मण्डल के अन्दर उच नैतिकता का एक जर्रा भी बाकी न रहा था। जातियाँ सब कुछ स्नो देती हैं, उनकी

स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है; उनकी राष्ट्रीयता भंग हो सकती है; उनका आत्मंसन्मान भी चंछा जाता है मगर यदि उनके अन्दर नैतिकता का कोई अंश शेप रह जाता है तो वह उस नैतिकता के बछ से इन सर्व खोई हुई चीजों को एक जोरदार घनके के साथ पुनः प्राप्त कर छेती हैं। मगर जो जाति अपनी नैतिकता को खो खे खुकती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा भी वाकी नहीं रह जाती; उसका सर्वर्स चछा जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही हाछ था। वे अपनी नैतिकता को खो बैठी थीं। सारे देश में कोई भी ऐसी बळवान शक्ति का अस्तित्व शेप न था, जो देश के वातावरण को एकधिपन्त्र में रख सके। देश की शान्ति स्वमवत हो गई थी; राजा छोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे औरंगजेन के भरते ही मुगळ साम्राज्य के तबत के पाये जीर्ण हो गये, जिसका छाभ उठा कर दक्षिण मे मरहा छोंग शिवाजी के महान् वादर्श को सूळ कर अपनी २ स्वार्थ छिप्सा को चरितार्थ करने के छिये छुटमार मचा रहे थे। सीसरी ओर होळकर और सिंघिया अपने २ राज्य विस्तार की चिन्ता में यन्न-तम्न आक्रमण कर रहे थे। सीसरी ओर राजपूताने के राजा अपनी सारी संगठन शक्ति को खोकर प्रतिहिंसा की आग मे वावळे हो रहे थे, चौथी ओर पिण्डारी दछ अपनी भयंकर छुटमार से जनता के अमन आमान को खतरे में ढाळे हुए था और इन सब से उपर इन सब छोगों की कमजोरी और पारस्परिक फूट व वैमनस्यता का फ़ायदा उठा झ छा हुए से।

ऐसी भीषण परिस्थिति के अन्तर्गत ई० सन् १७६२ में महाराणा अरिसिहि सिहांसनास्य हुए। आपका मिजान बहुत तेज होने के की वजह से आपके विरोधियों की संक्या शोध बद गई। सख म्बर, धीजौलिया, आमेर तथा धदनोर को छोद कर प्रायः मेवाद के सारे सरदार इनके खिलाफ हो गये और इन सरदारों ने महाराणा के खिलाफ सिंधिया को निमन्त्रित किया। एक बार तो अरिसिह की सेना ने सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया मगर दूसरी बार फिर सिंधिया ने आक्रमण किया और इस बार मेवाद की सेना पराजित हुई। अरिसिह जी ने ६४ लाख रुपया सिंधिया को देने का इकरार करके अपना पिंड छुड़ाया। इस रकम में से ३३ लाख रुपया तो किसी प्रकार महाराणा ने नकद दे दिया और शेष के लिये जावद, जीरण, नीमच आदि परगने सिंधिया के यहाँ पर गिरवे रख दिये। इसी समय होरहर ने भी निम्बाहेड़े का परगना ले लिया। इस प्रकार मेवाद का बहुत उपजाक और कीमती हिस्सा मेवाद से निकल गया। ऐसे विकट समय में मेहता अगरचन्दजी को महाराणा अरिसिह जी ने अपना दीवान बनाया और एक बहुत बड़ी जागीर के हारा उनका सम्मान किया। मेहता अगरचन्दजी बड़े स्वामिमक और कर्त्तव्य परायण व्यक्ति थे। जिस प्रकार मिलिटरी लाइन में वे अपनी बहादुरी व सैनिक शिक्त की सक्त की सिसिद हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन छुशल्ता के अन्दर उन्होंने अपने गम्भीर मिलिटन वहाद से प्रसिद हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन छुशल्ता के अन्दर उन्होंने अपने गम्भीर मिलिटन

से बढ़े सुन्दर कारनामें कर दिखाये । इन्होंने सब से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच लगातार चार वर्षों से चली आई लड़ाई को शांत कर मेवाड़ में पुनः शान्ति स्थापित की।

इस प्रकार मेवाड़ के अन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस वीर योद्धा ने मेवाड़ के राज्य-विस्तार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इन्होंने सबसे प्रथम महाराणाजी को आज्ञा छेकर माँडळगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ राज्य के इस किछे पर मेवाड़ के कुछ वागी सरदारों ने अपना अधिकार कर रक्षा था तथा इस जिले के कुछ गाँवों को छोड़ कर शेष सारे जिले में इन वागी सरदारों का अधिकार हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेहता अगरचंद्जी एक बढ़ी सेना छेकर इन वागी सरदारों की शक्ति को तहस नहस करने के लिये मांडळगढ़ पहुँचे तथा वहाँ जाकर वीरता पूर्वक छड़ने के पश्चात् मांडळगढ़ पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय से महाराणा साहय आपके जपर बड़े खुश हुए और आपका सत्कार करने के लिये आपके नाम पर एक खास कका इनायत किया जिसकी नकछ नीचे दी जाती है।

''यको मेहता माई अगरा जोग अप्रपरगयो मांडलगढ़ गेर अमली होर श्रीदरनार रो हुकम उठाय दीदें। जयो यो याँहे माया डाँल जूं जाया ने मेलो है सो दरवार रो सुघरेजूँ कीज सुघारतां वीगड जावे तौ मी अटकाव राखे मती थारा मनख कवीला सुदी वठे रीजे सो श्री यक्तिंगजी को राज रहेगा जन्ने क परगयो तो थारा वाप रो जायागां ई मे फरक पाढ़े जी ने श्री यक्तिंगजी पूगती उठारों निपट जापतो राख अठारी संमाल आय कीजे थारे मी जगा वयावजे और आतामियां भी वसाव खान्नी कर दीजे जयो परमाये नमेगा मारो वचन है दल हाथ राख किला रो निपट जापतो राखजे में मी राजता गाजता किला पर आवां तो किला पर आवा दीजे कोई तरे ओछ रिबहे तो श्री पक्तिंगजी का घर में धांसू समक्कांगा संवत १८२२ का काती बुदी १२ बुघवार

इस रुवके के अन्दर उदयपुर के महाराणा ने मेहता अगरचंदजी को उनके मांडलगढ़ की फतह पर वृधाई देकर के बड़े सत्कार सिंहत उन्हें मांडलगढ़ का शासक (Governor) नियुक्त किया। इसके साथ ही महाराणा जी ने यह भी लिखा कि हम यह मांडलगढ़ का किला तुम्हारे बाप दादों की प्रापर्टी (सम्पत्ति) मानेंगे। तुम इस किले की बढ़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद वहाँ पर बस कर प्रजा को भी सुविधार्ये देकर के वसाना।

इस प्रकार रुक्के प्रदान कर महाराणाजी ने मेहता अगरचंदनी के प्रति अपना अगाध निश्वास प्रगट किया। मेहता अगरचंदनी ने भी आपकी आज्ञा को शिरोधार्य्य कर मांडलगढ़ में निवास करना

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

आरम्भ कर दिया। आपने धीरे २ शतुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिले के अन्तर्गत शांन्ति स्था-पित की। इसके कुछ दिनों पश्चात् आप खवास गुळावजी को मांडलगढ़ का शासक (Governor) नियुक्त कर उदयपुर दरवार में आ दाखिल हुए।

मेहता अगरचंदनी ने उदयपुर दरवार में पुनः काम करना आरम्भ कर दिया । यह हम कपर लिख चुके हैं कि आप बढ़े कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसी समय रतनसिंह ने राज्य प्राप्ति की छालसा से कई सरदारों को मिलाकर एक बड़े पड्यंत्र की रचना की और उसमें मरहडा सरदार सिंपिया को भी आमन्त्रित किया। मेहता अगरचन्द्जी निकट भविष्य में आनेवाली इस आपत्ति को तुरंत ताद गये तथा रावत पहाद्धिह्वी पूर्व शाहपुरा नरेश राजाधिराज उम्मेद्धिह्जी के साथ इस पड्यंत्र की सब शक्तियों को नष्ट करने के लिये आक्रसण की तयारी करने लगे। लेकिन स्तर्नासंह अपने पड्यंत्र को बहुत सजबूत बना चुका था और इनके युद्ध के छिये तयार होने के पहले पहले अपनी पूरी २ शक्ति संचित कर जुका था। उधर मरहठा सरदार सिंधिया भी इनकी मदद पर था पहुँचा। फिर क्या था, अत्यन्त वीरता पूर्वक छड्ने पर भी महाराणा की फौज हार गई और रावत पहार्ड्सिहजी तथा शाहपुराधीश राजाधिराज उम्मेद्सिहजी चीरतासे छड्ते २ काम आये । उसी समय मेहता अगरचन्दनी भी वही घीरता से छड्ते हुए शत्रु दल द्वारा पकढ़े गये । इस प्रकार इस धीरवर योदा के पकड़े जाने से विरोधी पक्ष को बढ़ी प्रसन्नता हुई। उस समय भी मेहता अगरचन्द्रजी ने अपूर्व स्वामिमिक का परिचय दिया । विरोधी दळ वालों ने आपको, इस शर्च पर कि आप रतनसिंह को महाराणा मान छैं, छोड़ना स्वीकार किया परन्तु आपने निर्मीकता से इसके लिये इन्कार कर दिया। जब ये वार्ते महाराणा को माल्स हुई तो वे वड़े दुखी हुए और उन्होंने मेहता अगरचन्दाजी की इस आशय का एक रुक्ता लिखकर भेजा कि द मेरा श्यामधर्मी नौकर है और उउजैन के झगढ़े के विगड़ने के कारण तुझे जिन २ कितनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको जानकार मुझे वड़ी अमूसणो आ रही हैं। अब तू शत्रु के पंजे से जैसा वे कहलावें वैसा कह कर तुरंत चले आना । हमारा तुम पर पूरा विश्वास है । उस रुक्के की नकल इस प्रकार है-

"स्वस्ती श्री माई श्रगरा जोग श्रपरची उजीय रो मनवो विगड़ गयो जी री म्हारे पूरी श्रमू मन्त्री है तथा था जसा सपूत चाकर मारे है सो या श्रमू मन्त्री मी श्रीएकर्लिंगजी मेटेगा परन्तु तू पकड़ाय गयो श्रीर गनीम था नकासुं जवान केवाय छोड़े जसी हेतु तू चारे नहीं या थाई नहीं पांचे म्हारे तो श्रांघा लकड़ी तू है थांथी ही राज करा हां श्रव वे केवावे जो कहेंच जीव बचा हजूर हाजर होंजे श्रांषी करवा में थारा साम धरमी में फरक जासा तो श्रीपकर्तिंगजी रा हजार हजार सौगन है तू माठचीराखी है तो थारो जीव हर मारो राज जावेगा जीरो म्हूँ थारे। दावसुगीर होंकॅगा अठा सु सौर्सिहजी हे मी जिख्यो है सो जूं वसे जूं छूट हजूर हाजिर हूजे असी में औछ राखी है तो थाहें मासा जाख सूस है सम्बत् १८२५ रो वरस महा बुद १३"

इस रक्के से पाठकों को यह स्पष्टतः ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्द्रजी के काय्यों में महाराणाजी का कितना निश्वास था और उनकी सुख दुख की दक्षा में वे कितनी हमदर्दी प्रदर्शित करते थे। मेहता अगरचंद्रजी भी इस पत्र को पाते ही शिवचंद्रजी की मदद से शतु के पंजे से छूट कर निकल आये और महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए। महाराजा ने आपका बहुत सम्मान किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर आपको अधिष्ठित थिया। कहने का मतलब यह है कि महाराणा को आपकी सेवाओं से बदा संतोष रहा जिसकी मृति २ प्रशंसा आपने अपने निम्निलिखत रुक्के में सुक्त कंठ से की है।

सिद्ध श्री भाई मेहता अगरा जोग अप्र मे तो थां सपूत चाकर थी नचीता हाँ राज-थारा वापरी छै थांहरी सेवा बंदगी म्हारा माथा पर छै निपट तू म्हारो साव धमों छै थारी चाकरी तो सपना मे भी मुक्ता नहीं ई राज माहें आवी रोटी होसी जो भी बटका पेकी थानें दे र खासां थारां वंग का सूं उरीया होना पानां नहीं सीसोदिया होसी जो तो थारा वंस काने आखां की पलर्का पर ही राखसी करक पाँडेगा तो जीयाने श्रीपकिलिंगजी पूगसी ई राज म्हें तो म्हारा बैटा वच भी थारा बैटा रो उर सा वत्तो छै कतराक समाचार धामाई रूपा रा साह मोतिराम बूल्यारा कागद सू जायौगा सम्बत् १ ५२ इ वर्ष वैसाख बुढ़ी १० गुरै

महाराणा अरिसिंहजी के पश्चात् संवत् १८२९ में उदयपुर के सिहांसन पर महाराणा हमीर-सिंहजी विशजे। आप भी मेहता अगरचन्द्रजी की वीरता, कारकीर्दी एवं स्वामिभक्ति से बढ़े प्रसन्न थे। महाराणा हमीर्रासहजी केवल ४ सालों तक राज्य कर संवत् १८३४ में स्वर्गवासी हुए। आपके जीवन काल में ऐसी कोई विशेष उल्लेखनीय घटना घटित न हुई।

महाराणा हमीरसिंहजी के पश्चात् महाराणा भीमसिंहजी उदयपुर के राज्यासन पर आरूढ़ हुए ! उसी समय की वात है कि रामपुरा के चन्द्रावतों को मेहता अगरचन्द्रजी ने अपने यहाँ पर शरण दी ! इस घटना से चन्द्रावतों के विरोधी खाखियर के सिंधिया की बढ़ा क्रोध आया और उसने कखाजी तथा अम्बाजी के सेनापतित्व में मेहता अगरचन्द्रजी को परास्त करने के लिए एक बहुत बढ़ी सेना भेजी ! इस सेना का मेबाड़ की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ और खंत में मेहता अगरचन्द्रजी की ही विजय हुई ! इसी प्रकार की और कई वरेल छड़ाइयों में मेहता अगरचन्द्रजी ने हमेशा अपने स्वामी महाराणा भींमसिंह का पक्ष लिया और आजीवन तक वे बढ़ी वीरता से युद्ध करते रहे !

मेहता अगरचंदनी बड़े वीर और रणकुशल व्यक्ति ही नहीं थे वरन् एक अच्छे शासक भी थे। उन्होंने मेवाड़ के इस अशान्ति काल में मांडलगढ़ का शासन वड़ी योग्यता से किया। आपने मांडलगढ़ निवासियों की सुविधा के लिये कई अच्छे २ काम किये तथा सैंकड़ों वाहर के लोगों को लाकर वसाया। आपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो वड़े २ जलाशय बनाये और किले की मरम्मत करवा कर उसे शत्र के भय से सुरक्षित कर दिया। उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने भी आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको वहाँ की तलेटी में जालेसवार नामक तालाब जागीरी में वल्हा।

इसके बाद की घटना है कि शाहपुरा नरेश ने बलवा करके मेवाड़ राज्य के जहाजपुर जिले को अपने कड़ों में कर लिया। इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आज़ा छेकर मेहता अगरचन्दजी ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ शाहपुरा के राजाधिराज पर आक्रमण कर दिया। इस चढ़ाई में शाहपुरा के महार राजाधिराज तथा मेहता अगरचन्दजी के बीच घमासान छड़ाई हुई। इस छड़ाई में भी मेहता अगरचन्दजी की विजय हुई और जहाजपुर का सारा परगना पुनः मेवाड़-राज्यान्तर्गत आगया।

कहने का मतलब यह है कि मेहता अगरचन्द्रजी बढ़े बीर, रणकुशल तथा स्त्रामिभक्त व्यक्ति थे। आपके जीवन की प्रत्येक घटना में इन बातों का पूरा २ समावेश था। आप बढ़े राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी भी थे। आपने अपने अन्तिम समय में अपने बंशजों के लिए उपदेशों का एक बहुमूल्य संग्रह लिखा जो आज भी आपके बंशजों के पास है और जिससे आपकी राजनीतिज्ञता और विद्वत्ता का गहरा परिचय मिलता है।

जहाजपुर की छड़ाई में घायछ हो जाने से मेहता अगरचन्द्रजी का स्वर्गवास सम्वद् १८५७ की असाद कृष्णा चतुर्देशी को हो गया। आपके स्वर्गवास से महाराणा भीमसिंहजी को बहुत दुःख हुआ। आपने इनके कामदार मौजीरामजी के पास मातमपुरसी के छिये एक कागज मेजा, जिस की नकछ नीचे दी जा रही है:—

सिद्धश्री मोर्जारामजी महता जोग अप्रच मेहताजी श्रीशिवशरणे हुआ श्रीजी म्हाणी घणी बुरी कीषी, म्हाके तो श्री दाजी राज श्री बाई आज देवलोक हुआ है वारें काथे कैंबर पणा हो बारे तो मूँ हूँ सो कई फिकर करो मती मनख होसुँ तो यारा जतन ही करसुँ घणी काई लिखूँ लिख्यों न जाय सारी बात हिम्मत श्री काम कीजो नराई मत लावजो सावण बुदी प्रसोमवार

उपरोक्त सारे विवरण से मेहता अगरचन्द्रजी की राजनीति कुशळता, और महाराणा का उनपर अगाध विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है। ऐसे कठिन समय में इतनी बुद्धिमानी के साथ सारे राज्य की जिस्मेवारी को ग्रहण करके उसे अन्त तक निभा छे जाने के उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिछते हैं।

## मोतीरामजी वाोलिया

महाराणा अरिसिंहजी के समय में बोसवाल जाति के बोल्या वंश के साहा मोतीरामकी भी प्रधान रहे। ये सुप्रसिद्ध रंगाजी के वंशज थे, जो कि महाराणा अमरिसंहजी ( बढ़े ) और कर्णसिंहजी के समय में प्रधान के पद पर रहे थे, इन्हीं रंगाजी ने वादशाह जहाँगीर और अमरिसंहजी के वीच समझौता करशकर मेवाढ़ से वादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साहव ने इनकी सेवाजों से प्रसन्न होकर हाथी पाठकी का सम्मान और चार गाँव की जागीर ( मेवदा, काणोली, मानपुरा भी जासुणियों ) का पट्टा इन्हें बक्षा था। उदयपुर की सुप्रसिद्ध चूमटा वाली हवेली आपने हो बनवाई थी।

प्रधान मोतीरामजी भी इस वंश में बदे सुप्रसिद्ध पुरुष हुए। आपको भी महाराणा साहब से कई रक्ते प्राप्त हुए। आपके भाई मौजीरामजी भी महाराणा साहब की आज्ञा से जावद, गोदबाद, चित्तौद, कुम्भरुगद, माँडलगद ह्लादि कई स्थानों पर सेना लेकर दुश्मनों से लढ़ने गये थे। आपके कार्व्यों से महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर कई खास रुक्ते बस्ने थे उनमें से एक की नकल नीचे दी जा रही है—

श्री रामोजयति

श्री गणेश प्रसादातु

श्री एकछिंग प्रसादात

भाले का निशान

. सही

इसी पत्र के हासिये पर खास श्री हस्ताक्षरों से लिखा हुआ है।

तुं खात्र जमा वंदगी कीजे घारी कोई सांची मूठी केगा तो तार काइया विना श्रोलम्बों दां तो म्हाने श्री एकलिंगजी री श्राण कदी मन में संदे लावे मत ने घने परगणो गोड़वाड़ रो मलाव्यों हैं सो सावघरमी व्ये जणा ने दिलासा दिनें न वंदगी में कसर राखे जोने सजा दीने म्हारो हुकम है तु या नाणजे सो हूं तो तीरे उमो हूं खरची लागे जी रो कई विचार राखे मत" आरी दाय श्रावे जीने तो दीने ने दाय श्रावे नीरो उरो लीने

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

शाह मोतीरामनी के परचात् उनके पुत्र एक्टिंगदासनी केवल १८ वर्ष की वय में प्रधान बनावे गये। सगर आपकी उन्न बहुत कम होने से प्रधान का काम आपके काम सहा मौनीरामजी देखते रहे। सगर जब इनका भीं स्वर्गवास हो गया तो एक्टिंगजी ने प्रधान के पद से इस्तिफा दे दिया। महाराणा साहव की आप पर भी वहुत कृपा रही। आपको कई वार फौड़ों लेकर भिन्न २ स्थानों पर शुद्ध करने के लिये जाना पढ़ा था। आप वहादुर पुवस वीर प्रकृति के पुरुष थे।

## महाराणा भीमसिंह और श्रोसवाल मुत्सुद्दी

सोमचंद गाँधी—सन् १७६८ में उद्यपुर के राज्य सिंहासन को महाराणा मीमसिंहजी (दितीय) सुन्नोमित कर रहे थे। इनके राजत्व काल में मेवाड़ की बहुत सी मूमि दूसरों के अधिकार में वालुश्री थी। बहुत से सरदार राज्य से वागी हो गये थे। खजाना एक दम खाली हो गया था। यहाँ तक कि राज्य प्रवन्य का साधारण खर्च चलाना भी मुक्किल हो रहा था। ऐसी परिस्थित में सोमजी गाँधी जनानी ह्योदी पर काम कर रहे थे। ये सोमजी लोसवाल जाति के गांधी गौत्रीय सल्जन थे। ये बढ़े तुदि मान, कुन्नाग्र बुद्धि एवम समय सूचक व्यक्ति थे।

यह हम जगर लिख चुके हैं कि मेवाद का खजाना खाळी हो गया था । जब कभी महाराणा को द्रव्य की आवश्यकता होती तो उन्हें तत्कालीन चूंढावत सरदार रावत मीमसिंहजी वगैरह का मुंद ताकना पढ़ता था। इन भीमसिंहजी ने सब प्रकार से महाराणा को अपने वश कर रखा था। एक समय का जिक्र है राजमाता ने इन्हीं चूंढावत सरदार से महाराणा के जन्म दिन की खुशी में उत्सव मनाने के लिये रुपयों की आवश्यकता वतलाई। मगर चूंढावत वड़े चालाक थे। उन्होंने रुपया देने में यलम हल कर दी। इससे राजमाता बहुत अप्रसन्त हुईं। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान सोमजी गांवी ने रामण्यारी नामक एक स्त्री के द्वारा राजमाता से अर्ज करवाई कि यदि आप मुझे प्रधान बनादें तो मैं रुपयों का प्रवन्ध कर सकता हूँ। कहना न होगा कि राजमाता द्वारा सोमजी प्रधान बना दिये गये।

सोमजी वहें कार्यकुशल और योग्य व्यक्ति थे। सब से प्रथम उन्होंने मेवाइ की पतनावस्था के कारणों को सोचा। उन्होंने सोचा कि जब कक मेवाड़ी सरदारों के आपसी मनमुदाद व वैमनस्य को न मिदाया जायगा, तब तक मेवाड़ का इस प्रकार की शोचनीय दशा से उद्धार पाना कठिन है। अतए व उन्होंने अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित करने के लिये शक्तावक्तों से मेल जोल बढ़ाया और इनकी सहायता से कुछ रुपये एकत्रित कर राजमाता के पास भेजे। जब यह बात रावत भीमसिंहजी ने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा छना । वे अब हमेशा इसी चिन्ता में रहने ठमे कि किस प्रकार सोमजी गांधी का कंटक मार्ग से दूर हो ।

इघर प्रधान सोमजी गांधी ने राजमाता द्वारा कई बिगदे सरदारों को खिल्छत व सरोपाव दिछवा कर उन्हें वश में करने की कोशिश की। साथ ही मिंडर के स्वामी शक्तावत मोहकमिंसिहजी के पास जो करीब २० वर्षों से राज्य-वंश के विरुद्ध हो रहे थे, महाराणा को भेजकर उन्हें सम्मान सिंहत उदय-पुर छुळवाथे। इसी प्रकार रामण्यारी को सल्ट्रश्वर भेजकर रावत भीमिंसिहजी को जो शक्तावतों का जोर हो जाने के कारण उदयपुर छोद कर चल्ले गये थे वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें मेवाद राज्य से मरहठों को भगाना था। उपरोक्त काम कर लेने के पश्चात इन्होंने जयपुर और जोधपुर के महाराजाओं को भी मरहठों के विरुद्ध सद्धा किया। इस प्रकार कार्य्य कर उन्होंने राजपूताने में मरहठों के खिलाफ एक बहुत चढ़ा वातावरण पैदा कर दिया।

चूंदावत सरदार रावत भीमसिंहजी ने यद्यपि ऊपरी तौर पर सोमजी गांधी वगैरह से मेळ कर िल्या था मगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदला लेने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बदती ही गई। उन्होंने इसी बीच और मी कुछ सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। अन्त में एक दिन जब कि सोमजी महलों में थे तब कुरावद के रावत अर्जुनसिंह और चांवद के रावत सरदारसिंह होनों ज्यक्ति भी महलों में पहुँचे। बहां नाकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को अपने पास बुलवाया और यह पूछते हुए कि ''तुम्हें हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ'' इन दोनों सरदारों ने उनकी छाती में कटारें भोंक हीं। तत्काल रक्त का फव्वारा निकल पढ़ा और दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कार्थ्य कुराल सोमजी का वहीं अन्त हो गया। महाराणा साहब के कहने से इनका दाह संस्कार पिछोलाकी बड़ी पाल पर किया गया जहां आज भी उनके स्मारक स्वरूप एक छत्री बनी हुई है।

प्रधान सोमजी के पश्चात् महारागाजी ने इनके छोटे माई सतीदासजी तथा शिवदासजी को कमशाः प्रधान एवम् सहायक बनाए। ये दोनों अपने भाई का वदछा छने के छिये कोशिश करने छो। उन्होंने भिंडर के सरदार मोहकमिसिहजी की सहायता से सेना एकत्रित की और चित्तौड़ की और प्रस्थान किया। इस समाचार को सुनते ही उधर से भी छुगावद के रावत अर्जुनिसिहजी की अधीनता में चूण्डावत सरदारों की एक सेना मुकावछा करने के छिये रास्ते में आ मिछी। अकोछा नामक स्थान पर दोनों और को सेना में घमासान युद हुआ। प्रधान सतीदासजी विजयी हुए। रावत अर्जुनिसिह रणक्षेत्र छोड़कर भाग गये और सतीदासजी ने अपने भाई के हत्यारे को मारडाछा। इस प्रकार इन बीर बन्धुऑने घोखा करने वार्डों के साथ युद्ध कर अपने भाई का बदछा जुका छिया।

#### मेहता मालदासजी

मेहता मालदासली भोसवाल समाज के शिशोदिया गौत्र के सजान थे ! ये बढ़े वीर और परा क्रमी थे । महाराणा भीमिसिंहजी के समय में सारे राजपृताने में मरहट्टों का बहुत प्रावल्य हो रहा था ! इसी समय में सोमजी गाँधों महाराणा के प्रधान थे । उन्होंने मरहट्टों को अपने देश से निकालने के लिंगे कई उपाय सोचे । अन्त में, जब सं० १९४४ में लालसोट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की सेना द्वारा मरहट्टे पराजित हो खुके, तब उक्त अवसर को ठीक समझ कर सोमजी ने मेहता मालदासजी को कोंग्र एवम् मेवाद की संयुक्त सेना का सेनापित बनाकर मरहट्टों पर हमला करने के लिंगे भेजा।

वीर सेनापित माखदास बढ़े उत्साह से दोनों सेनाओं का नेतृत्व प्रहण कर उद्यपुर से खान हुए। रास्ते में आने वाले प्राप्त निम्बाहेदा, नकुम्प, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए आप जावर नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि सदाशिवराव नामक मरहृद्वा सेनापित मुकावला करने के लिये पहले ही से तैयार बैठा था। कुछ दिनों तक दोनों ओर की सेना में मुकाविला हुआ। अन्त में सदाशिवराव कुछ शतों के साथ शहर छोद्कर चला गया। इस प्रकार मेहताजी के प्रयत्न से उनके ही सेनापितल में मेवादी सेना ने मरहृद्वी सेना पर विजय प्राप्त की।

कहना न होगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत वेग से राजमाता देवी श्री अहल्यावाई के पास पहुँचा उन्होंने जीव्र ही बुलाजी सिंधिया एवम् श्रीनाई नामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपने ५००० सवार सदाशिवराव की सहायतार्थ मेजे। यह सेना कुछ समय तक मंदसोर में ठहर कर मेवाद की बोर बढ़ी। उघर महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिये मेहता मानदास की अधीनता में सादड़ी के सुलाव-सिंह, देलवाड़े के कल्याणसिंह, कानोड़ के रावत जालिमसिंह, सनवाड़ के वाबा दौलतसिंह आदि राजपूर सरदारों तथा सादिक, पूँजू बगैरह सिंधियों को अपनी २ सेना सहित मरहहों के मुकाबले के लिये रवाना किया।

वि॰ सं॰ १८४४ के माघ मास में दोनों ओर की सेना का हरकियाखाल नामक स्थान पर मुकावला हुआ। दोनों ओर के वीर अपनी वीरता और वहादुरी का परिचय देने लगे। इस युद्ध में मेदात के मन्त्री मेहता मालदासजी, बाबा दौलतिसहजी के छोटे श्राता हुआलिसहजी आदि अनेक वीर राजपून सरदार प्वम् पूँज् आदि तिभी लोग वीरता से लड़ अपने स्वामी के लिये, अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दे, वीर गिति को प्राप्त हुए।

कर्नल टाड साहव ने मेहता मालदासजी के लिये एनान्स आफू मेवाड़ नामक प्रन्थ में एक स्था<sup>त</sup>

पर किला है कि "मालदास मेहता प्रधान थे और उनके डिप्टी मौजीराम थे। ये दोनों बुद्धिमान और बीर थे।" "Maldas mehta was civil member with Maujiram as his Deputy, both men of talent and energy" इत्यादि ।

## महता देवीचन्दजी

मेहता अगरचन्द्जी के बाद उनके बड़े पुत्र देवीचन्द्जी मेवाड़ राज्य के प्रधान मन्त्री ( Prime Minister ) के पद पर अधिष्ठित हुए। पर कुछ ही वर्षों वाद जब उन्होंने देखा कि मेवाड़ाधिपति राज्य और प्रजाहित कार्यों में उनकी सखाह पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान मन्त्री के पद से अखग हो गये। इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मन्त्री का पद स्वीकार न करने की भी सौगन्ध खा छी।

मेहता देवीचन्द जी के कार्य्य काल में किसी दवाब के कारण मेंवाड़ के महाराणा भीमसिंह जी ने सुशिसद झाला जालिमिंसहजी को मांडलगढ़ का किला प्रदान कर दिया और इस सम्बन्ध में महा-राणा ने मेहता देवीचन्दजी को एक पत्र लिखा, जिसका भाव यह है "मांडलगढ़ का किला खालसा तथा जागीर के सब गाँवों समेत जालिमिंसह को दे दिया गया है. सो वे सब उसके सुपुर्द कर देना और तू हुजूर में हाजिर होना । तेरी जागीर, गाँव कुआ, खेत आदि पर तू अपना अमल रखना । तेरे घरवार के सम्बन्ध में इम तब हुक्म देंगे जब तू जालिमिंसह के साथ हुजूर में हाजिर होगा । यह परवाना सम्बत १८५९ के भादवा सुदी ८ बुधवार के दिन श्री मुख की परवानगी से जाहिर हुआ है ।

जब देवीचन्द्रजी ने यह परवाना देखा तो वे बढ़े असमंजस में पड़ गये। जालिमसिंहजी के साथ यद्यपि उनका बढ़ा ही मैत्री पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी अधिक मेवाड़ के हित पर उनका सारा ध्यान लगा हुआ था। इसलिये उन्होंने किसी बहाने से टाल्मट्रल कर झाला को किला न सौंपा। इस पर फिर महाराणा भीमसिंहजी ने उक्त मेहताजी को जोरदार पत्र लिखा, वह इस प्रकार है:—

स्वस्ती श्री मेहता देवीचन्दजी अपरंच परगणी मांडलगढ़ किला खालसा जागीर सुदी जिलमसिंहजी भाला है वगशो जणी में अमल करवारो परवानो थारे नाम भी लिख दियो परन्तु थें अणा से अमल करायो नहीं और लड़वाने तयार हुआ सो म्हारा जीव को मलो माव और श्याम सौर होने ता लह्या मुजब अणारो अमल कराय दींजो अब आगी काढी है तो म्हारा हरामखौर होता संवत् १-५,६ आसोज बुदी १४ मौमे

जब इस दूसरे पत्र पर भी देवीचन्द्जी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहय ने एक तीसरा पत्र और लिखा । पर देवीचन्दजी जानते थे कि माँडलगढ़ का किला मेवाढ़ में सैनिक दृष्टि से बड़े महस्व की चीज़ हैं। अतप्त उन्होंने तीसरे पत्र से भी किला सौंपना ठीक नहीं समझा। इस पर झाला नाल्मिस्ति ने जबर्दस्ती से किले पर अधिकार करने का निश्चय किया। उन्होंने माँडलगढ़ से १८ मील की दूरी पर लुहण्डी स्थान पर एक नया किला बनाना शुरू किया और वे माँडलगढ़ को हस्तगत करने की युक्ति सोको लगे। इतना ही नहीं झालाजी ने मेवाड़ के तीन गाँवों पर अधिकार भी कर लिया। जब यह सदर देवी चन्दनी को कगी तो उन्होंने झाला पर फौजी चढ़ाई करके उन्हें भगा दिया। कहने को आवश्यकता नहीं हि एक ओसवाल बीर तथा मुत्सही की कारगुजारी ने एक जबर्दस्त शत्रु के पंजे से मेवाड़ राज्य की रहा दी।

चव यह खबर महाराणा साहव के पास पहुँची तो वे मेहता देवीचन्द्रजी पर बदे ही प्रसन्ध हुए। उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कहा, पर मेहताजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञासे उत्ता नहीं चाहते थे। इसिक्टिये उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। हां, इस पद के किये उन्होंने मेहता रामसिंहजी का नाम सूचित किया। महाराणा साहव ने यह बात लीका करली। मेहता रामसिंहजी को दीवान का उच्चपद प्रदान कर दिया गया। देवीचन्द्रजी सुप्रीमकौत्सिरर (प्रधान सलाहकार) का काम करने लगे।

इसी समय कई वाहरी सगढ़ों के कारण देवीचन्द्वी ने यह मुनासित्र समसा कि भेवाद राज्य का प्रिटिश सरकार के साथ मैत्री सम्बन्ध हो जाय तो अच्छा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भेवाद राज्य और त्रिटिश सरकार के वीच एक सुलह नामा हो गया। इसके बाद जब कर्नल टाँड साहब बदयपुर आये, तब ने देवीचन्द्वी से बहुत प्रसन्न हुद और महाराणा से कहकर उनकी जागीर उन्हें दिलवा दी। कहने का नावर्ष यह है कि मेहता देवीचन्द्वी बदे वीर, रणकुशल और शासन कुगल न्यक्ति ये।

## मेहता रामसिंहजी

मेहता देवांचन्द्रजी के बाद बद्यपुर के दीवान पद को मेहता रामसिंहजी ने सुशोमित किया! रामसिंहजी कार्क्य दक्ष, बुद्धिशाली और स्वामि भक्त थे। अपने कार्यों से इन्होंने मेवाद में अन्धी स्वामि प्राप्ति प्राप्ति की! इन के गुणों पर रीक्षकर विक्रम संवत् १८७५ में महाराणा भीमसिंहजी ने उन्हें बद्तीर जिले का अरना गाँव जागीर में प्रदान किया। उस समय मेवाड़ का कासन प्रवन्ध महाराणा और अंप्रेव सरकार दोनों के हाथ में था महाराणा की ओर से कामदार और बिटिश गवर्नमेण्ट की तरफ से चपरासी नियुक्त रहते थे। इस देव शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिकायत की तर्व वि॰ सं॰ १८८१ में मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकाक दुर्जट कप्तान कॉव ने श्विक्लाल घाट्यिक्य की बगह मेहता रामसिंह की प्रधान पद पर नियुक्त हिया।

उक्त कसान तथा रामसिंहनी के सुप्रवन्ध से मेवाद राज्य की विगड़ी हुई आर्थिक दशा कुछ सुधर गई और विदिश गवर्नमेंट के चढ़े हुए खिराज में से ४००००० रुपये तथा अन्य छोटे वढ़े कर्ज अदा कर दिये गये। रामसिंहनी की कारगुगारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इन्हें विक्रम संवत् १८८६ में जयनगर, कंकरोल, दोलतपुरा और वलघरखा नामक चार गाँव जागीर में वक्षे। महाराणा जवानसिंहनी की गहीन-धीनी के बाद फिज्ल खर्चों की वजह से राज्य की आय घट गई और खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये। इसी समय महाराणा को किसी ने यह संदेह दिला दिया कि रामसिंहनी प्रतिवर्ष वचत के एक लाख रुपये हन्म कर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहता रामसिंहनी को अलग कर मेहता शैरसिंहनी को उनके स्थान पर नियुक्त किया। मगर जब उनसे भी खर्च पर नियंत्रण न हुआ तो वापस महाराणा ने रामसिंहनी को अपना प्रधान वनाया। इस बार उन्होंने पोलिटिकट एजंट से लिखा पढ़ी करके २ लाख रुपये जो विदिश सरकार की ओर से मेवाद के पहाड़ी प्रदेशों के प्रवन्ध के लिए महाराणा को मिले तथा एजंट के निर्देश के अनुसार खर्च हुए ये माफ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी खुका दिया। इससे इनकी बढ़ी नेकनामी हुई और महाराणा ने इन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया।

राजपूताने के तत्काळीन पोलिटिकल एजंट कसान कॉव का रामसिंहजी पर बड़ा विश्वास था। वे जब तक रहे तब तक रामसिंहजी अपने शतुओं के पढ्यंत्र के बीच भी बराबर अपने पद पर बने रहे। कसान कॉब के जाने के बाद रामसिंहजी के शतुओं का दाब चल गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पढ़ा। कसान कॉब रामसिंहजी की कार्य कुशलता से मली-भाँति परिचितथा। इसलिये उसने कलकत्ते से रामसिंह जी के अच्छे कार्मों की याद दिलाते हुए महाराणा से उनकी मान मर्थ्यादा के रक्षा करने की सिफारिश की।

मेहता रामसिंहजी वह राजनीतिज्ञ और गहरे विचारों के ज्यक्ति थे। रियासत के भीतरी कार्यों में उनका मस्तिष्क अच्छा चलाता था। महाराणा भीमसिंहजी के समय से महाराणा और सरदारों के बीच छहूँद और चाकरी के लिए सगढ़ा चला आरहा था, उसे मिटाने के लिए वि० सं० १८८४ में नेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकल एजंट कसान कॉव ने मेहता रामसिंहजी सलाह से एक कौल नामा तच्यार किया। मगर उस समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताहर न हो सके। तब रामसिंहजी ने वि० सं० १८६६ में मेनर राविन्सन से कहकर नया कोलनामा करवाया। इन्हों रामसिंहजी के उद्योग से वि० सं० १८६७ में भीलों की सेना संगिटित किये जानें का कार्य्य आरम्भ हुआ। वि० सं १९०३ में महाराणा को यह संदेह हुआ एक पड्यन्त्र वागौर के महाराण शोरिसहजी के पुत्र शाईलीसिंह की अध्यक्षता में उनको जहर दिलाने के लिये रचा जा रहा है जिसमें रामसिंह भी शामिल है। यह सुनते ही रामसिंहजी मेवाड़ छोड़ कर अजमेर चले

13

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

आये । उदयपुर से चले आने पर उनकी सारी जायदाद जप्त कर ठी गईं और इनके बाल वन्नों को भी वहाँ से निकाल दिया गया ।

जब बीकानेर के तत्काळीन महाराजा सरदार्रासहजी को यह बात माळ्म हुई तब उन्होंने राम-सिंहजी से बीकानेर आने के छिये बहुत आग्रह किया। मगर रामसिंहजी ने महाराजा को धन्यवाद देते हुए छिखा कि महाराणाजी को मेरी सेवाओं का प्रा ध्यान है, वे मेरे शत्रुओं द्वारा झठी खबर फैटाने से मुझ पर इस समय अग्रसन्न हैं, तो भी कभी न कभी उनकी अग्रजता दूर होगी और वे मुझे फिर से अवस्य बुळावेंगे। इससे रामसिंहजी की स्वासिमिक्त का गहरा परिचय मिठता है।

जब यह बात महाराणा सरूपसिंहजी को माळ्म हुई तब उन्होंने मेहता रामसिंहजी को पीछा बुळाया मगर उसके प्रथम ही मेहताजी का स्वर्गवास हो गया।

मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ से तथा पोलिटिइन्ल एजंट कप्तान कॉव और राबिन्सन की तरफ से कई रुक्के और परवाने मिल्ले थे, जो हम इनकी फेमिली-हिस्ट्री के साथ देने का प्रयत्न करेंगे।

## मेहता शेरसिंहजी

मेहता शेरसिंहजी अगरचन्द्रजी के तीसरे पुत्र सीतारामजी के पुत्र थे। आप भी मेहता रामसिंहजी के समकालीन थे। जब मेहता रामसिंहजी पर महाराणा की नाराजी होती थी तब मेन्नह के दीवान आप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से महाराणा अप्रसन्त हो जाते थे तब महाराणा मेहता रामसिंहजी को अपना दीवान बना लिया करते थे। इस प्रकार करीब तीन चार बार बारी २ से आप दीवान बनाये गये। आप बढ़े ईमानदार और सच्चे पुरुष थे। मगर ऐसा कहा जाता है कि प्रवन्ध कुशलता की आप में कुछ कमी थी, जिससे शासन-कार्य्य में आप को विशेष सफलता न हुई। किर भी आपने उदयपुर राज्य की बहुत सेनाएँ की। आपने कई लड़ाइयों में भी बड़ी वीरतापुर्वक भाग लिया। इन सब का वर्णन हम आगे चल कर इनके परिवार के इतिहास में करेंगे।

#### सैठ जोरावरमलजी वापना

उदयपुर के ओसवाल मुत्युहियों में सेठ लोरावरमलकी बापना को नाम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप न्यापारी लाइन के पुरुष थे फिर भी राजकीय वातावरण पर आपका और आपके बड़े आता भी बहादुरमलजी बापना का बहुत अच्छा प्रमाव था। जिस समय अंगरेज लोग राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करने के प्रयक्त में लगे हुये थे उस समय सेठ बहादुरमलजी और जोरावरमलजी वापना का वीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रमाव था। इसलिए विटिश सरकार के साथ इन राजवादों का मैत्री सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहुत मदद दी। खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जोरावरमलजी का बहुत हाथ रहा। ब्रिटिश गवर्नमण्ट और रियासतों के बीच जो अहदनामें हुए उनमें कई मुश्किल बातों को हल करने में आपने बढ़ी सहायताएँ कीं।

सन् १८१८ ई० में कर्नल टॉड राजपूताने के पोलिटिकल एजण्ट होकर उदयपुर गये। उस समय मेवाद की आर्थिक दशा बहुत खराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में कर्नल टॉड ने महाराणा भीमसिंहजी को सलाह दी कि सेठ जोरावरमळजी ने इन्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत मदद की है इसलिए यहाँ पर भी उनको बुलाया जावे। इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमळजी को अपने यहाँ आमंत्रित किया और अत्यन्त सम्मान के साथ कहा कि आप अपनी कोठी को यहाँ स्थापित करें। महाराणा की आज्ञा को स्वीकार कर सेठ जोरावरमळजीने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की, नये गाँव बसाये, किसानों को सहायताएँ दीं और चोर छुटेरों को दण्ड दिल्डाकर राज्य में शान्ति स्थापित की। इनकी इन बहुमूल्म सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराणा ने उन्हें पालकी और छुदी का सम्मान और "सेठ" की उपाधि बल्ली तथा बदनौर परगने का पारसौली प्राम भी जागीर में दिया। पोलिटिकल एजेण्ट ने भी आपको प्रयन्ध कुशल देखकर अंग्रेजी राज्य के खजाने का प्रवन्ध भी आपके सिएई कर दिया।

महाराणा स्वरूपिसंहजी के समय में रियासत पर बीस छाख रुपये का कर्न हो गया था जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमळजी का था, महाराणा ने आपके कर्न का निपटारा करना चाहा। उनकी यह इच्छा देख सन् १८४६ की २८ मार्च को सेठ जोरावरमळजी ने महाराणा को अपनी हवेळी पर निमन्त्रित किया और जैसा महाराणा साहव ने चाहा उसी प्रकार कर्ज का फैसळा कर ळिया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा साहव ने आपको छुण्डाळ गाँव दिया तथा आपके पुत्र चान्द्रणमळजी को पालकी और पौत्र इन्द्रपाळ जी को भूषण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे छेनदारों ने भी महाराणा की इच्छानुसार अपने कर्ज का फैसळा कर ळिया और इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही अदा हो गया इस दुद्धि-मानी पूर्ण कार्य से आपकी वड़ी प्रशंसा हुई।

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और ब्यापार दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में लोक-प्रियता और नेकनामी शास कर सन् १८५३ की २६ फरवरी को आप स्वर्गवासी हुए। !!

इन्दौर के वर्तमान प्राहम मिनिस्टर रा० वा० सिरेमलंबी वापना सो० आई० ई० घापके ही वंशन हैं।

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

# . मेहता गोकुलचन्दजी और कोठारी केशरीसिंहजी

महाराणा सरूपसिंहजी ने मेहता शेरसिंहजी की जगह देवीचन्दजी के पौत्र मेहता गोकुलचन्दजी को अपना प्रधान बनाया। फिर उनके स्थान पर संवत् १९१६ में कोठारी केशरीसिंहजी को प्रधान बनाया। वि॰ सं॰ १९२० में मेवाइ के पोलिटिकल एजंट ने मेवाइ रीजेंसी कौंसिल को तोड़ कर उसके स्थान पर "अहलियान श्री दरवार राज्य मेवाइ" नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुलचन्दजी और पंडित लक्ष्मणरान को नियुक्त किया। वि॰ सं॰ १९२६ में कोठारी केशरीसिंहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने मेहता गोकुलचन्दजी और पंडित लक्ष्मणरान को नियुक्त किया। इस्ती समय बड़ी रूपाहेली और लांबिया वालों के बीच कुछ जमीन के बावद झगड़ा होकर लड़ाई हुई, जिसमें लांबिया वालों के भाई जादि मारे गये। उसके वदले में रूपाहेली का 'तसवारिया' गाँव लांविया वालों को दिलाना निश्चय हुआ; परन्तु रूपाहेली वालों ने महाराणा शम्मुसिंहजी की वात न मानी, जिसपर गोकुलचन्दजी की अध्यक्षता में तसवारिया पर सेना भेजी गई। वि॰ सं॰ १९३१ में महाराणा शम्मुसिंहजी ने मेहता गोकुलचन्दजी और सही वाले अर्जुनसिंहजी को महकमा खास के काम पर नियुक्त किया। मेहता गोकुलचन्दजी इस काम को कुछ समय तक कर माँडलगढ़ चले गये और वहीं पर आप स्वर्गवासी हुए।

कोठारी केशांसिंहजी सब से प्रथम संवत् १९०२ में रावळी दुकान (State Bank) के हाकिम त्युक्त किये गये। तदनंतर संवत् १८७८ में आप महकमा दाण ( चुंगी ) के हाकिम हुए थे। महाराणा के हुए देव एकिंगजी का मन्दिर-सम्बन्धी प्रवन्ध भी आपके सुपुर्द हुआ। आप महाराणाजी के सलाहकार भी रहे। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराणाजी ने आपको नेतावल नाम का गाँव जागीर में इनायत किया तथा स्वयं महाराणाजी ने आपकी हवेली पर पघार कर आपका सत्कार किया। तदनतर आप महाराणा के हुारा मेवाद के प्रवान बताए गये और बोरांव तथा पैरों में पहिनने का सोने के लंगर भी आपको बक्ते गये। जिस समय महाराणा शन्मुसिंहजी की वाल्यावस्था में रोजेंसी कैंसिल स्थापित हुई थी उस समय आप भी उस कैंसिल के एक सदस्य थे तथा रेन्हेन्य के काम का निरीक्षण करते थे।

कोठारी केशरीसिंहजी वड़े स्पष्टवक्ता एवं स्वामिमक महानुभाव थे। आपने रीजेंसी कैंसिक के अन्दर रह कर मेवाड़ के हित के लिये कई कार्य किये। आपने कई समय कैंसिल के कार्यकत्ताओं को जागीरें-यह कह कर कि जागीरें देने का अधिकार सहाराणाजी को है-देने से रोक दिया। इसी प्रकार के कई कारजों में मेवाड़ के सरदारों के घोर विरोध का सामना करते हुए आपने मेवाड़ का बहुत बड़ा हित किया। कोठारी केशरीसिंहजी पर इसके कारण बहुत से मेवाड़ के सरदार अप्रसन्न हो गये और वे उन्हें किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने लगे। अन्त में तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट के पास कुछ सरदार पहुँचे और कोठारी केशरीसिंहजी पर २ लाख रुपये के गवन का अपराध लादकर मेवाड़ से उसे निकालने के लिये उकसाया। पोलिटिकल एजण्ट ने बिना जाँच किये ही इस कथन पर विश्वास कर लिया और उन्हें पदच्युत कर मेवाड़ राज्य से निकाल दिया। मगर महाराणा को कोठारी केसरीसिंहजी की स्वामिमिक पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने इस झूँठे दोप की पूरी जाँच की तथा निदेष सिद्ध होने पर कोठारी केसरीसिंहजी को वड़े आदर के साथ वापिस बुलाकर उदयपुर का दीवान बनाया।

वि॰ संवत १९२५ में जब मेवाड़ में वड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तब आपने प्रजा हित के लिए राज्य के बड़े बड़े साहूकारों से मिलकर धान्य वगैरह की योग्य व्यवस्था करदी थी, कोटारी कैसरीसिंहजी के इस कार्य से बहुत-सी प्रजा आप पर बड़ी प्रसन्न हो गई थी। तद्दनंतर वि॰ सं॰ १९२६ में आपने प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया।

कोगरी केसरीसिंहजी बढ़े स्पष्ट वका, अनुभवी, स्वामिभन्त, प्रबन्धकुशल तथा वीर पुरुष थे। आप अपने इन गुणों के कारण ही अपने बहुत से शहुओं के बीच राज्यकार्य करते रहे तथा महाराणा और प्रजा के हितैषी बने रहे। महाराणाजी भी आपका विशेष सत्कार करते थे। साथ ही महत्व के कामों में आपकी सलाह ले लिया करते थे। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि आप बढ़े प्रवन्ध-कुशल भी थे। एक समय महाराणा ने अपने निरीक्षण में अल्या अल्या विभागों की व्यवस्था की और किसानों से अस का हिस्सा लेना बन्दकर ठेके के तौर पर नगद रुपया लेना चाहा। महाराणा के इस सुधारहाय्ये को कार्यान्वित करने के लिए कोई योग्य आदमी न मिला। तब आपने अपने विश्वसनीय स्वामिमकत कोगरी केसरीसिंहजी को इसके प्रबन्ध का कार्य्य सौंपा जिसे आपने बढ़ी योग्यता से संचालित किया। आपने उन सब विभागों का प्रवन्ध इतने सुचार रूप से करके दिखला दिया कि आपका स्थापित किया हुआ प्रवन्ध आपकी स्टुस के बहुत समय बाद तक बराबर चलता रहा। आपकी सेवाओं से महाराणाजी बढ़े प्रसन्ध हुए और आपका वहुत सत्कार किया। जब आप बीमार पढ़े तब महाराणाजी स्वयं आपके घर पर पथारे और आपको पूर्णरूप से सांत्वात ही। इस प्रकार आप वि० सं० १९२६ में स्वर्गवासी हुए।

#### कोठारी छगनलालजी

कोठारी केशरीसिंहजी के बढ़े भाई कोठारी छगनछालजी भी बढ़े ही प्रतिभाशाली तथा स्वामि भक्त महानुभाव थे। आपने संवत् १९०० में खजाने का काम किया और उसके बाद क्रमशः कोठार तथा

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

फौज का कार्य किया । आप अपने कार्मों में बद्दे ही कुशल थे । आपके कार्व्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणा ने आपको सुरजाई नामक गाँव जागीरी में बख्शा । आपके आधीन समय २ पर कई परगने तथा एकलिंगजी के भण्डार का काम भी रहा । अपने छोटे भाई केशरीसिंहजी की मृत्यु के परचात आप महक्ष्में माल के आफिसर बनाये गये । उसी समय संबत् १९३० में महाराणा ने प्रसन्न होकर आपको पैरों में पहनने के लिये सीने के कड़े प्रदान किये तथा उसी समय भारत सरकार की ओर से दिख्छी दरबार में आपको 'राय' की सम्माननीय पदवी से सम्मानित किया गया । आपके कार्क्यों से प्रसन्न होकर सत्कालीन पोलिटिकल एजण्ड तथा कई महानुभावों ने आपको सार्टिफिकेड प्रदान किये जिनमें से उदाहरणार्थ एक की नकल गहाँ पर दी जाती है।

This is to certify that Kothari Chhaganlal has been in charge of the Darbar Treasuary during my tenure of office and has performed his duties in a highly satisfactory manner. He is an intelligent and highly respectable Darbar official and a very good man of his inness and I commend him to the notic of my successor.

Udaipur 27th November, 1869

S/d M. Miclon Political Agent.

#### पञ्चाल ालजीमेहता

मेहता अगरचन्दनी के खानदान में मेहता पन्नालालनी भी बढ़े प्रतिष्ठित और प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्ति हुए। ये बढ़े राजनीतिज्ञ और प्रासन-कुशल न्यक्ति थे। इनका राजनीतिक दिमाग बहुत मंजा हुआ था! सबसे पहले आप संवत् १९२६ में महाराणा शम्मूसिंहजी के द्वारा महकमा खास के सेकेटरी धनाये गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महकमा खास प्रधान का पद तोड़कर बनायागया था। मेहता पनालालालजी के महकमा खास में नियुक्त होतें ही महकमा खास का काम जो कि पहले परी हालत पर नहीं पहुँच पाया था, इनकी बुद्धिमानी से उत्तरोत्तर तरकी करने लगा। इसी समय से स्टेट में इन्तिजामी हालत का प्रारम्भ समझमा चाहिये। महाराणा साहब की दिली यह ख्वाहिश थी कि मेवाड़ में अनाज बाँट लेने का रिवाज़ बंद कर दिया जाय और इसके स्थान पर ठेकेबंदी होकर नकद रुपया लिया जाय। आपने यह इच्छा कोठारी केशरीसिंहजी पर प्रकट की। कोठारी केशरीसिंहजी ने यह काम अपनी जिम्मेदारी पर लिया और करीव १० साल पीछे की आमदनी का औसत निकाल कर बड़ी बुद्धिमानी से

कुछ मेवाद में ठेका बाँघ दिया। इस काम में मेहता पन्नालाळजी ने कोठारी केशरीसिंहजी को बढ़ी मदद दी। कोठारीजी के पश्चात महकमा माळ के अफसर कोठारी छगनलाळजी एवम् मेहता पन्नालाळजी रहे।

इसके परचात संवत् १९३० से १९३२ तक इनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटीं जिनका वर्णन हम उनकी फेमिली हिस्ट्री के साथ करेंगे। संवत् १९३२ की भावना सुदी चौथ को फिर से उन्हें महकमा खास का काम सौंपा गया। आपके महकमा खास में आने के बाद रियासत में कई नये काम हुए। संवत् १९३५ में आपने स्टेट में सेटलमेंट की पद्धति को जारी किया। जो उस समय राजपताने की सब रियासतों में पहली थी। आपके हाथों से दूसरा महस्व पूर्ण कार्य विद्या के विषय में हुआ। आपके द्वारा यहाँ के विद्या-विभाग को बहुत प्रोत्साहन मिला। आप ही ने मेवाड़ के जिलों के अन्दर जहाँ पहले स्कूल और हास्पिटल नहीं थे, खुलवाये। इसी प्रकार और भी प्रायः सभी विभागों में आपने अपनी बुद्धिमानी से बहुत सुधार किया। भारत गवर्नमेंट ने आपको पहले पहल राय की पदवी प्रदान की। उसके पश्चात् ही आपको सी० आई० ई० का सम्माननीय पद मिला। आपके कार्यों की प्रायः सभी पोलिटिकल एजण्टस, ए० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महानुभवों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, तथा आपको कई सार्टीफिकेट प्रदान किये। इनमें से हम एक यहाँ दे रहे हैं कोष इनके पारवारिक इतिहास में देंगे।

"Rai Pannalal is an intelligent, energetic and hard working officer and has rendered great assistance to the Political Agent in the administration of the state during the minority. He is the only person capable of holding the high post, he now Occupies in the state."

यह रक्का संवत् १८७६ में राजपूताने के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट हारा दिया गया था। आप लिखते हैं कि राय पञ्चालालजी बदे ही तीहण बुद्धिचाले तथा उत्साही पुरुष हैं। महाराणाजी की नावा-लिगी के समय में आपने मेवाड़ के राज्य कार्क्यों में मुझे बड़ी सहायता दी। आप वड़े परिश्रमी एवं इस उच्च ओहदे के योग्य महानुभाव हैं।

#### मेहता फतेलालजी

. आप मेहता पन्नाखालजी सी॰ आई ॰ ई॰ के पुत्र हैं। आप बाल्यावस्था से ही वड़े विचक्षण चुद्धि और मेघावी हैं। आपके साहित्यिक और सामाजिक जीवन के विपय में आपके खान-दान के हतिहास के साथ प्रकाश डालेंगे। राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आपका जीवन उदय-पुर के राजकीय वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राइम मिनिस्टरी

के ओहरे पर नहीं रहे फिर भी उद्युप्त के राजकीय वातावरण में आपका बहुत सच्छा प्रभाव रहा है। जोर यहाँ की महदाज सभा के मेम्बर हैं। दिख्छी के अंतर्गद देशी रिजासतों का प्रश्न हल करने के लिए बल्ल कमेरी के सम्बन्ध में वो बैठक हुई थी उसमें चेन्वर आफ़ प्रिसेंस की तरक से स्रेगल अगेंतिसेद्ध का एक आफ़िस खुला था। उसमें राज्य की ओर से वो कागजात मेने गये, उन्हें महाराजा साहब की जारा-सुसार आप ही ने तैक्यार किये तथा उन्हें लेकर आप ही देहली भेने गये। इसी प्रकार और भी राजनिक बातों में स्टेट में आपका सक्वा प्रभाव है।

## सिंघी बहराबाबी

भापका जन्म वोधपुर के सिंधी इन्द्रराजजी के माई के लानदान में संबद् १९०५ में हुआ। नहारण लसवंतिसहत्री (बोधपुर) के जाप वहे हुया पात्र रहे। जापने संबद् १९१६ से संबद् १९५६ तक बोबपुर में वसीपिरी (Commander in-Chief) का कार्य किया और वहीं की स्टेट कीन्सिए के नेन्दर रहे। सिंधवी भीनराजीत लानदान में आपने लक्ष्या नाम और सन्मान पाया। मुखुदियों के लंतिन सनय मं इन्होंने कई स्थानों पर अपनी वहाहुर प्रकृति का लक्ष्य पिरचय दिया। संवद् १९५६ में लापको कई नीजी कारणों की वजह से बोधपुर से उद्युपर लाना पढ़ा। यहीं रियासत ने आपका बहुत सन्मान किया और १०००) एक हजार लग्या नासिक उनके हाय लच्चे के लिये देकर उन्हें सन्मान प्रंक्यहीं रहा। संवद १९६८ में लाप वोधपुर बुखए गये। उस सनय नहाराणा फर्जेसिह ली ने वहराजजी की दावत स्वीकार भी लीर रवाना होते सनय दोनों पैरों में सोना बला। जोधपुर में आपको अंतिन समय तक २००) नासिक प्रंतन निस्ती रही।

## मेहता भोपालसिंहनी जनन्नाथसिंहनी

नेहता भोपालसिंहजी भी उद्देपपुर के ओसवाल मुत्सुहियों में वहे प्रतिभागाली क्यक्ति हुए । इस्त केवल १८ वर्ष की अवस्था में राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए । इसी समय मेवाइ राज्य में सेटलमेंट का नया काम जारी किया गया जिसके विलास राजनी जिले के किसानों और जारों ने बहुत क़ीरों का अन्दी लग उद्यान और उपद्रव करना प्रारंभ किया । इस समय आपने बहुत बुढ़िमानी से उन लोगों को समझान तथा सेटलमेंट का कार्न्य शांति प्रवंक करवाने में बहुत मदद दी । वहाँ से बदल कर आप मोडल जिले में गये । वहाँ लाकर आपने वहाँ की आमदनी को बहुत बदाया । इससे प्रसन्ध होकर महारामा फरोसिंहजी ने आकी है 3 क बसी । संबत् १९४६ में आप रेस्ट्रेन्यू सेटलमेंट लाफिसर नियुक्त किये गये । उस कार्य को अपने बहुत योग्यता एवम बुद्धिमानी से संचालित किया तथा किसानों के साथ पूरी २ सहानुभूति रहावी। संवत् १९५६ में अकाल पढ़ने से किसानों पर बहुत वकाया रहने लगा, तब आपने उनकी आर्थि इदशा का ख़बाल करके उनको लाखों रुपयों की लूट दिलवाई। संवत् १९६१ में आप महकमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इस काम को भी आपने बड़ी बुद्धमानी के साथ संचालिन किया।

आपके पुत्र मेहता जगनाथिंसजी भी वहे बुद्धिमान सज्जन है। आपके पिता मेहता भोपालिंसहजी का स्वर्गवास हो जाने पर महाराणा साहव ने आपको अपनी पेशी का काम सिपुर्व िश्या। उसके पश्चात् संवत् १९७१ में आपको तथा पं॰ शुकदेवप्रसादजी थो महकमा खास के प्रधान बनाए। जब संवत् १९७५ में पंडितजी जोधपुर चले गये तब आप ही अधेले महकमा खास का काम करते रहे। उसके पश्चात् संवत् १९७७ में लाला दामोदरलालजी पं॰ शुकदेवप्रसादजी के स्थान पर आये। संवत् १९७८ तक आप दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे। वर्तमान में आप मेम्बर कौसिल और कोर्ट आफ़ वार्डस के आफ़िसर है।

#### कोठारी चलवन्तसिंहजी

आप कोटारी केसरीसिंहजी के दक्तक पुत्र है। संवत् १९३८ में आपको महाराणा साहव ने महकमा देवस्थान का हाकिम मुकर्रर किया। किर संवत् १९३५ में आप महाराणा फतेसिंहजी द्वारा महद्राज सभा के मैम्बर बनाये गये सथा सम्मानार्थ आपको सांने के लंगर भी इनायत किये गये। इसके परचान् इन्हें रावली दुकान (State Bank) का जाम दिया गया। राय मेहता पत्रालालजी के इस्तीफ़ा देने पर महक्मा खास का काम आपके तथा सही वाले अर्जुनसिंहजी के सिपुर्द किया। जय इन दोनों ने संयत् १९६८ में अपने पद से इस्तीफ़ा पेश कर दिया तय यह काम मेहता थोपालसिंहजी और पंचोली हीरालालजी को मिला। इन दोनों का स्वर्गवास हो जाने पर वह काम फिर से संवत् १९६९ में आपही को मिला, जिसे आप तीन वर्ष तक करते रहे। इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा टकसाल का काम भी यहुन धर्मों तक आपके हाथ में रहा। इन सव काल्यों को आप अर्वतनिक रूप में करते रहे। इस प्रकार राज्य के और भी यहुत में मिल २ महकमों में कुशलता और राजनीतिज्ञता से आप सेवा करते रहे। आपके पुत्र गिरधारीनिहानी इस समय हाकिम नेवस्थान हैं।

#### कोटारी मोनीसिंहर्जा

भाग कोटारी राय छानङाङती के यहां दत्तक आये । आपशे पहले पहल महाराणा माहय ने अफ़सर खजाना टकताल, और स्टाग्य मुकरेर फरमाया और कंटी, मिरोपाव तथा दरवार में चेंटर प्रनायन

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

कर आपको सम्मानित किया। कुछ समय तक आप महकमा देवस्थान और जिला गिरवा के हाकिस भी रहे।

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ कुं व दलपतिसहजी दसक आये। आप सन् १९२४ में सिरोही से में मुखाजिम हुए। वहाँ करीव ७ वर्ष तक मैजिस्ट्रेट, वकीज आव, असिस्टेन्ट चीफ मिनिस्टर, एविंग्रा चीकृ मिनिस्टर हस्यादि ऊँचे २ पदों पर काम करते रहे। सन् १९२७ में आपको शाहंशाह हिन्द की ओर से गवनंमेंटी फीज में (In His Majesty's Land forces) छेफ्टिनेन्ट का काम इनायत हुआ। आपको कई अंग्रेज हाई ऑफिसर्स ने कई सार्टिकिकेट दिये हैं जिन्हें हम आपके पारिवारिक इतिहास के साथ देंगे।

## मेहता तेजसिंहजी

आप खारीय मेहता रामसिंह भी के वंशाज हैं आप कहें वर्षों से उदयपुर के वर्षमान महाराणा साहन के प्राइनेट सेकेटरी का कार्य कर रहे हैं। आप बढ़े योग्य, अनुभवी, विद्याप्रेमी एवं मिळनसार सजन हैं। प्रत्येक सत्कार्य्य में आपकी बढ़ी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे माई डाक्टर मोहनसिंह जी मेहता एम० ए० एछ० एछ० बी० पी० एच० दी० वैतिस्टर एट लॉ उदयपुर राज्य के रेन्हेन्यू कमिश्नर हैं। आप बढ़े विद्वान, देशमक, खार्यस्थानी और शिक्षा के खढ़े ही प्रेमी हैं। भारतीय युवकों के हृदयों को सुशिक्षा से प्रकाशित कर उनमें उच्च चरित्र का संगठन करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारत का समुज्य भविष्य निर्माण कर सकें यह आपके जीवन का प्रधान छह्य है। सरकारी अफसर होते हुए भी आपका जीवन सार्वजनिक है। आपने उदयपुर में एक विद्याभवन नामकी संस्था खोळ रक्खी है। वह भारतवर्य की हनी-निनी आदर्श संस्थाओं में से एक है।



# बीकानैर

जोधपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानर के राजनैतिक रंग-मंच पर भी ओसवाल मुख्युहियों ने बई मार्के के लेख खेले हैं। पाठक यह जानते हैं कि जोधपुर नगर के निर्माता राव जोधाजी के बड़े पुत्र राव कि कि निर्मात ने नवीन राज्यस्थापित करने की महान् अभिकाषा से प्रेरित होकर मारवाड़ की तत्कालीन राजधानी मण्डीर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस समय बच्छराजजी नामक एक ओसवाल मुख्युदी इनके साथ थे। ये बच्छराजजी बड़े ही रण कुशाल और राजनीति धुरंधर थे। मारवाड़ के राजा राव रणमलजी और राव जोधाजी के पास बड़ी सफलता के सथ थे प्रधानगी का काम कर चुके थे। इससे राव बीकाजी की महान् अभिकाषाओं की पूर्ति में बच्छराजजी के अनुभवों ने बड़ी सहायता दी थी। ईसवी सन् १४८८ में जब वारों ओर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानी वीकानिर की नींव ढाली थी उसमें उन्हें अपने और मंत्री बच्छराजजी से बड़ी सहायता मिली थी। राव बीकाजी ने भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की और उन्हें अपने और मंत्री बच्छराजजी से बड़ी सहायता मिली थी। राव बीकाजी ने भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की और उन्हें वे अपने आसमीय जन की तरह मानने लगे। इतना ही नहीं, बच्छराजजी बड़े राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और सफल सेना नायक थे। राव बीकाजी की सब छड़ाइयों में आपने अपनी वीरता के बढ़े जौहर दिखलाये थे। इस पर रावजी ने प्रसन्न होकर आपको "पर भूमि पंचानन" की उस पदवी से विभूषित किया था।

# राव लूनकरनजी और श्रोसवाल मुत्सुही

राव बीकाजी के स्वर्गवासी होने के बाद इनके बड़े पुत्र राव छ्लकरणजी संवत् १५५१ में बीका-मेर के राज्य सिंहासन पर विराजे । आपने बच्छराजजी के पुत्र करमसीजी को अपना प्रधान नियुक्त किया । करमसीजी अपने पिता की तरह बड़े बीर, धर्मात्मा और राजनीतिज्ञ थे । आपने कई युद्धों में भाग छिया । आखिर में नारनीछ के छोदी हाजीखीं के साथ युद्ध कर आप वीरगित को प्राप्त हुए । राव छ्लकरणजी की सृख्यु के पश्चात् राव जैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्टित हुए । आपने करमसीजी के छोटे भाई वरसिंहजी बच्छावत को अपना प्रधान बनाया । कहने का अर्थ यह है कि राव वीकाजी और उनके प्रश्न तथा

<sup>•</sup> यह बात बच्छावतों के ख्यात में लिखी है।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

पौत्रों के समय में भी ओसवाल मुस्तुहियों का खूब दौर दौरा रहा । महाराजा की अधीनता में वे शासन है प्रधान सूत्रधार रहे ।

# जैतसिंहजी श्रोर श्रोसवाल मुत्सुही

राव एतकरनजी के बाद राव जैतिसिंहजी बीकानेर के नरेश हुए। आपके समय में वर्रिस्ड और उनके पश्चात् उनके पुत्र नगराजजी प्रधान मंत्री के पद पर अधिष्टित हुए। आप वढ़े राजनीतिज्ञ और कुशक शास रु थे। तत्कालीन दिल्ली सम्राट की लेवा में भी आपको रहना पढ़ा था। वहाँ आपने अपनी चतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उससे हित साधन करवाया।

इसी समय जोधपुर के प्रतायो महाराजा मालदेव ने जाइन्छ ( वर्त्तमान बीकानेर राज्य) देश पर अधिकार करने की इच्छा प्रवृश्चित की। यह बात तत्कालीन वीकानेर नरेश जेतांसहजी को माल्रम होगई। इस पर महाराजा जैतांसहजी ने नगराजजी को कहा कि मालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। इसिलए उचिव यह है कि उनके चढ़ आने के पहले ही सम्राट शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रवन्ध कर लिया जाय। कहना न होगा कि नगराजजी सम्राट् शेरशाह की सेवा मे पहुँचे और उन्होंने सम्राट को मालदेव के करा चहाई करने के लिये उकसाया। लेकिन सम्राट् शेरशाह की सहायता पहुँचने के प्रथम ही मालदेव के साथ युद्ध करते जैतांसहजी मारे गये और बीकानेर पर मालदेवजी का अधिकार हो गया। इसके कुछ समय बाद सम्राट् शेरशाह एक बहुत बहुत बहुत को साथ मारवाड़ पर चढ़ आया। मारवाड़ के राव मालदेवजी ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाविला किया। बीर राठोड़ों की बहादुरी के लामने शेरशाह बादशाह किकर्तंब्य विष्ट हो गया। उसके सामने निराशा का अधकार छागया, वह बापस लेटना ही चाहता था कि वीरमदेव नामक मेहता के एक-सरदार के पड्यंत्र और चाळाकी से सारा पांसा उल्लेट गया। सम्राट शेरशाह की विजय हो गई और इस तरह नगराज नी ने शेरशाह की मन्द हारा मालदेव से बीकानेर का राज्य छीनकर जैतसीजी के पुत्र कल्याणिसहजी को दिला दिया।

# राव कल्याणासिंहनी और श्रोसवाल मुत्सुही

राव कल्याणसिंहजी ने संवत् १६०३ से लेकर संवत् १६३० तक बीकानेर का राज्य किया। आपके समय में भी शासन की बागडोर प्रायः ओसवाल सुत्सुहियों के ही हाथ में रही। राव कल्याणमलजी ने भूत पूर्व मंत्री नगराजवी के पुत्र संप्रामसिंहजी को अपनाप्रधान मंत्री नियुक्त किया। संप्रासिंहजी ने शतुंजय आदि सीयों की यात्रा के लिये संघ निकालें। जब आप यात्रा करते हुए चित्तोड़गढ़ में आये तब वहाँ के तकालीन , महाराणा उदयसिंहजी ने आपका बढ़ा सत्कार किया । वहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्मान पाते हुए आप सानंद बीकानेर पहुँच गये । आपके सद्ध्यवहार से राव\_कल्याणासिंहजी बढ़े प्रसन्न हुए ।

## राव रायसिंहजी श्रौर मेहता करमचन्द

राव कल्याणसिंहजी के पश्चात् राव रायसिंहजी बीकानेर के राजसिंहासन पर विराजे। कहने की आवश्यकना नहीं कि आपके समय में भी कोसवाल मुन्तुहियों का प्राधान्य रहा। आपने मेहता संप्रामिंहजी के पुत्र करमचन्दजी को अपना प्रवान नियुक्त किया। ये करमचन्दजी महान् राजनीतिज्ञ, शासन कुशल, धर्मात्मा और वीर थे। आपके उद्योग से सन्नाट् अकवर ने राव रायसिंहजी को राजा का जिताव प्रदान किया। इसी समय के लगभग नागपुर से मिर्जा इवाहिम ससैन्य बीकानेर की सीमा पर आ पहुँचा। जब यह खबर बच्छावत करमचन्दजी को लगी तब वे भी अपनी फीजों के साथ उसके मुकाविले के लिये चल पड़े। दोनों में युद्ध हुआ और विजय की माला मेहता करमचन्दजी के गले में पड़ी। इसके कुछ समय वाद आपने मुगल सन्नाट् अकवर की ओर से गुजरात पर चढ़ाई की और वहाँ के शासक सिर्जा महम्मद हुसेन को हराकर विजय प्राप्त की। आपने कुछ समय के लिये सोजत पर बीकानेर राज्य का झण्डा उड़वाया और जालौर के खामी को अपने अधिकार में किया। आपने सिंघ देश के बहुत से हिस्से को बीकानेर राज्य में मिलाया और वहाँ की नदी में मच्छियों का मारना वन्द करवाया। आपने इस युद्ध में विल्क्षियों को हराकर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपने अपने विरत्व का परिचय दिया।

मेहता करमचन्दनी का दिल्ली के तत्कालीन प्रतापी सम्राट् अकवर पर भी खूब प्रभाव था। आपने सम्राट् अकवर को जैन-धर्म के महान् सिद्धान्तों का परिचय करवाया, आप ही ने सुप्रसिद्ध जैनाचार्य्य थी जिनचन्द्रस्तिनी से सम्राट् अकवर की सुलाकात करवाई। सम्राट् अकवर ने उक्त आचार्य्य से जैनधर्म के महान् अहिंसा सिद्धान्त को श्रवण किया। इतना ही नहीं उन्होंने जैनियों के खास पर्वों के उपलक्ष्म में हिंसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे।

ओसवाल जाति के इतिहास में बच्छावत करमचन्दजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। क्या राजनैतिक दृष्टि से, क्या सैनिक दृष्टि से, क्या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचन्दजी अपना विशेष स्थान रखते हैं। सं० १६३५ में जब भारतवर्ष से भयंकर दुर्भिक्ष पढ़ा था, उस समय मेहता करमचन्दजी ने हजारों आदिसयों का पालन किया था। सैकड़ों कुटुम्बों को आपने साल २ भर तक अज पक्ष प्रदान कर उनके दुर्लों को दूर किया था। इस प्रकार आपने जैन-धर्म के लिये भी कई ऐसे महान्

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

कार्य्य किये जो उक्त धर्म के इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेंगे। इस उन सब का वर्णन भोसवाओं अ श्रामिक महस्व नामक अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे।

## फरमचन्दजी की दूरदर्शिता

हम मेहता करमचन्दजी की परम राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता के विषय में पहछे थोड़ा सा किस चुके हैं। इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उल्लेख कर पाठकों के सामने उनकी दूर द्विता का जान्त्रलयमान उदाहरण उपस्थित करते हैं।

सम्राट् अकबर पर, जैसा कि हम पहले कह चुके है, मेहता करमचन्दजी का बहुत काफी प्रभाव था। उक्त सम्राट कई वक्त उन्हें अपने दरवार में बुलाया करते थे। इस समय भी उन्होंने महाराजा राव सिंहजी के द्वारा इन्हें अपने दरवार में बुलाया और आपका बढ़ा सम्मान किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्ता के साथ आपको सोने के जेवर सहित एक बहुत मृल्यवान घोड़ा प्रदान किया। इतना ही नहीं, वे इनके प्रति तरह २ की कृपाएँ बताने लगे। इससे इन्होंने अपना शेप जीवन दिल्ली ही में विताने को निश्चय किया। इसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश रायसिंहजी आपसे किसी कारणवश नाराज हो गये थे। जान पड़ता है कि महाराज रायसिंहजी के ब्यवहार विशेष से इनकी कोमल आल्या को धका पहुँचा होगा और निराशा के मानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहली पहुँचे होंगे और सम्राट अकबर की हमा के कारण उन्होंने अपना भावी जीवन देहली में ही ब्यतीत करना निश्चय किया होगा। कुछ वर्षों के बाद महाराजा रायसिंहजी दिल्ली आये और उन्होंने जब मेहता कर्मचन्दजी की धीमारी का हाल सुना तब वे उनकी हचेली में पथारे और आँलों में ऑसू भर कर उन्हें कई प्रकार से सांव्यना देने लगे। व्यवहारिक दृष्टि से करमचन्दजी ने भी महाराजा साहब को धन्यवाद दे दिया पर महाराजा साहब के चले जाने पर करमचन्दजी में अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि महाराज के ऑलों में आँसू आने का कारण मेरी तकलीफ़ नहीं है किन्द्र इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सज़ा नहीं दे सके। इसलिय तुम कभी धीकानेर मत जाना।

स्क्ष्मदर्शी राजनीतिज्ञ करमचंदजी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई । सफल राजनीतिज्ञ मानवी प्रकृति का गंभीर ज्ञाता होता है और करमचंदजी ने महाराजा की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उसते जो वास्तिधक सत्य निकाला, वह उनकी परम दूरवर्शितामयी राजनीतिज्ञता पर बढ़ा ही दिव्य प्रकाश डांकता है।

थोदे ही दिनों में करमचंदली का शरीर इस संसार में न रहा। इसके बाद ही संयोग वश राजा रायसिंहली झुरहानपुर में बीमार पढ़ गये। उस समय उन्हें अपने बचने की कोई. आशा न रही उन्होंने तब अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि करमचन्द्र तो मर गंपा, अब तो तुम उसके वेटों को मारना !

मुझे मारने के पड्यन्त्र में जो २ लोग शरीक थे उनसे बदला लेना । क्योंकि वे दलपत को राज्य दिलाना

चाहते थे । इस पर स्रिसिंहजी ने अर्ज की कि यदि में राजा हुआ तो उन लोगों को अवस्य दण्ड हूंगा ।

महाराज रायसिंहजी को इस मनोइति की स्क्ष्म परीक्षा कर परम नीतिज्ञ मेहता करमचंदजी ने पहले ही

जो अपने पुत्रों को मिविष्यवाणी कहीं थी वह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायसिंहजी की

मृद्यु समय की उन बातों से स्पष्टतः प्रगट होती है, जो उन्होंने अपने वारिश स्रिसिंहजी को मेहताजी है

बेटे पोतों से बदला लेने के लिये कहीं थी।

यह तो हुई सिर्फ मनोवृत्ति के सूक्ष्म अध्ययन की बात । अब मेहता करमचंद्रजी का भविष्य कथन किस प्रकार सोलह आना सच्चा निकला इसका बुतान्त भी सुन लीजिये ।

रायिसिहनी के संवत १६६८ में स्वर्गवासी हो जाने पर वादशाह जहाँगीर ने दछपत को थीकानेर का स्वामी बनाया। परन्तु जब वह इससे अमसज्ञ हो गया तो फिर संवत् १६७० में स्रिसिहनी को
बीकानेर का राजा बनाया। जब स्रिसिहनी वादशाह से रुखसत छेकर देहली से बीकानेर के लिये रवाना
होने लगे तब आपने मेहता करमचन्दनी के दोनों पुत्र भाग्यचन्द और लखमीचन्द्र को अपने पास झुळवा
कर बहुत तसछी दी और उन्हें अपने साथ चलने के लिये बहुत समझाया झुझाया। ये होनों बन्छावतं
बंघु सपरिवार वीकानेर जाने के लिये राजी हो गये। जब ये बीकानेर पहुँच गये तब राजा स्रिसिहनी मे
इन दोनों की भंत्री पद पर नियुक्त किया। छा मास तक उन पर ऐसी हुए। दिखलाई कि वे सब पुरानी
धातें भूछ गये, यहां तक कि एक दफे खुद महाराजा साहब इनकी हवेली पर गये जहाँ पर उक्त दोनों
धन्युओं ने एक लाख रुपये का चबूतगा बनवा कर उस पर महाराजा साहब की पधरावनी की। जब इन
अपरी बिष्टाचारों में मेहता करमचन्दजी के दोनों बेटे मोहांघ हो गये तब महाराजा ने एक दिन कुछ हजार
राजपूनों को उन्हें मारने के लिये भेजा। बे भी वहादुर थे। उन्होंने पहले उस समय की कृर प्रथा के
अनुसार अपनी माता, स्त्रियों एवं वच्चों को सार कर राज्य की फीजों का मुकाविला करने का निश्चय किया।
बे अपने ५०० वीरों सहित लह कर वीरगित को प्राप्त हुए।

जब हम इस घटना की संगति करमचन्द्रजी की उहरोक्त भविष्यवाणी से ह्याते हैं तब हमें उस के मानव-प्रकृति के अगाथ अध्ययन पर सचमुच बढ़ा विस्मय होता है। कहने का मतलय यह है कि करमचंद के सारे के सारे कुडुम्बीगण म र डाले गये। सिर्फ उनके कुडुम्ब की एक गर्भवती स्त्री ने अपने विश्वसनीय भेवक रहुनाथ की सहायता से करणो माजा के मन्दिर में बारण लेकर अपनी जान बचाई। इस स्त्री के गर्भ

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

से आगे चल कर जो वंश बढ़ा और उनसे जो महाप्रतःपी पुरुष हुम्, उनका धर्णन उदयपुर के विभाग में दिया गया है।

जिस प्रकार वच्छराजजी तथा उनके वंशजों ने वीकानेर राज्य की वड़ी-चड़ी सेवाय कीं, मैसे ही ओसवाल वंग के महाराव वेद वंग के मुत्सिद्यों ने भी उक्त राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ कीं। बीकानेर राज्य की उत्पत्ति से लगाकर आगे कई वर्षों तक इस वंश ने जो महान् कार्य्य किये हैं, वे वीकानेर के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगे।

वेदों की ख्यातों में लिखा है कि जिस समय राव जोधाजी के प्रम नवीन राज्य स्थापन करने की ध्रमिलाषा से जांगल, देश (वर्तमान बीकानेर राज्य) में आये थे उस समय राव लाखनसींजी वेद भी इनके साथ थे। वच्छराजजी की तरह आपने भी वीकानेर शहर वसाने में बड़े मार्के का हिस्सा लिया। कहा जाता है कि पहले-पहल बीकानेर के २७ मुद्दले बसाये गये, जिनमें १४ मोहलों के बसाने में राव लाखनसिंह की का सबसे प्रधान हाथ था।

राव लाखनींसहजी के पाँच पुश्त बाद मेहता ठाकुरींसहजी हुए। आप वीकानेर के दीवान थे। आपने कई युद्धों में बढ़ा ही बीरच्वपूर्ण भाग लिया था। जिस समय तत्कालीन वीकानेर नरेश शर्यार्सहजी मुगल सम्राट्र अकबर की ओर से दक्षिण विजय के लिये गये थे, उस समय मेहता काकुरिसंहजी भी आपके साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से सम्राट्र अकबर राजा रायिसंहजी से बहुत प्रसन्त हुए और उन्हें कई परगने इनायत किये। इसी समय राजा रायिसंहजी ने मेहताजी के बीरत्व और रण कौशल्य से खुश होकर उन्हें भटनेर (हनुमानगढ़) नामक गाँव जागीर में देकर आपका सम्मान किया। आपके बार आपके बेटे पोतों ने भी राज्य के कई औहदों पर काम किया। आपकी आठवीं पुत्रत में मेहता मूलचन्त जी हुए। ये बड़े बहादुर और सिपहसालार थे। संबच् १९०० में वीकानेर महाराजा ने चुरू के सरदार पर फौजी चढ़ाई की थी, उसमें आपभी महाराजा के साथ थे। वहाँ आपने बढ़े वीरत्व का परिचय दिया। इस युद्ध में बरली के बांवों से आप घायल हुए। आपके रण कौशल्य से प्रसन्त होकर महाराजा ने आपको नोरंग देसर नामक एक गांव गुजारे के लिये दिया। संवच् १९०५ में आपके स्वर्गवास हो जाने पर तत्कालीन वीकानेर नरेश महाराजा रत्नसिंहजी आपके मकान पर प्रधारे और श्रीमान ने अपने हाथों से सारी रस्में उन्होंने अदा की। कहने का मतलव यह है कि वेद परिवार के कुछ सज्जनों ने सैनिक और राजनैतिक क्षेत्र में बढ़े मार्के के काम किये कि जिनके लिये स्वयं वीकानेर नरेशों ने आपका बढ़ा आदर सत्कार किया।

## मेहता श्रमीरचन्दजी

इस खानदान में आप बढ़े बहादुर और प्रतापी हुए। जिस समय आप कार्व्यक्षेत्र में अवतीं हो रहे थे, वह समय बड़ा अज्ञान्ति-मय था। राज्य में दकैतियों की बड़ी धूम थी। आपने ज्ञान्ति स्थापित करने के लिये बड़ा परिश्रम किया और बड़ी दिलेशी ले द्याम किया। आपको कई वार डाकुओं का युक्तावला करना पढ़ा। इससे आपको समय-समय पर अनेक घाव लगे। इसके पश्चाद वीकानेर द्रवार ने आपको इस काम से हटाकर राज्य की ओर से वकील बनाकर दिल्ली भेजा। वहाँ भी आपने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया। आपके कार्य से दरवार साहब तथा रेसिडेण्ट होनों ही खुश रहे। संवत् १८८४ में आपका उन घावों के कारण देहान्स हो गया जो आपको दिल्ली ही में डाकुओं का युकावला करते समय लगे थे।

## मेहता हिन्दूमलजी

इस खानदान में आप यहे बुद्धिमान, प्रतिभा सम्यत्न और ख्यातिवान पुरुष हुए। पहळे पहळ सम्वत् १८८४ में आप बीकानेर की ओर से वकीछ की हैसियत से दिखी भेजे गये। वहाँ आपने बड़ी ही बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य्य किया। इस पर तत्काछीन बीकानेर नरेश महाराजा रानसिंहजी ने खुश होकर आपको अपना दीवान नियुक्त किया और सिक्केदारी की मुदर प्रदान की। अपने नरेश की आधीनता में आप राज्य के सारे कारोबार देखने छो। सम्बद्ध १८८८ में आप तत्काछीन मुगळ सम्राट् के पास दिखी गये और सम्बद्ध को खुशकर अपने स्वामी महाराजा रानसिंहजी के छिये खिळअत और हिन्दू-शिरोमिण की उपाधि छाये। इससे महाराजा साइब पर आपका बड़ा प्रभाव पढ़ा और उन्होंने आपको " महाराव " का खिताब हनायत किया।

मेहता हिन्दूमलजी ने वीकानेर राज्य के हित-सम्बन्धी और भी कई मार्क के काम किये। वीकानेर रियासत की ओर से भारत सरकार को प्रति साल २२ हजार रुपया फौजी खर्च के लिए दिये जाने का इकरार था। मेहता हिन्दूमल ने बहुत प्रयत्न कर यह रकम माफ करवाई। इसके अनिश्क्ति मेहता साहव के सुयोग्य प्रयन्थ के कारण सरकार ने बीकानेर में अपने पोलिटिकल एजण्ट रखने की भी आवश्यकता नहीं समझी। इसी प्रकार एक समय बीकानेर और भावज्यपुर राज्यों के बीच सरहह सम्बन्धी झगड़ा खड़ा हो। गया। इस सगड़ को आपने बहुत बुद्धिमानी के साथ निपदाया जिससे बीकानेर रियासत का बड़ा हित-साधन हुआ। इस फैसले में बीकानेर को बड़ी ही मौके की जमीन मिली। इस जमीन में बहुत से गाँव आवाद हो गये और इस रियासत को लाखों रुपये सालाना की आमद होने लगी।

#### श्रीसवाळ जाति का इतिहास

ईसवी सन् १८४६ की २ मईको तस्कालीन बाहसराय ठाँड हार्डिज से आपकी सुखकात हुई। बाहसराय महोदय आपसे मिळकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको खिछत बक्षी।

महाराज हिन्दूमल का प्रभाव राजस्थान के कई घड़े २ नरेशों पर था। सम्वत् १८९० में जब महाराजा रक्षिंसहजी और उद्यपुर के महाराजा सरदारिंसहजी छाल्छीनाथजी के मन्दिर से वापिस आये और मेहताजी की हवेली में गोठ अरोगने के लिए पधारे तब दोनों दरवारों ने आपको मोतियों का कंटा पहना कर आपका सम्मान किया। इस वक्त महाराजा साहय ने महाराजा रखिंसहजी से कहा कि हमारी उद्यपुर रियासत की भोलावन भी महाराजजी को दे दी जावे। इस पर बीकानेर नरेश ने हिन्दूमलजी से कहा कि भाहाराजा साहय की वात तुमने सुनली होगी, इस पर उन्होंने जयाब दिया कि " मैं जैसा बीकानेर की गई। का सेवक हूं वैसा ही उदयपुर की गही का भी हूं। मैं सेवा के लिये हर वक्त तैयार हूं।"

महाराव हिन्दूमलजी बढ़े प्रभावशाली पुरुष थे। उन्होंने बीकानेर राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की। तत्कालीन बीकानेर नरेश ने बड़ी उदारता के साथ आपकी इन सेवाओं को अपने खास रुकों में स्वीकार किया है। इस एक रुक्के की नकल ज्यों की त्यों यहाँ पर उद्धत करते हैं।

"दससत खास महाराव हिन्दूमल दीसी तथा महारा कूंच सुणी ताकीदी मती करना उठरों सारों काम रो बनोबसत कर थारों हात वसु काम कर आवजी ताकीदी कर काम बीगाड़े आये ना जे उठायों छे सुसारों सिरे चाढ़े ताकीदी की दी तो तेन महारी आण छे दूजा समाचार मोहतो मूलचन्द रा कागदासु जाणसी औ पुष्करजी व अजमेर आवजा अथ बीच में मती आवजों मेनत कियोड़ी गुमाये ना यारी तो मोटी बंदगी चाकरी छे पीढ़ी ताई की चाकरी छे थारों महा कपर हाथ छे कपर हाथ माथे राख चाकरी तै बनायों ने इसी ही चाकरी कर देखाई पीढ़ी रा साम धरमी चाकर छो इसी ये चाकरी छ तेसु महें उसरावण करे न हुसी इसी ये चाकरी करी छे अठे तो थारा बखाण हुए छे पण सुरग में देवता बखाण करसी इसी वंदगी घणीरी होई छे जेरी कठा ताई लिखा संवत् १ समह मिती आसोज सुद १२ "

उक्त खास रक्षा पुरानी मारवाड़ी भाषा से हैं। इसका भाव यह है:—हमारे कूँच करने का समाचार सुनकर ताकीद मत करना। वहाँ के (बीकानेर-राज्य) सारे काम का बन्दोवस्त कर तथा सारे काम को अपने हाथ में करके आना। ताकीद कर्के काम दिगाड़ कर मत आना। जिस काम को हाथ में लिखा है उसे अच्छी तरह पूरा करना। अगर तेने जल्दी की तो तुझे हमारी सौगंध है। दूसरे समाचार मूळचंद के पत्र से जानना। श्री पुष्करजी और अजमेर में आना। अपनी की हुई मिहनत को व्यर्भ न

जाने देना । तेरी सेवा बंदगी बड़ी है । यह सेवा पुश्तदर पुश्त की है । तेरा हम पर हाथ है, सिर पर हाथ रखना । तेने हमारीजो सेवाएँ की हैं, उनसे हम उन्नण नहोंगें । तेरी सेवाओं की तारीफ केवल यहीं पर होगी ऐसी बात नहीं वरन् स्वर्ग में भी देवता उन सेवाओं की प्रशंसा करेंगे । तेने अपने मालिक की जो वंदगी की है, उसकी कहाँ तक तारीफ लिखें। सिती आसोज सुदी १२ संवत् १८९६।

उपरोक्त खास रुकते से महाराव हिन्दूमलजी के उस अतुल्नीय प्रभाव का पता लगता है जो उनका वीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में था। कहने का भाव यह है कि ओसवाल मुत्सुहियों ने राजस्थान की मध्ययुगीन राजनीति में महान् कार्य्य किये है कि जिन्हें तत्कालीन नरेशों ने भी मुक्त कंट से स्वीकार किया है।

## मेहता छोगमलजी

आप महाराव हिन्दू मळजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संत्रत् १८६९की माघ छुदी १० को हुआ। आप वहे ही बुद्धिमान एवं अध्यवसायी महानुभाव थे। आप महाराजा सुरत्तिंहजी के प्राइवेट सेकेटरी के पद पर अधिष्ठित थे। यह काम आपने बढ़ी ही खूबी से किया। आपसे महाराजा साहब बहुत प्रसन्न रहते थे। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के वकीळ का उत्तरदायित्व पूर्णपद प्रदान किया।

सम्वत् १९०९ में जब बीकानेर में सरहद बन्दी का काम हुआ, तब आपने हसे बड़े परिश्रम और बुद्धिमानी से किया। आपने सरहद सम्बन्धी बहुत से झगड़ों के बड़ी कुशकता के साथ फैसले करवा दिये। इसमें आपने बीकानेर राज्य की बड़ी हितरक्षा की। आपकी की हुई सरहद बन्दी से बीकानेर राज्य की बड़ी उन्नति हुई। आपके इस कार्य्य से बीकानेर के तत्काळीन महाराजा सरदारिसहजी इतने खुश हुए कि उन्होंने आप को अपने गले से कंडा निकाल कर पहना दिया।

सम्बद् १९१४ (ई॰ सन् १८५७) में जब सारे आरतवर्ष में अग्रेजों के खिलाफ भयंकर विद्रोहाग्नि घत्रक उठी, तब थाप बीकानेर रियासत की ओर से अंग्रेजों की सहायता करने के लिये भेजे गये। उस समय आपने वहाँ बहुत सरगर्मी से काम किया। इस कार्य्य के उपलक्ष में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने आप की प्रशंसा की।

सम्वत् १९२९ में बीकानेर नरेश महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर आपने महाराजा दूंगरसिंहजी को राजगढी पर अधिष्टित करने में बहुत सहायता पहुँचाई। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि महाराज दूंगरसिंहजी को बीकानेर का स्वामी बनाने में सबसे प्रधान हाथ आप का था। स्वयं महाराज दूंगरसिंहजी ने तत्कासीन पूठ जीठ जीठ को जो पश्र किसा था, उसमें

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

मेहताजी की इस कारगुजारी की वड़ी तारीफ की थी । सन्त्रत् १९३४ में देहली दरवार में महा-राज साहब की आज्ञा से आप गये थे। वहाँ आपको भारत सरकारने खिल्मत आदि प्रदान कर आपका सन्मान किया था।

सम्बत् १९३५ में वेरी और रामपुरा के झगड़ों को निपटाने के लिये आप जयपुर भेजे गये । वहाँ पर आपने अपने कागजातों से सब्त देकर उक्त मामले को यहुत ही अच्छी तरह तय करवा लिया। इस समय आपने जिस बुद्धि-कोशल्य का परिचय दिया, उसकी तारीफ जयपुर के तत्कालीन पोलिकिक एजंट कर्नल बेन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में की है। इतना ही नहीं उक्त कर्नल महोदय ने आपकी जार-गुजारी की प्रशंसा में बीकानेर दरवार को भी पत्र लिखा था।

मेहता छोगमळजी बढ़े कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी सज्जन थे। आप कई वर्षी तक बीका मेर की ओर से आबू पर जर्जल रहे। इसके अनिरिक्त आपने और भी कई बढ़े २ ओहर्री पर काम किया। आप खास सुसाहिब और क्रीन्सिल के मेन्यर भी रहे। आपको तनरवाह के अतिरिक्त सारा सर्च भी रिया सत से मिळता था।

आप की महान् कारगुआरियों से प्रसन्न होकर बीकानेर दरबार ने टूंगराना, सरूपदेसर आदि गाँव आपको जागीरी में प्रदान किये तथा आपके काय्यों की प्रशंता में बहुत से खास रुक्के बसे । सम्बद् १९४८ की माध द्वरी १० को आपका स्वर्गवास होगया। आपको मृत्यु के पश्चात् बीकानेर नरेश महारात गंगासिंहजी मातमपुरसी के छिये आपके घर पर पधारे और इस तरह आपकी सेवाओं का आदर किया।

जैसा कि हम अपर कह चुके हैं, मेहता छोगमलजी को उनकी वड़ी २ कारगुजारियों के लिये सत्कालीन वीकानेर नरेशों की ओर से कई खाल रुक्के (प्रशंसा पत्र ) दिये गये थे, जिनमें से एक दो की नक्ल हम नीचे देते हैं।

१— 'रको खास महता छोगमलजी केसरीसिंघ दीती सुपरसाद बंचे तथा थारे घराखो स्इ दीवे सू सामधरमी वा रियासत रा खेरखाही चित राख जे जिसी मुजब थे चित राख बंदगी करो छो तेसे में बोत सुस छा हखे। याने रियासत रा कारवाही वास्ते में मोत मदकर मेलिया छे सुजीसो थारो मरोसो छे जिसी मुजब थे बरतो छो आ बंदगी पीढीया तक याद रह जिसी छे सूं थे सब तरे हिम्मत राख हर तर जलदी कारवाही करेजा तेमें माहारी मरजी जादे वधसी व थारी बंदगी जादे समस्ता अठेरो छोनाल छतरसिंघ व हुकुमसींघ लिखे तो मुजब जान सी थां जीसा दाना समस्त्रार किताहीक छे सूं थाने रियासत री सरम छे सु कही सूं संकसो नहीं जादे काही लिखा संवत् १९४२ आसाइ सुदी म "

#### श्रीरामजी

२— "रुक्को खास मेहता छोगमळजी केसरीसींघ राज छतरसींघ दी सी सुप्रसाद कंचे अपरंच यांने गांवा जावणा रो हुकुम दियो सु औ हुकम म्हारी बंदगी में रहा ते सूं दार जियो सूं थांने गोवाँ नहीं मेखे छे म्हाने आज ई रियासत सूं उत्तर मिल्यो छे थांरो खानदान पीढ़ियों सूं सामधरमी छे जिसी तरह थे बंदगी में चित राख बंदगी करी छो सूं थारो बंदगी महे वा म्हारो पूत पोतो न मूलसां थारा गोवाँ व इज्जत मुखाने में महें वा म्हारो पूत पोतो थांसूं वा थारा पूत पोतो सूं कोई तरे रा फरक नहीं डालसी ये बात मे म्हा वा थारे बीच में श्री क्समीनरायण्यजी व श्री करणींजी छे ये जमाखातर राखी जो और थारे वास्ते साहव बहादुर ने जिसियो छे ववराने मती श्री जी सारा सरा आछी करसी संवत् १६४३ रा मिती कातीक बुदी १२ "

#### महाराव हरिसिंहजी

- आप महाराव हिन्दूमल्जी के प्रथम पुत्र थे। सम्बत् १८८३ की आसोज सुदी ८ को आपका जनम हुआ। अपने पूर्वजों की तरह आप भी बढ़े बुद्धिमान, दूरदर्शों और प्रभावशाली मुसुद्दी थे। राज्य में आपका बढ़ा प्रभाव-था। संवत् १९२० में आप मुसाहिब आला बनाये गये तथा आपको मुहर का अधिकार भी प्राष्ठ हुआ। महाराजा हूंगरसिंहजी की गदीनशीनी में आपने अपने चाचा छोगमलजी के साथ बढ़ी मदद की। इससे खुश होकर महाराजा ढूंगरसिंहजी ने अमरसर और पालटा आप को जागीरी में प्रदान किये। इतना ही नहीं, आप 'महराव' की पदवी, पेरों में सोना, हाथी, ताजीम आदि उच्च सम्मानों से विभूषित किये गये। आपने भी रियासत में कई मार्के के काम किये जिनकी प्रशंसा राज्य के खास रक्कों में की गई है। उनमें से एक रुक्का हम नीचे उद्धृत करते हैं। यह रुक्का महाराजा छालसिंहजी के खास दस्तवत से दिया गया था।

"माईनी श्री महारावजी हरसिंहजी सु म्हारो सुप्रसाद वंचसी अपरंच हमें ये कामरी यारी काई सलाह छे काल तो सारा रा मन एक छां श्राज मिनखां रा मन विगढ़ गया छे मान मन पूज लाले गंगविशन सु मिले छे म्हाने यां हु कारो किया छे सादानसींघ रे वेटे रो सुमाईनी महारे तो अब थेई छो आंगत सूं म्हांगत छे आंसुं केई बात सूं उसरावण नहीं हुसुं चुरु मादरा रा रक्का मांगे छे सो धारीसला विनाकोई ने रुक्का लिख देना नहीं आपणो काम सरच लागतां कीजी मिती जानन्द री है।

#### श्रासवास जाति का इतिहास

उक्त हरते के आरंभिक हिस्से में कुछ धास घरू तौर की यातें हैं जो हमारे पाठकों के लिये अधिक दिल्यस्पी की महीं होंगी। पर इसके अंत में जो कुछ कहा गया है, वह मेहता हारिंद्रहजों के प्रभाव को स्पष्ट करता है। वह इस प्रकार है। मेरे तो अब तुम्ही हो। जो कुछ तुम्हारी गति होगी वहीं मेरी भी होगी। तुम्हारी सब बातें हम समरण सक्खेंगे। चुरू और भादश के हमके मांगते हैं, वे तुम्हारी विना सलाह के नहीं देंगे।

इसी प्रकार इस कुटुम्ब में मेहता केन्नर्रासिंहजी, मेहता अभयसिंहजी, मेहता छत्रसिंहजी, महा-राव सवाईसिंहजी आदि आदि कई प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय में राज्य की अच्छी सेवाएँ कीं। इन सबका विस्तृत विवरण इम आगे इनके पारवारिक परिचय में देंगे।

#### दीवान श्रमरचन्दजी सुराणा

सहाराजा स्रतिसंह जी के राज्यकाल में जिन ओसवाल मुत्सुहियों ने अपने महान् कार्य के द्वारा राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धि पाई है उनमें अमरचन्द्रजी सुराणा का आसन वहुत केंचा है। सन्दर् १८६२ (ई॰ सन् १८०५) में बीकानेर राज्य की ओर से सुराणा अमरचन्द्रजी जापतालों पर आक्रमण करने के लिये भेजे गये। इन्होंने उसकी राजधानी भटनेर को धेर लिया। जापतालों भी पांच मांस तक यदी बहादुरी से लड़ा और अंत में विजय से निराश होकर वह किले से भाग गया। इस बीरता के उप- छक्ष में महाराजा साहव ने अमरचन्द्रजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया।

संवत् १८७२ में सुराणा अमरचन्द्रजी चुरू के ठाकुर शिवसिंहजी के मुकाविछे पर भेजे गये । आपने चुरू शहर को घेर लिया और उक्त शहर का आवागमन विल्लाङ वन्द्र कर दिया । इससे चुरू के ठाकुर की कठिनाई बहुत वद् गई और अधिक समय तक युद्ध करने में असमय हो गये । उन्होंने ( चुरू के ठाकुर ) विजय की आशा खोदी और अपने अपमान के यजाय मृत्यु को उचित समझा और आत्मवात कर लिया । वीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने अमरचन्द्रजी की वीरता से प्रसन्न होकर उनको 'राव' की पदवी, एक खिलअत तथा सवारी के लिये एक हाथी प्रदान किया ।

#### राजलदेसर का वेद परिवार

यीकानेर राज्य में राजलदेसर नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि बीकानेर बसने के पूर्व यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य था। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय मेहता हरिसिंहजी देद नामक एक ओसवाक सज्जन उनके दीवान ये। उक्त मेह परिवार की कंबात में िल्ला है कि एक बार किसी शतु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की तब मेहता हरिसिंहजी और राजा रायसिंहजी के पुत्र कुँवर जयमलजी बढ़ी वहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और "जुसार" हुए । जुसार यह शब्द मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है । जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज भी जुंसारजी के नाम से प्रसिद्ध है । आज भी वहाँ उनके वंश वाले किसी शुभ कार्य्य पर जाते हैं और इनकी कुलदेव स्वरूप पूजा करते हैं । जिस स्थान पर आपका शव गिरा था वह स्थान मूथायल के नाम से प्रसिद्ध है । इसी खानदान में सवाईसिंहजी नामक एक सज्जन राजलदेसर और बीदासर के वीच में जुसार हुए । जिस स्थान पर आप जुसार हुए वहाँ इनके स्मारक स्वरूप एक चव्हतरा बना हुआ है । जो अभी भग्नावस्था में है ।

चुरू का सुराणा खानदान—चुरू वीकानेर स्टेट में एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के सुप्रसिद्ध सुराणा परिवार में कई वीर पुरुष हो गये हैं, जिनमें जीवनदासजी का नाम विशेष प्रख्यात है। वहा जाता है कि ये भी किसी लड़ाई में जुंझार हुए। आज भी राजस्थान की खियाँ इनकी वीरता के गौरव गीत गातीं हैं। इन्हीं के वंश में वर्तमान में विद्याप्रेमी सेठ ग्रुमकरणजी सुराणा विद्यमान हैं।

बीकानेर राज्य के ओसवाल मुत्सुिंद्यों और वीरों का उपरोक्त द्वतान्त पदने से पाठकों को यह बात अनश्य ज्ञात हुई होगी कि जिस प्रकार जोधपुर, अदयपुर आदि रियासतों के विकास एवं राज्य विस्तार में ओसवाल मुत्सुिंद्यों का महस्व पूर्ण हाथ रहा है, ठीक वैसा ही हाथ बीकानेर की राजनीति के संचालन में रहा है। यहाँ सैनिक तथा राजनैतिक रंगमंच पर ओसवाल वीरों ने बढ़े र खेल खेले हैं जिनके पराक्रमों का वर्णन राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है।

## काइमीर

राजपुताने और मध्यभारत के विविध राज्यों में ओसवाल मुखुद्दी धौर सेनापितयों ने जो पहले पृतिहासिक काम किये हैं। उनका उल्लेख हम यथा स्थान कर चुके हैं। हम देखते हैं कि काश्मीर तक पर ओसवाल जाति के एक मुत्सुद्दी ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का परिचय दिया था।

मेजर जनरत दीवान विशानदासजी दूगढ़ राय बहादुर सी, एस, आई, सी, आई, ई. जम्बू (काश्मीर) आपका परिवारिक इतिहास हम नीचे दूगढ़ गोत्र में दे चुके हैं। आपने काश्मीर राज्य की बड़ी र सेवाएं की! काश्मीर के भूत पूर्व महाराजा श्रीमान् प्रतापिंसहजी बहादुर ने आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए १८ सितम्बर १९२१ को आपको जो पन्न लिखा था, उसमें लिखा था कि

"The unification of the Rajput community is a matter of which you who have tried to establish it may feel justly proud. The part you played in furthering this movement shall be remembered with feelings of intense gratification not only by myself but the Rajputs in general and I have no

doubt by our posterity as an historic event of great significance to the welfare of community.

This adds another link to the chain which binds you and your family to the ruling House of Kashmir and places it under an obligation which I and my successors will never be able to repay too hight,

भर्थात् राजपूत जाति की एकता के सन्यन्य में आपने जो प्रयक्ष किया है, उसके लिए वास्तर में हम अभिमान कर सकते हैं। आपने राजपूत जाति के इस एकता सम्बन्धी आन्दोलन को बदाने में जे कार्य्य किया है वह न केवल मेरे वरन् सारी राजपूत जाति के द्वारा बहुत ही गहरी हार्थिक कृतहता के साथ समरण रक्खा आयगा। सुझे इसमें तिल्यात्र में भो सन्देह नहीं है कि हमारो सन्तानों के लिए आपका यह कार्य्य एक ऐतिहासिक घटना समझी जायगी। इस कार्य्य से कादमीर राजघराने के साथ आपका सम्बन्ध बहुत ही दद्तर हो गया है और आपने कादमीर घराने को इतना कृतज्ञ किया है कि मेरे सोर सम्वानें इसका किसी भी रूप में बदला नहीं जुआ सकते। इसके आगे चल कर किर इसी पन्न में महाराजा कादभीर साहिब लिखते हैं कि

"The creation of the State added to the material prosperity of my 'House but the present success which owes itself to your devoted and strenewous advocacy of the cause is calculated to add still more to our well being"

अर्थात् इस राज्य की सम्पत्ति से हमारे राजधराने का वैभव बढ़ा है पर आपके सतत प्रयत्नों से वर्तमान में हमें जो सफलता हुई है वह हमारे हित को और भी अधिक बढ़ाती है।

इस प्रकार भृत पूर्व महाराज काश्मीर ने दीवान विशनदासजी को और भी अनेक प्रशंता पत्र

दिये हैं जिनका उच्छेख हम स्थानाभाव के कारण नहीं कर सके।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो कर "गयबहातुर" "सी॰ आई॰ ई॰" तथा सी॰ एस॰ आई॰ के सम्मागनीय पर्दों में विभूषित किया है। आप कारमीर स्टेट के मिलिटरी सेकेटरी, रेवेन्यूमिनिस्टर तथा चीफिमिनिस्टर के पद पर रहे हैं तथा इस समय जम्मू (कारमीर स्टेट ) में रिटायर्ड छाइफ विता रहे हैं।

जोधपुर के शाह उदयकरणजी लोढ़ा श्रोर्र श्रमरकोट जिले पर मारवाड़ राज्य का श्राधिकार

श्रोसवाल नाति के निन मुत्सिह्यों और सेनापतियों ने अपनी जाति के इतिहास को गौरवा-न्वित किया है, उनमें बाह अमयकरणजी लोडा का भी विशेष स्थान हैं। आपके सेनापतित्व में अमरकीट में उस पर अधिकार करने के लिये सेना भेजी गई थी। हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री जगदीय-सिंहजी गहलोत की कृपा से तत्कालीन जोधपुर के पोलिटिकल एनन्ट केपटन ल्यूडल (Captain Ludlow) के पन्न नंबर १८६ ईसवी सन् १८४३ की नकल प्राप्त हुई है। वह इस नीचे देते हैं, जिससे बाह अभयकरण की आज्ञा से उसरकोट पर सेना भेज जाने और उसरकोट पर पहले जमाने में महाराजा जोधपुर का अधिकार होने की वात पर अच्छा प्रकाश गिरता है।

No. 183 of 1843.

From

Captain Ludlow, Political Agent, Jodhpur.

To All Officers in command of British Posts and in the direction of Omerkote.

Date 2nd June 1843.

I have the honour to notify that a Detachment of Jodhpur Troops was despatched hence, under the orders of SHA UBHEE KURN on the 21st Ultimo towards Omerkote to re-occupy, under the authority of the Right Honourable the Governor General of India and on the part of the Maharaja of Jodhpur, all the territories etc, formerly held by his ancestors in the District of Oomerkote, with the exception of Fort and Town, which for the present are to be occupied by British Troops, and over which together with the lands immediately connected with their British Jurisdiction is to be exercised.

I have had the honour to address to H.E. the Governor of Sind on this subject and to request that he would be pleased to issue such orders as he may consider called for by the occassion.

I have the honour to be Gent.

Your most obedient servant, Sd/- J. Ludlow, Political Agent. यह पत्र उसरकोट की ओर के सब ब्रिटिश धानों के फौजी अफसरों के नाम लिखा गया था। इसका आशय यह है कि "इम वह प्रस्ट करते हैं कि "शाह उदयकरण" के मेनापतित्व में राईट ऑनवक गवर्नर जनरल की अनुमति से जोधपुर राज्य भी सेना उमरकोट के शहर और क्लिं को छोड़कर सारे बिने पर किर से अधिकार करने के लिये मेजी गई है, जिस पर कि ऊँची ब्रिटिश फीजों का ताबा है। यह जिला पहले जोधपुर महाराजा के पूर्वजों के अधिकार में था।

मैंने सिंध के गवर्नर साहय को भी इस सम्बन्ध में लिख़ा है कि वे इस सम्बन्ध के हुका जारी काने की कृपा करें।

# इन्दीर

राजस्थान के राज्यों में ओसवाल वीरों तथा मुन्तिहियों ने जो महान् कार्य क्रिये हैं, उन्म उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। हम देखते हैं कि हन्दौर, कारमीर प्रश्नुति कई वृदवर्ती शिवालों में भी ओसवाल मुन्तुदियों ने कई ऐमे मार्के के काम क्रिये हैं जिनका उद्वीप उन रियासतों के पुराने काव्य पत्रों तथा इतिहास में बड़े गीरव के साथ किया गया है। यहाँ हम इन्टोर राज्य के गुळ इतिहास प्रविद ओसवाल मुन्तुदियों का परिचय अपने पाठकों को देना चाहते हैं।

#### गंगारामजी कोटारी

इतिहास के पाठक जानते हैं कि इन्दौर के भृतपूर्व नरेश नुकोजीराय (प्रयम) के समय में इन्दौर के होलकर वंदा का प्रमाय सारे मारतवर्ष में फैटा हुआ था। ये नुकोजीराय चट्टे सफल वेनानायक, महान् राजनीतिज्ञ और महत्वार्कीं नरेश थे। इन्होंने चारों तरक अपनी तलवार के जौहर दिखले थे। इन्हों महाप्रतापी नुकोजीराय के समय में गंगारामजी कोठारी नामक एक यहादुर और दिलेर ओसवाल नर खुवक इन्दौर में पहुँचे। ये गंगारामजी नागौर के निवासी थे और वात्यावस्था से ही सैनिक विधा की और इनकी विशेष रुचि । धीरे र ये इन्होंर की कीज में वात्यिल हो गये और करतवारी से सेना नायक के पद पर पहुँचे। महाराजा होलकर की ओर से इन्होंने कई लड़ाइयों में बहुत बढ़ी बीरता का प्रवर्शन किया। इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुन्दूर फड़नीसी के रिकारों में, सरजॉन मालकम साहब के मध्य हिन्दुस्तान के इतिहास में, टॉड साहब के राजस्थान के इतिहास में, तथा कन्य नई अंग्रेजी एनं मराठी के प्रन्थों में मिलता है। तस्कालीन पार्टियामेन्टरी पेपर्स में भी आपके सैनिक कारयों का उन्ने स क्रिया गया है।

श्रीमान् महाराजा तुकोजीराव (तृतीय) ने मिस्टर वाउल्जर (Boulger) नामक एक अंग्रेज की वाधीनता में कुछ लोगों को विखायत से इण्डिया ऑफिस (India-office) में रक्ते हुए होलकर राज्य सम्बन्धी कागज पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकछ करने के लिये नियुक्त किया था। उन लोगों ने कोई तीन वरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी छेखों तथा पागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस था पेंतीस जिल्हों में पूरी हुई हैं। ये सब जिल्हों टाइप की हुई हैं और इन्होंर के फॉरेन आफ़िस में सुरक्षित हैं। इनमें तत्कालीन

इतिहास-सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुमूल्य सामग्री है। इन्हीं जिल्दों में कई स्थानों पर गंगारामजी कोठारी और उनके सेना संचालन का उछेख आया है।

उक्त पत्रों से माल्यम होता है कि महाराजा यशवंतराव के समय में जो प्रभाव अमीरखाँ, गफ़ुरखाँ प्रमृति व्यक्तियों का था वही प्रभाव इस समय गगारामजी कोठारी का था। अन्तर केवल इतना ही था कि अमीरखाँ मीका पाते ही बहुत सी जमीन दवा वैठा और उसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। गंगारामजी कोठारी के खून में स्वामिभक्ति के परिमाणु होने से, उन्होंने ऐसा करना ठीक न समझा। उन्होंने जो कुछिकया वह सब अपने स्वामी इन्दौर नरेश के लिये किया पर तत्कालीन इतिहास प्रन्थों में उनके पराक्रमों का जो वर्णन है, उनसे उनकी महानता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। Abarrey macke गामक एक तत्कालीन इतिहास लेखक अपने "Chiefs of Central India" नामक प्रन्थ के पृष्ट ३० के फुटनोट में लिखते हैं।

"Gangaram Kothari, a Mahajan, was at this time Governor of Jaora. He was a man of considerable ability and Jaswantrao also employed him as Governor of Rampura and several other places.

अर्थात् गंगाराम कोठारी नामक महाजन इस वक्त जावरे के शासक थे। ये अत्यन्त प्रतिभा सम्पन्न महाजुभाव थे। यज्ञवंतराव होल्कर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का शासक (Governor) नियुक्त किया।

मि॰ बाउटजर ब्दारा संप्रहीत पार्कंमेन्टरी पेपरों में २५ क्षनवरी स्न् १८०६ में एक संवाद दिया गया है। वह इस प्रकार है।

'In the neighbourhood of Malhargarh and Narsingbgarh was a force belonging to Gangaram Kothari acting immediately under the authority of Jaswantrao Holkar. This force lately has committed Considerable depredations on the territory of Daulatrao Scindiah.

क्षर्थात् मल्हारगद् और नरसिंहगद् के पास एक फौज पदी हुई यी जो गंगाराम कोठारी के सेना-पतित्व में थी। ये गंगाराम कोठारी यशवंतराव होल्कर की आज्ञानुसार सेना संचालन का कार्व्य करते थे। इस फौज ने अभी-अभी दौलतराव सिंधिया के मुक्तों में बहुत छुट मार की।

मिस्टर बाउल्जर हारा संप्रहीत उक्त पार्लियामेन्टरी पेपरों के प्रष्ट २९८ में ईसवी सन् १८०९ की १८ वीं अक्टूबर का निम्नलिखित सम्बाद दिया गया है। वह इस प्रकार है। 'A pair of Cossids from Ujjain (Oujeni) state "Gangaram Kotheri is at Jaora with two or four thousand men and four guns, the rest of Estroops (ten thousand men and six guns) are in advance at Hatote. After the Dassera, this force will remove to Ratlam for the purpose of routing a bedy ti Arabs who have been plundering that town."

सर्यात् उरकेन से साये हुए दो कासीदो .(समाचार बाहरू,) ने सूचित किया कि गंकाम कोहारी दो का चार हजार सादमियों और चार तोयों के साथ आवरा में देश वाले हुए हैं और उनके बारे की फीज़ें (१०००० बादमी और ६ तोयें) हतीद नामक स्थान पर पहले ही पहुँच गई हैं। इसरे के बाद यह फीज़ रतलाम की ओर जागे बदकर अरबों के उस क्षण्ड को, जो रतलाम में स्टूट नार कर रहा है, खदेदने का काम करेगी।

उपरोक्त नवतरणों से यह बात स्पष्टतः प्रगट होती है कि मशराजा बदावंतराव होल्का के तत्र में कोठारी गंगाराम एक बड़े बहादुर सिपहसालार ये और उनकी अर्थानता में दस २, पन्द्रह २ हजार हैं कि कर उस अमाति के युग में रहती थी। बुराल सेनानायक के अतिरिक्त आप उसकेंगी के शासक नी थे। जिस समय को यह बात है वह समय हिन्दुस्तान के लिये मर्थकर अमाति का था। चारों तरक आपक्ता और एट मार मची हुई थी। ऐने समय में कई बढ़े २ जिलों का प्रवन्त्व करना कोई हैंसी कैक नहीं था। बारण रामपुरा, भानपुरा, गरोठ आदि परगनों का आपने जिस योग्यता से प्रवन्त्व किया था उसने कारण सफल शासक होना स्रथतः सुचित होता है।

गंगारामजी जाजरी ने अपने अधीनस्य परगरों में जांति स्थापित करने का घट़। प्रयह किरी।
रामपुरा भानपुरा के पास सेवाड़ का जिला जा गया है। वहाँ के राजपून आसपास के पड़ीसी सर्वों ने
बहुत लुट मार किया करते थे। होलकर राज्य के जिले भी इनकी लुट मार से बढ़े परेशान थे। गंगारानजी
कोठारी से यह स्थिति नहीं देखी गई। उन्होंने इन राजपूर्वों को दमन करने का निरुच्य किया। उन्होंने चड़ाई कर दी और उक्त राजपूर्वों को बहुन सलत सर्जाएँ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने नेवाई की
धाँगढ़ मह का किला भी फतह कर किया।

झाबुआ आदि रियासतों पर भी इन्होंने चढ़ाइयों की यी और उनमें इन्हें सफहता हुई यी। झाबुआ से खिरात वसूछ करने के लिये इन्हें ही जाना पढ़ता था।

हम पहले वह चुके हैं कि गंगारामजीकोशरी वड़े सफल सेना नायक थे। जब महाराज होतं: कर किसी बड़ी चढ़ाई पर जाते थे तब ने लपने इस नहादुर सेनापित को लपने साथ रखते थे। जा परः चंतरावं होलकर ने उदयपुर पर चढ़ाई की तय गंगारामजी भी उनके साथ थे। वहीं आपका परलोक वास हुआ।

कोठारी गंगाराभजी की इन कारगुजािश्यों का महाराजा होलकर ने बड़ा आदर दिया। आपको पालकी, छत्र', चँवर छड़ी आदि के सम्मान प्राप्त हुए थे। राजर्नाने में भी आप की बड़ी इञ्जत थी। उदयपुर दरवार ने इन्हें अपने उमराओं में बैठक देकर इनका सम्मान किया था।

तत्काठीन हन्दीर नरेश ने आपको परगना रामपुरे में जन्नीर और हुघछाय नामक दो गाँव हस्त-मुरारी जागीर में दिये थे। इनके छिये उन्हें सरकार को ९०१) टाँका के देना पढ़ते थे।

#### कोटारी शिवचन्दजी

कोठारी शिवचंदजी कोठारी गंगारामजी के वंधु एवं भवानीरामजी के पीन्न थे। आप वहे वीर, सिपइसाळार और सफळ शासक थे। रामपुरा, मानपुरा, गरोठ आदि परगनों के आप शासक (Governor) बनाये गये थे। जिस समय की यह बात है उस समय चारों और वही अशांति छाई हुई थी, अराजकता और छह मार का दौरहौर. था। आस-प.स के छुटेरे मीनों और सींधिवों के उत्पात से उन परगनों में न्नाहि रमची हुई थी। कोठारी शिवचण्दजी ने इन छुटेरों पर चंदाइयाँ कर इन्हें समुचित इण्ड दिया और रामपुरा भानपुरा परगनों में न्नांति का साम्राज्य कायम किया। इनकी वीरता की कहानियाँ आज भी रामपुर भानपुर जिले के लोग बढ़े उत्साह के साथ कहते हैं। महामित टॉड साहव में भी अपने मवास वर्णन में इन कोठारी साहब के प्रभाव का वर्णन किया है और भी कई अंग्रेजों ने इनकी बहादुरी और कारगुजारियों की बड़ी प्रशंसा की है। कहा जाता है कि उस समय वीरवर शिवचन्दजी का नाम छुटेरे, चोर और बदमाओं को कम्पा देने का काम करता था उस भयंकर अशांति के युग में इन्होंने जैसा अमन और चैन पैदा कर दिया था उससे उनकी ख्वाति हुर र तक भैछ गई थी।

सन् १८५० में जब अंग्रेज सरकार के लिलाफ हिन्दुस्थान में चारों ओर विद्रोह की आग भड़की थी और जब निण्डारियों के दल के दल रामपुर भानपुर जिलों की ओर वढ़ रहे थे। तब कोठारी शिवचंद्रजी ने बड़ी हिकमत अमली से इन लोगों को दूसरी ओर निकाल कर अपने जिलों की रक्षा कर ली थी। इस प्रकार और भी कई मौकों पर इन्होंने बढ़े २ काम किये और उन जिलों में अपना नाम चिरस्मरणीय कर लिया।

जैसा कि हम पहले कह जुके हैं कोटारी शिवचन्दर्जा में राजनीतिज्ञता और वीरता का यहा ही मधुर सम्मेलन हुआ था। एक और जहीं हम आप को हाथ में तलवार लेकर युद्ध करते हुए देखते हैं,

दूसरी ओर अत्यन्त कठिन परिस्थिति में अपने जिलों का उत्तम से उत्तम प्रवन्ध करते हुए पाते हैं। इस मयंकर कोलाहल के समय में रामपुर भानपुर की प्रजा ने जिस सुख और शांति का अनुमन किया था नह बहुत कुछ आप ही की कारपुजारी का फल था। श्रीमंत महाराजा होल्कर ने आपकी हन सेवाजों की बढ़ी कद्म की और आपको खज़्री और सगोरिया आदि गाँव की जागीरी प्रदान की। इतना ही नहीं तत् आपको पालकी, छन्नी, छन्नी, चैंवर आदि उत्तव सम्मान प्रदान कर महाराजा ने आपका बहुत सत्कार किंग था। राज्य के अत्यन्त सम्माननीय सरदारों में आपका आसन रक्ता गया। रामपुर भानपुर जिले के इस महान् प्रभावशाली व्यक्ति का संवत् १९१४ (सन् १८५७) में भाले की चोटक से गरीठ मुकान पर देहांत होगया। आपके स्मारक में गरीठ और भानपुर में आलीशान छन्नियाँ वनी हुई हैं जिनमें आपकी सूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये छन्नियां कोठारी साहव की छन्नियों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

#### कोठारी सावंतरामजा

कोरारी शिवचन्दनी के स्वर्गवासी होने के बाद संवत् १९१५ में आप मारवाद से दच्छ शर्म गये और अपने स्वर्गवासी पिताश्रों के स्थान पर अधिष्ठित किये गये। आप वदे उदार, प्रनाश्रेमी, गुण्ड भीर निविध कञाओं के बड़े पुरस्कर्ता थे। प्रना हित को ही आप राज हित का प्रधान अंग समझते थे। गरीब किसानों के लिये आपके उदार अंतःकरण में बहुत बढ़ा स्थान था। जब २ राज्य और किसानों हा स्वार्थ दकराता था तब २ आप श्रीमंत होलकर नरेश के सामने बड़े जोरों के साथ किसानों के पह का समर्थन करते थे। इससे सारे जिले के लोग आपको पिता की तरह मित्त की दिन्द से देखते थे। अप अपने समय में बहुत ही अधिक लोकप्रिय थे।

विभिन्न कलाओं के आप अनन्य प्रेमी थे। कविगण, गायक आपकी कीर्त्त सुनकर दूर र से आते थे और आप से खासा पुरस्कार पाते थे। अपनी र कलाओं का प्रदर्शन करने के लिये चारों और से लोग आप की सेना में उपिधाति होते थे और उन्हें आपसे काफी उचेजन मिलता था। आपके समय में भानपुरा में खासी गति विधि रहती थी और यह कसवा लोगों के लिये एक आकर्षण का केन्द्र हो खा था। आप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय) और महाराजा शिवाजीराव खूब मानते थे आप रामपुरा भानपुरा के सरस्वा (Governor) थे।

संवत् १९५० के लगभग आप को किसी कारणवश इन्दौर जाना पढ़ा । वहाँ कुछ समय बार

आप भाला लेकर घोड़े को फिरा रहे ये कि एकाएक भाला आप के शरीर में शुस गया, निसंधे आकी
मृत्यु हुई।

भाप कींसिल के मेन्बर हो गये। संवत् १९५७ में इन्दौर में आपका स्वर्गवास हो गया। जिस समय आपके स्वर्गवास का समाचार भानपुरा पहुँचा उस समय चारों लोर भानपुर परगने में हाहाकार सा मच गया। इन पंक्तियों का लेखक उस समय भानपुर में था। उसने उस समय भानपुर में जो शोक की घोर घटा देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी। इसका कारण है। जो न्यक्ति सैकड़ों हजारों आदिमयों के सुख दुखों में साथ देता है, लोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भक्ति भाव से देखने लगते हैं। कोठारी सावन्तरामजी रामपुर भानपुर परगने के एक विशेष पुरुष थे। वे लोगों से प्रेम करते थे और लोग उनसे प्रेम करते थे। जब राजसी ठाठ के साथ उनकी सवारी निकलती थी तब सैंकड़ों लोग उसका अभिवादन करने में गौरव अनुभव करते थे। अगर तत्कालीन प्रचलित लोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना होगा कि किसानों के हित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पड़ा था। कहने का अर्थ यह है कि लोसवाल समाज में इन्दौर के कोठारी गंगारामजी, कोठारी शिवचन्दजी और कोठारी सावंतरामजी अपना खास स्थान रखते हैं।

#### राय बहादुर सिरेमलजी बापना

गत पृष्ठों में हम श्रोसवाल समाज के ऐसे कई ऐतिहासिक महानुभावों का परिचय दे चुके हैं जिन्होंने अपने २ समय में राजनैतिक और सैनिक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिमा का परिचय देकर राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित किया है। हम देखते हैं कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने जपनी दूरवर्शितापूर्ण (Far sighted statesmanship) राजनैतिक प्रतिमा के कारण भारत के शासकों (Administrators) में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण इन्दौर राज्य के सफल प्राहमिनिस्टर राख बहादुर सिरेमलजी बापना सी० आई० ई० का दिया जाने योग्य है। वर्त्तमान ओसवाल समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपही हैं।

जिस समय आपने इन्दौर राज्य के शासन की बागडोर सम्हाळी थी वह समय इन्दौर राज्य के हितहास में अल्यंत जिटळता मय और कठिन समस्याओं से परिपूर्ण था। ऐसे समय में आपने इन्दौर राज्य के शासन को जिस अपूर्व नीतिज्ञता के साथ संचाळित किया, यह आपके सफल शासक होने का उन्होंत प्रमाण है। जिन लोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक परिस्थिति का सुक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है वे उनमें होने बाले राजनैतिक कुचकों और फिरकेशन्दियों से मली प्रकार परिचित होंगे। नावाळिगी शासन में इनका और भी प्रावस्थ रहता है। ऐसी नाजुक परिस्थिति में इन सब पद्यंत्रों से कपर रह कर विशुद्ध हृदय से प्रजाहित की ओर बढ़ते चले जाने ही में उच्च श्रेणी की राजनीतिज्ञता रहती है। श्रीमान वापना महोदय एक विशाल हृदय के मुत्सदी हैं। उनका दृष्टि बिन्दु बहुत स्थापक और दूरवर्शितापूर्ण है।

संकीर्ण और कुचक्रमयी राजनीति में उनका विश्वास नहीं। यही कारण है कि वे क्षद्र राजनीति से सक्ते भापको परे रख कर प्रजा कल्याण की विशाल भावनाओं से अपने आपको प्रोरेत करते हैं। आपने शिक्षा, व्यापार और उद्योग-धंधों की अगति में बड़ी सहायता पहुँचाई। इन्दौर में वाटर-वर्क्स की महान विशास श्रीका का निर्माण कर इन्दौर की प्रजा के लिये आपने एक महान काम किया। कहा जाता है कि इस पास वर्क्स के समान विशाल योजना संसार भर में केश्ल एक दो जगह ही निर्मित की गई हैं। यह एक ऐसा कार्य है जि असे इन्दौर की प्रजा के हृदय में वापना सहोदय का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधी प्रगति में भी आपने काफी सहायता पहुँचाई है। हम आपका विस्तृत परिचय आपके पारगरिक इतिहास में दे रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री॰ वापना महोदय भारतवर्ष की रियाततों के प्रधान मन्त्रियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं और नाबालिगी ज्ञासन में आपको जितने च्यारक अधिकार दिये गये थे. उतने जहांतक हमारा ख़याल है. सर प्रभाशहर पहनी सरीखे एक आप सज्जन को छोड कर और किसी पाइमिमिनिस्टर को नहीं रहे हैं। हमें हुए है कि आपने इन अधिकारों का बड़ा ही सद्दर्शींग किया और इन्दौर के प्रगतिशील शासन की विकतित कर उसे अत्यन्त सभ्य रियासर्वी के शासन के समकक्ष में का रखा। मध्यभारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० ने अपने एक व्यावशान में श्री० बापना महोदय के शासन की बड़ी प्रशंसा की थी, तथा आखिर में कहा था कि प्रगतिशोखता के जिशन से किसी भी रियासत के शासन से बापना महोदय का शासन दूसरे नम्बर पर न रहेगा (Second to none)। भापकी शासन योग्यता की प्रशंसा कई प्रभावशासी धंत्रेजों ने तथा अन्य भारतीय राजनीतिज्ञों ने की है। राय वहादुर हीराचन्दजी कोठारी

वर्तमान समय में इन्दौर के कोडारी खानदान में रायबहादुर हीराचन्द्रजी कोडारी ने भी राज्य के कई बड़े र पदों पर सफडता के सायकाम किया। ई॰ सन् १८८९ में आप इन्दौर राज्य की सिविस में दाखिल हुए। आरम्भ में आप हाउस होल्ड हिपार्टेमेंट (Household Department) में केवल १२) मासिक पर एक मामूली कुई हुए। फिर आप अपनी कारगुजारी से बदते र अमीन, नायब स्वा, स्वा, रेव्हेन्यू कमिश्नर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर हुए। नायब दीवानी और फायनांस सिविस्टरी का भी काम आपने बड़ी सफळता के साथ किया। जाय मि॰ नर्रासहराव छुटी परगये ये तब आपने प्राइम मिनिस्टरी का काम भी किया था। सूत्तपूर्व ए॰ जी॰जी मि॰ बोझांकेट तथा सर जानड़ आपके कार्य से बड़े प्रसन्न रहे। अपको हन्दौर रियासत के सम्बन्ध में बडुत जानकारी है। राज्य के किसानी तकसे आप परिचित हैं। रेव्हेन्यू के कार्य में रियासत में आप एक ही समझे जाते हैं। आपकी सरहता और सिल्नसारिता प्रशंसनीय है।

# ग्रोसवाल जाति के प्रधान, दीवान तथा-प्रधान सेनापतियों की सूची

हम इस सूची में भारत की कुछ देशी रियासतों के ओसवाल प्रधानों, दीवानों, एवं प्रधान सेना-पतियों की सूची दे रहे हैं। इनमें से कई सज्जनों ने अपने महान काय्यों से राजस्थान के इतिहास के पृष्ठों को उन्वल किया है।

#### जोधपुर राज्य के प्रधान 🛞 (Presidents)

- १-भएडारी नराजी ( संमराजी के पुत्र ) सं० १५१५ से १६ तक
- २-भग्डारी नराजी ( समराजी के प्रत्र ) सं० १९% ह से ३१ तक
- ३-भएडारी नाथाजी ( नराजी के प्रत्र ) सं १५४४ से ४५ तक
- ४-भग्डारी ऊदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) सं० १५४८ से
- ५-मएडारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गांगाजी के समय में
- ६-भग्रहारी ख्र्णानी (गोराजी के पुत्र) सं० १६५१ से ५४ तक
- ७-भग्डारी मानाजी ( डाबरजी के पुत्र ) सं० १६५४ से ६५ तक
- ८-भग्डारी खूणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६६५ से ७० तक
- ९-भग्डारी विट्रलदासजी सं० १७६६
- १०-भगडारी खींबसीजी ... सं० १७७०
- ११-भएडारी भानाजी ( मानाजी के पुत्र ) सं० १६७१ से ७५ तक
- १२-भग्रहारी प्रथ्वीराजजी ... सं १६७५ से ७६ तक
- १३-भएडारी खूणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६७६ से १६८१ तक

#### जोधपुर राज्य के दीवान

१-भण्डारी नराजी (समराजी के पुत्र) जोधपुर बहर के स्थापन में राव जोधाजी के साथ सहयोग दिया। एवं संवत् १५१६ में "दीवान" का सम्मान पाया।

र-मुहणीत महराजजी (अमरशीजी के पुत्र)-राव लोघात्री के समय में दीवानगी तथा प्रधानगी की ।

# प्रधानगी का भोहदा दीवान ( Primeministers ) के ओहदे से ऊँचा समझा जाता था।

\* इनके पृथात् लगमग् १५० वर्षो तक जोषपुर राज्य के स्वामी राव जोषाजी, राव सातलकी, राव गाङ्गार्जी, राव मालदेवजी, रावचन्द्रसेनजी, मोटाराजा उदयसिंहजी, सवाई राजा सूर्विंहजी एवं महत्राजा गर्जसिंहजी के समयों में कई श्रीसवाल पुरुषों ने दीवानगी एवं प्रधानगी के ओइदों पर कार्य्य किये, लेकिन पूर्ण रेकार्ड प्राप्त न हो मकने से जिनने न म प्राप्त हुए उतने ही दिये जा रहे हैं।

```
३-भण्डारी जदानी ( नाथानी के पुत्र ) दीवानगी और प्रधानगी साथ में "संवत् १५४८ में ।
 ४-अण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) .....राव गाङ्गाजी के समय दीवानगी तथा प्रधानगी साथ में।
५-भण्डारी धनोजी ( डावरजी के पुत्र ) राव चन्द्रसेनजी के समय में ।
 ६-भण्डारी मनाजी ( डावरजी के पुत्र ) "मोटा राजा उदयसिंहजी के समय में ।
७--भण्डारी हमीरजी
 ८-भण्डारी रायचंदजी ( जोधाजी के पुत्र ) "
 ९-कोचर मुथा बेलाजी ( जांजरजी के पुत्र ) "महाराजा सूरिसिंहजी के समय में।
१०-भण्डारी ईसरदासजी
११--भण्डारी भानाजी
१२-सिंघवी शहामलजी - ""महाराजा गर्जासहजी के समय में
१३-मुहणोत जयमळजी ( नैनसीजी के पिता )
१४—सिंघवी सुखसङ्जी "" सम्बत् १६९० से सम्बत् १६९७ तक
१५—भण्डारी रायमलजी ( ऌ्रणाजी के पुत्र)— ... संवत् १६९४ से १६९७ की पौष वदी ५ तक
१६—सिंघवी रायमळजी (शोभाचन्दजी के पुत्र)— " सम्वत् १६९७ की पौष वदी ५ से
१७—भण्डारी ताराचन्द्रजी ( नारायणोत ) देश दीवानगी ... सम्वत् १७१४ से
रूप हिणोत नेणसीजी (जयमळजी के पुत्र) देश दीवानगी सम्वत् १७१४ से १७२६ तक सुहणोत सुन्दरसीं (नेणसीजी के छोटे साई) तन दीवानगी
१९-भंडारी चिट्ठळदासजो ( भगवानदासजी के पुत्र ) ... ... संवत् १७६२ से
२०—सिंघवी बल्तारमळजी और तस्तमळजी (सुलमळजी के पुत्र ) " " संवत् १७६३ से
२१-भण्डारी विद्वलदासजी (भगवानदासके पुत्र)१ ०६५की सावण सुदी। ३से १७६६की कार्तिक वदी६ तक
२२— र् भण्डारी माईदासजी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवानगी
भण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) देश दीवानगी
 २३--राय रायन भण्डारी रघुनायसिंहजी ( रायचन्द्रजी के ) .....देश दीवानगी, सम्बत् १७६० से
 २४--भण्डारी खींवसीजी (रासाजी के पुत्र ) सम्बत् १७६७ के आसोज से १७६९ के फागुन तक
 २५-भण्डारी माईदासजी ( देवराजजी के पुत्र )- . . सम्बत् १७६९
 २६—समद्दिया मूथा गोकुलदासजी
                                                    सम्बत् १७६९
१७७० के चैत्र से १७८१ की
                                                                फागुन वदी १२ तक
 २८-समद्द्या मूथा गोकुलदासजी
                                                       सम्बत् १७८१ से ""
                                                       सम्बत् १७८२ से संबत् १७८५ तह
 २९-राय रायन भण्डारी रघुनायसिंहजी
```

३०--भण्डारी अमरसिंहजी ( खींवसीजी है पुत्र ) सम्बत् १७८५ की आपाढ़ सुदी १४ से १७८८ तक ३१--सिंघवीं अमरचन्द्रजी (सायमलजी के पुत्र ) १७९३ आसोज सुदी १० से १७२४ चैत्र सुदी ७ तक ३२--भण्डारी असरसिंहजी (खीवसीजी के पुत्र) सम्बत् १७९९ की कार्तिक सुदी १ से १८०१ के ज्येष्ठ तक ३३--भण्डारी गिरधरदासजी ( रतनसिंहजी के माई )-संवत् १८०१ के ज्येष्ठ से १८०४ के सादवा तक ३४--भण्डारी मनरूपजी ( पोमसीजी के पुत्र ) ""सम्बत् १८०४ के मादवा से १८०६ के मगसर तक ३५--भण्डारी सुरतरामजी ( मनरूपजी के पुत्र ) \*\*\* \*\*\* \* सम्बत् १८०६ ३६—भण्डारी दौलतरामची (धानसीजीके प्रत्र) ३७—भण्डारी सुरतरामची (मनरूपजी के पुत्रः संवत् १८०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की आसोज सुदी १० तक ३८-भण्डारी सवाईरामजी (रतनसिंहोत) १८०७ की आसोज सुदी १० से १५०८ की श्रावण वदी २ तक **१९—सिं**घवी फतेचन्दजी ( सरूपमलोत ) १८०८ की श्रावण वदी २ से १८१८ की आसीज वदी १४ तक ४०--भण्डारी नर्रासिहदासजी(मेसदासोत) संवत् १८१९ की जेठ सुदी ५ से १८२० की जेठ सुदी ५ तक 8१ - मुहणोत सुरतरामजी ( भगवतसिंहोत ) १८२० की जेठ सुदी ५ से सं० १८२३ आसोज सुदी ९ तक ४२—सिंघवी फरोहचन्द्रजी (सरूपमळजी के पुत्र) सम्बत् १८२३ की चैत्र सुदी ५ से १८३७ की— आसोज सुदी ३० तक ( जीवन पर्यन्त ) ४३-- 'खालसे (कामसिंघवी फतेचन्द्जीके पुत्र ज्ञानमलजी देखते थे) १८३७से १८४७ मगसर सुदीर तक ४४--सिंघवी ज्ञानसळजी ( फतेचन्द्जी के पुत्र ) संवत् १८४७ की मगसर सुदी २ से माघ सुदी ५ तक ४५-भण्डारी भवानीदासजी (जीवनदासजी के) १८४७ माह सुदी ५ से १८५१ की वैशाख वदी १४ तक ४६-भण्डारी त्रिवचन्द्रजी (शोभाचन्द्रोत) १८५१ की वैशाख वदी १४से १८५४ की आसोज सुदी १४ तक ४७—बालसे (काम सिंघवी नवलराजजी देखते थे ) १८५४ आसोज सुदी १ से १८५५ श्रावण वदी ६ ४८--सिंघवी नवलराजजी (जोधराजजी के पुत्र) संवत् १८५५ की सावण वदी ६ से कार्तिक वदी ९ तक ४९-अण्डारी शिवचन्दजी (श्रीभाचन्दोत) १८५५ की कार्तिक सुदी ११ से १८५६ की वैशाख सुदी ११ तक ५०-मुहणोत सरदारमलजी (सवाईरामोत) १८५६ वैद्याल सुदी ११ से १८५८ की आसीज सुदी ३ तक ५१—खालसे (काम सिंघवी जोधराजजी देखते थे) १८५८ आस्रोज सुदी २ से १८५९ भादवा वदी २ तक ५२-भण्डारी गङ्गारामजी ( जसराजजी के पुत्र ) सम्वत् १८६० मगसर वदी ७ से जेष्ठ वदी ४ तक ५६-- सहणोत ज्ञानमलजी ( सुरतरामजी के ) १८६० जेठ बदी ४ से १८६२ की आसीज सुदी ४ तक ५४—कोचर मेहता सूरजमलजी ( सोजतके ) १८६२ आसोज बदी ४ से १८६४ की आसोज सुदी ८ तक

५५ - सिंघवी इन्द्रराजजी ( भींवराजीत ) १८६४ की आसीज सुदी ८ से १८७२ की आसीज सुदी ८ तक

<sup>\*</sup> आपने अपने जीवन में २५ सालों तक "दीवान" पद का संचालन किया।

<sup>†</sup> जब किसी कारण वरा "दीवानगी" का श्रीहदा दरबार श्रपने श्रिथकार में ले लेते थे, उस समय जबतक दूसरे श्रीहदेदार निर्वाचित नहीं किये जाते थे, वह श्रोहदा "खालसे" माना जाता था श्रीर उसके कार्य्य संचालन का भार नैसे ही किसी प्रभावशाली-व्यक्ति के जिम्मे किया जाता था।

५६—अवालसे (काम मेहता अलेचन्द्रजी देखते थे) संवत् १८७२ कार्तिक सुदी १ से माय सुदी १ तक ५७—सिंघची फतेराजजी (इन्दराजजी के पुत्र ) १८७२ माघ सुदी ३ से १८७३ भादना सुदी १४ तक ५८-सिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के ) संवत् १८७३ की कार्तिक युदी १२ से वैसाख सुदी १४ तक ५९-मेहता अखेचन्द्जी ( खींवसीजी के पुत्र ) १८७३ की वैसाख सुदी ५ से १८७४ सावण सुदी ३ तक ६०-मेहता लक्ष्मीचन्द्जी । (अलेचन्द्जी के पुत्र) १८७४ सावण सुदी ३ से १८७६ वैसाल सुदी १४ तक ६१ — बालमे (काम सोअत के मेहता सूरजमलजी करते थे) १८७६ वैसाल सुरी १४ से बापाह वही ९ तक ६२—सिंघनी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) १८७६ की आपाद बदी ९ से १८८१ की चैत्र सुदी ४ तक ६३-- जाळसे (काम सिंघवी फोजराजजी देखते थे) १८८१ की चैत सुदी ४ से १८८२ की पीप सुदी २ तक ६४—सिंघवी इन्द्रमलजी ( जोरावरमलजी के पुत्र ) १८८२ की पोप सुदी २ से १८८५ कार्तिक वदी १ तक ६५-सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) १८८५ की काती वदी १ से १८८६ सावज वदी ३० तक ६६ —खालसे (काम सिंघवी गुलराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) १८८६ सावण वदी ऽऽ से १८४० तक ६७—सिंधवी फतेराजजी (इन्द्राजजी के पुत्र ) ""संवत् १८८७ से १८८८ की चेत सुदी ९ तक ६८—सिंववी गंभीरमलजी (फतेमलजी के पुत्र ) १८८८ को चेत सुदी ९ से १८८९ की चेन वदी १३ तक ६९-मेहता जसरूपजी × ( नाथजी के कामदार ) सं० १८८९ चेत वदी १३ से १८९० काती सुदी ४ तक ७०-खारुसे (मण्डारी छलमीचन्द्जी काम देखते थे) १८९० काती सुदी ४ से १८९१ सावण वदी १४ तक ७१-मण्डारी लखमीचन्दजी (कस्तूरचन्दजी के पुत्र) १८९१ सावण वदी १४ से १८९२ माघ वरी १० तक ७२—सिंचवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) संवत् १८९२ की माघ वदी १० से वैसास सुदी ११ तक ७६—सिंचवी गंभीरमञ्जी - (फतेचन्द्जी के पुत्र) १८९२ वैसाख सुदी १४ से १८९४ सावण वदी ४ तक ७१-भण्डारी रुखमीचन्द्रजी (कस्तूरचन्द्रजी के पुत्र ) संवत् १८९४ सावण वदी ४ से आसीज सुदी ४ तक ७५—सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) संवत् १८९४ आसोज सुदी ७ से १८९५ चेत सुदी १ तक ७६—सिंघवी गंभीरमळजी ( फतेचन्द्जी के पुत्र ) १८९५ की चेत सुदी १ से १८९७ आसोज वदी १२ तक ७७—सिंघवी इन्द्रमङ्जी ( जीतमङ्जी के पुत्र ) संवत् १८९७ की आसीज वदी १२ से वैसाख सुदी १२ तक ७८-सण्डारी छलमीचन्दजी (कस्तूरचन्दजी के पुत्र) १८९७ वैसाल सुदी १२ से १८९८ चेत वदी १४ तक ७९ -- कोचर खुघमलजी (सोजत के मेहता सूरजमलजी के पुत्र) १८९८ चेत वदी १४ से १८९९ की भा॰ सु॰ १२ 60-सिंघवी सुखराजजी ( वनराजजी के पुत्र ) संवत् १८९९ की भादवा सुदी १२ से मगसर वदी ६ तक

≢इप्त समय से जोधपुर के राजनैतिक वायु मरडल में लगमग ३० सालों तक वहुत श्रिक उथल पथल पर्व पार्टी वंदियों रही, श्रतपत "दोनान" पद भी बहुत जस्द २ परिवर्तित होते रहे।

<sup>† &</sup>quot;दीवान" पद पर इन्होंने ७ बार कार्य्य किया ।

<sup>🖠</sup> श्राप ५ वार दीवान हुए।

<sup>🗙</sup> इनकी तरफ से इनके कामदार पंचीली कालूरामजी इस ओहदे का काम देखते थे ।

<sup>÷</sup> इन्होंने ४ बार "दीवान" पद पर काम किया।

नोट-ध्यान रखना च हिये कि जोयपुर राज्य का राजकीय सम्वत् श्रावण मास में परिवर्तित होता था।

- 41-मेहता लंबमीचन्दनी (अखेचन्दनी के पुत्र ) १८९९ चेत सुदी १ से १९०० की फाएन घदी १ तक
- ८२—सिंघवी गंभीरमलजी ( फतेमलजी के पुत्र ) सम्वत् १९०० की फागुन वदी ३ से जेठ सुदी ५ तक
- ८३--मेहता लखमीचन्द्रजी ( अखेचन्द्रजी के पुत्र ) सम्वत् १९०० की जेठ सुदी से १९०२ कार्तिक सुदी ९
- ८४—खाळसेळ काम सिंधवी फीजराजजी, भण्डारी शिवचंदजी, मेहता गोपाळदासजी तथा २ अन्य जातीय सज्जन देखते थे । सं० १९०२ के कार्तिक सुदी ९ से माघ वदी ९ तक
- ८५-भण्डारी शिवचन्द्जी ( उखमीचन्द्जी के पुत्र ) १९०२ माघ वदी ९ से १९०३ आसीज सुदी १ तक
- ८६-मेहता छखमीचन्द्जी ( अखेचन्द्जी के पुत्र ) १९०३ आसोज सुदी ३ से १६०७ आसोज वही ७ तक
- ८७—मेहता मुकुन्दचन्दजी ( लखमीचन्दजी के पुत्र ) १९०७ की खासीज सुदी ७ से कार्तिक वदी ४ तफ
- ८८-राव राजमलजी छोढ़ा-( रावरिधमलजी के ) १९०७ चेत वदी १० से १९०८ भादवा सुदी १३ तफ
- ८९—बाल्सें (काम मेहता मुक्कन्दचन्दजी, सिंघवी फौजराजजी और मेहता विजयसिंहजी आदि ५ व्यक्तियों की कमेटी के द्वारा होता था ) सं० १९०८ भादवा सुदी १३ से पोप सुदी २ तक
- ९०—मेहता विजयसिंहजी (कृष्णगढ़ के सेहता करणमलजी के) १९०८ पोप सुदी र से १९०९ आ० वदी १
- ९१-मेहता युकुन्दचन्दवी ( लक्ष्मीचन्द्जी के पुत्र ) १९०९ मगसर वदी १ से १९१० माह सुदी ९ तक
- ९२—खाळसें ( काम मेहता गोपाळखाळजी, मेहता हरजीवनजी गुजराती तथा मेहता शंकरठाळजी देखते थे )। सं० १९१० की माघ सुदी ९ से वैसाख वही १३ तक
- ९६—खाळसे ( काम मेहता विजयसिंहजी, राव राजमळजी छोड़ा, और मेहता हरजीवनजी गुजराती देखते थे ) सं॰ १९१३ की कार्तिक वदी ६ से पोप वदी १० तक
- ९४—मेहता विजयसिंहजी—संवत १९१३ की पोष सुदी १० से संवत् १९१५ की पोप सुदी ९ तक
- ९५-मेहता गोपाललालजी और मेहता हरजीवनदासजी गुजरात वाले संवत् १९१५ की जेट सुदी ११ तक
- ९६-मेहता मुकुन्दचन्द्रजी ( लक्ष्मीचन्द्रजी के प्रत्न) १९१६ की आपाद् वदी म से १९१९ सावन वदी १ तक
- ९७— + खाल्से (काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती, सिंघवी रतनराजजी तथा दो अन्य जातीय समान देखते थे ) सं॰ १९१९ की सारण वदी १ से चैत्र सुदी १ तक
- ९८-मेहता मुकुन्दचन्दनी ( छल्मीचन्दनी के ) १९१९ चैत्र सुदी १ से १९२२ दूना जेठ वदी ९ तक
- ९९-- खालसे-- बेद मेहता सेठ प्रतापमलजी अजमेर वाले (गम्भीरमलजी के पुत्र) मेहता सुकुन्दनन्दजी, मेहता गोपाललालजी तथा भण्डारी पचानदासजी ( बहादुरमलजी के भाई ) काम करते थे।
  - सं ० ६९२३ कार्तिक वदी ३ से १९२४ भादवा सुदी ५
- १००-मेहता विजयसिंहजी ( मेहता करणमरुजी के पुत्र ) १९२५ कार्तिक सुदी ५ से मगसर सुदी ५ तक
  - इनके साथ ड्योहीटार पेमकरणजी एवं जोशी प्रमृदानजी भी इस पद का कार्य देखते थे।
  - 🕇 इनके साथ जोशी प्रभूलालजी भी दीवान पद का कार्य्य देखते ।
  - 🗜 रनके साथ खीचीं उन्मेदकरणजी काम देखते थे।
  - + इनके साथ पंचीली मीनालालजी और जोशी प्रमृदयालजी काम देखते थे।
  - 🛨 श्रापके साथ जोशी शिवचन्दजी भी दीवान पद का कार्य्य संचालित करते थे।

१०१—खालसे —(काम मेहता विजयमलजो देखते थे) १९२५ जेठ वदी र से १९२६ आसोब सुदी १०त६ १०२—खालसे (कास मेहता हरजीवनदासजी गुजराती मेहता विजयसिंहजी,सिंघपी समरथराजजी, मेहता हरजीवनदासजी एवं दो अन्य जातीय सज्जनों के साथ राज्य व्यवस्था होती थी)

#### संवत् १९२९ की कार्तिक सुदी १४ तक

१०६—रा० व० मेहता विजयसिंहजी—सं० १९२९ काती सुदी १४ से १९६१ को फागुन सुदी ९ तक १०४—मेहता हरजीवनदास्त्रजी गुजरातवाले—१९३१ की चेत सुदी १५ से १९६२ कातिक सुदी ९ तक १०५—रावराजा वहादुर कोदा सिरदारमञ्जी—सवत् १९३३ की मादवा सुदी ८ से माघ सुदी १५ तक १०६—रा० व० मेहता विजयसिंहजी—सं० १९३३ की माघ सुदी १५ से १९४९ भादवा सुदी १६ तक १०७—मेहता सरदारसिंहजी (विजयसिंहजो के पुत्र) संवत् १९४९ की भादवा सुदी ११ से अपने सख समय सं० १९५८ की आपाद सुदी १ तक

इस प्रकार "दीवान" के सम्माननीय पद पर सन्वत् १५१५ से सन्वत् १९५८ तक (१५० सार्वे में) करीव ८० ओसवाल मुस्सुदियों ने लगभग १०० वर्षों तक १०७ बार कार्य्य किया। इसी प्रकार राज्य के सभी बदे २ ओहदों पर अत्यधिक संख्या में ओसवाल पुरुष कार्य करते रहे। विक्रमी संवत् की सन्हर्य, अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दि में जोधपुर के राजनैतिक क्षेत्र में ओसवाल जाति का बढ़ा प्राधान्य रहा।

## अजोधपुर राज्य के श्रोसवाल फौजवरुशी (Commander-in-Chiefs)

१—मुहणोत स्रंतरामजी—संवत् १८०८ सावण वदी ३ से संवत् १८१६ सावण वदी १६ तक २—भंडारी दौळतरामजी (थानसिंहजी के पुत्र) संवत् १८१६ की सावण वदी ११ से १८१९ तक २—†सिंघवी भीवराजजी (छखमीचन्दजी के पुत्र) १८२७ की फागुन वदी ११ से १८६० तक ४—सिंघवी हिन्तूमलजी (चन्द्रमाणजी के पुत्र) सं० १८६० की चैत बदी१२ से१८३२ भादवा सुदी १९ तक ५—सिंघवी अवेराजजी—( छखमीचंदजी के पुत्र) १८२२ की भादवा सुदी १९ से १८४७ जेठ सुदी १९ तक ६—सिंघवी अवेराजजी (भीवराजजी के पुत्र) सं० १८५० की जेठ बदी १ से १८५१ सावण सुदी ११ तक ७—भंडारी जिन्नचन्दजी—संवत् १८५१ की सावण सुदी ११ से १८५५ की सावण वदी १९ तक ८—भंडारी भनानीरामजी (दौळतरामजी के पुत्र) १८५५ सीवण बदी १४ से १८५० की प्रथम जेठ सुदी १९ तक १९०० होती वदी १९ तक १९०० होती वदी १० तक १९०० होती वदी १० तक १९०० होती मेघराजजी—(सखरामजी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से १८७२ हाती वदी १० तक १९०० होती वदी १० तक १००० होती वदी १० तक १००० होती वदी १० तक १००० होती वदी १०

श्लभाज कल की तरह उपरोक्त जमाना शान्ति का नहीं था। "फौजबर्क्सा" को हमेशा अपनी सेनाएँ यत्र तत्र युद्ध के लिये ले जाना पढ़ती थी। इसी तरह रियासत के सेना विभाग में एवं प्रबन्ध विभाग में ओसवाल मुखुदी बढ़े बढ़े ओहदों पर प्रचुर प्रमाण में काम करते रहे। जिनकी नामावली स्थानामाव के कारण हम यहाँ देने में असमर्थ हैं।

े सिंधवी भींवराजजी तथा उनके पुत्रों, पौत्रों प्वं प्रपौत्रों ने लगमग १२५ सालों तक फोज बख्शी का काम किया।

१२—महारी आरचन्द्रजी—(शिवचन्द्रजी के पुत्र) १८७६ की वृज्ञा सावण सुदी ६ से १८७६ कूना जेठवदी १२ तक १३—सिंघवी मेचराजजी—(अलेराजोत) १८७६ की वृज्ञा जेठ बदी १२ से १८०२ की मात्र सुदी १२ तक १४—सिंघवी फीजराजजी—(गुलराजजी के पुत्र) १८०६ की सावण सुदी १ से १८१२ की आपाढ़ बदी ३ तक १५—सिंघवी देवराजजी—(इनके पिता फौजराजजी के गुजरने पर फोजवस्की देवराजजी के नाम पर हुई लेकिन इनकी ओर से इनके फूफा मुहणीत विजयसिंहजी तथा मेहता कालरामजी वापना कार्य देखते थे) सं० १९ २ आपाढ़ बदी ३ से १९१६ सावण बदी १ तक १६—खालले—(काम सिंघवी देवराजजीकी जीरसे उनके कामदार वापना कालरामजीले पुत्र मेहता रामलाल जी बापना देखते थे।) सभ्वत् १९१९ की सावण बदी १ से सम्बत् १९१९ की आसाढ़ सुदी १४ तक १७—सिंघवी देवराजजी—(फीजराजजी के पुत्र) १९२९ की ममसर सुदी ३ से १९२० काती घदी ६ तक १९—सिंघवी करणराजजी—(सुखराजजी के पुत्र) १९३१ चेत बदी ६ से १९३४ आसोज सुदी ५ तक २०—सिंघवी करणराजजी—(करणराजजी के पुत्र) १९३३ आसोज सुदी ५ से १९३५ मादवा बदी ३ तक २०—सिंघवी किशनराजजी—(करणराजजी के पुत्र) १९३३ आसोज सुदी ५ से १९३५ मादवा बदी ३ तक २०—सिंघवी करणराजजी—(सेंचराजजी के पुत्र) १९३३ आसोज सुदी ५ से १९३५ से सं० १९५६ तक २०—सिंघवी करणराजजी—(करणराजजी के पुत्र) १९३३ आसोज सुदी ५ से १९३५ से सं० १९५६ तक २०—सिंघवी करणराजजी (भींवराजजी के पुत्र) १९३३ आसोज सुदी ५ से १९३५ से सं० १९५६ तक

# जोचपुर के वर्तमान महा, साहिब का वहाँ के श्रोसवाल समाज के प्रति उद्वार

ओसवालों द्वारा संचालित सर्दार् हाई स्कूल की नई इंमारत के उद्घाटन के समय गत १६ सितम्बर १९३२ को जोधपुर के वर्तमान नरेश श्रीमान् महाराजा उम्मेदिसहजो साइव ने बढ़ा ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उसमें श्रापने ओसवाल जाति के पूर्वजों द्वारा की गई सहान राजनैनिक सेवाओं का बढ़ा ही गौरवज्ञाली वर्णन किया है। हम आपके उक्त भाषण का कुछ अंश नीचे उद्धन करते हैं।

I greatly appreciate the sentiments of loyalty and devotion expressed by you towards me and my house. The inestimable services rendered by your community to my ancestors are assured of a conspicuous and abiding place in the history of this great State. It is a magnificent record of devoted service. Indeed I cannot pay too high a tribute to your unflinching loyalty and single-minded devotion to duty which have been, and I hope should be, very valuable assets to this State, both in the past, and in the future.

- ८—सिंधवी दयालदा पूजी सीसोदिया—महाराणा राजसिंहजी के सभय में
- ९ मेहता अगरचन्दजी वच्छावत महाराणा अरिसिंहजी, हमीरसिंहजी तथा भीमसिंहजी के समय में
- १०-सोतीराजजी बोलिया-महाराणा, अरिसिंहजी के राज्यकाल में सं० १८१९ से २६ तक
- 1 1—एकिंहिंगदासनी बोलिया ( सोतीरामनी बोलिया के पुत्र ) एकिंहिंगदासनी की वय छोटी होने से इनके काका मोनीरामनी काम देखते थे
- १२-सोमजी गाँधी-महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १३-सतीदासजी गाँधी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १४-शिवदासजी गाँधी (सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १५-मेहता देवीचन्दजी वच्छावत (अगरचन्दजी के पौत्र ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- 14-मेहता रामसिंहजी-महाराणा भीमसिंहजी के समय में कई बार दीवान तथा प्रधान रहे।
- १७---मेहता शेरसिंहजी वच्छावत ( मेहता अगरचन्दजी के पौत्र ) महाराणा भीमसिंहजी के समय आप और मेहता रामसिंहजी वारी २ से तीन चार वार दीवान और प्रधान रहे ।
- १८-मेहता गोकुलचन्दनी वच्छावत ( मेहता देवीचन्दनी के पौन्न ) महाराणा सरूपसिंहनी के समय में
- १९-कोटारी केसरीसिंहजी-महाराणा सरूपसिंहजी के समय में सं० १९१६ से २६ तक
- २०-मेहता गोकुळचन्दजी ७-महाराणा सरूपसिंहजी के समय में संवत् १९२६ से प्रधानगी की
- २१--मेहता पन्नालाळजी वच्छावत सी० आई० ई -- महाराणा शंभूसिंहजी के समय में
- २२ कोठारी बलवन्तसिंह भी महाराणा फरेसिंहजी के संमय में
- २३--कटारिया मेहता भोपालसिंहजी--महाराणा फतेसिंहजी के समय में
- २४-मेहता जगन्नाथसिंहजी ( भोपालसिंहजी के पुत्र ) महाराणा फतहसिंहजी के समय में

इसी प्रकार मेबाइ के सेनाध्यतों में बोल्या रुद्रभाजी, सरदारसिंहजी, भारमलजी काविष्या, मेहता जालसी, मेहता चीलजी मेहता नाथजी, मेहता मालदासजी आदि कई नामांकित वीर हुए। जिन्होंने अपनी अपूर्व वीरता से मेबाइ राज्य की अमूरन सेवाएँ कीं। मेहता चीलजी ने मेवाड राज्य के स्थापन में महाराणा इन्मीर को बहुत इमदाद दी।

#### वीकानेर स्टेट के श्रोसवाल दीवान

मारवाद पूर्व मेवाद की तरह बीशानेर राज्य के आरंभ काल से ही ओसवाल पुरुषों ने रियासत की अमूल्य सेवाओं में सहयोग लिया। अब हम बीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सूची दे रहे हैं। १—्रीवच्छराजजी बच्छावत—संवत् १४८९ से रावबीकाजी के साथ बीकानेर राज्य स्थापन में बहुत कार्य्य किया।

† आपके साथ संवत् १६७५ तक पं० शुकदेव प्रसादजी एवं श्वके वाद संवत् १६७८ तक प० दामोदर लालजी भी राज्यकार्व्य संवालनमें सहयोग देते रहे। इस समय आप "मेन्दर कोंसिन" एवं 'कोर्ट आफ वोर्ट आफीसर' है।

📫 इसके पूर्व श्राप राव रिणमलजी एवं राव जोधाजी के समय में मी प्रधानगी का काम कर चुके थे। श्राप राव वीकाजी के साथ जांगलू प्रदेश में श्राये। श्रापके परिवाह ने लगातार ६ पीड़ियों तक वीकानेर राज्य में प्रधानगी की।

आपके साथ पंडित लद्दमणरावजी भी प्रधानगी का काम करते थे।

- २- अवेद सेहता राव लाजनसी. बीकानेर राज्य के आरंभ काल में कार्क्य किया।
- ३-मेहता करमसी वच्छावत-(वच्छरातजी के पुत्र ) संवत् १४५१ से गव ल्याकरणजी के समर में।
- भेहता वर्रासहिनी वच्छावत (करमसी के छोटे भाई) राव जैतसिंहजी के समय में ।
- ५-मेहता नगराजजी वच्छावत ( वर्रीसहजी के पुत्र ) राव जेतातहाजी के उसप में ।
- ६-मेहता संप्रामिंसहती वच्छात्रत नगराजजी के पुत्र ) रात्र कल्याणविंहजी के समय में
- ७-मेहता करमवन्द्रवी वन्छावन (संग्रामसिंहजी के पुत्र ) राव रावसिंहजी के समय में।
- ८—चेड् सेहता ठाङ्करसीजी (राव लाजनसी की ५ वीं पीड़ी में ) राव रायाँहहती के सनय ने ।
- ९-- मिहता भागचन्द्रजी तथा लब्सीचंद्रजी दच्छावत (क्रासचन्द्रजी के पुत्र) राव सुर्रीसहजी के सत्तर ने।
- १०—वेद मेहता महाराव हिन्दूमङ्जी—महाराजा रतनसिंह्जी के समय में संवत् १८८५ में ।
- ११-मेहता किशनसिंहजी-१३३५ में पुक साल तक।
- १२-दीवान असरचन्द्रजी सुराणा-शहाराजा सुरतिईहजी के समय में १८८३ से
- 12-राखेचा सानमळ्डी-संबद् १८५२-५२ में इंदान रहे।
- १४-कोचर मेहता गहामलजी- महाराजा सरदार्रीहरूती के समय में संबत् १८६७ में दीवान रहे।

#### किशनगढ़ स्टेट के दीवान

अब हम किशनगढ़ स्टेट के भी कवितय बोसवाल दोवानों की सूबी दे रहे हैं।

- १—मुहणोत रायचन्द्रजी—महाराज कृष्णसिंहनी के साथ कृष्णगढ़ रास्य के स्थापन में पूर्व १६५८ में किंगनगढ़ बाहर वसाने में बहुत अधिक सहयोग दिया। आपको महाराजा कृष्णसिंहनी ने जन्हा प्रथम दीवान बनाया। आप इनमत १७२० तक इस पढ़ पर रहे।
- २-मेहता कृष्णसिंहजी सुहणोत-महाराजा मानर्सिंहजी के समय राज्य के सुख्य मन्त्री रहे !
- २-मेहता आसङ्ग्णनी सङ्गोज-महागाजा राजसिंहजी ने ६३६५ में दोवान पर इनायत किया।
- ४-मेहता चेनसिंहजी मुहणीत-महागजा प्रतापसिंहजी के समय में दीवान रहे ।
- ५-मेहता रामचन्द्रजी सुहणीत-महाराजा बहादुरसिंहजी ने संबद् १७८१ में दीवान बनाया ।
- ६-मेहता हरीसिंहली सुहणोत-महाराजा वहादुरसिंहजी ने संवत् १८३१ में शीवान पर दिया।
- ७-सुहणोत हिन्दू सिंहजी-महाराज वहादुर्रीसहजी के समय में साईदासली के साथ दीवानगी की।
- ८--मेहता जोगीदासजी सुर्णोत--महाराजा विरद्धिहजी तथा प्रतापतिहळी के समय में दीवात रहे !
- आप मी राव वीकानी के साथ कीवपुर से आपे थे । वीकानेर शहर की टहाने में व्यवहरावणी प्रति आखनती ने बहुत अधिक प्रयक्ष किया।
- ं इत वधुमों को महाराजा स्र्सिंह को ने मरवा द्याता उस समय इतके परिवार में केवत १ गर्नेवतो को रहारें जितके कुछ से भाणको नामक पुत्र हुए । इतकी चौथी पीड़ो में मेहता अगरचक्त हुए । चो मेवाह के राज्वीविक गगर में चमकते हुए नहात्र की तरह मासिन हुए । चोषपुर और द्याकानेंर के बाद इस परिवार के वहं पुरुष नेवाड राज्य में प्रधान और दीवान रहें । इस समय इस परिवार में नेहता प्रधान और दीवान रहें । इस समय इस परिवार में नेहता प्रधाना और दीवान रहें । इस समय इस परिवार में नेहता प्रधाना की वन्हावत सी. जाहें, हें, के पुत्र नेहता फ्टेस्टाइनी हैं ।

९—मेहता शिवदासनी मुहणोत—महारान क्ल्याणसिंहनी के समय में १८८७ में दीवान रहे।
१०—मेहता करणसिंहनी मुहणोत—१८७७ से १८९६ तक दीवान रहे। आपके द्वितीय पुत्र मेहता विजयसिंहनी तथा पौत्र सरदारसिंहनी जोधप्तर राज्य के ख्याति प्राप्त दीवान रहे।

19—मेहता मोखमसिंहजी (मेहता करणमलजी के ज्येष्ट पुत्र) संवत् १८९६ से १९०८ तक दीवान रहे।
इसी प्रकार किश्तनाढ़ में मुहणोत परिवार के अल्यावा वोधरा परिवार में भी कुछ सज्जन दीवान
रहे, लेकिन खेद है कि इन परिवारों के वर्तमान मालिकों के पास कई बार जाने पर भी हमें परिचय
प्राप्त न हो सका, अतप्त पूरी सूची नहीं दे सके। इसी प्रकार किशनगढ़ में मेहता उम्मेदिसंहजी, मेहता
रघुनाथसिंहजी, मेहता सायदिसंहजी आदि सज्जनों ने भी स्टेट से फीज वस्त्री के पढ़ों पर कार्य्य किया।

#### जयपुर के श्रोसवाल दीवान

- १ गोलेखा साणिकचन्दजी प्रधानगी के पद पर कार्य किया ।
- २-गोलेखा नथमलजी-संवत् १९३७ से १९५८ तक दीवान पद पर कार्य किया ।

#### काश्मीर के श्रोसबोल दीवान

१—मेजर जनरल दीवान विशनदासजी रायबहादुर सी० एस० आई० सी० आई० ई० जम्मू-मृत पूर्व दीवान काश्मीर, इस समय आप जम्बू में रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं।

#### सिरोही-स्टेट के श्रोसवाल दीवान

इस स्टेट में भी बहुत पुराने समय से ओसवाल समाज का सिंधी परिवार दीवान के पदों पर काम करता आ रहा है। उन सजानों के नाम नीचे उद्धत करते हैं।

२—सिंघ द्यामजी २—सिंघी सुन्दरजी ४—सिंघी समरसिंदजी ५—सिंघी हेमराजजी ६—सिंघी कानजी ७—सिंघी पोमाजी

१-सिघी श्रीवंतजी

सिरोही के महाराजा सुलतानसिंहजी, अलेराजजी, वेरीसालजी दरजनसिंहजी, तथा मानसिंहजी के समय में दीवान के पदों पर काम किया।

ये तीनों बन्धु ईंडर के दीवान सिंघी लालजी के पुत्र थे। इन्होंने सिरोही स्टेट के दीवन पद पर काम किया था इनमें कानजी ३ दार दीवान हुए।

- ८—सिंघी जोरजी-आप संवत् १९१६ में दीवान रहे ।
- ९-- वापना चिमनमल्जी दवानी वाले-आपने भी स्टेट में दीदात के पद पर कार्य किया था।
- १०—सिंघी कस्त्रचन्द्जी—आप संवत् १९१९,२५ तथा ३२ में तीन वार दीवान हुए ।
- ११ राय बहादुर सिंघी जनाहरचन्दजी-आप संवत् १९४८,५५ तथा ५९ में तीन वार दीवान हुए।

#### इन्दौर स्टेट के श्रोसवाल दीवान

१—राय वहादुर सिरेमळर्जी वापना. दी० एस० सी० एट० एट० वी० एननाद्र—वडीर-टर्गैडा—इन्त्र सन् १९२६ से इन्द्रीर स्टेट के प्राह्म मिनिस्टर एवं मेंसिसेंट कैंसिल के पद पर सिरिटिंट हैं। वर्तमान में भारत के लोसवाल समाज में लाउडी एक महानुसाव इतने स्व पदपर निमृत्येत हैं। २—रा॰ व० हीरावन्द्वी झोटारी-आप भी लुट मास तक टेन्पररी रूप से मेंसिटेंट कैंसिलस्या झेवार है में।

#### रतलाम स्टेट के श्रोसवाल दीवान

१—स्वर्गीय कोठारी जन्हारसिंहजी हूगढ़ नामली-जापने कुछ वर्षों तकस्टेटके दीवान पद्गर काम क्या थ। सीतामऊ, को ओसवाल दीवान

१-- मेहता नाथाजी---नहाराजा रामसिंहजी के समय में १७३१ में ।

२—मेहता हीराचन्द्रजी—महाराजा कैशोदाखडी है समय में ।

३—सेहता मिलारीदासजी—सहाराजा केनोदासजी के समय में १७६९ में 1

#### वांसवाड़ा राज्य के श्रोसवाल दीवान

यहाँ के कोडारी परिवार ने बहुत समय तक दोबान पद पर काम किया। तथा जमी रै साह पूर्व ससुद्दा निवासी श्री जालिमचन्द्रजो कोडारी दीवान पद पर काम करते थे।

#### भावुत्रा के त्रोसवाल दीवान

१--श्री हहा गुरावचन्द्रजी एम॰ ए॰ वयपुर--आप इस स्टेट के दीवान पर पर कार्य्य कर सुढे हैं।

#### मतापगढ़ के ओसवाल दीवान

१—श्रीद्वजानमरूजी दांटिया प्रतापगढ़—साप कई वर्षी तक इस स्टेट के दीवान रह चुके हैं ।

#### भालावाड़ स्टेट के फाँज़वरूशी

१—सुराणा गॅगप्रसाइजी—आपको महाराज रागा पृथ्वीसिंहजी ने फौजनस्त्री का पद इनायत किया सा र—सुराणा नरसिंहदासजी—(गॅगाप्रसाइजी के पुत्र ) अपने पिताजी की जगह फौजनस्त्री सुक्रेंर हुर्।

# धार्मिक च्रेत्र में श्रोसवाल जाति Oswals in the Field of Religion.



सवाल जाति के राजनैतिक और सैनिक महस्य के उत्पर गत अध्याप में हम काफी प्रकाश हाल चुके हैं। उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यह पता बहुत आसानी के साथ लग जाता है कि राजपूताने के मध्ययुगीन इतिहास में राजपूत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा के अन्त गत इस जाति के मुख्युदियों का कितना गहरा हाथ रहा है। कई बार इतिहास के अन्दर हमको ऐसी परि-रियतियाँ देखने को मिलती हैं, जिनसे लाभ उठाकर अगर वे लोग चाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते थे। नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते थे। मगर इन लोगों की स्वामिमिक इतनी तीन यी कि जिसकी बजह से उन्होंने कभी भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने सैनिक लदाइयाँ लड़ीं अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच खेले वे भी अपने मालिकों के लिये; जो कुल किया उसका फायदा उन्होंने सब अपने मालिकों को दिया। इस प्रकार राजनीति और युद्धनीति के साथ २ इनकी स्वामिमिक का बादशें भी बहुत ऊँवा रहा है।

अब इस अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति के पुरुषों ने धार्मिक क्षेत्र के अन्त-गैत क्या २ महत्वपूर्ण काम किये । उनकी धार्मिक सेवाओं के लिये इतिहास का क्या मत है।

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अख्यन्त आवश्यक है कि हर एक युग और हरएक परिस्थिति में अनता के धार्मिक आदर्श मिश्र २ होते हैं। एक परिस्थिति में जनता जिस धार्मिक आदर्श के पीछे मतवाली रहती है, दूसरी परिस्थिति में वह उसी आदर्श से उदासीन हो किसी दूसरे आदर्श के पीछे अपना सर्वस्व छता देती है। एक समय था जब छोग अनेकानेक मन्दिरों का निर्माण करवाने में, बदे २ संघों को निवालने में, आवाय्यों के पाट महोत्सव कराने में धर्म के सर्वोच आदर्श की सफलता समझते थे आज के नवीन युग में विश्वित और बुदिवादी ध्यक्तियों का धर्म के इस आदर्श से बड़ा मतमेद हो सकता है। हमारा भी हो सकता है, मगर इस मतमेद का यह अर्थ नहीं है कि हम उन महान् व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं की इजत न करें। उन्होंने अपने महान् आदर्शों के पीछे जो स्वाग किया उसकी तो हमें इज्जत करनाही होगी, बाहे उन आद्शों से हमारा कितना ही मतमेद क्यों न हो।

# शबुंजय तीर्थ

#### तीर्थ और श्रोसवाल

शतुंजय तीर्थं के माहालय के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना सूर्व्य को दीपक दिखाना है। भारतवर्ष प्रत्येक जैन गृहस्थ इस तीर्थं की महानता और माहाल्य के सम्बन्ध में पूर्णतया परिचित है। खास करके + , जैन समाज के अन्तर्गत तो इस तीर्थं की महिमा खूब ही मानी गई है। इस समाज के अन्तर्गत िन और अर्वाचीन काल में जितने भी संय निकाले गये उनमें से अधिकांश से भी अधिक शतुंजय और , , के थे। इस तीर्थं के अन्दर इसके जीर्णोद्धार और इसकी जाहोजलाली के लिये ओसवाल आवर्के कितने महत्वपूर्ण काम किये, वे नीचे लिखे शिलालेखों से भली प्रकार प्रकट हो जायँगे।

#### ा तीर्थ श्रीर धर्मवीर समराशाह

शाहुक्षय तीर्थ वैसे तो बहुत प्राचीन है भगर समय के धकों से हमेशा मन्दिरों में टूट फूट और अती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रदालु और समर्थ शावक पुनरुद्धार करवाते रहते हैं। विश सं १३६९ में इस तीर्थ पर ऐसी भयद्भर विपत्ति आई जैसी शायद न तो उसके पहले ही कभी भीर न उसके पश्चात ही ।

वह समयां अलाउहीन खिलजी का था—उसी अलाउदीन का जिसने महारानी पश्चिनी की रूप
्रथा में पड़कर चित्तीड़ का सर्वनाश कर दिया था। इस यवन-राजा की निर्देयता और धर्मान्यता के
में हतिहास के पाठक मली प्रकार परिचित हैं। इसी अलाउदीन की फ़्रीजों ने दि॰ सं॰ १३६९ में
दिः तीर्थ पर हमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इस महान् तीर्थ को चौपट कर दिया।
नेहानेक भन्य मन्दिर और स्तियां नष्ट कर दी गई। यहाँ तक कि मूलनाथक श्रीआदीखर मगवान की
ति भी खण्डित कर दी गई।

उस समय अणाहिलपुरपटण में ओसवाल जाति के श्रेष्ठि ( वैद मुहता ) गौश्रीय धर्मवीर देशल विद्यमान थे। ये बढ़े धर्म भीरू और भावुक व्यक्ति थे। जब इन्होंने शशुक्षय तीर्थ के नाश का हाल सुना इन्हों बढ़ा दु:ख हुआ। इन्होंने अपने प्रतिभाशाली और धार्मिक पुत्र समराशाह से यह सब हाल कहा। तब समराशाह ने कहा कि जब तक में इस तीर्थराज का पुनरुद्धार न कर स्टूँगा ( १ ) भूमि पर सोडंगा

## ोसवाल जाति का इतिहास-



श्री शत्रुश्तय हिल पालीतान (श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सौजन



(२) दिन में एक बार भोजन करूँ गा (३) ब्रह्म बर्ष्यं से स्ट्रूँगा (३) श्रह्मारद्रव्यों का प्रयोग न करूँगा और (५) छः निषय में प्रतिदिन केवल एक विषय का सेवन करूँगा । धर्म वीर समराशाह की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर तत्कालीन आचार्य्यं श्री सिद्धस्रिजी बद्दे प्रसन्न हुव और उन्होंने समराशाह की सफलता की मनोकामना की ।

सबसे पहले समराशाह ने गुजरात के तत्कालीन अधिकारी अलपखान का पुनरुदार के लिए हुनम और शाहीफर्मान प्राप्त किया। उसके पश्चात मृत्ति निर्माण के लिए आरासण खान से संगमरमर की युतली मँगवाई। उस समय अरासणखान का अधिकारी महिपालदेव था जो त्रिसहमपुर में राज्य करता था। इस राजा के मंत्री का नाम पाताशाह था। जब समराशाह के भेते हुए सेवक बहुमूल्य भेटों को लेकर महिपालदेव के सम्मुख पहुँचे तो वह बढ़ा प्रसन्न हुआ। उसने वे सब मेंटे आदर पूर्वक वापस कर दीं और स्वयं समराशाह के सेवकों को लेकर संगमरमर की खान पर गाया, और स्फटिक मिणि के सहश निर्दोप, सुन्दर फल्डी निकलवाकर समराशाह के सेवकों को देवी। इस फल्डी से उस समय के उत्तम किल्याखियों ने मूर्ति बनाकर तैय्यार की। इधर जो देवमन्दिर देवकुल्किएँ, और मण्डप र इत्यादि क्षत विक्षत हो गये थे, वे भी सब तैय्यार करबाकर नये बना ल्यि गए। अहासके अतिरिक्त देशलशाह मे रथ के आकार का एक गया मन्दिर और वनवाया।

सब काम हो जाने पर देशलशाह ने प्रतिष्ठा महोत्सव का सुहूर्त निकाला और सारे श्री संव को दूर २ तक निमंत्रण भेजेगए। इस प्रकार नड़ी धूम धाम से लाखों रुपये खर्च करके धर्मवीर देशल शाह और समराशाह ने जिन विम्ब की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रतिष्ठा के समय में बहुत बढ़ा उत्सव किया गया।

#### रात्रुजय तीर्थ और धर्मवीर कर्माशाह

संवत् १५८० में वित्तौद के सुप्रसिद्ध सेठ कर्माशाह ने इस महान् तीथे का पुनरुद्धार करके फिर से इसकी नई प्रतिष्ठा करवाई। उसका पूरा विवरण वहाँ के सबसे बदे और सुख्य मंदिर के द्वार पर एक

श्र मयडन के सम्मुख बलानक मयडप का उद्घार श्रीष्ठ विमुबनसिंह ने करवाया, स्थिरदेव के पुत्र शाह लंडुक ने ४ देव कुलिकाएँ बनवाई केंत्र और कुल्ण नामक संबिवियों ने जिन विम्य सहित आठ टोहरियाँ करवाई पेथडशाह के बनाए हुए लिख कोटाकोटि केंत्य का उद्घार हरिश्चन्द्र के पुत्र शाह बेराव ने कराया इसी प्रकार और भी आवकों ने कई छोटे बढ़े कार्य्य करवाये।

<sup>-</sup> मुनिज्ञान सुन्दरजी कृत समरसिंह चरित्र

शिला में खोदा हुआ है। इस शिलालेख में # सबसे पहले कर्माशाह के बंदा का वर्णन किया गया है जिससे पता लगता है कि गवालियर के अन्दर जाम राजा में बच्च महस्ति के उपदेश से जैन धर्म को महण किया। उसकी कुक्षि से जो पुत्र उप्यक्त हुए थे से सब ओसवाल जाति में मिला लिये गये और उनका गौत्र राज कौद्यागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी हुल में आगे चल कर सारनोंक मामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदेव की ८ वीं पुत्रत में तोलाशाह नामक एक व्यक्ति हुए। उनके लील, नामक स्त्री से छः पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे कर्माशाह थे। आपके भी दो स्विपाँ थी। पहले की का नाम कप्रदे और दूसरी का कामलदे था। कर्माशाह का राज दरबार में बड़ा सम्मान था। प्राप्ति वे एक ब्यापारिक पुरुष थे किर भी राजनैतिक वातावरण के उपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस समय मेवाद की राज गई। पर राजा रहींसहजी अधिष्ठित थे।

हरा प्रगट की और चित्तीड़ से गुजरात जाकर वहाँ के तत्कालीन सुलतान बहादुरशाह के पास से उसके उदार का जार की और चित्तीड़ से गुजरात जाकर वहाँ के तत्कालीन सुलतान बहादुरशाह के पास से उसके उदार का फरमान प्राप्त किया। तत्वरचात आप वहाँ से शतुक्षय को गये। उस समय सोरठ के स्वेदार मजाद्वाँन के कारमारी रविराज और नरसिंह नाम के हो व्यक्तियों ने कर्माशाह का बहुत आदर किया। उनकी सहाजुभूति और सहायता से कर्माशाह ने बहुत दृष्य सर्व करके सिद्धांचल का पुनरद्वार किया और संवत् १५८७ के वैसाल वदी ६ को अनेक संघ और अनेक सुनि आचारयों के साथ उसकी करनाण कर प्रतिष्ठा की।

## शतुक्षय तथि और शाह तेजपाल

कर्माशाह के ६० वर्ष के परचात् खरभात के रहनेवाले प्रसिद्ध ओसवाल धनिक शाह तेजपाध सोनी ने शयुंजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरुद्धार कर फिर से उसे तय्यार करवाया और तप गच्छ के प्रसिद्ध आचार्य्य हीरविजय द्वि के हार्यों से उसकी प्रतिष्ठा करवाई ! इसका एक शिल् छेल † सुख्य मंदिर के पूर्व द्वार के रंग मण्डप में लगा हुआ है ! इस शिलालेख में शुरू २ में तो तपागण्ड के आचार्यों की पहावली और उनके द्वारा किये खास २ कामों का वर्णन किया गया है । उसके पश्चार उद्धारकर्ता का परिचय देते हुए लिला है ।

<sup>•</sup> पूरे शिलालेख के लिए देखिए मुनि जिन विजयबी इत "जैन लेख संग्रह" भाग २ लेखाइ र

<sup>ं</sup> देखिये मुनि विजयजीकृत जैन सेख संबद माग २ सेख १२

## गोसवालं जांति का इतिहास



सीतलनायजी का मन्दिर शञ्च ख्वा ( धो बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य

श्रीसदंश के सुप्रसिद्ध आध्र सेट के कुठ में शिक्सा सीनी नामक एक पुण्यशाली सेट हुआ। उसके पश्चात कमशः सीधर, परवत, काला, बाधा और बिक्या की पाँच पुश्ते और हुई। बिक्या के सुहासिनी नामक स्त्री से तेजपाल नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। शाह तेजपाल होरिनजयस्रि और उनके शिल्प निजयसेनस्रि का परम भक्त था। इन आचार्यों श्री के उपदेश से उसने जिन मन्दिरों ले बनाने में और संघ मिक के करने में विपुल तृक्य खर्च किया। संवद १६४६ में उसने अपने जन्मस्थान सम्मात में सुपाद्यं नाथ तीर्थं कर का मन्य चैत्य बनाया। संवद १५८० में थानन्दविमल स्त्रि के उपदेश से कर्माशाह ने शतु जय तीर्थ के इस मन्दिर का पुनरुद्धार किया था। मगर अत्यंत प्राचीन होने की वजह से थोड़े ही समय में यह मूल मन्दिर किर से जर्बर की तरह दिखाई देने लग गया। यह देखकर शाह तेजपाल ने फिर से इस मंदिर का पुनरुद्धार प्रारंभ किया और संवद १६४९ में यह मंदिर विलक्ष्य नया बना दिया गया और इसका नन्दिवर्द्धन नाम स्थापित किया। साथ ही प्रसिद्ध आचार्य श्री हीरिनजय स्त्रि के हाथों से इसकी प्रतिष्ठा करवाई जिसमें उसने विपुल त्रम्य सर्च किया। शाहुक्षय के क्यर इस प्रतिष्ठा के समय अगाणित मनुष्य पुक्त हुए थे। गुजरात, मेवाइ, मारवाइ, दक्षिण और मालव आदि देशों के हजारों यात्री यात्रा के किये आये हुए थे, जिनमें ७२ तो बड़े २ संब थे। स्तर्य होरितजयनी के साथ में उस समय करीन एक हजार साधुओं का समुदाय था। कहना न होगा कि इन सब कोगों के लिये रसोई इत्यादि की व्यवस्था सोनी तेजपाल के तरफ से की गई थी।

#### शत्रुञ्जय तीर्थ ऋौर वर्डमानशाह

वर्दमानशाह भोसवाछ जाति के खाळण गौत्रीष पुरुष थे। ,ये कच्छ प्रान्त के अलसाणा नामक गाँव के रहने वाले थे। ये बहे धनाड्य और ग्यापार निपुण पुरुष थे। संयोगवश इस अलसाणा प्राम के शक्तर की कन्या का सम्बन्ध जामनगर के जाम साहब से हुआ, जब विदाई होने छगी तव उस कन्या ने दहेज में, ज़ब्दमानशाह और उनके सम्बन्धी रायसीशाह को जामनगर में बसने के लिये मांगा। तदनुसार ये दोनों ओसवाल जाति के बहुत से अन्य छोगों के साथ जामनगर में आ बसे।

जामनगर में रहकर ये दोनों उदमीपति अनेक देशों के साथ ज्यापार करने उगे, और वहाँ की जनता में बढ़े कोकप्रिय हो गये। वहां उन्होंने छाओं रूपये खर्च करके संवत् १६७६ में बढ़े बढ़े विशास जैन मन्दिर निर्माण करवाये। उसके परचात् वर्दमानशाह ने शतु-जय तीर्य की पात्रा की और वहां भी जैन मन्दिर वनवाये इनका जामनगर के राजदरवार में बहुत मान या और जाम साहब भी प्रत्येक महत्व पूर्ण कार्य्य में इन ही सकाह केते रहते थे। इन वर्दमानशाह का एक देख शतुआप पहाद पर विमञ्चसहि

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

टोंक पर, हाथी पोळ के नजदीक वाले सन्दिर की उत्तर दिशावाकी- दीवाल पर छगा हुआ है। अ उसका भाव इस प्रकार है—

"भोसवाल जाति में, लालण गौत्रान्तर्गत हरपाल नामक एक वदा सेठ हुआ। उसके हरीका नामक पुत्र हुआ। हरीका के सिंह, सिंह के उदेसी, उदेसी के पर्वत, और पर्वत के बच्छ नामक पुत्र हुआ। बच्छ की मार्च्या वाच्छलदे की कुक्षि से अमर नामक पुत्र हुआ। अमर की लिगदेवी नामक स्त्री से वर्द्धमान, चांपसी और पद्मसिंह नामक तीन पुत्र हुए। इनमें वर्द्धमान और पद्मसिंह बहुत प्रसिद्ध थे। ये दोनों भाई जामसाहब के मंत्री थे। जनता में आपका वहुत सत्कार था। वर्द्धमानहाह की स्त्री बच्च देवी थी, जिसके वीर और विजयपाल नामक दो पुत्र थे। पद्मसिंह की स्त्री का नाम सुजाणदे था जिसके श्रीपाल, कुँवरपाल और रणमल नामक तीन पुत्र थे। इन तीमों भाइयों ने संवत् १६७५ के बैशाल सुदी इ बुववार को शान्तिनाथ आदि तीर्थंइरों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित की और उनकी प्रतिप्ता करवाई।"

"अपने निवासस्थान नवानगर ( जामनगर ) में भी उन्होंने बहुत विपुल द्रन्य खर्च कार्क कैलाश पर्वत के समान जैंचा भव्य प्रासाद निर्माण करवाया और उसके आसपास ७२ देव कुल्कि और ८ चतुर्मुल मन्दिर बनवाये। शाह पर्श्वासह ने शशुक्षय तीर्थ पर भा ऊँच तोरण और शिखरों घाला एक वड़ा मन्दिर बनवाया और उसमें श्रेयांस आदि तीर्थकरों की प्रतिमाएँ स्थापित की ।"

"इसी प्रकार संवद १६७६ के फानगुन मास की शुक्का हितीया को शाह पदमसिंह ने नवानगर से एक बड़ा संघ निकाला और आग्रलगरण के तत्कालीन आचार्य्य-करुपाणसागरज़ी के साथ शतुम्बय की यात्रा की और अपने बनाए हुए मन्दिर में उक्त तीर्थहरों की प्रतिमाएँ लूथ ठाटबाट के साथ प्रतिष्ठित करवाई।"

उपरोक्त प्रशस्ति को वाचक विनयंचन्द्रमणि के शिष्य पण्डित श्रीदेवसागर ने बनाया। कहना न होगा कि ये देवसागर उत्तम श्रेणो के विद्वात थे। इन्होंने हेमचन्द्रांचार्य्य के 'अभिघान चिन्तामणि कोष पर "खुत्पत्ति रत्नाकर" नामक २०००० रहोकों की पूर्क बढ़ी टीका की रचना की है।

इन्हीं शाह नर्द्धमान और पद्मसिंह के द्वारा बनाया हुआ जामनगर वाका श्रीशान्तिनाथ प्रश्न का मन्दिर भी आज वहां पर उनके एवँ वैभव की खूचना देता हुआ विद्यमान है। इस मन्दिर में भी एक केख लगा हुआ है।†

इन दोनों ठेखों से मारूम होता है कि शाह वर्दमान और पद्मांसह दोनों भाई तत्कालीन जान-

<sup>\*</sup> पूरा लेख देखिए मुनि जिनविजयजी कृत जैन लेख संग्रह २ य भाग के जेखां हु २१ में ।

<sup>🕆</sup> देखिए मुनि जिन विजयनी इत जैन सेख समह तेखाङ ४५५

। जस्मित्तत्तराज्या

तराधावकत्वस्य ાં કહ્યાં त्रियंगालीवरीक्गाबीगद तिमादितं विशिक्तवा आ माप्रणितिविधेने विद्या विस्मान्याश्रह यस्पानिकिङ्गतिगत्तरमञ्ज्ञान्।नमक कार्जलीवर्ष श्रणतगर ध्वासाहि

33

साहब के प्रधान थे। ये विषुष्ठ द्रव्य के स्वामी थे और इन्होंने धर्मप्रभावना और उसकी अहोजलाली के लिए 'छाखों रुपये सुर्व किये।

## शत्रुञ्जयतीर्थ श्रीर थीहरुशाह भंसाली

जैसरुमेर के सुप्रसिद्ध थीहरुशाह भंसाछी का नाम उनकी थार्मिकता और उनकी उदारता की वजह से आज भी मारवाद के बच्चे २ की जिंग्हा पर अंकित है। इस थीहरुशाह मंसाछी ने शहुंजयतीर्थ पर चौवीसों तीर्थंद्वरों के १४५२ गणधरों के चरण युगळ एक साथ स्थापित किये। उसका छेल शहुज्जय पहाद पर खरतरबसही टौंक की पश्चिम दिशा में स्थित मन्दिर में उत्तर की ओर खुदा हुआ है। इसका मतलब इस प्रकार है।

"आदिनाथ तीर्थेह्नर से लेक्द भगवान महावीर वक्ष चौवीस तीर्थेह्नरों के सव निलाकर १४५२ गणवर हुए हैं। इन सव गणवरों के एक साथ इस स्थान पर चरणवुगल स्थापित किये गये हैं। जैसलक मेर निवासी ओसवाल जातीय भंडसाली गौतीय सुआवक शाह श्रीमल (भार्या चापलदें) के पुत्र शोहरशाह ने जिसने कि लोड़वा १८२न के प्राचीन जैन मन्दिरों का जीर्गोद्धार किया था और चिन्तामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के थी, प्रतिष्ठा के समय प्रति मनुष्य एक २ सोनेकी सुहर लाण में दी थी। इसके अतिरिक्त संबनायक के करने योग्य देव पूजा, गुरु उपासना साधर्मी वात्सल्य इत्यादि सभी प्रकार के धार्मिक कार्य्य किये थे और शर्मुंजर की यात्रा के लिए एक बढ़ा संब निकालक संबचित का तिलक प्राप्त किया था—उन्होंने पुण्डरीकादि १४५२ गणवरों का अपूर्व पाहुका स्थान अपने पुत्र हरराज और मेघराज सहित पुण्योदय के लिए बनाया और संवत् १६८२ की लेड बढ़ी १० क्षुक्रवार के दिन खरतरागच्छ के आचार्य जिनराजसूरि ने उसकी प्रतिष्ठा की।

इस प्रकार उपरोक्त लेखों को ध्यान पूर्वक मनन करने से पता चलना है कि इस महातीर्थ के पुनस्दार, रक्षा और जाहोजलाली के काम में श्रोसचाल ज ति के नर रत्नों का कितना गशरा हाथ रहा है। इन लोगों ने इस महातीर्थ के लिए समय २ पर लाखों रूपये खर्च किये।

जपर हम खास २ यदे २ दानवीरों के द्वारा किये हुए कार्मों का वर्णन कर चुके हैं । इनके सिवाय छोटे २ तो कई छेख शतुक्रय तीर्थ पर ओसवाठों के द्वारा किये हुए कार्मों के सम्बन्ध में पाये जाते हैं ।

(१) यह छेल संवत् १७१० का है, जो बड़ी टॉक में थादीश्वर के मुख्य प्रासाद के दक्षिण हार के सम्मुख सहस्रकृट मंदिर के प्रवेश हार के पास छोदा हुआ है, जिससे पता छगता है कि संवत् १७१० के ज्येष्ट सुदी १० गुरुवार को आगरा शहर निवासी ओसवाछ जाति के कुहाद गौत्रीय शाह चर्च्मान के पुत्र शाह मानसिंह, रायसिंह, कनकसेन, उग्रसेन, ऋषमदास इस्मादि ने अपने परिवार सहित अपने पिता है आदेशानुसार यह सहस्रकृट तीर्थ वनवाया और अपनी ही प्रतिष्टा में प्रतिष्टित किया । तपागन्त्राचार्य श्री हरिविजयसूरि की परम्परा में श्री विजयविजयसी ने इसकी प्रतिष्टा करवाई।

- (२) यह लेख संवत् १७९१ के वैसास सुदी ८ का है जो विमलवंतीट्रंड में हाथी पोल की ओर जाते हुए दाहिनी ओर लगा हुआ है। ओसवाल जाति के मण्डारी दीपाओं के पुत्र केतिंस्त्रं, उनके पुत्र उदयक्रणाओं, उनके पुत्र भण्डारी रत्नसिह नी अमहामंत्री ने-जिन्होंने कि गुजरात में "अमारी" का टिंटोरा पिटवाया—पार्श्वाय की प्रतिमा स्थापित की। जिसकी प्रतिष्ठा तपायस्ट के विजयद्वास्ति ने की।
- (३) इसी प्रकार संवत् १७९४ की असाद सुदी १० रविवार को जोसवाल वंश के अण्डारी सानावी के पुत्र अण्डारी नारायणवी, उनके पुत्र अण्डारी तारायन्दवी, उनके पुत्र अण्डारी हरकवंदवी ने यह देवालय बनाया और पहर्वनाय की एक प्रविन्न अर्पण की तथा सरतर शच्छ के पंडित देवचन्द्रवी ने उसकी प्रतिष्टा की। यह लेख शतुंवम पहाड़ के जीपावसी हुँक के एक देवालय के बाहर दक्षिण दिशा की दीवाल पर कोरा हुआ है।
- (१) संवत् १८८५ की वैशास सुदी ३ के दिन श्राविका गुराव बहन के कहने पर बाद्वा (सुर्शिदावाद) निवासी दूगड़ गौन्नीय सा. चोहित्यवी के पौन्न वावू किशनचंद्रवी और वावू हर्षवंद्रवी में पुण्डरीक दैवालय से दक्षिण भी ओर एक चन्द्रप्रसु स्वामी का छोटा दैवालय बनाया जिसकी प्रतिष्टा सारा गन्हावार्य श्रीजिनहर्षस्ति ने करवाई।
- (५) संवत् १८८६ की माघ सुदी ५ को राजनगर वासी ओसवाल जाति के सेट वसतन्दें खुशालवंद के पौत्र निगनताम की पत्नी ने अपने पति की शुम कामना से प्रेरित हो हेमामाई की टुंक पर एक देवालय और चन्द्रप्रसु स्वामी की प्रतिमा अर्पण की जिसकी प्रतिशा सागरगच्छ के शान्तिसागर सुरिजी ने करवाई।
- (६) संबत् १८८७ की वैद्याल सुदी १६ को अजनेर निवासी ओसवाल जाति के ट्रिना गौत्रीय साह तिलोकचंदनी के एक हिन्मतरायजी तथा उनके पुत्र गजनरूजी ने एक देवालय सरतःवार्ध हुंक के बाहर उत्तर पूर्व में बनाया तथा कुन्यनाथ की एक प्रतिमा अर्पण की इसकी प्रतिष्ठा सरतर्गण्ड के भट्टारक जिन हर्पसूरि के हारा की गई।

<sup>#</sup> मरवारी रहिंसह वैम्बी सन् १७२३ में १७६७ तक छुबरात के सूवा रहे थे। ये मरान् केंद्रा केर कुशस राजनीतिक थे। महाराजा अमर्थिस के ये अन्यक विश्वास औरवाहीश प्रधान थे।

यान ने प्रिताव वावर ने स्ट्राम्या व्यवस्य कारमा ने यावस्य के व्यवस्था वावस्य कार्य वावस्य कार्य वावस्य कार्य व सिंहत्व सम्बद्धान्य विद्यायस्य द्वार्थ स्वत्य स्वत्य कार्य ना सन्दर्भ कार्य गरेश्वतःस्वेतेग्वेन व्याणव्यातविद्ववित्राधिष्ठति गरेशे अद्देशे अद्देश स्वरूतःश्वित्र प्रस्ति वित्र प्रवित्र वित्र प्राप्ति । विद्याणव्यात् । विद्याणव्याप्त् । विद्याणव्यापत् । विद्याणव्यापत्र । विद्याणव्यापत् । विद्याणव्यापत्य क्तमातात्रासमात्रेडचंडादादेडाकांतचंडा दितनरगृतवः ५ कत्मन्नस्मिणन्ताः। व्यक्तमदाणित्वाके श्रुतित्र तीर्मः। छतः धु नोपान (च डेक्स्ट्रार्टे ख्रील ह्यणे स्थ्यणाद्व एव ॥ १२ यह डाण् यै किंगानाति । तो नियं यह धता। धानियेवधान्यरमेद्वकुष्ट्रभारयः कागरवेद्दल्द्द्नी। यक्तमिनेतादिर्देशतरः स्थीक्षत्रकागरवेद्दणस्त्राधने र्द्धानार्दे कालनाति हत्यमधेल। क्रियोप्य चेदित्याति विद्याति । १५५ व्यानी व्यक्तविद्याति । अपनेति विद्यापति । ॸ॓ऄॎॳॸॎऻॸॸऻक़ऀॻग़ॻऻॣज़ऻॗऀॻॻॎग़ॣॕॾ**ॠ**ॹॻॹॗॻॿॸॻॼऄग़य़ॹॻऻॾय़ऻ॔ॿऻऀॿ॓ॾॖॶख़ज़ग़ॗॗॗॸक़*ज़ऄॖॺ* ह्यां त्रतः श्रीतन्त्रणारमः हितिपातम् । याः गाङ्गार्यस्मानि स्तार्गन् राधिन्त्राधिन रे ह्रााधन इक्त मारन्द नुष्यमध्यान हताः स्री केष्ठ मिट्न १८१ ज्ञङ निष्टनीमः भिष्ठिर मान्यार मन्याने मन्तर माद्य सबिह्य सार्यान राज् राज् शांक्रर याहरताकातः नदास्य काला चित्रं । तर्ग नर्गाना बागलीस । जननाअभारतित्वदस्राताजानासम्बद्धियस्रिकाष्ट्रीकान्यनामस्यायस्य।।। अन्दास्र निश्चन्यस्थातिक वेत् **५र**ाङस्त्वेम्स्नामायसन्सर्वे द्वान्यस्मायाः ङ राज्यमाध्याध्यक्तमवका । स्टशियामितिकाएट। यशतस्या वे*प्रभारः सम्माराज न*कराज्यन्त्रम् सार्वितलय्द्रम्मगालास्या (तिया अस आगतिन द्वाद्यान्द्रान व भा निश्ना श्रित्बात्।श्रीरालाजितितितातात्वदीकर प्राथक्रमाणनस्याजनराजस्र हुन्त ग रुहराङाईसः श्रीसाधाना जाय (शाराव गंसः ।तम ॥। ०रा ने भव धारहस्त्रीपल दे प्रशासन्ति ज्ञालका समामा मरमाणः ्रिक्शरेणसमान्नत्। *७*तस्मतिहरू **६**४ तमाल यक्रा य द्रान्य स्टान्स

ओ बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सीजाय से

to take

#### सुरिजी ने करवाई।

(६) संवत् १८८७ की वैशाल सुदी १६ को अजमेर निवासी आसवार्त जात क हिण्यों गौत्रीय साह तिळोकचंदनी के पुत्र हिम्मतरायजी तथा उनके पुत्र गाजमलजी ने एक देवालय सरतः वासी हुंक के वाहर उत्तर पूर्व में वनाया तथा कुन्यनाथ की एक प्रतिमा अर्पण की इसकी प्रतिष्ठा सरतरगच्छ के भट्टारक जिन हुपैस्टि के द्वारा की गई।

क्ष भरडारो रलसिंह ईसवी सन् १७३३ से १७३७ तक गुजरात के सूवा रहे थे। ये महान् योद्धा श्रीर कुशल राजनीतिश थे। महाराना अभवसिंह के ये श्रत्यन्त विधान् श्रीर बाहोश प्रधान थे।

# ै. वाल जााते का इतिहास

| कानियवरिहें<br>नालमेतक्से ध्<br>चुब्लनमिस्स १२<br>ज्यासक्ष्मस्स १२<br>रिस्तापुत्रमस्स १३<br>म्मालावरस्स १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रे दिकावीरसा ग<br>। ज्यासापउमस्य ११                                                                                                                         | ासहर्वा<br>क्रांनायाच्या<br>दिस्तापाराची<br>क्रांगवट्ट यह<br>दिस्तावट्ट यह<br>दिस्तावट्ट यह<br>नाणशीयलक्ष ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मात्यधारमः न<br>नामधारमः ।<br>नामधारमः ।<br>नाणधारमः ।<br>नाणधारमः ।<br>नाणधारमः ।<br>नाणधारमः ।<br>नाणधारमः ।<br>नाणधारमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तामितस्य १०<br>तिमात्रस्य १०<br>तिमात्रस्य १०<br>तिमात्रस्य १०<br>तिमात्रिस्य ११<br>तिमात्रिस्य ११<br>तिमात्रस्य १६<br>तिमात्रस्य १६<br>तिमात्रस्य १६       | यसिंद्रम्थिदिः<br>नार्यक्षेत्रस्य दः<br>नार्यक्षेत्रस्य ११<br>नार्यक्षेत्रस्य १५<br>नार्यक्षमस्य १६<br>नार्यक्षमस्य १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मार्ट्स विस्तृत्व<br>मार्ट्स विस |
| TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY | विन्द्रबहिति<br>ब्राम्पासस्य ४<br>ब्राम्पासस्य ४<br>ब्राम्पासस्य ६<br>ब्राम्पासस्य ६<br>सिराम्पासस्य ६<br>विन्द्रस्यक्षिति<br>विन्द्रस्थिति<br>वार्णकास्य ३ | प्रायमिति न य प्रतिस्थिति ।<br>स्यानितित्वस्य स्थानितित्वस्य स्थानितित्वस्य स्थानित्वस्य स्यानित्वस्य स्थानित्वस्य स्थानित्यस्य स्थानित्वस्य स्थानित्वस्य स्थानित्वस्य स्थानित्वस्य स्थानित्यस्य स्थानित्वस्य स्थानित्यस्य स्थानित्वस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्यानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्यस्य स्थानित्य | फाइन्हेर्डि,<br>चुबणमधिनम्<br>कामस्वस्यक्<br>सम्बद्धस्यक्<br>जागसितिस्याः<br>सम्बद्धातिस्यः<br>सम्बद्धातिस्यः<br>सिस्तास्यतिस्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| लातम्बितः १२<br>दिसाम्बयक् १२<br>जाक्ष्यक् १२<br>जाक्ष्यक् १३<br>जाक्ष्यक् ४<br>जाक्ष्यक् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ास्त्रतेते थ<br>नास्त्रप्रतितं थ<br>मारताप्रदेते थ<br>नाप्रताप्रमस्य ५<br>वृण्डमस्य ५<br>तेनावीपम्म ५<br>नागंग्रसम्य ५०                                     | वनायक्रितंता के<br>बनायक्रमंद्रा —<br>नगरामुक्टनंद्रा —<br>मेमानुकटनंद्रा —<br>दिस्तुनुक्तक्र —<br>नार्वेग्रस्य ०<br>बनायक्रिया ०२<br>वनस्मित्र ०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | किह स्रितित्व<br>लात्यानसम्<br>वृद्धके बासुप्रकृतः<br>कुम्मस्य<br>दिस्म मुपासदः वर्<br>दिस्म मुपासदः वर्<br>प्रासेप्यस्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| त्रामादग्रदिहि<br>बबागवीतस्य ६<br>माप्रोमास्य ६<br>माप्रोमास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यानणनिहिंद<br>जारमस्त्रति ३<br>चुन्यप्रचलनस्य ३<br>नामानिक्षसार ८<br>चनामीनिक्षसार                                                                          | त्ताद्वावरिष्ट्रि<br>व वृणमृतिस्याः ३<br>सार्वावद्यहः ३<br>ववाण्मुणसस्य ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नाणंभीमेनाद्वस्थाः<br>स्वाम्यस्थिति।<br>वरणेनिस्सा। १५<br>स्वाम्यस्थानेस्यः।<br>स्वाम्यस्थानेस्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पंडानर राष्ट्रपत्तरम्<br>स्थित्रपत्तर्भावस्यात्रस्य<br>मृतद्यानमीकत्यापासा<br>स्थितिपाममाभिक्तस्य<br>स्थापादास्यात्रस्य<br>स्थापादास्यात्रस्य<br>स्थापादास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यावणस्रिदि<br>च्वणसम्बद्धाः २<br>जुनातनेष्यः ५<br>देख्वेसियाः ६<br>नार्श्वेषासभः। ६<br>वर्षासुिक्यस्थः।                                                     | पुष्टिक्ति वस्त्रेणिकः<br>चनापुण्डाक्षितिस्युक्तिः<br>प्रतिमन्त्रोतिस्युक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्राप्त सामग्रह्म विश्व द्वार<br>स्वामाना के सिक्स सामग्रह्म<br>उदस्त्री पायर नाहस्य<br>स्वापना हिन्दु में कि<br>तार पाय देगानि के एक<br>भागाना सम्बद्ध सम्बद्ध<br>स्वापना सम्बद्ध सम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

श्रावृ तीथ कत्याएक पट्ट (श्री वा॰ पूरणचन्द्रकी नाहर के सीजन्य से)

- (७) संवत् १८९३ की माघ वदी ३ को खभ्मनगर वासी ओसवाल जातीय सा हीराचन्द के पौत्र सा लक्ष्मीचन्द ने हेमाभाई टॉक पर एक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की प्रतिमा अप्ण की ।
- (८) संवत् १९०५ की साह सुदी ५ को नसीनपुर निवासी ओसवाल जाति लघुशाला के नागड़ा गौत्रीय सा० हीरजो और वीरजी ने खरतरवासी टींक पर एक देवालय वंधवाया और चन्द्रप्रसु तथा दूसरे तीर्थं हों की ३२ प्रतिसाएं स्थापित कीं। इसके अतिरिक्त पालीताणा के दक्षिण वाजू पर १२० गज लम्बी और ४० गज चौड़ी एक धर्मशाला और आंचलगच्छ के निमित्त एक उपाश्रय वनवाया। यह सब कार्य इन्होंने अञ्चलगच्छीय सुक्तिसागरसूरि के उपदेश से किया।
- (९) अहमदाबाद निवासी ओसवाळ जाति के विश्वोदिया गौत्रीय सेठ वस्तर्चद, उनके पुत्र हेमा भाई और उनके पुत्र अहमदाबाद के नगर सेठ प्रेमाभाई ने अपनी टॉक में श्री अजितनाथ का देवा-छय बनवाया।
- ( १० ) संवत् १९०८ के चेत वदी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के मुहता पंचाण और पुण्य कुंवर के पुत्र वृद्धिचंदजी ने मुहता मोतीवसी की हुँक में एक देवालय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा सपागक के पं ॰ देवेन्द्रकुशल ने की ।
- ( 11 ) संवत् 1910 के चैत सुदी 19 को अजमेर निवासी ओसवाल जाति के ममैया गौत्रीय सेड बाघमलजी ने एक देवालय बनवाया तथा उसमें थ्री आदिनाय नेमिनाय, सुव्रतनाथ, शान्तिनाथ, पार्श्वनाथ इत्यादि तीर्थक्करों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्री हेमचन्द्र ने करवाई।

इसी प्रकार और भी पचीसों छेख ऐसे ओसवाल श्रावनों के मिछते हैं जिन्होंने अपनी श्रदानुसार जैन तीर्यक्करों की खाली प्रतिमाएँ अपण कीं। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ पर उन्हों ख नहीं किया जा सकता। अ



विशेष विवरण के लिए मुनि जिनविजयनी कृत जैन लेख संग्रह दोनों भाग देखिए ।

# श्री ऋष् महात्रीर्थं \*

अब हम पाठकों के सम्मुख जैनधर्म के सुप्रसिद्ध दानवीर पोरवाल जातीय मंत्री वस्तुपाल तेजवाल की अमरकीर्ति आबू के मन्दिरों का संक्षिस परिचय रखते हैं। कहना न होगा ि, क्या धार्मिकता की दृष्टि से, क्या कला के उच आदर्श की दृष्टि से, और क्या स्थान की हमणीयता की दृष्टि से आबू के जैन मन्दिर न केवल जैन तीथों में, न केवल भारतवर्ष में, प्रत्युत सारे विश्व में अपना एक लास स्थान रखते हैं। स्थाप्य कला के उच आदर्श की दृष्टि से तो शायद सारे भारतवर्ष में एक ताजमहल को छोड़कर और कोई दूसरा स्थान नहीं जो इसका मुकाबिला का सके। ऐसा कहा जाता है कि इन मन्दिरों के बनवाने में, इनकी कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्ठा महोत्सव में, इन दोनों भाइयों के हजारों नहीं, एखों नहीं प्रखुर करोड़ों रुपये खर्च हुए थे। उन लोगों के साहस, उनके कलेजे की विशालता और उनकी धार्मिकता का कर्ण हितहास तक करने में असमर्थ है। अस्तु।

अव हम कम से आवू के इन सब खास २ मंदिरों का सिक्षप्त वर्णन करने का भीचे प्रणान करते हैं।

### देलवाडा

अर्वुदा देवी से करीय एक माइछ उधर एवं में यह देलवाड़ा नामक गाँव स्थित है। यहाँ के मिन्दरों में आदिनाथ और नेमिनाथ के दो जैन मंदिर अपनी कारीगरी और उदामता के लिये संसार भर में अग्रुपम है। ये दोनों मिन्दर संगमरमर के वने हुए हैं। इनमें दण्डनायक विमलशाह का बनाया हुआ विमल वसहि नामक आदिनाथ का मंदिर अधिक पुराना और कारीगरी की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। यह मंदिर वि० सं० २८८ में वन कर तथार हुआ था। इससें मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल समा मण्डण है और

इन मदिरों के परिचय की सामग्री लिलतिवजयजी कृत प्रांवू जैन ग्रंदिर के निर्माना नामक पुस्तक से ली है।

<sup>†</sup> यद्यपि इन जैन मदिरों के निर्माता वस्तुप ल और तेजपाल पोरवाल जाति के पुरुष है मगर इन मदिरों की सम्बन्ध सारे श्री संघ के साथ होने की वचह से श्रीसवाल जाति के इतिहास में इनका परिचय देना अत्यंत श्रावहरूक समका गया।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



देलवाड़ा मन्दिर

( श्री वा॰ पुरणचन्द्रजी न हर के सौजन्य

चारों तरफ छोटे २ कई एक जिनालय हैं । इस मंदिर में मुख्य मूर्ति अपभदेव की है जिसकी दोनो तरफ एक २ खड़ी हुई मूर्ति है । और भी यहाँ पर पीतल तथा पाषाण की मूर्तियों हैं जो सव पीछे की वनी हुई हैं । मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे २ जिनालय वने हुए हैं जिनमें भिन्न २ समय पर भिन्न २ लोगों ने मूर्तियाँ स्थापित की थीं, ऐसा उन मूर्तियों पर अंकित किये हुए छेखों से प्रतीत होता है । मंदिर के सम्मुख हिस्तिशाला बनी हुई है जिसमें दर्वाजे के सामने अश्वास्त्व विमलशाह की पत्थर की मूर्ति है । हिस्तिशाला में पत्थर के बने हुए दस हाथी हैं जिनमें से ६ विक्रम संवत् १२०५ की फाल्गुन सुदी १० के दिन नैठक्, आनन्दक्, पृथ्वीपाल, धीरक्, लहरक् और मीनक् नाम के पुरुषों ने बनवा कर यहाँ रक्खे थे । इनके छेखों में इन सब को महामात्य अर्थात् बढ़ा मंत्री लिखा है । बाकी के हाथियों में से एक पंवार ठाकुर जगदेव ने और दूसरा महामात्य धनपाल ने विक्रम संवत् १२३७ की आपाद सुदी ८ को बनाया था । शेप दो हाथियों के छेख के संवत् पढ़ने में नहीं आते ।

ह सिजाला के बाहर चौहान महाराव लूण्डा और लूम्बा के दो छेख हैं। एक छेख विक्रम संवत् १२७२ का व दूसरा १२७२ का है। इन लूम्बा और लूण्डा ने आबू का राज्य परमारों से छीन कर अपने कब्जे में कर लिया था।

इस अनुपम मंदिर का कुछ हिस्सा मुसलमानों ने तोढ डाला था जिसका जीणोंदार ल्ल और बीजद नामक दो साहकारों ने चौहान राजा तेजसिंह के समय में करवाया @।

यहाँ पर एक छेख बघेळ ( सोलंकी ) राजा सारंगदेव के समय का वि॰ संवत् १३५० का एक दीवाल में लगा हुआ मिलता है।

इस मंदिर की कारीगरी की प्रशंसा शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। स्तम्भ, शीरण, गुम्मज, छन, दरवाजे इत्यादि जहाँ भी कहीं देखा जाय, कारीगरी का कमाल पाया जाता है कर्नल टॉड ने लिखा है कि हिन्दुस्थान भर में कला की दिछ से यह मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवाय कोई दूसरा मकान इसकी समानता नहीं कर सकता।

#### लूणावसही नेमिनाथ का मन्दिर

उपरोक्त आदिनाथ के मन्दिर के पास ही यह सुप्रसिद्ध ल्लावसही नेमिनाथ का मन्दिर बना हुआ है। यह मन्दिर अणहिलपुर पट्टण के निवासी अदवराज के पुत्र वस्तुपाल और उनके भाई तेजपाल

विनार सुसूरि ने अपनी तीर्थं कल्प नामक पुस्तक में लिखा है कि मुसलमानों ने विमहल शाह श्रीर तैजपाल के दोनों मिदों को तीङ ढाला । वि० सं० १३७० में इसमें में पहले का उद्धार मईणिसह के पुत्र लहा ने श्रीर चपडिसह के पुत्र पैशाह ने दूसरे मंदिर का पुनरुद्धार करनाया ।

का बनाया हुआ है। ये गुजरात के घोलका प्रदेश के सोलंकी राणा वीरधवल के मन्त्री थे। कहना न होगा कि जैन तीर्थ स्थानों के निमित्त उनके समान द्रन्य खर्च करने वाला दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के पृष्ठों पर नहीं है। यह मन्दिर मन्त्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र ल्लासिंह तथा अपनी स्त्री अनुपमादेवी के कल्याण के निमित्त अटूट द्रन्य ब्गाकर वि० सं० १२८७ में बनवाया था। यही एक दूसरा मन्दिर है जो कारीगरी में उपरोक्त विमलशाह के मन्दिर की समता कर सकता है।

भारतीय शिल्प सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ फार्युंसन साहव अपनी ' Pictures Illustrations of Ancient architecture in India' नामक पुस्तक में लिखते हैं कि "इस मन्दिर में जो कि संगमरमर का बना हुआ है अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की टॉकी से फीते जैसी बारीकी के साथ पेसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि अत्यन्त कोशिश करने पर भी उनकी नकल कागज पर बनाने में मै शक्तियान नहीं होसका।"

यहाँ के गुम्मज की कारीगरी के विषय में कर्नल टॉड & लिखते हैं कि-

"इसका चित्र तयार करने में अध्यन्त कुवाल चित्रकार की कलम को भी महान् परिश्रम करना पढ़ता है।"

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रासमाठा के कर्चा फारवस साहव लिखते हैं कि:-

"इन मंदिरों की खुदाई के काम मे स्वामाविक निर्जीय पदार्थों के चित्र बनाये हैं। इतना ही महीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दृश्य ज्यवहार तथा नौका शास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रणखेत के दुशों के चित्र भी खिचे हुए हैं।" इन मन्दिरों की छतों में जैन धर्म की अनेक कथाओं के चित्र भी खुदे हुए हैं।"

यह मर्निंदर भी विमंखवाह के मन्दिर के ही समान बनावट का है। इसमे मुख्य मन्दिर, उसके आगे गुम्मजदार समा-मण्डप और उनके अगळ बगळ पर छोटे २ जिनाळ्य तथा पीछे की ओर हस्तीशाल है। इस मन्दिर में मुख्य मूर्ति नैमिनाथ की है। और छोटे २ जिनाळ्यों से अनेक मुर्तियाँ हैं। यहां पर दो बड़े २ शिक्ष

<sup>\*</sup> कर्नल टाड के विलायत पहुँचने के पीछे 'मिसेज दिलियम इएटर वेर' नाम की एक अग्रेज महिला ने अपना तथार किया हुआ वस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के ग्रुम्बन का चित्र टंड साइव को दिया। उस चित्र को देख कर उनको इतना हर्ष हुआ कि उन्होंने अपनी ट्रेंवलर्स इन वेस्टर्न इन्डिया नामक पुस्तक उसी अंग्रेज महिल को समर्पित कर दी और उससे कहा कि तुम आबू नहीं गर्र प्रस्तुत आबू को यहा ले आई हो। वही सुन्दर चित्र उन्होंने अपनी पुस्तक के आरम्भ में दिया है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



देलवाड़ा प्रशस्ति विक्रम सम्बत् १४९१ (ईस्त्री सन् १४३४)

( श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सी

हेस हैं। जिनमें एक धौलकां के राणां वीरधवल के पुरोहित तथा की चिंकी मुदी, मुदथोत्सव आदि काच्यों हे रचियता प्रसिद्ध किव सोमेश्वर का रचा हुआ है। उसमें वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन, अरणोधाज से लगाकर वीरधवल तक की नामावली, आबू के परमार राजाओं का बृतान्त तथा मन्दिर और हिस्तिशाला का वर्णन है। यह ७४ श्लोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है। इसिके पास के दूसरे शिलाके से में, जो बहुधा गद्य में लिखा है, विशेष कर इस मन्दिर के वार्षिकोत्सव की जो व्यवस्था की गई थी, उस का वर्णन है। इसमें आबू पर के तथा उसके नीचे के अनेक गाँवों के नाम लिखे गये हैं, जहाँ के महाजनों ने प्रति वर्ष नियत दिनों पर यहाँ उत्सव करना स्वीकार किया था। इसी से सिरोही राज्य की उस समय की उन्नत दशा का बहुत इन्छ परिचय मिळता है।

इन छेलों के अतिरिक्त छोटे २ जिनालयों में से यहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर छेल खुदै हुए हैं। इस मन्दिर को बनना कर तेजपाल ने अपना नाम अमर कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु उसने अपने कुटुम्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम अमर कर दिये,। वयोंकि जो छोटे ५२ जिनालय बने हुए हैं उनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर छेल खुदना दिये हैं। प्रत्येक छोटा जिनालय उनमें से किसी न किसी के स्मारक में बननाया गया है। मुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों और बदी कारीगरी से बने हुए दो ताक हैं जिनको छोग देराणी जेठाणी के आिछये कहते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि इनमें से एक वस्तुपाल की स्त्री ने तथा दूसरा तेजपाल की स्त्री ने अपने अपने खर्च से बननाया था। महाराज शान्तिनिजयजी की बनाई हुई 'जैनतीर्थ गाइह" नामक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है छेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों आले (ताक) वस्तुपाल ने अपनी दूसरी स्त्री सुहद्दिवी के श्रेय के निमित्त बननाये थे। सुहद्दिवी पत्तन (पाटन) के रहने वाले मोद जाति के महाजन ठाइर (ठक्डर) जाल्हणा के पुत्र ठाइर आसा की पुत्री थी। इस प्रकार का वृतान्त उन ताकों पर खुदे हुए छेलों से पाया जाता है। इस समय गुजरात में पोरवाल और मोद जाति में परस्तर विवाह नहीं होता है। परन्तु इन छेलों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था।

इस मन्दिर की हस्तीशाला में बड़ी कारीगरी से बनाई हुई संगमरमर की दस हथनियां एक पंक्ति में खड़ी हैं जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमसिंह, अश्वराज, ल्रुणिंग, मल्लदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जैन्नसिंह और लावण्यसिंह (ल्रुणसिंह) की वैठी हुई मूर्तियों थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं रही। इन हथिनियों के पोछे की पूर्व की दीवार में १० ताक बने हुए हैं जिनमें इन्हीं दसपुरुषों की स्त्रियों सिंहित पत्थर की खड़ी हुई मूर्तियाँ बनी है जिन सब के हाथों में पुष्पों की मालाएँ हैं। वस्तुपाल के सिर पर पापाण का छन्न भी है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री का नाम मूर्ति के नीचे खुदा हुआ है। अपने

#### शासवाल जाति का इतिहास

कुदुम्ब भर का इस प्रकार स्मारक चिह्न बनाने का हाम यहां के किसी दूसरे पुरुष ने नहीं किया । यह मिन्दर शोभनदेव नाम के शिल्पों ने बनाया था । मुसलमानों ने इसको भी तोड़ ढाला जिससे इसका जीणोंदार पेथड़ (पीथड़) नाम के संघपित ने करवाया था । जीणोंदार का लेख एक म्तम्म पर सुदा हुआ है परन्तु इसमें संवत् नहीं दिया है । वस्तुपाल के मिन्दर से थोड़े अंतर पर भीभशाह का, जिस को लोग भैसाशाह कहते हैं, बनवाया हुए मिन्दर है जिसमें १०८ मन की पीतल की सर्वधातु की बनी हुई आदिनाथ की मूर्ति है जो वि० सं० १५२५ के (ई० सन् १४६९) फाल्गुन सुदी को गुर्जर श्रीशाल जाति के मंत्री मण्डल के पुत्र मंत्री सुन्दर तथा गदा ने वहां पर स्थापित की थी।

इस मंदिरों के सिवाय देखवाड़े में श्रीतान्यर जैनों के दो मंदिर और हैं। चीमुसर्जी का िन्मंजिश मंदिर, शान्तिनाध तो का मितर तथा एक दिगंबर जैन मंदिर भी हैं हम जैन मंदिरों से दुक दूर गाँव के वाहर कितने ही हुटे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। जिनमें से एक को छोग रसियावालम का मिदर कहते हैं। इस टूटे हुए मंदिर में गणपित की मूर्ति के निकट एक हाथ में पात्र धरे हुए एक पुरुष की खड़ी हुई मूर्ति है जिसको छोग रिसयावालम की और दूसरी स्त्री की मूर्ति को खुँघारी कन्या की मूर्ति वालाते हैं। कोई र रिसयावालम को ऋषि वालगीकि अनुमान करते हैं। यहाँ पर वि॰ सं॰ १४५२ (ई॰ सन् १३९५) का एक छेख भी खुदा हुआ है।

## श्रचलेश्वर के जैन मांदर

अचलेक्चर में महाराय मांनसिंहजी के शिव मंदिर से थोदी दूर पर शान्तिनाथ का जैन मिर स्थित है। इसको जैन लोग गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का बनवाया हुआ बतलाते हैं। इसमें तीन मुर्तियाँ है जिनमें से एक पर वि० सं० १३०२ (ई० १२४५ / का लेख है।

## कुथुंनाथ का जैन मंदिर

अचरेश्वर के मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने से अचलगढ़ के पहाड़ के उत्तर चढ़ने का मार्ग है। यह चढ़ाई गणेशपोल के यहाँ से शुरू होती है। मार्ग में स्क्मीनारायण का मंदिर तथा फिर सुंधुनाय का जैन मंदिर आता है। इसमें कुंधुनाय स्वामी की पीतल की मूर्ति है जो वि॰ सं १५२७ में बनी थी। यहाँ पर एक पुरानी धर्मशाला तथा महाजनों के थोड़े से घर भी हैं। इसके उत्तर पादवैनाय, नेमिनाय तथा आदिनाय के जैन मंदिर स्थित हैं।

## जैसल मेर

शतुंजय आदि तीर्थ स्थानों में ओसवाल सजानों ने जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा तथा पुनरुद्धार के जो कार्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पृष्ठों में लिख चुके हैं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में भी ओसवालों ने ऐसे २ सुन्दर और विशाल मंदिर बनवाये हैं या उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बढ़े २ पारचात्य शिल्पकारों ने वड़ी प्रशंसा की है और शिल्पकला की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का अपूर्व स्थापत्य (Architecture) माना है। इनमें से कुछ जैन मन्दिरों में प्राचीन जैन प्रन्थों का बढ़ा ही सुन्दर संप्रद है, जिनकी ओर संसार के कई नामी पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। ओसवालों के बनाये हुए असलमेर के जैन मन्दिर, उनमें लगे हुए विविध शिलालेख तथा प्राचीन पुस्तक मण्डार भी पुरातत्ववेत्ताओं के लिये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भी वहाँ का जैन मण्डार तो बड़ी ही अपूर्व चीज है। जैसलमेर किले के अन्दर जो जैन मन्दिर है उसी में यह महान् प्रन्थागार है। इसके विषय में बहुत समय तक हम लोग वढ़े अंधकार में रहे। इस प्रंथागार में ताद पन्न (Palm leaves) पर लिखे हुए सैंकड़ों हस्तलिखित ग्रन्थ हैं, जिनकी विस्तृत सूची बनाने में भी कई वर्षों की आवश्यकता होगी।

सुअख्यात् पुरातत्विविद् डाक्टर हुन्हर की कृषा से यह महान् जैन प्रंथागार पहले पहल प्रकाश में आया। डाक्टर हुन्हर महोदय के साथ-सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् डाक्टर हरमन जैकोबी भी जैसलमेर गये थे। जब आप लोगों ने यह प्रन्थागार देखा तब आप को बढ़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने ताद्धपत्रों पर लिखे हुए सैकड़ों प्राचीन प्रन्थों को देख कर भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा इस सम्बन्ध में विशेष खोज करने के लिये उनसे आप्रह किया। आपके वाद स्वर्गीय प्रोफेसर एस॰ आर॰ भण्डारकर महोदय जैसलमेर पहुँचे और आपने वहाँ के भिन्न २ प्रन्थागारों को तथा विविध शिलालेखों को देख कर ईसवी सन् १९०९ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। अभी थोड़े वर्षों के पहले बढ़ौदा सेन्द्रल लाइबेरी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मि॰ चिमनलाल डायाभाई दलाल प्रम॰ ए॰ ने जैसलमेर जाकर वहाँ के पुराने जैन प्रन्थागारों का तथा जैन मन्दिरों में लगे हुए विविध शिलालेखों का अवलोकन किया। आपने इन सब पर एक बढ़ा ही विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा, पर इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के पृश्ले ही आप स्वर्गवासी हो गये! आपके वाद वदौदा सेन्द्रल लायगरों के जैन पण्डित श्रीयुत

19

लालचन्द्र भगवानदास ने उक्त प्रन्थ प्रकाशित किया। इसमे विभिन्न जैन प्रन्थागारों और मिलारेसों का विवाल है। भाषने बाईस शिलालेखों की नक्के की, जिनमें एक शिलालेख रहमीकांत्रजों के हिन्दू मिन्दर में लगा हुआ है और शेष शिलालेख जैन मिन्दरों में लगे हुए हैं। सुप्रसिद्ध जैन विहान बादू प्राणवन्त्रजी नाहर भी सन् १९६७ में जैसलमेर पथारे थे। आप वहीं पर लगभग दस दिन रहे और जैसलमेर के अविरिक्त लोहना, समरसागर और देवीकोट आदि स्थानों को भी गये। आपने इन सब स्थानों के शिकालेखों, प्रशस्तियों, मूर्तियों और प्रथागारों का अवलोकन किया। आपको अमरसागर में एक नर्गन विद्यालेख मिला जिसे आपने अपनी टिप्पणी सहित पूना के जैन साहित्य संशोधक नामक त्रैमासिक में प्रकाशित किया। इतना ही नहीं आपने जैसलमेर, लोहना, समरसागर के जैन सन्दिरों, शिकालेखों तना मशस्तियों का बहुत ही सुन्दर संप्रद भी प्रकाशित किया, जिसका नाम "Jain Inscriptions Jaisal-mer" है। इस प्रथ में जैसलमेर के जैन सन्दिरों और शिलालेखों पर बहुत ही अच्छा प्रकाशवाला गना है।

हम आप ही की जीजों के प्रकाश में जैसलमेर के मन्दिरों, शिलाटेखों, भृति पर खुरे हुए केली जादि का पेतिहासिक विदेवन करते हैं।

### श्री पार्रवनाथजी का मन्दिर

जैसलमेर में यह मिन्द्रिर सबसे प्राचीन हैं । बारहवीं शताब्दी के मध्य में जैसलमेर नगर की मींब ढाली गईं । इसके पहले माटियों की राजधानी लोड़वा में थी । उस नगर में भी जैनियों की बहुत बड़ी वस्ती थी। जय लोड़वा ज्ञा नाश हुआ तब राजपूर्तों के साथ जैन ओसवाल भी जैसलमेर आवे और वे उस समय अपने साथ नगवान पारवेनाय की पवित्र मूर्ति को ले आये। सं० १९५९ में सरतर गण्डावीश श्री जिनसाजसूरि के उपदेश से श्री सागरचन्द्रस्ति ने एक जैन मिन्द्र की नींव बाको और संवद १९७६ में थी जिनचन्द्रस्ति के समय में इसकी प्रतिष्ठा हुई। यह मिन्द्रि श्री पारवेनायजी के मेंदिर के नाम से मशहूर हैं। ओसवाल वंश के सेठ जयसिंह नर्रासिह रांका ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। साधु कीर्तिराजजी नामक एक जैन सुनि ने उक्त मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई। श्री जयसागर गणी ने इस प्रशस्ति का संशोधन किया और धशा नाम के दारीगर ने इसे खोश था। इस प्रशस्ति में उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों का उल्लेख है। यह अधिकाँश में ग्री है। इसके अतिरिक्त इसमें उन सेठा की वंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उक्त वंशीय रांका गींव के थे। इस प्रशस्ति में वंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उक्त वंशीय रांका गींव के थे। इस प्रशस्ति में वंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उक्त वंशीय रांका गींव के थे। इस प्रशस्ति में

मह श्रंथ बाब् पूर्णक्नदेवी नाहर एए० ए० वि॰ एळ० ४० इचिडयन मिररस्ट्रीट कलकत्ता से प्राप्त हो सकता है।

(

हन सेठों के पूर्वजों की तीर्थ पात्राओं का साल सम्बद् सहित उद्घेख है। इसमें खरतर गण्ड के आचार्थ्य जिन कुशल सृदि से लगाकर जिनराज और जिनवर्द्यंत सृदि तक्र की पहावली भी दी गई है।

### श्री सम्भवनाथजी का मंदिर

यहः भी एक ऐतिहासिक मंदिर हैं। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य्य श्री जिनभद्रस्रि के उपदेश से संवत् १ ७९४ में ओसवाल वंश के चीपदा गौत्रीय शाह हैमराज ने इस मंदिर को बनवाना आरंभ किया। आप ही ने उसी वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ इसकी प्रतिष्ठा करवाई। इस मंदिर की ३०० मुत्तियों की प्रतिष्ठा उक्त श्री जिनभद्रस्रिजी के हाथ से हुई थी और जैसलमेर के सत्कालीन नरेश महारावल बेरीसालजी स्वयं प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उपस्थित रहते थे।

इस मंदिर में पीछे पापाण में खुदा हुआ तपपिहकाका एक विशास शिला छेख रक्खा हुआ है।
यह कुछ जपर की तरफ से ट्रा हुआ है। इसकी लम्बाई रे फुट १० इंच और चौदाई १ फुट १०ई इंच है। इसमें बाएँ तरफ प्रथम रेश तीर्यक्करों के च्यावन, जन्म, दीक्षा और, ज्ञान चार कल्याणक की तिथियाँ कार्त्तिक बदी से आधिन सुदी तक महीने के हिसाब से खुदी हुई हैं। इसके बाद महीनेवार के हिसाब से विर्यक्करों के मोक्ष कल्याणक की तिथियाँ भी दी गई हैं। दाहिनी तरफ प्रथम छः तपों के कोठे बने हुए हैं तथा इनके नियमादि खुदे हुए हैं। इसके नीचे यझ मध्य और यब मध्य तपों के नकको हैं। एक तरफ भी महावीर तप का कोठा भी खुदा है। इन सब के नीचे दो अंतों में छेख हैं।

इस मंदिर के एक दूसरे शिला लेख में जैसलमेर नगर और उसके यहुनंशी राजाओं की बड़ी वारीफ की गई है। इसमें उक्त राज्य नंश के महारानल जयसिंहजी तक की वंशावली भी दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ के शिला लेखों में श्री जिनमद्रस्ति के चिरत्र और गुणों की वहुत प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि उनके उपदेश से उनके स्थान पर जगह २ मंदिर बननाये गये; अनेक स्थानों में मूर्तियाँ स्थापित की गई और कई स्थानों में ज्ञान भण्डार प्रस्थापित किये गये। तत्कालीन जैसलमेर नरेश महारवल नेरीसिंहजी द्वारा उक्त आचार्य्य श्री जिनमद्रस्ति के पैर पूजे जाने का भी उल्लेख है।

श्री जिन सुखस्रिजी के मनानुसार इस मंदिर की मूर्तियों की संख्या ५५३ है। पर श्री बुद्धि-रत्नजी इस संख्या को ६०४ बतळाते हैं।

#### श्रीसंवाले जाति का इतिहास

## श्री शांतिनाथजी श्रीर श्रष्टापदजी के मंदिर

ये दोनों मंदिर एक ही अहाते में हैं। उत्पर की भूमि में श्री शान्तिनाथजी का और निमत के अधापदजी का मंदिर बना हुआ है। निम्नत के मंदिर में स्त्रह वें जैन तीर्थं दूर श्री कुंधनायजी की मूर्कि मूळनायकं रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति एक ही है और जैनी हिन्दी में किसी हुई है। संवद १५३६ में जैसलमेर के संख्वालेचा और चौपदा गाँग्र के दो धनाट्य सेठों ने इन मंदिरों की प्रतिष्ठ करवाई। संख्वालेचा गौत्रीय खेता और चौपदा गौत्रीय पांचा में वैवाहिक सम्बन्ध था। इन दोनों ने मिक्कर दोनों मंदिर बनवाये थे। खेताजी ने सहलुद्ध्य शतुंजय, गिरनार, आधू आदि तोथों की यात्रा कई वर बदे धूमधाम के साथ की। सम्बद्ध १५८१ में इनके पुत्र बीदा ने मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई जिसमें इव सब बातों का उल्लेख है। मंदिर के वाहर दाहिनी तरफ पापाण के वने हुए दो बदे र सुन्दर हाथी रसे हुई है। इन होनों पर धातु की मूर्तियों हैं जिनमें एक पुरुप की और दूसरी स्त्री की है। खेताजी के पुत्र बीदा ने संवद १५८० में अपने माता पिता की ये मूर्तियों प्रतिष्ठित की थी। इनमें से केवल एक पर एक केव खुरा हुआ है। इस समय जैसलमेर की गद्दी पर महारावल देवकरणजी थे। सम्बद्ध १५३६ में का इस संदिर की प्रतिष्ठा हुई उस समय खरतर गण्ड के श्री जिनसमयस्त्रिजी उपिरंशत थे।

## श्री चन्द्रप्रेमूस्वामी का मंदिर

संवत् १५०९ में ओसवाल वंशीय मणशाली गौत्रीय शाह यीदा ने इस मंदिर की मितिष्ठा कार्ष थी। इस मंदिर के द्वितल की एक कोठड़ी में यहुत सी घातुओं की पंत्रतीयों और मूर्तियों का संप्रह है। श्री शीतलनाथजी का मेंदिर

यह मंदिर ओसवाल वंशके दाना गौत्रीय सेठों का बनवाया हुआ है। यहीं की पट्टिमा के शेख में संबद् १ ४०९ में इन्हीं दार्थों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई जाने का उल्लेख है। इस मंदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है। श्री ऋषभदेवजी का मंदिर

इस मंदिर की मूर्तियों पर जो लेख हैं उनसे ज्ञात होता है कि यह मंदिर ओसवाल समान के गणाधर चौपड़ा गीर्त्राय शाह घन्ना ने बनवाया था, और उसीने खरतरगच्छीय आचाय्यों के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इसकी मृत्ति संत्या लगभग ६०० है।



## श्री महावीरंस्वामी का मंदिर

इस मंदिर में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि ओसवंश के बरिंद्या गौत्रीय शाह दीपा में इस भन्य मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थीं। संवत् १४५३ में यह मंदिर बना था। जिनसुखस्रिजी लिखते हैं किइस मंदिर की सृतियों की संख्या २३२ है।

उपरोक्त सब मंदिर किले के अंदर है। इसके अतिरिक्त शहर में भी कुछ मंदिर और देरासर हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं।

## श्री सुपार्श्वनाथजी का मंदिर

उत्पर हमने जिन मंदिरों का उल्लेख किया है, वे सब इनेताम्बर समाज के खरतरगच्छ सम्प्रदाय के हैं। पर इस मंदिर की प्रतिष्ठा तपगच्छीय श्रावकों की ओर से संवत् १८६९ में हुई। इसमें एक प्रशस्ति छगी हुई है। उससे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तपगच्छ के प्रसिद्ध आवार्य हारविजयस्रि की शाला के मुनि मगविजयजी ये तथा उन्होंने ही उक्त प्रशस्ति भी छिली थी। इस प्रशस्ति की रचना गद्य पद्य युक्त पाण्डिस्य पूर्व क्रिष्ट संस्कृत भाषा में है।

#### श्री विमलनाथजी का मंदिर

इस मंदिर के मूलनायकजी की प्रतिमा के लेख से ज्ञात होता है कि संवत् १६६६ में तपगच्छा चार्य्य विजयसेनस्रिजी के हाथ से इसकी प्रतिष्ठा हुई थी।

### सेड थीहरूशाहजी का देरासर

जो ख्याति मेवाद में भामाशाहजी की है, वही ख्याति जैसल्मेर में थीहरूशाह जी की है। आप भणसाली गौत्र के थे। आपका विशेष परिचय गत प्रष्टों में दिया जा जुका है। लोदवा के वर्षमान भंदिर का आप ही ने जीजींद्वार करवाया था। उक्त देशसर आपकी हवेली के पास है।

इसके अतिरिक्त सेर केशरीमलजी, सेठ चाँदमलजी, सेठ अक्षयसिंहजी, सेट रामसिंहजी तथा सेट भनराजभी के देशसर हैं। पर वे विशेष प्राचीन नहीं हैं।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

देरासरों के अतिरिक्त जैसलमेर में कई उपासरे हैं जिनमें वेगड़-गच्छ उपासरा, बृहत् सरतर गच्छ उपासरा, तपगच्छ उपासरा आदि के नाम उछेखनीय हैं।

## लोद्रवा के जैन मंदिर

अभी तक हमने जैसलमेर के किले तथा शहर के जैन मंदिरों का उल्लेख किया है। अब हम होदरा के जैन मंदिरों पर कुल ऐतिहासिक प्रकाश दालना चाहते हैं। लोदना एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। प्राचीनकाल में यह स्थान लोद नामक राजपूर्तों की राजधानी थी। दर्चमान में इन्हें लोधा कहते हैं। संवत् ५०० के लगभग रावल देवराज भादी ने इन लोदा राजपूर्तों से लोदना खीनकर वहाँ पर अपनी राजधानी कायम की। उस समय यह नगर बड़ा समृद्धिशाली था। इसके बारह प्रवेश द्वार भे। प्राचीन काल से ही यहाँ पर श्री पार्थनाथजी का मंदिर था। रावल भोज देव के गई। वैठने के पत्रचाए उनके काल जैसल ने महम्मंद गौरी से सहायता लेकर लोदना पर चढ़ाई की। इस युद्ध में भोज देव मारे गये और लोदना नगर भी नष्ट हो गया। पत्रचान राव जैसल ने लोदना से राजधानी हटाकर संवत् १२१२ में जैसलमेर नाम का हुने बनाया।

भोसवाल वंशीय सुप्रक्याद दानवीर सेठ थीहरूशाहजी ने, श्री पार्श्वनाथजी के उक्त मंदिर का, जो लोत्रवा के विश्वंश के साथ नष्ट हो गया था, पुनरुद्धार करवाकर खरतरगरू के श्री जिनराजस्ति में उसकी प्रतिष्ठा करवाई। यह मंदिर मी अत्यन्त मध्य श्रीर उस्त्रेणी की कला का उपम नम्ना है। इस मंदिर के कोने में चार छोटे र मंदिर हैं। उनमें से उत्तरपूर्व के तरफ के मंदिर में एक शिलालेख रक्ता हुआ है। इसका कुछ अंश टूट गया है। इसकी लग्वाई चार फीट और चौदाई डेढ़ फीट से वुछ अधिक है। सुप्रक्याद पुरावत्वविद् वाबू प्रणचन्द्रजी नाहर पुन० प्० बीठ एल० का कथन है कि आज तक जितने शिला छेल उनके दिशायार हुएई तथा जितने अन्यन्न प्रकाशित हुऐ है उनमें से किसी में भी अपनी पदावली का शिलालेख देखने में नहीं आया है। इसिशाला लेख में श्री महावीरस्त्रामी से लेकर श्री देविद्विगण क्षमा-श्रमण तक के आवार्य्य गण और उनके शिल्यों के चरण सहित नाम खुदे हुए हैं। श्री महावीर स्त्रामी के निर्वाण के पत्रचात ९८० वर्ष व्यतीत होनेपर श्री देविद्विगिणजी ने जैनागम को लेख वद किया था। इनके विक्य में श्रीकल्पसूत्रावि में जो कुछ संक्षिस परिचय मिलता है, उससे अधिक अद्याविध कोई विशेष इतिहास ज्ञात नहीं हुआहै। इस शिलालेख में कुछ चरणों की समिष्ट १०० है, परन्तु देविद्विगण के नाम के बाद जो ७, ९० खुरा हुआ है, वह संकेत समझ में नहीं आया। इसके सिवाय शिलालेख के आदि में दक्षिण की तरफ

नीचे के भाग में तीन कोष्ट में अष्ट माङ्गलिक तुदै हुए हैं, और मध्य में तीन कोष्टक में नंधावर्त और स्वस्तिक है। परन्तु इस लेख मे कोई संवद् मिति अथवा प्रतिष्टा करनेवाले आचार्य्या करानेवाले श्रावक श्रयवा खोदनेवाले का नाम अथवा प्रतिष्टा स्थानादि का उल्लेख नहीं है। \*

### श्रमरसागर का मांदिर

यह स्थान जैसलमेर से पींच मील की दूरी पर है। यहाँ तीन जैन मंदिर हैं। इनमें से दो सुम्ब्यात् बापना वंशीय सेठों के बनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर श्री सवाईरामजी वापना ने संवत् १८९७ में और बड़ा मंदिर श्री सेठ हिम्मतरामजी बापना ने संवत् १९२८ में बनाया था। इन दोनों मंदिरों की मित्रा खरतरगच्छाचार्य जिनमहेन्द्रस्तिजी के हाथ से हुई है। इनमें से बढ़ा मंदिर बहुत ही सुन्दर और विशाल है। इसके सन्मुख बढ़ा ही सुरम्य उद्यान है। इस मंदिर में शिल्प कला का बढ़ा ही सुन्दर काम हुआ है। यह देखकर सचमुच बढ़ा आइचर्य होता है कि ऐसी विशाल मरुन्मि में मकराने के पत्थर पर भारतीय शिल्पकला का कितना बढ़िया काम हुआ है।

इनके अतिरिक्त जैसलमेर के पास देवी कोट, ब्रह्मसर आदि स्थानों में भी छोटे मोटे जैन मंदिर हैं। वहाँ का दादाजी का स्थान भी येतिहासिक हैं।

## वैसलमेर के जैन मंदिर श्रीर शिल्पकला

?

हमने गत पृथ्वों में जैसलमेर के विविध ऐतिहासिक जैन मंदिरों और शिलालेखों का विवेचन किया है। अब इस इन मंदिरों की शिल्पकला के सम्बन्ध में भी हो दादद लिखना आवश्यक समस्ते हैं। कुछ शिल्पकला विशारदों ने इन मंदिरों की अपूर्व कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की है। पुरातत्व विषयक सुप्रत्यात् श्रीमासिक पश्चिका की ५ वीं जिल्दू के पृष्ट ८२-८३ में जैसलमेर के जैन मंदिरों और वहाँ के श्रीमान् लोगों की रमणीय अष्टालिकाओं की प्रशंसा में एक विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। जैसलमेर के स्टेट इश्लीनी-यर महोदय ने हाल ही में स्थापत्य शिल्प नामक प्रबंध प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने वहाँ की शिल्प-

#### श्रोसवास जाति का इतिहास

कंठा का सचित्र परिचय दिया है। हम भी इस ग्रंथ में जैसलमेर के कुछ जैन मंदिरों के चित्र दे रहे हैं। इनसे पाठकों को वहाँ की दिश्यकला की उत्कृष्टता का थोड़ा परिचय अवस्य होगा। इसमें निशेषता तो इस बात की है कि जैसलमेर जैसे दुर्गम स्थान पर भारत के शिल्प हला विशारदों ने जो मध्य मंदिर बनवाये हैं, वे तत्कालीन जैन श्रीमानों की धर्म-परायणता और शिल्प-प्रेम के व्वलंत उदाहरण हैं।

इन संदिरों में पापाण में जिस कौशस्य से शिल्पी मूर्तियाँ वनाई गई हैं; वह उस समय की कारीगरी पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डालती हैं। आप शान्तिनाथजी के संदिर को ले लीजिये। उक्त संदिर के जपर का दश्य क्या ही सुन्दर हैं। इसे देखकर शिल्प-विद्या-विशारद यह नहे विना न रहेंगे कि इसमें शिल्पकला की सबै प्रकार की श्रेष्टता विद्यमान है। मंदिर के जपर खुदे हुए मूर्तियों के आगा बहुत ही बारीक अनुपात से बनाये गये हैं। यही कारण है कि जपर से नीचे तक के सम्पूर्ण रार चिताकर्पक हैं। कहीं भी सीनदर्य की कमी नहीं माल्द्रम होती।

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी एक विशेषता है कि बहुत सी मूर्तियों के रहने पर भी दृश्य भरं-कर अथवा सचन नहीं दिखाई पड़ते। इस मंदिर पर की गई अद्भुत शिल्पकला के काम को देखकर जावा के सुप्रसिद्ध घोरोबोह नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मिद्र नाम स्मरण हो आता है स्थोंकि उक्त मंदिर के जपर का दृश्य और मूर्तियों के अनुपात भी प्रायः इसी प्रकार के हैं।

जैसलमेर के श्रीपादवंनायजी के मंदिर की कारीगरी भी अपने टंग की अपूर्व है। वहीं की मूर्तियों में भारतीय कला की श्रेष्ठता झलकती है। उनमें सीन्दर्य और गम्भीर्य्य दोनों का समावेश है। अमर सागर में भी वर्चमान काताव्दी की कारीगरी का उज्जवल उदाहरण दिखाई देता है। उक्त मंदिर के शिक्ष-कौशल्य को देखने से उसके निर्माता के अगाध विष्ण प्रेमका परिचय मिल्ता है।



## श्री ग्रारासन तीर्थ

आबू पर्वत से थोड़ी दूरीपर कुम्मारिया नामक एक छोटा सा गाँव बसाहुआ है। इसी का दूसरा नाम आरासन तीर्थ है। इस तीर्थ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर और प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं। मंदिरों की कारीगरी और बंधाई बहुत ही ऊँचे दरने की है। सभी मन्दिर सफेद आरस पत्थर के बने हुए हैं। इस स्थान का पुराना नाम आरासनकर है, जिसका अर्थ आरस की खदान होता है। जैनग्रन्थों को देखने से इस बात का पता तुरन्त लगनाता है कि पहिले इस स्थान पर आरस की बहुत बढ़ी खदान थी। सारे गुनरात में मूर्ति निर्माण के किये बही से पत्थर जाता था।

दानवीर समराबाह ने भी बार्युंजय तीर्थ का पुनरुदार करते समय यहीं से आरस की फलही मंगाई थी। विमलबाह, वस्तुपाल, तेजपाल, इत्यादि महान् पुरुषों ने आबू पर्वत के अपर जो अनुपम कारीगरी वाले आरस के मंदिर बनाये हैं, वह सब आरस भी यहीं का था। सौमाय्य-कान्य से पता पलता है कि तारक्षा पर्वत पर ईदर के संघपित गोविंद सेठने वहाँ के महामन्दिर में अजितनाथ स्त्रामी की जो विशाल काय प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी उसकी फलही ही भी यहीं से लेजाई गई थी, मतल्य यह कि अधिकांश जिन गतिमाएं इसी आरस खान के पत्थरों से बनाई जाती थीं।

आर्कियाछौजिक्छ सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डिया सरक्छ की सन् १९०५।६ की रिपोर्ट में कुम्भारिया के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक छिंखा इक्षा है। उसका भाव इस प्रकार है।

"कुम्भारिया में जैनियों के बहुत सुन्दर मन्दिर वने हुए हैं, जिन की यात्रा करने के लिये प्रति वर्ष वहुत जैनी आते हैं। इन मन्दिरों के सम्यन्ध में जो दंत-कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि विमल शाह ने ३६० जैन मन्दिर वँधाये थे और इस काम में अध्यिका माता ने उन्हें यहुत दौलत दी थी पीछे जब अम्बिका देवी ने उससे पूछा कि तुमने किसकी मदद से ये देवालय वँधाये तो उत्तर में उसने कहा कि 'सेरे गुरुदेव की कृपा से '' देवी ने ३ वार इस प्रक्त को दोहराया, मगर विमलशाह ने तीनों वार यही उत्तर दिया। इस कृतम्रता से कोधित होकर देवी ने उससे कहा कि नगर जीना होतो भाग जा। तय यह एक देवालय के तल घर में घुस गया और आबू पर्वत पर निकल गया। उसके परचार माताजी ने ७ देवालयों को छोड़ कर बाकी सब देवालयों को जला बाला जिनके जले हुए परयर अभी भी वहाँ चारों शोर विसरे हुए नज़र आते हैं। फारबस साहब का कथन है कि यह घटना किसी ज्वालागुरी पर्वत के फटने से

ą a

#### श्रोसवाल जाति को इतिहास

हुई है। चाहे जो हो पर इन प्रथरों को देखने से यह पता तो आसानी से लग जाता है कि वहाँ पर पहिले बहुत अधिक देवालय बने हुए थे।

कुंभारिया में खास कर के द मन्दिर हैं जिनमें पाँच जैनियों के और एक हिन्दुओं का है। इन मन्दिरों की समय समय पर मरम्मत होती रही है जिससे नया और जूना काम भेड़-सेड़ हो गया है। इन मन्दिरों के स्तम्भ हार तथा छत में जो काम किया गया है, वह बढ़ा हो सुन्दर और उत्तम है।

#### नेमिनाथ का मन्दिर

जैन मन्दिरों के समूह में सब से बड़ा और महत्वपूर्ण मन्दिर श्रीनेमिनाथ का है। इसमें नार के द्वार से छेकर रंगमण्डप तक एक चढ़ाव बना है। देवगृह में एक देवकुलिका, एक गृद मण्डप और एक परक्षाल बनी है। देवकुलिका की दीवारें पुरानी हैं, पर उसका शिखर और गूद मण्डप के बाहर का भाग नया बना हुआ है। इस मन्दिर का शिखर तारंगाजी के जैन मन्दिर जैसा है। इसकी परसाल के एक स्तम्म पर एक लेख है, जिससे पता चलता है कि ईसवी सन् १२५३ में आसपाल नामक किसी म्यकि ने इसे बँघाई थी। रंगमण्डप की दूसरी बाजू पर ऊपर के दरवाजे में तथा अन्त के र धरमों के बीच की कमाने पर मकराकृति के मुखों से ग्रुरू करके एक सुन्दर तोरण कोरा गया है जोकि देखवादा के विमलगार वाले मन्दिर के तोरण के समान हैं । मन्दिर के दोनों ओर मिलाकर ८ देखकुलिकाएँ हैं। दाहिनी बाजू वाली देवकुलिका में आदिनाथ की और बाई बाजुवाली देवकुलिका में पार्श्वनाथ की भन्य मूर्तियो निराजमान हैं। इस मन्दिर में कई शिलालेख हैं। एक शिकालेख इस मन्दिर की नेमिनाथ स्त्रामी की खास प्रतिमा के आसन के नीचे खुदा हुआ है। जिसका भाव इस प्रकार है। संवत्-१६७५ के मात्र सुदी ४ को शनिवार के दिन ओसवाल जाति के बोहरा गौत्रीय राजपाल ने श्री नेमिनाथ के मन्दिर में नेमिनाथ का बिस्व स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा हीरविजयस्रि के पहार आचार्य थी विजयसेनस्रि के शिष्य श्री विजयदेवस्रि ने पण्डित कुशल सागर गणि आदि साधुओं के साथ करवाई । इसी प्रकार एक जिलालेख श्रीमाल जाति के बाह रंगा का और एक पोरवाल जाति के श्रेष्ठि बहार का भी खुदा हुआ है।

#### महावीर का मंन्दिर

नेमिनाथ के देवालय के पूर्व की ओर बड़ मन्दिर बना हुआ है। बाहर की दो सीवियों से पूर्व भाष्टादित इरवाजे में मवेश किया जाता है, जो अभी नवा बना है। यह मन्दिर भी बड़ा सुन्दर बना

। विताली पर्याना वस्याजने सरस्यापसादतः सं उसमी दता नाम द्यसादाहिष्यानिन स्पें अने स्वताति ।। र सवत्र १५६ स्वापे मार जेसलम्हमहाड्येराउलश्रीचाविगदेवपदेश*उ*त्त णमपरिक्रश्रीनेमिनावनाविद्यसरात्रीश्रीसंत्वनोधनःइदेहर्दमङास्यासमसम्बाणकादि त्तृतवनीषाटीसैन्नस्यकरावी।सं०त्रासराजनस्यीसंभ्येतामे०पातासंभ्येत्वरसंग्र्थशस्र नार्तीर्वरश्रीसंघसहितयानादीर्धारमवरसर्शतीर्धयानाकरतासंग्रप्रश्रेतरमीयानाकरीशीराईज यक्परित सरीपालना श्री आहिनाध प्रमुखती पेकरनी प्रमाकरताल हतपक री बिलाषन वकार गणीव अ वर्वाताहरण प्रविद्यासंग्याती। सँग्लाहरण वर्षात्रास्य संग्रहण स र्गेषु सुरापित्वार सहितको॰ संध्वाष्ठण संविद्यालसण्यान राजप्रसंग्वेतापित्र इति सी स्रीजे समसदेसनासंघमेलवीश्रानिनवेदस्रिक्षिनिनसुग्रदस्रिक्षहेलाभिताक्तावीश्रीकं इनावश्री ग्रातिनावस्तना यक्षपाद्यावववीसतीर्वकर्नीञ्चकप्राकातस्य । संग्वेतक्समारुवादिकप्राचालस्य लाह्यासोनानेश्राप्रश्रीकृत्व(सद्वंतनंपिद्यानिस्वय्याणीजनसभुद्यरिकद्राष्ट्रीग्रीतसागरस्रिश्राचार्यनीप ट्रसापनाकरावी।श्रीश्रथापुरतीधेरिबुक्तक्रिकाएनगतिकरावीर्विबमेनाच्या सैण्यतानार्चामणस्रसति ०वीदासंग्नोमा प्रविकामात्रवीरू संग्नोमानार्यासटनायुक्तरे संग्रह्मी संग्वीदानायार्यायं सम्प्रमारे स्व टे संग्विभनादे ९ ३ संग्यास समझ संग्वासंग्य रागा संग्यर गाउँ विस्ताहर है सल शहसू । संग्यास समझ समझ ना यास रीष्ठव तेलांसँ०सवीरीष्ठवमहा सं०वरणासँ०वनकारेष्ठवर्षीत्राप्रविकारालेस०५रणायर्पाभ्यतिकारेष्ठ विकायान्ही। इयादिपरिवारसहित। सं०वीद्दश्रीशत्रं तथितिन्तुरस्रात्रतीर्धयः गादीधी। समिकितनी दक्षत्रवीं इसाक्रनीला विणिकी धीत्री जिन हे सस्रिगन नाय की विषय विभन्ने जन वर्षा यहने धर भूता है लाही।पोव्यनिनोक्तमणानीधापावसोन६या५१रम् युवेकवसुक्र जनपा६नोनी।श्रीकृत्यसिद्दोत५सव बारवदाचा।पाँववारलाषनवकारग्रणीवारसाजोडी अल्लीनीलाहि (पिकीधी।सँ०सहसमल्लश्री रार्डे त्यतीर्वस्यात्राकरीत्वत्रस्मिद्रिराणपर्विसमामपारणपारकरिर्वामञ्चलीलाहिणकरीयरे ञाना एवः संग्वीद्द्वरप्तार्दस्रसर्थरताह्याः श्रष्टान्याः स्थाप्त्राम्यद्विकः स्मिः । कारजगतिनावारण नीवउद्गीकराती,पञ्डसाराजा्टी(१४स्ट्रह्गार्ट्सराजपरिकायराञ्चराप्ट्रह्कराचा। काञसञ न्भीपार्थनायनाबिकराच्यानिकं हाधिएसं०येतासं०सरसितनीगर्श्वकराची। सं०१५८१ वर्षे मागिसरे व ि। रविवारेमहाराजाभिराजराञ्जञाजयतसिंहतमाञ्चगरञ्जील्याक्संवचनातश्रीपाञ्चनाध चुरापरविवानक्संण्यीद्भसेरीमयी।कातमव्डबंधाया।बार्णप्रवसाएक्र रामाविर्धने ५३ता। चित्रकरावी।नाहरएककराचा।गाइसहसरनाडी धनश्रत्राडी धनश्रत्रात्वाचारष्ट्ररसण बाह्मण नादीपास्त्रीजेसलमेरुगट्नीट्रिलादिस्य घाधराबंधाच्यादेहरानीसरीनद्वाधरावे अर्था नासंदराउननर प्रदेसार संग्वीदरकराचा। गंडषकरावीद सञ्चवतारस हितलप्सीनाराय एनी स विगुन्ध्रसमावी। जिनोद् गादता गणवता ररित साजाश्री बोड गुर्ध्य निर्वेद स्यासमिया यवरी १ ाणुरसम्पन्नधार्वारानितीर्वकरत्रतः सलस्याकः समायातो जिनोदान्त्रमिवश्चियः हिमस्प ीकमगर्मे०सहसम्ब्रसंकरणामं०धरणाकराविस्पर्धान्त्रयाप्रशस्त्रितहरूनेवरतरगरेज्ञीत नर्देस द्रिश्टालंकारम्। जिनमा विवस्ति जिल्लामा यो किला के स्वित्व के स्वित्व के स्वित्व के स्वित्व के स्वित्व के स त वधारमन्य व प्रवस्तिधाराष्ट्रमान्य दकारिय शक्ति रेषाको री तै है। अर्वजन

हुआ है। इसके अन्दर महाबार देव की एक अन्य मूर्ति है। जिसके उपर इंस्वी सन् १६१८ का एक छेल पाया जाता है, पर जिस बैठक के उपर उस प्रतिमा को बैठाया गया है वह बैठक प्रानी है जौर उस पर इंस्वी सन् १०६१ का छेल पाया जाता है। इस देवालय में मूल नायक के स्थान पर महावीर देव की जो मूर्ति प्रतिष्ठित है उसकी पल्यी पर सम्वत् १६७५ विक्रमीय का एक छेल है जिससे पता चल्ता है कि उपकेश वंश के (ओसवाल वंश के) साः नानिया नामक आवक ने अरासन नगर में श्री महावीर का बिम्ब स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदेवसूरि ने की। एक छेल इसी स्थान पर मूर्ति की बैठक के नीचे लोदा हुआ है, यह संवत् १११८ के फ़ाल्गुन सुदी ९ सोमवार का है। मगर लिखत हो जाने की वजह से इसमें लिखने वाले के नाम का पता नहीं चलता।

उपरोक्त दोनों सन्दिरों की तरह पार्श्वनाथ का सन्दिर शांतिनाथ का सन्दिर तथा सम्भवनाथ का सन्दिर और है। इन देवालयों की कारीगरी और बनावट थोड़े फेर-फारों के साथ प्रायः उपरोक्त सन्दिरों की 'सी है इसलिए इनके विषय में विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इनके अपर जो लेख पाये जाते हैं उनमें चार का लेख का सम्बद्ध '११३८ और एक का ११४६ है। चार गोखड़ों पर भी लेख खुदे हुए हैं जो हैस्सी सन् १०८१ हो हैं।

3

## राणकपूर

राणकपुर या राणपुर गोड्वाड़ प्रान्त की पंचतिथियों में १ प्रमुखतीर्थ है। मारवाड़ देश में जितने प्राचीन जैन मन्दिर हैं उनमें राणपुर का मंदिर सब से कीमती और कारीगरी की दिन्द से सब से अनुपम हैं। इसके सम्बन्ध में सर जेम्स फर्यूयन ने लिखा है कि "इसके सभी स्तम्म एक दूसरे से भिन्न हैं और बहुत अच्छी तरह से संगठित किये हुए हैं।" इस प्रकार १९४४ विशाल प्रस्तर स्तम्भों पर यह मंदिर अवस्थित हैं। इनके ऊपर भिन्न २ ऊँचाई के अनेकों गुम्मच लगे हुए हैं जिनसे इसकी बनावट का मन के ऊपर बढ़ा प्रभावशाली असर होता है, वास्तव में मन के ऊपर इतना अच्छा असर करनेवाला स्तम्भों का कोई वूसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवालय में नहीं है। यह मंदिर ४८००० वर्ग फीट जमीन पर बनाया हुआ है इस मंदिर के शिखालेखों से जात होता है कि इसे संवत् १४३४ में नादिया ग्राम निवासी भनासा और रतनासा नामक पोरवाढ़ जाति के दो सेठों ने बनवाया था।

पैसा कहा जाता है कि अब ओरंगजेव ने राजप्ताने पर चढ़ाई की थी तब इस देवालय पर भी

उसकी कीजें पहुँची थीं और मूर्तियों का तोड़ना प्रारम्भ कर दिया था। कुछ परिकर और तोरण हूटे हुए स्थ में अभी भी वहाँ पाये जाते हैं। जिनको छोगों को किम्बदन्ति औरंगेज़ेब के द्वारा तोड़े हुए बतकाती है। आगे चलकर यह किम्बदन्ति यह भी कहती है कि जिस राष्ट्रि में उसने इनको तोड़ने का काम ग्रुरू किया उसी रात को बादशाह और उसकी बेगम दोनों बीमार पड़े और बेगम को स्वम में ऋषभगय तीर्यहर की मूर्ति को देखा, यह देखकर ओरंगज़ेब ने मूर्तियों का तोड़ना बंद कर दिया। इसी मंदिर में ३ कोशे ईदगाहें भी बनी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि जब उसने तोड़ फोड़ का काम आरम्भ किया तो साथ ही ३ ईदगाहें भी बनवा डाळी। यह किम्बदन्ति सच है या झड़, औरंगजेब इस मन्दिर में आवा वा नहीं यह बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती पर यह बात तो निश्चित है कि ग्रुसलमानों ने इस मंदिर को लुकसान पहुँचाया और तोरण गुम्मच बग़ैरा की तोड़ फोड़ की, तथा ३ ईदगाहें बनाकर बाद में उपवर रोक दिया।

पेसा कहा जाता है कि इस देवालय के निर्माण कर्ता धन्नासा और रतनासा का विचार इसके के मंजिलां बन वानेका था, जिसमें से ४ मंजिल तो वनाये जा चुके थे और तीन मंजिलों के लिये काम अपूरा रह गया जो अभी तक नहीं बन सका । इसके लिये रताशाह के वंशज अभी तक उस्तरे से हजामत नहीं बनवारे हैं।

साददी प्राप्त से पूर्व दे मीळ क्यूद्धि पर निजंन स्थान में यह मन्दिर अवस्थित है। वह मंदिर शास्त्रों में वर्णित निजनी गुल्म विमान के आकार का बनाया गया है। इसमें १४१४ सम्बे और ८४ तळ घर हैं। संवत् १४९६ में श्री सोमचन्द्रस्रिजी ने इस मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई। अभी कुछ समय पूर्व सेठ आनन्द्रजी कल्याणजी की पेढ़ी ने उक्त राणकपुर के मन्दिर की छागत आंकने के लिये एक होशियार हंजिनियर को जुलाया था उस हंजिनियर ने इस विशास मन्दिर की छागत १५ करोड़ रूपया आंकी है। इससे पाठकों को जात हो जायगा कि गोडवाद प्रान्त में जैन समाज की यह एक मूख्यवान सम्पत्ति व कृति है। इस मन्दिर के आसपास नेमिनाथजी व पादर्वनाथजी के दो मन्दिर हैं।

इस मन्दिर की ज्यवस्था पहिले सेठ हेमाभाई हठीसिंह रखते थे जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तब यह बीदा साददी के जैन संघ ने उठाया और इधर संबद् १९५३ से सेठ मानंदजी कल्याणजी की पेढ़ी इसका प्रबन्ध करती है। इस पेढ़ी का आफिस साददी में है, पात्रियों के क्रिये सब प्रकार की ब्यवस्था करादेने में अ फिस के ब्यक्ति बढ़े प्रेम का ब्यवहार करते हैं।

इस समय प्राग्वाट कुल श्रेष्ठ रलाशाह के वंशजों के ५२ घर घाखेराव में निवास करते हैं।

# ोसवाल जाति का इतिहास

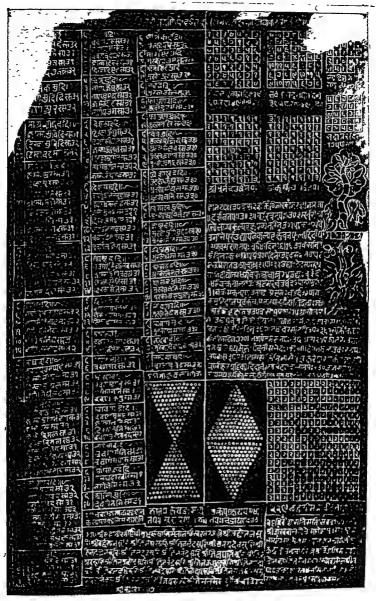

श्री संभवनाथ मंदिर तपपट्टिका जैसलमेर

# श्रीनाएलाई तीर्थ

मारवाड़ के गोड़वाड़ प्रान्त के देसूरी जिलें में यह गांव अवस्थित है! ऐतिहासिक इप्टि से इसका बड़ा महत्व है। गोड़वाड़ प्रान्त के प्रमुख जैन दीधों में से यह एक है। इस गाँव में ११ जैन मंदिर हैं। इसमें से ९ गाँव में तथा र पास के पर्वंत पर हैं। इन पर्वतों को छोग शहुझय और गिरन्ता के नाम से पहचानते हैं।

इस ग्राम में बहुत से जैन छेख मिले हैं, उन शिलालेखों में इस गाँव को नन्द्रकुलवती, नडहु-लाई, नडहूल डानिगा आदि नामों से सम्बोधन किया गया है। ऐतहासिक राससंग्रह के दूसरे भाग में इसे बल्लमपुर नाम से भी पुकारा गया है।

इस आम में भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में पत्थर पर खुदे हुए कई छेल हैं, एक छेल संवत् १९८६ की मात्र सुदी ७ का है इसमें चहामान (चौहान) वंश के महाराजा-धिराज रायपाळ के पुत्र रहपाळ तथा अश्वपाळ तथा उनकी माता मानळ देवी हारा मंदिर में चढ़ाई गई मेंट का उछेल है। इसके अळावा समस्त ग्रामीणों के सर पंच भण्डारी नागसीजी; छक्ष्मणसी आदि ओसवाळों का उछेल है।

उक्त आदिनाथ मंदिर के रंग मंडप के बाएँ वाज् की दीवार पर एक और लेख खुदा हुआ है।
उक्त छेख में मेवाद के राजाओं की वंशावली दी गई है। यह वंशावली निशेष विश्वसनीय होने के कारण
कई इतिहास वेत्ताओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोर्टो में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद इस छेख में उन्हेश
वंश (ओसवाल जाति ) के भण्डारी गौत्रीय सायर सेठ के वंश में शंकर आदि पुरुषों हारा श्रीआदिनाथ
की प्रतिमा की स्थापना करने का उल्लेख है। यह छेख संवत् १९७४ का है इसी प्रकार संवत् १२०० की
कार्तिक वदी ७ का दूसरा छेख है। इस छेख में जो कुछ छिखा है, उसका आशय यह है—

"महाराजाधिराज रायपालदेव के राज्य में उनके दीवान ठाकुर राजदेव के समक्ष नाढलाई के समस्त महाजनों ने (ओसवालों) मिलकर इस मंदिर के लिये बी, सेल, नमक, धान्य, कपास, लोहा, शकर, हींग, मंजीठ आदि चीज़ों को मेंट करने का निश्चय किया।

कहने का अर्थ यह है कि नादलाई तीर्थ स्थान में भी ओसवाल दानवीरों के धार्मिक कार्यों के स्थान २ पर उल्लेख पाये जाते हैं।

### कोसवाल जाति का इतिहास

# भी नाडोल तीर्थ

मारवाड़ के गोड़वाद प्रान्त में यह एक प्रसिद्ध ऐतहासिक स्थान है ! जैन छोग इसे अपने एंच सीथों में शुमार करते हैं । पुराने समय में यह चौहानों का पाट नगर था ! इस गाँव में पद्मप्रश्च खामी का, एक भव्य और सुन्दर मंदिर है । इस मंदिर के गूद मण्डप के दोनों ओर भगवान नेमिनाय और भगवान शान्तिनाथ की दो प्रतिमाएँ है । उनके उत्पर संवत् १२१५ की वैसाख सुदी १० का छेख है ! इस छेस से यह माछम होता है कि धीसाड़ा मामक स्थान के मंदिर में जसचन्द्र, जसदेव, जसभवछ और जसपाठ मामक श्रावकों ने इन मूर्तियों को बनवाई और पद्मचन्द्र गणि के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा करवाई।

उक्त मन्दिर के श्रांतिरिक्त वहाँ पर और कई प्राचीन जैन मन्दिर निद्यमान हैं। इन मन्दिरों के शिक्षालेखों में कई स्थानों पर ओसवाल जाति के बहुत से महानुभावों के नामों का उस्लेख मिलता है। भगवान नेमिनाथ का मन्दिर भी बढ़ा प्राचीन सथा सुन्दर बना हुआ है।

# श्री वरकाणातीर्थ

यह तीर्थं स्थान राणी स्टेशन से रे मील की दूरी पर है। यहां पर भगवान पार्श्वनाथजी का एक बहुत बदा और प्राचीन मन्दिर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यहां पर दों धर्मशालाएँ तथा एक श्रीपार्श्वनाथ जैन विद्यालय भी है।

# श्री सोमेश्वर तर्थि

3

उक्त सीय स्थान नाडलाई तीर्थस्थान से छः मील की दूरी पर विद्यमान है। यहाँ पर अनियों है चार मन्दिर हैं जिसमें शांतिनाथजी का मन्दिर सुन्दर, भग्य और अत्यन्त प्राचीन है। इस मन्दिर है अनेक शिलालेखों में श्रीसवाल जाति के सज्जनों का उक्लेख पाया जाता है। यहां पर कुआ, बारीचा तथा एक विशाल धर्मशाला भी बनी हुई है।

इस सीर्थंस्थान के दो मील की दूरी पर घाणेराव नामक गाँव विद्यमान है। इस गाँव में भाव सुन्दर जिनाल्य तथा एक धर्मशाला बनी हुई है।

### श्री मुच्छाला महावीर तीर्थ

यह तीर्थं स्थान घाणेराव से २ मील की दूरी पर स्थित है। इसमें एक बहुत पुराना जैन मन्दिर विद्यमान है। यहां पर एक अमैशाला भी वनी हुई है।

### जालोर (मारवाड़)

ł

मारवाड़ के दक्षिण भाग में जालोर नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। मारवाड़ की राजधानी जोधपुर से यह ८० माईल की दूरी पर सूद्ड़ी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन लेखों और प्रन्यों में यह नगर जवालीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध क्वेताम्बर लाचार्व्य श्री जिनेक्वरसूरि ने वि० संवत् १०८० में श्री हरिभमाचार्व्य रचित अष्टक संप्रह नामक प्रन्थ की विहत्तापूर्ण टीका वहीं पर की थी। और भी अनेक प्रन्थों में इस नगर का नाम मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट ज्ञात होता है, कि प्राचीन काल में यह नगर जैन संस्कृति से प्रकाशमान था। वहां के संवत् १२४२ के एक छेख से मालम होता है कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चहामान (चौहान) श्री समरसिंध देव की शाजा से भण्डारी पांसु के पुत्र भण्डारी यशोवीर ने कुँवर विहार नामक मन्दिर का पुनरुद्धार किया।

इसके अतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गर्जासहजी के मन्त्री जयमळजी ने यहां पर कुछ जैन मन्दिर और तपेगच्छ के उपाश्रम बनवाये। जाळौर के किछे पर जो जैन मन्दिर विद्यमान है उसका जीर्णों-द्वार भी आप ने करवाया। उस मन्दिर में प्रतिमा पघर। कर आप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

राजा कुँवरपाल के समय का बना हुआ जैन मन्दिर गिर गया था। उसकी जींव मात्र दीप रह गई थी। उसी स्थान पर जयमलजी ने मन्दिर धनवाकर संवत् १६८१ के चैत्र वदी ५ को प्रतिष्ठा करण्याई। इनके प्रश्न नैनसीजी ने इसी मन्दिर के सामने मण्डण धनवाकर उसमें अपने पुज्य पिता श्री जयमलजी की मूर्ति संगमराम के बने हुए इवेत रंग के हाथी के हौंदे पर स्थापित की। यह मूर्ति मूलनायकजी की प्रतिमा के सन्मुख हाथ जोदे हुए विराजमान है। इस मन्दिर का हार उत्तर की ओर मुख्याला है। यह किले की जरर की अंतिम पोल के नैजरण कोण में थोड़ी ही दूर पर अवस्थित है। यह मन्दिर महावीर स्वामी के नाम से मशहूर है। इस मन्दिर की मूलनायक की प्रतिमा के नीचे एक लेख खुदा हुआ है जिसमें शाह जैसा की मार्थ्या जेवंतदे के पुत्र शाह जयमलजी और तल्युत्र मुणोत नैनसी जी और सन्दरदासजी का उल्लेख है।

महावीरली के मिन्दर की तरह वहाँ पर एक चौमुखाओं का मिन्दर है। यह किछे के ऊपर की अंतिम पोष्ठ के पास किछेदार की बैठक के स्थान से थोड़ी दूर पर मक्कारखाने के मार्ग पर वना हुआ है। मन्त्री जबसंख्यों ने इस मिन्दिर में संबद् १६८३ के प्रथम चैत्र वदी ५ को श्री आदिनाय स्वामीजी की प्रतिमा को प्रशाई, जिसका छेख इस प्रतिमाजी पर खुदा हुआ है। इसी किछे में एक तीसरा अन

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

मन्दिर और भी है और कहा जाता है कि इसका जीर्णोदार भी मुणोत जयमछजी ने करनाया था। आखेर कसने के तथा। हा मुहल्ले में एक जैन मन्दिर और तथेयच्छ का उपाध्रय अभी तक विद्यमान है। किले की तलेटी में एक जागोदी पार्श्वनायजी का मन्दिर है। उसे आहोर निवासी मेहता अलेचन्द्रजी ने महाराजा मानसिंहजी के समय मे बनवाया।

#### सांचोर

सांचीर भी मारवाढ़ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। पर बहुत पुराना बसा हुआ है। इस नगर की उत्पत्ति और विकास का नृतान्त मुणोत नैनसीजी ने अपनी प्यात में बढ़ी घोज के साथ जिखा है। यहां पर भी कई जैन मन्दिर और उपाध्रय हैं जो प्रायः ओसवाटों के वनवाये हुए हैं। मुणेत जयमलजी ने भी इस स्थान पर सबत् १६८१ की प्रथम चैप्र बदी ५ को एक जैन मन्दिर बना कर उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

# सुबा़ला ( मारवाड़ ) के जैन मंदिर

जोधपुर राज्य के गोद्वाद शात में खुद्दाला नामक एक प्राप्त है—इस गाँव के जैनमंदिरों की मूर्तियों पर कई छेख हैं, इस मंदिर की धर्म नाधजी की प्रतिमा पर से प्रसिद्ध इतिहास वेचा श्रीयुत भंडार कर साहव ने एक छेख का उतारा लिया था, वह छेख संवत् १२४३ की मार्गवदी ५ का था, पर यह छेख यहुत कुछ खंडित हो जाने से इसका विशेष स्पष्टी करण न हो सका। श्रीयुत भंडारकर महोदय ने अपने संग्रह में इसी ग्राम के एक दूसरे जैन छेख का उछेख किया है, यह छेख संवत् १३३३ की आधिन धुरी १४ सोमवार का है। इस छेख में प्रथम भगवान महावीर छी स्तुति की गई है और कहा गया है कि भगवान महावीर न्वर्य श्रीमाल (भीनसाल) नगर में प्रथारे थे इसके प्राप्त उक्त छेख में तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी छुछ प्रकाश डाला गया है, उससे ज्ञात होता है कि संवत् १३३३ के लगभग श्रीमाल नगर में महाराजा छुछ श्री चाचिकदेव, राज करते थे, और उनके मंत्री गजासिह थे। इन्हों महाराज चाविकदेव का एक बढ़ा छेख, जोधपुर राज्य के यश्चेतपुरा गाँव से १० मील को दूरी पर धुँधा नामक टेकरी पर के वार्सुंडा देवी के मंदिर में मिला है, इस प्रशस्ति छेख की रचना श्रीदेवसूर्य के प्रशिष्य और रामचन्द्र स्रि के शिष्य जयमंगला चार्य्य ने की थी। सुप्रस्थात प्ररातत्व विष्र प्रोफेसर किल्होन ने ईसवी सन् १९०७ के स्रीप्रिया इण्डिक में यह छेख प्रकाशित किया है।

# पाली का नकलका मान्दिर

मारवाइ में पाळी नाम का एक प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। वहाँ पर नवरुखा मन्दिर नाम का वहा ही भव्य और ५२ जिनाळग वाला प्राचीन देवाळग है। इस मन्दिर की दो प्रतिमाओं पर दो छेख खुदे हुए हैं। पहिले लेख का भाव यह है—"संवत् १२०१ के ज्येष्ठ वदी ६ रविवार के दिन परिलक्षा अर्थात पाळी नगर के महावीर स्वामी के सन्दिर में महामान्य-आनन्द के पुत्र महामान्य पृथ्वीपाल ने अपने आरस-रुख्याण के लिये दो तीर्थंद्वरों की मूर्तियां बनवाई, उनमें से यह अनंतनाथ की प्रतिमा है"।

दूसरी प्रतिमा पर भी इसी प्रकार का लेख खुदा हुआ है, पर उसके अंतिम वाक्य में "अनंत" के बदले "विमल" का उपयोग किया गया है। उससे झात होता है कि उक्त प्रतिमा भगनान विमलनाथ की है।

इसी मन्दिर में रक्की हुई एक प्रतिमा के सिंहासन पर निम्न लिखित अशयण का लेख खुदा हुआ है। संवत् ११८८ की माय सुदी ११ के दिन अजित नाम के एक गृहस्थ ने शांतिनाथ की मूर्ति वनायी और ब्राह्मी गच्छीय देवाचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की। उक्त मन्दिर में श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति के मीचे पद्मासन के उपर एक लेख खुदा हुआ है जिसका सार यह है "संवत् ११७८ की फाल्गुन सुदी ११ शनीवार को पाली के वीरनाथ के महान् मन्दिर में उद्घोदनाचार्य के शिष्य महेश्वराचार्य्य और उनके शिष्य देवाचार्य्य के साहार नामक श्रावक के दो पौत्र देवचन्द्र तथा हरिश्चन्द्र ने मिल कर देवचन्द्र की भार्य्या वर्सुधरी के युज्यार्थ ऋपभदेव तीर्थक्रर की प्रतिमा निर्माण करवाई। इसके अतिरिक्त इस मन्दिर के मुख्य गर्मागार की वेदिका पर विराजमान तीन प्रतिमाओं पर तीन लेख खुदे हुए हैं। ये लेख संवत् १६८६ की वेशाख सुदी ८ के हैं। पहिले और अंतिम लेख में जो कुछ लिखा गया है उसका सारांत्र यह है कि "जब महाराजाधिराज गजिसहां जोधपुर में राज्य करतेथे और महाराज कुमार अमरसिंहजी युवराज पर भोग रहे थे, और जब उनका कृपा पात्र चौहान वंशीय जगकाय पालीनगर की हुक्तमत कर रहा था, उस समय उक्त नगर के निवासी श्रीमाली जाति के सा बूँगर तथा माखर नाम के दो भाइयों ने अपने मुख्य से नोलखा गामक मन्दिर का जीणोंद्वार कराया और उसमें पार्चनाय तथा सुपारर्वनाथ की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की ।"

पाली नगर में "लोढ़ा रो वास" एक मोइल्ला है, उसमें शांतिनाथ के मन्दिर की मृल नायकजी की प्रतिमा पर एक लेख खुदा हुआ है। उक्त लेख से यह ज्ञात होता है कि उक्त मृर्तियों की प्रतिप्रा कराने बाले दूँगर और भाखर दोनों माई थे। ये ओसवाल जाति के थे, और उनका वंश श्री श्रीमाल तथा गीत्र

बदी आवादी थी। यहां पर कई लक्षाधीश और कोड्याधीश जैन गृहस्थ थे। तपेगच्छ और खरतरगच्छ का यहां बढ़ा प्रावत्य था। तपेगच्छ के सुप्रस्थात् आचार्य्य हरिविजयस्पि, विजयसेन और विजयदेव तथा सरतरगच्छ के जिनचन्द्र, जिनसिंघ और जिनराज आदि आचार्य्यों ने यहां पर कई चातुर्मास किये। इस मगर में हाल में 1२ जैन मन्दिर हैं। इन मन्दिरों की कई प्रतिमःओं की वेदियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। इन लेखों में से पहले तीन लेख वहां के नये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर खुदे हुए हैं। उनमें से एक लेख संवद् 144९ का है। उससे मालूम होता है कि स्तम्भ तीर्थ (खम्भात) के ओसवाल जाति के घाइ जीरागजी ने अपने कुटुम्ब के साथ सुर्मातनाथजी की प्रतिमा पचराई। इसकी प्रतिष्ठा तपेगच्छ के सुमित साधुस्ति के पद्दथर श्रीहेमविमळस्ति थे। इनके साथ महोपाध्याय अनन्त इंसगिण आदि का शिष्य परिवार था।

दूसरा छेख संवत् १५०७ की फाल्गुन बुदी ३ बुधवार का है। उससे माछम होता है कि भोसवार जाति के बोहरा गौत्र के एक सज्जन ने अपने पिता के कल्याणार्थं शन्तिनाथ की प्रतिमा बनवाईं और खरतरगच्छ के श्री जिनसागरसूरि से उसकी प्रतिष्ठा करवाईं।

इस नगर में 'चौपड़ों का मन्दिर' नामक एक देवालय है जिसकी प्रतिभाओं पर कुछ छेख खुदे हुए हैं। एक छेख संवत् 1800 की ज्येष्ठ वदी पंचमी का है। उससे माल्यम होता है कि उस समय हिन्दुस्थान पर मुगल सम्राट् जहांगीर राज्य करता था और शाहज़ादा शाहजहां युवराज पद पर था। ओसवाल जाति के गणधर चौपड़ा गौत्र के सिंघवी आसकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के परथर के सुन्दर बिहार में त्रथंद्वर शान्तिनाथजी की मूर्ति की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा चृहद् खरतरगच्छ के आचार्य्य जिनराजसूरि ने की। इस लेख में उक्त सिंघ में आसकणजी के पूर्वें त्रया छुटु कियों का वंश क्र भी दिया हुआ है। इन्हीं सिंघवी आसकरणजी ने आबू और शतुंजय के लिये संघ निकाले ये जिनके कारण इन्हों संघपित का पद प्राप्त हुआ था। इन्होंने जिनसिंहसूरि की आचार्य्य पदवी के उपलक्ष्य में मन्दी महोन्सव किया था। अ

हसी प्रकार हन्होंने और भी कई धार्मिक कार्य्य किये । इसी छेख में प्रतिष्ठावर्त्ता साचार्य्य की वंशावली भी दी गई है जिसमें प्रथम जिनचन्द्रसूरि का नाम है। ये वे ही जिनचन्द्रसूरि हैं जिन्होंने सन्नाट् अकवर को प्रतिवोध दिया था और उक्त सन्नाट् ने उन्हें "युग प्रधान" की पदवी प्रदान की थी । उनके पीछे जिनसिंहपूरि का नाम दिया गया है। इन्होंने गदमीर देश में प्रवास किया था। इतना

च-कल्याण गणि की खरनस्गच्छ पद्मावली के अनुसार यह महात्सव संवत् १६७४ की फाल्यन सुदी ७
 के किया गया था।

ही नहीं, उन्होंने ठेठ गजनी तक जैन धर्म के महान् सिद्धान्त-जीव दया-का प्रचार किया था। बादबाह बहांगीर ने उन्हें "युग प्रधान" की पदवी समर्पण की थी।

इस नगर में लोवों का एक मन्दिर है जिसमें चितामणि पारवंगाथ की प्रतिमा है। वस प्रतिमा पर संवत् १६६९ की माध सुदी ५ शुक्रवार का एक छेख सुदा हुआ है। उससे जात होता है कि महाराजाधिराज स्ट्येंसिहजों के राज्यकाल में ओसवाल जाति के लोवा गौन्नीय ज्ञाह रायमल के प्रत्र खाता ने पारवंगाथ भगवान की प्रतिमा तैयार करवाई तथा खरतराम्ल आदि ज्ञासा वाले विनीसहस्रि के जिल्या जिनचन्द्रस्रि ने उसकी प्रतिस्रा की। इस प्रकार वहाँ के कई मन्दिरों की कई स्तियां पर अनेक छेख हैं उन सब का स्थानामाद के कारण हम वर्णन नहीं कर सकते। इस सिर्फ एक दो खास र छेबों के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश दालना चाहते हैं।

मेइते के नये मन्दिर की सूर्ति पर जो लेल है उसमें कुछ गड्यड़ हो गई है। आरम्म की चार पंकियों के साथ अन्न की चार पंकियों का वरावर सम्बन्ध नहीं मिलता। अनुमान किया जाता है कि इसमें जुदे २ लेखों का सम्मिश्रण हो गया है। पर इसके पिछले भाग में जिनचन्द्रस्रि का वर्णन है जिसमें कहा गया वादशाह अक्षर ने उक्त स्विज्ञों को "युग प्रधान" की पदवी प्रदान की थी। उनके कहने से वादशाह ने प्रतिवर्ष आपादमास के छुक्त पक्ष के आखिरी आठ दिनों में जीव हिंसा न करने का आदेश प्रशाद की की पदान हो नहीं स्तंम्भन तीर्थ ( खम्मात ) के सागर में मछली मारने की भी सख्त मनाई कर दी थी। शाशुंजय तीर्थ का कर बंद कर दिया गया था। सब ध्यानों में गौरक्षा करने की आज्ञा प्रसारित की गई थी।

# फलौदी पार्श्वनाथ का ज़ैन मान्दिर

मारवाइ का सुर्यख्यात् तीर्थं फळौदी पारवंनाय का नाम सारे जैन जगत् में प्रख्यात् है। वहीं पर यदा ही विश्वाल, भन्य और सुन्दर जैन मन्दिर है। यहां पर प्रति वर्ष मेला लगता है। तपेगल की पदावली के अनुमार सुप्रसिद्ध आचार्य्य, देवस्तिनी ने विक्रम संवत् १२७४ में इस मन्दिर की प्रतिश की थी। इस प्रनिद्ध के हार के दोनों वाजुओं पर दो लेल खुदे हुए हैं। पहला लेल संवत् १२२९ के मार्गशीर्य द का है, जिससे ज्ञात होता है कि पोरवाल लाति रापिसुरसी और मं० दशाद ने मिल कर इस मन्दिर को जरी से मरा हुआ चन्दरवा चढ़ाया।

दूसरा छेख तीन चळोकों में समाप्त हुआ है। उससे जात होता है कि श्रेष्ठी (सेट) मुनिचन्द्र ने फलौदी पारर्वनाथ के मन्दिर में एक अझुत उत्तानपह बनवाया और इसने नरदर गाँव के मन्दिर में धुंदर

# ाल जाति का इतिहास

त्रीमञ्जस्योतमः॥मृताद्येवाण्योत्यविष्युतिम्स्यातान्।वव।पमाता हरे द्या पर्ववितावित्यप्रसिद्धमातविष्रांनांन्यंग्रीतिनुचिववाविपलागङ्गाङ्गाद्यम औदीरनामविकयपदयनस्रिवेगावतंसाः (तदारकम्मावकयेणयुक्तः प्र रोजाति:श्रिकःतसाञ्चराज्यसञ्चासाणीसतेखः श्रासघसातेदविकासद्व र श्री रवं हे तुविक्रीतिविक्रतं येवो।त्रांयस्पसमीकामात्रवा-एडांपतिवेडेनंस्थीक्रवर्स्स रुद्धश्रीणि इरदर्भनः ३ श्रामेश्यानान् विपारक्ष्यन् अस्यापायदस्मियनागदः पद्मक्ष विजितिवस्परकातः हालसमायावनिकानिष्ठमन् यनुत्राहेविनुधार्वितोविकया मेहतामापती तरिस्रोमिणसङ्गेष्टकमतिर्माणिकातानुङ्गयोजान्वीमणङ्गनायथीत वालोडीनागमेयत्यति तदाव्यस्रव्योगतिर्माग्यायातिर्मापतियय्वे प्रश्रीयमवस्यवस्य द्वासंघमेर सर् ग्रीधा दिर्मादयिकत्वत्वत्वस्थितिबङ्गतिल्याताल्यं द्वादमिकिमि द्धिमाराञ्चलेन्ववर्दशी वुध्वारेव्सध्यक्षिम्माधिताराहितेस्मान १ श्रेयःकलाणाजा णसर्वेद्या ३१**९८मद्र**संत्रिशमीतन**ङ्कदेवङ्ककी९तिमानागन**्नदस्रदेवस्त्रीदे त्रा रमुक्तमाचे अगरेमेटमकावेमादमुदीदमचार ३६७४२रादै देदरानवीनकी त्यासमा इतरायचीचो अञ्चलविङ्गयश्रत्यात्वस्यावस्यादे देश्रणाद्यविद्यासम्बद्धगुग्रहुन न्रीमकीरकटारमञ्जितकरीदे १ अन्नोलमा वेग्निषकी प्रतिमाव उरस्मविमली स्रोत यितिसङ्ग्रह्मातके कर्त्ववागीपेम करवतंत्रातीपेमतेष्टिनसंबर्धकाती विभन्ना नगराद्यसम्बद्धान्यक्रम् (विज्ञानी भृतिसी ब्रुत्रक्तिनक्षमं लक्ष्यत्ववद्योतम् नेस्वस्त

श्रागरा मन्दिर प्रशस्ति विक्रम सम्वत् १८१८ ( ईस्वो सन् १७६१ ) ( श्रो वा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

मण्डप सैयार करवाया और अजमेर के सहावीर स्वामी के विाखर वाले चौबीस मन्दिर (छोटे मन्दिर ) बनवाये।

#### जस्सोल का जैन मादिर

जोधपुर राज्य में जस्सोल नाम का एक ग्राम है। वहां शांतिनाथजी का एक प्राचीन मन्दिर है। । इसमें दो लेख खुरे हुए हैं। उनमें पहला लेख सं० १२४६ को कार्तिक बदी २ का है, जिससे जात होता है कि श्री देवाचार्य (वारीदेवस्रि) के गच्छ वाले खेट गाँव के महामन्दिर में श्रेष्टी सहदेव के पुत्र सोनीगेय में स्तम्भञ्जा अर्थात् दो धंभे बनवाये। उक्त लेख से यह प्रतीत होता है कि जरसोल का प्रराना नाम खेद (खेट-संस्कृत में) था तथा उक्त मन्दिर मूल में महावीर स्वामी का था जो वर्तमान में शान्तिनाथजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है।

### भाडो़ली का जैन मादिर

यह गाँव सिरोही से १४ माइट की दूरी पर और पींडवाड़ा स्टेशन से २ माइट वायव्य कोण में है। यहां पर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जो आज करू वान्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर क्षन्य जैन मन्दिरों की तरह एक कम्पाउण्ड से घिरा हुआ है और उसके आस पास देव कुल्किकाएँ तथा परसालें हैं। आगे के भाग के देवगृह में एक बड़ी शिला जड़ी हुई है जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। यह लेख संवत् १२५५ की आसोज बड़ी ७ वुध्यार का है। इस लेख से पाया जाता है कि परमार राजा घारावर्ष की रानी श्रंगारदेवी ने उक्त मन्दिर को एक वाड़ी भेंट की थी। इस देवाल्य के अन्दर का भाग बड़ा ही सुन्दर और नयन-मनोहर है। इसके वाहर का द्वार उदयपुर राज्य के करेड़ा गाँव के पाइव्यं नाम के मन्दिर के समान तथा उसके स्तम्म और उसके कमान आबू के विमल शाह के देवाल्य की तरह है।

इसके आगे परसाल में एक दूसरा शिला लेख है जो संवत् १२३६ की फाल्जुन बदी चतुर्थी का है। इसमें श्री देवचन्द्रस्रि हारा की गई ऋपमदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसी गाँव के बीच में एक सुन्दर पुरानी बावड़ी है जिसमें वि॰ संवत् १२४२ का एक ह्या हुआ लेख है। इसमें एक परमार धारावर्ष की पटरानी गीगादेवी का नाम है।

#### षासाका जैन मन्दिर

इस मन्दिर के विषय में सुप्रत्यात् पुरातस्वविद् राय वहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गौरीबाङ्करबी भोज्ञा लिखते हैं:—

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

"सिरोही राज्य के वासा से २ मील की दूरी पर कालगरा नामक एक गांव था तथा वहाँ पर एक पार्थनाथ का मन्दिर भी था। परन्तु अब उस गांव और मन्द्रिर का कुठ भी अंदा नहीं रहा। केव कहीं-कहीं घरों के निशान मात्र पाये जाते हैं। यहां से विक्रमी जरात १३०० (ईस्बो सन् १२४६) का एक विलालेख मिला है, जिसमे पाया जाता है, कि उक्त सम्बद्ध में चन्द्रावती का राजा आव्हणींसह भा"। उक्त गांव तथा मन्दिर का पता भी उसी लेख से चलता है।"

# कायंद्रा का जैन मन्दिर

सिरोही राज्य के कीवरही के स्टेशन से करीय चार माइन की घूरी पर कायन्द्रा नामक गांव है। यह पुक्र अत्यन्त प्राचीन स्थान है। तिलानेशों में हुने कासार गाम ने सम्मोधित किया है। इस प्राम के भीतर पुक्र प्राचीन जैन मन्दिर है जिसका थोड़े वर्षों पहने शाणींदार हुआ था। इसमें भुरप मन्दिर घें चितरफ के छोटेन्होटे जिनाल्यों में से पुक्र के द्वार पर विक मंठ १०९१ ( ई० सन् १०१४) का छेत है। यहां पर पुक्र दूसरा भी जैन मन्दिर था जिसके पत्थर आदि यहां से छेजारर रोहेड़ा के नवीन धने हुए कैन मन्दिर में छगा दिये हैं। यह मन्दिर भी ओसवालों पा पनादा हुआ है।

### वैराट के जैन मन्दिर

जयपुर राज्य में वैराट स्थान अस्यन्त शाचीन है, यहाँ पर पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास के दिन वितारे थे। यहाँ पर अजोक और उसने भी पहले के सिक्क पाये गये हैं। पुरातस्ववेताओं ने अनुसंबत हारा यह निश्चित किया है कि यह नगर प्राचीन मत्स्यदेश की राजधानी था। ईसवी सन् ६२४ में जब प्रतिद कीनी यात्री हुप्तसींग यहां आया था तो यसे यहां आठ योद मठ (Buddhist Monasteries) मिके थे। यहीं पर सम्राट् अशोक ने यौद साधुओं के लिए आदेश निकाला था। यह शिलालेत आज भी थंगाल की ऐशियाटिक सोलाइटी के दफ्तर में मौजूद है। ईस्वी सन् की १३ वीं शताबदी में महम्मई गज़नवी ने वैराट पर आलमण किया जिपका वर्णन आदने आकरीं में किया गया है।

इस नगर में पुरातत्व की दृष्टि से जो वस्तुएँ देखने योग्य है उनमें पार्वनाथ का मन्दिर और भीम की हैंगरी विशेष उल्लेखनीय है। पार्थनाय का मन्दिर हाल में दिगम्बर जैतियों के हाथ में है पर इस मन्दिर के लेखों से यह राष्ट्रतयाप्रकट होता है कि यह गंदिर मूलतः क्वेताम्बर सम्प्रदान वालों का था। इस देवालय के नजदीक के कम्पाउण्ड की एक शींत में वि॰ संबद १६४४ (शक सं॰ १५०९, है॰ सन् १५८७) का एक लेख खुदा हुआ है। उस समय भारत में सम्बद्ध अकबर राज्य करते थे और जैनमुनि हीरविजयस्रि सकालीन मसिद्ध जैनाचार्य थे। सम्राट् अकबर ने बैराट में इन्द्रराज नामका एक अधिकारी नियुक्त किया था। वह जाति का श्रीमाली था। यह भी जात होता है कि सम्राट् अकवर के वजीर टोडरमक ने पहले इसके ताने में और भी गांव दिये थे।

इसी इन्द्रराज ने इस मन्दिर को बनवाया और इसका नाम महोदयमासाद या इन्द्रविहार रक्खा। इस मन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक लेख है जिसकी भाषा गणात्मक संस्कृत है। इस लेख में सम्राट् अकवर की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसमें हीरविजयसूरि और सम्राट् की मुलागत का तथा सम्राट् के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमानों का उल्लेख भी किया गया है।

इसके आगे चल कर नैगट नगर के तत्कालीन अधिकारी इन्द्रराज तथा उसके क़ुटुम्ब का व इसके द्वारा बनाये गये मन्दिर का उल्लेख किया गया है।

हीरविजयस्रि के जीवन सम्बन्धी लिखे हुए प्रस्येक प्रन्य में हन्द्रराज तथा उसके द्वारा किये गये प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लेख किया गया है।

पंदित देविमल गणि रचित इरिसौभाग्य महाकान्य के अवलोकन से जात होता है कि उक्त आवार्यंवर्यं अकवर बादबाह की मुलाकात लेने के बाद जब आगरा से वापस गुजरात जा रहे थे तब संवत् १६४६ में उन्होंने नागोर में चार्त्रमांस किया था। चार्त्रमांस समाप्त होने पर वे विहार करके पीपाइं नामक गांव में आये। चहाँ वैराट नगर से इन्द्रराज के प्रधान पुरुप आपके स्वागत के लिए उपस्थित हुए तथा आपसे इन्द्रराज हारा वनाये गये वैराट नगर के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा करने की प्रार्थना की। इस पर खास स्रिजी महाराज ने तो वहाँ जाने से इंकार किया पर उन्होंने अपने प्रभावशाली शिष्य महोपाध्याय कर्याणविजयजी को वैराट जाने की आजा दी। कहना न होगा कि उक्त कल्याणविजयजी अपने शिष्य परिवार सहित पीपाइ से विहार कर वैराट पधारे और उन्होंने इन्द्रराज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा महीत्सव वहे धूमधाम के साथ हुआ। हाथी, घोदा आदि का बढ़ा भारी ख्वाजमा इस उत्सव में मौन्द था। इस समय इन्द्रराज ने गरीवों को बहुत दान दिया और खगभग ४००००) चालीस हजार हराया इस महोत्सव में खर्च किया।

हरिनिजयस्ति के पटघर आचार्यं विजयसेन के परमभक्त खम्मात निवासी कवि ऋषभदास ने भी 'हरिनिजयस्ती रास' नामक प्रन्य में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लेख किया है।

महोपाश्याय कल्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने संवत् १६५५ में 'कल्याणविजय रास' नामक प्रत्य रचा था। उसमें भी उन्होंने उक्त प्रतिष्ठा महोत्सव का सविस्तार वर्णन किया है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतः प्रगट होता है कि वैराट् का उक्त मन्दिर दिगम्बर नहीं वरन् भेताम्बर है, तथा किसी प्रभाव विशेष से वह दिगम्बरियों के अधिकार में चटा गया है।

#### श्रीसवाख जाति का इतिहास

# 'गॉघाणी का प्राचीन जैनमंदिर

गाँघाणी प्राम जोधपुर से उत्तर दिशा में ९ कोस पर है, वहाँ के तालाय पर एक प्राचीन वैन मंदिर है, उक्त मंदिर में एक सर्व धातु की श्री धादिनाथ भगवान की मूर्ति है, जिसके पृष्ठभाग पर एक लेख खुदा हुआ है। उक्त लेख का संवत् ९३७ आपाढ़ मास है। इसमें उद्योतनसूरि का उद्येत आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उक्त संवत् में आवार्य एद को प्राप्त किया। पटावली में इन सूरिजी के स्वर्गवास का संवत् ९९७ मिलता है। इस लेख में किसी गच्छ विशेष का उल्लेख नहीं है, इससे यह पाया जाता है कि विकृम की दसवीं सड़ी में किसी प्रकार का गच्छ मेद नहीं था। ऐतिहार सिक हिंष्ट से उक्त लेख बढ़े महत्व का है।

### चित्तीड की श्रृंगार चावड़ी

राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐनिहासिक स्थल चित्तीं के किले में श्रंगार चावदी नामक एक जैन मंदिर है। चित्तींद के किले में जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें इसकी गणना है। महामति टॉड से लगाकर आज सक जिंन २ पुरातत्व वेत्ताओं ने इस किले का वर्णन किया है, उनमें इस मंदिर हा भी उद्देख है। आक्षां लॉजिकल सर्वें ऑफ़ वेस्टर्न सर्वल के सुपरिन्टेन्डेन्ट मि॰ हेवर कॉउस्नेन्स अपनी ईसवी सन् १९०३ की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस मन्दिर के विषय में लिखते हैं।

"श्रंगार चावड़ी नाम का एक पश्चिमाभिमुख जैन देवालय है। उसके फर्रा के मध्य भाग में एक ऊँचा चौरस चौंतरा बना हुआ है, और उसके चारों कोनों में चार खम्मे हैं। ये खम्मे जार के ग्रमां को सम्माले हुए हैं। इसके नीचे चौमुख प्रतिमा विराजमान है। महामित टॉड साहब को इसी मिरिर में एक लेख मिला था जिसमें लिखा था कि राणा कुम्मु के जैन खजाँची ने इस मन्दिर को बनवाया था।"

यह जैन मंदिर ई० सन् ११५० के लगभग का माल्म होता है।

अभारताल जाति का इतिहास

गिरनार पर्वत ( श्री बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य

# कोरटा तीर्थ

कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा श्रोरट है। यह कसवा जोधपुर रियासत के वाली परगने में राजपुताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १२ माइल पश्चिम में आवाद है। इस कसवे के चारों ओर प्राचीन मक्षानों के खँडहर पड़े हुए हैं। उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि किसी समय यह नगर बढ़ा शहर होगा। इस नगर से आधा मील की दूरी पर भगवान महावीर स्वामी का एक भन्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना हुआ है और इसके भीतरी देखान में बढ़ा मजबूत तलघर है। यह तलवर बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है।

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री रत्नप्रमाचार्व्य हारा हुई है, जैसा कि क्ल्यहमकलिका टीका के स्थविरावली अधिकार में लिखा है,

" उपकेश दंश गच्छे श्रीरत्न प्रमु सूरि थेन उतियनगरे कोरंटनगरे च समकालं प्रतिष्ठा कृता रूप ब्दय कारेशन चमत्कारश्च दर्शित- "

अर्थात् उपकेश वंश गच्छीय श्रीरत्न प्रभाचार्य्यं हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंटक (कोरटा) नगर में एक ही लग्न से प्रतिष्ठा की, और दो रूप करके चमकार दिखलाया।

धाराधिपति सुज्ञ्यात महाराजा भोज की सभा के नो रालों में पंडित धनपाळ नाम के एक सज्जन थे। वि० सं० १०८१ के आस पास उन्होंने 'सायपुरीय श्री महावीर उत्साह' नामक प्राकृत भाषा में एक प्रन्य बनाया था। उसकी तेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में 'कोरिंट-सिरिमाल-धार-आहुद-नराणउ' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीयों के साथ साथ कोरटा तीर्थ का भी उल्लेख है। इससे यह पाया जाता है कि ग्यारहवीं ज्ञाताव्ही में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तपेगच्छ के मुनि सोमसुन्दरस्रि के समकालीन किन मेच ने संवत् १४९९ में तीर्थमाला नामक एक प्रन्य रचा जिसमें "कोरटजें" नामक तीर्थं का उल्लेख है! किन शिल शिल विजयजी ने संवत् १४३६ में तीर्थं माला पर एक दूसरा प्रन्थ बनाया जिसमें भी इस तीर्थ स्थान का विवेचन किया गया है।

इससे यह जान पड़ता है कि ग्यारहवीं शताब्दी से लगाकर अठारहवीं शताब्दी तक यहाँ अनेक साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविकाएँ यात्रा के लिए आते ये और यह स्थान उस समय में भी तीर्थ स्तरूप माना जाता था। कहने का अर्थ यह है कि यह तीर्थ प्राचीन है और इसका निर्माण, पुनरुद्धार आदि सब कार्ज्य गोसवालों के द्वारा हुए हैं।

# करिया तीर्थ

कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा छोरट है। यह कसवा जोधपुर रियासत के वाली परगने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १२ माइल पश्चिम में आवाद है। इस कसवे के चारों ओर प्राचीन मक्षानों के खँडहर पड़े हुए हैं। उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि किसी समय यह नगर बढ़ा शहर होगा। इस नगर से आधा मील को दूरी पर भगवान महावीर स्वामी का एक भव्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट वना हुआ है और इसके भीतरी दैलान में बढ़ा मजबूत तलघर है। यह तलघर बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है।

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री रानप्रभाचार्य्य द्वारा हुई है, जैसा कि फल्पहुमकल्कि दोका के स्थविरावली अधिकार में लिखा है,

" उपकेश दंश गच्छे श्रीरत्न प्रमु सूरिः थेन उतियनगरे कार्रटनगरे च समकालं प्रतिष्ठा कृता रूप ब्दय कार्रेशन चमत्कारश्च दर्शित. "

अर्थात् उपकेश वंश गच्छीय श्रीरत्न प्रभाचार्य्यं हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंटक (कोरटा) नगर में एक ही रुग्न से प्रतिष्ठा की, और दो रूप करके चमत्कार दिखलाया।

धाराधियति सुत्रक्यात महाराजा भोज की सभा के नो रत्नों में पंडित धनपाल नाम के एक सज्जन थे। वि० सं० १०८१ के आस पासं उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह' नामक प्राकृत भाषा में ६क प्रन्य बनाया था। उसकी तेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में 'कोरिंट-सिरिमाल-धार-आहुड-नराणड' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीयों के साथ साथ कोरटा तीर्थ का भी उच्छेख है। इससे यह पाया जाता है कि ग्यारहवीं शतान्त्री में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तपेगच्छ के मुनि सोमसुन्दरस्रि के समकालीन किन मेघ ने संवत् १४९९ में तीर्थमाला नामक एक प्रन्य रचा जिसमें ''कोरटऊँ'' नामक तीर्थ का उच्छेख है! किन शील विजयजी ने संवत् १४३६ में तीर्थ माला पर एक दूसरा प्रन्य वनाया जिसमें भी इस तीर्थ स्थान का विवेचन किया गया है।

इससे यह जान पड़ता है कि ग्यारहवीं शताब्दी से ट्याकर अठारहवीं शताब्दी तक यहाँ अनेक साध, साध्यों, श्रावक तथा श्राविकाएँ यात्रा के छिए आते थे और यह स्थान उस समय में भी तीर्थ स्वरूप माना जाता था। कहने का अर्थ यह है कि यह तीर्थ प्राचीन है और इसका निर्माण, पुनरुद्वार आदि सब कार्य्य शोसवालों के द्वारा हुए हैं।

# श्री पावाँपुरी तीर्थ

तैनियों के चौबीसवे तीर्थक्कर भगवान महावीर आज से लगभग २४६० वर्ष पूर्व इस परम पवित्र पांवापुरी नगरी में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसलिये यह स्थान जैनियों का महा पवित्र तीर्थस्थान माना जाता है। यद्यपि इस तीर्थस्थान की स्थापना ओसवालों की उत्पत्ति के पहले \* हो चुकी थी। पर कोई एक हजार वर्ष के पूर्व से इस तीर्थस्थान का सारा कारोबार कोतान्तर सूर्ति पूजक ओसवालों के हाथ में रहता आया है। वे ही इस पवित्र पांवापुरी तीर्थ की रक्षा व देख रेख बराबर करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं वहाँ पर जितने मंदिर और धर्मशालाएँ हे उनमें एक आध को छोड़कर प्रायः सब की प्रतिष्ठा व पुनरुद्धार ओसवालों ने ही करवाये हैं। अब हम श्री पांवापुरीजी के विभिन्न जैन मिदरों का कुछ ऐतहासिक विवेचन करना चाहते हैं जिससे पाठकों को हमारे उक्त कथन की सचाई प्रगट हो जाय।

### गांवमांदर

यह मंदिर पाँच भन्य शिखरों से युशोमित है। विक्रम संवत् १६९८ की वैसाख सुदी पंचमी सोमवार को खरतरगच्छाचाय्ये श्री जिनराजस्तिजी की अध्यक्षता मे विहार के श्रीरवेतास्वर श्री सव ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थीं। उस समय कमल लाभोपाध्याय एवं पं० लब्धकीर्ति आदि कई विद्वान सायुओं की मण्डली उपस्थित थीं कि जिनका उक्त मदिर में लगी हुई प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। मंदिर की यह प्रशस्ति क्याम रंग की शिला पर बढ़े ही सुन्दर अक्षरों में खुदी हुई है। इस प्रशस्ति की लम्बाई १ दे फूट और चौड़ाई १ फूट है। सुप्रत्यात पुरातत्व विद् बावू पूर्णचन्द नाहर एम० ए० बी० एल ने इस प्रशस्ति का पुनरुद्धार किया और अपने जैन लेल संग्रह भाग प्रथम के पृष्ठ ४६ में उसे प्रकाशित किया। इसके बाद आप ही ने उक्त प्रशस्ति की शिला को बढ़ी सावधानी के साथ वेदी से निकलवा कर मंदिर की दीवार पर स्थापित कर दी।

मूल मंदिर के मध्य भाग में मूलनायक श्री महावीरस्वामी की पाषाण मय मनोज्ञ मूर्ति विराजमान है, दाहिने तरफ श्री आदिनाथ की एवं वाई तरफ श्री आंति नण्य कि क्वित पाषाण की मूर्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ कई धातु की पंच तीथियाँ और छोटी र मूर्तियाँ रवस्ती हुई है। मूल वेदी के दाब्नि

<sup>#</sup> जिस समय इस तीर्थस्थान की उत्पत्ति हुई उस समय जैनियों में आज की तरह कोई सेद नहीं थे।

श्रोसवांल जाति का इतिहास-=



तरफ की वेदी में संवत् १६४५ की वैशाख शुक्का ३ गुरुवार का प्रतिष्ठित एक विशास चरणयुग भी विराज-मान है। मूळ गभारे के दक्षिण की दीवाल के एक आले में संवत् १७७२ की माह सुदी १३ सोमवार की प्रतिष्ठित श्री पुण्वरीक गणधर की चरण पादुका है तथा मूळ वेदी के बाई तरफ की बेदी पर श्री वीर भगवान के ११ गणधरों की चरण पादुका खुदी हुई हैं। यह चरण पादुका मंदिर के साथ संवत् १६९२ से प्रतिष्टित है, और इपी वेदीपर संवत् १९१० की श्री महेन्द्रस्रि द्वारा प्रतिष्ठित श्री देविद्विगणि क्षमाश्रमण की पीले पापःण की सुन्दर मूर्ति रक्खी हुई है। मूळ मंदिर के बीच में वेदीपर एक अति भव्य चरण पादुका विराजमान है किस पर १६९८ का लेख है।

मंदिर के चारों कोनों में चार शिखर के अधी भाग की चारों कोठिरयों में कई चरण और मूर्तियाँ हैं। इन पर के जिन छेखों के सम्बत् पदे जाने हैं, उन सर्वों की प्रतिष्ठा का समय विक्रम की सम्रहवीं शताब्दी से वर्तमान शताब्दी तक पाया जाता है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिक्पाल, (भैरव) शासन देवी आदि भी विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर का सभा मण्डप संकुचित था। उसे अजीमगंज के सुप्रसिद्ध ओसवाल जमींदार बाबू निमंळ कुमारसिंहजी नौल्ला ने विशाल बनवा दिया है।

#### जलमन्दिर

थह बढ़ा ही भन्य मंदिर है। कई विद्वान यात्रियों ने अपने प्रवास वर्णन में इसके आस-पास के जयन मनोहर दृश्यों का बढ़ा सुन्दर विवेचन किया है। वर्षाऋतु के प्रारंभ में जब जल से ख़बालव भरे हुए इस सरोवर में कमलों का विकास होता है उस समय वहाँ का दृश्य एक अनुवम शोभा को धारण करता है। यदि कोई भावुक अग्नी ख़ुद्ध भावना और आत्म चिंतवन के लिये इस जलमंदिर में जाकर अनंत के साथ तन्मय हो जाय, तो वह इस दुखानय संसार की अशांति को भूल जाता है। यह मंदिर एक सुन्दर सरोवर के बीच में बना हुआ है। उस सरोवर में सुन्दर कमल बिले हुए हैं और मत्स्यगण बड़ी निर्मयता से उसमें विचरण करते हैं।

इस मंदिर में यद्यिष कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तक दिखाई पड़ता है । मंदिर के मीतर कळकत्ता निवासी सेठ जीवनदासजी ओसवाल की बनाई हुई मकराणे की सुन्दर तीन वेदियाँ हैं। बीच की वेदी में श्री वीरप्रमु की ग्राचीन छोटी चरण पाहुका विराजमान है। इस चरण पट पर कोई छेख दिखलाई नहीं पढ़ता। ये चरण भी अति प्राचीन होने की वजह से विस गये हैं। इस वेदी पर श्री महावीरस्वामी की एक धांतु की मुर्ति रक्खी हुई है, जिसकी संवत् १२६० में आचार्य्य श्री अभयदेव-

# श्रीसवाल जाति का इतिहासी

सूरि ने प्रतिष्ठा की थी । दाहिनी बेदी पर श्री महाबीर स्वामी के प्रथन गणधर श्री गौतमस्वामी की, और बाई पर पंचम गणधर श्री सुधमें स्वामी की चरण पादुकाएँ विराजमान हैं !

मंदिर के वाहर दोनों तरफ दो क्षेत्रपाल की मूर्तियां है। तथा नीचे की प्रथम प्रदक्षिणा में एक और ब्राह्मी, चन्दनादि सोलह सतियों का विद्याल चरण पट और दूसरी ओर जैन मुनि श्री दीपविजयनी गणि की पादुका अवस्थित है। बाहर की प्रदक्षिणा में श्री जिनकुशलसृरिजी की पादुश है। मंदिर की उत्तर दिशा में सरोवर में उत्तरने के लिये सीदियाँ बनी हुई हैं।

#### श्री समवसरएजी

श्री पांवापुरी प्राप्त के पूर्व की ओर सुन्दर आम्र उद्यान के पास एक छोटा सा स्तूप बना हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान में भगवान महावीर का प्रचीन समवदारण था। यह स्थान थोड़ी दूरी पर होने के कारण बवेताम्बर श्रीसंब ने सरोवर के तट पर ही समवदारणजी की रचना की है तथा वहीं मन्दिर बनवाये हैं। गोलाकार हाते के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है और भूमि से प्राकारमय का भाव दर्शाते हुए धीच में एक अष्टकोण सुंदराकृति मंदिर बना हुआ है। सम्बत् १९५३ में विहार निवासी बाबू गोविन्दवन्दणी सुचेती ने बवेताम्बर श्रीसंब की ओर से इसको प्रतिष्टा करवाई थी। एक मंदिर के बीच में एक चतुष्कोन वेदी है जिस पर संवत् १६४५ की वैसाख शुक्रपक्ष ५ का प्रतिष्टित श्री वीरप्रसु का घरण शुगल है। इस समबशरणजी के मन्दिर के समीप पिक्चम दिशा में सुप्रसिद्ध सुरातत्व बाबू प्रणचन्द्रजी वाहर की खर्गीय मातेश्वरी श्रीमती गुलाव कुमारी की दुमंजली धर्मशाला है। इसके उत्तर की तरफ रायवहादुर बुर्घासंहजी दुधोरिया की धर्मशाला है।

# नाई महतान कुँ अर का मंदिर

यह मिन्दर श्री महावीर स्थामी का है। इसकी मूरुवेदी पर श्री महावीर स्थामी की सूर्ति के के साथ और कई पाषाण व घातु की मूर्तियाँ है। कहा जाता है कि अजीमगंज निवासी श्रीमती महताव कुँशर बाई ने अपनी देख रेख में यह मन्दिर वनवाया और संवत् १९३२ में उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

श्रीपांतापुरीजी का तीर्थं बढ़े ही रम्य स्थान में है। पहां पर जाते ही हृद्य में अनुपम शान्ति का पवित्र अनुमन होने लगता है। सगदान् महाबीर की निर्वाण तिथि पर यहाँ एक धार्मिक मेल लगता है जिसमें दूर २ से सैंकड़ों हजारों यात्री आते हैं। इस मेले के प्रसंग पर आस पास के गांवों के अतिरिक्त दूर २ से कुण्यदि रोगों से पीड़ित, चक्क विहीन तथा अन्य व्याधियों से प्रसित हजारों लोग आते



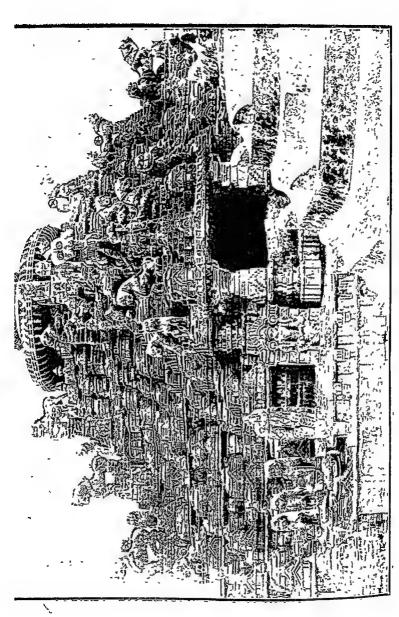

श्रीशान्तिनाथ मन्दिर जैमलमेर के शिखर का स्थ्य (।

हैं। इन छोगों के ठहरने के लिये वाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर की स्वर्णया पत्नी श्रीमती कुन्दन कुमारी की स्तृति में एक द नशाला बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूर्व आगरा के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत चांदमलजी बकील के कर कमलों द्वारा हुआ। आज कल इसी दीनशाला में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक श्रायुर्वेद चिकित्सालय भी खोला गया है जहाँ से रोगियों को बिना मूल्य औषिव दी जाती है। पांवापुरी में भगवाद महावीर के निर्वाणोत्सव पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को बढ़े धूम धाम से रथोत्सव मनाया जाता है।

# चम्यापुरी

पाठक जानते हैं कि चम्पापुरी जैनियों का महा पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैन शाक्षों के अनुसार यहाँ पर इनके वारहवें तिर्थंद्धर श्री वासुपूज्य स्वामी के पंच कल्याणक हुए हैं। इसके अति-रिक्त और भी कई दृष्टि से यह स्थान महस्व पूर्ण है। राजगृह के सुश्रसिद्ध श्रीणक राजा का वेटा कोणिक, जिसे अजातशान्त व अशोकचन्द्र भी कहते हैं, राजगृह से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ छाया था। जैन शाक्षों में कथित सुभद्रासती भी इसी नगर की रहनेवाली थी। भगवान महावीर ने यहाँ तीन चौमासे किये थे। उनके मुख्य श्रावकों में से कामदेव नामक श्रावक यहाँ का निवासी था। जैनागम के प्रसिद्ध दश चैकालिक सूत्र भी श्री शर्थंग्भयस्रि महाराज ने इसी नगर में रचा था। जैनियों के वारहचें सीर्थंद्धर श्री वासु पुज्य स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केंग्छ-विज्ञान और मोक्ष आदि पाँच कल्याणक इसी नगर में हुए। इस कारण यह स्थान बढ़ा पवित्र समझा जाता है।

इस महा पवित्र तीर्थ स्थान में भी घामिक खोसवालों ने कई मन्दिर तथा विम्य वनवाये तथा कई चरणपादुकाओं की स्थापना कीं। इस सम्बन्ध के पर्वर्श पर खुदे हुए कई छेख वहाँ पर मौजूद हैं। संवत् १६६८ में सुशिंदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेट के पूर्वज साह हीरानंदजी ने १५ वें तीर्थद्धर श्री धर्मनाथ स्वामी का किन्न स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनचन्द्रसूरि ने की। संवत् १८२८ के वैसाख सुद ११ को तपेगच्छ के आचार्य्य श्री वीर विजयसूरि ने श्रो वासु पूच्य स्वामी के विम्व की प्रतिष्ठा की। संवत् १८५६ की वैसाख मास की शुह्मपक्ष की तृत्वाचा को वीर्थायिराज चन्यापुरी में श्री वासुपूच्य स्वामी का जिन विम्य श्री खेतास्यर संघ की श्रोर से गणचन्द्र कुटालंकार ने स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री सर्व सूरि महाराज ने की। संवत् १८५६ के वैसाख मास के शुक्रपक्ष की तीज को श्री अर्ज तनाथ स्वामी के विम्य की प्रतिष्ठा की गई। इसके प्रतिष्ठाचार्य्य श्री जियचन्द्र सूरि थे। इसी दिन वीकानेर निवासी कोठारी अन्यचन्द के पुत्र जेठमल ने श्री चन्द्रप्रमू के जिन विम्य की खरतर गच्छवार्य्य श्री जिनचन्द्र सूरि के द्वारा प्रतिष्ठा कराई।

### श्रें।सवास जाति का इतिहास

संवत् १८५६ की वैसाल सुदी ३ को खरतर गच्छाधिराज श्री जिनलाभसूरि पट्टलिकार ने समल श्री संघ के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ जिन विम्य की प्रतिष्टा की । इसीदिन श्री जिनचन्द्रस्रि द्वारा वासुपूज्य स्त्रामी के निम्न-प्रतिष्टा कराई गई। प्रतिष्टा का प्रयन्य कराने वाले ओसवाल समान के गोलेखा गौत्र के कोई सक्त्रन थे। इस प्रकार इसी तारीख को भगवान विमलनाथ और जिनकुशलस्री की पाहुकाओं की प्रतिष्टा की गई।

इस प्रकार और भी विभिन्न तीर्थहरों के विम्य और पाटुका की प्रतिष्टा कराये जाने के उल्लेख वहाँ के पत्थर पर खुदे हुए छेखों में पाये जाते हैं। इनमें प्रतिष्टाचार्थ्य जैन द्वेताम्बर आचार्य ये और प्रतिष्टा के लिये धन व्यय करने वाले ओसवाल धनिक थे। इन छेखों में दूगड़ सरूपचन्द, करमचन्द, दुलासचन्द, प्रतापिसंह, राय एक्मीपतिसंह वहादुर, राय धनपतिसंह यहादुर तथा छुछ ओसवाल महिलाओं के नाम है, जिन्होंने उक्त विम्बों की प्रतिष्टा करवाने में सब से अधिक भाग छिया था। विम्बों के अतिरिक्त यहाँ की धातु की प्रतिमाओं पर भी कई छेख हैं। संवत् १५०९ के ज्येष्ट सुदी मे साहस नामक एक जैन ओसवाल श्रवक ने श्री नेमिनाय स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्टा करवाई। संवत् १५५१ में ओसवाल पंशक के सिवाड़िया गौन्न के बाह चम्पा, बाह पूजा, बाह काजा, बाह राजा, धन्ना आदि ने श्री आदिनाय भगवान की मूर्ति की प्रतिष्टा पूज्य श्री जिनह वस्ति हारा करवाई। इस प्रकार यहाँ की मूर्तियों पर और भी कई ओसवाल सङ्जनों के नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के कई मन्दिर भी ओसवाल सङ्जनों के वनाये हुए तथा प्रतिष्टित किये हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि चम्पापुरी के महा तीर्थ राज पर भी ओसवाल महानुभावों के जैन धर्म प्रेम के चिह्न स्थान २ पर दृष्टि गोचर होते है।

#### राजगृह

मगध देश में राजगृह (राजिगरी) अत्यन्त प्राचीन नगर है। बीसवें तीर्थंहर श्री सुनि

हत्त स्वामी का यह जन्म स्थान बतलाया जाता है। इतना ही नहीं, उक्त तीर्थंहर ने यहीं

दीक्षा की थी और यहीं पर वे मोक्ष गामी हुए थे। बाइसवे तीर्थंहर श्री नेमिनाथ के समय में यह जरासव

की राजधानी थी। चोवीसवें तीर्थंहर श्री महावीर स्वामी के समय में भी यह नगर संस्कृति और समृद्धि

के कँचे शिखर पर चढ़ा हुआ था। भगवान बुद्धदेव की भी यह लीला भूमि थी। प्रसेनजित, उनके पुत्र
श्रीणिक तथा श्रीणिक पुत्र कोणिक यहाँ के राजा थे। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चौदह चौमारे

किये। जम्मू स्वामी, धन्नासेठ तथा शालिभद्रजी आदि बढ़े २ विख्यात् पुरुष यहां के निवासी थे। यह

स्थान बहुत ही रमणीक और नथन मनोहर है। यहाँ पर जो पहाड़ है उनके नीचे ब्रह्म कुण्ड, सूर्यंकुण्ड

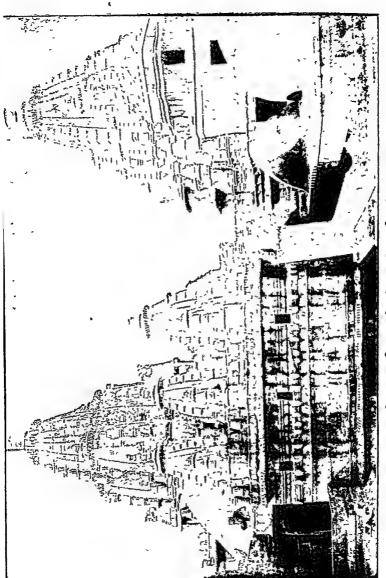

श्रीचन्द्रप्रमु श्रीर ऋषभदेवजी का मन्दिर, जैसलमेर (भी बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य हो)

आदि कई उष्ण कुण्ड हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विपुत्तिगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी नामक कई पर्वतमालाएँ है। इन पर्वतीं पर बहुत से जैन मन्दिर बने हुए हैं। बहुत सी मूर्तियां व चरण इधर उधर विराजमान है।

यहाँ के पत्थर पर खुदे हुए विभिन्न छेखों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस तीर्थ स्थान पर ओसवाल सन्जनों के बनाये हुए कई मन्दिर, प्रतिष्ठा करवाई हुई कई मूर्तियाँ, विस्व तथा चरण पाढुका भी हैं। इन छेखों में बच्छराजजी, पहराजजी धर्मसिंहजी, बुलाकीदासजी, फतेचन्दजी, जगत सेठ के मह-ताबचन्दजी आदि ओसवाल महानुमावों के नाम मिलते हैं।

### कुरखलपुर

इस नगर का आधुनिक नाम बढ़गांव है। जैन शास्त्रों में इस नगर का कई जगह उच्छेख आया है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गौतमस्वामी द्या यह जन्मस्थान है। नाळंद का सुप्रत्यात बौद निक्वविद्यालय इसी के निकट या। इसके चारों तरफ प्राचीन कीर्तियों के चिह्न विद्यमान हैं। सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है। आशा है यहां यहुत से महत्व के निशान मिलेंगे। यहा का सब से पुराना शिला लेख संवत् १४७७ का है। संवत् १६८६ के वैसाख सुदी १५ का एक दूसरा पापाम पर खड़ा हुआ लेख है जिससे मालुम होता है कि चोपड़ा गौत के टाकुर विमलदास के पीत्र ठाकुर गोवर्धनदास ने यहाँ गौतम स्वामी के चरणों को प्रतिदिक्त करवाया। इस प्रकार के यहाँ पर और भी लेख हैं।

# परना ( पाटालेपुत्र )

हम जपर लिख जुके हैं कि राजगृह के राजा श्रेणिक ने चन्पानगरी को अपनी राजधानी बनाया था। कोणिक के पुत्र राजा उदई ने पाटलिपुत्र नामक नवीन नगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाई। इसके परचात यहां पर नवनन्ट, सम्राट चन्द्रगुप्त, सम्राट अशोक आदि बढ़े रे साम्राज्याधिकारी नृपति हो गये। चाणक्य, जमास्त्रामी, मद्रवाहु, महागिरो, सहिस्थ, बज्र स्वामी सरीके महान् पुरुषों ने भी इसी नगर की शोभा को बढ़ाया था। आचार्य्य श्री स्थूलमद स्वामी और सेठ सुदर्शनजी का भी यही स्थान है। यहां का जैन मन्दिर बहुत जीर्ग हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मन्दिर ओसवालों का बनाया हुआ है।

यहां धातुओं की सूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए हैं । इनमें पहला लेख संवत् १४८६ की वैसाख

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

सुदी ७ सोमवार का है। उसमें बोसवाल समाज के दूगढ़ गौत्र के ज्ञाह टदयसिंह, मूला शाह, शहा-नगराज आदि नामों के उल्लेख हैं। दूसरा लेख संवत् १४९२ का है जिसमें ओसवाल समाज के कांकरिया गौत्र के शाह सोहब् और उनकी भाज्यों हीरादेवी द्वारा श्री आदिनाथ विम्न की प्रतिष्ठा करवाये जाने का उल्लेख हैं। तीसरा लेख संवत् १५०८ का है इस लेख में बोसवाल वंश के शाह हैता इंगरिंह हारा श्री धर्मनाय भगवान की विम्न प्रतिष्ठा करवाने का टक्लेख है। इस प्रकार यहां पर वर्ड लेख हैं जिनमें ओसवाल सक्तनों के नामों का जगह २ पर उल्लेख किया गया है।

### श्री सम्मेदशिखरजी

नैनियों दा यह अत्यंत प्रख्यात तीर्थ स्थान है। क्योंकि इस महान तीर्थराज पर उन्दे नीर तीर्थक्कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। इस पवित्र पहाड़ के वीस टोंक में से उन्नीस टोंक पर छित्रणों में चरण पाटुका विराजमान है और श्री पारवैनाथ स्वामी भी टोंक पर मन्दिर है। तलैटी के मधुवन में मंतिर और धर्मशाला बने हुए हैं। यहां से चार कोस पर ऋजुवालुका नदी बहती है जिसके समीप में श्री वीर भगवान को केवलज्ञान हुआ था। यहां पर चरण पाटुका है।

इस नदी के तट पर की छतरी पर संवत् १९३० की वैसाल शुक्छ १० का एक छेल हैं जिससे जात होता है कि मुर्शिदावाद निवासी प्रतापिसहवी और उनकी मार्च्या महताव हुँवर तथा इनके पुत्र छद्मीपतिसह वहादुर और उनके छोटे भाई धनपतिसह वहादुर ने उक्त छतरी का जीणोंदार इस्तावा । इसी प्रकार यहां पर तथा टोंको पर बीसों छेल हैं जिनमें ओसवाल सद्वनों के पुनस्दार तथा प्रतिष्ठा आदि कार्च्यों के उल्लेख हैं। यहां पर ओसवाल समाज की तरफ से बढ़ी २ धर्मशालाएँ वनी हुई हैं और तीर्य स्थान का सारा प्रवन्ध ओसवालों के हाथ में है।



# कलकत्ते का जैन मन्दिर

यह जैन मंदिर नगर के उत्तर में मानिकतछा स्ट्रीट में है। यहाँ पर सक्युंटर रोड से आसानी से पहुँचा जा सकता है। बास्तव में यहाँ तीन मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य मन्दिर जैनियों के दशवें तीर्थंकर शीतलनाथजी का है। ये मन्दिर राय बद्दीदास बहादुर जौहरी द्वारा सन् १८६७ ई० मे बनवायें गये थे।

टेम्पल स्ट्रीट के द्वार से श्वसते ही बढ़ा सुन्दर दृष्य सामने आता है। स्वर्ग सद्दर मूमि पर मिनोहर मन्दिर वहा ही भव्य माल्य पढ़ता है। भारत की जैन शिल्पकला का यह ज्वलंत उदाहरण है। मन्दिर के सामने संगमरमर की सीढ़ियाँ बनी हैं और इसके तीन ओर चिनाकपंक चरामदे बने हुए हैं। विवारों पर रंग विरंगे छोटे र पत्थर के हुक्दें जहे हुए हैं और दालान तथा छत इस खूवी से बनाये गये हैं कि उन पर से आँख हटाने को जी नहीं चाहता। शोशे और पत्थर का काम भी उतना ही नयनाभिराम है। छत के मध्य में एक बढ़ा भारी फान्स टँगा है। मंदिर के चारों तरफ सुन्दर वगीचा बना हुआ है। इसमें बढ़िया से बढ़िया फन्वारे, चक्तरे आदि बने हैं। बगीचे के उत्तर में शोशमहल है, जिसमें दोवाल, छत, फान्स, कुसियाँ हत्वादि सभी वस्तुएँ शोशे ही की हैं। इसके भीतर का भोजनागार सबसे अधिक देखने योग्य है। ये मन्दिर और बगीचा अवस्य ही किसी चतुर शिल्पों के कार्यों हैं।

# , अनगरा के जैन मन्दिर

भारत में ऐसा कीन ई तहासझ होगा कि जिसने अजण्टा की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना हो। इस मन्दिर में अध्यन्त प्राचीन बीद मंदिर तथा तत्सम्यन्ध्री अनेक ऐतिहासिक चित्र है। मैंकड़ों चर्य हो जाने पर आज भी उनकी सुन्दरना और रंग बरावर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इस गुफा में जैन मन्दिर भी थे, जो अभी भशावस्था में हैं। उनमें से एक का फोटो ईसवी सन् १८६६ में प्रकाशित " Architecture at Ahmadabad" नामक प्रन्य में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इस मंदिर का शिक्षर नष्ट हो गया है पर जान पड़ता है कि वह बहुन बदा और मिश्र देश के सुप्रस्थात पिरामिड के आकार का था। इस मन्दिर का मण्डव अति विशाल था। इसके सम्मों पर बढ़ी ही, सुन्दर कारीगरी का काम हो रहा है। यह मंदिर भाठवीं सदी का प्रतीत होता है।

#### खम्मात का पार्श्वनाथ का मन्दिर

खम्भात का प्राचीन नाम स्तम्भनपुर है। वहाँ पर पार्श्वनाथ का एक प्राचीन मन्दिर है। उस मंदिर की एक शिळा पर एक छेख खुदा हुआ है, जिसे यदौदा की सेन्ट्रळ ळायगरी के संस्कृत-साहित्य-विभाग के निरीक्षक स्वर्गीय श्री चिस्मनलाल डायाभाई दलाल पुम० पु० ने श्राप्त किया था। टक्त छेख का सातंत्र इस प्रकार है।

संबद् १६६६ के साल में जय स्वस्मनपुर ( खम्मात ) में पृथ्वितल को अपने पराक्षम से गुँज दैनेवाला अलाउदीन वादशाह का प्रतिनिधि अल्फणान राज्य करता था, उस समय िन प्रवोधस्दि के शिष्य श्री जिनचन्द्रस्दि के उपदेश से उकेश ( ओसवाल ) वंशीय शाह जैसल नामक सुश्रावक ने पौषय शाल सिहत अजितदेव तीर्थंद्वर का भव्य मंदिर वनवाया । शह जैसल जैन धर्म का प्रमाविक श्रावक था। उसने बहुत से याचकों को वियुल दान देकर उनका दिस्त नाश किया था। बढ़े समारोह के साथ उसने शहुंजय, गिरनार आदि तीर्थों की संब के एथ यात्रा की थी। उसने पहन में भगवान शाँतिनाय का विधि-चैत्य और उसके साथ पौषधशाला यनवाई थी। उसके पिता का नाम शाह केशव था। उसने जैसल मेर में पार्वनाय भगवान का 'सम्मेद शिखर नामक विधि-चैत्य अनवायर था।

इसी खम्भात नगर में भगवान छुंदुनाय का जैन मंदिर है। इसमें एक शिलालेख है, जिसमें केहें साल संवत् नहीं दिया गया है। इस जिला लेख में १९ पग्न हैं। पहले पग्न में भगवान घरपभदेव का सतन है। दूसरे और तीसरे में तेइसवें तीर्थं कर भगवान पार्वनाथ की स्तुति है। चौथे पग्न में सामान्य रूप से सब तीर्थं करों की प्रशंका है। पांचवे और छटे पद्म में चौलुक्य वंश को उत्पत्ति का वर्णन है। सतनें और आठवें पद्म में उक्त वंश के अर्णराज की स्वाह्मणा देवी नामक राजी का उत्लेख है। दसवें, ज्यारहवें तथा यारहवें पद्म में उनके पुत्र कवणत्रसार का वर्णन है। तेरहवें प्रशंक में उनकी स्त्री मदनदेवी का उत्लेख है। दसके बाद के चार पद्मों में उनके पराक्रमी पुत्र वीरधाल मा वर्णन है और अठारहवें दलोक में उनकी राजी वैजलदेवी का नाम निर्देश किया गया है। उन्नीसवें कान्य में विसलदेव राजा के गुण वर्णित है।

इसी खम्मात नगर में चिंतामणि पाइवैनाय का एक प्राचीन मंदिर है। उसमें एक जगह कारे पत्थर पर एक छेख खुदा हुआ है जिसका सारांश सुप्रख्यात पुरातत्विवद् मुनि जिनविजयजी ने इस प्रकार प्रगट किया है।

"आरंभ के चार श्लोकों में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। पांचवे बलोक में संवत्

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्रद्धे पद्मासन मृर्ति

( श्रो वा॰ पुरणचन्द्रजी नाहर के सौज

#### सम्भात का पाइर्व

सम्भात व मंदिर की एक शिला के निरीक्षक स्वर्गीय व इस प्रकार है।

संवत् १ देनेवाला अलाउदीन श्री जिनचन्द्रस्ति ने सहित अजितदेव न उसने बहुत से याच शतुंजय, गिरनार ध विधि-चैत्य और उन मेर में पार्व्वनाय न

इसी न साठ संबद नहीं दिं। दूसरे और से सब तीर्थंद्वरों न और आठवें पद्य के देवी नामक र.र्न का वर्णन है। ते पराक्रमी पुत्र वीरध गया है। उन्नीसर्वें इसी सम्ब

पत्थर पर एक लेख खुः प्रगट किया है।

"प्रारंभ के चार

19६५ की ज्येष्ट बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है। शायद यह मिती मंदिर के नींव ढळवाने के समय की हो। छ: से १० वें इल्लोक तक गुजरात के राज्यकर्ता चौलुन्य (चालुन्य) वंश के आखिरी राजाओं की वंशावली दी गई है जो इतिहास में बघेल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अंगेराज और उनके वंशजों का उल्लेख है।"

सम्भात नगर में इस प्रकार के और भी जैन मंदिर है और उनमें शिलालेख भी हैं। छेकिन उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां पर उन्हें हम देना ठीक नहीं समझते।

## . सत्रिय कुंड

छछवाद प्राम से १ कोस दक्षिण पर एक छोटे से प्राप्त में यह स्थान है। श्वेतान्यर सन्प्रदाय वाले अपने चौवीसवे तीर्थक्कर श्री महावीर स्वामी का स्थावन, जन्म तथा दीक्षा ये तीन कल्याणक इसी स्थान पर मानते हैं। वहाँ के लोग इसे " जन्मस्थान" कह कर पुकारते हैं। पहाद की तलहटी में २ छोटे मंदिर हैं, उनमें श्री धोश्यभू की श्यामवर्ण की पापाण की मूर्तियाँ हैं। पहाद पर के मंदिर में भी श्याम पापाण की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के पास ही एक प्राचीन छंड का चिन्ह वर्तमान है। इसकी पंचतीर्थी पर एक छेख संवत् १५५३ की महा सुदी ५ का खुदा हुआ है जिसमें बारलेचा गौत के किसी ओसवाल सन्जन हारा कुंग्रनाय का विन्त स्थापित किये जाने का उल्लेख है।

#### श्रयोध्या के जैनमंदिर

यह अंखंत प्राचीन नगरी है। जैन सास्त्रों में इसके महत्व का नहाँ तहाँ वर्णन किया गया है। जैनियों के प्रथम तीर्यंहर श्री ऋष्मदेवजी के स्थवन, जन्म और दीक्षा ये तीन ऋस्याणक यहाँ हुए। दूसरे तीर्यंहर श्री अजितनाथजी, चतुर्य तीर्थंकर श्री अमिनंदनजी, पाँचवें तीर्यंकर श्री सुमतिनाथजी तथा चौदहर्ने तीर्थंकर श्री अनन्तनाथजी के स्ववन जन्म दीक्षा और केवल-ज्ञान ये चार कस्याणक इसी नगरी में हुए थे। श्री महावीर स्वामी के नवें गणधर श्री अचल श्राता इसी अयोध्या नगरी के रहने वाले थे। रबुकुल तिलक श्री रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी इसी नगरी के राजा थे।

इस नगरी में श्री अजितनायकी के मंदिर की पापाण मूर्तियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। उनमें बहुत से तो नवीन हैं, और कुछ पंद्रहवीं सोलहवीं तथा सन्नहवीं शताब्दी के हैं। पंचतीर्थियों पर खुदा हुआ छेख संवत् १४९५ की मार्ग वदी ४ गुस्वार का है। इससे यह ज्ञात होता है कि ओसवाळजाति के सुन्विती

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

(.संचेती ) गौत्र के साहा भीकू के पुत्र साहा नान्हा ने अपने माता पिता के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ का विम्य स्थापित किया और उपकेश गच्छ के कक्ट्राचार्य्य ने उसकी प्रतिप्टा की ।

#### नवराई का जैममंदिर

यह स्थान फेजावाद से १० सील और सोहावल स्टेशन से अंदाज २ मील पर बसा हुआ है। यह प्राचीन तीर्थ 'रलपुरी 'कहलाता है। यहाँ पंद्रहवें तीर्थंकर श्री धर्मनाथस्वामी का प्यवन, जन्म दीक्षा तथा केवल ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हैं। यहाँ की पंचतीर्धियों और पापण के चरणों व धातु तथा पाषण की मूर्तियो पर कुछ लेल खुदे हुए हैं। इनमें पुराने लेलों की संरया बहुत कम है। एक लेल संवत् १५१२ की माघ सुदी ५ का है, जिसमें श्री सिद्धस्ति हारा श्री सुविधिनाथ के बिन्व के प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। दूसरा लेल १५६० की वैशाल सुदी १० तुधवार का है जिसमें और वाल जाति के हासा नामक एक सज्जन द्वारा श्री पादर्वनाथ भगवान के विन्व के स्थापित किये जाने का उल्लेख है। तीसरा लेल सम्बत् १६१० की जेठ सुदी ५ का है। इसमें ओसवाल जाति के साः अमरसी के पौत्र कहाना के द्वारा पद्मप्रमुनाथ का विन्व स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचार्य्य के स्थापित किये ने स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचार्य्य के स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचार्य्य के स्थाप

#### चन्द्रावती का जैन मंदिर

यह तीर्थ वनारस से ७ कोस पर गंगा किनारे अवस्थित है। जैन प्रन्यों में िल हो कि आठवें तीर्थं कर श्री चन्द्रप्रभू स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान इसी नगरी में हुए। दुःख है कि इसमें जितने शिलालेख हैं वे सब नवीन हैं उन्नीसवीं सदी के पहले का कोई शिलालेख यहाँ नहीं मिलता।

#### मधुवन

यह स्थान बिहार में है तथा जैन शास्त्रों से स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहाँ के जैन श्वेताम्बर मन्दिर की पंच तीर्थियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। एक लेख संवत् १२१० की क्षावाद सुदी ९ का है। यह लेख खंडित होने से पूरा नहीं पढ़ा गया। दूसरा लेख संवत् १२३५ की वैशाख सुदी ३ खुधवार का है। इसमें श्री पूर्ण सद सूरि के द्वारा श्रीपहर्चनाथ मगवान की प्रतिमाक प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। वीसरा लेख संवत् १२४२ की वैशाख सुदी ३ का है, जिसमें श्री जिनदेव सूरि

## वाल जाति का इातिहास

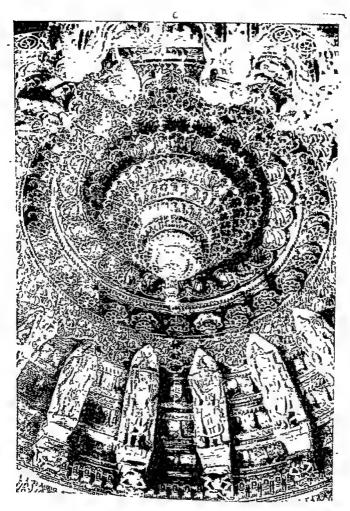

श्री त्रात्रु मन्दिर की कोराई।का दृश्य

(श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से)

का उल्लेख है। चौथा छेख संवत् १४९६ की जेठ सुदी १० तुधवार का है जिसमें श्रीमाल जाति के सेठ

करमसी तथा उनकी भार्या मटकू के पुत्र द्वारा अपने कुल के श्रेय के लिए श्री कुशुंनाथ का विम्न प्रतिष्ठित

किये जाने का उल्लेख है। पाँचवा छेख संवत् १५५३ की चैशाख सुदी ११ शुक्रवार का है इसमें ओस
वाल वंशीय साः पनरवद और उनकी भार्य्या मान् के पुत्र साः बदा के पुत्र कुँवरपाल, सोनपाल के द्वारा श्री

वासु पूज्य विम्न प्रस्थापित किये जाने का उल्लेख है। प्रतिष्ठाचार्य्य खरतर गच्छ नायक श्री जिनसमुद्र

पूरि थे। छठा छेख संवत् १५७० की माध चदी १३ तुधवार का है। इसमें लिखा है कि ओसवाल वंशीय

सुराणा गौत्र के साः केशन के पौत्र पृथ्वी मल ने महाराज करमसी घरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ

भगवान के विम्न को बनवाकर माता पिता के पुण्य के अर्थ प्रतिष्ठित करवाया। इसके प्रतिष्ठा-चार्य्य श्री

धर्मचीष गच्छ के भटारक श्री गंदनद न सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ छेख खुदे हैं, जिनमें

पिहेला छेख संवत् १२२७ तथा दूसरा छेख संवत् ४५०७ का है।

#### श्री आदिनाथ की धातु प्रतिमा

यह प्राचीन सूर्ति भारत के वायन्य प्रांत से बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर को प्राप्त हुई है। यह मूर्ति प्राप्तन छगा कर बैठी हुई है और इसके आस पास की मूर्तियां कायोत्सर्ग के रूप में खड़ी हैं। सिंहासन के नीचे नवग्रहों के चित्र और प्रप्त ग्रुगल हैं। इससे यह मूर्ति बड़ी सुन्दर और मनोज्ञ हो गई है। अभी तक जो सब से अधिक प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं उनमें से यह एक है। इस मूर्ति के पीछे जो लेख खुदा हुआ है वह इस प्रकार है।

'पनक सुत श्राम्बदेवेन ॥ सं० १०७७ ॥'

इससे यह माल्स होता है कि यह मूर्ति संवत् १०७७ के साल की है।

## श्राठवीं सदी की जैन मूर्ति .

उदयपुर के पास के एक गांव से बाबू प्रणचन्द को एक जैन मूर्ति मिली थी। वह मूर्ति अभी तक उनके पास है। इस मूर्ति के ऊपर कर्नाटकी लिपि में एक लेख खुदा हुआ है। वह इस प्रकार है।

> 'श्री जिनवलमन सत्वन भजीय वय महिसिदं प्रतीमः, श्री जिन बह्ममन सत्वन चिटिय मय महिसिद प्रति में?

इस मूर्ति के नीचे नवप्रहों के चित्र हैं और सिर पर तीन छत्र और शासन देव तथा देवी है।

सुप्रख्यात् पुरातत्विवद् रायबहादुर महामहोपान्याय पं॰ गौरीशङ्करजी ओला के मतानुसार वह मूर्ति आठवीं सदी की है।

## हस्तिकुएडी के जैन मन्दिरों के लेख

हस्तीकृण्डी मारवाड़ के गोड़वाड़ प्रांत में अत्यन्त प्राचीन स्थान है! यहां के एक जैन मन्तिर में बहुत ही प्राचीन शिलालेख है। उन्हें जोधपुर निवासी पण्डित रामकरणजी ने 'एपिप्राफिया इण्डिका' के इसवें माग में प्रकाशित किये हैं।

ये शिलाकेल पहले पहल केप्टन वर्क को मिले थे । इसके बाद वह श्रांजापुर की एक कैंग धर्मशाला में भेज दिये गये। इसके बाद वह अजमेर के स्युजियम में लाये गये।

प्रथम लेख में सब मिरू कर ३२ पेक्तिया है। इसका कुछ भाग विसा हुआ है और कुछ अझर मिट गये हैं। इसको लिपि नागरी है। प्रोफेसर किल्हार्न ने प्रगट किया है कि यह लिपि विक्रम सम्बद् १०८० के विग्रह राज वाले लेख से मिलती जुड़ती है। भाषा पदात्मक संस्कृत है। एक ही शिला छेख में दो जुदे-जुदे छेख खुदे हुए है। पहला छेल ४० पर्यों में समाप्त हुआ है और वह वि॰ सं॰ १०५१ का है और दूसरा लेख २१ पदों का है। यह संवत ९९६ का है। पहले लेख मे २२ पंक्तियां और दूसरे में १० पंक्तियां है। परछे छेख की रचना सुर्व्याचार्व्य नामक किसी जैन साधु ने की है। इसके प्रारम्भ के दो कार्कों में जिन देव की स्तुति की है। तीसरे काव्य में राजवंश का वर्णन है। पर दुर्भाग्य से उनका नाम घिस जाने से पढ़ा नहीं जाता । चौथे कान्य में राजा हरिवर्ग्मा का और पाँचवें में विदग्धराज का वर्णन है। विदग्धराज, जैसा कि शिलालेख के दूसरे भागों में कहा गया है, राष्ट्रकूट वंश का था। छठे पद्य में वासुदेव नामक आचार्य के उपदेश से हस्ती कुण्डी में विद्रश्वराज द्वारा एक मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख है। सातवें श्लोक में अपने शारीर के वजन के बरावर उक्त राजा द्वारा स्वर्णदान किये जाने का उल्लेख है। आठवें पद्य में विदग्धराज राजा की गादी पर संसद नामक राजा के बैठने का और फिर उसकी गद्दी पर धनलराज के वेंटने का उल्लेख है। धनलराज के यश और शौटर्यादि गुणों के वर्णन में दस कान्य लिखे गये है। दसवें वलोक में लिखा है—" जब सुंजराज ने मेदपाट (मेवाद) के अधार नामक स्थान पर चढ़ाई की और उसका नाश किया और जब उसने गुर्जर नरेशको भगा दिश तब धवलाज ने उनकी सै-य को आश्रय दिया था। ये मुंजराज प्रोफेसर विरुहाँन के मतानुसार मालव के प्रसिद्ध वाक्<sup>पति</sup> मुंजराज थे। क्योंकि वे वि० संवत १०३१ से १०५० तक विद्यमान थे। यद्यपि उक्त छेख में तत्कालीन मेवाड़ नरेश का नाम नहीं दिया गया है पर उस समय मेवाड़ में खुमाणनामक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था।

उक्त छेख में सेवाड़ के जिस अघाट स्थल का नाम आया है उसका वर्तमान नाम आहड़ नगर है जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारहवें काव्य में धवलराज द्वारा महेन्द्र नामक राजा को दुर्लभ राज के पराजय से बचाये जाने का उल्लेख है। प्रोफेसर किलहाने इस दुर्लभराज को चौहान राजा विग्रह राज का भाई बतलाते हैं। विजौलिया और किनसरी के लेखों में भी आपका वर्णन आया है।

महेन्द्रराज उक्त प्रोंफेसर किळहोर्न के मतानुसार नाडौळ के चौहानों के छेख में वर्णित छक्ष्मण का पौत्र और विग्रहपाल का पुत्र था। बारहवें कान्य में कहा गया है कि जय मूळराज ने धरणीवराह पर चढ़ाई कर उसके राज्य का नाश किया था तब अनाधित धरणीवराह को धवल ने आश्रय देकर उसकी रक्षा की थी। उक्त छेख में वर्णित मूळ राज निःसन्देह रूप से चौळुक्य वंश का मूळराज ही है। पर यह धरणीवराह कोन था, इस बात का निश्चित रूप से अभी तक कोई पता नहीं लगा है। शायद यह परमार वंश का या दंतकथानुसार नौ होटि—मारवाड़ का राजा होगा। तेरह से अद्वारह तक के इक्लोकों में धवल के गुणों की प्रशंसा की गई है। उद्यीसवें श्लोक में दृद्धायस्था के कारण धवल राज हारा उनके पुत्र बालप्रसाद को राज्य भार सौंदने का उल्लेख है। बीसवें और इक्लीसवें श्लोक भी श्शंसा के रूप में लिखे गये हैं। बाइसवें श्लोक से सताइसवें श्लोक तक इस राजा की राजधानी हस्तिकुण्डी का धर्णन भीर उसकी अलंकारिक भाषा में प्रशंसा की गई है।

अहाइसर्वे क्लोक में लिखा है कि समृद्धिशाली और प्रसिद्ध हस्तिकुण्डी नगर में शांति भद्म नामक एक प्रभावशाली आचार्थ्य रहते थे जिनका वह २ नृपति गौरव करते थे। २९ वें क्लोक में इन्हीं स्तिजी की प्रशंसा की गई है। तीसर्वे कान्य में शांति भद्म स्ति को वासुदेवस्ति हारा आचार्थ्य पदवी दिये जाने का उल्लेख है। ये वासुदेव उक्त छठे कान्य में वर्णित विग्रहराज के गुरु थे। ३१ वें तथा ३२ वें कान्य में शांतिभद्रसूरि की प्रशंसा की गई है। तेतों सर्वे क्लोक में उक्त स्ति महोदय के उपदेश से गोठी संव वालों हारा तीर्थंकर ऋषभदेव के मिन्दर का पुनरुद्धार किये जाने का उल्लेख है। इसके याद दो क्लोकों में उक्त मन्दिर का अलंकारिक वर्णन है। छत्तीसर्वे और सेंतीं सर्वे कान्य में कहा गया है कि उक्त मन्दिर पहले विदग्ध राजा ने बनवाया था। इसके जीर्ण हो जाने से इसका पुनरुद्धार किया गया। जब मन्दिर वन कर फिर तैयार हो गया तव संवत् ३०५३ की माघ सुदी १३ को श्री शांति स्तिजी ने उसमें प्रथम तीर्थंक्षर की सुन्दर मृश्चिं प्रतिष्टित की।

अद्तीसर्वे पद्य में विद्य्यराज द्वारा स्वर्णदान किये जाने का उक्छेख है। ३९ वें पद्य में उक्त मन्दिर के िंग्ये जब तक चन्द्रमा और स्रज रहे तब तक उसके स्थिर रहने की प्रार्थना की गई है। आखिरी के ४० वें काव्य में प्रशस्ति-कर्त्ता सुर्य्याचार्य्यंजी की प्रशंसा की गई है।

#### श्रोसवाल नाति का इतिहास

इसके बाद एक पंक्ति गद्य में लिखी हुई है कि जिसमें उक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा का समय 1048 की मान सुदी १३ पुष्य नक्षत्र का वताया गया है 1 इसी दिन इस मन्दिर के शिवर के उन्नर अवारोन्य भी किया गया था।

इसके बाद दूस ग लेल हाल होता है। इस लेल में कुल २१ पय हैं। यह लेल मी बहुत कुल ऊपर के लेल से मिलता जलता है। इस लेल के पहल म्लोश में जैन धमें की प्रशंक्ष की गई है। दूसरे क्लोक में हरिवर्म राजा का, तीसरे में विद्रम्य राजा का और चौथे में नम्मट राजा का वर्णन है। इस यह भी लिला गया है कि वलमद आचार्य्य के उपदेश से विद्रम्य राज ने हस्तीकुण्डी में एक नगेहर देर मिन्द्रर वनवाया और उक्त मिन्द्रर के लंद्ये के लिये आवक जावक माल पर कुल कर लगाये जाने का मी उल्लेख है। राजा का यह जादेश संवत् ९७२ के जायाद मास का है। इसके नाद संवत् ९९६ की नम वदी ११ को मम्मट राज ने किर उसका समर्थन किया था। इस लेल के जालियी में यह प्रार्थना की गई कि जब तक एव्वी पर पर्वत, स्वर्य, भारतवर्य, गंगो, सरस्वती, नक्षत्र, पाताल और सागर विद्रमण्य रहें तब तक एव्वी पर पर्वत, स्वर्य, मारतवर्य, गंगो, सरस्वती, नक्षत्र, पाताल और सागर विद्रमण्य रहें तब तक यह शासन पत्र के सवस्ति की संतति में चलता रहे।

### वामनवाड्जी का जैन मन्दिर

सिरोही राज्य में पिंडवाड़े के स्टेशन से करीब चार माइल उत्तर पश्चिम में बाननवाइबी की प्रसिद्ध और विशाल महावीर स्वामी का तैन मन्दिर हैं वहाँ पर दूर २ के लोग बाजा के लिये काते हैं। यह मन्दिर क्व बना, इसका पता नहीं लगता। परन्तु इसके चौतरफ के क्षेट्रे २ मन्द्रिरों में से एक पर संबद्ध १५१२ का लेत है। इस से यह नाल्य होता है कि सुज्य मन्दिर उक्त संबद्ध से पूर्व का होना चाहिये। इस मन्द्रिर के पास एक शिवालय भी है, जिसमें परनार राजा धारावर्ष के समय का वि० सं० १२१२ का लेत है। यहाँ पर फालान सुन्नी ७ से १२ तक मेला होता है।

### पि 'ड़ा का वैन मन्दिर

पिंडवाझ तन्त्र एक पुराना क्लबा है। यहां पर एक प्राचीन महावीर स्वामी का देन सन्दर है। इसकी दीवाल में वि॰ सं॰ १९६५ का एक जिलालेक लगा हुआ है। उक्त लेख में इस गाँव का नम पिंडरवाटक लिखा है।

### वसंतगढ़ का जैन मन्दिर

मिरोही राज्य में अञारी से करीब तीन माइल दक्षिण में दस्तागढ़ है। इसको क्संतप्त भी



(सामने का भाग ) श्रीपार्श्वनाथ मन्दिर लोद्रवा जैसलमेर

( श्री याः प्राणचन्द्रजी नाष्ट्र के सीजन्य से >

कहते हैं। यह सिरोही राज्य के बहुत जुराने स्थानों में से यह एक है। अब तक इस राज्य के जितने शिखा-छेख मिछे हैं उनमें सब से पुराना वि०सं० ६८२ का यहीं से शिखा है। मेवाइ के सुप्रसिद्ध महाराणा कुम्भ मे यहाँ की पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया था। जान पहता है कि इसी से बसंतपुर के स्थान में बसंतगढ़ नाम स्थापित हुआ। यहाँ के एक टूटे जैन मन्दिर में वि० सं० ७४४ के समय की मूर्तियां भी मिछी हैं।

कशरियाजा तीर्थ — यह जैनियों का अस्यन्त प्रस्थात तीर्थ स्थान है। उदयपुर से लगभग ४० मील की दूरी पर बुलैवा नामक गाँव में श्री ऋषभदेव स्वामी का एक बढ़ा ही मध्य और विद्याल मन्दिर वना हुआ है। उक्त मन्दिर में बढ़ी ही प्रभावोत्पादक ऋषभदेवती की मूर्ति है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। इसके पहले यह प्रतिमा हू गरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बढ़ीद (वटपदक) नामक जैन मन्दिर में थी। जान पढ़ता है कि किसी विशेष राजनैतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति वहाँद से यहाँ लाकर पथराई गई।

जैसा कि हम जगर कह जुके हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बढ़ी भव्य और तेजस्वी है। इसके साथ के विशाल परिकर में इन्द्रादि देवताओं को मूर्तियाँ बनी हुई हैं और दो बाजुओं पर दो नम काउस (कार्योक्सर्ग स्थिति वाल पुरुष) बढ़े हुए हैं। मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी २ नौ मूर्तियाँ हैं जिनको लोग मनगढ़ या नवनाय वतलाते हैं। उक्त नवग्रहीं के नीचे छुछ सपने सुदे हुए हैं।

इस मन्दर के मण्डप में तीथेंद्वरों की बाइस और देव कुल्किनों की चौपन मूर्तियाँ विराजमान हैं। देव कुल्किनों में वि॰ सं॰ १७५६ की बनी हुई विजयसागरस्ति की मृति मी है और पिदचम की देव कुल्किनों में से एक में करीब ६ फीट जैंचा ठीस परधर का मन्दिर बना हुआ है, जिसपर तीथंद्वर की बहुतसी छोटी २ मृतियाँ बनी हुई हैं। इसको लोग गिरनारजी का विम्न कहते हैं। उक्त ७६ मृतियाँ में से ४९ मृतियाँ पर लेख हुदे हुए हैं। ये लेख वि॰ सं॰ १६११ से लगाकर वि॰ सं॰ १८६३ तक के हैं और वे जैनों के इतिहास के लिए बड़े अपयोगी हैं।

इस मन्दिर में केशर बहुत चढ़ती है। इसीसे तीर्थ का दूसरा नाम केशरियानाय भी है।
यात्री लोग यहाँ पर केशर की मानता करते हैं। कोई २ जैन तो अपने वर्चों के वरावर केशर तील कर
मूर्तियों पर चढ़ा देते हैं। जैनियों के सिवाय भील नादि भी इस मृर्ति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मृर्ति का
रंग काला होने से भील लोग इसे कालाजी के नाम से पुकारते हैं। वे इन्हें अपना इष्टरेव समझते हैं।
इस मन्दिर में कई बातें बढ़ी विचित्र हैं। यहाँ पर त्रह्मा और शिव की मृर्तियाँ भी तिराजमान हैं और
एक हवनकुण्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में दुर्गा का इवन होता है। पर जान पड़ता
है कि ये सब बातें पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं। इस मन्दिर की मृर्ति पर सोने, चांदी और
जवाहरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें हुळ अंगियों की कीमत एक लाख से भी ऊपर की है। हाल में
उदयपुर के मृत्यूर्व महाराजा फतेसिंहजी ने कोई ढाई लाख की कीमत की अंगी चढ़ाई यो। इस मंदिर
में प्रायः श्वेताम्यर विधि से पूजा होती है वर्षों के विभिन्न प्रकार के लेखों से यह प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में
इसी विधि से पूजा होती आई है। लि

सवत् १८६३ में विजयर्चंद गांधी ने इस मन्दिर के चारों तरफ यक पका कोट बनवाबा । वि० सं० १८८६

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

ईस मन्दिर में कुछ शिलालेखं भी हैं जिनमें से पहला शिलालेख वि॰ सं० १४३१, दूसरा १५७२ भीर तीसरा १७५४ का है।%

त्री कापरड़ा पार्श्वनाथ का मन्दिर—जीधपुर राज्य में कापरड़ा पार्श्वनाथ का मन्दिर भी एक दर्शनीय वस्तु है। यह बढ़ा ही मुन्दर और भव्य मन्दिर है। शिल्पकला का बढ़िया नमूना है। इमें जेतारण के ओसवाल जाति के भण्डारी अमराओं के पुत्र भानाओं ने बनवाया था। उक्त मन्दिर में सम्बद् १६७८ के वैशार्ख सुदी पूर्णिया का एक लेख है जिससे मालूम होता है कि भण्डारी अमराओं और उनके पौत्र ताराचन्दनी ने पार्श्वनाथ के उक्त चैत्य की जैनाचार्य श्री जिनचन्द्रसहिजी से प्रतिष्ठा करवाई।

कुलपांक तीर्थ—यह तीर्थस्थान दक्षिण हेदरावाद से ४५ मीछ की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ एक बहुत बढ़ा भव्य मन्दिर तथा माणिक्य स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। यह मन्दिर तथा प्रतिमा भित ही प्राचीन वतलाई जाती है। यह स्थान,नड़ा भव्य तथा रमणीय बना हुआ है। यहाँ पर कई शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जो जान भी एक कमरे में सुरक्षित रक्ले हुए हैं। कई शिलालेखों के बीच में कहीं र इक भवर नष्ट हो गये हैं जिनके कारण बहुत सा अर्थ समक्ष में नहीं आता। यहाँ पर एक शिलालेख संवत १३३३ के भारो बदी ४ का भी मिला है जो मारवाड़ी लिपि में लिखा हुआ है। ऐसा मालम होता है कि किसी पात्री ने उसे खुदवा कर लगा दिया होगा। कुछ भी हो इस शिलालेख से तो यह अवस्य हो सिंद होता है कि यह मंदिर सं० १३३३ के पहिले का बना हुआ है। इसके पश्चात के तो कई शिलालेखों में उक भन्दिर तथा प्रतिमा का उल्लेख आया है। यहाँ की प्रतिमा बढ़ी प्रतिमावान, भव्य तथा तेजली प्रतिमा होती है।

श्री मान्दक पार्वनाथ तीर्थ—यह तीर्थस्थान वर्धा से ६० मीछ की दूरी पर जी॰ आई॰ पी॰ रेठवे के भान्दक नामक स्टेशन के पास है। छगभग बीस वर्ष पूर्व चतुर्भुज भाई, हीराकालजी दूगढ़, तथा सिखकरणजी गोलेखा ने पावर्वनाथ की विशाल सात पूर की पश्चासनमय मूर्ति खोज निकाली पूर्व परिभ्रम पूर्वक हजारों रुपये एकित कर एक बढ़ा विशाल मंदिर बनवाया, तथा इसकी प्रिकेश पंडित रामविषय जी और जयसुनिजी के द्वारा हुई। उपरोक्त सज्जनों के बाद सेट छोटमलजी कोठारी ने इस तीर्थ के कण्ड को खूब बढ़ाया। इस स्थान पर एक भवावती जैन गुरुकुरू भी स्थापित है जिसकी देख रेख व मन्दिर का निरीक्षण आजकल नथमलजी कोठारी करते हैं। इस तीर्थ में पूक देरासर नागपुर के प्रसिद्ध जोहरी पानमल्बी एवं महेन्द्रकुमारसिंहजी चोरहिया ने घनवाया है।

सुजानगढ़ का जैन मीन्दर — सुजानगढ़ का यह प्रसिद्ध जैन मन्दिर यहाँ के सुविख्यात सिधी निपरिवार द्वारा बनाया गया है। यह मन्दिर बढ़ा ही भव्य, रमणीय तथा दर्शनीय है। यहाँ की कोराई व कारीगरी को देखकर दर्शक सुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर के बनवाने में छाखीं रुपये भ्यय हुए होंने।

<sup>्</sup>रें उटयपुर के सुभस्यात वापना वंशीय सेठ बहादुरमलजी एवं सेठ जीरावरमलजी ने मन्दिर के प्रथम द्वार पर नकारखान। वनवाकर वर्तमान ध्वजा दख्ड चडाया।

<sup>\*</sup> इस लेख के पूर्वारा के लिखने में रा० व० महामहोगाध्याय पं० गौरीशंकरजी क्रोभा कृत उदयपुर राज्य का इतिहास नामक यंथ से बहुतसी सहायता मिली है।

# ग्रोसवाल जाति की कुछ जास लास संस्थाएँ

श्री संघ समा श्रीर सरदार हॉईस्कूल जोषपुर—वर्तमान संस्कृति एवं सभ्यता के युग में उर्घात की तीन भावना से ग्रेरित होकर जोधपुर शहर के गण्यमान्य ओसवाल पुरुषों ने ता॰ १६ जुलाई सन् १८९६ के दिन "श्री संघ सभा" की स्थापना की एवं।२० हजार रुपयों का चंदा एकन्नित किया। इस कार्य्य में जोधपुर दरवार महाराजा सुमेरसिंहजी बहादुर ने ९ हजार प्रदान कर अपनी राजभक्त प्रजा का सम्मान किया। इस श्रीसंघ सभा के सभापित स्व॰ मेहता सरदरचंदजी दीवान सभापित और उपसभापित भण्डारी मानचन्दजी जुने गये, एवं अन्य १७ मुत्सुदियों की एक व्यवस्थापक कमेटी बनाई गई। इस सभा ने ता॰ २९ अगस्त सन् १८९६ के दिन दरवार की आज्ञा से महाराजा सर प्रतापसिंह जी द्वारा "सरदार हॉईस्कूल" का उद्घाटन करवाया। यह हॉईस्कूल अपनी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता गया और इस समय जोधपुर की ज्ञिक्षा संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता. है। इस हॉईस्कूल की उन्नति में शाह नौरतनमल्जी भांडावत, मेहता बहादुरमल्जी गर्धेया, ज्ञाह गणेशमल्जी सराफ आदि सञ्जनों के नाम विशेष उत्लेखनीय हैं। इस सथय हॉईस्कूल की निजकी एक भव्य विल्डिंग है।

श्री आत्मानन्द जैन होई स्कूल श्रम्बाला—इस संस्था की स्थापना छगभग ३० वर्ष पूर्व भावाच्ये विजयवल्लभस्रिजी के उपदेश से हुई। सन् १९२६ में यह हाँई स्कूल बन गया। यह हाँई स्कूल पंजाव प्रान्त के प्रसिद्ध हाँई रक्कों में माना जाता है। इस संस्था की शानदार नथी बिल्डिंग हाल ही में तैयार हुई है। "आत्मानन्द जैनगंज" नामक बाजार के किराये की भाय, गवर्नमेंट की एव व अन्य सहायता से हाँई स्कूल का व्यय चलता है। संस्था का कार्य्यवाहन अम्बाले के १६ गण्य मान्य सज्जनों की एक कमेटी के जिस्मे है।

श्री श्रोसवाल हॉईस्कूल श्रजमेर — इस संस्था की स्थापना अजमेर में छोटी सी संस्कृत पाठशाला के रूप में संवत् १९५६ में हुई। तदनन्तर संवत् १९७५ में यह संस्था मिडिल स्कूल के रूप में
परिणत हुई। इस संस्था की आरंभिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री धनराजजी कांसिट्या को है। कहना
न होगा कि अजमेर की जनता के उत्साह प्रदर्शन से तथा कार्य्यकर्ताओं की कार्य्य चातुरी से यह संस्था
शीघ्रगामी गांत से उन्नति की ओर अग्रसर होती गई, तथा संवत् १९८६ से यह मिडिल स्कूल से
हॉयस्कूल हो गया। यह हॉयस्कूल इस समय राजप्ताना प्रज्युकेशन बोर्ड से रिक्साइज हो गया है। यह यहुत
सुचार रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें हायस्कूल की अन्य क्रासों के साथ २ कार्म की
शिक्षा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी काफी ध्यान
रक्षा जाता है। इस हायस्कूल के प्रेसिडेन्ट सेट हीराचन्द्रजी संचेती और संत्री श्री धनराजजी लुणिया है।

सेठ नन्दलाल मण्डारी हाईस्कूल इस हॉयरकूछ को इन्दौर के प्रसिद्ध मिल ओनर श्री कन्दैया छाछजी भण्डारी ने अपने पिताली के स्मारक में "नंदलाल भण्डारी विद्यालय" के नाम से खोला है। आपकी उच्च व्यवस्थापिका शक्ति पूर्व योग्य निरीक्षण के कारण विद्यालय दिनों दिन तरकी करता गया और इघर २१२ वर्ष पूर्व से हाईस्कूछ हो गया है । धर्तमान में यह हाईस्कूछ बहुत संगठित रूप से कार्य कर रहा है एवं इन्दौर की एक्यूकेशन संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता है ।

श्री महावीर हॉ(स्कूल देहली—इसका संचालन देहली के जैन समाज द्वारा होता है। यह संस्था भी बहुत उन्नति के साथ अपना कार्य्य कर रही है।

श्री आत्मानन्द जैन गुक्कुल गुजरानवाला इस गुक्कुल की स्थापना जैनाधार्थ श्री विजय वहम स्रिजी ने अपने गुरू आत्मारामजी सहाराज के स्मारक में माथ सुदी ५ संवत १९८२ में गुजरानवाला में की। इस गुर्कुल में इस समय विभिन्न मोतों के ३७ छात्र पढ़ते हैं। दसवीं कास (विनीत परीक्षा) तक पढ़ाई होती है। संस्था का साल्याना व्यय १५ हजार का है। एंजाब श्रीत के गणमान्य पूर्व शिक्षित ७ इस्टियों के जिम्मे संस्था की व्यवस्था का मार है। इस समय गुरुकुल के पास २। छाल रुपयों का स्थाई फंड है तथा २१ हजार की जमीन है। यहाँ से साहित्य मंदिर की परीक्षा पास करनेवाले विधायों को "विधा मूपण" की पढ़वी दी जाती है। संस्था के समापति सेट माणिकवंदनी हैं।

श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला—िगिरिराज हिमास्य के अंबस्त में शिमस्त के रम्य मार्ग पर कारका के समीप सत्यंत ज्ञांतिमय, मार्झतिक एवं सनोहारी स्थान में यह गुरुकुल स्थापित है। इस के वारों और प खल ओन्न सहिंकिंग प्रवाहित होते रहने के कारण संस्था का नाम "पंचकुला", बद्घोपित किया। इसके स्थापन कर्ता स्वामी धनीरामजी पूर्व उनके शिष्य पंदित कृष्णचन्द्रजी हैं। स्वामी धनीरामजी नृतन उन्हर्त विचारों के जैन साधु हैं, एवं गुरुकुल की बन्नति में अपना सारा समय प्रदान कर रहे हैं। संस्था का १५ हजार क्या सालियाना का ज्यय है जो आसपास के जैन समाज की सहायता से चलता है। इस समय हंस्था के पास ६० हजार की विल्डिंग एवं १५ हजार स्थाई कोप में हैं। यहाँ ५६ छात्र अध्ययन करते हैं, और छठी तक पहाई होती है। इसके वर्तमान प्रसिद्धन्ट लाला स्थालकार्जी जैन फरीट्कोट निवासी हैं।

श्री पार्श्वनाय नैन विद्यालय वरकाएए (मारवाद )—गोडवाद तथा जालोर प्रान्त के पिछदे हुए जैन समाज को जाएत करने के उद्देश से आचार्य श्री विजयवासम्हित्ती एवं उनके शिव्य पत्यास छिलत विजयजी महाराज ने मिलकर श्री पाइवंनाय जैन विद्यालय की स्थापना वरकाण एवं उम्मेदछ में की। संवत् १९८३ की मांच सुदी ५ से पन्यासजी महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को स्वयं ही जिल्ला हेना प्रारंभ किया। विद्यालय की स्थापना करवाने में श्रावक सिंधी जसराजजी घाणेराव वालों ने गोडवाइ प्रांत की जनता से सम्पत्ति एकत्रित करने में बहुत परिश्रम उद्या। स्कूली एवं घर्मिक शिक्षा के साथ र छात्रों के बारिशिक पूर्व मानसिक विकास को इद बनाने का भी यहाँ समुचित प्रथव किया जाता है। छगभग १०० गोडवाइ प्रांत के छात्र यहाँ निवास करते हैं। गोडवाइ की घार्मिक जनता ने विद्यालय को छावों स्पर्व सहार यता थे हैं। कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों की कमेटी के जिन्मे संस्था की व्यवस्था का भार है।

श्री पार्श्वनाथ उम्मेद जैन वालाश्रम उम्मेदपुर—गोडवाड प्रान्त की जैन जनता के किये वरकाणा, विद्यालय के पश्चात् सायमुदी १३ संवत् १९८७ के दिन पन्यासजी महाराज ने उम्मेदपुर में बालाश्रम के स्था। पना की । इस बालाश्रम में इस समय १४० छात्र निवास करते हैं । VII तक पढ़ाई होती है । यहाँ छात्रों है ध्यवहारिक, नैतिक पूर्व धार्मिक जीवन को उच्च बनाने का पूर्ण प्रयञ्ज किया जाता है। संस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये पन्यासची लिखत विजयती महाराज अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। बालाश्रम की सुंदर व्यवस्था पूर्व भव्य इमारतें दर्शनीय हैं।

श्री नेमिनाय ब्रह्मचर्याश्रम चांद्रवह (नाशिक) — इस गुरुकुछ की स्थापना संवत् १९८३ में महावीर जैन पाठशाला के रूप में हुई थी। श्रीमान् सुमति सुनिजी के उपदेश से इस संस्था को उरकुष्ट रूप दिया गया। चांद्रवद के समीप वम्बई आगरा रोड पर प्राचीन डिस्पेंसरी की मन्य विल्डिंग इसागत करने में इस संस्था के सेकेंट्री श्री केशवलालजी आवढ़ ने बहुत परिश्रम उठाया। इस संस्था का प्रबंध सानदेश तथा महाराष्ट्र शान्त के गण्यमान्य सज्जों की एक कमेटी के लिग्मे है। सेठ मेवली माई सोल-पाल वम्बई निवासी आग्रम में एक मंद्र मी बनवा रहे हैं। श्री राजमलजी लखाणी, सुगन्धचन्द्रली खणावत, व इन्द्रचन्द्रजी खणिया आदि सज्जों ने संस्था में अच्छी सहायता पहुँचाई है। इस संस्था के ब्रह्मचरियों ने विभिन्न प्रकार को शारिरिक कसरत एवं योगासनों में उरकुष्ट जानकारी रसने के कारण बहुत प्रशंसा ग्राप्त की है। संस्था में सातवीं कास तक पदाई होती है।

श्री फतेचन्द जैन विद्यालय जिंचदह ( पूना)—संवत् १९८४ में पेसराजजी सहाराज के उपदेश । से इस संस्था की स्थापना हुई। पूना, जिंचवद तथा छोनावछा के ५ गृहस्थों के एक ट्रस्ट के जिम्मे संस्था का प्रवंध भार है। संस्था से २०० छात्र अभी विद्या प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ महाजनी, चार्निक प्रवेशिका व अंग्रेज IV तक पदाई होती है। इस समय ८१ छात्र पदते हैं, तथा २० छात्रों के रहने का प्रवंध विद्यालय के जिम्मे है। इस संस्था के अप्यक्ष विचवद के सेठ रामचन्द्र पूर्वमचन्द्र छंकड़ हैं।

कुमारसिंह हाँव कलकता—यह संस्था भारतवर्ष की उन प्राइवेट संस्थाओं में से एक है तो अपने हंग का एक सास आदर्श उपस्थित करती हैं। इसके अन्तर्गत प्राचीन वस्तुओं का, शिलालेखों का, मूर्तियों का, सिक्कों का तथा इसी प्रकार अन्य कई प्राचीन ऐतिहासिक सामप्रियों का अस्यंत ही अनुता एवं मनोमुग्ध कारी संप्रह है। बात यह है कि यों तो मारतवर्ष के अन्तर्गत प्राचीन ऐतिहासिक संप्रहालयों का अमाव नहीं है, लेकिन यह एक प्राइवेट संस्था है और एक ही वास्ति के द्वारा बहुतसी प्राचीन सामग्रियों से सताई गई है। भारत हदय सम्राट महातमा गांधी, देशरल पं अनाहरलालजी नेहरू आदि एक महानुभावों ने भी इसकी मुक्त कंड से प्रशंसा की है। इस प्राचीन संप्रहालय के संग्रहकर्ता प्रसिद्ध जैन पुरातत्ववेचा श्री प्रणाचनकी नाहर एम० ए० वी० एल हैं। आपकी सुक्ति पूर्ण ऐतिहासिक संग्रह शक्ति ने आपके नाम को अमर कर दिया है।

सुराणा पुस्तकालय चुरू-चुरू के सुराणा परिवार की यह प्राह्वेट लायत्रेरी है को बढ़ी ही विशाल एवं जैन प्राचीन शाखों से परिपूर्ण मरी है।

आत्म नन्द जैन सम, अम्बाजा—यह समा संवंद १९१२ में घार्मिक एवं शिक्षा की टबर्ति के उद्देश्य को छेकर स्थापित हुई। इस संस्था की उद्धित में अम्बाजा के सुप्रख्यात एडवोकेट टाला गोपीचंद्सी बी॰ ए० ने बहुत योग दिया! वर्तमान में अम्बाला में इस संस्था द्वारा श्री आत्मानंद तैन हॉयस्कूल, प्रायमरी स्कूल, कन्या पाठशाला, शींडिंग रूम, ट्रेक्ट सोसायटी, ग्रंथ मण्डार, तैन स्कूल आदि २ संस्थाएँ

धुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं। इस संस्था की स्थाई सम्पत्ति में "आत्मानन्द जैन गंज" मुल्ब है जिसकी किराये की आय से संस्था का ज्यय चलता है। अम्बाला के शिक्षित सजनों की एक कमेटी के जिम्मे इस संस्था का सारा प्रवन्ध भार है।

श्री नाथूलाल गोषावत नेन आश्रम सादही—इस संस्था को स्व॰ सेठ नाथूलालजी गोषावत ने सवालाल रुपये के आदर्श दान द्वारा छोटी साददी में स्थापित किया। वर्तमान में भी आपके पौत्र सेठ छगनलालजी गोषावत उक्त संस्था को सुचारु रूप से संचालित कर रहे हैं।

श्री जैन गुरुकुल न्यावर—यह संस्था मोसवाल जाति के कई विद्या श्रेमी सज्जनों द्वारा संवत् १९८५ में न्यावर में स्थापित की गई है। इसके अन्तर्गत प्राचीन पूर्व अर्वाचीन पद्धित्यों का सिम्प्रण करके विद्यार्थियों ( वहाचारियों ) को धार्मिक, न्यवहारिक, मानसिक व शारीरिक शिक्षा बढ़े ही उचित उंग से दी जाती है। यह गुरुकुल, ज्यावर से करीब डेढ़ मील की दूरी पर बढ़े ही अच्छे स्थान पर धना हुआ है। यह पहले बगढ़ी में जैन वोडिंग के नाम से प्रख्यात् था। इस संस्था का प्रवन्ध संठ मिश्रीलालजी वेद आदि ५ ट्रस्टियों द्वारा होता है। इसकी वार्षिक आय करीब तेरह हजार की है और व्यय दस हजार के लगमग होता है। यहाँ से "कुसुम" नामक सासिक समाचार पन्न भी निकलता है। इसके ऑनरेरी प्रवन्धक श्री धीरजमलजी तुरिकया योग्य ज्यवस्थापक सज्जन हैं। इस संस्था को १० सज्जम मिलकर १० हजार रुपये प्रतिवर्ष स्थायो सहायता देते हैं।

श्री श्रमर जैन होस्टल काहीर—इस संस्था का स्थापन खेताम्बर स्थानकवासी जैन समा भंजा<sup>3</sup> मे सन् १९१६ में किया। पंजाब के कॉलेज शिक्षा प्राप्त करनेवाले जैन छात्रों के लिए छुद्ध भोजन एवं निवास का प्रवन्ध करने के उद्देश्य से यह संस्था खोली गई। संस्था की भन्य विहिट्टों लगभग २ लास रुपयों की हैं। पंजाब के गण्यमान्य शिक्षित सज्जनों की एक कमेटी के जिम्मे इस संस्था की व्यवस्था का भार है।

श्री खालदेश श्रीसवाल शिक्तण संस्था, मुसावल ( पञ्चुकेशन सीसायटी )—हस संस्था का उद्दे व्य ओसवाल जाति के टच शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवकों को आर्थिक सहायता देना है। इस संस्था का स्थापन खानदेश के नामी श्रीमंत सेठ राजमलजी ललवाणी ने २० हजार रुपये देकर किया था, एवं आप ही उसके सभापति हैं। इस सोसायटी के सेक्रेटरी श्रीयुत प्तमचन्दजी नाहटा का संस्था की अभ्युदय में बहुत बढ़ा सहयोग रहा है। संस्था के पास लगभग ५२ हजार का फंड है, तथा अभी तक २० हजार रुपया विद्यार्थियों को यह संस्था वितरित कर खुकी है।

श्री सेठिया परमार्थिक संस्थाएँ बीकानर—इन संस्थाओं को स्थापन बीकानेर के प्रसिद्ध धार्मिक सेठ भेरींदानजी ने किया, एवं आउके परिवार के सजानों ने कलकत्ते के 19 सकानात, दुकानें एवं कई इनार रूपया संस्था के स्थाई प्रवन्ध के छित्रे दिया, जिनके किराये तथा व्याज की आय उगमग २१ हनार सालियाना संस्था को होती है। इतना ही नहीं स्वयं सेठ भेरोंदानजी एवं उनके सुपुत्र कुँवर जेठमलजी सेठिया इन संस्थाओं का संचाजन करते हैं। इस संस्था के आधीन जैनस्कूल, आविक पाठशाला, जैन संस्कृत प्रावृत्त विद्यालय, जैन बोर्डिझ हाउस, शास मण्डार, जैन विद्यालय, आविकाश्रम एवं प्रिटिंग-प्रेस आदि संस्थाई संचालित की जा रही है।

श्री जैन श्रोप्तवाल परस्पर सहायकं कोष मध्यप्रदेश एएड बरार—यह संस्था ओसवाल जैन कुटुस्बी को उनकी मृत्यु के अनंतर या ५५ वर्ष के पश्चात् सहायता पहुँचाने के उद्देश से सन् १९३२ में स्थापित हुई। संस्था का आफिस सिवनी छपरा (सी॰ पी॰) में है। इसके प्रेसिटेंट सेट माणिकचन्दली मालू हैं।

श्री जैन सुनति मित्र मंडल, रावलिंग्डी—इस संस्था की स्थापना २१ साल पूर्व स्वामी धनीरामजी महाराज ने की । सत्था के पास इस समय ३५ हजार रुपयों का फंड है, और रावलपिंडी के २४ सम्यों की कमेटी के जिस्से समिति का प्रबंध भार है। समिति के अंडर में शास्त्र भंडार, ट्रेक्टमाला, कम्या पाठशाला, एजुकेशन बोर्ड आदि संस्थाएं चलती हैं। सुदूर पंजाव प्रांत में यह संस्था हिन्दी भाषा का आदर्श प्रचार कार्य कर रही है। इसके प्रेसिडेंट लाला उत्तमचन्द्ती जैन हैं।

श्री स्थानकवासी जैन वोर्डिंग पूना-यह संस्था भी कालेज में उच शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों के लिए भोजन एवं निवास की सुन्यवस्था के उद्देश्य से स्थापित हुई है। इसका प्रवन्ध महाराष्ट्र प्रान्त के गण्य मान्य सरवनों की एक कमेटी के जिस्मे है।

श्री सोहनलाल जैन अनायालय, अमृतसर-इस संस्था की स्थापना युवाचार्य्य काशीरामजी महाराज ने की। स्थापना के समय संस्था को ४० हजार की सहायता के वचन मिले थे। इस संस्था के पास इस समय ११ इजार रुपयों का फण्ड है। इसके प्रचान कार्य्य संचालक लाला मस्तरामजी जैन M.A.L L.B., ठाला इरजसरायजी बरड B. A. एवं ठाला सुन्नीलाङजी हैं।

श्री केशन निजय जैन लायमेरी, जालौर-इस जायमेरी की बेल्यू छगभग ! छाख रुपयों की है। छायबेरी के पास १० इजार का फंड है। तथा ताद पत्र पर इस्तांकित एवं अन्य प्रन्थों का अच्छा संग्रह है। संस्था के सेकेटरी श्रीयुत भेरूमलजी गरीया योग्य एवं उत्साही सजन हैं।

उपरोक्त संस्थाओं के भतिरिक्त ओसवाल समाज की ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनका स्थानाभाव के कारण परिचय न देकर हम नाम ही दे रहे हैं।

 भारतवर्षीय शे०जैन स्वानकवासी ओसवानसभा मूलचन्द जवाहरमल औपघालय, वार्शी अविल भारतवर्षीय मन्दिर मार्गीय श्वेताम्बर जैन समा विराधारीलाल अन्नराज विद्यालय, ज्यावर एस० एस० जैन सभा पंजाब. लाहीर अ॰ भा॰ तेरापन्थी सभा, कलकत्ता नाशिक जिला ओसवाल समा, नाशिक नैन गुरुकुछ पाथरड़ी ( अहमदनगर ) ओसवाल जैन बोहिंग हाउस, नाशिक जैनोद्य पुस्तक-पकाशक समिति, रतलाम नैन स्त्री औपधालय, जीरा ( पंजाब ) जैनोदय पुस्तक शकाशक समिति, रतलाम ओसवाल औपधालय, अजमेर

श्री नात्मानन्द जैन विद्यालय, सादढी ओसवाल बोडिंग हाउस, जलगांव भद्रावती जैन गुरुकुल, भांदक तीर्थ शांति जैन मिडिल स्कूल एण्ड काम॰ इन्स्टीट्युट व्यावर सिंघी इरिसिंह निहालचन्द संस्था बौलपुर (वंगाल) शंमूमल गंगाराम जैन विद्यालय, जेतारन नयमछ दातन्य औषधालय, सरदारशहर घेदरचन्द्र पुस्तकालय, सुजानगढ् फुलचन्द् जैन कन्या पाठशाला, लोघपुर

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

श्री आत्मानन्द जैन सभा, आगरा स्थानकवासी ज्ञान वर्दक सभा, साददी जैन इवे॰ तेरापन्थी पुस्तकाळय, चुरू भोसवाळ विद्यालय, सुजानगढ् अमर जैन यूनियन, सियाल कोट महावीर जैन छायत्रेरी, सियालकोट नैन कन्या पाठशाला, सियारकोट जैन इवे॰ र्तार्थं करेटी, अम्बाला भानन्द्ञी क्ष्याणजी की पेदी, साद्दी दयाचन्द धर्मचन्द्रजी की पेढ़ी, सादबी शांति वर्द्धमान पेढ़ी, सोजत कुन्दन कन्या पाठशाला, ज्यावर गणपति भीपधालय, ज्यावर जैन सेवा समिति श्रांपधालय, ज्यावर जैन कन्या पाठशाला, अलवर भात्मानन्द जैन छायब्रेरी, जिण्डयाळा (पंजाब) पॉॅंजरापोळ, होशियारपुर प्राचीन जैन ग्रंथ भण्डार, होशियारपुर आत्मवल्लम जैन सेन्ट्रल लायवेरी, साददी आत्मानंद जैन मिडिल स्कूल जंडियाला, (पंजाव) गुलाबकुँवर नैन कन्या पाठशाला, अजमेर श्रमणोपासक जैन पाठशाला, अजमेर आसवाळ नवयुवक मण्डल, घामक महावीर मण्डल, अहमद्नगर वर्द्धमान जैन पाठशाला, शिवनी-छपारा जैन कन्या पाठशाला, फरीदकोटः ( पंजाव )

**बवे॰ जैन पाठशाला, जयपुर इवै॰ जैन पाठशाला, भोपा**ळ जैन स्कूल, घाणेराव जैन दवेतास्वर वर्द्धमान पाठशाला, नागौर महावीर जैन वाचनाळय, सोजत जैन महावीर मण्डल, हिंगनघाट जैन कन्याशाला, साद्दी स्था॰ जैन कन्याशाला, सादबी भोसवाल स्कूल, बीकानेर ओसवाल हितकारिणी सभा, सरदारशहर ओसवाल हितंकारिणी सभा, सुजानगढ़ महावीर जैन युवक मण्डल, बाली। स्था॰ जैन छाययेरी, अजमेर महाराष्ट्र जैन युवक संघ, नाशिक शांति जैन पुस्तकाख्य, जवलपुर **बैन ओसवाल वाचनालय, भोपा**ळ जैन प्रचारक सभा, जुगरावां (पंजाब) श्री सोहनलाल जैन कन्या पाउवाला, असृतसर श्री आत्माराम जैन छायमेरी, अमृतसर उद्यचंद जैन लायवेरी, कसूर (पंजाब) धात्मानन्द् जैन लायग्रेरी, ज़ीरा ( पंजाब ) भारमारामं जैन पांठशाला, होशियारपुर हित हेम लायमेरी, घाणेराव श्री महाबीर वाचनालय, इन्दौर ओसवाल हितकारिणी सभा, लाडन्



# श्रोसवाल जाति श्रीर उसके श्राचार्य्य Oswals & their Acharyas



प्रभाव डाला, उनका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें से कई आचार्य्य स्वयं ओसवाल जाति के थे और उन्होंने जैन संस्कृति के विकास में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई थी। इसके विपरीत कई आचार्य्य यद्यपि दूसरी जातियों के थे पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट 'सम्बन्ध था कि उसके जीवन के विविध पहलुकों पर इन आचार्य्यों ने बहुत ही गम्भीर संस्कार डाले थे। इस पहिले कह चुके हैं कि ओसवाल जाति को उत्पत्ति आठवीं तथा नवसी सदी के वीच (८०० से ९०० तक) किसी समय में हुई हैं, अतप्व इस उसी समय से अब तक के खास २ ऐसे आचार्य्यों की जीवनी पर और उनके कार्यों पर प्रश्रश डालना आवश्यक समस्ते हैं, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बनाने में सबसे जिनक परिश्रम किया था।

### ा श्री. बप्पमिट सूरि

इस सम्बन्ध में सबसे पहिले श्री वप्पभिद्दिस्रि का नाम उल्लेखनीय है। आप का जनम विक्रम संवत् ८०० की भादवा सुदी ३ को हुआ था, अर्थात् जिस समय ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई थी उसी समय इस महान् आवार्थ्य का उदय हुआ था। ये महान् विद्वान् तथा प्रतापी आवार्थ्य थे। दीर्घ तपश्चर्या के द्वारा इन्होंने अपनी आसिक कार्तियों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कलोज के राजा आम को प्रतिवोध देकर उन्हें भगवान महावीर के पवित्र क्षण्डे के नीचे वैद्याय था। ये आम राजा वद प्रतापी थे। गवालियर की प्रशास्त्र के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कलोज में १८ मन सोने की भगवान महावीर की प्रतिमा बनवाकर अपने आचार्य्य वप्पमह के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इन्होंने गोपिगिरी (गवालियर) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा स्थापित की थी। इन महान् आवार्य्य महोदय ने गौंड (बहाल) देश की राजधानी लक्षणावती के राजा धर्म को महान् उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भाव को दूर किया और उनके आपस में मैत्री का मधुर सम्बन्ध स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्रीवप्यमहसूरि ने बर्द्धन कुंजर नामक एक विख्यात् वौद्ध पण्डित को जीत कर सारे देश में अपने प्रसाव की छाप दाली। इससे उक्त गौद्राधिपति धर्मराज ने आपको जीत कर सारे देश में अपने प्रसाव की छाप दाली। इससे उक्त गौद्राधिपति धर्मराज ने आपको

#### सिद्धऋषिसूरि

आप महान जैनाचार्य्य थे। क्षापने 'उपिसती भव प्रपंच कथा' नाम का एक विशाल महारूपक अप्रन्थ रचा कि जो न केवल जैन साहित्य का सबसे पहला रूपक प्रन्थ या वरन् समस्त भारतीय ह साहित्य के रूपक ग्रन्थों में वह िश्रोमणि गिना जाता है। उसका साहित्यक मुख्य महान् है। सुप्रख्यात ं डा० याकोबी अपनी 'उपिसती भव प्रपंच कथा' की अंग्रेखी प्रस्तावना में लिखते हैं—

I did find something still more important. The great literary value of the U. Katha and the fact that it is the first allegorical work in Indian Literature.

अर्थात् सुझे और भी अधिक महत्त्व की वस्तु माल्स्म हुई है। उपसिति भव प्रपंच कथा का साहित्यक मूल्य महान् है और यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक प्रन्थ है। ⊜

यह ग्रंथ संश्त् ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पंचमी को समाप्त हुआ था। उपरोक्त सिद्धऋषिसूरि के सम्बन्ध में विभिन्न ग्रंथों में कुछ ऐतिहासिक विवरण हैं। उससे यह प्रगट होता है कि बाददेश अर्थात् गुजरात में स्टर्णाचार्य्य नामक एक जैन आचार्य्य हुए। ' उनके शिष्य के शिष्य हुर्गस्वामी थे। वे मूल में बद्दे धनवान, कीतिशाली तथा बद्ध गौत्र विभूषण बाह्मण थे। पीछे से उन्होंने जैन साधु की दीक्षा ली थी। इनका भारवाद के भीनमाल नगर में स्वर्गवास हुआ। श्री सिद्धऋषि इन्हीं हुर्गस्वामी के शिष्य थे।

हुर्गस्तामी सिद्धऋषि के गुरु ये और सिद्ध ऋषि ने उनकी अनुकरणीय धर्मदृत्ति की बड़ी प्रशंसा की है। इन दोनों गुरु किच्यों को गर्मस्तामी ने दीक्षित किया था। ये गर्गस्तामी संतत् ९६२ में विद्यमान थे। उन्होंने 'पासक केवर्ला' तथा 'करम विषाक' नामक प्रन्थों की रचना की थी।

आचार्यं सिद्धक्रिप ने अपने प्रन्य में श्री हिरमद्रस्रि की बढ़ी स्तुति की है। आपने कहा है कि मैं "इस प्रकार के हिरमद्रस्रि के चरण की रज के समान हूँ"। इसके आगे चल कर फिर आपने कहा है कि "मुसे धर्म में प्रवेश कराने वाले धर्मबोधक आचार्य्य हिरमद्रस्रि हैं। श्री हिरिमद्रस्रि ने अपनी अचिन्त्य शक्ति हारा मुद्र में से कुर्वासना मन्न विप को दूर करने की कृपा की और सुवासना रूप अमृत मेरे शम के लिये दूंट निकाला। ऐसे हिरमद्रस्रि को मेरा नमस्कार है"।

सनत्तर रात नव के दिप है सिंदी ऽतिलंधित चास्याः ज्येहें सिंत पंचम्यां पुनर्वसी गुरु दिने समाप्तिर भूत्
 मृत् मर्दे श्री प्रभावकचरित्र में सूराचार्य्य कहा है।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

उपरोक्त वानयों से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि हिरिमद्रस्ति सिद्ध ऋषि के साक्षात गुरु नहीं ये पर उनके परोक्ष धर्मोपदेशक थे। श्री सिद्ध ऋषि ने इस सहान् ग्रन्थ की रचना सारवाढ़ के भीनमारु नगर के एक जैन देरासर में की थी और श्री दुर्गस्वामी की गणा नाम की शिष्या ने इस प्रन्थ की प्रथम प्रति छिखी थी।

यह यंथ संस्कृत भाषा का एक अमृत्य रत है। आंतरिक दृत्तिचों का सूक्ष्म इतिहास जैसा इस प्रन्थ में मिलता है वैसा दूसरे किसी प्रन्थ में नहीं मिलता। एक विद्वान का कथन है कि भारतीय धर्म और भीति के छेखकों में सिद्धकाषि का आसन सर्वोपिर है।

आचार्य सिद्धकृषि ने और भी कई महत्पूर्ण प्रन्य लिखे थे। चन्द्रकेवली नामक प्राष्ट्रत भाषा के प्रन्य का आपने सस्कृत में अनुवाद(१) किया था। वि॰ सं॰ ९७४ से उन्होंने धर्मनाथ गणी कृत प्राष्ट्रत उपदेशमाला की संस्कृत टीका लिखी, जो अतीव महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। श्री सिद्धसेन दिवाकर कृत न्यायावतार प्रन्य पर भी आपने एक बहुत ही उत्तम वृत्ति लिखी है। तस्वार्थाधिगम नामक सूत्र पर भी सिद्ध कृषि ही एक वृत्ति है पर थे सिद्धकृषि उक्त सिद्धकृषि से जुदे माल्य पदते हैं।

श्री मभावक चिरित्र में श्री सिद्ध ऋषि, उनकी गुरु परंपरा तथा हरिभद्रस्रिर के साथ का उनका सम्बन्ध आदि वार्तो पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। कहने का अर्थ यह है कि श्री सिद्ध ऋषि आवार्य जैन साहित्य के प्रकाशमान रहा थे और उनकी उपिमती भवप्रपंच कथा मानवीय हृदयों को जीवन के उचातिउच क्षेत्र में लेजाकर जानित के अलौकिक वायु मण्डल से परिवेष्टित कर देती है।

#### श्राचार्य जम्मृनाथ

आप बड़े विद्वान् जैन प्रन्थकार थे। विद्वासमान में आपका बढ़ा गौरव था। सबत् १००५ में आपने मणिपति चरित्र नामक प्रन्थ की रचना की। इसके बाद आपने जिनशतक काव्य वनाया, जितपर संवद् १०२५ में सांव मुनिने इसपर विस्तृत टीका लिखी। मुनी जम्मूनाथ ने दूत काव्य नामक एक अन्य काव्य-प्रन्थ भी रचा था।

#### मुनी प्रद्युम्नसूरि

चन्द्रगच्छ में प्रश्नुलस्ति नामक एक जैन साधु हो गये। आप वैदिक शास्त्र के बढ़े पारगामी

इस ग्रंथ की मूल प्रति श्री काति विजयजी के दड़ीटे के भरदार में मीजूद है।

<sup>(</sup>१) वस्त्रङ्केषु मिते वर्षे श्री सिद्धांपिरेट महत्त् । प्रान् पाकुत चरित्राह् थि चरित्रं संस्कृत व्यथात् ॥

विद्वान् थे, उन्होंने अछ (२) की राजसभा में दिगम्बरियों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने सपादलक्ष, त्रिभुवनिगरि आदि राजाओं को जैन धर्भ में दीक्षित किया था। ये बढ़े जबदेंस्त तर्कवादी थे। आपके शिष्य समुदाय के माणिकचन्द्रस्रि ने अपने पारवैनाथ चरित्र की प्रशस्ति में आपके गुणों का बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है।

### ् मु<u>नी</u> न्यायवनासिंह

भाप प्रबुद्धस्ति के शिष्य थे। सुप्रस्वात थाचार्यं अभयसेनस्ति सिद्धसेन दिवाकर कृत
"सन्मित तर्क नामक ग्रंथ पर आपने तत्त्ववोध विधायनी टीका रची, जो "वाद महाणव" नाम से प्रस्वात् है।

इस पर से आपकी थगाध विद्वत्ता का पता चलता है। यह अनेकान्त दृष्टि का दार्शिक ग्रंथ
। है और उसमें अनेकांत दृष्टि का स्वरूप और उसकी व्याप्ति तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश
- वाला गया है। इसमें सैकंड्रों दार्शनिक ग्रंथों का दुहन करके जैन धर्म के गृद्दातिगृद् दार्शनिक सिद्धान्तों
। को बहुत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है।

#### महाकवि धनपाल

सुप्रस्थात् विद्याप्रेमी महाराजा भोज मालवाधिपति की सभा में जो नवरत थे, उनके महाकवि वनपाल का आसन अपना विशेष स्थान एलता था। वाल्यावस्था से ही महाराजा भोज और धनपाल में बढ़ी मैत्री का सम्बन्ध था। महाराज ने इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्हें "सरस्वती" की उच्च उपाधि से विभूषित किया था। महाकवि धनपाल पहिले वैदिक धर्मावलम्बी थे पर पीछे से अपने बन्धु सोभनमुनि के संसर्ग से उन्होंने जैनधर्म स्विकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रस्रि नामक जैन साधु के पास से स्वाहाद सिद्धान्त का अध्ययन कर जैन दर्शन में गम्मीर पारदर्शिता प्राप्त की थी। महाकिव धनपाल के इस धर्म परिवर्तन से महाराजा भोज को वड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने धनपाल से इस संबंध में शास्त्रार्थ किया। पर इसमें महाकवि धनपाल ने जैन धर्म के महत्वको महाराजा भोज पर अंकित किया।

महाकिव धनपाळ वहे प्रतिभाशालो कवि और प्रंयकार ये। आपकी लिखी हुई 'तिलक मक्षरी" बड़ा ही उच श्रेणी का प्रंथ है। इसमें जैन सिद्धान्तों का गम्भीर तथा सुन्दर विवेचन है।

इस जन्य के अवलोकन से महाकवि धनपाल के उदार हृदय का पता लगता है, आपने स्त्रमत तथा

<sup>(</sup>२) ब्रह् ते शायद मेनाड के आलू राजल का बीच होता है। संबद १००८ के शिला लेखों से इन्त होता है कि वह मेनाड़ के आहट (आमाट) प्रान्त में राज करता था

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

पर मत के महाकवियों की और उनकी कृतियों की वड़ी प्रशंसा की है। इन्द्रभूति, गणवा, बालमीकि, वेर्ष्यास, गुण्याका, ( बृहत्कथाकार ) प्रवरसेन पाद लिस कृत तरंगवती, जीवदेवचूरि, कालिदास, बाण, भाती, हिरिसद्रस्रि, भवभूति, वाक्पित राज, वपभट्ट, राजशेखर किन, महेन्द्रस्रि, रुद्रकिन आदि अनेक महाकियों की बढ़ी प्रशंसा की है। महाकिन धनपाल का तिलक मंजरी ग्रंथ संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य रह है। यह ग्रंथ बढ़ा ही लोक प्रिय है। इसकी समग्र कथा सरल और सुप्रसिद्ध पदों में लिखी गई है। प्रसाह गुण से वह अलंकृत है। हेमचन्द्राचार्य्य सरीखे प्रकाण्ड निहानों ने इस ग्रन्थ को उच्चकीट का ग्रंथ माना है। उन्होंने अपने काव्यानुशासन में उसका बहुत कुछ अनुकरण करने की चेष्टा की है। यह कथा नवरस मंत काव्य से परिपूर्ण है। प्रभावक चरित्रकार का कथन है, कि उक्त कथा को जैनाचार्य्य गांतस्रिजों ने संत्री किया था। संवत् १९३० की लिखी हुई इसकी १ प्रति इस समग्र भी जैसल्लेर के अण्डार में विरामान है। इसके अतिरिक्त महाकिन धनपाल ने प्राकृत भाषा में प्रावकिनिधि, ज्यम पंचारिका, "सल्युरीय श्रीमहावीर उत्साह" नामक ग्रन्थ रचे, जिनमें अंतिम ग्रंथ स्तुति काव्य पर है, और उसमें इन्ड महत्वपूरी परिवड़ासिक जानकारी है।

### श्राचार्यं शन्तिसूरिजी

आप प्रमानशाली तथा विद्वान थे। आपने ७०० श्रीमाली कुटुम्बों को तैन बनाया था। कर्ण बढ्गच्छ के थे। महाराजा भोज ने आपको अपनी राजधानी धार में निमंत्रित किया था। वहाँ विद्वानों की सभा में आपने अपनी अलौकिङ प्रतिभा ना परिचय दिया, इससे महाराजा भोज ने आपको "बादि बैताल" की उपाधि से विभूषित किया। आपने जैनियों के सुप्रसिद्ध उत्तराध्ययन "सूत्र पर बढ़ी ही सुन्दर टीका की। उसमें प्राकृत भाषा का वाहुल्य होने से उसका नाम" "पाईय टीका" रक्खा गया। संबद ६०६६ में आपका स्वर्गवास हुआ।

## त्राचाय्य वर्डमानसूरि

संबद् १०५५ में आपने हरिभट्ट इत उपदेश पद की टीका की । इसके अतिरिक्ति आपने उपदेश माला बृहद् इत्ति नामक अन्य लिखा । विक्रम संबद् ९३५ का कृटियाम में एक प्रतिमा हेल प्रारं हुआ है, जिसमें आपके नाम का उल्लेख है । संबद् १०८८ में आपका स्वर्गवास हुआ।

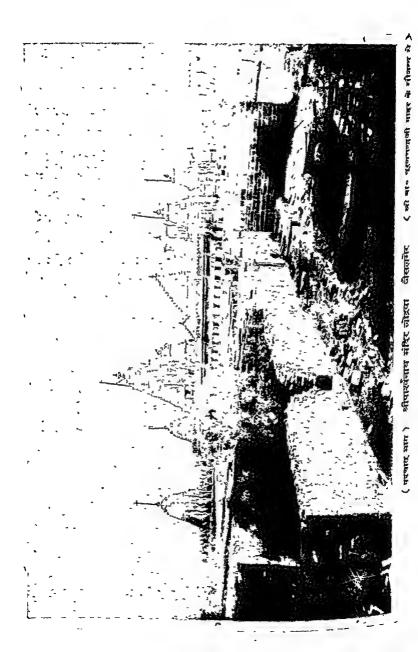

## श्राचार्य श्रभयदेवसूरिगी

आप बहे प्रभावशाली जैन आचार्य थे। सुप्रसिद्ध गुर्जशिषपित राजा सिद्धराज जयसिंह ने
नाप को "मल्ल्धारां" की उपाधि से विसूपित हिया था। सौराष्ट्र के राजा खेंगार ने भी आपका बढ़ा
रम्नान दिया था। आपने एह हजार से अधिक ब्राह्मणों को जैन धर्म में परिवर्तित निया। आपके उपदेश
ो मुक्तपाल राजा ने जैन मन्दिर में प्जा बरने वालों पर लगने वाला कर माफ़ किया था। शांकमरी
(सांमर) के राजा पृथ्वीराज ने आपके उपदेश से रणधंमीर नगर में जैन मन्दिर बनवा कर उस पर खर्ण
किल्या चढ़वाया। आपके प्रतिवोध से सिद्धांज ने अपने राज में पर्यूपण पर्व पर हिंसा करने की मनाही
जिस दी थी। जिक्रम संवत् १९४२ की माब सुरी प को अंतरीक्ष पादवनाथ की मूर्ति की आपने प्रतिष्ठा
ही। उक्त अंतरीक्ष पादवनाथ का सीधं आज दिन भी प्रसिद्ध है। श्री भावविजय गणीजीने अपने
प्रतिरोक्ष महात्त्य में आपकी इस प्रतिष्ठा का सविस्तृत उच्छेल किया है।

आरमे अपने जीवन के अन्तिम काल में अनश्तनतृत धारण किया और इसीसे आप अजमेर नगर में स्वर्गधाम पधारे। आपका अग्निसंस्कार यद्दे धूमधाम के साथ पुआ। रणधंभोर के जैन मन्दिर के एक शिलालेख में लिखा है कि "अजमेर के तत्कारीन राजा जयसिंहराज अपने मन्द्रियों सहित आपकी थिंग के साथ यमशान तक तये थे "। इतना ही नहीं श्रीत घर एक एक आदमी को छोड़ कर अजमेर नगर को सारी की सारी जनता आपके अग्निसंस्नार के समय उपस्थित थी।

#### 🚜 घ्याचार्थ्य जिनदत्तसूरिजी

आय आचार्य जिनवहानपूरिजी के पट्टधर तिष्य थे। आपने हजारों राजपूर्नों को प्रतिजीध दिनर उन्हें कीन श्रायक अर्थात् ओसवाल बनाया था। अ.प यह प्रसावनाली और विद्वान् श्राचार्य थे और आज यद्यपि आका नरित हस संप्रार में नहीं है पर आज भी आप सारे जैन संसार में दादा नाम से विष्यात् है। संग्त् १९०९ में आपको स्वित्वद प्राप्त हुआ। संग्त् १२९१ में अजमेर में आपका स्वर्गवास हुआ, जहाँ आपका स्मारक अभी तक विद्यमान है जो दादा वाई। के नाम से विष्यात है। आपने अनेक प्रत्यों की रचना की, जिनमें निम्मिशिवन प्रत्य उन्हें स्वरीय हैं। (१) गणधर सार्थ नतक प्राकृत गाथा। (२) संदेह दोक्षानली १३। गणधर सप्तती (४) सव धिष्टायि स्तोव (५) सुगुरु पारतंत्र्य (६) विष्न विनाशों स्तोव (७) अवस्था दुलक (८) चैत्य वंदन कुठक, श्रादि आदि।

#### श्रीसवाल जाति का शतहास

#### आचार्य नेमीचन्द्रसृरिजी

आपका तृसरा नाम देवेन्द्रगणि था। आप यहमच्छ के आछद्रम्मिर के शिष्य थे। किल्म संबन् ११२९ में भाषने उत्तरा ययन सह पर टीना की। आपने पर यचन सारोद्धार आरयान मिलेष सथानीर चन्त्रि आदि बन्ध रचे हैं। आपको सैटान्सिक शिरोमिण नी उपाधि भी प्राप्त थी।

## श्राचार्या जिन वल्लभसृरि

ीन धम के बाप नहान् प्रनिनाञ्चाली, कीर्निमान और प्रस्मान् आचार्य थे। आप सरतामध के जन्मदात कहे जाने हैं। चित्रकृट में आपने अपने उपदेश से सैंकर्ज़ों आदिमियों को जैन धर्म से द्रीक्षित किया और २ विधि चेत्र की प्रतिष्ठा की। इसके चार आप ने मागद मान्त के लोगों को जैन धर्म का प्रतिष्यों विधि चेत्र की प्रतिष्ठा की धर्म व्याप आप ने मागद आप धारा नगरी प्रवारे, वहाँ के राजा नरवर ने आपका बढ़ा आदरानित्य किया। इसके चाद आपने नागोर में नेमिजिनालय की भीर नरवरपुर में विधि-चेत्र की प्रतिष्ठा ही।

अभयदेव सृति के आदेश से देव बहाचार्य ने शायको सृति का पद प्रदान किया। इससे वे अभयदेव सृति के पट-पर जिल्य हो गये। इसके ६ मास दाद संजन् १९६७ में आपका स्वर्गवास हुआ। शायने कई अंग रने, जिनमें ने इन्न के नाम इस प्रकार है। (१) पिंउ शिशुद्धि प्रकरण (२) गणवर सार्थ जातक (३) आगिमिक वस्तु विचारमार (४) पींप व जिधि प्रकरण (५) संग पटक प्रतिक्रमण समाचारी (६) धर्म शिक्षा (७) धर्म विद्या (१०) धर्म विद्या (१०) धर्म विद्या (१०) धर्म विद्या (१०) चित्र जात्य (१२) अदिन ज्ञाति स्तर (१३) भाजारि वारण स्तेत्र (१०) निजकत्या का स्त्रीय (१०) चित्र चरित्रमण जिन स्त्रीय (१६) महावीर चरित्रमण पीरम्तव आदि आदि ॥

कदा जाता है कि संवत् ११६४ में जिन पल्लभानृतिजी ने अपनी कृतियाँ में से अष्टसप्तति का संव पहक और वर्ग किला आदि को चित्रकृष्ट, नरवर, नागोर, मरुपुर आदि के स्वप्रतिष्ठित विश्वि वैलॉ में प्रशस्ति रूप से सुदवाये ।

### कक् सृरिजी

आप उकेशगब्द के देवगुप्त सूरि के शिष्य थे । आपने श्री हेमचन्द्राचार्व्य तथा कुमारपाल राजा

की प्रेरणा से कियाहीन चैत्यवासियों को हराकर गच्छ से बाहर किये । ये महान् विद्वान् और प्रभावजाली थे । उन्होंने पंच प्रमाणिका, तथा जिन चैत्य-वंदन विधि आदि बहुत से घन्य रचे । संवत् ११५४ में आपका देहान्त हुआ ।

## देवभद्रसूरिजी

आप संवत् ११६८ में विद्यमान थे। आपने अनेक ग्रंथ रचे जिनमें पार्श्वनाथ चितित्र, संवेग रंगशाला, वीरचरित्र तथा कथा रत्न कोष आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जिल वक्त आपने भड़ीय में श्री पार्श्वनाथ चरित्र रचा था उस समय वहां मुनि सुव्रतस्वामी का स्त्रर्गे गुम्मज वाला जैन मन्दिर विद्यमान था।

#### श्री हेमचन्द्राचार्य्यजी

जैन साहित्याकाश में श्री हेमचन्द्राचार्क्य का नास शारद पौर्णिमा के पूर्ण चन्द्र की तरह. आखो कित हो रहा है। संसार के अत्यन्त प्रकाशमान विद्वानों, कवियों और तत्वज्ञों में हेमचन्द्राचार्क्य का आरान यहुत केंचा है। श्री हेमचन्द्राचार्य की विद्वत्ता अखौकिक और अगाध थी। उनकी प्रतिभा सर्वतामुखी थी। उन्होंने विविध विषयों पर महान् ग्रन्थ रचे जी आज भी संस्कृत साहित्य के खिये बड़े गौरव की वस्तु हूँ।

हुन महाप्र तिमाशाली आचार्यंदेव का जन्म संवत् ११४५ की कार्तिक पीरिंसा के दिन हुआ। "होनहार विरवान के होत चीकने पात" वाकी कहावत हनपर पूर्ण क्य से लागू होने लगी। थोदी ही अवस्था में शापने देवचन्द्र सूरि से जैनधर्म की दीक्षा ली। जाप पूर्व जन्म के सुसंस्कार से कहिये तथा आपकी तीव समरण शक्ति वा धारणा शक्ति से कहिये, आपने जैन शालों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया। उत्कट आक्त संयम, हन्द्रिय दमन, वैराग्य वृच्चि से आजन्म तक आपने नैष्टिक व्यवच्ये वत सेवन किया। पहिले आपका नाम सोमचन्द्र था, पर संवत् १९६२ में आप के गुरू ने मारवाड़ के नागोर नगर में आपको आचार्य पद से विभूपित किया और आप का नाम सोमचन्द्र से बदल कर हेमचन्द्र रक्ष्ण। धीरे २ आप की विद्वत्ता का प्रकाश बदती हुई चन्द्रकला की ताक चमकने लगा। आप विविध प्रामों में धूमते हुए गुजरात की तत्कालीन राजधानी अणहिलपुरपाटण में पघ रे। उस समय वहाँ महाराज सिन्हराज जयसिंह राज्य करते थे। ये बढ़े पराक्रमी, प्रजापिय और विद्वानों का बढ़ा सरकार करनेवाले थे। हेमचन्द्राचार्यं की कीर्ति शीघ्र ही सारे नगर से फैल गई। राजा ने आप को अपनी सभा में दिमन्द्रित किया। आचार्यंदर के अलांके करति वास से सारे समर से फैल गई। राजा ने आप को अपनी सभा में दिमन्द्रत किया। आचार्यंदर के अलांके करति वास से सारो सभा में संस्कृति का प्रकाश चमकने लगा। श्री हेमचन्द्राचार्य के अगाध

पांडित्य और अनुकरणीय दूरदर्शिता से सिद्धराज नरेश और उनका मन्त्रि मण्डल बहुत ही प्रभावित हुआ। आवने जैनधर्म के सिद्धान्तों को इतनी खुनी के साथ राजा और उनकी विद्वन्मण्डली के सम्मल रक्ला कि सब लोग आप को अमाज्य दलीलों पर चाह २ करने लगे । पहिले कहा जा चुका है कि महाराज सिद-राज जयसिंहदेव विद्या के अनन्य प्रेमी व बिद्वानों के मक थे तथा इसके कुछ ही समय पहिले जयसिंहदेव ने सुप्रख्यात् विद्याप्रेमी मालवाधिपति राजा भोज पर विजय प्राप्त की थी । मालवे की राजधानी घारा नगरी की समय समृद्धि तथा भोज राजा का विचाल प्रस्तक भंडार पाटण में लाया गया था। विजयलक्ष्मी से सुबी भित होकर जब महाराजा पारन में आये. तब अनेक पंडित उन्हें आशीर्याद देने के छिये उनके महल में उपरियत हुए । कहने की आवश्यकता नहीं कि हेमचन्द्रसूरि भी राजा को आशीर्वाद देने पधारे । इस समय आपने महाराजा भोज के प्रन्य भण्डार का निरीक्षण किया। भण्डार के रक्षकों ने उस समय भण्डार से एक प्रन्थ निकाल कर राजा की सेवा में भेंट किया, उस पर राजा ने आचार्य्य देव से पूछा कि "यह क्या अन्य है।" तब आचार्यदेव ने जवाद दिया, "यह भोज ध्याररण नाम का शब्द शास्त्र है" इसके बार भोज की प्रशंसा करते हुए आचार्य देव ने महाराजा जयसिंह से कहा कि "माख्य नरेश भोज विद्वबक शिरोमणि थे।" उन्होंने सन्द शास्त्र, थलंकारपास, ज्योतिपगास्त्र, वर्कशास, विकिसा शास, राज-नीतिशास्त्र, तस्शास्त्र, वास्तुस्क्षण, अक्रमणित शकुन विद्या, अध्यात्म शास्त्र, स्वप्नशास्त्र, सामुद्रिक्शास्त्र, आदि अनेक प्रत्यों का प्रणयन किया था। यह सब चुन कर सिद्धराज जयसिंहदेव कोले, "क्या हमारे यहाँ इस प्रकार का सर्व शाल, निष्मांत पंडित नहीं हैं ?" इस समय सव उर्णस्थत विद्वानों की देष्टि आचार्थ हेमचन्द्र पर पड़ी। राजा ने हेलचन्द्र से विनय की कि आप 'शब्द व्यूत्पिता' शास्त्र पर कोई अन्य रच कर हमारे मनोरथ को सफल करें। आपके सिवाय इस कार्य को पूरा करने वाला कोई दूसा। विद्वान् नहीं है। मेरा देश और मैं धन्य हूँ, कि जिसमे आप सरीखे अलौकिक विद्वान् निवास करते हैं।

श्री हेमचन्द्राचार्थ्य ने राजा की अभिलाषानुसार "सिद्ध हेम क्याकरण" नामक महान् प्रत्य रचा। राजा को उक्त प्रत्य बहुत पसन्द आया, और उन्होंने अपने देश मे उसके अध्ययन और अध्यापन का प्रारम्भ किया। इतना ही नहीं उन्होंने अपने सित्र राजाओं को भी लिख कर शह, बहु, किला लाट और कर्नाटक आदि देशों में भी उसका प्रचार करवाया और उसकी २० प्रतियाँ काश्मीर भेजीं। उसकी कुछ प्रतियां अपने राजकोष में भी रक्षीं। जा लोग इस व्याकरण का अध्ययन करते थे, उन्हें राज्यकी और से कॉफी उसेजन मिलता था। काकल नामक अष्ट व्याकरण का एक विद्वान कायस्य इस व्याकरण को पहाने के लिये रक्षा गया। ज्ञान पंचमी आदि दिनों में इस भी पूजा अर्चना होने लगी। (श्री प्रभावक चित्र श्रीक ९५—१३५) हतना ही नहीं यह प्रत्य स्वयं राजा की सवारी करने के हाथी पर रख कर बढ़े समारोह

के साथ राज दरवार में लाया गथा। जब हाथी पर इसे प्रन्य की सवारी निकल रही थी तब दो सुन्दरियाँ इत पर चैंबर बुला रही थी। इसके बाद राजसमा में विद्वानों द्वारा इसका पठन करवाया गया। यह व्याकरण भारतवर्ष के विद्वानों में अत्यधिक विश्वसतीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक-टायन को छोदकर इस व्याकरण के बर बर किसी भी अन्य संस्कृत व्याकरण का आदर नहीं है।

श्री हेमचन्द्राचार्य्य ने लोक कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था । वे महाप्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने कोई १॥ लाल मनुंब्यों को जैनधर्म का अनुवायो बनाया । उन्हों के उपदेश
से कुमारपाल ने जैनधर्म की बड़ी ही प्रशंसनीय प्रभावना की । जिस प्रकार आचार्य्य श्री ने सिद्धराज के
आग्रह से सिद्ध हेम ज्याकरण रचा उसी प्रकार आपने कुमारपाल के लिए योगशास्त्र, बीतराग स्तोन्न,
त्रिशायि तलाका पुरुष चरित्र नामक ग्रन्थ रचे । इनके अति रक्त द्वयाश्रय, छंदोनुशासन, अलंकार, नाम
संग्रह, आदि महस्वपूर्ण प्रन्थ भी नि मैंत किये । श्रो हेमचन्द्राचार्य्य के जीवन को जगत में शाश्वत प्रकाशित
रखने वाला उनका अगाध ज्ञान और उनके अलौकिक ग्रन्थ हैं । उन जैसे सकलशास्त्रों में पारंगत विद्वान
ज्ञात के इतिहन्स में बहुत ही कम मिलेंगे । अपने अपरिमित ज्ञानही के कारण वे कल्किक सर्वज कहलाये ।
सुनव्यात पाश्चात्य विद्वान पिटर्सन ने उन्हें ज्ञान का सागर (Ocean of knowledge) कहा है । कहा
जाता है कि उन्होंने ३॥ करोड़ रखोंकों की रचना की ।

षयि अभी तक आचार्क्य हेमचन्द्र का इतना साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर जो क्रुळ भी उपलब्ध है वह इतना विशाज है कि जिसे देखकर आचार्क्य श्रो की भगाच विद्वत्ता का पता मिलता है ।

# हेमचन्द्राचार्यं की साहित्य सेवा

श्री हेमचन्द्राचार्यं की साहित्य सेवा वा थोड़ा सा परिचय हम कपर दे चुके हैं। क्षाचार्यं श्री के व्याकरण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त व्याकरण अति प्रामाणिक सुवोध, सरल और विश्वसनीय है। पूर्व समय के आपिशली, चास्क, शाकटायन, गार्यं, वेद मिन्नशाकल, चन्द्रगोयी, शेषमद्वारक, पर्तंत्रली, पाणिनि, देवनंदी, जयादित्य, विश्वांत, विद्याधर, विश्वान्तन्यासकार, जैन शाकटायन, दुर्गांदिह, श्रुतपाज, क्षीर स्वामी, भोन, नारायण कंठी, द्रमिल, शिक्षाकार, उत्यज, न्यासकार, पारायण कार, आदि अनेक शिक्षद्व पूर्वभामी व्याकरणों का उल्लेख आपके व्याकरण में मिलता है। आपने अपने व्याकरण में इन सब वैद्याकरणों के मतों का वहे ही विवेक के साथ उपयोग किया है और कहीं २ उनकी समालोवना भी की है। इससे आपका व्याकरण भारतीय साहित्य के इतिहास में एक भलौलिक वस्तु हो गया है।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

श्री हेनचन्द्राचार्य ने कई कान्य प्रन्थ भी लिखे हैं। आपका द्वाश्रय महाकान्य अति महत्त्व का ऐतिहासिक प्रन्थ है। उसमें िश्तेष कर चालुक्य वंश तथा सिद्धराज जर्या है का दिग्विजय वर्णन है। आपका तूसरा कान्य कुमारपाल चरित्र है, वह भी कान्य चमत्कृति का एक नमृना है। आपका योग शास भी अपने विषय का अपूर्व प्रन्थ है। इस विषय को आपने बड़ी ही सरलता के साथ समलाया है और विविध योग कियाओं का अनुभवपूर्ण वर्णन किया है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्रों पर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। आपका कान्यानुशासन प्रन्य साहित्यशास्त्र का एक अमृत्य रहा है। इसी प्रकार आपका छंदानुशासन प्रन्थ क व्य-शास्त्र में अपना उच्च स्थान रखता है। आपने १ कोष प्रन्य भी लिखे हैं जो भारतीय साहित्य के बहुनुह्य रहत हैं। इस प्रकार सीकृष्टों प्रन्थ जिल कर आपने साहित्य संसार में जमर कीर्ति पाई है।

सुप्रस्वात् विद्वान् आचार्यं भानन्दशंकर श्रुव का कथन है कि "ईसवी सन् १०८९ से ल्याकर ११७३ तक का समय किल्काल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य्य के तेज से दैदीप्यमान हो रहा था।" इन प्रतिमाकारी आचार्य्य देव का स्वर्गवास सं० १२२९ में हुआ।

# रामचन्द्रसूरि

आप श्री हेमचम्द्राचार्यं के पद्दधर शिष्य थे। सिदराज जबसिंह ने आपको "किंद्र करामरू"
गामक उपाधि प्रदान की थी। आपने अपने रधुनिलास, कौमुदी, आदि ग्रंथों में अपने आपको अदुन्तित कान्यतंद्र, विपोणे कान्य निर्माण तन्द्र, आदि विशेषणों से युक्त किया है। आपमें समस्या पूर्ति करने की अदुत् जािक थी। गन्द्र शाख, कान्य शाख तथा न्यायशाख के आप वदे पण्डित थे। यह बात आपने अपने नाट्यदर्पण विश्वति नामक प्रंथ में भी प्रगट की है। महाक्रीव श्रीपाल कृत, "सहस्र लिंग सरोवर" की प्रशस्ति में कान्य दि से आपने कई दोष निश्चल कर सिद्धराज को वतलाये थे। जिसका उल्लेख प्रवन्य विलामिल नामक प्रन्थ में किया गया है। जयसिंह कृत कुमारपाल चरित्र में लिखा है कि जब १२२९ में श्री हेमचन्द्राचार्य्य का स्वर्गवास हुआ और कुमारपाल को महाशोक हुआ तय रामचन्द्रसूरि ने अपने शांविर मय उपदेशार्यत से उक्त राजा को वही सान्यवार्य वी थी।

रामचन्द्र स्रि ने स्वोपज्ञ वृत्ति सहित दृष्यालंकार और विद्वित्ति सहित काट्य दर्पण नामक प्रन्यों को रचना की । पहला अन्य जैन दर्शन से सम्बन्ध रखता है और उसमें जीव-द्रन्य, पद्गल दृष्य, धर्म, अधर्म, आकाश, आदि का बहुत ही स्कृत विवेचन किया है। दूसरा प्रन्य नाट्य शास सम्यन्धी है, इसमें नाटक, नाटिका, प्रकरण, प्रकरणी, क्यायोप, समयकार, माण प्रइसन डिम, अक. आदि १२ रूपक आ

प्रश्वक चित्र रलोक १२६ से १३७ तह।

स्वरूप दिखलाया गया है और उसके निरूपण में लगभग ५५ नाटकादि निवन्धों के उदाहरण दिये गये हैं।

प्रवन्त्र चिनासणि नामक प्रन्य में रामचन्द्रस्ति को प्रवन्त्रशातकर्त्ता के नाम से सन्वोधित किया गया है। इससे फितने ही विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि उन्होंने सब मिछा कर सौ प्रन्यों की रचना की होगी। पर फिछ हाछ उनके इतने प्रन्य उपरुष्ध नहीं हैं। फिछहाछ उनके जो जो प्रन्य उपरुष्ध हैं, वे मिम छिखित हैं। सत्य हरिवचन्द्र नाटक, सौमुदी मिन्नानंद, निर्भय भीम च्यायोग, राघवाभ्युदय, यादवाम्युदय, यद्वविछास, रघुविछास, नविष्ठास नाटक, मिर्छका सकरन्द्र प्रकरण, रोहिंगी सृगाँक प्रकरण, वनसाछा नाटिका, कुमार विद्वारशतक, सुवाकछ्या, हैम इहद दृत्ति न्यास, युगादिदेव द्वातिशिक्षा, प्रभाद हातिशिका आदिदेवस्तव, मुनिसुवतस्तव, नेमिस्तव, सोछाजिनस्तव, तथा जिन शास्त्र। इन तमाम प्रन्थों की रचना मौळिक है और उसमें छेसक के महान् व्यक्तित्व की छाप जगह २ पर प्रकट होती है।

### महेन्द्रसूरि

रामचन्द्र सूरि के अतिरिक्त हेमचन्द्राचार्य्य के गुणचन्द्र, महेन्द्रसूरि, वर्द्रमानसूरि, सोमप्रभसूरि आदि कई शिष्य थे। गुणचन्द्रसूरि ने,रामचन्द्रसूरि के साथ मिल कर इन्छ अंथों की रचना की थी। महेन्द्रसूरि ने संवत् १२४१ में श्री हेमचन्द्राचार्य्य इत कैरवा कर को मुदी नामक प्रन्य की टीका की। श्री वर्द्धमान गणि ने इमार विहार प्रशस्ति काव्य नामक प्रन्य की रचना की। उक्त तीनों मुनी राजों का मितवे धक ज्याख्यान राजा कुमारपाल ने सुनाया। हेमचन्द्र के एक दूसरे शिष्य देवचन्द्र ने एक 'चन्द्र देखा विजय' नामक प्रन्य रचा। कहने का अर्थ यह है कि श्री हेम वन्द्राचार्य्य के वाद भी उनके शिष्यों का गुजरात के तत्कालीन नरेशों पर अच्छा प्रमाव था।

यह कहने में तिनक भी अतिशयोक्ति न होगी कि हेमचन्द्राचार्य्य अपने युग से प्रवर्तक थे। जैन साहित्य के इतिहास में वह युग "हेमयुग" के नाम से प्रसिद्ध है। जैन शासन और साहित्य के लिये यह युग वैभव, प्रताप तथा विजय से दैदीच्यमान युग था। उसका प्रभाव सारे गुजरात पर पदा और आज भी उस दुग को लोग हेम-मय, स्वर्णमय युग कहकर स्मरण करते हैं।

#### मल्लवादी त्राचार्य

आप भी जैन साहित्य के अच्छे विद्वान् ये । आपने धर्मातर टिप्पणक नामक प्राकृत भाषा का एक प्रन्य ताद पत्र पर लिखा, जिसकी मूल कापी अब भी पाटन के सण्डार में मौजूद है ।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

# रत्नप्रभूसूरि

आप महान आचार्य श्री वादिदेवस्तिजी के शिष्य थे। संवत् १२३३ में आप विद्यमान थे। आपने प्राकृत भाषा में नेमिनाथ चरित्र नामक प्रत्य रचा। संवत् १२३८ में आपने भट्नेंच नगर में श्री धर्मदासकृत उपदेशमाला पर रीका की। इसके अतिरिक्त आपने श्री वार्ट्यदेवसूरि रचित "श्याद्वाद रलाकर" भी अत्यन्त गहन रलाकर अवतारिका नामक टीका की। इसके अलावा आपका इस समय कोई प्रत्य उपलब्ध नहीं हो रहा है।

# महेश्वरसृरि

आप भी वादिदेव सूरि के दिाप्य थे। आपने पाक्षिक सप्तति नामक प्रन्थ पर सुख प्रवेधिनी मामक टीका रची, जिसमें आपको बज़सेन गणि से भी बहुत मदद मिली थी।

#### श्रासङ्

आप जैन साहित्य के महास् किंव और ध्रावक थे। आप ध्रीमाल वैश के कहुक राजा के पुत्र थे।

वक्त राजा की जैन दर्शन में पूर्व ध्रद्धा थी। आपने जैन सिद्धान्त का यहुत गम्भीर अध्ययन किया था।

आप "किंव सभा ग्रंगार" नामक उपाधि से विभूषित थे। इसके अतिरिक्त आपने कालिदास, मेघरूत

पर और अनेक जैन स्तोत्रों पर टीकाएँ रचीं। आपने उपदेश कंदली नामक एक प्रंथ भी बनाया।

आपका "वाल सरस्वतीं" नामक प्रज्याति पाये हुये विद्धान पुत्र का तरुणावरथा में देहान्त हो गया था।

इससे आप पर शोक का बहुत जोतें का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे समय में श्री अभयदेव सृिर ने आपनी

धर्मोपदेश देकर साल्वना दी। उन्हीं उपदेशों को ग्रंथित वरके आपने विवेक मंजरी नामक ग्रंथ

प्रकाशित किया।

# वालचन्द्रसूरि

आप संस्कृत साहित्य के महान् कवि थे। आपने वसन्त विलास नामक एक यहा ही मधुर कान्य रचा। इस कान्य का रचना काल सवत् १२७७ से ८० के मध्य तक अनुमान किया जाता है। इपके पहिले आपने आदि जिनेश्वर नामक स्तोध भी रचा था।

# <sup>१</sup> अमरचन्द्रसूरि

आप संस्कृत साहित्य के बढ़े ही नामांकित विद्वान् थे। आप के ग्रंथों की कीर्ति न देवछ जैन समाज में वरन् ब्राह्मण समाज में भी फेली हुई थी। ब्राह्मणों में उनके वालभारत और किन कल्पलता बंध विशेष प्रख्यात् हैं। आए ने किंद करूप लता पर किंदि शिक्षा" नाम की टीका भी रची । इसके भतिरिक आपने छंदो स्तनावली, काव्य दृश्य लता परिवल, अलंकार प्रबोध, स्याद्वाद् समुज्वय, पद्मानंद काव्य आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे । आप के पद्मानंद काव्य में २४ तीयङ्करों का चरित्र अंकित किया गया है। इसी से उसका दूसरा नाम जिनचरित्र भी है।

अमरचन्द्रसूरि बड़े मेघावी और प्रतिभावान कवि थे। वक्तुपाछ जैसे महान् पुरुप उनके पैरी में सिर झकाते थे। राजा विसलदेव भी उन्हें बहुत मानते थे।

## जयासिंहसूरि

आप वीरस्ति के शिष्य और मर्डोच के मुनि सुबत स्वामी के मन्दिर के आचार्य थे। एक समय मंत्री तेजपाल यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पहुँचे। तब उक्त स्रिजी ने एक काव्य के द्वारा आप को स्तुति की और उक्त मंत्री महोदय से सोने का ध्वजा दुँउ चढ़ाने का आग्रह किया । मंत्री तेजपाठ ने स्रिजी के इस आवह को स्त्रीकार किया और उन्होंने मन्दिर पर सोने का ध्वजा ढंड चढ़ा दिया । इस पर स्रिजी ने वस्तुपाछ तेजपाल नामक दोनों भाइयों की प्रशंसा में एक सुंदर प्रशस्ति काव्य रचा, और उसे उक्त मन्दिर की भींत में खुदवा दिया । इस कान्य में मूछराज से वीरधवल राजा तक की वैशावली तक का प्रेतिहासिक वर्णन दिया गया है। इसके सिवाय आपने हम्मीरमद मर्दन काव्य नामक, एक नाटक ग्रंथ रचा । यह एक ऐतिहासिक नाटक हैं और इसमें वस्तुपाल तेजपाल द्वारा मुसलमानों के आक्रमणों को विफल किये जाने का मधुर वर्णन है। इस नाटक की ताद्यत्र पर लिखी हुई सबत् १२८६ की एक श्रति मिछी है ।

## उदयप्रभुसूरि

आप वस्तुपाछ के गुरू तथा विजयसेनस्रि के शिष्य थे। आप को वस्तुपाछ ने स्रिपद से अलंकृत किया था। आपने सुकृति कल्लोलिनी नामक प्रशस्ति काष्य की रचना की, जिस में वस्तुपाल तेजपाल के थार्मिक कार्यों और यहा का गुणासुवाद किया गया है। संवत् १२७८ में जब वस्तुपाल ने शहुंजय की

# 'देवसुन्दरसूरि

आप बढ़े योगाभ्यासी और मंत्र तंत्रों के ज्ञाता थे। निमित्त ज्ञास्त्र के भी आप पारगासी विद्वान थे। कुछ राजाओं पर भी आपका प्रभाव था। संवत् १४२० में आप को स्रिपद प्राप्त हुआ।आप के चार शिष्य थे।

## सोमसुन्दरसूरि

आप उपरोक्त देवसुन्दरस्रि के शिष्य थे। आप के कोई हाईसी शिष्य थे। कहा जाता है कि एक समय किसी देवी मनुष्य ने आप का वस करने के लिये कुछ आदिमियों को लालन देकर के भेजा। जन ने लीय आप को मारने के उदेश्य से आप के पास पहुँचें तब आप की परम शांतिमय सुद्रा को देख कर बहुत विसिन्त हुए और मन में विचार करने लगे कि शहिंसा और शांति के परमाणु बरसाने वाले इस परम शोगिराज को मार कर हम किस भन्न में छूँगे। यह विचार कर ने आचार्य श्री के पैरों पड़ कर क्षमान प्रार्थना करने लगे। श्री सोमसुन्दरजी महाराज बहुत प्रभावशासी संधु थे। आप संबत् १४५० में विद्यमान थे।

# मुनिसुन्दरसूरि

आप श्री सोमसुन्दरस्ि के पाट पर विराजमान हुए । आप महान् विद्वान् थे । संवत् १४०४ में आप को आचार्यं का पदवी मिछी । उपदेश रत्नाकर, अध्यातम कर्याह्न आदि कई ग्रंथ आप की अगाध विद्वता के परिचायक हैं । आप सरस्वती की उपाधि से भी विभूषित थें । गुजरात का सुळतान सुजफ्करखान आपको बहुत मानता था । उसने भी आप को कई सम्मानपूर्वं के उपाधियाँ प्रदान की थी । आप के लिये यह कहा जाता है कि आर नित्य प्रति १००० शकोक कंडस्य कर छेते थे । आपके उपदेश से कई राजाओं ने अहिंसा धर्म को स्वीकार किया था । बहुनगर के देवराजशाह नामक श्रायक ने कोई रैर०००) खर्च करके आप को स्विपद प्राप्त होने के उपरुक्ष में महोरसव किया था ।

# रत्नशेखरसूरि

भाप मुनि सुन्दरस्रि के शिष्य थे। आप भी महान् विद्वान और प्रतिभाशाली साधु थे। आप ने श्राद्वप्रतिक्रमण वृत्ति, श्राद्धविधि स्त्र वृत्ति छघुक्षेत्र समास तथा आचार प्रदीप आदि कई ग्रंथ रचे थे।

#### मासवाल-जाति का इतिहास

आपकी विद्वता देख कर खम्मात के तत्कालीन राजा ने आप को 'बाल सरस्वती' की उपाधि प्रदान की थी। आपके समय में वि॰ संवत् १५०८ में स्थान ब्वासी मत की उत्पत्ति हुई जिसका वर्णन इम आहे किसी अध्याय में करेंगे।

## हेमविमलसूरि

आप भी बढ़े विद्वान जैनी साधु थे। आपके समय में जैन साधुओं का आचार शिथित हो गया था। पर आप के उपदेश से बहुत से साधुओं ने शुद्ध मुनि मत को फिर से स्वीकार किया।

#### **भागुन्दाविमलसूरि**

आप श्री हेम विमलस्ति के शिष्य थे। आप ने स्थान २ पर उपदेश देकर शुद्ध जैन धर्म का प्रचार किया। आप ने त्योसिंह नामक एक महान् धनवान को जैन धर्म में दीक्षित किया। सोमग्र स्तिजी ने जल की तंयी के कारण जैसलमेर आदि स्थानों में साधुओं का विहार करना बन्द कर दिया था। सांपने उसे फिर शुरू करवा दिया। आप के बाद महोपाध्याय श्री विद्यासागरगंथी आदि जैन सुनि हुए। जिनके समय में कोई विशेष घटना म हुई।

### हरिविजयसूरि

मध्ययुगं के जैनाचार्यों में श्री हीरविजयस्ति का आसन अत्यन्त ऊँचा है। आप असाधारण प्रतिमात्ताकों, अपूर्व विद्वान और अपने समय के अदितीय किंव थे। अपने समय में आप की कीर्ति सारे भारतवर्ष में फैंड रही थी। आप के अजैकिक तेज और अगाध पाण्डित्य का प्रभाव न केवड खेनों पर वरन् सुगड सम्राट तक पर पड़ा था। आपकी तैजस्विता से सत्काळीन सुगढ सम्राट चकाचौंध हो गये थे।

इस अलौकिक महापुरुष का जन्म पारुणपुर के कुँश नामक ओसवाल के यहाँ पर संवत् १५८६ में हुआ था। आपकी माता का नाम नाधीवाई था। जब आप तेरह वर्ष के थे नव आप के माता पिता का देहान्त हो गया था। \* एक समय आप पहन में अपनी बहन के यहाँ गये हुए थे कि तपाच्छ के मुनि विजयदानसूरि के उपदेश से आपने संसार ध्यागने का निश्चय किया। इस पर आपकी बहन ने आप

जगहराह काव्य में लिखा है कि इनके माता पिता इनके दोचा लेने तक विद्यमान थे। दीवा के समय
 आप सकुद्धन्व पाटण में थे। आपने अपने माता पिता की आज्ञा से दीचा ली।

हो बहुत समझाया और आप से संवार में रहते हुए धर्म पाळन का अनुरोध किया। पर आप अपमें तिर्वय से तिल भर भी न हिंगे और आपने संवद १५९६ में उक्त स्रिजी के पास से दीक्षा लो। मुनि हरिहर्षजी से आपने समझ साहित्य का अध्ययन किया। इसके वाद आप गुरू की आज्ञा लेकर धर्म-सागर नामक एक मुनि के साथ दिलग के देविगरी नामक एक स्थान में नैयायिक झ.सण के पास न्याय जास्त्र का अध्ययन करने के लिये गये। वहाँ पर आपने तर्क परिभाषा, मितमापिणी, दापघर, मिणकण्ड, प्रशास्त्रपद भाष्य, वर्दमान, वर्दमानेन्द्र, किरणावली आदि अनेक ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आपने अपने पंडितजी को अच्छा पारितोपिक दिखनाया। इसके बाद आपने ध्याकरण, ज्योतिष, सामुद्रिक और रधुवंशी आदि कार्व्यों में पारदिशिता प्राप्त की। आप के सारे अध्ययन का सर्व जैन संव तथा सेठ देवसी और उनकी पत्नी देती थी। जब आप विद्याध्ययन कर सं० १६०० में अपने गुरू के पास नदूलाई (नारदेपुर) नामक स्थान पर पहुँचे तथ आपको उन्होंने पंडित की पद्मी प्रदान की। इसके एक वर्ष याद संवत् १६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद से विभूषित किया। इसके दो वर्ष बाद अधंद संवत् १६०८ में आप के गुरू ने आप आचार्य की उच्च दपाधि से विभूषित किया। इस समय व्याराज के जैन मंत्री चांगा सिंधी ने बद्दा भारी बरसव किया। यह धांगा राणपुर के सुप्रसिद्ध मन्दिर यनवाने वाले सिंचवी धरनाक का वंशज्ञ था। इस समय सिरोही के सक्तालीन नरेश ने अपने राज्य में हिंसा बन्द कादी।

इसके बाद दोनों आचार्य देव पाटण गये और वहाँ के सुवेदार शेरखाँ के सचिव समर्थ भंद्र साळी ने आपके सन्मान में गण्डानुता महोत्सव किया। यहाँ से आप स्रत और वहाँ से वरदी नामक गाँव में गये। इस ग्राम में संवत् १६२१ में श्री विजयदानसूरि का स्वर्गवास ही गया। इससे हीर विजयस्ति तपेगच्छ नायक हो गये। संवत् १६२८ में आप विहार करते हुए अहमदायाद पदारे और वहाँ आपने विजयसेन मुनि को आचार्य पद प्रदान किया। यहीं छंका गच्छ के मेगजी कवि ने मृशिंनिपेयक गच्छ त्याग कर अपने तीय साधुओं सहित हीर विजयस्ति का शिव्यत्व प्रहण किया और उन्होंने अपना नाम उद्योतिवजय रक्खा। इस बात का उत्सव सम्राट अकवर के राजमान्य स्थानसिंह नामक ओसवाल सज्जन ने किया। ये स्थानसिंह इस समय सम्राट अकवर के साथ आगरे से गुजरात आये थे।

धीरे २ हीरविजयसूरि के अलैकिक तेज की बात सारे देश में फैल गई । उनकी कीर्ति की गाथा तत्कालीन सम्राट अकवर के कार्नी तक पहुँची । कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट अकवर ने इस महा अलैकिक पुरुष के दर्शन करने का निश्चय किया । सम्राट ने अपने गुजरात के सूबे साहित सान को फरमान भेजा कि वे बड़ी नम्नता और अद्वय के साथ श्री हीरविजयसूरिजी से यह प्रार्थना करें कि

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

वे सम्राट के निकट पथार कर उन्हें दर्शन दें। इस पर गुजरात के सूबे साहिवसान ने अहमदाबाद के सास सास श्रावकों को बुख्याया और उनते सम्राट अकबर के फरमान की बात कही। इस पर उक्त भावक-राण श्राचार्यांनी के पास उपस्थित हुए और बढ़े विनीतभाव से सम्राट के निवेदन की बात उनसे निवेदन की ।

भाचार्थं हीरविजयस्रि यहे दूरदर्शों थे। उन्होंने सम्राट् अक्सर वैसे महान् पुरप से उपदेश देने में जैन धर्म का गौरव समझा और वे सम्राट् से मिटने के टिये खाना हो गये।

क्षाचार्यंवर विहार करते हुए मही नदी उत्तर कर अहमदाबाद पहुँचे। सिताबकान वे आपको अत्यन्त आदर के साथ बुलाया और अकवर के फर्मान का आपके सन्मुख िक किया। उसरे यह भी कहा कि द्रवर, रघ, हाथी, अरव, पालकी सादि सब आपके छिये तैयार हैं। जो नाप आहा करें वर में करने के लिये प्रस्कृत हैं। इस पर आवार्य्य देव ने जवाद दिया कि जैन साधु का आदर्श संसार भे तमाम वन्तुओं से मोह हटा कर वीतरान होकर आत्मक्रन्याण करना है। उन्हें सांसारिक वैभव से कोई सते कार नहीं इस वात का उक्त स्वेदार पर बहुत लसर पड़ा। इसके वाद स्रोहवर भी हारविवयबी अकरा है पास जाने के लिए फतहपुर सीकरी को रवाना हो गये । क्योंकि इस समय अक्बर का मुकाम पहीं पर बा इस विहार में आपके साथ वादशाह के कुछ दून भी थे। चीसलपुर, महिसाजा, पाटन, दरही, तिरापुर भादि कई स्थानों में विहार करते हुए नाप सरोतरा नामक गाँव में जाये ! वहाँ भीटों के मुलिया सर दार अर्जुन ने आपसे उपदेश ग्रहण किया और उसने अपने सब भील साधियों में निहंसा वर्म का प्रचार किया । इस त्यान में पर्शुपण करने के बाद आए आबू पर वहाँ के सुप्रसिद्ध सन्दिर के दर्शन करने के लिये पघारे । वहाँ से आप शिवपुरी (सिरोही) आये । आहमे अकवरी के प्रथम भाग में लिखा है कि वर्ष के राजा सुरभाग ने आपका बढ़े धूमधान के साथ स्त्रागत किया। जगद्गुरु कान्य भी इस बात की पुरि करता है। वहाँ से आप साददी पघारे और राजकपुर की यात्रा कर मेहता चले आये! नेहता पर उस समय मुसल्मानों का अधिकार था। वहाँ के स्तादिल सुलतान ने आएका बढ़ा आदरातिष्य किया। इसके बाद आप फलीही पादर्शनाथ के दर्शन करने के लिये शये । इस स्थान पर आपको विमल्हर्ष उपाध्याद नामक सज्जन मिले जिन्हें आपके पास सल्लाट् अकथर ने भेजा था।

विमलहर्ष ने क्षीट कर वादशाह अकबर से स्विती के प्रयाण का समाचार निवेदन क्षिता ! इस पर वादशाह की लाज़ा से स्थानसिंह आदि सज्जनों ने बढ़े समारोह के साथ स्विती का स्वागत किया और ठाठ वाठ के साथ उन्हें फतेहतुर सीकरी ले गये। आचार्य्य श्री संवत् : ६३९ के जेठ वहीं !३ को फतहपुरसीकरी में जगनमल कञ्चुआ के महल में ठहराये गये । जगनमल कछुआ तत्कालीन जयपुर नरेश भारमल के छोटे भाई थे ।

इस अलैकिक महापुरुष के तेज से सम्राट् अकवर बहुत ही प्रमावान्वित हुए । आचार्यंवर ने अपने आस्मिक प्रकाश से सम्राट् अकवर के हृदय को प्रकाशित कर दिया । शर्मुंजय के आदिनाथ मंदिर पर लगी हुई संवत् १६५० की प्रशस्ति में लिखा है कि आचार्यंवर के संसर्ग से सम्राट् का अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्होंने लोक प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से प्रजा के कर माफ कर दिये और बहुत से पश्चियों तथा कैदियों को बन्दीखाने से मुक्त किया । इन्होंने सरस्वती के गृह के समान एक महान् पुस्तकालय का उद्घाटन क्या । इस प्रकार अकवर ने और भी कई परीपकारी कार्य किये ।

सम्राट् अक्यर के दरवार में बढ़े २ उत्कृष्ट विद्वान् रहते थे। शेख अयुल्फजल सरीखें अपूर्व विद्वान् उनके दरवार की शोभा को बढ़ाते थे। कहना न होगा कि अयुल्फजल और स्टिजी के बीच में बढ़ी ही मधुर धार्मिक चर्चा हुई और अवुल्फजल आपके अगाध ज्ञान से बढ़े प्रभावित हुए। इसके बाद अक्यर ने अपने शाही दरवार में सूरिजी को निमन्त्रित किया। जब स्ट्राजी दरवार में पहुँचे तब सम्राट् अक्यर को यह मालम हुआ कि स्रीहरवर गंधार से ठेड सीकरी तक पैदल आये हैं, और जैन मुनि अपने आचार के लिये पैदल ही विद्वार करते हैं, तथा शुद्धाहार और बिहार द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं और तपस्या के द्वारा रागद्देव को जीत कर सकल विश्व के सभी जीवों के प्रति विश्वद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं, तब उनके आश्रय्य का पार न रहा। इसके बाद आचार्य्य देव ने उक्त दरवार में संसार और लक्ष्मी की अस्थिरता, देव गुरु धर्म का स्वरूप, मुनिजनों के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिगृह आदि पाँच व्रतों का घहुत ही प्रमावशाली उंग से विचेचन किया। अक्यर और उसके विद्व न दरवारी लोग स्टिजी के क्याएशन से जत्यन्त ही विस्मित हुए। सहनंतर अक्यर ने उन्हें अपने जन्मग्रह का फल बतलाने के लिये कहा पर स्टिजी ने सर से जवाब दिया कि मोक्ष पंत्र के अनुयायी हन बातों की और ध्यान भी नहीं देते।

इसके बाद श्री हीरविजयस्रिजी नाव द्वारा यसुना पार कर आगरे के पास के शौरीपुर के तीर्थ स्मान में गये और वहाँ दो प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कर आगरे चले आये। आगरे में आपने श्री चिंतामणि पार्श्वनाय की प्रतिष्ठा की। तदनन्तर शेख अञ्चलफाल के निमन्त्रण पर आप फतहपुर सीकरी के लिये प्रस्थान कर गये।

• फतहपुरसीकरी पहुँचने पर सम्राट अकबर ने आपका बढ़ा भारी स्थागत किया। सम्राट् ने भाषसे हाथी, घोदे कादि की भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। पर आपने सम्राट् को साफ शब्दों में उत्तर दिया कि जैन मुनि निस्पृह होते हैं। वे संसार के बढ़े से यद वैभन की तनिक भी परवाह नहीं करते। इस पर फिर सम्राट् ने निवेदन किया कि आप कुछ भेंट तो स्वीकार कोलिये। तह आधार्म देव ने कहा कि आप कैदियों को चन्चन मुक्त कीलिये और पींजरे के पिश्तयों को छोड़ दीजिये। इसके भितिरिक्त पर्युषण के आठ दिनों में अपने साम्राध्य में हिंसा चन्द कर दीजिये। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट ने कैदियों को मुक्त किया, पींजरे से पक्षी छोड़े गये और कई तालावों में, सरोवरों में मच्छी म मारने के आदेश किये गये। इसी त्तमय अर्थाव् संवत् १६४० मे आचार्यवर श्री हीरविजयसृति आवशुह की उच उपाधि से विभूपित किये गये।

इसके बाद थानींसह ने आप के द्वारा कई जैन विक्यों की प्रतिष्ठा करवाई । इसी समय आप के अपने शिष्य शांतिचन्द्र को उपाध्याय का पद प्रदान किया। जौहरी दुर्जनमल ओसवाल ने आवार्ष श्री से कई जैन विक्यों की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार बहुत से धार्मिक कार्यों के कारण संवद १६६० में आप को फतहपुर सीकरी ही में चातुर्मास करना पदा। इस चातुर्मास के बाद आप बावन गज करवमनाथजी की यात्रा के लिये पधारे। संवत् १६६२ में आप ने आगरा में चातुर्मास किया। इसके बाद गुजरात से विजयसेनसूरि अदि सुनि संघ का आप को निर्माश्रण मिला। आप सम्राट के पास अपने शिष्य शांतिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ कर गुजरात के लिए रवाना हुए। शांतिचन्द्रजी ने भी बादशाह पर बहुत अच्छा धार्मिक प्रभाव खाला और छई मद्य माँस के सक्षकों के छोर खान पान को भी छुड़वाय।

शाचार्य श्री हीरविजयसूरि बिहार करते हुए नागौर पहुँचे । यहाँ पर संमद १६४६ में आप ने चातुमांस किया । यहाँ के तत्कार्शन राजा जगमाल के विणक मन्त्री मेहाजल ने आप की बड़ी सेवा की । इस समय अनेक देशों से अनेक धार्मिक संघ आचार्य श्री के दर्शनों के लिये आये । जयपुर राज्य के वैराट नगर से वहाँ के अधिकारी इन्द्रराज का आप को निमन्त्रण मिला जहाँ आप ने अपने शिष्य उपा ज्याय कल्याणविजयजी को प्रतिष्ठा करवाने के लिये भेजा । इसके बाद आप आबू यात्रा के लिये गये । वहाँ तत्कालीन सिरोही नरेश ने सिरोही में चातुर्मास करने का आप से बढ़ा आप्रह किया । उक्त राजा ने यह भी प्रार्थना की कि आर आचार्य्य श्री मेरे राज्य में चातुर्मास करेंगे तो में प्रजा के बहुत से टेक्स माफ कर प्रजा के कहों का निवारण कल्यांग और सारे राज्य में जीव हिंसा न करने का आदेश निकालूंगा । इस पर संबद् १६४३ में हीरविजयसूरि ने वहाँ पर चौमासा किया । श्री वृपभदास कृत 'हीरविजयसूरिवास, नामक प्रन्थ से पता लगता है कि उक्त राजा ने अपने वचन का बरावर पालन किया ।

हीरविजयस्रि विहार करते र गुजरात के पाटन नगर में पहुँचे और संवत् १६४५ में आप वे वहाँ पर चातुर्मास किया। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि हीरविजयस्रि अपने शिष्य शांतिचन्द हमाज्याय को बादशाह के पास छोड़ आये थे। वहाँ आप बादशाह को 'कृपा रस कोष' मामक काव्य सुनाते थे। शान्तिचन्द्रजी को आचार्य्य देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भाजुचन्द्रविद्वद् गामक पृक सज्जन को बादशाह के पास रख कर बादशाह से आचार्य्य श्री के पास जाने की अनुमति मांगी। बादशाह ने प्रि के पास मेंट के रूप में स्त्रमुद्रांकित एक फर्मान भेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर लगने बाले अजिया नामक कर की माफी का आदेश था। इसके अतिरिक्त पर्युपण आदि बहुत से बड़े दिनों में हिंसा न करने का भी उसमें आदेश था। हीरविजयस्ति के आग्रह से साल भर में कई पवित्र दिनों के उपछक्ष में बादशाह ने जीव हिंसा को बिलकुल बन्द कर दिया था। सुमल्यात इतिहास वेता वदौनी लिखता है:---

"In these days (991-1583 A. D.) new orders were given. The killing of animals on certain days was forbidden, as on sundays because this day is sacred to the sun during the first 18 days of the month of Farwardin, the whole month of abein (the month in which His majesty was born) and several other days to please the Hindoos. This order was extended over the whole realm and capital punishment was inflicted on every one who acted against the command."

कहने का अर्थ यह है कि आचार्य्य हीरविजयस्दि ने सम्राट् अकबर पर अपने अलैकिक आत्मतेज का इतना दिग्य प्रकाश डाला था कि सम्राट् अकबर ने सुसलमान होते हुए भी जीव हिंसा-निपेध के लिये कई आदेश प्रसारित किये थे \*।

श्री होरविजयस्रि पाटन में चार्तुमास कर पाळीताना के लिये स्वाना हुए और आप यथा समय वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पाटन, अहमदाबाद, एस्मात, मालवा, लाहौर, मारवाद, स्रत, बीजापुर आदि अनेक स्थानों से लगमग दोसों संब आये जिनमें लाखों यात्री थे। संवत् १६५० की चंत्र सुदी प्लिमा को वहाँ बढ़ा भारी उत्सव हुआ। सेठ मूलाशाह, सेठ तेजपाल और सेठ रामजी तथा सेठ जस्सु उक्कर आदि धनिकों हारा बनाये गये उन्नत जैन मन्दिरों की आपने बढ़े समारोह के साथ प्रतिष्ठा की। वहाँ से आप जना नामक स्थान में पचारे और वहाँ पर चातुर्मास किया। यहाँ तत्कालीन गुजरात का सूबा आजमलाँ, आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने आपको २००० स्वर्ण मुदाएँ (सोने की मुहरें) भेंट की। इन

इस सम्बन्ध की श्रिपेक जानकारी के लिये हम सुप्रस्थात मुनि विचाविजयकी कृत 'म्रीश्रर अने सम्प्राट्'
नामक श्रंप पड़ने के लिए अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं। इस अन्य का हिस्टी अनुवाद मी हो गया है जिसका
नाम सुरोधर और सजाट् है।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

खर्ण मुद्राओं को आचार्त्य श्री ने अस्तीशार कर दिया। इसी समय जाननगर के तकार्शन जाम साहब के साथ उनके मन्त्री अवती मंसाली लगा पहुँचे और उन्होंने आचार्त्य देव की लंग प्ता दाई होर सर्व सुद्रा से की। इसी समय आचार्त्य देव ने लगा के अधिकारी खानमहत्मद से हिंसा लुड़ाई। संतर १६५२ के वैसाल नास में आपने लगा ने एक मन्द्रिन की प्रतिष्टा की और इसी साल के माद्रश सुद्री 11 गुरुवार के दिन आपका स्वर्गवास हो गया।

आवार्य्य वर होरविजयन्ति का संक्षिप्त परिचय हम अपर दे शुके हैं। जैन इतिहान के ग्रा आपके महान् कार्यों का उल्लेख बड़े अभिमान और गौरव के साथ करेंगे। अपने भगवान नहांतर स्वामी के अहिंसा सिदान्त की सारे हिन्दुस्थान में दुन्दुनी यजाई। तत्काठीन सुगठ सम्राद् अक्ष्यर तका भारत के कई राजा महाराजा और दिग्यज विहान आपके अठीकिक तेज के आगे सिर झकाते थे। आप एक सछौकिक विभूति थे और उस समय आपने अपने आजिक प्रकाश से सारे भारतवर्ष को आलेकित किया था। अञ्चलकाल आदि कई सुसल्यान देखकों ने भी आपको अपने अन्यों में बढ़ी प्रशंसा की है।

# विनचन्द्रसूरि

अाप भी जैन श्वेताम्यर सम्प्रदान के एक वहे प्रत्यात आचार्य हो गये हैं। आप देन सार्की के वहे प्रवाप्त पंदित थे। एक समय सम्राट अकदर ने मेहता करमजन्य से पूछा कि इस समय जैन हाल का सबसे बढ़ा पण्डित कीन है। तब करमजन्य जी ने आचार्य जिनवन्य स्थिर वा नाम बठलाया था। इस समय कर स्थिती गुजरात के जम्भात नगर में थे। उन्हें सम्राट की और से निर्मात्रित किया गया। इस पर लाग बादशाह की मुखाकान के छिये खाना हो गये। अहमदाबाट, सिरोही होते हुए आप वादौर पर लाग बादशाह की मुखाकान के छिये खाना हो गये। अहमदाबाट, सिरोही होते हुए आप वादौर पहुँचे और वहाँ पर आप ने चातुर्मास किया। वहाँ से मगसर मास में विहार कर मेट्ना, नागौर, श्रीका नेर, राजळहेसर, मालसर, रिणपुर, सरसा लादि स्थानों में होते हुए फाल्युन सुदी १२ को बाग खाँग पहुँचे। उस समय सम्राट अकदर लाशौर में थे और उन्होंने लाचार्य थ्री का बड़ा सन्नान किया। सम्राट के लाग्रह से लाग ने लाहौर में चातुर्मास किया। इस वक्त जयसोम, रन्निकान, गुणदिनय और समयसुन्दर आदि जैन सुनि लाग के साथ थे।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिनवन्द्रस्ति ने बादगाह अक्रवर पर बढ़ा ही अच्छा प्रभाव बांछा। स्तिजो ने सन्नाट से कहा कि द्वारिका में बैन और जैनेतर मंदिरों को नौरंगार्कों ने नष्ट कर दिसा है, आप उनकी रक्षा कीजिये। इस पर सन्नाट अक्रवर ने जवांव दिया कि "श्रापुंजय आदि सब जैनतीर्थ में मंत्री करमवन्द्र के सुपुर्व कर दूँगा तथा में सम्मंबंधी फर्मान अपनी निज्ञी सुद्रा से गुजरात के हार्किन नरंगीलाँ के पास भेज देता हूँ। आप निश्चिन्त रहिये, अब बाहुंजय की भठी प्रकार रक्षा हो जायगी।"

जब सम्राट् अकवर काश्मीर जाने की तयारी करने छगे तब आप ने करमचन्द मंत्री द्वारा जिन-चन्द्रसूरिजी को अपने पास बुळवाया और उन से "धमँछाम" छिया। इसी समय उक्त सूरिजी को प्रसन्न करने के छिये सम्राट् ने अपने सारे साम्राज्य में सात दिन तक जीव हिंसा न करने के फरमान जारी किये। इन फरमानों की नकछें हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के १९१२ के जून मास के अंक में प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उनका भछी प्रकार अमछ दरामद हुआ।

कहने का अर्थ यह है कि जिनचन्द्रस्ति ने भी अपनी प्रखर प्रतिमा का प्रकाश सम्राट अकवर पर डाखा था। सम्राट अकवर ने आप को "वुग प्रधान" की पदनी से निस्पृषित निया और उनके शिष्य मानसिंह को जाचार्य पद प्रदान किया। इसी समय फिर मंत्री करमचन्द की विनती से सम्राट ने कुछ दिनों तक जीव हिंसा न करने की सारे साम्राज्य में घोषणा की। इसके अतिरिक्त सम्राट ने खरमात के समुद्र में पुक वर्ष तक हिंसा न करने का फरमान भेजा।

संवत् १६६९ में सम्राट जहाँगीर ने यह हुक्म दिया कि सब धर्मों के साधुओं को देश निकाला दे दिया जाय । इससे जैन मुनि मण्डल में बढ़ा भय छा गया। यह बात सुन कर जिनचन्द्रस्रिजी पाटन से आगरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर उक्त हुकुम रह करवा दिया।

### मनि शान्तिचन्द्र

आप हरिविजयस्रि के शिष्य थे। आपने स्म्राट् अकवर की प्रशंसा में कृपा रस कोष नाम का कान्य रचा। आपका भी वादशाह अकवर पर अच्छा प्रभाव था। आपने उनके द्वारा जीव द्या, जित्या कर को माफी आदि अनेक संस्कृत्य करवाये। यह वाती शान्तिचन्द्रजी के शिष्य लालचन्द्रजी की प्रशस्ति में स्पष्टतः लिखी हुई है।

सुनि शान्तिचन्द्रजी बढ़े विद्वान और शास्त्रार्थं इश्वाल थे। संबद् १६३३ में ईडरगढ़ के महा-राज श्री नारायण की समा में आपने वहाँ के दिगम्बर सहारक वादिसूषण से शास्त्रार्थं कर उन्हें परास्त किया था। वांगड़ देश के धारशील नगर में वहाँ के राजा के सामने आपने गुणचन्द्र नामक दिगम्बरा-चार्व्यं को शास्त्रार्थ में पराजय किया था। आप शतावधानी भी थे। इससे सन्त्राट् और राजा महा-राजाओं पर आप का वड़ा प्रभाव था।

#### भोसवाळ गाति का इतिहास

### मुनि भानु चन्द्र

आपका भी सम्राट् अकचर पर चढ़ा प्रभाव था। आप उन्हें हर रविवार को 'स्थं-सहस्र-नाम' सुनाते थे। सुप्रव्यात हतिहास वेता घदौनी लिखता है कि माह्मणों की तरह सम्राट् अकबर प्रातः कात में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा रह कर सृज्यं की आराधना करता था और वह संस्कृत ही में स्थं-सहस्र-नाम भी सुना करता था।

#### मुनिसिद्धचन्द्र

आप मुनि मानुचन्द्रजी के शिष्य थे। आपसे भी सम्राट् अक्षर बहे प्रसन्त थे। क्ष्युंजर सीर्थ में नये मन्दिर बनवाने की वादशाह की ओर है जो निपेधान्ना थी उसे आपने मंस्स करवाना। सिद्धिचन्द्रजी फारसी भाषा के भी बढ़े विद्वान थे। सम्राट ने आप को 'सुन्ना फहेम' को पदवी प्रदान भी थी। एक समय अकवर ने बढ़े स्तेह से आपका हाथ पकड़ कर कहा कि मैं आपको ५००० घोषे झ मन्सव और जागीर देता हूँ, इसे आप स्त्रीकार कर साधुवेष का परित्याग कीजिये। पर यह बात सिदिर चन्द्रजी ने स्त्रीकार न की। इससे वादशाह और भी अधिक प्रभावित हुए। इस बृतान्त को स्तर्व सिद्धिचन्द्रजी ने अपनी कादम्बरी की टीका में लिखा है।

#### विजयसेन

भाप भी बद्दे प्रभावशाली जैन मुनि थे ! विजय प्रशस्ति नामक प्रन्थ में लिखा है कि आपने स्तत में चिंतामणि मिश्र आदि पंडितों की सभा के समक्ष भूपण नामक दिगम्बरावार्य को सामार्थ में निरूत्तर किया था । अहमदावाद के तत्कालीन सूचे खानखाने को अपने उपदेशामृत से बहुत प्रसार किया था । आप यह विद्वान ये और आप की विद्वाता का पुक प्रमाण यह है कि आपने योग शास के प्रथम क्लोक के कोई ७०० अर्थ किये थे । विजय प्रशस्ति कान्य में लिखा है कि श्री विजयसेनजी ने कावी, गंचार, अहमदावाद, खम्मात, पाटन आदि स्थानों में लगभग चार लाख जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की । इस के अतिरिक्त आप के उपदेश से तार्गा, शंवरवर, सिद्धाचल, पंचासर, राणपुर, आरासण और बीजापुर आदि स्थानों के मंदिरों के पुनकदार किये गये।

# विजयदेवसूरि

आप उपरोक्त विजयसेनस्रि के पष्टघर शिष्य थे। संवत् १९०४ में सम्राट बहाँगीर ने माँडव-गढ़ स्थान में आपकी तपश्चव्यों से मुख्य हो कर आपको 'जहाँगिरी महातपा' नामक उपाधि से विभूषित किया। आप बदे तेजस्त्री और तपस्त्री थे।

#### <del>म्रानन्द्घनजी</del>

तैन साहित्य के इतिहास में आनन्द्यनची का नाम प्रखर खूर्य्य की तरह प्रकाशमान हो रहा है। आप अध्यास्म शास्त्र के पारगामी और अनुभवी विद्वान थे। आत्मा के गृद से गृद प्रदेशों में आप रमण करते थे। श्वेताम्बर जैन समाज के अत्यन्त प्रभावशाली साधुओं में से आप थे। आप के बनाये हुए पद अध्यात्म शास्त्र के गृद रहस्यों को प्रकट करते हैं। भव्य जनों के लिये मोक्ष का मार्ग आपने रेखांकित किया है। आपके दो ग्रंथ बहुत मशहूर हैं जिन के नाम आनन्द्यनचौवीसी और आनन्द्यन बहोत्तरी है। ये ग्रन्थ मिश्र हिन्दी गुजराती में हैं। ये मार्मिक शास्त्रदृष्टि और अनुभव योग से करे हैं। हनमें अध्यात्मिक रूपक, अन्तर्ज्योति का आविर्माव, प्रेरणामय भावना और भक्ति का उल्लास आदि अध्या-मिक विषयों का बहुत ही मार्मिकता से विवेचन किया है।

#### यशोविजयजी

आप हेमचन्द्राचार्य्य के बाद बढ़े ही प्रतिभावान और कीर्तिवान आचार्य्य हो गये हैं। आप बढ़े नैयायिक, तर्क शिरोमणि, महान् शास्त्रज्ञ, जवरदस्त साहित्यक श्रष्टा, प्रतिभावान समन्वयकार, प्रचण्ड सुपारक तथा बढ़े दूरदर्शी आचार्य्य थे। श्री हेमचन्द्राचार्य्य के पीछे आप जैसा सर्व शास्त्र पारंगत, सूक्ष्म एष्टा और बुद्धिनिधान आचार्य्य जैन क्वेतास्वर समाज में दूसरा न हुआ। आपका संक्षिप्त जीवन आप के समकाछीन साधु कांतिविजयजी ने 'सुजश वेकी' नामक गुजराती काव्य कृति में दिया है जिसकी स्नास २ कार्य हम मीचे देते हैं।

अाप तपेगच्छ के साधु थे। आप सुप्रस्थात आचार्य्य हीरविजयस्ति के शिष्य तर्क विद्या विशाद उपाध्याय कल्याणविजयजी के शिष्य सकल शब्दालुशासन निष्णांत लाभविजयजी के शिष्य नय-विजयजी के शिष्य थे। आपका जन्म संवत् १६८० के लगभग हुआ। आपने अपने गुरू नयविजयजी के पास ग्यादह वर्ष तक अध्ययन किया। आपने काशी आगरा आदि शहरों में भी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। आपने न्याय, योग, अध्यात्म, दर्शन, धर्मनीति, धर्मसिद्धान्त, कथाचरित्र आदि अनेक विषयों पर कई प्रन्थ लिखे। आपके प्रंयों में अध्यात्म सार, देव धर्म परीक्षा, अध्यात्मी पनिषद, अध्यात्मिक मत-खण्डन सटीक, यतिलक्षण समुख्य, नयरहस्य, नय प्रदीप, नयोपदेश, जैन तक परिभाषा और दस झान बिंदु, हार्त्रिशत हार्त्रिशिका सटीक, ज्ञानसार, अस्प्रशद गतिवाद, गरू तस विनिश्चय, सामाचारी प्रकरण, आराधक विराधक चतुर्मंगी प्रकरण, प्रतिमाशतक,

पातंजल योग के चौथे मोक्ष पद पर चृत्ति, योग विशिका, हिरमद्रसूरि कृत शाल वार्ता समुज्ञण पर स्यादवाद कल्पलता नामक टीका, हिरमद्रसूरि कृत शोड़शक पर योगदीपिका नामक वृत्ति, उपदेश रहस्य सदृत्ति, न्यायालोक, महावीर स्तवन सटीक, ऊपरनाय न्याय खण्डन पद्य प्रकरण, भाषा रहस्य सटीक, तत्वार्यवृत्ति प्रथमाध्याय विवरण, वैराग्य कल्पलता, धर्मपरीक्षा सदृत्ति, चतुविशति जिन, धर्म परीक्षा सदृत्ति, परम ज्योति पंच विश्वतिका, प्रतिमा स्थापन न्याय, प्रतिमा शतक पर स्वापज्ञ, मागं परिक्षां क्षनेकांत मत न्यवस्था, समंतभद्र कृत न्यास परीक्षा पर टीका, स्याद्वाद मंजूसा, आकर, मंगलवाद, विधिवाद, वादमाला, त्रिस्थालोक, द्रव्यालोक, प्रमारहस्थ, स्याद्वाद रहस्य, वाद रहस्य, ज्ञानाणैन, कृप दृष्टीत विश्वति करण, अलंकार चूड़ामणि की टीका, छंद चूड़ामणि की टीका, काल्य प्रकाश की टीका, अध्याल विद्य, तत्वालोक विवरण, चेदांत निर्णय, वैराग्य रित, सिद्धान्त तर्क परिष्कार, सिद्धांत मंजरी टीका आदि के नाम उच्लेखनीय हैं।

उपरोक्त सुची के देखने से पाउकों को आचार्य्य श्री यशोविजयजी की अगाध विद्वता का अनुमान हो जायगा। आपकी विद्वता की छाप न केवल जैन समाज ही पर वरन् अन्य समाजों पर भी बहुत इस अंकित थी। काशी विद्वानों ने आपको 'न्याय विशादन' के पद से विभूषित किया था। उस समय आपकी कीर्ति सारे साक्षर भारत में फैली हुई थी। इस समय में भी काशी में श्री यशोविजय जैन विद्यालय आपके स्मारक रूप में बना हुआ है।

#### समयसुन्दरजी

आप साकलचन्द्रजी गणी के शिष्य थे और १६८६ में विद्यमान थे। इन्होंने "राजा तो इदत सील्य" इस बान्य के ८ लाख जुदा २ लर्थ करके ८० हजार इल्लोकों का एक प्रामाणिक ग्रंथ रचा था। इसके अलावा इन्होंने गाथा सहस्त्री विषयवाद शतक, तथा दश वैकालिक सूत्रम् आदि टीकॉएँ रची थीं।

# विजय सेन सूरि

आप होरविजयस्रि के पष्ट शिष्य थे और बहुत प्रभावशास्त्री मुनि थे। आपके शिष्य वेसहर्स भौर परमानन्द ने जहाँगीर बादशाह को जैन धर्म का महत्व वतलाकर धार्मिक लाभ के लिये कई परवाने हासिल किये थे। इसी प्रकार धर्म की और भी तरकी इनके हाथों से हुई।

### पद्मसुन्दरगणी

आप तपगच्छ की नागपुरीय शाखा के पद्म भेस के शिष्य थे। इन्होंने रायमछाभ्युद्य महा कार्य, धातु पाठ पारवेनाथ काष्य, जन्दू स्वामी कथानक वगैरा प्रन्थों की रचना की थी। इन्होंने अकवर के दरबार में धर्म विवाद में एक महा पंडित को पराजित किया था, जिससे प्रसन्न हो दर वादशाह ने हार, एक गाय व सुखासन वगैरा वस्तुएँ आपको मेंट दी थीं। ये १६६० में विद्यमान थे।

## जिनास<u>ं</u>हसूरि

आप आचार्य्य जिनराजस्रिजी के शिष्य थे। इनका जन्म १६१५ में, दीक्षा १६२६ में, स्रिपद १६०० में तथा स्वर्गवास संवद् १६७४ में हुआ। इनको संवद् १६४९ में देहली के बादशाह की ओर से बहुत सम्मान मिला। जोधपुर दरवार महाराजा स्रिसंहजी और उनके प्रधान कर्मचन्द्रजी इन्हें बहुत चाहते थे।

### जिनराजसूरि

आप खरतरगच्छ में हुए हैं और यहुत प्रतिभाशाली माने जाते थे। इन्होंने शतुंजयतीर्थं में ५०१ प्रतिमाएं स्थापित कीं।। इसके अलावा आपने नैषधीय चरित्र पर "जिनराजी" नामक टीका रची संवद १६९९ में पाटन में आपका स्वर्गवास हुआ।

#### श्रानन्दघनजी महाराज

ये प्रख्यात अध्यास ज्ञानी महाराज छगमग संवत् १६७५ में विद्यमान थे। वैराग्य तथ् । अध्यास विषय पर इन्होंने गटन पदों की रचना की थी।

### कल्यागासागरसूरि

आप अचलगच्छ के आचार्य्य धर्ममूर्ति सूरि के शिष्य थे। इन्होंने संवत् १७१६ में जामनगर के प्रमुख धनाट्य वर्द्ध मानशाह द्वारा बनवाये हुए जिनालय में जिन बिंव प्रतिष्ठित किये थे। उक्त जिनालय के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह जिनालय सूरिजी के उपदेश से ही बनाया गया था।

#### श्रोसदाल जाते का इतिहास

#### विनय विजय उपाध्याय

ये श्री यशोविजय के समकालीत और उनके बढ़े विश्वास पात्र थे। अपने समय के ये कड़े प्रतिभाशाली और नामाङ्कित विद्वान थे। हीरविजयस्ति के शिष्य कीर्तिविजयस्ति इनके गुरु थे। इन्होंने कल्पस्त्र पर ६५८० श्लोक श्री कल्प सुवीधिका नामक टीका रची। इसी प्रकार नयकर्णिका और खेक प्रकाश नामक २० हजार श्लोक की एक विशाल प्रायद अन्य की रचना की। इसी प्रकार आपने और भी कई बहुमूल्य अन्यों की रचना की।

#### श्री मेघविजय उपाध्याय

ये भी श्री हीरविजयपुरि की परन्परा में यदोविजय के समकालीन थे। न्याय, व्याकरण, साहिल, ज्योतिप और अध्याव्य विषय के ये प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने संवत् १७२७ में देवानन्दान्युद्य नामक काज्य सादकी में रचकर तैयार किया। इसका प्रत्येक दलोक महाकवि माय रिवत माय काज्य के प्रति रलोक का अन्तिम चरण लेकर प्रारम्भ किया गया है और वाद की तीन २ लाइनें उन्होंने अपनी ओर से स्वार् हैं। इस प्रंथ में सात सगे हैं। इसी प्रकार मेघडूत समस्या नामक एक १३० रलोक का काव्य भी इन्होंने वनाया है इसमें भी मेघडूत काव्य के प्रत्येक रलोक का अन्तिम चरण कायम खकर इन्होंने उसे प्रा किया है। इसी प्रकार श्री दिजय प्रमस्तिर के लीवनचरित्र की प्रकारित करने वाला एक दिनिवलय महाकान्य भी रचा है जिसमें आवार्य श्री के पूर्वाचार्य का संक्षिष्ठ वर्णन और तपागच्छ की प्रशावित ही है। इसी प्रकार इन्होंने अपने वालिननाथ चरित्र में भी अपनी काव्य प्रतिभा का पूरा चमत्कार बतलाया है। इसमें महाकवि हर्ष रचित नैपक्षीय महाकान्य के रलोक का एक २ चरण लेकर उसे अपने तीन चरणों के साथ सुर्गाभित किया है। मगर इनकी काव्य प्रतिभा का सबसे अधिक चमत्कार इनके "सप्त संपान" नामक प्रत्य में विखलाई देता है। यह काव्य गनसर्गों में विभक्त है। उसमें प्रत्येक क्लोक ऋषमदेव, क्वान्तिनाथ, भेमिनाव, पादवंताय और महावीर ये पाँच तीर्यहर तथा रामचन्द्र और ऋष्ण वासुदेव इन सात महा प्रकार के सम्बन्ध में है। इसमें का प्रत्येक कालेक इन सातों महापुरुषों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार के सम्बन्ध में है। इसमें का प्रत्येक कालेक इन सातों महापुरुषों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार के सम्बन्ध में है।

इसी प्रकार आपको पंच तीर्थ स्तुति, पंचाव्यान (पंचतंत्र) छप्नुतिष्ठ चरित्र नामक कथा (त्रिपिष्ठ शालाका पुरुष) चन्द्रम्मा हेमकोसुदी नामक व्याकरण, उदयदीपिका, वर्ष प्रकोष, मेर महोदय, रमलशाल इत्यादि ज्योतिष प्रन्थ और मातृ का प्रसाद, तत्वगीता, ब्रह्मबोध नामक आप्बालिक प्रंची की रचना की। प्राकृत भाषा में आपने युक्ति प्रचोध नामक ४२०० वस्तोक के एक विशास नाटक की रचना की। मतल्ब यह कि आपकी प्रतिमा सर्वती सुसी थी।

# क्षी जैन मृति पूजक ग्राचार्य

श्री आचार्य्य विजयानन्द सूरिजी ( प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी महाराज )—आप रसीसवीं सदी के अत्यन्त प्रकणत् जैनाचार्य्य थे। आप उन महात्माओं की श्रेणी में हैं, जिन्होंने जैनागम की कठिन सम-स्याओं पर प्रकाश डाउकर अपने योग बळ के प्रभाव से भारत मूमि में आत्मज्ञान की पीयुपधारा की प्रवाहित किया है। आप वेद वेदांग और दर्शनादि शास्त्रों में पूर्ण पारंगत थे। आपने अनेकों प्रन्थीं की रचनाएँ कीं । पंजाब देश में आपने अध्यधिक विचरण पूर्व उपकार किया । आपके समारक में पंजाब प्रान्त में अनेकों मंदिर, भवन, सभाएँ, पाठशालाएँ पूर्व पुस्तकालय स्थापित हैं । सिद्धाचल तथा होशियारपुर में आपकी भव्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विक्रमी संबत् १८९३ की चैत सुदी १ की आपका जन्म हुआ। बाल्य काल में पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने से , १४ साल की आयु में आप जीरा चले आये । यहाँ आने पर बीस वर्ष की आयु तक आपने स्थानक मत के तमाम स्तोस्त्रों की कंडस्य कर लिया । इसके पश्चात आपने न्याकरण और साहित्य का अध्ययंन कर न्याय, सांख्य, चेदान्त और दर्शन प्रथ पढ़े। धीरे र आपके मनं में मृतिं पूजा के विचार इव होते गये, और आपने संवत् १९३२ में अपने १५ साथियों सहित मुनिराज बुद्धिविजयजी से मंदिर सम्प्रदाय की दीक्षा गृहण की । तब श्रीपका नास "आनन्द विजय" रक्ला गया । केकिन आप "आत्माराम" के नाम से डी प्रसिद्ध रहे । गुजरात से आप पंजाब पधारे । पंजाब प्रान्त में आपके प्रखर भाषणों ने नवंजीवन फूँका । संवत् १९४३ में आपके पालीताना के चातुमीस में भारत के विभिन्न प्रान्तों की ३५ इजार जैन जनतां ने आपको "सुरिधर" और "जैनाचार्य्य" की पदंवी से विश्वित किया । केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आपकी प्रखर बुद्धि की गूँज हो गई थी । कई बार आपके पासं विदेशों से भी निमंत्रण आये। आपने जीवन के अंतिम ३ वर्ष पंजाब प्रान्त में अमण करते हुए व्यतीत किये। आप संवत् १९५३ की ज्येष्ट सुदी अष्टमी की रात्रि में अपनी कीतिं कौसदी की इस असार संसार में छोड कर स्वर्गवासी हए । आपके गुरु भाई प्रवर्तक कान्तिविजयंजी महाराज वृद्ध एवं विद्वान महात्मा हैं । आपकी वय ८२ साल की है तथा आप पारण गुर्जरात में विराजते हैं। आचार्य्य विजयबल्लभसरिजी आपको बढी पुज्य दृष्टि से देखते हैं। आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयर्जी रहते हैं।

श्री श्राचार्य विजय नेमिस्तिजी—आपका जन्म माहुवा (मधुमती नगरी) में संवत् १९२९ की काती सुदी १ को सेठ छक्ष्मीचन्द भाई के गृह में हुआ। संवत् १९६५ की जेठ सुदी ७ को आपने गुरू वृद्धिचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की। संवत् १९६० की कार्तिक बंदी ७ को आपको "गणीपद्" एवं मगसर सुदी ३ को आपको "पन्यास पद" प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संवत् १९६४ की जेठसुदी ५ के दिन भावनगर में आप "आचार्य" पद से विश्विषत किये गये। आपने जैसल्मेर, गिरनार, आबू, सिद्धन्नेय आदि के संघ निक्छवाये, कापरहा आदि कई जैन तीर्यों के जीर्णोद्धार में आपका बहुत भाग रहा है। आपने कई तीर्यों एवं मदिरों की प्रतिष्ठाण करवाई। आप न्याय, ज्याकरण एवं धर्महास के प्रखर ज्ञाता है। आपने अहमदावाद में "जैन सहायक फंड" की स्थापना करवाई। आप ही के पुनीत प्रयास से अ० भा० खेतावर सुर्तियूजक साधु सम्मेळन का अधिवेशन अहमदावाद में सफ्ळ हुआ। आप धर्म शाख, न्याय व व्याकरण के उद्ध-कोटि के बिहान तथा तेजस्वी और प्रभावशाखी साधु हैं। आपने अनेकों प्रन्य की रचनाएँ की। आप

२९

उच्च वक्ता हैं। आपकी युक्तियाँ अकाट्य रहती हैं। ज्योतिष, बैंग्रक आदि विषयों के भी आप जाता है। आपके पाटनी शिक्य आचार्य उदयस्रिजी एवं आचार्य्य विजयदर्शनस्रिजी धर्मशास्त्र, स्पाकरण, दर्शन न्याय के प्रखर निद्वान हैं। आप महानुभावों ने भी अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की हैं। आचार्य्य उदयस्रिजी के शिष्य आचार्य्यविजयनंदन स्रिजी भी प्रखर निद्वान हैं। आपने भी अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की हैं।

श्री श्राचार्य्य विजयशान्ति सुरिश्वरजी-अपने प्रखर तेज, योगाभ्यास एवं अपूर्व शांति है कारण आप वर्तमान समय में न केवल भारत के जैन समाज में प्रत्युत ईसाई, वैष्णव आदि अन्य धर्माव-छस्यियों में परम पूजनीय आचार्य्य माने जाते हैं। आपका जन्म भणादर गांव में संबत् १९४५ की माव सुदी ५ को हुआ । आपने मुनि धर्मविजयजी तथा तीर्थविजयकी से शिक्षा गृहण कर संवद 1941 की माघ सुदी २ को सुनि तीर्थविजयजी से दीक्षा ग्रहण की । सोलह वर्षों तक मालवा आदि ग्रान्तों में अनव कर संवत् १९७७ में आप आबू पधारे। संवत् १९९० की वैशाख बदी ११ पर बामनवाड्यी में पोरवाक सम्मेलन के समय १५ हजार जैन जनता ने आपको "जीवटया प्रतिपाल योग छव्यि सम्पन्न राजाानेस्त" पद्वी अर्पण कर अपनी भक्ति प्रगट की । यह पद अत्यंत कठिनता पूर्वक जनता के सत्यागृह करने पर आपने स्वीकार किया। इसके कुछ ही समय बाद "वीर-चाटिका" में आपको जैत जनता ने "जगत गुरु" पदसे अलंहत किया। इसी साल मगसर महीने में आप "आचारमें सृति सम्राट" बनाये गये। हार्कों कि उपरोक्त सर पदिविएँ भागके तेज व प्रताप के सन्मुख नगण्य हैं, लेकिन श्रद्धालु जनता के पास इससे वदकर और भेर् वस्तु नहीं थी, जो आपके सम्मान स्वरूप अपित की जाती । आपने छालों मनुख्यों को अहिंसा का उपदेश देकर माँस व शराव का त्याग करवाया । आछ में पशुओं के लिए "शान्ति पशु औषधालय" बी े स्थापना कराई । यह ओपघालय लींवड़ी नरेश तथा मिसेज ओगिवनी की संरक्षता में चलता रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व आपको उदयपुर में नेपाल राजवंशीय देवटेशन ने अवनी गवर्नमेंट की ओर से "नेवाह राज गुरु" की पदवी से अलंकृत किया। कई उच अंग्रेज व भारत के अनेकों राजा महाराजा आपके अनन्य भक्त हैं-। आपके प्रभाव से लगभग सौ राजाओं और जागीरदारों ने अपने राज्य में पशु बल्दिन की क्र् प्रथा वन्द की है। आप अधिकतर आबू पर विराजते हैं।

श्री श्राचार्य विजयवरुक्षमसूरिजी—आपका श्रुम जन्म विक्रमी संवत् १९२७ की कार्तिक सुदी र को वीशा श्रीमाली जाति में बढ़ोदा निवासी शाह दीपचंद भाई के गृह में हुआ, एवं आपका जन्म नाम लगनलाल रक्ता गया। वाल्यकाल से आप वदी प्रखर दुद्धि के थे। आपने संवत् १९४३ में श्रीमान आप्तार रामजी महाराज से राधनपुर में दीक्षा प्रहण की और श्री हर्यविजयजी के आप शिष्य बनाये गये, तथा आपका नाम सुनि श्री विजयवल्लभजी रक्ता गया। आपने संस्कृत, प्राकृत, मागधी का ज्ञान प्राप्त कर न्याय ज्योतिय, दर्शन और आगम शास्त्रों का अध्ययम किया। आपकी प्रखर बुद्धि एवं गंभीर विचारशक्ति पर आतमारामजी जैसे प्रकांड विद्वान भी मोहित थे। अनेकों स्थानों में आपने शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की है। सम्वत् १९८१ में लाहीर में भारत के जैन संघ ने आपको मगसर सुदी ५ के दिन "आवार्य" पर से सुशोभित किया। आपने अपने प्रभावधाली उपदेशों से कई गुरुकुल पुंत जैन शिक्षा संस्थाएँ, ज्ञावमेरियाँ, ज्ञान मण्डार वगैरा स्थापित करवाये, ज्ञिनमें श्री आतमानंद जैन गुरुकुल गुजरानवाला, भी आतमानन्द जैन

हाईस्ट्र अम्बाल, श्री पादर्वनाथ जैन विद्यालय वरकाणा और उम्मेदपुर, श्री आत्मानंद विद्यालय सादड़ी, श्री पालनपुर जैन बोडिंग, आत्मवल्लम केलवणी फण्ड पालनपुर, महावीर जैन विद्यालय बम्बई आदि २ मुख्य हैं। इतना हो नहीं आपने अनेकों संघ निक्रलवाये, प्रतिष्ठाएँ, अंजनशलाकार्ये कराई । आप बड़े शान्त, तेजस्वी एवं प्रतिभा सम्पन्न आवार्य्य हैं। इस समय आप जैन कॉलेज और युनिवर्सिटी खोलने का सतत बचोग कर रहे हैं। आपके उपदेश से पाटन में ज्ञान मन्दिर तयार हो रहा है। आपके शिष्य पन्यास लिलतिक्यजी शान्त एवं विद्वान जैन मुनि हैं।

श्री आवार्य विजयदान सूरिश्वरकी—आपका जनम विक्रमी संवत् १९१४ की कार्तिक सुदी १४ के दिन झीं जुवादा नामक स्थान में दस्सा श्रीमाली जातीय छुडाभाई नामक गृहस्थ के गृह में हुआ, और आपका नाम दीपचन्द भाई रक्खा गया। संवत् १९४६ की मगसर सुदी ५ के दिन गोधा सुकाम पर आध्यारामजी महाराज के शिष्य वीरित्रज्ञयजी महाराज से आपने दीक्षा गृहण की, एवं आपका नाम दानविजयजी रक्खा गया। आपके जैनागम तथा जैन सिद्धान्त की अपूर्व जानकारी की महिमा सुनकर बढ़ोदा नरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने नगर में आमंत्रित किया। संवत् १९६२ की मगसर सुदी ११ तथा पौर्णिमा के दिन आपको अमशः गणीपद तथा पन्यास पद प्राप्त हुआ, और संवत् १९८१ की मगसर सुदी ११ के तिन श्रीमान विजय कमलस्रिजी ने आपको छाणी गाँव में आचार्य पद प्रदान किया, और तब से आप "विजयदान सुरिश्वर महाराज" के नाम से विख्यात् हैं। नेत्रों के तेज की न्यूनता होने पर भी आप अनेकों प्रन्यों के पठन पठनादि कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। आपके शिष्य सिद्धान्त महोदिष महा महोपाच्याय प्रेमविजयजी एवं न्याल्यान वाचस्पति पन्यास रामविजयजी महाराज भी उच्च विद्वान हैं। रामविजयजी महाराज प्रखर वका हैं। आपको विषय प्रतिपादन शक्ति उच्चकोटि की है।

श्री श्राचार्य विजयपर्मसूरिजी-अाप अन्तराष्ट्रीय कीर्ति के आचार्य थे। आपका जन्म संवत् १९२४ में बीसा श्रीमाली आति के श्रीमंत्र सेठ रामचन्द्र आई के यहाँ हुआ था। उस समय आपका नाम मूलचन्द आई रखता गया था। वाल्यकाल में आप पढ़ने लिखने से बढ़े घबराते थे। अतः आपके पिताजी ने आपको अपने साय हुकान पर बैठाना शुरू किया। यहाँ आप सद्धा और जुगार में लीन हो गये। जब इन विपयों से आपका मन फिरा तो आपने सम्बत् १९४३ की वैशाख बढ़ी ५ को मुनि वृद्धिचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम धर्मविजयजी रक्खा गया। धीरे २ आपने अपने अपने गुरू से अनेकों शाखों का अध्ययन किया। आपने संस्कृत का उच्च ज्ञान देने के हेतु बनारस में "यशो विजय जैन पाठशाला" और "हमचन्द्राचार्य जैन पुस्तकालय" की स्थापना की। आपने बिहार, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, तथा बंगाल, गुजरात, गोठवाढ़ आदि अनेकों प्रान्तों में चातुर्मास कर अपने निष्पक्षपात तथा प्रवर व्याख्यानों द्वारा जैन धर्म की बढ़ी प्रभावना की। आपके कलकत्ता के चातुर्मास में जैन व अजैन श्रीमंत, अनेकों रईस एवं बिहानों ने आपके उपदेशों से जैन धर्म अंगीकार किया था। इलाहाबाद के कुंभोत्सव के समय जगनाथपुरी के श्रीमत् शंकराचार्य के समापतित्व में आपके उदार भावों से परिपृरित प्रवर मापण ने जनता में एक अपूर्व हलचल पेदा की थी। संवत् १९६३ में आपने गुरुधारी दीक्षा प्रहण की। संवत् १९६३ की सावण वदी १३ के दिन बनारस में काशी नरेश के समापतित्व में अनेकों बंगाली तथा गुजराती

एवं स्थानीय निद्वान तथा श्रीमैतों की उपस्थिति में आप "शास्त्र विशादि" तथा जैनावार्ण की पृत्ती से विश्वित किये गये । इस पदवी का समर्थन भारत के अतिरिक्त विदेशीय निद्वान दाक्टर इसमन वेशेनी, श्रीफेसर जहनस हर्टळ ढॉवळेन ने मुक्त कंठ से किया था। आपका कई विदेशी विद्वानों से स्नेह है। आपके शिष्य आवार्य श्री इन्द्रविजयजी, न्यायतीर्थ मंगळ विजयजी, श्रीमुनि विद्याविजयजी, न्यायतीर्थ नगर-विजयजी, न्यायतीर्थ हेमांशुविजयजी आदि हैं। आप सव प्रखर विद्वान एवं अनेकों प्रन्यों के स्वविता हैं।

श्री आचार्य विजयकेशर सूरिश्वरशी—आपका जन्म सम्बत् १९३३ की योप सुदी १५ के माधवली साई के गृह में पालीताना तीर्य में हुता । आपका नाम उस समय केशवशी था। आपको सन्वर् १९५० की मगसर सुदी १० के दिन वहीदा में आचार्य्य विजय कमलस्त्रितानी ने धूमधाम के साथ देशा दी, तथा आपका नाम केशर विजय जी रक्खा गया। गृहजी के पास से आपने अनेकों शास्त्रों का अव्यवन किया। आपने अनेकों तीर्थों के संघ निकल्वाये। सम्बत् १९६३ की कार्तिक बदी ६ को आप 'गर्णों पद एवं सम्बत् १९६३ की कार्तिक बदी ६ को आप आवार्य पद से सम्बत् १९६३ की कार्ती कर्या । लापने हुक्साल, योगाश्रम प्रवं पारशालाएं स्थापित करवाई। सम्बत् १९८३ की कार्ती बदी ६ को आप आवार्य पद से विसूपित किये गये, तथा सम्बत् १९८५ की शावण बदी ५ को कार स्वर्गवासी हुए।

मुनि वर्य श्री कर्पूर विजयली—आपका जन्म भावनगर निवासी अमीचन्द भाई नामक कोष वाल गृहस्य के गृह में संवत् १९२५ की पीप चुदी दे के दिन हुआ। सम्बत् १९४७ की देशास सुदी दे के दिन आपने नेट्रिक तक अध्ययन किया! आपने कै दिन आपने वरदीचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की। आपने मेट्रिक तक अध्ययन किया! आपने जैन समाज में धार्मिक द्यान के प्रसार में विशेष नाग दिया। आप बड़े गम्मीर, गुणक तथा त्यानी साध हैं।

श्री श्राचार्थ भिन क्याचन्द्र सूरीरवरकी—श्रापका जन्म चांमू (जोधपुर) निवासी नेक्सकी बापना के गृह में संवद १९१६ में हुआ। संवद १९१६ में बस्तुमुनिजी ने श्रापको बति सम्मद्राय में दीक्षा दी। श्रापने सेक्वाहे के लिन मन्दिर की श्रतिष्टा करवाई। आपने मालवा, मारवाइ, गुजरात, काडियावाइ, वम्बई में कई चातुर्मास कर सनता को सदुपदेश दिया। आप सम्बन् १९७२ में।बम्बई में "आवाद्य" एद से विमूचित किये गये। आपने कई पाउशालाएं, कन्याशालाएं पूर्व व्याकरियाँ सुल्वाई। आप न्याय, धर्मशास पूर्व व्याकरण के अच्छे जाता हैं, तथा सरतर गच्छ के भावार्य हैं।

श्री आवार्य सागरानन्द सुरिजी-आपका जन्म कपदमन्त्र निवासी प्रसिद्ध घार्मिक श्रीमंत सेठ मगनलाल गाँधी के गृह में सम्बद्ध १९३१ में हुया। आपके दहे आता मणिलाल गाँधी के साम आपने घार्मिक श्रीमंत सेठ साम की। प्रथम आप के आता ने दीक्षा गृहण की पूर्व उनका मणिविजय नाम रक्षा गया। आपके दीक्षागृहण करने के विरोध में आपके असुर ने कोर्ट से रोक की। लेकिन आपने परवाह न कर संश्वासक सेव सागराती से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम आनन्द्रसागर की रक्षा गया। सन्वद्ध १९६० में आपको "पन्यास"पूर्व "गणीपद" प्राप्त हुआ। आपके विद्वता पूर्ण यूर्व सारानित भाषणों ने जैन जनता को प्रमावित किया। आपने एक लाख रुपयों को लागत से सुरत में सेठ देवचन लाजभाई जैन पुरतकोद्धार फंन्ड कायम कराया। बन्दई में जैन जनता को संगठित करने के समय आप "सागरानन्द" के नाम से सशहूर हुए। सन्वद्ध १९०६ में आपको आचार्य्य विद्वस्वसलस्तिती वे

आचार्यं पद प्रदान किया। आपका स्थापित किया हुआ स्रत का 'श्री तैन आनन्द पुस्तकालय' वस्त्रई प्रान्त में प्रथम नम्बर का पुस्तकालय है। इसी तरह आगम ग्रन्थों के उदार के लिए जापने स्रत, रतलाम, कटकता, अजीमगक्ष, उदयपुर आदि स्थानों में लगमग १५ संस्थाएं स्थापित कीं। इन्हीं गुणों के कारण आप "आगमोदारक" के पद से विभूषित किये गये। इस समय आप स्थ्येपुरी में निवास करते हैं। आपने बाल दीक्षा के लिए बढ़ोदा सरकार से बहुत बाद्विवाद चलाया था।

# श्री जैन खेतास्वर स्थानकवासी ग्राचारके

हस सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री लोंकाशाहजी एक महाहूर साहूकार थे। आप सोलहर्डी शताब्दी के अन्तर्गत अहनदाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित तथा धनिक सज्जन थे। प्रारम्भ से ही आप तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बुद्धिमान तथा धर्म प्रेमी महानुमान थे। आपके लगर बहे ही सुन्दर थे। उस समय अपेक्षानों आदि का आविष्कार न हो पाया था। अंतर जैन धर्म के कई शाखों को लापने स्वयं अपने हाथ से लिखा जिससे आपको जैन शाखों के अध्ययन का शौक क्रमशः लग गया और कालान्तर से आप एक बहे विद्वान तथा जैन तत्वों के पंडित होगये। तदनन्तर आपने अपनी सम्पत्ति का सहुत्योग कर जैन शाखों को लिखाना आरम्भ करा दिया। इस प्रकार जैन साहित्य को समहित करने के विशाल काय्ये हारा आपको जैन वत्वों का विशेष ज्ञान होगया और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन तत्वों का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। धीरे २ आपका नाम जैन समाज में फैल गया और प्रर दे से सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के हुएव के हुएव आपके ज्याक्यान को सुनने के लिये आने लगे और आपके प्रमावशाली व्यक्तियों के हुएव के हुएव आपके व्यक्तिया के अनुयायी होगये। सर्व प्रयम आपने संवत् १५३१ में ४५ साइओं को दीक्षा प्रहण करने की लाजा दी। इसके पश्चात् इस सम्प्रदाय का प्रचार वड़ी तेजी से होने लगा और योहे ही समय में हजारों आवकों ने इस धर्म को लंगीकार किया और वहुत से गृहस्थां ने सांसारिक सुखों को छोड़ छोड़कर इस सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण की।

लोंकाशाहजी के परचात ऋषि श्री भांणजी, श्री भीदाजी, श्री यूनाजी, श्री मीमाजी, श्री गाजमल जी, श्री सखाजी, श्री रूप ऋषिजी, श्री जीवाजी नामक आचार्य्य धर्म प्रचारक श्री लोंकाशाहजी के पाट पर क्रमशः विराज । आप सब आचार्य्यों ने जैन सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार किया और लाजों की संख्या में अपने अनुयायिओं को बनाया। इसी समय तत्कालीन आचार्यों में मतभेद होजाने के कारण इस सम्प्रदाय की तीन शाखाएं होगई—(१) गुजराती लोंकागच्छ (२) नागोरी लोंकागच्छ तथा (३) उत्तरार्थ लोंकागच्छ । लोंकागच्छ के आचार्य्य श्री जीवाजी ऋषि के तीन मुख्य शिष्य ये श्री हुँचरजी, श्री वर्रसिहनी तथा श्री श्रीमलजी । इनमें से श्री लुँचरजी, और उनके परचात् श्री श्रीमलजी क पाट पर बैठे। आपके परचात् श्री रलसिंहजी, श्री केशवाली, श्री श्रीमलजी, श्री सुखमलजी, श्री शागचन्दजी, श्री वालक्षन्दजी, श्री सागचन्दजी, श्री वालक्षन्दजी, श्री वालक्षन्दजी, श्री वालक्षन्दजी, श्री वालक्षन्दजी, श्री वालक्षा स्वाप श्री रतनचन्द

जी उक्त पाट पर विराजे। श्री रतनचन्द्रजी के शिष्य श्री नृपचन्द्रजी वर्तमान में इस पाट कर विराजमान हैं।

इसी तरह गुनराती लोंकागच्छ के भाषार्थ्य जीवाजी के दूसरे शिष्य श्री वासिहजी के परचार आपके पाट पर श्री छोटेसिंहजी, श्री यशवंतिसिंहजी, श्री रूपसिंहजी, श्री दामोदरबी, श्री केववर्जी, श्री तेजिसिंहजी, श्री कहानजी श्री तुलसीदासजी, श्री जगरूपजी, श्री जगजीवनजी, श्री मेघराजजी, श्री शोभावन्दजी, श्री हर्षचन्दजी, श्री जयवन्दजी, सथा श्री कल्याणचन्दजी नामक आचार्य विराजे। श्री कल्याणचन्दजी के शिष्य श्री खूबचन्दजी वर्षमान में इस पाट पर विराजमान हैं।

गुजरात लेंकागच्छ में से श्री कुँबरजी पक्ष के आचार्य्य श्री मृपचन्द्रजी की गड़ी बातनगर में, वरसिंहजी के शिष्यों में प्रसिद्ध आचार्य्य श्री कैशवसी पक्ष के शिष्य आचार्य्य श्री खूबचन्द्रजी की गरी बढ़ौदा में तथा धनराजजी पक्ष के श्री विजयराजजी की गड़ी जैतारण ( मारवाड़ ) में विद्यमात हैं।

घम सुघारक श्री घमीसिंहजी—आप नयानगर निवासी दस्सा श्रीमाली वैदय श्री जिनदासनी के पुत्र थे। वापकी माता का नाम शिवा था। आप बढ़े तीहण बुद्धिवाछ तथा घामिंक सरजन थे। ब्रेसी उसर से ही आप जैनाचारणों के व्याख्यान चढ़े ध्यान से सुनते थे। आपने १५ वर्ष की आपु में आवार्ण श्री रस्तिसिंहजी के शिष्य श्री देवजी से नयानगर में हो यति वर्ष की दीक्षा प्रहण की। तदनन्तर आपने जैन शास्त्रों का अध्ययन कर उनका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया जीर अपने श्रावकों को जैन तलों का उपदेश देने छते। आप बढ़े त्यागी, साहसी, निवर तथा साधु के संयम आदि नियमों को पूर्णति से पाछते थे। आपने उस समय के साधुओं की आचार शिथिछता से उनहें सावधान किया तथा पुत्र छोगों पर अच्छा प्रभाव पढ़ा। आपके अनुयायी दरवादुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने कई प्रन्य लिखे थे। आप संवद् । अपने कई प्रन्य

वर्म सुवारक त्री ऋषि खदबी—आप स्रत निवासी एक धनाव्य स्त्री माली वैश्य स्त्री वीरकी बोहरा के पुत्र थे। जापने संवत् १६९२ में खन्मात में जैन धर्म के साधु की दीक्षा अहण की। आप जैन शाखों के व सूत्रों के जाता तथा साधु के आवार विचार के नियमों को अझरशः पालन करने वाले आचार्य थे। आपका त्याग व आपकी क्षमता बहुत वही चढ़ी थी। आपने जैन धर्म के सिदार्तों के प्रवार करने में सैकड़ों आपितियों का बढ़े चीरज के साथ सामना किया था। आपके पश्चात कमसः आचार्य श्री सोमजी तथा कहानजी का नामोल्लेख हम अपर कर चुके हैं। वर्षमान में आपके सम्प्रदान के शिव्य श्री अमोल्ख ऋषिती सहाराज विध्यान है। आपका परिचय आगे दिया जावगा।

पर्म सुभारक भी पर्मदासकी—काप अहमदाबाद किले के सरस्वेच नामक गांव के निनासी बीवन कालिदासकी भावसार के पुत्र थे। आपने संबद्ध १७३६ में अहमदाबाद के बाहर बादनाह की नाड़ी में दीक्षा ली थी। प्रारम्स से ही आपकी एकलपात्री साधुपर श्रद्धा थी। आप धर्म सुधारक स्री धर्मीसर्थ

उक्त त्राचार्यों के विरोध परिचल के लिये वाडीलाल सोदोलाल साह लिखित "धेनिहासिक नोंध" नाक
 पुस्तव को पहिंदे।

जी तथा छबजी ऋषि के सम्प्रदायों से पूर्ण संतुष्ट न हुप और अपना एक अछग सम्प्रदाय स्थापित किया । आपने स्थानकवासी सम्प्रदाय के विषम अत आदि को उचित नीति व उंग से छिखा जिनमें से प्रायः बहुत से आज तक पूर्ववत् ही पाछे जाते हैं । आपके कुछ ९९ शिष्य हुए जिनसे आगे जाकर मारवाड़, मेवाड़, पंजाब, छींबड़ी, बोटाद, सायछा, प्राग्रधो, चुडाकच्छ, गाँडिक आदि संव बने । इनके अतिरिक्त आपके शिष्य श्री रघुनाथजी के शिष्य श्री भिक्खनजी ने वर्धमान मारत प्रसिद्ध श्री तेरापन्थी धर्म की भी स्थापना को जिसका पूर्ण इतिहास अन्यत्र दिया जा रहा है । श्री धर्मदासजी के प्रधान शिष्य मुलचंदजी जो गुजरात में ही रहे, के श्री गुजावचन्दजी, पचाणजी, चनाजी, इन्दरजी, बनारसीजी तथा इच्छाजी नामक शिष्यों से निम्न छिखित संघ स्थापित हम् ।

शी प्रचाणजी के शिष्य श्रीरतनजी तथा श्री दूंगरसीजी खामी गोंडळ गये तब से आपका गोंडल संघ स्थापित हुआ। आपके अनुयापी गोंडल संघादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री बनाजी के शिष्य श्री कहानजी खामी बरवाले गये तब से आपके संघ का नाम बरवाल संघ पढ़ा। श्री इन्दरजी के शिष्य श्रीकृष्णखामी ने कच्छ में आठ कोठी समुदाय का प्रचार किया अतः आपके संघ वाले कच्छ आठ कोठी समुदाय वाले प्रशिद्ध हैं। श्री बनारसीजी के शिष्य श्री जयसिंहजी तथा श्री उदयसिंहजी खामी चुड़ा गये तब से आपका समुदाय खुडा समुदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार श्री इच्छाजी खामी ने संवत् १८४५ में लीक्बड़ी में लीक्बड़ी समुदाय की गही स्थापित की। तब से आपका समुदाय लीक्बड़ी समुदाय की नाम से मशहूर है। आपके शिष्य श्री रामजी ऋषि लीक्बड़ी से उदयपुर आये और आपने उदयपुर में उदयपुर समुदाय स्थापित किया।

श्राचार्य श्री श्राजराश्रमरजी — श्री मूळचन्द्रजी के ज्येष्ठ विषय श्री गुळावचन्द्रजी के क्रमशं श्रीवाळजी, श्री हीराजी स्वामी तथा श्री कहानजी नामक शिष्य हुए। इन कहानजी के विषय श्री अजराश्रमरजी हुए। आपका जन्म संवत् १८०९ में हुआ था। आप जामनगर जिले के पढ़ाणा नामक गाँव के बीसा ओसचाल सज्जन थे। आप बढ़े विद्वान तथा जैन स्पूर्ण के झाता थे। आपने सवत् १८६९ में लेन धर्म में दीक्षा प्रहण की और संवत् १८६५ में आचार्य्य पद्वी से विश्वपित किये गये। आपने सीम्बद्धी समुदाय को खूब प्रसिद्ध किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १८७० में हुआ। आपके पदचात् आपके शिष्य देवराजजी ने सम्वत् १८५७ में कष्ठ में विहार किया तथा वहाँ पर छः कोठी के समुदाय का प्रचार किया। आप विद्वान थे। अतः आपके इस समुदाय का बहुत प्रचार हुआ। आप सम्वत् १८७५ में स्वर्गवासी हुए। आपके पदचात् श्री भाणस्वामी ग्रही पर विराजे। आपने सम्वत् १८५५ में दोक्षा जी तथा सम्वत् १८८३ में निर्वाण पद् को प्राप्त हुए। फिर देवजी स्वामी ग्रही पर विराजे। आपने संव १८६६ में ग्रही पर विराजे। श्री दीपचन्द्रजी बढ़े विद्वान और शांत-स्वभावी हो गये हैं। आपने सम्वत् १८०६ में लोग पद की सम्वद्दी सम्प्रदाय में दीक्षा ली तथा संवत् १९३७ में आचार्य पद पाया। आप भी जैन धर्म की सेवा कर स्वर्गवासी हो गये।

आचार्य श्री अमरसिंहजी—श्रीखेंकाशाहजी द्वारा जिन सज्जनों को साधु होने की आज्ञा दी गई थी उन व्यक्तियों में से श्रीभानुखुणाजी की २५वीं पीदी में श्री अमरसिंहजी पंजाबी हुए । आप अमृतसर निवासी भोसवाल जाति के तांतेड़ गौजीय श्री बुद्धसिंहजी के पुत्र ये। आपका जन्म सम्बद् १८६२ में हुआ था। आप बड़े कान्तिवान और तेज पुक्ष थे। आपने सम्बद् १८९८ में देहली में श्री रामलालजी के पास पांच महानतों की दोक्षा ली थी तथा सम्बद् १९९३ में आप आचार्य पदवी से विश्वित किये गये। आपने ३२ साधु एवं १३ साध्वियों को दीक्षित किया। आप बड़े विद्वान तथा जैन धर्म के ज्ञाता थे। आपने पंजाब की जैन समाज में एक नदीन धार्मिक संगठन कर तथा उन्हें अपने अमृत्व व्याल्यानािंद्र सुना कर उनमें एक नदीन स्कृति पैदा कर दी थी। आप सम्बद् १९३६ में अमृतसर में ही निर्वाण पद को प्राप्त हुए। आपके परचाद अलवर के ओसवाल जातीय लोदा गौश्र के सज्जन श्री रामबगसजी उक्त गही पर विराजे 'आपका जन्म संव १८८२ में हुआ था। आपने सम्बद् १९०८ में जयपुर में दीक्षा ही और ११ मास तक आवार्य्य रह कर सम्बद् १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आपके परचाद लुधियाना जिले के बहुजोलपुर निवासी मुसहीलालजी खत्री के पुत्र श्री मोतीरामजी उक्त गही पर विराजे। आपका जन्म सम्बद् १९८० में हुआ था। सम्बद १९५० में स्वर्गवासी हुए। आप के सम्बद् १९३९ में आपने पर्वित मिली थी। आप को सम्बद १९३९ में अवार्य पदवी मिली थी। आप सम्बद १९५७ में स्वर्गवासी हुए।

पूज्य जवाहरखालजी—आप सुप्रख्यात आचार्य श्री श्रीटाटजी महाराज के प्रधान क्रिय हैं।
जैन साधुमों में आप अत्यंत प्रभावशाली, प्रतिमा सम्पन्न एवं विद्वान आचार्य हैं। देश की सामिक, आवश्यकता की लोर आपका पूर्ण ध्यान है। जहाँ आप आपने अपूर्व उपदेशों के द्वारा हजारों हाकों छोगों के हृदयों को धर्म की दिन्य भावनाओं से परिस्नुत करते हैं वहाँ आप देश भिक्त और समाज सुभार के सामा से भी जनता को प्रमति शील बनाते हैं। आपके व्यास्पान बढ़े ही स्फूर्तिश्यक होते हैं और उनमें जीवन के भाव कूट २ कर भरे रहते हैं। पतितोद्धारक के लिए भी आप अपने व्याख्यानों में बढ़ी जोरहार अपील करते हैं और जनता के हृदय को हिला देते हैं। विद्व यन्धुत्व का आदर्श रखते हुए इस दीनहीं भारत के लिए आपके हृदय में बड़ी लगन है और इसके धार्मिक, सामाजिक उत्यान के लिए आप अपने शंग से प्रयन्न करते हैं। आपके उपदेशों से न केवल जैन जनता ही लाम उठाती है वरन् सभी लोग आपके अपूर्व व्याख्यानामृत को पानकर बहुत शांति लाभ करते हैं।

पूज्य श्री मतालालजी:—आपका जन्म संवद् १९२६ में हुआ । आपके पिता का नाम श्री अमरचन्द्रजी एवं माताजी वा नाम श्रीमती नादीवाई था। आप ओसवाल जाति के सज्जन थे। आपने अपने पिताजी के साथ संवद् १९३८ में श्री रतनचन्द्रजी ऋषि से दीक्षा गृहण की। आप आरम्म से ही द्वेष रहित, प्रवर बुद्धिवाले एवं बढ़े सुशील थे। आप संवद् १९७५ में आचार्य्य पद पप आस्द किये गये तथा उसी समय आपको शास्त्र विशारद को उपाधि भी दी गई। आप शास्त्रों के बढ़े विद्वान, अच्छे वक्षा एवं सच्चरित्र सज्जन थे। आपका ल्याग भी प्रशंसनीय था। \*

श्री अमालक ऋषि नीर्न-आप मेड्ते निवासी श्री केवलचन्द्रजी कांसटिया के पुत्र थे। आपने

श्रापके विशेष परिचय के लिए श्रादर्ग मुनि नामक ग्रंथ देखिये।

<sup>्</sup>रमापके विल्हुत परिचय के लिए आप ही द्वारा लिखित चैन तल प्रकाश में श्री कल्यानमतनो चीरिंग सिखित आपकी चीरनी देखिये।

संवत् १७४४ में १० वर्ष की आंयु में श्री मुनि चैनऋषिजी से दीक्षा, छी। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि आपके पिता एवं पितासह भी जैन धर्म में दीक्षित हो गये थे। श्री अमोलक ऋषिजी पर इसका बढ़ा प्रभाव पढ़ा था। आपने जैन धर्म में दीक्षित होने के पश्चात् अपने ज्ञान को बढ़ाया तथा अमेक जैन शास्त्रों का अध्ययन कर कई अंथों की रचना की। आप बढ़े विद्वान, वक्ता एवं जैन शास्त्रों एवं तत्त्रों के अच्छे ज्ञाता हैं। आपकी लिखी हुई कई पुस्तकें एवं बढ़े-बढ़ेप्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जैसे:—जैन तत्व प्रकाश आदि र।

श्री सोहनजानजी— पंजाब के आचार्य श्री मोतीरामजी के पश्चात् आप ही उक्त गद्दी पर विराजे। आप सियाककोट जिले के सम्बद्धाल गाँव वासी ओसवाल जातीय मधुरादासजी गधैया के पुत्र हैं। आपकी माताजी का नाम श्री लक्ष्मी देवी था। आपका जन्म संवत् १९०६ में हुआ। आपने अमृतसर नगर में संवत् १९६६ में दीक्षा प्रहण की थी। आपके गुरु श्री धर्मचन्द्रजी आपके साहस, परिश्रम, ज्ञान तथा तर्क से बद्दे प्रसन्न थे। आप संवत् १९५६ में युवाचार्य्य तथा सम्वत् १९५८ में आचार्य्य पदवी से विमृषित किये गये हैं। आप बद्दे तेजस्वी, गम्भीर एवं बाल ब्रह्मचारी हैं। युवावस्था में आपकी आवाज बद्दी छुळंद थी। आपको जैन शास्त्रों में जो ज्योतिय का वर्णन आया है, उसका बहुत अच्छा ज्ञान है। आप इस समय ८३ वर्ष के हैं। आप ४० वर्षों से निरंतर प्रकांतर वास कर रहे हैं तथा इस समय स्वाध्याय एवं पटन पाटन में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। जैन शास्त्रों के ज्योतिय में आपका बहुत विश्वास है। आपके सम्प्रदाय में इस समय इन्छ ७३ मुनि एवं ६० आर्याजी विद्यमान हैं। एवय श्री सोहनलालजी ह्याबस्था होने के कारण अमृतसर में ही स्थायी रूप से निवासकरते हैं। संवत् १९६९ में आपने अपने शिष्य श्री काशीरामजी को युवाचार्य्य के पद से विमृषित किया। युवाचार्य्य श्री काशीरामजी का जन्म संवत् १९५० में पसरूर (पंजाब के स्थानकवासी जैन जनता को आप से बहुत बढ़ी आशा है। जाप वदे साहसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवासी जैन जनता को आप से बहुत बढ़ी आशा है।

शताववानी पं मुनि श्री रत्नचन्द्रजी—आपका जन्म संवत् १९३६ में कच्छ मुन्द्रा के भारोरा नामक गाँव निवासी वीरपाल भाई ओसवाल के यहाँ हुआ । आप की माता का नाम श्री लक्ष्मीवाई है। आपका नाम उस समय रायसी भाई था। आप बढ़े तीक्ष्म बुद्धिवाले, कार्य्य शील एवं धार्मिक सज्जन थे। आपने अपनी नवपत्नी के स्वर्गवास के वियोग में १८ वर्ष की आयु में दीक्षा प्रहण करली। वर्त्तमान में आप जैनों के अप्रगण्य विद्वानों में गिने जाते हैं तथा आप अवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत, आहत पूर्व गुजराती भाषाओं के लेखक, कित तथा अच्छे वक्ता हैं। आपने अनेक प्रन्थों की रचना की है। अ

आपके विशेष परिचय के लिए 'अवधान अयोग' नामक पुस्तिका में 'अवधान कर्ता का जीवन परिचय' नामक शोर्षक में देखिये।

# तेरापन्थी संमदाय

तरापन्यी संप्रदाय की स्थापना—इस पंथ के प्रवंतक स्वामी भिक्सनजी महाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि आप पहले स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी थे, मगर जब आपने उस संप्रदाय के आवामों के किया-कर्म में कुछ फर्क देखा तब आपने नवीन विचारों के अनुसार कुछ अपने अखग अनुयायी बनए। एक बार आपके १३ अनुयायी आपके सिद्धान्तानुसार एक पद्त दुकान में पोपध कर रहे थे, शिक उसी समय जोंधपुर के तत्कालीन दीवान सिंघवी कतेचंदजी उधर निकले। आवकों को स्थानक में पोपध न करने का कारण पूछने पर उन्हें माल्यम हुआ कि कुछ धार्मिक सिद्धान्तों का मत भेद हो जाने के कारण वे लेग अपने सिद्धान्तानुसार यहां पोपध कर रहे हैं। इसी समय स्वामी भिक्खनजी महाराज अपने १३ सांध अनुयायियों को साथ लेकर उक्त स्थान पर पधारे। उस समय उन्होंने अपने नवीन सिद्धान्त दीवानजी के सामने रहे, जिससे दीवान साहव बहुत प्रसन्ध हुए। इसी समय पास में खड़े हुए एक सेवक ने तेरह साधु और तेरह ही आवकों को देखकर निम्न लिखित पद कह सुनाया, तभी से इस संप्रदाय का नाम तेरा पंथी संप्रदाय हुआ।

"अाप आपको तिल्लोकर, ते आप आप को मंत । देखों रे शहर के लोगां—"तेरापंशी तन्त ॥"

जब उपरोक्त बात स्वामी जी को विदित हुई तो उन्होंने भी इस नामको सफल करने के उद्देश से अपने संप्रदाय के अनुयायियों के किए पांच महानत, पांच सिमिति और तीन गुप्ति का मन बवन से पालन करने का सिद्धान्त बनाया। जो कोई सालु और आवक इसका पालन करे वह तेरापंथी सालु और तेरापंथी आवक कहलावे। इस प्रकार इन तेरह सिद्धान्तों से तेरापंथी मत की स्थापना हुई। आगे चलकर इस संप्रदाय में कई सालु एवम साध्वयाँ दीक्षित हुई। वर्तमान समय तक इसमें ८ आचार्य्य पाट्यर हुए। आगे इम इन्हों आठों आचार्य्यों था संक्षित्त जीवन चित्र लिख रहे हैं।

संप्रदाय के स्थापक श्री स्वामी मिक्खनजी महाराज—आपका जन्म संवत् १७८३ के आवाह ग्रुहा १३ को मारवाइ राज्यांतर्गत कंटालिया नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता शाह बल्ल्स्जी सखलेंचा धौसा ओसवाल जाति के सज्जन थे। आपकी माता का नाम श्रीमती दीपाबाई था। स्वामीजी को बचपन से ही साधु सेवाओं से वहा प्रेम था। अत्तएव आप साधुओं के पास जाया आया करते थे। प्रारम में आपने गच्छ वासी संप्रदाय के ज्वाल्यान सुने, पश्चात् पोतिया बंध संप्रदाय ने आपका ध्यान आकर्षित किया। जब यहाँ भी आपको सखी शांति का अनुभव न हुआ तब आपने बाईस संप्रदाय की एक शांता के आवार्य श्री रघुनाथजी महाराज के पास जाना प्रारंभ किया। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वामी मिक्खनबी का मन जैन धर्म के साधु वनने के लिये उत्तावला हो उदा। भाग्यवशात् इन्हीं दिनों आपकी धर्म पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। आपके पिताजी का स्वर्गवास पहले ही हो जुका था। अतएव माताजी की आज्ञा लेकर आपने साधु होना निश्चित किया। कहना न होगा कि अपने जीवन सबंस्व एक मात्र आधार पुत्र को साधु होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जात के होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जात के होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जात के होगी की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जात के

कल्याण के लिये अपने पुत्र को जैनधर्म के बाईस संप्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति प्रदान कर दी। इस आज्ञानुसार संवत् १८०८ में आप महाराजा रघुनायजी द्वारा जैन साधु दीक्षित किये गये। इसके परचात् आठ बरस तक लगातार गुरु की सेवा में रहते हुए आपको अनुभव हुआ कि जिस मार्ग का अवलम्बन कर गुरुदेव कालयापन कर रहे हैं यह ठीक नहीं। अतएव इसी समय से आपने अपने नवीन सिद्धान्तों द्वारा एक अलग संप्रदाय की नींव ढाली। यह समय सम्वत् १८१७ की आवाद सुदी १५ का था। आपका स्वर्गवास सम्वत् १८६० की भाद्रपद शुक्ता १३ को ७७ वर्ष की अवस्था में मारवाड़ राज्य के सिरियारी नामक प्राम में हुआ। आपने अपने समय में ४९ साधु और ५६ साधिवयों को अपने धर्म में दीक्षित किया था। इस समय आपके कई ग्रहस्थ लोग भी अनुयायी हो गये थे। आप इस संग्रदाय के एक विशेष आचार्य थे।

श्री स्वामी मारीमलकी—स्वामी मिक्खनजी के स्वर्गारोहण हो जाने के महचात् आप पाटधारी आचार्य हुए। मेवाड़ राज्य के केछवा नामक स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीकृष्णामळजी होदा था। सिरियारी नामक ग्राम में आपका पाट महोत्सव हुआ। आपने अपने समय में ३८ साधु और ४४ साध्वियों को दीक्षित किया। आपकी प्राकृति गरभीर और घान्त थी। आपका स्वर्गवास संवत् १८७८ की साध कृष्णा ६ को मेवाड़ के राजनगर नामक ग्राम में ७५ वर्ष की आयु में हुआ।

श्री स्वामी रायचन्दर्जा—तीसरे आचार्य्य स्वामी रायचन्द्रजी हुए। आपका जन्म रावित्या (मेवाइ) में हुआ। आपके पिता चर्तुंभुजजी बस्य थे। रावित्या ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, प्वम् राजनगर में आपका पाट महोत्सव हुआ। आपने अपने समय में ७७ साध और १६८ साध्वियों को दीक्षित किया था। आपके जन्म स्थान ही में सम्बत् १९०८ की माध कृष्णा १४ को ६२ वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हुआ।

श्री स्वामी जीतमलजी—चौये आचार्य्य स्वामी जीतमलजी का जन्म सम्वत् १८६० को रोहत (मारवाड़) न्नामक स्थान में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री आईदानजी गोलेला था। आपका दक्षित संस्कार जयपुर में तथा पाट महोत्सव बीदासर में हुआ। आप अच्छे विद्वान तथा प्रतिभाशाली आचार्य्य थे। आपने 'श्रुम विश्वंसनम्' आदि बहुत से प्रंथों की रचना की। आपने अपने जीवन में १०५ साधु और २२४ साध्वयाँ बनाई। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९३८ के भादवा कृष्ण १२ को जयपुर में ७८ वर्ष की आयु में हो गया है।

स्वामी मधराजशे—आप इस संप्रदाय के पाँचवे आचार्य थे। आपका जन्म चैत्र शुक्ता ३१ सम्बत् १८९७ में बीदासर (बीकानेर) में हुआ। आपके पिता श्री प्रनमलजी वैंगानी थे। आपकी दीक्षा छाडन् में हुई थी एवम् जयपुर में आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अपने समय में ३६ साधु और ८३ साध्वियों को दीक्षित किया। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९४९ की चैत्र कृष्णा ५ को ५३ वर्ष की आयु में सरदारशहर में हुआ।

र्श्व स्वामी मानिकलालकी—स्वामी मानिकलालजी महाराज का जन्म श्री हुकुमचन्द्रजी लारड़ (श्रीमाल) के यहाँ जयपुर में सम्बद् १९३२ की माद्रपद कृष्णा ४ को हुआ। लाडनू में आप दीक्षित हुए, प्वम् सरदारशहर में आप आचार्य्य बनाए गये। आपने १६ साधु और २३ साध्वियों को दीक्षित किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५४ की कार्तिक कृष्णा ३ को सुजानगढ़ में ४३ वर्ष क्रे अवस्था में हो गया है।

श्री स्वामी डाल चन्दजी—स्वामी डाल चन्द्रची महाराज का जन्म उज्जैन में क्वीरामजी पिषा। के यहाँ संवत् १९०९ की आषाढ़ शुक्ता ४ को हुआ। इन्दौर में आप दीक्षित हुए, एवम् लाहन् में आपक्षे भाचार्य्य पद प्राप्त हुआ। आपने अपने समय में ३६ साधु और १२६ साध्वियों को दीक्षित किया। ५७ वर्ष की आयु में लाहन् नामक स्थान में संवत् १९६६ की माद्रपद शुक्ता १२ को आपका स्वर्णवास हो गया।

वर्तमान आचार्य श्री कालुरामजी-आपका जन्म सम्वत् १९३३ की फालान शुट्टा र के छापर में हुआ । सम्दत् १९४४ में आचार्य मघराजजी द्वारा आप वीदासर में दीक्षित किये गये ! समर् १९६६ के भाइपद में आप आचार्य पद पर प्रतिष्टित हुए। आपने अभी तक १२८ साधु और १९९ साध्वियों को अपने धर्म में दीक्षित किये हैं। इस समय सब मिलाकर १३१ साधु और २९४ साधियाँ भावके अधिकार में हैं। आप प्रारम्भ से ही बढ़े प्रतिमासम्बन्न और उम्र तबस्वी रहे हैं। ब्रह्मवर्म वा अपूर्व तेज आपके मुँह पर हैदीप्यमान हो रहा है। आपकी प्रकृति वहीं सौम्य, गम्भीर और शीवर है। आप जैन शाखों, दर्शनों और जैन सूत्रों के अच्छे जानकार हैं । संस्कृत साहित्य के भी आप अच्छे विद्वार हैं। इस सम्प्रदाय के संस्कृत साहित्य में आपने वहत तरकों की है। इस समय इस सम्प्रदाय के बहुत से साधु संस्कृत के और जैन सूत्रों के अच्छे विद्वाव हैं। आपकी सहठन और व्यवस्थापिका शक्ति वर्ग ही अद्भुत है। आपने अपने सम्प्रदाय का सङ्गठन वहत ही मजनूत और सुन्दर ढंग से कर रक्ता है। और ? सम्प्रदायों के साधुओं में जो आपसी झगढ़े खढ़े हो जाते हैं वे इस सम्प्रदाय में कृतई नहीं होते। यह सब ग्रेय भाषकी संगठन शक्ति को है। सम्प्रदाय के सब साधु और साध्यियों एक स्वर से आपकी आज्ञा का पालन करते हैं । कहा जाता है कि इस समय सारे भारतवर्ष में इस सम्प्रदाय के करीव २ टाख अनुवायी हैं। आपने सङ्गठन को सुचार रूप से चलाने के लिये इस सम्प्रदाय में हर साल माथ शुक्का ७ की मर्यादा महोत्सव है नाम से एक उत्तव चलाया है, जिसमें प्रायः सभी साध सम्मिलित होते हैं। साथ ही श्रावक वर्ग भी आप छोगों के दर्शनार्थं उपस्थित होते हैं । इस अवसर पर इस प्रकार एक सम्मेळन सा हो जाता है एवम् आपवे विचार विनिमय का अच्छा मौका मिलता है। इसका श्रेय भी आपकी व्यवस्थापिका शक्ति को है।

इस सम्प्रदाय के साधु और साध्वियों की तपस्या भी बढ़ी कठोर होती है। राजलदेसर की महासती श्री मुखाँकी ने २०७ दिन तक केवल आछ के सहारे ,तपस्या की थी। इसी प्रकार और भी कई साधुओं ने लगातार छः २ सात २ साह तक की उप्र उपस्या की है।



# श्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध घराने

# Leading Families Of Oswals

# गैलडा गीत्र

# जगत सेड का इतिहास

अब हम पाउकों के आगे ऐसे खानदान का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जाति के इतिहास में सितारे की तरह नहीं प्रत्युत स्थ्यें के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। जगत सेट का खानदान उन खानदानों में सबसे पहला है जिन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा और साहस के वल पर सारी जाति का मुख उज्जवल किया है। राजनैतिक, ज्यापारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान के दियाज पुरुषों ने ऐसे विचित्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के इतिहास को महानता की श्रेणी में लेजा कर रख देने के लिये पर्याप्त हैं।

जगत सेड के पूर्वज ओसवाल जाति के गेलड़ा श्र गौत्रीय सज्जन थे। इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान नागोर (मारवाड़) का था। पहले इस खानदान की आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई और अव्यंत शोचनीय थी। यहाँ तक कि इनके पूर्वज सेड हीरानन्दजी को आर्थिक किठनाई के मारे देश छोड़ कर बाहर जाने की जरूरत पदी। यह किन्बद्गित सशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन यति की सेवा किया करते थे। इन जैन यति की इन पर बढ़ी कृपा थी। जब ये देश छोड़ने के लिये तैयार हुए तब मूहूर्त निकलवाने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा मुहूर्त निकलिये जिससे मेरे सब मनोरय सिद्ध हो जाया। तब यती ने देख सुन कर उन्हें योग्य मुहूर्त बतला दिया। उसके अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल वे यात्रा के लिये रवाना हुए मगर थोदी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग उनके सामने से हो कर जा रहा है। इस अपशक्तन से डर कर वे वापिस लीट गये और यति के पास आकर सारा समाचार कह मुनाया तब यति ने नाराज होकर कहा कि सेठजी, आपने बढ़ी गल्की की जो इतने प्रमावशाली शक्तन को छोढ़ कर वापिस चले आये। अगर उस शक्तन से चले जाते सो अवश्य कहीं न कहीं के छन्नपति होते, मगर खेर अब भी तुम इसी वक्त चले जाओ। छन्नपति नहीं तो पन्नपति (अरव पति) तो अवश्य हो जाओगे। कहना न होगा कि सेठ हीरानन्दजी उसी समय अपनी अभीष्ट सिद्ध के लिये विदेश को चल पढ़े।

वंत कथाओं से माल्म होता है कि संबद् १५५२ में गैलड़ा गौत की उत्पत्ति खीची गहलोत राजपूत शाखा से हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के गिरधरसिंह नामक व्यक्ति को थी जिनहंसस्रिनी ने जैन धर्म का प्रवीध देकर जैनी बनाया। गिरधरसिंह के पुत्र गेलाजी हुए। इनके ही नामसे ऋगि की संतान गेलड़ा गौत के नाम से मराहर हुई।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

वहाँ से चल कर आप विहार होते हुए बंगाल को आये । आपके छः पुत्र और एक पुत्री हुई। ह्नमें से आपके चौथे पुत्र सेठ माणिकचन्द्रजी से हमारे जगत सेठ के खानदान का प्रारम्भ होता है। नाणीर से निस्सहाय निकले हुए हीरानन्द का यह पुत्र वंगाल और देइ की राजतंत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की भौति प्रकाशमान रहा । बढ़े २ नवाव, दीवान, सरदार और अंग्रेज कम्पनी के आगेवान उसकी सलाह और कृपा के लिये हमेशा लालायित रहते थे। ये दो हचार सेना हर समय अपनी रक्षा और सम्मान के लिए निजी खर्च से अपने पास रखते थे। अठारहवीं सदी के वंगाल के इतिहास में जगत सेठ की जोड़ी का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता। यरीव पिता का यह क्रवेर तुरुष पुत्र अप्रत्यक्ष रूप से बहाल, विहार और उदीसा का भारयविधाता बना हुआ था।

# ' नवाव मुर्शिदकुलीखाँ श्रीर सेठ माणिकचन्द

उस समय बड़ाल की राजधानी ढाका के अन्तर्गत थी। जिस समय सेठ माणिकचन्द्रजी ने अपनी कोडी को ढाके के अन्तर्गत स्थापित किया उस समय भारत के सारे राजनैतिक जगत में भूकरण की एक प्रचण्ड वहर पेदा हो रही थी। सुगल साम्राज्य के अन्तिम प्रभावशाली बादशाह और इजेव का प्रताप धीरे धीरे र शीण होता जा रहा था और स्थान र के सरदार अपनी र साकत के अनुसार विद्रोहांग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे। 'उस समय बड़ाल का नवाय अजीमुदशान था जिसकी राजधानी ढाका में थी। उसके दीवान की जगह पर औरंगजेव ने सुशिंदकुलीखाँ को भेजा था। इस सुशिंदकुलीखाँ और सेठ माणिकचन्द के बीच में भाइयों से भी अधिक प्रेम था। ये दोनों बढ़े कर्मवीर और साहसी थे। सेठ माणिकचन्द का दिमाण और सुशिंदकुलीखाँ के साहस ने मिलकर एक बड़ी शिक प्राप्त करास करली थी।

मुशिदकुलीखाँ की प्रवल इच्छा थी कि वह बङ्गाल की नवाबी को प्राप्त करें। सेठ माणिकचन्द्रजी ने असकी इस इच्छा को सफल करने में बहुत सहायता दी। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम अपनी उसति चाहते हो तो ढाके की इस पाप भूमि को छोड़ दो और अपने नाम से मुशिदाबाद नामक एक नवीन शहर की स्थापना करों। फिर देखों कि माणिकचन्द्र की शक्ति क्या खेल करके दिखाती है। यह मुशिदाबाद एक रोज बंगाल की राजधानी बनेगा; गंगा के तट पर एक टकसाल स्थापित होगी; अंग्रेज, फ्रेंड और उच्च लोग तुम्हारे पैरों के पास खड़े होकर कॉ निंस करेंगे और दिखी का बादशाह तो रुपये का भूखा है। जहाँ इस समय महसूल के एक करोड़ तीस लाख रुपया भेजा जा रहा है वहाँ हम लोग उसको दो करोड़ भेजेंगे और बतलाएँगे कि मुशिदकुलीखाँ के ही प्रताप से बङ्गाल की स्मृद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

इस प्रकार माणिकचन्द सेठ ने नवाव मुशिवकुळीलाँ को उत्साहित करके अपने अतुछ वैभव

ं और गंगा के समान धन के प्रवाह की ताकत से देखते ही देखते भागीरथी के किनारे मुर्शिदाबाद नामक विशाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में उनकी योजना सफल हो गई और बङ्गाल की राज- धानी ढाके से उठ कर मुर्शिदाबाद को आगई। अजीमुदशान केवल नाम मान्न का नवाब रह गया। मुर्शिद्कुलीखाँ और माणिकचन्द को बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा की प्रजाने विना अभिषेक के अपने सर्वोपिर सत्ताधिकारी स्वीकृत किये। इनकी सत्ता में किसानों पर होने वाले जागीरदारों के अत्याचार बहुत कम हुए। पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचन्द सेठ ने स्वयं उनको तूर किये। बङ्गाल की प्रजा में एक बार फिर सुख और शान्ति की लहर दौड़ गई। आगरा और दिल्ली में जिस समय पुर जोश से राज्य क्रान्ति मचरही थी उस समय मुर्शिद्कुलीखाँ और जगत सेठ की समता और प्रताप से बङ्गाल उस कांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज ज्यापारी उस समय अपनी कुटिल-नीति का उपयोग कर कर्नाटक, मद्रास और स्रुत में अपनी कोठियाँ स्थापित कर भूमि पर क्रजा कर रहे थे। मगर मुर्शिद्कुलीखाँ के तेज और बाहुबल की बजह से वे भी अपने कदम बंगाल में न रोप सके।

- मगर यह शान्तिपूर्ण अवस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी । भारतवर्ष के राजनैतिक बातावरण में एक बढ़ा प्रबळ झोंका आया और दिख्छी का तख्त अकस्मात् फरुर्खासयर के हाथ में चला गया । गई। के सक्वे वारिस जहाँद्रशाह का खून हो गया । वादशाह फरुर्खिसयर का मुगल सल्तनत के इतिहास में क्या स्थान है यह इतिहास के पाउकों से लिपा नहीं है । इस वादशाह ने मुगल साम्राज्य के वैभव की गिरती हुई इमारत को और एक जोर की लात मारी और उसको रसातल की ओर लेजाने में बढ़ी मदद दी ।

वादशाह फर्र खिसियर एक राजपूत कन्या से विवाह करना चाहता था मगर देवयोग से उसी समय वह बीमार हो गया। किसी भी वैद्य और हकीम के इलाज ने उसकी इस वीमारी पर कोई असर न किया। इसी समय देवयोग से अंग्रेज़ कम्पनी का डाक्टर हेमिल्टन वादशाह से मिला और उसने उसको तन्दुरुस्त कर दिया। उसने अपने इस परिश्रम के बदले में बंगाल के अन्तर्गत नदी के किनारे कुछ गाँव इनाम में माँगे। मूर्ख फर्र खिसियर इतना बेभान हो रहा था कि वह कोरे कागज के ऊपर सही करने को तयार हो गया और गंगा किनारे के करीब चालीस परगने अंग्रेजों को सुपुर्द करने का फर्मान नवाब सुर्शिदकुलीखों को लिख दिया। जब यह फर्मान मुर्शिदकुलीखों के और जगतसेठ के सन्मुख पहुँचा तो उन्हें अंग्रेज ज्यापारियों की चालाकी, बादशाह की मूर्खता और वंगाल के अंधकारमय भविष्य के दर्शन एक साथ होने लगे। उसने बादशाह के उस फर्मान को साहसपूर्वक वापिस कर दिया और वादशाह को

छिख दिया कि बंगाल का दीवान बंगाल की भूमि का एक कण भात्र भी विदेशी व्यापारियों को सैंपने में असहमत है। उसने बंगाल के जमीदारों को भी सृचना कर दी कि बादबाह का फर्मान आने पर भी अंग्रेंज क्यापारियों को कोई जमीन का एक इंच डुकड़ा भी न दे।

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इस फर्मान से यद्यपि जगतसेठ का अन्तःकरण से विरोध या मगर उस क्षण २ में उगमगाती हुई राजनैतिक परिस्थिति में वे अंग्रेजों से खुली शहुता मोल लेने के पक्षपाती न थे। इसल्ये जब अंग्रेज न्यापारी उनके पास गये और उनसे शाहंशाह के फर्मान को मान्य रखने का आग्रह किया तो उन्होंने मिठास के साथ उनके आँस् पोंछ दिये और इस विषय में बनती कोशिश प्रयत्न करने का आधासन दिया।

यह यात जब वादशाह फर्रुखसियर के पास पहुँची तब वह क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने तत्काल दूसरा फर्मान छोड़ा जिसमें मुश्चिंदकुलीलों को दीवान पद से अलग करके उसके स्थान पर सेठ साणिकचंदजी को दीवान बनाने की स्पष्ट घोषणा थी और उसके साथ ही सेठ माणिकचंद और उनके चंश्वजों को जगतसेठ की पदवी से विभूषित करने की इच्छा भी प्रदर्शित की गई थी।

माणिकचंद सेठ को जब यह फर्मान प्राप्त हुआ तो उनके आश्चर्य का पार न रहा । जिस समय में हिन्दुओं के जीवन, धन, माल और इज्जत नष्ट करने में ही मुसलमान अमलदार इसलाम के आदेश का सचा पालन समझते थे उस निकट समय में दिल्ली का शाहंशाह एक जैन धर्मावलम्बी को बंगाल का दीवान अथवा सूवा बना रहे थे यह एक अद्भुत घटना थी । जब यह फर्मान मुर्शिद्कुलीखों के पास पहुँचा तो उसे इस सारे पड्यन्त्र में माणिकचंद सेठ का हाथ कार्च्य करता हुआ दिखाई दिया । वह सोचने लगा कि जो माणिकचंद मुर्शिदाबाद को बसाने में उसका सबसे मुख्य प्रेरक था, बंगाल की जमावंदी को व्यवस्थित करने में तथा प्रजा की शांति के लिये मुर्शिदकुलीखों के साथ बैठकर सब व्यवस्था में अप्रगण्य रहता था वही माणिकचंद आज पाप के प्रलोभन में पड़ गया । मगर जब सेठ माणिकचंद मुर्शिदकुलीखों से सिले और उन्होंने उनको सलाम किया तब मुर्शिदकुलीखों ने ताना मारते हुए कहा कि आज तो आप मुर्से सलाम कर रहे हो पर कल ही मेरे जैसे सेकड़ों अधिकारी आपके चरणों में सिर नवार्यों । कल ही आप वंगाल के शासक बनोंगे ऐसा बादशाह फर्स्थिसियर का फर्मान है । माणकचंद ने अत्यन्त शांति के साथ कहा, "कल न था, आज नहीं हूं और आने वाले कल में मैं फर्स्थिसियर के फर्मान से बंगाल का शासक बनेंगा ऐसा कीन कहता है । मुर्शिदकुलीखों और माणकचंद के बीच में भेद कहाँ हैं । जब-जब मैंने मुर्शिदकुलीखों को सलाम किया है तब-तब मुझे यही माल्यम हुबा है कि मैं अपने आप को सलाम कर रहा हूँ फिर मेरे लिए बंगाल की स्वेगिरी में आकर्षण ही क्या है । इस सारी मुगल सल्तनत में ऐसी चीज ही क्या है जो

सोना, मोहर और रुपये से न खरीदी जा सके। गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा महिमापुर बसा हुआ है और महिमापुर के अन्दर मेरी टकसाल चाल है वहां तक मेरे वैभन, मेरी सचा और ज्यापार के सन्मुख कीन उँगली जँची उठा सकता है। फर्र खिसचर रुपये प्क दिन याचक की तरह रुपये की भीख मांगता हुआ इसी सेठ के आँगन में उपस्थित हुआ था। आज वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि हमारे भन से ही यह राजमुकुट खरीदा गया है तथा जिस दिन हम लोग रुपया देना बन्द कर देंगे उसी दिन यह मुकुट उनके सिर से गिर पढ़ेगा। राजकाज में नीति और अनीति के विचार भले ही न हों पर हमारा स्थापार और व्यवहार तो इसी पर अवलम्बित है।" सेठ माणिकचंद ने फिर कहा "सारे काण्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों की लड़ाकु कौम से जहाँ तक वने वहां तक दुश्मनी बाँधना ठीक नहीं और इसी- किये मैंने इन सब बातों का खुलुमखुलु बिरोध नहीं किया। मैं बादशाह को लिख देता हूँ कि मैं आपके हुक्म को सिर चढ़ाता हूँ और मुझे मिली हुई बंगाल की स्वेतिरी को पुनः मुशिंदकुलीखों के सिपुर्द करता हूँ। क्योंकि मैं उनको अपने से अधिक योग्य मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि बादशाह मेरे इस कथन को सहर्थ स्वीकार करेंगे।"

मुर्तिदकुलीज़ां ने पूछा कि अंग्रेज व्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की भीर से भेजां गया है उसका क्या होगा ? जगतसेठ ने कहा कि इस विषय में जरा बुद्धिमानी से काम लेना होगा । अंग्रेज लोग व्यापारी हैं; कूटनीतिज्ञ हैं; लढ़ाकू हैं वे जब चाहें तब बादशाह की आँखों पर पट्टी बांच सकते हैं । साथ ही समय पढ़ने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते हैं । इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार का उछुद्धुल व्यवहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परगनों की मालिकी तो नहीं दी जा सकती मगर यह व्यवस्था करना होगी कि इस भाग में अंग्रेज व्यापारी विना कस्टम टैक्स के व्यापार कर सकें।

जपर के सारे अवतरण से इस बात का पता चल जाता है कि वंगाल के तत्कालीन राजनैतिक वातावरण में जगतसेठ का कितना जबरदस्त प्रभाव था। समस्त वंगाल, विहार और उद्दीसे का महसूल सेठ माणिकचंद के यहां इकट्टा होता था और इन तीनों प्रदेशों में जगतसेठ की टकसाल के बने हुए रुपये ही उपयोग में आते थे। तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने लिखा है कि जगतसेठ के यहां इतना सोना-चांदी था कि अगर वह चाहता तो गंगाजी का प्रवाह रोकने के लिये सोने और चांदी का पुल बना सकता था। बंगाल के अन्दरां जमा हुई महसूल की रकम दिली के खजाने में भरने के लिये जगतसेठ के हाथ की एक हुण्डी पर्याप्त थी। "मुतलरींन" नामक प्रन्थ का लेखक लिखता है कि उस जमाने में सारे हिन्दुस्थान में जगत सेठ की बरावरी का कोई दूसरा व्यापारी या सेठ न था। कितनी ही दफे जगतसेठ के भण्डार रहे

गये, एक बार तो मरहर्ते ने उसकी कोडी को निर्देषतापूर्वक चूस की फिर भी उसकी स्मृति अवह और असण्ड बनी रही।

सेठ सागकवंद के हो खियाँ थाँ। पहली सानिकदेवी और दूसरा सोहागदेवां। मान केंद्रें से ही उनको कोई सन्तान न हुई। माणिकदेवी उम्र में बढ़ी भी। वह परमनद, धार्मिक केंद्रें भवास्त्यम्प नहिला थी। इन्होंने सेठ साजकवंद के सन्मुख एक सन्य और अव्यन्त सुन्दर वैनर्भोति बनवाने की इच्छा प्रगट की। सेठ साजकवंद को पैसे की कमी तो थी हो नहीं, उसी समय बंगाक के क्वाल से कुमल दिल्ला को निम्मिन्त करके मंदिर की योजना तैयार की गई। मार्गार्थ के दिर स बहुमूल्य कसीटी परयर का सारा मंदिर बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कमीटी पर्यर के संग्रह करने में उनको इनना मृह्य छर्च करना पड़ा कि जितने में शायद सोने और चांदी का निद्रा तयार हो सकता था।

गंगा के विशास प्रवाह में वह मिन्द्रि बरापि बहुगमा है फिर भी उसका भागावगेर वो ति से जीट बाद कर टीक कर लिया गया है शांत भी जगन सेट की स्मर कीर्ति की घोषित कर रहा है।

वादगाह फरैलसियर के परचात दिली के रह मंच पर बादगाह नहम्मदसाह अवर्तार्ग हुना। उसने माणिकचन्द्र सेट को लगन मेट के नाम मे दूसरी बार सम्बोधित कर सम्मानित किया। इतिहास लेखक इस बात को मानते हैं कि मुगल दरकार ने सबसे पहले लगत सेट को ही इस तरह की बादगाई। पदवी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उनको नवाव की नादी पर बाई लोर बैटने का हुक भी मिला। उस जमाने के दिवाल के अनुसार मोती के कुण्डल, हाथी, और पालकी भी सल्तनत की लोर से उन्हें बसी गई। वहाल के नवावों को सम्माट की ओर से इस बात की खास मूचना रहती थी कि लगतके की अनुमति के विना राज्यशांसन का कोई भी महत्वपूर्ण काम न होना चाहिए। इस प्रकार गौरत मंद करें व्यवित हुंसे सेट माणिकचन्द्र का स्वर्गवास हुआ और उनके स्थान पर उनके माणेज मेट फरोचन्द्र उनकी गादी पर कार्ये।

इचर बंगाल की नवाबी के अधिकार पर मुर्शिद्कुरीख़ी के परवात् उनके जमाई शुशाउदीर भीर शुजाउदीन के परवात् उनका पुत्र सरफखीं बैठे ।

सरफर्सा श्रीर जगनसेट फनेचन्द

सुधिरकुरुवि ने जिस शान्ति और सुन्यवस्था की अड़ बहाल में बनाई तथा उसके दानि शुजाउद्दीन ने लपनी योज्यता और साहस के बल पर जिसे नष्ट होने से बचा लिया। सरफर्कों ने बहाल के रह मंच पर लाते ही अपनी वेदकुकी, उतावलेपन और विपयान्थता की प्रकृतियों से उस सुन्यवस्था की उद्धार क्रिक्ट चलात प्रारम्भ किया। दिल्ली की दूबती हुई बादशाहत ने भी बंगाल की शांति और सुन्यवस्था

हो नष्ट करने में बहुत बढ़ी सहायता दी। इतिहास छेखक सरफाओं की उर्कृषक प्रवृक्तियों का वर्णन ्करते हुए बतलाते हैं कि जगत सेठ के साथ बैर बांधकर सरफ़खां ने बंगाल के सुख और शांति को नष्ट करने में कितनी मदद की। यही वह समय था जब सुप्रसिद्ध कातिल नादिस्ताह की ख़हमार से भारतवर्ष के भन्दर त्राहि २ मची हुई थी। इस बात की बद्दी जबरदस्त सम्भावना की जाती थी कि बंगाल का सरसङ्ग मुक्क उसके कातिल हाथों से नहीं बचाया जा सकता । नवाब सरफस्नां उसका मुकाबिला फरने में असमर्थ था । बंगाल के दूसरे जुमीदार और शासक छोटे र अनेक दुकड़ों में विभक्त हो रहे थे और उनकी इक्तियां इतनी तहस नहस हो रही थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काळी घड़ी से देश को वचाने में असमर्थ थे। सारे प्रान्त में आतंक छाया हुआ था और श्राम को आनंदपूर्वक सोने वाळे छोग सोते समय ईश्वर से ें इस बात की प्रार्थना करते ये कि किसी तरह उनका सचेरा सुखपूर्वक उदय हो । पूसे आतंक के समय में सारे प्रान्त की निगाह जगत सेठ की ओर लगी हुई थी । जगत सेठ का सुप्रसिद्ध सकान, जो आज गंगा के गर्भ में पिकीन होगया है, उस समय प्रांत के समाम जमीदारों और जिम्मेदार आदिमयों का मंत्रणागृह बना हुआ था। वर्दमान के महाराज तिलोकचन्द, ढाका के नवाब राजवल्लम, राय आलमचन्द सथा हाजी अहमद भी इस मंत्रणा में शामिल रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस भयंकर समस्या का निपटारा भी अगतसेट के कुशल मस्तिष्क ने आसानी के साथ कर दिया । कहा जाता है कि जगतसेठ की एकसाल में एक लाख सोने के सिक्के नादिरशाह के नाम के उलवा कर उसको भेंट में भेजे गये जिससे वह बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने बंगाल लूटने का विचार बन्द कर दिया । इस प्रकार जगत सेठ की राजनीति कुशकता से इस महानू विपत्ति का अंत हुआ।

हम जपर कह आये हैं कि सरफरांज को विषयांधता ने उस प्रांत में एक यहा असंतोप मचा रक्षा था। देवयोग से उसकी हुस प्रशृति के कारण एक ऐसी घरना घरी कि जिसने जगत सेट की दिर्ट में उसको बुरी तरह से गिरा दिया और संभवतः इसी कारण उसे नवावी से भी हाथ धोना पढ़ा। बात यह हुई कि जगतसेट के महिमापुर के एक मुहल्ले में एक बढ़ी सुन्दर कन्या रहती थी जिसका सम्बन्ध घाण्यद जगतसेट के पुत्र से होने वाला था। सरफखां की विषय छोलुप दृष्टि उस पर पढ़ी और विषयोग्या जगतसेट के पुत्र से होने वाला था। सरफखां की विषय छोलुप दृष्टि उस पर पढ़ी और विषयोग्या समित होकर उसने उसके सतील को नष्ट करना चाहा। जगतसेट को यह बात मालूम पढ़ी और उन्होंने टीक मौड़े पर पहुँच कर उस दृष्ट से उस निर्वोध बालिका की रक्षा की और उसी समय बन्होंने उसको पढ़ अष्ट करने का निरुचय कर लिया। उन्होंने वंगाल के लोकमत को जो कि सरफखां के प्रति पहले ही विद्रोही हो रहा था प्रज्ज्वलित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही शीघ सरफखां का पतन हुआ और उसके स्थान पर नवाव अलीवर्दीखां नवाव की पदवी पर अधिस्ति हुआ।

١I

80

## नबाव श्रलीवदीखां श्रीर जगतसेठ

जगतसेठ का हाथ पकड़ कर अलीवदींखां बंगाल की मसनद पर आया। इतिहास बतलाता है कि उसके ( अलीवदींखां ) धार्मिक जीवन के प्रभाव से मुर्शिदाबाद का राजमहल पवित्र तपोवन के सदरब हो गया था और बंगाल के वातावरण में शांति और पवित्रता की एक हलकीसी लहर किर से दौड़ गई थी। मगर बंगाल का प्रचण्ड दुर्भाग्य, जो कि सर्वनाश का विकट अट्टहास कर रहा था, अलीवदींखां के रोके न रका। अलीवदींखां को अपने शासनकाल में राज्य ज्यवस्था पर शांतिपूर्वक विचार कि ले ले ले एक क्षण का समय भी न मिला। उसके राज्यकाल का एक २ क्षण वाहरी आतताइयों से बंगाल की का करने में ही खर्च हुआ। बंगाल की गति पर उसके पर रखते ही मरहरों की फीज ने बंगाल की तना करने से इसदे से आक्रमण करना ग्रुक्त किये। एक तरफ से वालाजी और दूसरी तरफ से राघोजी बंगाल को तना करने के इसदे से आक्रमण करना ग्रुक्त किये। वंगाल के इतिहास में "वरगी का त्फान" एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना समझी जाती है। वादशाह औरंगजेव पहाड़ी चूहा कह कर जिन मरहरों का अपमार्व करता था समय पाकर उन्हीं मरहरों ने दिल्ली की वादशाहत को जढ़ से हिला दिया। इन्हीं मरहरों ने दिल्ली की वादशाहत को जढ़ से हिला दिया। इन्हीं मरहरों ने सिल्ली की वादशाहत को जढ़ से हिला दिया। इन्हीं मरहरों ने सिल्ली की वादशाहत को जढ़ से हिला दिया। इन्हीं मरहरों ने सिल्ली की वादशाहत को जढ़ से हिला दिया।

जब नवाब अलीबर्दीखां को इस आक्रमण की बात माल्य हुई तो उसने जगत्सेठ को गोदा गाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी और सुर्शिदाबाद की रक्षा का भार अपने पर लिया। उसने मीर हवीब नामक एक विश्वसनीय सेनाध्यक्ष को जगतसेठ की कोठी और सुर्शिदाबाद की रक्षा का भार सींप कर स्वयं मराठों की फौज पर आक्रमण कर दिया। मगर ठीक अवसर आने पर मीरहवीब बदक गया और उसने मरहठों को जगत् सेठ की कोठी छट्टने का अवसर दे दिया। इसी समय जगत् सेठ की कोठी की हितहास-प्रसिद्ध छट्ट हुई, जिसमें मरहठों ने सारी कोठो को तहस नहस कर दिया और करीब दो करोड़ की सामग्री को छट्ट लेगये। अलीबर्दीखां के हृदय पर इस घटना का बहुत ही दुरा असर पड़ा और उसने मन ही मन मराठों से इस घटना का बद्छा लेने का संकरण किया।

इस घटना को एक वर्ष भी न बीता होगा कि इतने ही में बालाजी और भास्कर पंडित इन दो मरहठे सरदारों ने फिर से बंगाल पर चढ़ाई करदी। इनमें से बालाजी को तो दस लाख रुपया देकर किसी प्रकार वहाँ से बिदा किया गया और भास्कर पण्डित को समझाने का मार जगतसेठ पर आ पड़ा। मानकरा के मैदान में जहाँ भास्कर पण्डित की सेवा पड़ी हुई थी, जगत् सेठ उससे समझौता करते को, गये। वहाँ उन्होंने समझौते की बात चीत की! इस बात चीत का निर्णय दूसरे दिन नबाब अठी। देंखां के सम्मुख होना निविचत हुआ। दूसरे दिन जगत्लेठ नवाव अलीवदींखां को लेकर भास्कर णिउत के पास गये, बात चीत का सिल्सिला आरम्म हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उसी समय अवसर किर नवाब अलीवदीं ने अचानक मियान में से तलवार निकाल कर विजली-चेग से भास्कर पण्डित का तर उतार लिया। यह कार्य्य इतनी शीव्रता से हुआ कि बाहर के लोगों की कीन कहे, मगर पास बैठे पूर जगत् सेठ तक को एक क्षण पश्चात् सब घटना समझ में आई, वे किंकर्चव्यमृत हो गये, वे अकस्मात शोले "अलीवदींखां यह भयद्वर विश्वतासघात" ? अलीवदींखां ने नीची गर्दन करके उत्तर दिया "मुशिदावाद की खूट का बदला "। जगत् सेठ ने अल्पन्त दुःखित होकर कहा "बंगाल के सर्वनाश का प्रारम्भ !" दोनों म्यिक अल्पन्त दुःखी होकर चुपचाप घर चले आये।

इस घटना के पश्चात् जगतसेठ का दिल राजनैतिक चालों और दाव पेंचों से बहुत अधिक फ़ट ग्या । उन्होंने इस सम्बन्ध में मौन रहना ही उचित समझा । कुछ ही समय पश्चात् उनका और नवाब अलीवदींखों का स्वर्गवास हो गया और इनके पश्चात् ही बङ्गाल की पतन छीछा जोर शोर से प्रारम्भ हो गई।

नबाब सिराजुदौला श्रौर जगत् सेठ महताबचन्द

अलीवर्गांखां के पश्चात् उसका दौहिन्न सिराजुदौला बङ्गाल की नवाबी मसनद पर श्रापा शौर इधर जगत् सेठ फ़तेहचन्द के पश्चात् उनके पौन्न महतावचन्द जगत् सेठ की गद्दी पर श्राये । उस समय दिख्लों की दूबती हुई शाहनशाहत की कम पर श्रहमदशाह और आदिलशाह जुगनूँ की तरह चमक रहे थे । इस अहमदशाह ने भी महतावचन्द को जगत् सेठ की पदवी से और उनके भाई सरूपचन्द को "महाराजा" की पदवी से सम्मानित किया । इसके अतिरिक्त बङ्गाल के सुप्रसिद्ध जैनतार्थ "पारसनाथ टेकरी" का सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फ़रमान के द्वारा इन दोनों माहयों को दिया । जगत् सेठ महतावचन्द ने उत्तरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत में भी बहुत बढ़ी ब्यापारिक प्रतिष्ठा प्राप्त की ।

नवाव सिराजुहीला के सम्बन्ध मे इतिहासकारों के अन्तर्गत बहुत गहरा मतभेद पाया जाता है। कुछ इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशल और राजनीतिज्ञ ब्यक्ति होने का सम्मान प्रदान करते हैं। कोई कहते हैं कि सिराजुहीला अंग्रेज़ों का विरोधी या इससे अहरेजों ने उसे एक भयद्वर मनुष्य की तरह चित्रित किया है। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि जगत सेठ और इसके जमीदारों के स्वार्थ सिराजुहीला के हारा सिख न होने से इन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसके विपरीत कई इतिहासकारों ने उसे अत्यन्त कुर, नराधम, विपयान्य और पाशविकदृत्ति वाला भी चित्रित किया है।

कुछ भी हो, सगर इस बात के लिए बहुत से इतिहासकार प्रायः एकमत हैं कि पर

उतावले स्वभाव का, स्वच्छन्दी और विलास प्रिय पुरुष था। एक और लसकी मीसियों के पुत्र, उसके अधिकारी और अलीवदींसां के दूसरे रिश्तेदार उसे हटाकर किसी दूसरे को नवाब बनाने की चिन्ता में थे दूसरों ओर जगत सेट, समीदार और ज्यापारियों के दिल भिन्न भिन्न कारणों को बजह से बेचैन हो रहे थे। इसी बीच में सिराजुहीला ने एक दिन, दिनदहादे मुर्शिदाबाद के बाजार में हुसैनकुलीसां नामक एक सरदार का खून करवा डाला। जानकीराम नामक अपने एक प्रतिनिधि का खुले आम अपमान दिया, मीहनलाल नामक एक गृहस्थ की बहन को—जो कि उस समय सारे बंगाल में सबसे अधिक सुन्दरी मानी जाती थी—अपने सन्तःपुर में दाखिल कर लिया और मीहनलाल को रुपयों के जोर से टण्डा कर दिया। इतिहास प्रसिद्ध रानी भवानी की विधवा पुत्री तारा को शब्यासहचरी बनाने के लिए भमकर जाल रचा, जिसके परिणास-स्वरूप उस निर्दोष वालिका को जोते जी चिता में भस्म होजाना पढ़ा। इन सब घटनाओं से सारे बंगाल की प्रजा में वह बहुत अप्रिय हो गया था, और इधर संग्रेज—कम्पनी के साथ भी उसकी शहरता दिन-मितदिन बदती जारही थी।

इसी समय में यंगाल के राजनैतिक वातावरण में दो प्रभावशाली पुरुष और दृष्टिगोचर होते हैं।
एक उमाचरण जो इतिहास के पृष्ठों पर अमीचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है। जो वास्तव में पंजाब का रहने
वाला था और व्यापार के लिए कलकत्ते में आकर वस गया था। कितने ही व्यक्ति इसी अमीचन्द्र को
जगत् सेठ मानकर, जगत सेठ फतेचन्द्र और महतावचन्द्र के निर्मंत जीवन पर देश के प्रति विश्वासघात
करने की कलक्ष कालिमा लगाने का प्रयस्त करते हैं, और कितने ही अमीचन्द्र के मिग्र "माणिकचन्द्र" को
जगत् सेठ मानकर जैन जाति के सेठ माणिकचन्द्र के सम्यन्थ में निराधार अपवाद फैलाते हैं। यह माणिकचन्द्र
जगत् सेठ माणिकचन्द्र नहीं प्रस्तुत अलीनगर का एक फीजदार था जो पीछे से अंग्रेजों के पक्ष में जा मिला
था। "यह माणिकचन्द्र प्राचीन ग्रन्यों में "महाराज" गाणिकचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध था।

उमाचरण अथवा अमीचन्द के सम्बन्ध में जो प्रमाणभूत वार्ते मिलती हैं उनसे पता चलता है कि यह कोई मामूछी या राह चलता क्यापारी न था। फ्रेंच मुसाफ़िर ओमी लिखता है कि "उसका विश्वाल मकान एक राजमहल की तरह था जिसमें सैंकड़ों कमरे थे, उसके युप्पोचान में कई प्रकार के फूलों के दृक्ष खिले हुए थे, उसके मकान के आस-पास दिन-रात हथियारबन्द प्रहरी पहरा देते रहते थे, प्रारम्भ में अंग्रेजों ने भी उसे एक महाराज की ही तरह माना था, मगर बाद में यह अंग्रेजों के आग्नित हो गया।"

यह असीचन्द्र जात् सेठ महताबचन्द्र से भी इस उद्देश्य से मिला था कि वह सिराजुद्दीला की अंग्रेजों के पक्ष में करदे । कहा जाता है इसी बात की खबर सिराजुद्दीला को मिल जाने से, उसने जात् सेठ की अंग्रेजों का पक्षपाती समझ एक बार कैंद्र कर दिया । सगर मीरजाफुर के ज़बदेस्त विशोध करने

पर उसने उनको फिर छोड़ दिया। इन सब घटनाओं का परिणाम धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते पलासी के युद्ध में परिणित हुआ, जिसमें मीरजाफर के घोर विश्वासघात से सिराज़द्दीला की भयक्कर पराजय हुई और इसके जीवन का नाटक अस्थन्त दुःखान्त रूप से समाप्त हुआ।

मीरजाफ़र श्रीर जगत् सेठ

पहासी के इतिहास प्रसिद्ध शुद्ध के पश्चात् नये नवाय का चुनाव करने के निमित्त जगत् सेठ के सकान पर लगातार तीन दिन तक संग्रणा चलती रही। लोगों का ख्र्याल था कि जगद्द सेठ अवश्य सीरजाफ़्र को नवाय चुनने के लिए अपना मत देंगे क्योंकि उसने उन्हें सिराज़हौला की कैद से खुदाया था। मगर लोगों का ख्याल गृलत निकला। जगत् सेठ ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राजनीति के साथ असंख्य लोगों के हिताहित का सम्बन्ध है उसमें व्यक्तिगत सम्बन्ध को महस्व नहीं दिया जा सकता। वे अपनी तरस्यकृति से रत्तो भर भी उस से सस्न हुए। इस अवसर पर राजशाही की महारानी भनानी की तरफ़ सै—जोकि सारे प्रान्त में अद्ध बहुश्वरी की तरह पूजनीय मानी जाती थी—जो सन्देश आया था वह आज भी इतिहास के पृष्ठों पर कुन्दन की तरह चमक रहा है—

"बङ्गाल का भाग्य विदेशीं ग्यापारियों के हाथ में देने की जो सलाह दे, उसे इस पत्र के साथ भेजी हुई सिन्दूर, चुंददी और बंगदी ( चुड़ी ) मेरी तरफ से मेंट में देना।"

अस्तु, मंत्रणा के ये तीन दिन तीन वर्षों के समान बीते और अन्त में कई अन्तरङ्ग प्रभावों है कारण मीरजाफ़्र ही वङ्गाळ का नवाब चुना गया !

मीरजाफर के बङ्गाल की मसनदपर आते ही वङ्गाल का भरा पूरा खजाना खाली होना प्रारम्भ हुआ। ऐसा कहा जाता है करोब छः करोड़ रुपये का चूरा हो गया। जिसमें से अधिकांश विदेशी व्यापारियों की जैव में चला गया। अभागे अमीचन्द को सम्भवतः कुछ भी न मिला और वह अन्त समय में पागल होकर मरा।

इसके कुछ समय पश्चात् ही मीरजाफर ने अंग्रेज ब्यापारियों को टकसाल खोलने का भी हुस्स देविया जिसका भाव इस प्रकार था।

"कलकर्म में एक टकसाल खोलने की और उसमें सोने चांदी के सिक्के हालने की परवानगी भाज से अंग्रेज कम्पनी को दी जाती हैं। अंग्रेज कम्पनी मुर्शिदाबाद की टकसाल के बरावर वलन के सिक्के कड़कत्ते की छाप से बाल सकेगी। वंगाल, विहार और उद्दीसे में उनका चलन होगा, खजाने में भी उनका भरता हो सकेगा। इन सिकों के लिए जो कोई वहा व कसर लेगा वह सजा का पात्र होगा"।

कहना न होगा कि इस आर्डर का सारा भीषण असर जगत सेड की कोठी पर पढ़ा । उसी दिन

#### श्रीसवाख नाति का इतिहास

से जगत सेठ का वैभव सूर्य अस्तावलगामी होने लग गया । इन्हीं दिनों एक बार हाव्नेल नामक एक सुख्य अंग्रें ज कर्मवारी ने जगतसेठ से कुछ रकम मांगी । जिसको देने से जगतसेठ ने इन्कार कर दिया, इस पर भयंकर रूप से कुछ होकर उसने जगतसेठ के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की। उसने तारीख ८ मई सन् १७६० को वारन हेस्टिंग्ज को एक पत्र लिखा जिसमें जगतसेठ के लिये निम्नाङ्कित शब्द थे:—

A time may come when they stand in need of the company's protection, in which case they may be assured, they shall be left to satan to be buffeted.

अर्थात्—ऐसा भी समय आवेगा जब जगतसेठ को कम्पनी का आश्रय छेना पहेगा। उस समय उसे शैतान के हाथ से पढ़कर भारी पीढ़ा भोगना पढ़ेगी।

चारों ओर ऐसी भगंकर परिस्थितियों को देखकर जगतसेठ का मन बहुत उचट गया और चित्र को शान्त करने के लिए अपनी दो हजार सेना सहित, वे सम्मेदशिखर की यात्रा को निकल गये। मीरकासिम और जगतसेठ

मीरजाफ़र का प्रताप भी बहुत कम समय तक दिका, उसकी वेवकूकी ने उसे बहुत ही शीष्र शासन के अयोग्य सिद्ध कर दिया और शीष्र ही उसके स्थान पर उसका दामाद मीरकासिम बहाल की मसनद पर आया। मीरकासिम बहा साहसी, बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ न्यक्ति था। मगर उसकी किस्मत और उसकी परिस्थित उसके विलक्षल खिलाक थी। उसकी प्रकृति इतनी शङ्काल थी कि अपने अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्ति को भी वह हमेशा सन्देह की दृष्टि से देखता था। उसने जगत्सेठ महतावचंद और महाराजा सरूपचंद को भी इसी शङ्काल प्रकृति की वजह से मुंगेर में बुलाकर नजरबन्द कर दिया, और जब वह "उध्यानाला" के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में बुरी तरह से हार गया तब केवल इसी प्रतिहिंसा के मारे कि कही जगत्सेठ अंग्रेजों से मिलकर अपना काम न जमा लें उसने जगतसेठ और महाराजा सरूपचंद को गंगा के गर्भ में हुव जाने का आदेश किया। उसी दिन ये दोनों प्रतापी पुरुप राजकारणों की बिलवेदी पर गंगा के गर्भ में समा गये और इस प्रकार इस खानदान के एक अत्यन्त प्रतापी पुरुप का ऐसा दुःखान्त हुआ।

# जगतसेठ खुशालचंद

जिस दुःखान्त नाटक का प्रारम्भ जगतसेठ महतावर्चद के समय में हुआ और जिसकी करणापूर्ण मृत्यु के साथ इसका अन्त हुआ उसका उपसंहार जगतसेठ खुशालचंद के समय में पूरी तौर से हुआ। महतावर्चद के साथ ही जगतसेठ के खानदान की आत्मा प्रयाण कर गई। केवल उसका तेजोहीन अस्थि

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास

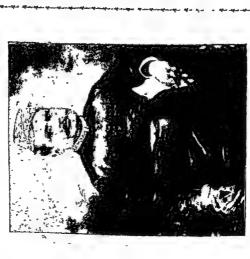

स्व॰ जगत-सेठ गुवाबचंत्रजी गेव्हइा, महिमागंज (गुर्शितवात)

बंगत-मेठ फ्तेंचर्यों गेंखड़ा, महिम गंज (मुर्थि ?,वार) पंतर शेष बचा रहा । उनके पुत्र जगतसेठ खुशालचंद को भी बादशाह शाहआलम ने जगतसेठ की पदवी प्रदान की थी तथा लाई झाइन ने भी उनको कम्पनी का बैंकर बनाया था। मगर एक तो खुशालचंद की उम्र कम होने से और दूसरे द्रव्य की कमी आजाने से वे जैसी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इन सब कठिमाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने लाई झाइव को एक निवेदन पत्र लिखा था जिसका उत्तर झाइव ने जिस कठीरता के साथ दिया उसका माव नीचे दिया जाता है।

"तुम्हारे िवता के साथ मैं कितनी मेहरवानी रखता था और उनको कितनी सहायता पहुँचाता था यह तुम मली प्रकार जानते हो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मैं वैसा ही आंतरिक सम्यन्ध रखता हूँ, पर खेद की बात है कि तुम अपनी प्रतिष्टा और जवाबदारी का कुछ भी खयाल नहीं रखते। हमारे घीच में यह समझौता हो चुका है कि तिजोरी की तीन चाबिएँ भिन्न २ स्थानों पर रहेंगी। पर उसके वदले तुम सब पैसे अपने पास ही रख छेते हो। इजारे भी तुम वहुत कम दरों में दे देते हो; राज्य का कर्जा पहले वस्ल करने के बदले तुम अपने व्यक्तिगत कर्जों को जमीदारों से पहले वस्ल करते हो। तुम्हारे इस व्यवहार का किसी भी रीति से समर्थन नहीं हो सकता। आज भी तुम पहले ही के समान पैसे घाले हो, अधिक छोभ की वजह से तुम्हों असतीय रहता होगा पर तुम अपनी जवाबद।रियों से नीचे पदते जा रहे हो और तुम्हारे पर से हमारा विश्वसाद दिन २ उठता जा रहा है।"

इसके कुछ समय पश्चात क्लाइव ने जगतसेट से कहलाया कि यदि प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये छेकर के तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो हम प्रतिवर्ष इतना रुपया देने के लिये तैयार है। मगर खुशाल-चन्द ने उत्तर दिया कि यदि मैं अपने खरच को अधिक से अधिक घटाऊँ तो भी तीन लाख रुपये में मेरा पूरा नहीं पढ़ सकता।

इसके पश्चात् वारेन हैस्टिंग्ज के जमाने में जगतसेट की स्थिति और भी विगदी और उन्होंने हैस्टिंग्ज को भी एक पत्र लिखा। उस समय हेस्टिंग्ज राजधानी से बहुत दूर था। उसने क्लकत्ता वापिस जैटकर इस विषय का संतोषजगक जबाब देने का आश्वासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके कलकत्ता वापिस जैटने के पहिले ही खुशालचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया।

जगतसेट खुशालचन्द बढ़े धार्मिक पुरुष थे। तीर्थराज सम्मैद्शिखर पर इन्होंने हितने ही जैन मन्दिर भी बनवाये। वहाँ के शिला लेखों में इई स्थानों पर खुशालचन्द का नामोक्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगतसेट ने लगभग १०८ तालाव बनवाये ये वे ये खुशालचन्द ही थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मकान के पास खुशाल बाग नाम का एक बगीचा निर्माण किया था। खुशालचन्दजी के कोई संतान न होने से उनके भतीजे हरकचंदजी उनके यहाँ पर दक्तक आये। इनके समय में इस खानदान को दशा और भी अधिक बिगढ़ गई। इन्हों के समय में इस खानदान को दशा और भी अधिक बिगढ़ गई। इन्हों के समय में इस खानदान का धर्म भी जैन से बदल कर वैष्णव हो गया। ऐसा कहा जाता है कि हरकचंदजी के कोई संतान न होने से एक वैष्णव सन्यासी ने इन्हों संतान का लालच देकर वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने अपने मकान के पास एक वैष्णव मंदिर का निर्माण भी करवाया।

Hunter's statistical account of Murshidabad page 263.

हरकचंदनी के परचात उनके पुत्र हन्द्रचन्द्रजी हुए और उनके परचात उनके पुत्र गोबिन्द्रकन्द्र जी जगतसेठ की गादी पर आये । ये इतने उदाऊ ये कि इन्होंने अपने घर के गहने और कपहों तक को बेच डाला । अंत में जब आजीविका का सवाल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अंग्रेज सरकार की शरण ली। बहुत मिहनत के परचात सरकार ने इनको १२००) मासिक जीवन भर देने का निश्चय किया। इनके यहाँ सेठ गुळावचन्द्रजी दत्तक आये जिनके पुत्र फतेवन्द्रजी इस समय विद्यमान हैं।

इस प्रकार जिस स्थान पर एक दिन वैसव और अधिकार का प्रसर सूर्य अपनी हलारों गौरवसय किरणों से देवीप्यमान हो रहा था, परिवर्तन के प्रवल्वक में पढ़ कर वहाँ साधारण दीपक का प्रकाश भी कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। इतना होने पर भी जगतकेट के नाम के साथ जिस अतीत गौरव और सन्यता की कड़ियें विश्वी हुई है, करालकाल उनको नष्ट नहीं कर सका। क्यांकि धुन है पर उसका गौरव, उसकी कीर्ति और उसका वल महान है, विराराध्य है, अजर अमर है।

#### सेठ पूनमचन्द्र ताराचन्द्र गेलड़ा, मद्रास

इस खानदान के पूर्व पुरुष नागौर में निवास करते थे। ऐसा कहा जाना है कि करीन सीन चार सौ वर्ष पूर्व यह खानदान नागोर से उटकर कुचेरा चला गया। आप लोग ओसवाल गेलड़ा गौत के स्थानकवासी सज़न हैं। इस खानदान में श्रीयुत् काल्प्रामजी हुए। आपके चार पुत्र हुए जिनका नाम कम से मुक्तानसल्जी, अमरचन्दजी और छगनमल्जी था। इनमें से श्रीयुत् अमरचन्दजी सर्व प्रथम करीव १२५ वर्ष पहले पंत्रल रास्ते कुचेरा से चलकर जालना होते हुए महास लाये। आप बन्ने कमंबीर और साहसी पुत्र थे। आपने यहाँ पर आकर पहले पहल कुछ समय तक सर्विस की। मगर कुछ समय पश्चात् यहां के अंग्रेज अक्शरों के उत्साहित करने पर आपने रेजीमेण्टल वैंकर्स का काम प्रारम्म किया। इसमें आपको खूब सफ्लता मिली। संवत् १९५२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से प्रामचन्दजी, हीराचन्दली और रामवक्षजी था। प्रमचन्दजी का अन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप अपने पिता के बढ़े योग्य पुत्र थे। आपने अपनी सहदयता और मिलनसारी से बहुत नामवरी और यश प्राप्त किया। जब तक आप जीवित रहे तब तक सब माई और छुदुम्ब शामिल ही काम करते रहे। आपका स्वर्गवास ४२ वर्ष की उन्न में संवत् 1९६३ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से श्रीताराचन्दजी, किशनलालजी और इन्दर चन्नवी था। इनमें से इन्द्रचन्दजी अमीलकचन्दजी के यहाँ दत्तक चले गये।

त्रीयुत् ताराचन्द्रजी का जनम संवत् १९४० का है आप बड़े योग्य, सज्ञत और धर्मप्रेमी पुरष हैं। आपके तीन पुत्र हैं। श्रीयुत भाराचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी और सुशालवन्द्रजी। श्री भाराचन्द्रजी बड़े शिक्षित और स्वदेश-प्रेमी सज्जन हैं। आपके श्री भवीरचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं।

व्यावर गुन्हल, महास महावीर औपधालय, व्यावर जैनपाठशाला, जैनहान पाठशाला उदयपुर, दुन्मीचन्द्र मण्डल रतलाम इत्यादि सँस्थानों में आप काफी सहीयता पहुँचाते रहते हैं। सतलब यह कि भोसवाल समाज में यह खानदान बहुत लग्नगण्य है।

# बच्छाबत

सगर नामक एक वीर और प्रतापशाळी व्यक्ति देखवाड़ा मामक स्थान पर शासन करता था। इसके पराक्रम की चारों और धूम मची हुई थी। इसी समय चित्तीड़ाधिपति महाराणा रतनसी पर मालवे के अधिपति महमूद ने चढ़ाई की। इस विपत्ति के समय में महाराणा ने सगर के गुणों से परिचित हो कर उन्हें अपनी सहायतार्थ युद्ध का निमन्त्रण दिया। सगर अपनी चतुरङ्गिणी सेना छेकर राणा की सहायतार्थ आ-पहुँचे। सगर की चीरता के आगे बादशाह को हार खानी पढ़ी। वह पराजित होकर माग खड़ा हुआ। सगर ने उसका पीछा किया फलस्वरूप मालवे पर सगर का अधिकार हो गया।

कुछ समय पश्चात् गुनरात के मालिक बहिलीम जातश्रहमद बादशाह ने राना सगर से कहला भेजा कि ग्रम मुझे सलामी दो और हमारी नौकरी मंजूर करी, नहीं तो मालवा प्रांत ग्रम से छीन लिया जायगा।

उपरोक्त बात स्वीकार न करने पर सगर और गुजरात के स्वामी दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सगर अरना अपूर्व वीरत्व प्रदर्शित करते हुए विजयी हुए। बादशाह हारकर भाग गया। इस प्रकार गुजरात पर भी सगर का अधिकार हो गया। इस समय के प्रधात् फिर गौरी बादशाह ने राणा रतनसी पर आक्रमण किया। (सम्बत् १३०३) इस वार भी महाराणों ने सगर को याद किया। सगर आजा पाते ही राणाजी की सहायतार्थ आ पहुँचे। इस बार सगर ने राणाजी तथा बादशाह को समझ

\*देलवाड़ा नाम के दो स्थान हैं—पहला गुजरात में और दूसरा मेवाड में। हमारा खयाल है कि सन्भवतः यह स्थान मेवाड वाला हो हो। इसके दो-तीन प्रमाण है। पहला यह कि उदयपुर के मुख्य हार का जिसे आवकत देवारी कहते हैं, वास्तिक नाम देवड़ा बारी है। यहाँ पर आज भी देवडा वंशीय राजपूत लोगों की चौको है। संभव है इसी स्थान पर या आस पास के स्थानों पर देवडा वंशियों का राज्य रहा हो कि जिससे इसका नाम देवलवाड़ा पड़ा हो। दूसरा यहां बढ़त से जैन मन्दिर हैं, इसलिए इसका नाम देवलवाड़ा या देवल पट्टम पड़ा हो, और देवडा वंशियों का राज्य रहा हो कि जिस वंश के राना सगर महाराणा की सहायतार्थ युद्ध में गये हों। तीसरा यह भी प्रसिद्ध है कि महाराणा उदर्शित्रज्ञी का विवाह देवड़ा वंशीय राजपूतों के यहाँ हुआ था, जिनसे कुछ जमीन लेकर वहाँ एक तालाव वनवाया जो वर्तमान समय मे उदस्यतापर नाम से प्रसिद्ध है। उपरोक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देवड़ा राजपूतों का रथान यह। देलवाड़ा है।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

कर परस्पर मेल करवा दियातथा बादशाह से दंढ लेकर गुजरात तथा मालवा उसे वापस कर दिया गया। इस प्रकार सगर ने अपने जीवन काल में कई धीरत्वपूर्ण कार्य कर दिखाये। सगर के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः बोहित्य, गंगादास और जर्यासह थे।

स्तार के पश्चात उनके पुत्र वोहित्य देवलवादा में रहने लगे । आप भी अपने पिता ही के समान इस्वीर, बुद्धिमान एवम् पराक्रमी पुरुष थे । आप १९०० महावीरों के साथ चित्रकूट नगर (चित्तेष्ट्र) में राणा रतनसी के शत्रु के साथ होने वाले युद्ध में अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए काम आये । इनकी की का नाम वहरंगदे था, जिससे श्रीकरण, जैसी, जयमल, नान्हा, भीमसिंह, पद्मसिंह, सोमजी और पुष्पपाल नामक आठ पुत्र तथा पद्मा नामकी एक कन्या हुई थी । इनमें से बढ़े पुत्र श्रीकर्ण के समधर, चीरदास, इरिदास, उद्धरण नामक चार पुत्र हुए थे ।

श्रीकर्ण बदे जूरवीर थे। इन्होंने अपनी भुजाओं के घर पर मच्छेन्द्रगद्र को फतह किया था। कहा जाता है कि इसी समय से ये राणा कहलाने रूपे। एक समय का प्रसंग है कि बादशाह का सजाना कहीं जा रहा था, उसे राना श्रीकर्ण ने रूट रिया। जब यह समाचार बादशाह के पास पहुँचे तो वह बढ़ा क्रोधित हुआ शौर उसने अपनी सेना मच्छेन्द्रगढ़ पर चढ़ाई करने के रिये भेजी। श्रीकर्ण तथा धादशाह दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अन्त में अपनी अपूर्व धीरता प्रदर्शित करते हुए श्रीकर्ण इस युद्ध में काम आये। वादशाह का मच्छेन्द्रगढ़ पर अधिकार हो गया। श्रीकर्ण की मार्थ्य रतना दे अपने पित को काम आया जान अपने युद्ध समधर आदि को साथ छे अपने पिहर खेड़ी नगर! चड़ी गई। वहां जाकर उसने अपने पुत्रों को खूद विद्याच्ययन करवाया, उन्हें उचित सैनिक शिक्षा दी सथा सब कलाओं में नियुण बना दिया।

संवत् १३२३ के आपाद मास के पुण्य नक्षत्र में गुरवार के दिन खरतरगच्छाचार्थ्य श्रीजिनेश्वरस्रि महाराज खेदी नगर पंचारे। भगर में प्रवेश करते समय सुनिशाज को श्रुम शक्तन हुआ। यह जानकर स्रिजी ने अपने सावियों से कहा कि "इस नगर में अवश्य जैनधर्म का उद्योत होगा।" श्रीमासा अति समीप था, अतप्व महाराज ने वहीं चौमासा व्यतीत करने का निश्चय किया और वहीं रहने हुगे।

## वोहित्यरा गौत्र का स्थापना

एक दिन रात्रि में पद्मावती जिन शासनदेवी ने महाराज से कहा कि कल प्रातःकारू बोहित्य के

अनुमान है कि यह स्थान वर्तमान अलवर रटेट के अन्तरयत माचेडी नामक स्थान हो ।
 अनुमान है कि यह स्थान गुजरात प्रांत के अन्दर इंडर के पास खेड़ामहा। नामक स्थान हो ।

पौत्र चारों राजकुमार अयास्थान के समय आर्वेंगे और जिनधर्म का प्रतिशेध प्राहर् करेंगे। निदान ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल चारों हो भाई गुरु के क्याख्यान में पधारे। उस समय गुरु महाराज द्या-धर्म का उपदेश कर रहे थे। उपदेश को सुनकर चारों के दिलपर बढ़ा गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने उसी समय श्रावक के बाह् गुणों का बत धारण किया। आचार्यंश्री ने उनको महाजन वंश में सन्मिलित कर लिया एवम् बोहित्य के वंशज होने से बोहित्यरा गौत्र की स्थापना की जिसका अपभंश नाम अब बोधरा है।

श्रावक हो जाने के परचात् चारों भाइयों ने धार्मिक कार्यों में रुपया लगाना प्रारंभ किया। इन्होंने भाषार्यं श्री को साथ लेकर सिदावलजी का एक वेड़ा संघ निकाला मार्ग में उन्होंने अपने साधमीं भाइयों को एक मुहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थाल लहान में दिया। इससे लोग इन्हें फोफलिया कहने लो। इसी समय से बोहिस्थरा गोत्र से फोफलिया ज्ञाखा प्रकट हुई। इस यात्रा में चारों भाइयों ने दिल लोल कर खर्च किया। जब लीट कर वायस घर आये तब लोगों ने मिल कर समधर को संघपत्ति का पर दिया। समधर की रानी का नाम जयंती था।

समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र हुआ। समधर स्वयं विद्वान् था अतः उसने अपने पुत्र को खूव विद्याध्ययन करवा कर विद्वान बना दिया। जिस समय तेजपाल २५ वर्ष के थे तब समधर का स्वांवास हो गया। कुछ समय पश्चात् तेजपाल ने गुजरात के तत्कालीन राजां से गुजरात को ठेके पर लिया। अपनी द्वादिमानी, अपने प्रभाव एवम् अपनी योग्यता से तेजपाल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने संवत् १३७७ के ज्येष्ठ मास में पाटन नगर में तीन लाख रुपया लगाकर जैनाच यें श्री जिनकुशल सूरि का पाट महोत्सव करवाया तथा उक्त महाराज को लेकर शाहुंजय तीर्थ का संघ निकाल। इसके पश्चात् और भी बहुत सा रुपया उन्होंने धार्मिक कार्यों में खर्च किया। इस अवसर पर सब संघ ने मिल कर माला पहिना कर तेजपाल को भी-संघाधिपति का पद प्रदान किया। तेजपाल ने भी सोने की ग्रहर, एक थाली और पसेर का एक लड्डू अपने साधर्मी भाइयों को लहाण स्वरूप बँटवाये। एक समय सम्मदेशिखरजी भी यात्रा करते समय इन्हें रास्ते में म्डेन्छों ने रोका था उस समय ये म्लेन्छों को परास्त कर आगे यहे और यात्रा की। इस प्रकार कई ग्रुम कार्यों को करते हुए ये स्वर्गवासी हुए। इनकी खी बीनादेवी से इन्हें विद्वा नामक एक पुत्र हुए। यही तेजपाल के उत्तराधिकारी हुए। ये बड़े धार्मिक पुरुप थे। इन्होंने भी श्रांवय तीर्थ का एक संघ निकाल कर एक मोहर एक थाल तथा एक लड्डू लहान स्वरूप बटवाया। इनके तीन पुत्र हुए, जिनके वाम कहुवा, धारण और नन्दा था। इनमें से कड्वा अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए।

कडूवा नाम तो वास्तव में कड़वा है मगर वे ठीक इसके विपरोत असूत के समान थे। एक समय का प्रसंग है कि ये अपने पूर्वजों की भूमि मेवाड़ देश के चित्तौड़ नामक स्थान में आये। वहां पर इनका चित्तौड़ के तत्कालीन महाराणाजी ने बहुत सम्मान किया । तथा उनसे वहीं रहने का आग्रह किया ।

कुछ समय व्यतीत होने के पश्चाद मांडवगढ़ (माछ्या) का सुछतान किसी कारण वश अपनी सेना छेकर वित्तीड़ पर चढ़ आया। यह जानकर राणाजी ने कहुवाजी से कहा कि पहले मी आपके पूर्वजी ने हमारी बहुत सी उत्तम र सेवाएँ की हैं, अतप्त इस बार भी आप हमें हमारे कार्य में सहायता हीजिये। कहुवाजी ने महाराणा की बात स्वीकार की। अन्त में इन्होंने (कहुवाजी) अपनी बुद्धिमानी एवम् चातुर्थ्य से बादशाह को समझा बुद्धा कर उसकी सेना को बापस छौटा दिया। जिससे सब छोत इनसे प्रसन्न हुए। महाराणाजी ने प्रसन्न होकर बहुन से घोड़े आदि प्रदान कर इन्हों अपना प्रधान मन्त्री बनाया। इनके मंत्रित्व काळ में इन्होंने अपने गौश्री माह्यों का कर छुड़वाया। अपने सद्वर्ताव से इन्होंने वहां उत्तम यश उपार्जन किया, पश्चाद राणाजी से आज्ञा छेकर ये वापस गुजरात प्रांत के अन्वित हिल पहण नामक स्थान में आये। बहां के राजा ने भी इनका बढ़ा सम्मान किया और इनके गुणों से प्रसन्न हो कर पाटन इनके अधिकार में करदी।

कह्वाजी ने बहुत सा एपया धार्मिक कार्यों में खर्च किया । गुजरात देश में जीव हिसा को धन्द करवाया । संवत् १४३२ के फाल्गुन माह में खरतरगच्छाचार्य्य श्री जिनराजसूरि महाराज का पाट महोत्सव करवाया । इसमें करीव १५ छाज रुपया खर्च हुआ । इसके अतिरिक्त इन्होंने भी अपने पूर्वजों की वरह श्री क्षशुंजय तीर्थ का संघ निकाला तथा वही मोहा, धाल और पींच सेर का लढ्डू लहान में बांदा । इस प्रकार अतुल सम्पत्ति खर्च करते हुए-आप स्वर्गवासी हुए ।

कड़वाजी के पुत्र दा नाम सेराजी था, आपकी धर्मपत्नी का नाम हर्पनदेवी था । मेराजी ने जैन तीयों के करों को माफ करवाया । इनके मांडणजी नामक पुत्र हुए, जिनकी भार्य्या का नाम महिमादेवी था । मांडणजी अपने परिवार सहित गुजरात की भूमि को छोड़ कर कांडियावाड़ के वीरमपुर नामक आम में चले गये । वहां इनके उदाजी नामक एक पुत्र हुए । उदाजी की भार्य्या का नाम उछंगदेवी था । इनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से नरपाल और नागदेव था । इनमें से नागदेव के अपनी पत्नी नासकर से दो पुत्र रूल पैदा हुए । जिनका नाम क्रम सः जैसलजी और वीरमजी था । जैसलजी की भार्य्या का नाम जसमादेवी था ।

जैसल जी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः वस्तराज्ञी, देवराजजी और हंसराजजी था। हुनमें से ज्येष्ठ पुत्र वस्तराज्ञी अपने माह्यों को साथ स्टेक्टर मंडोवर नगर में राव श्रीरणमलजी के पास जारहे। राव रणमलजी ने वस्तराज्ञी की बुद्धि के अद्भुत चमत्कार को देखकर उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया।

कुछ समय पश्चात् वित्तीं के राणा कुम्भाजी और रात्र रणमलजी के पुत्र जोघाजी में किसी कारण वहा अनवन पैदा हो गयी। इसी अवसर के लगभग रात्र रणमलजी और मन्त्री वलराजजी राणा कुम्भाजी से मिलने के लिए वित्तीं व्यापे। प्रारंभ में तो राणाजी ने आपका अच्छा सम्मात किया, परन्तु कहा जाता है कि पीछे उन्होंने घोले से रात्र रणमलजी को मरवा डाला। इस अवसर पर मन्त्री बळराजजी अपनी चतुराई से निकल कर वापस मंडीवर आगये।

राव रणमळर्जा के स्वर्गवासी होजाने पर उनके पुत्र लोधाजी पाट नशीन हुए। उन्होंने भी बद्धाजजी को सम्मान देकर पहले की तरह उन्हें अपना मन्त्री बनाया। जोधाजी ने अपनी वीरता से राणा के देश को उजाद कर दिया और अंत में राणाजी को भी अपने वज्ञ में कर लिया। राव जोधाजी के दो रानियां थीं। पहली का नाम नवरंगदे था जो कि जंगलू देश के सांखलों की पुत्री थी और दूसरी का नाम जसमादे था जांकि हाड़ा वंश की थी। नवरंगदे की राज्यभी कोख से बीकाजी और वींदाजी नामक हो पुत्र राज पदा धुए तथा जसमादे से नींवाजी, सुजाजी, और सातलजी नामक तींन पुत्र पदा हुए।

बीकाबी छोटी अवस्था ही में बढ़े चंचल और बुद्धिमान थे। उनके पराक्रम, तेज और बुद्धि को देसकर हाड़ी रानी को कुछ द्वेष पैदा हुआ। उसने मनमें विचार किया कि घीका की विद्यमानता में मेरे पुत्र को राज्य मिलना बढ़ा किर्रेन है। यह सोचकर उसने कई बुक्तियों से राव नोधानी को अपने वश में कर उनके कान भर दिये। राव जोधानी भी सब बातों को समझ गये।

एक दिन दरबार में जबकि सब भाई बेटे बेटे हुए थे कुँवर बीकाजी भी अपने चाचा कांधळजी के पांस बैठे थे। ऐसे ही अवसर को उपगुक्त जान राव जोधाजी ने कहा कि जो अपनी भुजा के वळपर पृथ्वी को लेकर उसका भोग करता है वही सुदुत्र कहलाता है। पिता के राज्य को पाकर उसका भोग करनेवाले पुत्र की संसार में कीर्ति नहीं होती। यह बात कुंबर बीकाजी को चुभ गई। वे उसी समय अपने काका कांघलजी, रूपाजी, मांबजजी, मण्डलाजी, नायूजी, भाई जोगायतजी, बींदाजी, सांबलत नापाजी, पिदृहार वेलाजी, बैदलाल लावनजी, कोंठारी चौथमलजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी सालाजी, मंत्री वल्टराजजी आदि कितय स्मेही जनों को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हो गये।

जोधपुर से रवाना होकर ये लोग शाम को मंदोवर पहुँचे। वहां गोरे भेरुजी का दर्शन कर बीकाजी ने प्रार्थना की कि महाराज आपका दर्शन अब आपके हुक्स से होगा, हम तो अब बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार के भावों की प्रार्थना कर वे रातभर मंदोवर ही में रहे। ज्योंही प्रातःशाल वे उठे त्योंही उन्हें भैरवजी की सूर्त्ति बहेली में मिली। इसे शुभ शक्कन समझ वीकाजी उस भैरवजी की मूर्ति को लेकर शीध ही वहां से रवाना हो गये। वहां से वे काळनी नामक स्थान पर गये। वहां के भूमियों नो वश में कर उन्होंने वहां अपनी दुहाई फेर दी। यहां तालाब के किनारे उत्तम जगह को देतकर गोरेजों की मृति को स्थापित किया तथा वहीं रहने छगे। आगे चलकर इसी स्थान का नाम कोड्सदेसर प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान अभी भी वहां वर्तमान है और यीकानेर के राजकुमारों ना मुंदन संस्कार यहां होता है। यहां पर राजमहल भी वने हुए हैं। संवत् १५४१ में राव यीकाजों ने रातीवाटी नामक पहाद पर एक किला वनवाकर नगर वसाया जो वर्तमान में यीकानेर के नाम से प्रसिद्ध है। मंत्री बल्दराजजी ने भी बीकानेर के पास अपने नाम से यटलासर नामक एक गांव वसाय।।

#### षच्छावत गौत्र का स्थारना

कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् वछराजजी ने शतुझय और गिरानार की तीर्धयात्रा करने के हेतु एक वड़ा संघ निकाला । मार्ग में सब साधमीं भाइयों को घरपति एक मुहर एक धाल और एक लड्डू की लहान बांटी सथा संघपित की पद्मी को प्राप्त की । इसके बाद आप श्री जिनकुतल पुरि महाराज के साथ देवराज नगर (जो वर्नमान में मुख्तान के पास है ) में यात्रा करने के लिये गए । आपके वंशज इसी समय से आपके नाम से वच्छावत कहलाने लगे। राज बीकाजी ने नापकी कार्यक्षमता से प्रसन्न होकर आपको 'परमूमि पंचानन' के खिताब से मुखोमित किया।

एक समय की बात है सब कि बहरात भी राव बीका जी के को अरी थे उसी समय एक दिन भोजन में खोर बनी थी। उस दिन बाह्यण खोर में नहर दालना भूल गया। इससे रावजी ने एक दावढी ( नौकरानी ) को बहराज जी के पास भेज कर शहर मेंगवाई। धरुराज जी ने भूल से शहर के बदले नमक भेज दिया। नमक ढालने से खोर खारी हो गई जिससे रावजी उसे न खा सके। इससे नाराज़ हो कर उन्होंने को अरी बहराज जी हो जुलवाया तथा नमक भेजने के लिये भला दुरा कहा। इस पर पहराज जी ने अपनी भूल को छिपा कर बढ़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि महाराज हमेशा जो हावड़ी सामान लेने के लिए आती है कल वह नहीं आई थी। उसके स्थान पर दूसरी ढावड़ी को देखकर मैंने जानबूस कर नमक भेज था। इसका कारण यह था कि संभव है वह शकर में कुछ मिला कर आपको देरे। नमक भेजने से मैंने यह सोचा था कि जिसमें आप नमक ढालों। वह वस्तु खारी हो जायगी और आप न खा सकेंगे, जिससे यदि उसमें छोई वस्तु भी मिला दी जायगी तो अमंगल नहीं होगा। यदि आप हमेशा आने वाली खानड़ी को भेजते तो में नमक न भेजता।" वर्ल्याज का यह उत्तर सुनकर राव बीकाओ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्ज्याज जी को ओर भी तरहीं की तथा उन्हें और भी ज्यादा विकासपात्र समझने लगे।

राव बीकाजी है रंगादेवी नामक स्त्री थी । जिसकी कोख से खुनकरनजी, नरसीजी, राजसीजी,

घरसीजी, और वसीठजी वगैरह पुत्र बत्पन्न हुए । आगे चलकर इनमें से ल्हाकरनजी बढ़े पुत्र होने के कारण बीकानेर की गड़ी पर बेटे ।

मंत्री बछराजजी के करमसीजी, वरसिंहजी, रतनसिंहजी और नाहरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए। बछराजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजाजी और भूणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से दस्सुजी के वंशज दस्साणी कहलाये।

राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् उनके पाट पर राव व्हनकरनजी बैंटे । आपने बच्चावत करमसीजी को अपना मन्त्री बनाया । करमसीजी ने अपने नाम से करमसीसर नामक एक गांव बसाया । आपने राव व्हनकरनजी की शादी चित्तींड़ के महाराणा की पुत्री से करवाने का प्रयत्न किया । इसके अतिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के लोगों को बुळवाकर उनका एक संघ निकाला तथा बहुतसा रुपया खर्च कर श्री जिनहंसस्रि महाराज का पाट महोत्सव किया । संवत् १५७० में बीकानेर नगर में आपने श्री नेमीनाय स्वामी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया जोकि इस समय में भी विद्यमान है । इसके अतिरिक्त आपने शादुंजय, गिरनार और आबू नामक तीथों की यात्रा के लिए एक बड़ा संघ निकाला तथा अपने पूर्वजों की तरह मार्ग में अपने साधमीं भाहयों को एक मुहर, एक थाल और एक मोदक लहाण में बांदा । आप नारनोळ ( निन्दगोकल-जैसलमीर ) के लोदी हाजीखों के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में वीरगित को प्राप्त हुए ।

राव रहनकरनजी के पश्चात् उनके पुत्र राव जेतसीजी बीकानेर की गही पर बैठे। आपकी धर्मपत्नी का नाम काश्मीरदेवी था। आपने वच्छावत करमसी के छोटे भाई वच्छावत वर्रासंहजी को अपना मंत्री बनाया। बर्रासंहजी के मेघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, भोजराजजी, ट्रंगरसीजी और हरराजजी नामक छः पुत्र हुए। इनमें से ट्रंगरसीजी के वंशज ट्रंगराणी कहळ.ये। बर्रासंहजी के द्वितीय पुत्र नगराजजी के संत्रामसिंहजी के नामक पुत्र हुए। संप्रामसिंहजी के पुत्र का नाम कर्मचन्दजी था।

वरसिंह जी भी शत्रुंजय आदि तीथों की यात्रा करने के लिए गये। जहां ये चांपानेर के वादशाह सुजफ्कर के पास भी गये। वादशाह ने इनका अच्छा स्वागत किया तथा छः माह तक उन्हें वहीं रक्खा। और वहाँ का आपको किलेदार बनाया। आपने गिरनार आबू आदि तीथों का संघ निकाला तथा रास्ते के यात्राकरों को छुढ़वाया। आपने एक धर्मशाला भी बनवाई।

बर्रासहनी के पश्चात् इनके दूसरे पुत्र नगराजनी मंत्री हुए। इसी समय जोधपुर के राजा माडदेव ने जांगल, देश को अपने अधिकार में करने की इच्छा की। यह जानकर राव नैतसीनी ने नगराजनी को कहा कि माडदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। जब तक मालदेव यहां चढ़ न आवे तव

<sup>\*</sup> उन्ह लोग संग्रामसिंहजी की श्रमरसीजी का पुत्र होना बतलाते हैं।

तक सब प्रवन्ध कर लेना ठीक हैं। तब सन्त्री नगराबजी ने शिशाह बाइनाह के पास जाकर टसने सहर-यता मांगी। सहायता निलने के पहले हो नालदेव ने जांगळ पर चड़ाई कर दी। इस युद्ध में दैवसीजी काम बाये और मालदेव का जांगळ पर अधिकार हो गण, पर नगराबजी ने शेरशाह की सहाज्जा से मालदेव को परास्त कर जांगळ का राज्य वापस वैजन्तीजी के युत्र राव करवाणसिह जी को दिल्यामा त्रीर उन्हें सारस्त्रत नगर से खाकर राज्य गही पर विज्ञाया। नगराबजी ने धार्मिक कार्यों में भी बहुत रचना कर्य किया। आपने भी यात्राओं का संघ निकाला। जापकी पत्नी का नाम नवलदेवी था। नगरने अपने नाम से नागासर नामक एक गांव वसाण था जो वर्तमान में भी विज्ञनान है।

राव जैतसीबी के युद्ध में काम काजाने के पण्चाइ उनके पुत्र राव क्ल्याणीसहवी बीकानेर की गड़ी पर दिराजे। उन्होंने मन्त्री नगराब वी के पुत्र संप्रानिसहजी को जपना मन्त्री बनाया। जार बड़े बीर पराक्रमी और बुद्धिमान थे। जापने भी श्रीविनम्प्रीत्नयन्त्रीकों को साथ देकर शतुंचय लाड़ि तीयों की पात्राओं का पुक्र संघ निकाला था। जिसमें प्रत्येक साध्यीं माई को एक रपया, एक थाट और एक लड़्ड्ड लहान में बांडा था। मार्ग में जाप चित्तों इपित दर्व्यासहजी की सेवा में उपस्थित हुए थे इस समय महाराजा ने भाषका बहुत सम्मान किया था।

#### वच्छावत क्रसम्बन्द्बी

काप बीकानेर के प्रधान मेहता संज्ञानिंह की के पुत्र थे। काप बहे प्रतिमाहाली, अस्तिन एवं परम राजनीतिहा थे। जाप अपने समय के महापुरप और प्रसिद्ध हुन्सही थे। जापनी कपूर्व प्रतिना और कार्य्य कुलका से प्रसाद होकर वीकानेर के तत्कालीन महाराजा क्ल्यानींसहजी ने कापन्नो करना प्रधान सन्त्री नियुक्त किया था। जिस समय की यह नात है, उस समय सम्राट् अक्वर मारत के राज्य सिंहासन पर विराजनान थे। कहना न होगा कि कर्मचन्द्रवों ने न केवल बीकानेर के राजनीतिक मेहान में वरन् ठेड साही इरवार में अपने महान् व्यक्तिल कीर अपूर्व राजनीतिक योगाता की काप बालो थी। सन्त्राट् अक्वर पर कापना वड़ा प्रमाव था और वह कर्नी कर्नी मारतीय राजनीति के गृहतन प्रकों कि सुलहाने में और अपनी शासन नीति के निर्मान में, कापको सर्व किया करते थे। आसी के तत्कालीन प्रमान में तथा वयसोन क्लव कर्मचन्द्र प्रवस्त्र में मन्त्री कर्मचन्द्री में स्त्रीन के विविध पहलुशों पर कौर उनके तत्कालीन प्रमाव पर बहुत ही अच्छा प्रकाश हाला गरा है।

एक इतिहासच का करत है कि कमी कमी छोटी छोटी घटनाएँ मी महान् ऐतिहासिक घटनामाँ को जन्म देती हैं। सन्त्री कमैंचन्द्रकी का एक सामूली-सी घटना ने सम्राट् पर प्रसाद डाल दिया। बात यह हुई कि बीकानेर के तत्कालीन राव कल्याणसिंहजी ने एक समय मन्त्री कर्मचन्दली के सामने यह इच्छा प्रकट की कि मैं किसी तरह जीधपुर के गोखड़े पर बैठ जाउँ। इस इच्छा की पूर्ति के लिये कर्मचन्दली सन्नाट् अकबर की सेवा में भेजे गये। जिस समय आप दिखी पहुँचे, उस समय सम्राट् अकबर कारते थे। उनकी शतरंज की चाल रकी हुई थी। जो चाल वे चलते थे, उसी में हातते थे। कहा जाता है कि कर्मचन्दली ने बादशाह को शतरक्ष की ऐसी चाल बताई कि जिससे वे विजयी हो गये। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह की इस प्रसन्नता का कर्मचंदली ने अपने स्नामी के लिए फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने बादशाह से अपने स्नामी के लिये जीधपुर के गोखड़े पर कुछ समय के लिये बैठने का परवाना ले लिया।

इस सेवा से प्रसन्न होकर रावजी ने आपकी मांगी हुई नीचे लिखी बातों को स्वीकार कर स्वयं अपनी ओर से ४ गांव का मुहरदार पट्टा प्रदान किया ।

- (१) चार माह चौमासे में कुम्हार, तेली, तम्बोली वगैरह अगता पार्ले ।
- (२) वैश्यों से माल का कर न लिया जाय।
- (३) भेद के ज्यापार में माल का जो चौथाई कर लिया जा रहा है, वह न लिया जाय।

राव करपाणसिंहजों के पश्चात् राव रायसिंहजी बीकानेर के स्वासी हुए। आपने भी अपने मंत्री के पद पर कर्मचन्दजी को ही रक्खा। कहना न होगा कि कर्मचन्दजी ने अपने नरेश की बड़ी-चड़ी सेवाएँ की, इनके उद्योग से सम्राट् अहवर की ओर से रायसिंहजी को राजा का खिताब मिला। कर्मचन्दजी ने स्रगठ सम्राट् की भी बहुत सेवाएँ की थीं। आपने कुँवर रामसिंहजी के साथ दिल्ली पर आक्रमण करनेवाले भिर्चा इवाहिम से युद्ध कर उसे हराया। सम्राट् की मदद के लिये गुजरात पर चढ़ाई की तथा मिर्जा महमद हुसैन को हरा कर उस पर विजय प्राप्त की। इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट् अकबर ने मंत्री कर्मचन्दजी की स्नियों को सोने के नुप्र पहनने का अधिकार दिया और आपका बड़ा सत्कार किया। (उस समय ओसवाल जाति में हिरन गौत्रीय स्नियों के अतिरिक्त अन्य खियों को पैरों में सोना पहनने का अधिकार न था।)

मंत्री कर्मचन्दनी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आधीन किया, जालोर के अधिकारी को परास्त किया तथा तुरमखां नामक व्यक्ति को मुद्दें देकर उसके द्वारा कैंद्र किये कुछ महाजनों को मुक्त करवाया, सिंघ देश को बीकानेर में मिलाया तथा वहाँ की नदियों में मच्छी सारना वंद करवाया। इस प्रकार आपने कई समय अपनी वीरता एवस प्रतिमा का परिचय दिया था।

#### श्रोसवाल नाति का इतिहास

ं आपश्ची प्रतिभा सर्वतोमुली थी। आगने न केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही दरन् सामाजिक एवस् धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य क्षिये थे। आगने सम्राट् अक्वर को जैनधर्म के तन्त्रों को सम्माने के लिए जैनाचर्य श्रीविनचन्द्रस्तिती को खरमात से बुला कर सम्राट् से उनका परिचय कराया और उनका सम्हलपूर्ण व्यास्थान करवाया। अक्वर पर उनका सम्ला प्रमाव पढ़ा तथा क्ष्कर ने उनके कादेशानुसार अहिंसा के तल्ल को समत कर कई पर्व के पवित्र दिनों में हिंसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में मेत्रे।

काश्मीर के पुद में सम्राट् नकवर नपनी धर्म जिल्लासा के लिये महाराज के शिष्प मानसिंहजी को साथ ले गया था । नकदर का जैनवर्म पर बहुत प्रेम हो गया था । क्मैं बन्द्रजी की द्वान वीरता भी बहुत बढ़ी-चड़ी थी नापने एक समय श्रीजिनचन्द्रद्दि महाराज के नागमन की वधाई सुनाने वाले बावकों को बहुत द्रष्य प्रदान किया था इसका वर्णन करते हुए मल नामक कवि ने इस प्रकार लिखा है:—

नव हाली दीने नरेश, मद तो मतवाले ।
नवे गाँव वगतीत, लोक आवे हित हाले ॥
परा की तो पांच हुतो, जग सगली वाएे ।
सना करोड को दान. मह कवि सत्य वलाने ॥
कोई रावर राखा न केरि सके. संज्ञान नंदन ते किया ।
श्री युगप्रधान के नाम सुंच, कर्मचंद इतना दिया ॥

इसके अतिरिक्त जब सम्राट् ने कर्मचन्द्रजी के कहने से जिनसिंहस्रि को आवार्य की पदवी भंदान की तब इसके महोत्सव में कर्मचन्द्रजी ने सवा करोड़ राग्यें खर्च क्रियें थे।

( प्राचीन जैन टेस संप्रह पृष्ट ३५)

मंत्री कर्मचन्द्रजी ने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। आपने पुराने कायरों का संशोधन किया तथा जाति की उन्नित के दिये कई नये कान्न बनाए। वर्तमान समय में बो है दके की लाइण बांदी वाती है वह उन्हों के द्वारा प्रचारित की गई थी। संवत् १६३५ के दुर्भिक्ष में बापने हजारों लोगों का प्रतिपालन किया तथा अपने साधमीं भाइयों को ६२ माह तक अन्न-चलादि प्रदान किया था तथा वर्षा होने पर सबको मार्ग व्यय एवम् खेती आदि करने के लिये दुल दूल्य देकर अपने २ स्थान पर पहुचा दिया था। दुर्रमखों को सिरोही की लट में निच २ धानुकों की खो एक हजार प्रतिमाएँ मिली थीं, उससे उन्हें धीनकर आपने श्रीचिंतामणि स्वामी के मंदिर के तल्वर में रखवा दी जो अब तक मौजूद हैं।

कर्मचन्द्रवी के बनवाये हुए एक विशाल उपाधय में एक वार महाराज जिनचन्द्रस्रि ने अपना

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री कर्मचन्द्जी बच्छावत प्रधान, बीकानेर.



्रं श्री भेहता श्रगरचन्द्रजी प्रधान, उदयपुर



श्री मेहता देवीचन्द्ञी प्रधान, उदयपुर.



थ्री मेहना रोगीसहर्जा प्रधान, उदयपुर,

चातुर्मास किया था। यह उपाश्रय आज भी बीकानेर के शंगणी के चौक में विद्यमान है। इसमें देखने योग्य एक प्राचीन पुस्तकाख्य है जिसमें कर्मचन्द्रजी का चित्र भी लगा हुआ है।

मंत्री कर्मचन्दजी के दो पुत्र थे—भाग्यचन्द्रजी और लखमीचन्द्रजी । राजा रायसिंहजी के भी दो पुत्र थे—भूपतिंसहजीतथा दलपतिसिंहजी । ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिंहजी निम्म लिखित कारणों से कर्मचन्द्रजी पर नाराज हो गये थे, अतगुव कर्मचन्द्रजी अपने पुत्र परिवार को लेकर मेहता चले गये थे।

- ( १ ) रायसिंहजी के छोटे पुत्र दरुपतिसिंहजी को राजा वनाने की चेष्टा करना ।
- (२) क्रनेंख पावलेट ने बीकानेर-गजेटियर में लिखा है कि, "जिस समय बादशाह कर्मचन्दजी से शतरब्ज खेळते थे उस समय कर्मचन्दजी तो बैठे रहते थे लेकिन बीकानेर नरेश खड़े रहते थे।" यह भी उनकी नाराजी का एक कारण था।

कर्मचन्द्रजी मेड्ता जाकर अपना धार्मिक जींवन विताने लगे। इसी समय बादशाह ने धीकानेर नरेश द्वार। इन्हें बुलवाया था। इसके बाद कर्मचन्द्रजी बादशाह से अजमेर मिलने गये और ने देहली जाकर रहने लगे। वहां बादशाह ने आपका यथोचित सत्कार किया तथा एक सोने के जेवर सहित शिक्षित धोड़ा प्रदान किया। बादशाह के पुत्र जहांगीर के मूल नक्षत्र में पैदा होने पर बादशाह ने सब धमों में गृहों की शान्ति करवाई। उसी सिलसिले में जैन धर्म की शित्यानुसार शान्ति करवाने का भार कर्मचन्द्रजी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया।

क्म चन्द्रजी जब देहली में बीमार पढ़ गये उस समय राजा रायसिंहजी उन्हें सांत्वना देने के लिये पचारे थे। वहां जाकर उन्होंने बहुत खेद प्रगट किया और आंखों में आंसू भरलाये। रायसिंहजी के चले जाने पर कर्मचन्द्रजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की आँखों में आंसू आने का कारण मेरी बीमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सजा नहीं दे सके। इसलिये तुम बीकानेर कभी मत जाना।

कर्मचन्दनी की मृत्यु होजाने के पश्चात् राजा रायसिंहनी ने बुरहानपुर में अपनी रुग्णावस्था में अपने पुत्रों से कहा कि "कर्मचन्द तो मरगया अब तुम उनके पुत्रों को मारना। मुझे मारने के पद्यंत्र में नो र लोग शामिल थे उन्हें भी दण्ड देना। सुरसिंहनी ने इस बात को स्वीकार किया।

रायसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् वादशाह जहांगीर ने दलपत को वीकानेर का स्वामी वनाया। परंतु पीछे संवत् १६७० में वादशाह उनसे नाराज होगये और उन्होंने स्रांसिंहजी को बीकानेर का स्वामी धोपित किया। स्रांसिंहजी वादशाह से दिल्ली मिलने गये और आते समय कर्मचन्दजी के पुत्रों को तसल्ली देकर सपरिवार अपने साथ लिवा लाये। आपने कर्मचन्दजी के इन दोनों पुत्रों को मंत्री पद पर

नियुक्त किया ।करीन छः मास तक उनपर ऐसी कृपा यतछाई कि मानो वे पुरानी सभी नातों को भूलमये हों। एक समय स्तयं राजा साहव इनकी हवेली पर भी पवारे जहाँ पर इन दोनों ने एक छाख रुपये का चौंतरा सनवा कर उनको विदाया। इस प्रकार छः मास के बाद एक समय राजाजी ने बहुत से धीर राजपूरों को इन दोनों के मारने के लिये भेजा। ये दोनों भी बड़े वीर थे। आपने अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को मार कर अपने ५०० वीरों सहित छड़कर बाबुओं का सामना किया और अंत में वीर गति को प्राष्ट हुए।

इसी अवसर पर रघुनाथ नामक एक सेवक इनके छुटुम्य की एक गर्भवती स्त्री को छेदर करणी माता के मंदिर में शरण चड़ा गया। उस समय के करणीमाता के मन्दिर के नियमानुसार ये छोग बच गये तथा आगे चलकर इन्हीं के पुत्र भाण हुए जिनसे आगे का वंश चला। उस सेवक के वंशज आज भी बच्छावतों के सेवक हैं उसके वंश में हाल ही में गंगाराम और गिरधारी हुए हैं जिन्हें राज्य से सम्मान प्राप्त था। इनका पुत्र पृथ्वीराज अब भी मौजूद है।

भाग के पुत्र जीवराजजी हुए। उनके पुत्र लालजंदजी और उनके प्रयोत्र पृथ्वीराजजी हुए। आप लोग पहले वीकानेर से अजमेर और फिर घासा ग्राम (मेवाड़) में आरहे। घासा ग्राम में आकर पहले पहल ये देवारी दरवाजे के मोसल मुकर्रर हुए और फिर जनानी ड्योदी पर मोसल हुए। पश्चात दरवार के खास रसोदे के आफिसर वने। इस प्रकार धीरे २ इनकी राणा जी तक पहुँच हो गई। इनके २ पुत्र हुए-अगरचन्दजी और इंसराजजी।

#### मेहता अगरचंदजा

मेहना अगरचंदजी और उनके भाई हंसराजजी दोनों ही राज्य में ऊँचे पदों पर रहे। महाराणा अरिसिंहजी ने अगरचन्दजी को मांडलगढ़ की किलेदारी पर तथा उक्त जिले की हुकुमत पर नियुक्त किया। तभी से मांडलगढ़ के किले की किलेदारी इस वंश के हाथ में चली आरही है। ये पहले महाराणा के सालाहकार और फिर दीवान बनाये गये। महाराणा अरिसिंहजी द्वितीय की माधवराव सिंधिया के साथ होने वाली उज्जैन की लड़ाई में मेहता अगरचन्दजी भी लड़े थे। जब माधवराव सिंधिया ने दूसरी वार घेरा डाला उस समय के युद्ध में भी महाराणा ने इनको अपने साथ रक्ता। महापुरुषों के साथ होनेवाली टोपल मगरी और गंगार की लड़ाइयों में भी ये महाराणा के साथ रहकर लड़े थे।

महाराणा हमीर्रासंहजी (दूसरे) के समय में मेवाद की विकट स्थित सम्हालने में आप बढ़वे अमरचन्दजी के बढ़े सहायक रहें। जब राफावतों और चूँढावतों के झगड़ों के पश्चात् आंबाजी नीट—ओमाजी माण की मामाराह जी पुत्रों का लड़का होना लिखते हैं। मगर मेहताओं की तबारीख में भाण की भोजराज का पुत्र होना लिखा है। इंगलिया की आज्ञानुसार उनके नायक गणेशपंत ने शक्तावतों का पक्ष करना छोड़ दिया तथा प्रधान सतीदास और सोमचन्द गांधी के पुत्र जयचन्द उनके द्वारा केंद्र किये गये उस समय महाराणा भीमसिंहजी में फिर आगरचन्दजो मेहता को अपना प्रधान बनाया। जब सेंधिया के सैनिक छक्तवादादा और आंशाजी इंगलिया के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच मेवाड़ में छड़ाइयाँ हुई और गणेशपंत ने भाग≢र हमीरगढ़ में आग छी तो छक्कवा उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर भी आपहुँचा। छक्कवा की सहायता के छिये महाराणा ने कई सरदारों को भेजा जिनके साथ अगरचन्दजी भी थे।

संवत् १८१८ से लगाकर संवत् १८५६ तक ये अपने स्वामी के लैरख्वाह रहे। ये कभी भी अपने मालिक के तुकसान में आगेक न हुए। ये अपने चारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते थे कि "में लैरखाही के कारण छोटे दरजे से बढ़े दरजे पर पहुँचा हूँ। इसिल्ये तुम लोगों को भी चाहिये कि चाहे जैसी भयंकर तकलीफ क्यों न उठानी पढ़े, हमेशा अपने मालिक के लैरख्वाह वने रहना। इसी में हमारी नेक नामी और इन्जत है।" अगरचन्दनी ने बढ़ी २ तकलीफ उठाकर मांडलगढ़के किले को गनीमों के हाथ से बचाया। आप समय २ पर उस परगने के राजपूत और मीणा-लोगों की बढ़ी २ जमायतें लेकर महाराणा की खिदमत में हाजिर होते रहे। ये खामी भक्त मुसाहिव प्रधान का ओहड़ा मिलने व इससे अलग किये अने पर अर्थात् दोनों अवस्थाओं में, अपने मालिक के पूरे लैरखाह वने रहे। महाराणा में भी इनके खानदान की इजत बढ़ाने तथा बदशीश देने में किसी धात की कमी न की आपको सेवाओं से असल होकर महाराणा साहब ने आपको कई रुक्के बक्षे जो हम ओसवालों के राजनैतिक महस्व नामक अध्याय में दे सुके हैं। अपका स्वर्गवास संवत् १८५७ में मांडलगढ़ में हुआ।

## मेहता देवीचन्दजी

अगरचन्द्रजी के पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्द्रजी मंत्री बने और नहानपुर का किला इन हे अधिकार में रक्ला गया। इस किले का प्रवंध इनके हाथों में रहने से मेवाद को बहुत लाम हुआ। कारण इस खैरख्वाह वंश के वंशज देवीचन्द्रजी ने बड़ी बुद्धिमानी से इसकी रक्षा कर शतुओं का पूर्णद्रमन किया और इस सरहही किले को सुरक्षित रक्खा। उन दिनों ऑवाजी इंगलिया के भाई वालेराव ने शकावतों तथा सतीदास प्रधान से मिलकर महारागा के भूतपूर्व मंत्री देवीचन्द्रजी को चूँबावतों का तरफदार समझ कर कैद कर लिया। परंतु महाराणा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में खुद्वा लिया। झाला जालिमसिंह ने बालेराव आदि को महाराणा की कैद से खुद्वाने के लिये मेयाद पर चढ़ाई की जिडके खर्च के लिये उसने जहाजपुर का परगना अधिकार में कर लिया। इसके अतिरिक्त वह माँदलगढ़ का किला

सहित चले गये। मेहता शेरसिंहजी के भाई मोतीरांमजी जी पहले जहाजजुर के हाकिम और मेहता शेर-सिंहजी के प्रधानस्व में शामिल थे, शेरसिंहजी के साथ ही रसोड़े में कैंद्र किये गये थे, कुछ दिनों याद क्ल विलास महल के कई मंजिल उत्पर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया। यह वह जमाना था जब मेवांड में धींगाधींगी मच रही थी और रियासत के कुल सरदार महाराणा के खिलाफ हो रहे थे।

जब महाराणा सरूपिंस्हजी का राज्य की आमद और खर्च उचित प्रवन्ध करने का विचार हुआ और संत्री रामिंस्हजी पर अविश्वास हुआ तब उन्होंने मेहता शैरिसंहजी को मारवाड़ से बुलवा कर फिर से अपना प्रधान बनाया। इसके कुछ समय परचाद ही मेहता रामिंस्हजी का एक इकरार नामा आया। इस इकरार-नामे के आने के बाद ही अंग्रेज़ी सरकार की खिराज के रुपये याकी रह जाने के कारण मेहता शैरीसंहजी की भी शिकावतें हुई। लेकिन महाराणा के दिल पर अनका कुछ भी असर न पड़ा। इसका कारण यह या कि वे पहले भी अजमेर के जलते, और तीर्थों की सफर में होनेवाले लाखों रुपये के खर्च का हिसाय जो मेहता शैरिसंहजी के पास था देख जुके थे। वह मेहताजी की इमानदारी का काफी समृत था। दूसरी बात यह थी कि शैरिसंहजी बहुत मुलायम दिल एवम मित्रता के यह पहले थे। यही कारण था कि इनके खिलाफ बहुत लोग न थे। तीसरी बात यह थी कि ये सैरस्वाह अगरचन्दनी के वंशज थे।

महाराणा ने अपने सरदारों की छट्टन्द चाकरी का मामला तय कराने के लिए मेवाद के पोलिटिकल एजण्ड कर्नल रानिन्सन से सं० १९०१ में एक नया कील-नामा तैयार करवाया, जिसपर शेरासिंहजी सहित कई उमरावों के इस्ताक्षर थे।। शेरिसिंहजी ने प्रधान बनकर महाराणा की इच्छानुसार व्यवस्था की और दर्जनराों का फैसला भी योग्य रीति से बंदनाया।

लावे (सरदारगढ़) का हुगे महाराणा भीमसिंहजी के समय में शकावतों ने टॉटियों से छीन कर अपने अधिकार में करालिया था। महाराणा सरूपसिंहजी के समय वहाँ के शकावत रावत चतरसिंह के काका सार्लमसिंह ने राक्षेद्र मानसिंह को मार डाला तब उक्त महाराणा ने उनका केंद्र गाँव जह कर लिया और चतरसिंह को आज्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर ले। चनरसिंह ने महाराणा के हुकम की तामील न कर सालमसिंह को पनाह दी। इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ (ई० सन् १८४७) में शेरसिंहजी के दूसरे युत्र जालिमसिंहजी अकी ससैन्य लावे पर अधिकार करने के लिये मेजा। उन्होंने

है जालिमसिंहनी मेहता अगरचन्द्रजा के दूसरे पुत्र उदयरामजी के गोड रहे, परन्तु उनके भी कोई पुत्र न या सिलिये उन्होंने मेहता पत्रावालको के तीसरे भाई तल्लिसिंहनी को गोद लिया । नल्लिसिंहनी गिरवा व कपासन के मान्नें पर हाकिम रहे तथा महकमा देवस्थान का भी प्रवन्ध कई वर्षों तक इनके सुर्युद रहा । महाराणा सहनिर्धिंहनी ने दन्हें इन्नेलिस की सिह्हान मभा का सदस्य बनाया । ये सरल प्रकृति के कार्य दुरान व्यक्ति थे ।

# श्रोसगल जात का इतिहास

गढ़ पर हमला किया परन्तु अपने ५०, ६० बाइमियों के मारे बाने पर भी गड़ को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सके। तब मंहाराजा ने प्रधान केरिसिहजी को वहां पर मेता। उन्होंने वहीं बाकर लावे पर अधिकार कर लिया और चतुरसिंह को महाराजा के सामने हाजिर किया। महाराजा ने इनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर हम्हें कीमनीं विलयत, सीख के समय योड़ा तथा वाजीम की इसन प्रदान करना चाहा। शेरिसिहजी ने खिलकात और यांड़ा तो स्वीकार कर लिया परन्तु नाजीम लेने से इनकार किया।

जब महाराजा सरूपसिंहजी ने सरूपशाही रपया बन्बाने का विचार क्रिया दस समय शेरींस-हजी ने क्रिक राविन्तन से लिखा पट्टी कर इसकी परवानगी र्नेणा टी थी। जिससे सरूपशाही रपना बनने लगा।

वि॰ सं॰ १९०७ में (ई॰ सन् १८५०), वितस आदि पार्टों की मीट जाति दया वि॰ सं॰ १९१२ (ई॰ सन् १८५५) में परिचकी प्रॉन्ट के दारीवास सादि स्थानों भीट जाति को सजा देने के तिबे शेरीसंहती के ज्येष्ट पुत्र सवाईसिंहजी भेजे गये, जिन्होंने इन्हें सुरत सका देवर सीघा किया !

वि॰ सं॰ १९०८ में लुहारी के मीनों ने सरकारी डाक एट की जिसकी गवर्नमेंट की तरक से शिकायत होने पर महारामा की जाहा से मेरिसिहजी के पौत्र ( सर्वाहीसहजी के पुत्र ) अजिव्हिस्त्री को, जो उस समय जहाजरूर के हाकिम थे, मेजा। जालंबरी के सरदार जमरिसिह शकावत के साथ इन्होंने इस मीना जाति का दमन किया और बड़ी बहादुरी के साथ उदकर होटी बड़ी लुहारी पर अपना अधिकार कर दिया। भीने भागकर मनोहर गढ़ तथा देवका सेड़ा में जा हिए किन्तु इन्होंने वहीं भी उनका पीटा किया। इतने में भीनों के कई सहायक जयपुर, टॉक और कूँदी इलाहों से आ पहुँचे। दोनों में घमासान लुद हुजा, जिसमें अजिव्हिंस्त्रों के बहुत से सैनिक केत रहे, तथा बहुत से वायक हुए। इस पर महारामा की आज्ञा से शैरि सिहती ने जाकर मीनों का दमन किया। वि० सं० १९९२ में (१८५६) महारामा ने महता शोसिंग हजी के स्थान पर उनके भर्ताज गोकुछवन्द्रजी को प्रधान नियुक्त किया। सिपाही विद्रोह के समय नीमव की सरकारी सेना ने भी बाती होकर छावनी जला दी और खजाना सद छिया। हान्सर मरे जादि कई अपने वहाँ से मागकर मेवाह के केसूँदा गाँव में पहुँचे। वहाँ भी दानियों ने उनका पीटा किया। कसान शावसे ने यह खबर पाते ही महारामा की सेना सहित नीमव की तरफ प्रस्थान किया। महारामा ने अपने को सरदारों को नी उक्त कसान के साथ कर दिया। इनना ही नहीं किन्तु ऐसे बाहुक समय में कार्य इन्हार मंत्री का साथ रहना टवित समस कर नहारामा ने शेरिसहजी को प्रधान की हैसियत से उक्त पोलिटिक एजन के साथ कर दिये और विद्रोह के शान्त होने तक शेरिसिहजी को प्रधान की हैसियत से उक्त पोलिटिक एजन के साथ कर दिये और विद्रोह के शान्त होने तक शेरिसिहजी मी वरावर सहायता करते रहे।

निम्बहिंदे के मुसलमान अफसर के बागियों से मिलजाने की सबर सुनकर कसान शावस ने

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री मेहता प्रतापासिहजी बच्छावत, उदयपुर.



श्री मेहता गोकुलचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



श्री मेहता लच्मीलालजी बच्छावत, उदयपुर.



श्री मेहता मोतीरामजी बच्छावत, उदयपुर.

मेनादी सेना के साथ वहाँ पर चढ़ाई की । इसमें मेहता शैरसिंहजी अपने पुत्र सवाई सिंहजी सहित शामिल के। जब निम्बाहेंदे पर कसान शार्वस ने अधिकार कर लिया तब शेरसिंहजी सरदारों की जिमयत सहित : बहाँ के प्रबन्ध के लिये नियत किये गये ।

महाराणा ने तेरसिंहजी को अलग तो कर ही दिया था अब उनसे भारी दण्ड भी लेना चाहा । इसकी स्वना पाने पर राजपताने का एण्जट गंवर्नर जनरल जार्ज लारेन्स वि० सं० १९१७ (ई० सन् १८६०) की १ दिसम्बर को उदयपुर पहुँचा और शेरसिंहजी के घर जाकर उसने उनको तसली दी । महाराणा ने जब पोलिटिकल एजण्ट के सम्मुख शेरसिंहजी की चर्चा की तबा पोलिटिकल एजण्ट ने उनके दण्ड लेने का विरोध किया । इसी प्रकार मेजर टेलर ने भी इस बात का विरोध किया । जससे महाराणा और पोलिटिकल एजण्ट के बीच मन मुदाब हो गया जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । महाराणा ने शेरसिंहजी की जागीर भी जब्त करली परन्तु फिर महाराणा शम्मुसिंहजी के समय में पोलिटिकल ऑफ़िसर की सबाह से उन्हें वह वापिस छीटा दी गई ।

महाराणा सरूपसिंहजी के पीछे महाराणा शंशुसिंह के नार्वालिंग होने के कारण राज्य प्रवन्ध के किये मेनाइ के पोलिटिकल एजण्ट मेनर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काँसिल स्थापित हुई जिसके शेरर सिंहजी भी एक सदस्य थे। महाराणा सरूपसिंहजी के समय शेरसिंहजी से जो तीन लाख रुपये दण्ड के लिए गये थे ने रुपये इस काँसिल द्वारा, शेरसिंहजी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पुत्र सवाईसिंहजी को वापिस दिये गये। इसके कुछ ही वर्ष बाद शेरसिंहजी के जिम्मे वित्तीर जिले की सरकारी रकम वाकी रह जाने की किकायत हुई। वे सरकारी तोजी जमा नहीं करा सके और जब ज़्यादा तकाजा हुआ तो सल्ख्यर के रावत की हवेली में जा बेठे। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। राज्य की रकम वस्त्र करने के लिए उनकी जागीर राज्य के अधिकार में करली गई। शेरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र सवाईसिंहजी उनकी विद्यमानता में ही मर गये थे अतएव अजितसिंहजी इनकी गोद गये पर ये भी निःसंतान रहे तब माँडलगढ़ के चतरसिंहजी उनके गोद गये जो कई वर्षों तक माँडलगढ़, राशमी, कशसन और कुम्मालगढ़ आदि जिलों के हाकिम रहे। उनके पुत्र संग्राम-सिंहजी इस समय महदाज सभा के असिस्टेंट सेकेटरी हैं। आपने वी० ए० की परीक्षा पास की है। आप वहें मिलनसार और योग्य ज्यक्ति हैं।

# मेहता गोकुलचन्दर्जा

हम यह प्रथम लिख ही चुके हैं कि मेहता गोक्कलचन्द्रजी महाराणा सरूपसिंहजी द्वारा प्रधान बनाये गये थे। फिर वि० सं० १९१६ (ई० सन् १८५९) में महाराणा ने जनके स्थान पर कोटारी केसरी सिंहजी को नियत किया। महाराणा शास्त्र[सिंहजी के समय वि० सं० १९२० (ई० सन् १८६३)

#### श्रीसवांख जाति का इतिहास

में मेनाइ के पोकिटिकछ एजण्ट ने सरकारी भाजा के अनुसार रीजेंसी कैंसिक को तोड़ कर उसके स्थान में "अहित्यान श्री दरवार राज्य मेनाइ" नामक कचहरी स्थापित की तथा उसमें मेहता गोकुकचन्दजी और पण्डित छक्ष्मणरावजी को नियत किया। वि॰ सं॰ १९२२ में महाराणा शाम्मूसिहजी को राज्याधिकार मिका और इसके एक वर्ष बाद हो उक्त कचहरी तोड़ दी गई, तथा उसके स्थान पर खास कचहरी स्थापित की। उस समय मेहता गोकुकचन्दजी मांडळगढ़ चळे गये। वि॰ सं॰ १९२६ (ई॰ सन् १४६९) में कोठारी केशरीसिहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो महाराणा ने वह कार्य फिर मेहता गोकुकचन्दजी तथा पण्डित छक्ष्मणराव को सींपा। वही रुपाहेळी और छांबा नाळों के वीच कुछ जुमीन के बातत सगदा होकर जदाई हुई जिसमें छांवा वाळों के भाई आदि मारे गये। इसके बदछे में रूपाहेळी का तसवारिया गांव छांवा वाळों को दिखाने की इच्छा से रूपाहेळी वाळों को छिला गया; पर रूपाहेळी बाळों के न मानने पर गोकुकचन्दजी की अध्यक्षता में मेवाइ की सेना ने रूपाहेळी पर आक्रमण कर दिया। वि॰ सं॰ १९३१ (ई॰ सन् १८७४) में मेहता पद्माछाछजी के कैद किये जाने पर महकमा खास के काम पर मेहता गोकुकचन्दजी सथा सही वाला अर्जुनसिंहजी की नियुक्ति-हुई। इस कार्य को मेहता गोकुकचन्दजी इक समय तक करते रहे। यहाँ पर संवत् १९३५ में आपका स्वर्णवास हुआ।

#### मेहता पन्नालालजी

मेहता पत्नाकाकजी, मेहता अगरधन्द्रजी के छोटे आई हंसराजजी के बंश में बच्छावत सुरकीधरजी के पुत्र थे। आप बढ़े राजनीतिज्ञ, समझदार तथा थोग्य व्यक्ति थे। आप भी अपने प्वंजों की तरह बढ़े यशस्थी रहे। आप वि० सं० १९२६ (ई० सन् १८६९) में महाराणा शम्मुसिंहजी द्वारा महकमा खास के सेकेटरी बनाये गये। इसके पूर्व खास कचहरी में आप असिस्टेण्ट सेकेटरी का काम कर जुके थे। महकमा खास के स्थापित होने के योड़े समय पश्चात् से ही प्रधान का पद तोड़ कर सच काम महकमा खास के सुपूर्व किया।

पन्नालालजी ने महकमा खास में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से की तथा आपकी वजह से प्रति दिन इसकी उन्नति होने लगी। महाराणा की इच्छानुसार मालगुनारी में अनाज बाँटने के काम को बंद कर ठेकेबंदी द्वारा नगद रुपये लिये जाने के लिये इन्होंने कोठारी केशारीसिंहनी की सलाह से दस साल पीछे की आमदनी का औसत निकाल कर बड़ी बुद्धिमानी से सारे मेवार में डेका बाँच दिया। कोठारी केश्वरीसिंहजी के पश्चात् माल महनमा के ऑफिसर कोठारी छगनलाकजी तथा मेहता पन्नालाकजी रहे।

महाराणा ने पोलिटिकल प्जेन्ट की सलाह से उदयपुर में कांटा कायम कर मेवाह की बेतरतीय

इ पुराने इंग से बाहिर जानेवाकी अफीम को रोक दिया, जिससे सारी अफीम उदयपुर होकर अहमदावाद बाने स्मा। इस काम में पद्मालालजी ने बहुत हाथ बटाया। इससे राज्य की आमदनी भी खूव वही। आपको इन सेवाओं से मसद्भ होकर आपको पहिले की जागीर के अतिरिक्त तीन गाँव अच्छी आमदनी के और प्रदान किये और 'शस्मुनिवास' में इन्हें सोने का लंगर पहनने का सत्कार प्रदान किया। इनकी इस प्रकार बढ़ती हुई हालत को देखकर इनके बहुत से विरोधियों ने महाराणा को इनके खिलाफ सिखाया और इन बहे र ऑफिसरों से याम्रा के रुपये माँगने को कहा। इसी सिलसिले में इनसे १२००००) एक बाब बीस हजार रुपयों का रुहा भी लिखवा लिया था। परंतु पीछे से महाराणा ने ४०४००) चालीस इनार रुपयों के अलावा सब छोड़ दिये।

मेहता पद्मालालजी ने अपनी परिश्रम शीलता, प्रबंध कुशलता प्रम् योग्यता से महाराणा साहब को समय २ पर हानि लामों को बतलाते हुए राज्य की नीन बहुत मजबूत करदी । ऐसा करने में कोगों के स्वार्थों पर आधात पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद्ध शिकायतें शुरू करदीं । उन्होंने महाराणा को रुणावस्था में यह कह कर बहकाया कि ये तो रिश्वत खाते हैं और आप पर जादू कर रस्खा है । इन बातों में आकर महाराणा ने इन्हें वि० सं० १९३१ भाइपद बदी १४ को कर्णनिलास में कैंद्र किया । तहकीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निर्दोष उहरे लेकिन इनके इतने शशु हो गये थे जो प्राण कैने तक को तयार थे । ऐसी परिस्थित में पोलिटिकल एजंट की सलाह से आप कुछ समय के लिये अजमेर जाकर रहने छते ।

मेहता पत्राखालजी के कैद हो जाने पर महकमा खास का काम राय सोहनलाल कायस्य के सुप्रदे हुआ। परन्तु उनसे काम न होता देख यह काम मेहता गोकुलचन्दजी और सही वाले अर्जुनसिंहजी को दिया। मेहता पत्रालालजी के अजमेर चले जाने के परचात् से महकमा खास का काम ठीक तरह से प ककता देख कर महाराणा सजानसिंहजी के समय पोलिटिकल एजंट कर्नल हवंट ने दि॰ सं॰ १९३२ में उन्हें अजमेर से बुलवा कर फिर महकमा खास का काम सुप्रदे किया।

आपने महकमा खास के भार को सम्हालकर कई नवीन काम किये। आपने संवत् १९२५ में पहले पहल स्टेट में सेटलमेंट जारी किया तथा इससे अमसन्त जाट-वलाइयों को वही बुदिमानी एवम् होकिवारी से इसके हानि-लाभ समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही सेटलमेंट को पूर्ववत् ही जारी रक्ता। आपने शिक्षा विभाग में भी सुधार किया। यहाँ के हॉयस्कूल युनिवर्सिटी से सम्बन्धित किये गये और महाराणा की मृत्यु पर बाँटे जाने वाले १०) प्रति धाह्मण की पद्ति को कम कर १) प्रति धाह्मण कर बहुत बड़ी रकम स्कूल, अस्पताल आदि अंच्छे कामों में खर्च करने के लिए बचाली। जिलों में स्कूल और

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

हास्पिटक जोले । इनके खर्च के लिये वहाँ के किसानों पर पाव आने से केकर एक आना प्रति रूपवा के हिसाब से कुल आमदनी पर कर बैठाया । इस प्रकार के आपने कई काम किये ।

यथिप मेहता गोकुळचन्द्रजी के बाद प्रधान का पद किसी को नहीं मिछा परन्तु पक्षाकाछबी को महाराणा की भोर से प्रधान के समान ही इज़्त प्रदान की गई थीं। भारत गवनेंमेंट ने आपको 'राव' की पदनी दी। वि० सं० १९३७ में आप नवीन स्थापित महद्राज सभा के सदस्य बनाये गये। इसी समय आपको भारत सरकार की ओर से C. I. E. की पदनी प्रदान की गई। आपके कार्यों से क्या पोलिटिकळ एजंट, क्या वाह्सराय, क्या ए० जी० जी० सभी प्रसन्न रहा करते थे। तथा समय समय पर उक्त उच पदाधिकारियों ने कई सर्टिफिकेट आपको दिये हैं। इन में से हम कुछ यहाँ पर पाठकों की जानकारी के किये देते हैं।

पोलिटिकल एजंट ने १७ दिसम्बर सन् १८८७ के टाइम्स ऑफ इन्टिया में इस प्रकार किसा है:---

"Rai Pannalal is an intelligent, energetic and hard working officer and has rendered great assistance to the Political Agent in the administration of the State during the minority. He is the only person capable of holding the high post, he now occupies in the State."

#### १—एक और सम्माननीय ऊँचे अफुसर आपके विषय में लिखते हैं:-

"He has fully justified the high opinion thus expressed of him; he is undoubtedly very able. He is thoroughly acquainted with the people of the Country; and they in return have considerable confidence in him."

#### इसी प्रकार कर्नल हिंचसन अडल की होटल से समू १८७३ की ता॰ २२ मई को लिखते हैं:-

"I must send you a line before I leave India to tell you that in my opinion, you discharged the wonderous and important duties, entrustd to you by His Highness the Maharana, faithfully and well- I trust you will continue the merit and the confidence of His Highness and that you will remember that your acts are watched by both friends and enemies; any failing, therefore, will pain the one and give the other the opportunity which they will not be slow to use against you. I also hope that you will endeavour to bring the measures introduced during my incumbencey the

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ मेहैता गुरलीधरजी बच्छावत, उदयपुर.



स्व॰ राय पन्नालालजी मेहता सी. ग्राई. ई., उदयपुर



मेहता फनेलालजी, उद्यपुर.



कु॰ हेबीचंद्जी मेहना, उदयपुर.

perfection and let them not become merely nominal. Remember that the great aim of life is to succeed, not to commence a good work and leave it unfinished."

With best wishes and kind regards.

इसी प्रकार मि॰ जी॰ एच॰ ट्रेंब्हर ए॰ जी॰ जी॰ राजप्ताना ने लिखा है:-

"Rai Pannalal Mehta C. I. E. has been the chief official of the Odeypore Darbar for, I believe, about twenty five years and, has been highly praised for 'his abilities by successive Residents. He now retires from the office having been held in High Estimation by the Government and the regret of many friends in Mewar.

My best wishes attends. I trust he will find pease and repose after his long distinguished career.

जब महाराणा सज्जनसिंहजी का स्वर्गवास हुआ तवतक उन्होंने किसी को भी भपना उत्तरा-भिकारी बनाने को इच्छा प्रगट नहीं की । मेवाड़ में ऐसा नियम चला आता है कि गही खाळी न रहे। वह समय जरा कठिनाई का था लेकिन पद्मालालजी की कार्य दक्षता के कारण महाराणा फतेसिंहजी उसी रोज राजगही पर विराज गये। इस बात की प्रशंसा गवर्नर जनरल ने भी की थी।

श्रीयुत पत्रालालजी ने अपने पिताजी की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदावत लोला। जिससे गरीब लोगो को सीधा (पेट्या) दिया जाता है। आपने वाड़ी के नाम से उदयपुर में एक मशहूर बगीचा बनाया; एक वावड़ी और धर्मशाला भी बनवाई। वहाँ के शिला लेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयपुर नगर की वाड़ी नाथ द्वारा के मन्दिर को भेंट की है। आपका धार्मिक कार्य्यों पर भी पूरा लक्ष्य था। आपने वारों धामों की यात्रा की थी। आप पूरे पितृमक्त थे। आपके पुत्र फतेलालजी तथा भतीज जोधिंसहजी के विवाहों पर महाराणा साहब स्वयं जनाने सहित आपकी हवेली पर पधारे थे और दोनों ही समय आपके पुत्र तथा भतीजे को पैरों में पहनने को स्वर्ण देकर सम्मानित किया था।

ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि एक व्यक्ति अपने ही समय में चार पुस्तों को देख सके ! मगर यह सौभाग्य भी आपको प्राप्त था । आपके समय में आपके प्रपीत्र भी मौजूद थे । जिस समय आपके प्रपीत्र हुए उस समय आप सोने की निसरनी पर चढ़े और उस निसरनी के दुकड़े कर वितरण करना दिये थे । इसी समय उद्यपुर की समग्र ओस्वाल जाति में भी पीलिये ओड्ने बढ़नाये थे ।

#### श्रोसवाल गांते का इतिहास

हंसराजजी के दूसरे पुत्र भेरूदासजी और तीसरे पुत्र भवानीदासजी हुए। आप लोग विसीह-गढ़ के पादवण पोल नामक स्थान पर मोसल नियुक्त हुए। वहाँ आप लोग आजन्म सक वह काम करते रहे। इस वंश में भाणजी हुए उनके पुत्र शंकरदासजी के वंशज इस समय उदयपर में विद्यमान हैं। बिनमें से मेहता भोपालसिंहजी को राज से जागीर दी गई है।

#### मेहता फतेलालजी

मेहता फतेलालजी अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र है। आपके सीवन के अंतर्गत कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्रत्येक नवयुवक के लिये उत्साह वर्द्ध हैं। आप बाल्यकाल से ही बढ़े प्रतिभा सम्पन्न रहे हैं। आपका जन्म संवत् १९२४ की फाल्युन शुक्ला चतुर्यी को हुआ था। केवल १२ वर्ष की वस्र में आपकी अंग्रेजी योग्यता को देखकर मेवाद के तत्काशीन सेट्लमेंट अफसर मि॰ ए॰ विगेट साहब मुग्य हो गये थे और उन्होंने आपको एक अच्छा सार्टिफिकेट दिया था। आपका प्राथमिक शिक्षण बनारस के पं॰ जगन्नाथजी झाड़कण्डी के संरक्षण में हुआ था। केवल १३ वर्ष की उस्र में महाराणा साहब ने आपको पैरों में सीना चरुता।

आपका साहित्यिक जीवन भी बढ़ा उज्जल रहा है। केवल तेरह वर्ष को आयु में आपने उदयपुर में बुद्धि प्रकाशिनो सभा की स्थापना की। जब भारतेंद्र वायू हरिश्चन्द्र उदयपुर पधारे थे, उस समय आप ने उनके स्मारक में हरिश्चन्द्र आर्थ्य विद्यालय की स्थापना की जो अभी तक अच्छी तरह चल रहा है। आपने हिंदी और अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें सज्जन जीवन चरित्र और Hand Book of Mewar उल्लेखनीय है। Hand Book of Mewar के विषय में बहुत से अंग्रेज और देशी बिहानों ने यहाँ तक कि ड्यूक ऑफ केनॉट, लाई उफास, लाई लेन्स डाउम, भारतवर्ष के सेनापनि लाई रावर्ष, यम्पई के गर्नर लाई रे आदि सज्जानें ने सटिंफिकिट प्रदान किये हैं। विलायत के कई समाचार पत्रों में इसकी आलोचना भी छपी है। श्रीमान ड्यूक ऑफ केनॉट जब उदयपुर प्रधारे तब आपकी सेवाओं से वे बड़े प्रसक्त हुए और उसके लिये उन्होंने आपको एक रत्नजित लॉकेट उपहार में दिया।

सन् १८९४ के दिसम्बर मास में आप जब बनारस गये तब काशी नागरी प्रचारिणी के एक विशेष अधिवेशन में आप सभापति बनाये नये। इस सम्मान को आपने बड़ी योग्यता से निभाषा।

जब उदयपुर में बॉल्टर हास्पीटल का बुनियादी पत्यर रखने के क्लिये लाई इफरिन और छेडी इफरिन आये तब आपने महाराणा की तरफ से बाइसराय महोदय को अंग्रेजी में भाषण दिया। यहाँ पर यह बतलाना जरूरी है कि यह पहेंला ही समय था जब मेबाद के एक नागरिक ने ऐसे बड़े मौके पर अंग्रेजी

### श्रोसवाल जाति का इतिहास



मेहता तख्तसिंहजा बच्छावत, उदयपुर.



महता नवलसिंहजी चच्छावत, उत्तयपुर.



मेहता उदयलालजी वस्कावत, उदयपुर.



मेहना जोधसिंहजी बच्छावत. उत्यपुर.



में आपण दिवा हो । इसके बाद भी आपने कई अवसरों पर अत्यन्त सफलता के साथ महाराणा साहय को तरक से आपण दिये ।

आपके साहित्यक जीवन का एक नमूना आपकी वृहद् ठायमरी व आपकी चित्र शाला है। इस पुस्तकाल्य में आपने कई हस्तिलिखित प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का तथा कई नवीन और प्राचीन अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू की ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक इत्यादि सभी विषय की पुस्तकों का संग्रह किया है। जिसके लिये आपको बहुत धन और श्रम खर्च करना पढ़ा। इसी प्रकार आपकी चित्रशाला में मेवाड़ के महाराणा सांगा से लेकर अब तक के करीब २ सभी महाराणाओं के तथा आपके प्वजों में करमचन्द्रजी बच्छावत से लेकर अभी तक के बहुत से चित्र आइल पेंट किये हुए टंग रहे हैं।

साहित्यिक जीवन की तरह आपका धार्मिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहा है। आप श्री वक्छम सम्बद्धाय के अनुवादी है। मगर फिर भी आप को किसी दूसरे धर्म से हागद्वेप नही है। योगाभ्यास के विषय में भी आपकी अच्छी जानकारी है। आप के योगाभ्यास को देख कर आक्योंठॉजिकछ डिपार्टमेंट

के डायरेक्टर जनरल बहुत सुग्ध हुए थे।

आपका राजनैतिक जीवन भी उदयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के राजकीय वातावरण में आपकी बढ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सब से पहले आप गिरवा जिले के हाकिम बनाये
गये। उसके परचात आप कमशः महकमा देवस्थान और महकमा माल के अफसर रहे। फिर महदाज
समा के मेम्बर हुए, जो अभी तक हैं। दिल्ली के अन्दर देशी रियासतों का प्रश्न हल करने के लिये बटलर
कमेरी के सम्बन्ध में चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस की और से जो स्पेशल ऑर्गेनिक्शेशन हुआ था, उसमें मेवाड़
राज्य की तरफ से जो कागजात भेजे गये थे, उनको महाराणा की आज्ञानुसार आप ही ने तयार किये थे।
इन कागजों को लेकर आपही रियासत की तरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको
होनों ऐसे में सोना, कई लिलअतें व पोशाकें, दो सुनहली मूठ को तलवारें, एक सोने की छड़ी, पगड़ी में
बाँचने को मांसे की इज्जत, बैठक की प्रतिच्हा, चलेणा घोड़ा इत्यादि कई सम्मानों से सम्मानित किया।

आपका विवाह संबद् १९३७ में शाहपुरा में हुआ। इस विवाह से आपको दो पुत्र हुए जिन के नाव कुँवर दैवीलालजी और कुँवर उदयलालजी हैं। देवालालजी ने बी॰ ए० पास किया है! आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे। उदयलालजी ने एफ॰ ए॰ पास किया और उसके पश्चात मेवाद के मित्र २ जिलें। के हाकिम रहे। देवीलालजी के कन्हैयालालजी और गोकुलदासजी दो पुत्र हैं। कन्हैयालालजी बी॰ए॰ पास करके वैरिस्टरी पास करने विलायत गये हैं। कुँवर गोकुलदासजी एफ॰ ए॰ में पढ़ रहे हैं। अप दोनों भाइयों को भी दरवार ने बैठक की इन्जत वख्वी है।

उपर मेहता फतेलालजी का परिचय बहुत ही संक्षिष्ठ में लिखा गया है। आपका साहित्य प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि उसका पूरा वर्णन किया जाय तो, एक बढ़ी पुस्तक तथार हो सकती है। देशी और विलायती भाषा के कई पत्रों में कई अवसरों पर आपके जीवन पर नोट निकले हैं। एक रूसी और इटली भाषा की पुस्तक में भी आपके जीवन पर टिप्पणी निकली हुई है। जब हम लोग आपके कुटुम्य का इति-हास लिखने को आपके पास गये तो आपने पुराने कागज पत्रों के दफ्तर खोल दिये, जिन्हें देख कर हम चिक्त हो गये। इतनी बढ़ी खोलपूर्ण सामग्री सिवाय बावू पूरणवन्द्रजी नाहर के हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिली । इस प्रकार आपका जीवन क्या साहित्यिक, क्या धार्मिक और क्या राजनैतिक सभी दृष्टियों से बढ़ा तहत्व पूर्ण रहा है।

सेठ हीरालालनी पन्नालालनी वच्छावत, कुन्नूर ( नीलगिरी )

इस परिवार का निवास फलोड़ी (मारवाड़) है। बाप जैन मंदिर मार्गीय बाझाय के मारहे-वाले हैं। इस परिवार के सेठ धीरजमलजी और उनके पुत्र दुलीवन्द्रजी फलोड़ी में ही रहते रहे। दुलीवंद्रजी प्रेष्ठ सेठ खींवराजजी मारवाड़ से ब्यापार के निमित्त संबत् १९६५ में एक लोटा खोर लेकर कमाने के लिए वाहर निकल पढ़े, और साइस तथा परिश्रम पूर्वक इज़ारों मील का रास्ता तय करके आप नैस्र प्रान्तकी और आरे, और वहाँ ब्यापार में जन्ली सन्पत्ति उपाक्तित की। वैद्यक का भी आप अच्हा ज्ञान रखते थे। संवत् १८७५ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ खींवराजी बच्छावत. के पुत्र मुख्तानचन्द्रजी का जन्म संवद् १८६७ में हुन् । आप रीयाँवाले सेठ चन्द्रनमल धनरूपमल की इन्होंर तथा उज्जैन दुकानों पर मुनीमात करते थे। करीर विज्ञान और वैद्यक का आपको क्रेंचा ज्ञान था। संवद् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके जुर्बालालजी नीती छालजी, वेजकरणजी, चौधमलजी, हीरालालजी और सुगनचन्द्रजी नामक ६ पुत्र हुए। इन बन्दुर्भों में से मोतीलालजी ने उज्जैन में, चौधमलजी ने सामगाँव में तथा सुगनचन्द्रजी ने अमरावती में दुकानें खोरी और तिजकरणजी रीयाँवालों की दुकानों पर मुनीमात करते रहे।

सेड मोवीलालडी बच्छावत के छोनमलबी, माणिकलालबी और दीपचंद्रशी नामक पुत्र हुए, इनमें छोनमलबी, खुर्बीलालबी के नाम पर इत्तक गये। इस समय आप बन्तुओं के यहाँ मोवीलाल माणक्टाल के नाम से उन्जैन में व्यापार होता है। छोनमलबी के पुत्र फूलचन्द्रशी लालचन्द्रशी, राजमलबी हैं, इनमें राजमलबी कोचम्बहर में कपढ़े का ब्यापार करते हैं।

सेट चौधमलजी वच्छावत खासगाँव के माहेखरी, अप्रवाल और बोसवाल समात्र में वज़नहरूर पुरुष हुए, भाषके छोटे आता हीरालालजी के पबालालजी तथा चाँदमलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें पन्ना॰ लालजी, चौधमलजी के नाम पर दसक गये। पश्चालालजी का जन्म संवत १९४७ में हुआ।

सेठ चौधमल भी के गुजर जाने बाद सेठ पद्मालाल भी ने खामगाँव से दुकान टनकर सेठ कैसी रामजी पोहार कलक चे वालों के यहाँ ६ सालों तक क्यूनर विमान में नौकरी की । पत्रात् सन् १९११ में फलोदी निवासी सेठ मिश्रीमल जी वेद, जेठमल भी दावक तथा आपने मिलकर मेनसं लालचन्द्र शंकरल एण्ड कंपनी के नाम से कुन्त्र (उटकमंड ) में बेद्धिन कार-बार खोला, और इस फर्म ने अपने मालिकों की होशियारी तथा न्यापार चतुराई के बल पर अच्छी उन्नति प्राप्त की, इस समय नीलिनीरी प्रीत के व्यापारियों में यह नामाद्धित फर्म मानी जाती है। इस फर्म का विज्ञिनेस अंग्रेज़ी ढंग के बेद्धिन सिस्टम से होता है। कुब्र तथा उटकमंड के बढ़े र झंटसं, एंलिनियसं एवं अंग्रेज़ आफीसरों से इस फर्म का लेन देन रहता है। कुब्र तथा उटकमंड के बढ़े र झंटसं, एंलिनियसं एवं अंग्रेज़ आफीसरों से इस फर्म का लेन देन रहता है। सेठ पन्नाल जी बच्छावत ज्यापार चतुर और हियाववाले व्यक्ति हैं, आपने अपने छोटे आता चौँदमल की पत्र वालचंदनी को दत्तक लिया है। सापकी वय २७ साल की है। श्रीबालचन्दनी ब्रिप्तित तथा को स्व व्यक्ति हैं, आप कुब्र स्यूनिसिपेलिटी के मेन्यर हैं। आपके पुत्र निहालचंदनी होनहार बालक हैं।

### बोधरा

हम उत्तर बच्छावतों के इतिहास के बोंधरा गौत्र की उत्पत्ति का विवरण प्रकाशित कर चुके हैं। इसी बोधरा गौत्र में से बच्छावत गौत्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के लिए बोधरा गौत पर ऐतिहासिक प्रकाश टालने वाली कुछ सामग्री याने उनके कुछ शिलालेख शंकाशित करते हैं।

पहळा शिळाळेख नागीर के दफ्तरियों के मोहखे में श्री आदिनाथजी के मन्दिर में छगा है।

दूसर शिलालेख बीकानेर के आसानियों के मोहले में बांठियों के उपासरे के पास पंच तीर्थियों पर श्री शंक्षेत्रर पार्थनाथजी के मन्दिर में हैं। जिसकी नकल निम्न प्रकार है।

- (१) संवत् १५३४ वर्षे आपाद सुद्दि २ दिने उपकेशवंशे बोथरा गौत्रे शा॰ जेसा पु॰ थाहा सुश्रावरेण भा॰ सुद्दागदे पुत्र देव्हा मानी वाकि युतेन माता छखी पुण्यार्थं श्री श्रेयांस विम्व करिते प्रतिष्ठितं श्री सरतरगच्छे श्री जिनवनदस्तिर पट्टे श्री॰ जिनचनदस्तिर भिः
- (२) संवत् १५३६ वर्षे फा० सु० ३ दिने उकेश'''''रा गौने सा दूवहा पुण्यार्थ पुत्र सा॰ अभयराज तद् मातृ छी''''''पुतेन श्री नेमीनाथ विम्बं का॰ प्र॰ श्री खरतरदच्छ श्री जिनभद्रसूरि 'पट्टे श्री जिनचन्द्र सुरि भि:—॥श्री॥

उपरोक्त लेखों से पाठकों को उस समय के आचार्य्य और बोधरा वंश के पुरुपों के नाम का पता चल जाता है। इसी प्रकार और भी कई शिलालेख इस वंश ई मिलते हैं जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिये गये। अब हम इस वंश के वर्तमान समय के प्रसिद्ध परिवारों का परिचय दे रहे हैं।

#### श्रीलालचंद श्रमानमल बोधरा गोगोलाव

करीव २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष वीकानेर आये। वहां वे ५० वर्ष तक रहे।
परचात् फिर वहां से मन्त्र् में, जिसे बढ़ानांव भी कहते हैं, आये। इसके ७५ वर्ष चाद याने आज से करीव
१२५ वर्ष पूर्व गोगोलाव नामक स्थान में आकर बसे, तबसे आप लोग वही रह रहे हैं।
इस वंश वालों ने मन्त्र् में एक कुवा बनवाया था, जो आज भी बोधरा कुआ कहलाता है। खेमराजजी

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

भग्यू में रहें, इनके पुत्र भीमराजजी वहाँ से गोगोछाव आये । भीमराजजी के पुत्र मोतीचन्दजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ छालचन्दजी, गुळाबचन्दजी, पीरचन्दजी, और पनराजजी थे । वर्तमान परिचय छालचन्दजी के परिचार का है ।

सेठ लालचन्द्रजी का जन्म संवत १८८१ का था। जब आप २५ वर्ष के थे, उस समय न्यान्त के लिये बंगाल प्रान्त के चीलमारी नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर टोलसल्जी वागचा हमसरा के साझे में लालचन्द्र टोलसल्ज के नाम से साधारण फर्म स्थापित की । यह फर्म ६ वर्ष तक कपदे का व्यापार करती रही। पत्रचार आप दोनों ही भागीदार अल्या के गये। सेठ लालचन्द्रजी ने अल्या होते ही अपने पुत्र अमानमल्जी के नाम से संवद् १९२१ में लालचन्द्र अमानमल्ज के नाम से अपनी स्वतन्त्र फर्म खोली। इस वार इस फर्म में बहुत लाभ रहा। अतप्त उत्साहित होकर संवद् १९४८ में चीलमारी ही में एक बांच और मेघराज दुलीचन्द्र के नाम से स्थापित की और उस पर कपदे का ज्यापार प्रारम्य किया। इसके पत्रचाद संवद् १९५३ में आपने अपने ज्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान कियो, एवम् कलकत्ते में लालचन्द्र अमानमल्ज के नाम से अपनी एक फर्म और खोली। इस फर्म पर चलानी का काम प्रारम्य किया गया। लिखने का मतल्य यह कि आपने ब्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की । हजारों लाखों रुपयों की सम्यन्ति उपार्जित की। यही नहीं बल्कि उसका सदुपयोग भी अच्छा किया। आपने संवद् १९३६ में श्री सम्मेद शिखरजी का एक संघ निकाला था। आपका स्वर्गवास संवद् १९५४ में हो गया। आपके सेठ अमानमल्जी और मेघराजजी नामक दो पुत्र हुए।

सेट अमानमलजी और मेघराजजी दोनों भाई भी अपने पिताजी की भाँति योग्य और होशि यार रहे। आप लोगों के समय में भी फर्म की यहुत उसति हुई। आप लोगों ने संवत् १९५७ में माणक्याचर नामक स्थान पर उपरोक्त नाम से अपनी फर्म की एक शाखा खोल कर जूट कपड़ा एवम, व्याज का काम प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संवत् १९६१ में भी सुनामगंज में इसी नाम से फर्म खोक कर उपरोक्त व्यापार प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संवत् १९७१ में राम इमरतगंज (मैमनसिंह) में संवत् १९८० में बल्लीगंज (रंगपुर) में, संवत् १९८१ में कालीबाजार (रंगपुर) में अपनी फर्म की बाचें खोली और इन सब पर जूट व्याज और-गिरवी का काम प्रारम्भ किया। जो इस समय भी हो रहा है। सेठ अमानमलजी का स्वर्गवास संवत् १९८३ में हो गया। सेठ मेघराजजी इस समय विद्यमान हैं।

सेठ अमानमळजी वहे कुशल ज्यापारी और प्रतिभाशाली ब्यक्ति थे । जोधपुर स्टेट एवम् वहाँ की प्रजा में भापका बहुत सम्मान था । एक बार का प्रसंग है कि गोगोव्याव के जाटों का मामला जोधपुर कोर्ट तक हो भाषा मगर उसका कोई संतोषजनक फैसला नहीं हुआ । इस मामले को भापने पंचाबत के

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री ग्रमरचंदजी बोथरा (जालचंद ग्रमानमल) गोगालाव.



स्वर्गाय सेठ मुलतानमलजो वोथरा, नागोः



मेहता गोपालसिंहजी बोधरा, उदयपुर.



श्री लच्मीलालजी बोथरा, उटकमंड (नीलिंग

हारा बड़ी बुद्धिमानी और होशियारी से निपटा दिया। एक बार वंगाल सरकार ने भी आपके कार्यों की श्रमंसा में प्रमाण पत्र दिया था। आपके स्मारक स्वरूप इस कुटुम्ब ने पावांपुरी, चम्पापुरी एवम् चांदा नामक तीर्थ स्थानों पर कोठिइयाँ बनवाई हैं। सेठ अमानमल्जी के दुल्चिन्द्रजी, छोगमल्जी, मैरों-दानजी, मुकुनमल्जी, रिखबचन्द्रजी और हीराचन्द्रजी नामक छ, पुत्र हैं। सेठ मेघराजजी के सुगनमल्जी, क्ष्पचन्द्रजी और अमरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब लोग सल्जन और व्यापार कार्यकर्ता हैं। आप लोगों की ओर से योगोकाव में सार्वजनिक कार्यों की ओर अच्छी सहायता प्रदान की जाती रहती है। इस कुटुम्ब के स्थापार का हेड आफिस चीलमारी में हैं। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, चीलमारी ब्रॉच, माणक्यावर, सुनामगंज, बक्षीगंज, दांताभागा, काली बाजार, उलीपुर, रामइमरतगंज इत्यादि स्थानों पर मिश्र निम्न नार्मों से फर्मे सुकी हुई हैं। इन सब पर बेंकिंग जुट, कपड़ा, व्याज, गिरनी और जमींदारी का काम होता है। कलकत्ता का तार का पता Gogolawbasi है।

#### सेठ रावतमल मुलतानमल वीथरा नागीर

बोयरा सवाई रामजी के पूर्वज बहुछ (मारवाड़ ) में रहते थे, वहाँ से यह कुटुम्ब अलाय (नागीर के समीप) आया और वहाँ से बोयरा सवाईरामजी के पुत्र रावतमल्जी तथा मुलतानमल्जी संवद 1९६१ में नागीर आये।

बोधरा सवाई रामजी के रावतमलजी, मुखतानमलजी, जवाहरमलजी, परतापमलजी तथा मोतीधन्दर्भी नामक ५ पुत्र हुए। इन धन्धुओं में से ५०।६० साल पहिले सेठ जवाहरमलजी चीलमारी
(बंगाल) और रावतमलजी रंगपुर (बङ्गाल) गये, तथा वहाँ पाट का व्यापार शुरू किया। धीरे २ संवत्
१९६६ में आपकी कलकत्ता तथा बंगाल में कई स्थानों पर दुकानें खुलीं। इन वन्धुओं के स्वगंवासी होने
पर बोथरा सुगनमलजी ने इस कुदुम्ब के व्यापार को अच्छी तरह संभाला। सेठ रावतमलजी का स्वगं
१९६६ में, मुखतानमलजी का १९८६ की कार्तिक सुदी ४ को, जवाहरमलजी का १९७६ में, मोतीचन्दजी
का १९६९ में तथा परतापमलजी का १९५६ में हुआ। सेठ मुखतानमलजी नागौर में धर्मध्यान में तथा
परोपकार में जीवन बिताते रहे, आप यहाँ के इन्जतदार व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बोथरा रावतमलजी ने
रंगपुर में क्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इन्जत व नाम पाया, आप धोसवाल माइयों पर विशेष
प्रेम रक्तरे थे।

वर्तमान में इस परिवार में रावतमञ्जी के पुत्र गोपालमकती तथा सुगनमञ्जी, मुलतानमञ्जी के पुत्र मुक्त्रसम्बनी, बद्ययन्द्जी, चन्दनमञ्जी और अक्ष्मीचन्द्जी, बोधरा जवाहरमञ्जी के पुत्र अमोठख-

#### क्रोसबाल जाति का इतिहास

चन्द्रजी, मोतीचन्द्रजी के पौत्र (विजयमलजी के दत्रक पुत्र) हस्तीमलजी और परतापपस्त्रजी के पुत्र मगराजजी हैं। विजयमलजी का १९७५ में कैवल १९ साल की वयमें बरीरान्त हुआ इनके नाम पर इस्तोमलजी को दत्तक लिया है। यह कुटुस्व सम्मिलित रूप में कार्य्य करता है।

वीयरा गोपालमलनी का जन्म १९४४ की फागुन सुदी ४ को सुगनमलजी का १९५० में सुकुन्दमलजी का १९४९ की भादवा वटी १० उद्यचन्द्रजी का १९५४ माव वदी ९ चन्द्रनमलजी मा १९५८ लक्ष्मीचन्द्रजी वा १९६६, जमोलकचन्द्रजी का १९५२ पौप वदी ७, जौर मगराजजी का १९५२ में हुआ । यह परिवार नागोर के ओसवाल समान में मुख्य धीनक कुटुम्ब हैं। आप की वहाँ कई बढ़ी १ हवेलियाँ बनी हुई हैं, बंगाल प्रान्त में आप की दुकानें तथा स्थाई सम्पत्ति हैं। आप लोग हरेक धार्मिक व अच्छे कामों में सहायताएँ पहुँचाते रहते हैं। नागौर की द्वेतावम्स जैन पाउदााला में इस परिवार की विशेष सहायता रहती है भ्री चन्द्रनमलजी शिक्षित व्यक्ति हैं।

गोपालमकती के पुत्र जसवन्तमलती मुकुन्दमलती के पुत्र बस्तीमलती, लामचन्द्रती व धनरावती हैं। इसी तरह इस परिवार के लड़कों में केवलचन्द्रती हीराचन्द्रती हुलाशचन्द्रती और रेखवंद हैं।

#### सेठ लक्ष्मण्राजजी बोयरा-वाड्मेर

इस परिवार के मालिझें का मूल निवास स्थान चीकानेर का है। इस परिवार में देदावी हुए। भाषके सेठ नर्रासंहली, जोराजी तथा शिवदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ देदाजी और नर्रासंहली फींव की आगमन के समय मोदी जाने का काम करते थे। सेठ नर्रासंहली के सरदारमलजी, मद्मलजी तथा यसकमाजी नामक पुत्र हुए। जोराली के रूपाजी नामक पुत्र हुए।

सेठ सरदारमळजी के परसुरामजी तथा सागरमळजी नामक पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने अपना म्यापार अलग २ कर लिया। परसरामजी के पुत्र जुड़ारसळजी अपना स्वतन्त्र कारवार करते हैं। सेठ सागरमळजी के लक्ष्मणराजजी, जेकचन्द्रजी तथा हीरालाळजी नामक पुत्र हुए। इनमें हीरालाळजी जोषाजी के नाम पर इसक गये।

सेत रूक्ष्मणराजजी ने सन् १९१७ से २३ तक जीवपुर में वकारत की। वर्तमान में जाप बाइमेर में प्रेक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रतिष्टित सुरुवन माने जाते हैं।

> सेठ भदूलाल बजलाल बोधरा बाड़मेर इस परिवार के लेगों का मूल निवास स्थान बीकानेर थां। कालांतर से यह कुटुम्ब बाड़मेर में

आकर बस गया। इस परिवार में सैठ मदूमळजी हुए। आपकी आरंभिक स्थिति साधारण थी। आप ने अपनी योग्यता से पैसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्टा भी स्थापित की। आपका संवत् १९६७ में अंतकाल हुआ। आपके सेठ मजलालजी नामक पुत्र हुए।

सेट ब्रवलाक़्जी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप वाड़मेर के व्यापारिक समाज में मातवर व्यक्ति हैं। आपकी यहाँ पर तीन चार दुकाने हैं और मालानी के जागीरदारों के साथ आपका छेन देन का सम्बन्ध है। आपके पुत्र भगवानदासजी ब्यापारिक कामों में भाग छेते रहते हैं।

इस परिवार की तरफ से बाढ़मेर में एक धर्मशाला भी बनी हुई है।

#### मेहता गोपालसिंहजी का खानदान, उदयपुर

मेहता भगवंतिसिंहजी के पिता किशनगढ़ नामक स्थान पर निवास करते थे। वहीं से आप यहाँ उदयपुर आये । यहाँ आकर आपने सरकार में सर्विस की । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महा-राणा साहव ने आपको मगरा जिले में 'ढाकरुडा' नामक एक प्राम जागीर स्वरूप बक्षा। आप यहाँ पर न्याय के कारखाने (सिविलकोर्ट ) के हाकिस रहे । आपके वलवन्तरिंहजी नामक एक पुत्र हुए । आप भी प्रतिभाशास्त्री व्यक्ति थे । आप सगरा जिला और खेरवाड़ा आदि स्थानों पर हाकिस रहे । आपके मेहता मनोहरसिंहजी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत १९१९ में हुआ। वचपन से ही आप बढ़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक बार का प्रसंग है जब कि आप स्कूल में विद्याच्ययन करते थे, महाराषा सन्जनसिंहजी स्कूछ का निरीक्षण करने के लिये पधारे । आपका ध्यान तुरंत मेहता साहव की और आकृष्ट हो गया। और आपने उसी दिन से मेहताजी को सेटलमेंट आफिसर के पास काम सीखने के िहये मेज दिया। जब आप केवल १६ वर्ष के थे आपका राजनगर की हुकुमत वक्षी गई थी। तब से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तौड़ और गिरवा में हाकिम के पद पर रहे । गिरवा में हाकिमों के साथ साथ आपको वहाँ के खजाने का भी काम मिला। इसके पश्चात् आप स्पेशल ब्यूटी में भेगूँ भेजे गये। वहाँ जाकर आ५ने बागी रिआया को शांत किया। इसी प्रकार वसीसी में भी आपने जाकर शांति स्थापित की । आप इतने छोक-प्रिय होगये थे कि जब शाहपुरा-स्टेट के काछोछा नामक परगने में मना बागी होगई थी उस समय शाहपुरा दरवार ने ए० जी॰ जी के मार्फत आपको वहाँ शांति स्थापनार्थ मांगा था, वहाँ भी आपने शांति स्थापित की ।

मेहता मनोहरसिंहजी के कोई पुत्र न होने से पहले तो किशनगढ़ के मेहता चन्द्रसिंहजी के पुत्र सोहनसिंहजी दत्तक लिये गये, मगर आपका स्वर्गवास चार पाँच वपों ही में, जब कि आप बी॰ ए॰ में पद

#### भौसवाल जाति का इतिहास

रहे थे, हो गया। अतएव आपने फिर संवत् १९७५ में जयपुर के मेहता मंगळचन्द्रश्री बाउण्डरी सुप्तिं टेण्डेण्ट के सबसे बढ़े पुत्र मेहता गोपालसिंहजी को सोहनसिंहजी के नाम पर दत्तक लिया। मेहता मोहनसिंहजी का स्वर्गवास सन् १९२३ में जब कि आप वेगूं के प्रजा आन्दोलन को दबाने के लिये भेजे गये थे। वहीं हार्टफेल के कारण हो गया। उदयपुर में यह कायदा है कि जो भी मुस्पुढ़ी जागीरदार अपने यहाँ किसी को दत्तक रखे तो पहले उन्हें दरबार में महाराणा को नजराना कर आज्ञा प्राप्त करना पहती है, ऐसा नहीं करने से वह जागीर के स्वत्वों से वंचित रहता है। पहले तो यहाँ भी यहीं हुआ। इसका कारण यह था कि आपकी माताजी के और आपके वीच में झगड़ा चल गया था। करीब ७ टाल के पश्चाद महार राणा फतेसिंहजी के स्वर्गवास हो जाने पर वर्तमान महाराणा साहव श्री भोपालसिंहजी के खार्विदी फरमाकर आपका शंगपत्र मंजूर कर लिया और आपकी प्रायवेट सम्पत्ति पर से कुड़की हटाली।

यतंमान में इस परिवार में गोपालसिंहजी ही प्रधान हैं। आपका विद्याश्यास एफ॰ ए॰ तक ही हुआ। प्रारम्भ में आप महाराज हुँचार की ओर से पानरवा (भोमर) ठिकाने के मैंनेजर नियुक्त हुए। इस बाद आप साददी नामक स्थान पर मैंनेजर बनाए गए। इसके परचार मोमर परगने के सबसे बढ़े ठिकाने जवास के रावजी के मेयोकालेज में गाजियन बनाए गये। यहाँ आपने लुढ़िशायल लाइन की शिक्षा भी प्राप्त करली। जब जवास रावजी को अधिकार मिल गया, तब आप वहाँ के एडवाइज़र नियुक्त हुए। इस समय भी आप उसी काम पर हैं। आप बुढ़िमान, और समाजसुधारक विचारों के सम्जन हैं। आपने अपने पिताजी का मोसर न करके—लोगों के विरोध की कुछ भी पर्वाह न करते हुए—उनके समारक में ७०००) उदयपुरी लगा कर स्थानीय विद्याभवन में एक हाल बनवाया है। आपने अपनी दूसरी शादी के समय में किसी प्रकार के पुराने रिवाजों का पालन व जल्से आदि नहीं किये। यहाँ तक कि जिस दिन शादी करने जा रहे थे उस दिन भी आपको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आप शादी करने जा रहे हैं। लिखने का मतलब यह है कि आप सुधार—प्रिय सज्जन हैं।

आपके प्रथम विवाह से दो पुत्र है जिनका नाम क्रमशः कुँवर जसवन्तांसहजी और दुरुपतसिहजी हैं।

#### साह मेघराजजी खजांची का परिवार बीकानेर

इस परिवार का इतिहास सवाईरामजी से शुरू होता है। आप बिकानेर स्टेट में सुकीमात का काम याने स्टेट में तमाख् वंगेरह सप्लाय करने का काम करते थे। अतपुर इस परिवार वाले सुकीम बोधरा कहलाये! सेठ सवाईरामजी बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और कारगुजार म्यक्ति थें। आपका स्टेट में अच्छा सम्मान था। आपको तत्काछीन बींकानेर नरेश ने प्रसन्त होकर एक गाँव जागीर में बक्षा था। आप के नैतमालजी नामक एक पुत्र हुए। आपभी मुकीमात का काम करते रहे। कुछ समय पश्चात् आप को त्रवार ने खजाने का काम सौँपा। तब से खजाने का काम आप ही के बंशजों के हाथ में हैं। खजाने ही का काम करने के कारण आपके परिवारवाले खजांची कहलाते हैं।

सेठ जैतमास्त्रजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः भोमर्जा, चतुर्भ जजी और शेरजी था। वर्त-मान परिचय सेठ भोमजी के परिवार का है। शेष आइयों के परिवार के लोग अलग २ रूप से अपना काम काज करते हैं। सेठ भोमजी के खोगजी और मानमल्जी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुत्र मानमल जी दसक चस्रे गये। छोगजी के बागजी नामक एक पुत्र हुए। आप दोनों ही पिता-पुत्र अपने पूर्वजों के सजाने के काम को करते रहे। बागजी के संतान न होने से मेघराजजी दसक लिये गये।

सेठ सेघराजजों का जन्म संवत् १९१५ में हुआ। जब आप केवल १० वर्ष के थे तब से ही स्वाने के काम का संचालन कर रहे हैं। इस समय आपकी आग्रु ७६ वर्ष की है। इतने मृद्ध होने पर वर्तमान महाराजा साहब धीकानेर आपको अलग नहीं करते हैं। आपके कांग्यों से दरबार बड़े प्रसन्न है। आपको दरबार की ओर से साह की सम्मान स्वक पढ़वी प्राप्त है। साथ ही गाँव की जागीर के अलावा अपको अलांउस तथा घोड़े की सवारों का खर्च मिलता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अपृष्के वार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमझः प्नमचंदजी, अभयराजजी, मुज़ीलालजी और धनराजजी हैं। इन में से प्नमचंदजी और मुज़ीलालजी का स्वर्गवास हो गया है। आप दोनों ही क्रमशः अपने पिताजी के साथ खजाने का तथा कलकत्ते की फर्म का संचालन करते रहे हैं। यह फर्म संवत् १९६४ में कलकत्ते में स्थापित हुई थी। इसका नाम मेसर्स मुज़ीलाल धनराज है। पता ११३ कास स्ट्रीट है। यहाँ कपढ़े का खापार होता है। इस समय इसका संचालन अभयराजजी कर रहे हैं और धनराजजी स्टेट वैक के देतरर हैं।

बा॰ प्तमचन्द्जी के माणकर्चंद्जी तथा धनराजजी के शिखरचन्द्जी नामक एक २ पुत्र हैं। माणकचन्दजी अपने दादाजी के साथ खजाने का काम करते हैं।

इस परिवार की बीकानेर में अच्छी प्रतिष्टा है। इस समय चूरू परगने का 'बृंटिया' नामक एक गाँव इस परिवार की जागीर में है।

#### सेठ कोड़ामल नथमल बोथरा, छूनकरणसर ( बीकानेर )

इस परिवार के पुरुष करीव ४०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से चटकर छनकरणसर नामक स्थान पर आकर बसे। इसी परिवार में सेठ मोतीचन्दनी हुए। मोतीचन्द्रजी के पुत्र आसकरनजी भी वहीं देश में रहकर न्यापार करते रहे। सेठ आसकरनजी के हरकचन्द्रजी और कोदामरूजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ हरकचन्द्रजी और कोशमलजी दोनों ही भाई सम्बत् १९३३ के साल बंगाल में गये। वहाँ जाकर वे प्रथम नौकरी करते रहे। इसके पश्चाद सम्बद १९४५ में आप लोगों ने कालिमपोंग में अपनी एक कमें मेससे हरकचन्द्र कोड़ामल के नाम से न्यापित की और इस पर किराने का न्यापार प्रारम्भ किया। आप दोनों ही भाई क्यापार-कुराल और मेघानी सजन थे। आपकी न्यापार-कुरालता से फर्म की बहुत सरक्षी हुई। आप लोगों का न्यापार भूटानी, तिन्यती, नेपाली और साहब लोगों से होता है। आप दोनों माइयों का स्वर्गवास हो गया। हरकचन्द्रजी के कोई पुत्र न हुआ। कोड़ामलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः जैडमलजी, उाकरसीदासजी और नयमलजी हैं। इनमें से तीसरे पुत्र नथमलजी अपने घाचा सेठ हरकचन्द्रजी के नाम पर दत्तक रहे।

वर्तमान में आप तीनों ही भाई फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप तीनों ही बड़े योग्य और स्वापार कुसल हैं। आप लोगों ने भी फर्म की अच्छी उन्नति की। आपके समय में ही इस फर्म की पुरू शाखा कलकता नगर में भी सुली। इस फर्म पर कोड़ामल नयमल के नाम से कपड़े का इम्पोर्ड तथा विकी का काम होता है। कालिमपोंग मे आजकल कोड़ामल जेडमल के नाम से कस्त्री, फर्नी कपड़ा, फर्न और गल्ले का ब्यापार होता है।

इस समय सेट जैटमलजी के हो पुत्र हैं जिनके नाम गुमानमलजी और सोहनलाइजी हैं। अकस्सीदासजी के पुत्रों का नाम नारायणचन्द्रजी और प्नमचन्द्रजी हैं। सेट नयमलजी के पुत्रों के नाम मालचन्द्रजी, दुलिचन्द्रजी, धर्मचन्द्रजी और सम्पतरामजी है। अभी ये सब लोग बालक है।

इस परिवार के सज्जन श्री॰ जैन तेरापंथी श्वेताम्बर धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। आप लोगों ने अपने पिताजी, माताजी, दादाजी और दादीजी के नाम पर लगकरनसर में शहर सारणी की थी, जिसमे आपने बहुत रुपया खर्च किया। लजकरनसर में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। वहाँ तथा सरदार शहर में आपकी सुन्दर हवेलियां बनी हुई है।



### श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ प्रतापमलजी वाथरा, राजलडेसर.



वावू सम्पतमलक्षी वाथरा, राजलंडसा



हवेंेेेेें (रक्मानंद सागरमल वोथरा) चूरू.

#### सेठ फतेचन्द, चौथमल, करमचन्द बोथरा, राजलदेसर (बीकानेर)

करीब १५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष राजळदेसर में १० मील की दूरी वाले माम छोटिहेगा से आये। राजळदेसर में सर्व प्रथम लाने वाले ज्यक्ति गिरधारीमळजी के पुत्र सेट फरोचन्द्रजी थे। संवत् १८६७ में आप ज्यापार के निमित्त बंगाल प्रांत के रंगपुर नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर आपने फरोचन्द्र पनेचन्द्र के नाम से एक फर्म स्थापित की। जिस संमय आपने फर्म स्थापित की उस समय आज कल जैसा सुगम मार्ग नहीं था, अतप्य बड़े किंदिन परिश्रम से आप करीब ६ माह में राजलदेसर से बंगाल में पहुँचे थे। वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। आप करीब ६ माह में राजलदेसर से बंगाल में पहुँचे थे। वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। आप कराव एक वारा प्राप्त का अपन क्यापार चतुर पुरुष थे। आपने न्यापार में अच्छी संफलता प्राप्त की। आप के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः बालचन्द्रजी, पनेचन्द्रजी, चौथमळजी, और हीरालालजी हैं। आप चारों ही भाई पहले तो शामलात में ज्यापार करते रहे, मगर फिर अलग अलग हो गये। वालचन्द्रजी का ज्यापार इसी फर्म की सिराजगंज वाली प्रांच पर रहा। शेष भाइयों का ज्यापार रंगपुर, ही में रहा।

सेठ बालचन्द्रजी के हजारीमळजी, पृथ्वीराजजी और भैरींदानजी नामक तीन पुत्र हुए। आप कोर्गों का स्वर्गवास हो गया। हजारीमळजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अमोलकघन्द्रजी और हरकघन्द्रजी थे। पृथ्वीराजजी के पुत्र मालघन्द्रजी हुए जो सेठ भैरींदानजी के यहाँ द्सक रहे। अमोलकघन्द्रजी के धार पुत्र दीपचन्द्रजी, चम्पालालजी, रायचन्द्रजी और शोभाचन्द्रजी इस समय वियमान हैं। हरकघन्द्रजी के इस समय हुलासमलजी और आसकरनजी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार मालघन्द्रजी के भी सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः हुलासमलजी, घरमचन्द्रजी, छग्जमलजी, जवर्रामलजी, इन्द्रचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी और भूरामलजी हैं।

सेठ पनेचन्द्जी के पुत्र काल्हरामजी का स्त्रगंबास हो गया। आपके चन्द्रालजी नामक पुत्र राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके मीखमचन्द्रजी और मोहनलालजी नामक वो पुत्र हैं।

ं सेठ चौधमलजी इसं परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में अच्छी सफलता शाष्ठ की। आपके प्रतापमलजी नामक पुत्र हुए। आप मिलनसार हैं। आपके धार्मिक विचार तेरापंथी जैन केंताम्बर संम्प्रदाय के हैं। प्रायः आपने सभी हरी छोड़ रखी है। आजकल आप व्यापार के निमित्त कलकत्ता बहुत कम आने जाते हैं। आपके सम्पतमलजी नामक पुत्र हैं। आप ही अपने व्यापार का संचालन करते हैं। आपके भँवरीलालजी और कन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमलजी की दो पुत्रियों ने जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा ले रखी है। आपका व्यापार इस समय कलकता में सम्प्रतमल भँवरीलाल के नाम से १५ नारयल लोहिया लेन में जूट और हुंडी चिट्टी का होता है।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

इसी फर्म की एक बाँच यहाँ मुझपट्टी में और है जहाँ प्रतापमल बोधरा के नाम से बर्तनों का व्यापार होता है। इसी प्रकार रंगपुर---माहीगक्ष---में फतेचन्द प्रतापमल और नवावगंज में सम्पतमल बोधरा के नाम से बर्तन, जूट, और जमींदारी का ज्यापार होता है। मेमर्नासह में आपके मकानात बने हैं।

सेठ हीरालालजी भी पहले तो अपने भाई के साथ व्यापार करते रहे, मगर फिर नहीं बती, अतः अलग-अलग हो गये। आपके कर्मचन्दली और मगराजजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोग भी फर्म का संचालन करते रहे। सेठ कर्मचन्दली के मिर्जामलजी और सोहनलालजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ मिर्जामलजी सम्वत् १९९० के साल अलग हो गये और गायबंधा में जूट का स्थापार करते हैं। आपके चन्दनमलजी और जयचन्दलालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ मधराजजी के पुत्र हंमराजजी आवस्य पाटकी दलाली का काम करते हैं। इस परिवार के लोग तेराएंथी श्वेतास्थर जैन धर्मानुयायी हैं।

#### सेठ रुक्मानन्द सागरमल, चूरू ( श्रीकानेर )

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान जालोर ( मारवाड़ ) का है। आप लोग श्री जैन इवेताग्वर सम्प्रदाय के तेरापंथी आग्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार वाले जालोर से मंडोबर कोदमदेसर, वीकानेर आदि स्थानों में होते हुए रिणी में आकर बसे। इस परिवार में यहाँ पर पनराजजी हुए। सेठ पनराजजी के सुखतानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई संवद १८८० में पूर पके गये और वहीं अपनी हवेलियाँ वगैरह बनवाईं।

सेठ सुलतानचन्दजी के गणेशदासजी और गणेशदासजी के मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। आए कोग भोषाल नामक स्थान पर सराक्षी का कारबार करते रहे। आप सब लोगों का स्वर्गवास हो गवा है। सेठ मिलापचन्दजी के सेठ स्वमानन्दजी एवं सागरमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ रुक्मानन्द्जी का जन्म संवत् १९३२ में और सागरमलजी का संवत् १९३५ में हुआ। जाप ही दोनों भाइयों ने अपने हाथों से हलारों रुपये कमाये हैं। प्रारम्म में आपकी स्थिति साधारण थी। आप दोनों भाई क्रमण्ञः संवत् १९३९ तथा संवत् १९५१ में कलकत्ता व्यापार निमित्त गये। यहाँ पर आपने पहले पहल गुमास्तागिरी और फिर कपड़े की दलाली का काम किया। इन काय्यों में आप लोगों को काफी सफलता मिली और सं० १९६५ में आपने कलकत्ता में 'रुक्मानन्द सागरमल' के नाम से कपड़े की दुकान स्थापित की। संवत् १९७० में इस फर्म पर 'मेसर्स सवासुख गंभीरचन्द' के साथे में जापान और हंग्हैण्ड से कपड़े का डायरेन्ट इम्पोर्ट करना प्रारम्भ किया। तदन्तर संवत् १९८३ से आप लोगों ने

### श्रोसवाल जाति की इातिहास



ड स्तमानंदजी योथरा (स्त्रमानंड सागरमल) कलकत्ता



हुँ॰ जयचंद्रालजी बोधरा (उनमानंद सागरमल) क्रक्ता

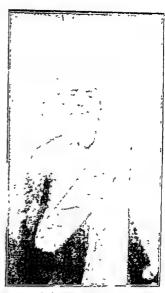

सैंड सागरमळर्जा वोथरा (रक्मानंड सागरमळ कलक



हुँ॰ हुलासचंद्रजी बोधरा (रामानद सागामण) र उत्र

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ ताराचन्द्रजी गेलडा (पूनमचंद ताराचंद) मदास.



सेठ जेठमलजी बोथरा (चुन्नीलाल प्रेमचर्) सरदारशहर.



सेठ श्रासकरण्जी बोधरा (चुन्नीलाल प्रेमचद) सरदारग



सेठ बुघमलजी बोथरा (चुन्नीलाल प्रेमचंड) सरदारशहर.

अपने नाम से इग्पोर्ट करना शुरू कर दिया। कपदे के इस इग्पोर्ट व्यवसाय में आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई। स्वदेशी वस्त्रान्दोलन के समय से आप छोगों ने कपदे का इग्पोर्ट विजिनेस बन्द कर दिया है। इस समय आपकी फर्म पर सराफी जूट और जमीदारी का काम होता है।

सेठ रुक्सानन्दनी के जयचंदलालजी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९४९ में हुआ। आप इस समय फर्म के व्यापार कार्य्य में भाग हेते हैं। आपके बालचन्दनी, शुभकरणजी, बच्छराजजी और कन्द्रेशलाजजी नामक चार पुत्र हैं।

सेठ सागरमलजी के हुलासचन्दजी, मद्नचन्दजी, प्नमचन्दजी एवं इन्द्रचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए हैं। बाबू हुलासचन्दजी बढ़े उत्साही तथा फर्म के काम में सहयोग लेते हैं। आपके हेमराजजी एवं ताराचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

इस परिवार की ओर से चूक ( बीकानेर-स्टेट ) में मुसाफिरों के आशम के लियें स्टेशन के पास एक नोहरा बनवाया गया है जिसमें करीब बीस हजार रूपया लगा होगा। आप लोग इस प्रकार के अन्य कारयों में भी भाग लेते रहते हैं। आपका ज्यापार इस समय कलकत्ता में 'क्षमानन्द सागरमल' के जाम से २०१ हरिसन रोड में ब्याज, जूट और वैद्धिग का होता है। आपके तार का पता 'Bitrag' और टेलीकोन नं 4165 B. B. है। इसके अतिरिक्ति 'जयचंदलाल हुलासचंद' के गाम से दीनाजपुर (पुलहाट) में एक चाँवल का मिल है और डाबवाली मंडी (हिसार) में मे वालचन्दभी बीधरा के नाम से किराने व आदत का काम काज होता है। कलकत्ता में आप लोगों के तीन मकानात हैं जिनसे किरावे की आमदनी होती है तथा देश में भी आपकी सुन्दर इवेलियाँ वनी हुई हैं।

#### सेठ चुन्नीलाल प्रेमचन्द बोथरा सरदारशहर

ृ इस परिवार वालों का मूळ निवास राजपुरा (बीकानेर) का है। करीब ४५ वर्ष पूर्व इस परिवार के सेठ उमर्चदजी बहुत साधारण स्थिति में यहाँ आये। आपके सेठ चुन्नीलालजी और सेठ प्रेम-चन्दजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जुड़ीलालजी का जन्म संवत् १९०९ में हुआ। आपका विवाह मलानिया निवासी सेठ प्रेमचंदजी सेठी की सुदुत्री तुलसी वाई के साथ हुआ जिनका स्वर्गवास संवत् १९८७ में हो गया। सेठ जुड़ीलालजी बड़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपने पहले पहल कलकत्ता जाकर सदाराम प्रनच-द भैरोंदान भंसाली के यहाँ नौकरी की। पश्चात् संवत् १९६० मे आपने अपने हाथों से अपनी निज की प्क फर्म स्थापित की तथा इसे बहुत उन्नति पर पहुँचाया। साथ ही मैरोंदानजी वाली फर्म पर जब आप उसमें सुनीमात का काम करते थे सारी उन्नति आप ही के द्वारा हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८३ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमदाः बा॰ जसवरनजी, जेठमलजी और बुधमलजी हैं। आप तीनों ही माई समसदार प्वम् सज्जन व्यक्ति हैं। आप लीगों का व्यापार सामलात में कलकता में १९ सेनागोग स्टीट में जूट तथा आदत का होता है। तार का पता "Free holder" है।

सेठ प्रेमचंदजी भी पहले अपने भाई के साथ य्यापार करते रहे मगर आपके खाँगास होजाने पर आपके पुत्र फर्म से अलग हो गये एवम् अपना स्वतंत्र न्यापार करने लगे। आपके पुत्रों का नाम सेठ भैरोंदानजी एवम् सेठ हीरालालजी हैं। आप भी मिनलसार व्यक्ति हैं। सेठ भैरोंदानजी के गुलावचन्द्रभी इस्मरमकजी, विरदीचन्दजी और कन्हैयालालजी नामकं चार पुत्र हैं। आप लोगों का न्यापार विद्वारीगंज (भागष्ठपुर) बरेदा (पूर्णियों) में जूट का होता है।

यह परिवार जैन द्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय का मानने वाला है।

#### श्री नथमलजी बोधरा इन्दौर

श्रीयुत नधमलजी का संवत् १९४२ में जन्म हुआ। आप इन्दौर के सुप्रसिद्ध स्व॰ केशरी गुलावचंदजी के भानेत हैं। उक्त कोशरीजी ने ही वाल्यावस्था से आपका लालन पालन किया और उन्होंने स्थावर, जहम जायनाट का आपको स्वामी बनाया।

श्रीयुत गुलायचंदजी कोठारी वा आप पर बड़ा प्रेम था और आप ही ने आपको हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी की शिक्षा टिल्वाई। उक्त कोठारी साहब उस समय इन्दौर राज्य के सर्जांची थे। आपने अपने माणेज श्री बोयराजी को अपने पास रख कर उन्हें आफीस के काम में होशियार कर दिया। कार्य्य का अनुभव प्राप्त करने के कुछ वर्ष बाद श्रीयुत वोयराजी इन्दौर राज्य के डेप्यूटी स्वजांची नियुक्त हुए। इस कार्य्य को आपने बढ़े ही उत्तमता के साथ किया जिसकी प्रशंसा उच्च अफसरों ने की। कई वर्ष तक इस पद पर काम करने के बाद आप इंदौर राज्य के डेप्यूटी अकाउन्टेन्ट जनरल हुए। वहाँ भी आपने अपनी अच्छी कार्य्य कुशलता दिखलाई। इसके बाद लगभग ईसवी सन् १९२७ में आप २५०) मासिक वेतन पर मिलिटिरी सेक्रेटरी हुए। इन्टीर राज्य के फौजी विभाग को आपने इतनी उत्तमता के साथ संगिटित किया कि जिसकी प्रशंसा तत्कालीन कमान्डर-इन-चीफ तथा अन्य उच्च अफसरों ने की। आपने फौजी विभाग में नवीन जीवन सा खाल दिया। ईसवी सन् १९३३ में आपने अपने पद से अवसर ग्रहण किया।

आपको इस समय इन्दौर राज्य से पूरी पैशन मिलती है। इस समय आप कोयले के व्यवसाय (Coal Business) में लगे हुए है।

#### सेठ काल्र्राम श्रमरचंद बोथरा, नवापारा ( राजिम )

इस कुटुम्ब का खास निवास समराक (जिला जोधपुर) में है। संवत् १९३४ में बोधरा अमरवंदजी देश से केंद्रों के द्वारा राजनाँद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिम आये तथा यहाँ उन्होंने रधु- नाधदास बालचन्द चौपदा लोहावट वालों की दुकान पर मुनीमात की। संवत् १९३४ में आपने अपना घरू काम-काज ग्रुरू किया। तथा व्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर अपनी प्रतिद्या बदाई। 'आप रायपुर जिस्ट्रिक्ट केंसिल और लोकल बोर्ड के २० सालों तक मेम्बर रहे। नागपुर के चीफ़कमिश्नर ने १९१६ में आपको एक सार्टिफ़िकेट दिया। रायपुर प्रांत के आप गण्यमान्य व्यक्ति थे। आपके पुत्र भीकचन्दजी, हस्तीमलजी स्था ताराचन्दजी का जन्म क्रमशः १९५०,५३ तथा ६२ में हुआ।

बोधरा अमरचन्द्जी राजिम के प्रितिष्ठित व्यापारी हैं। आप बन्धुओं ने, अपनी यहिन के खर्गवासी होने के बाद उनकी रकम ओशियाँ जैन बोर्डिंग को दी। समराज गाँव तथा स्टेशन के मध्य में एक कुआ बनवाया, इसी तरह धार्मिक कामों में सहयोग लिया। आपके यहाँ उपरोक्त नाम से माल गुजारी तथा ब्यापार होता है।

बोयरा अमरचन्दर्जा के छोटे आता अलसीदासजी के पुत्र जीवनदासजी घोथरा उत्साही युवक है। आप राष्ट्रीय कार्य करने के उपलक्ष में ,१९३० तथा ३२ में छह-छह मास के लिये २ घार जेल यात्रा कर चुके हैं।

#### सेठ मोतीचन्द मनोहरमल बोयरा, इगतपुरी (नाशिक)

इस परिवार के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान ठापू (ओशियाँ के सर्माप-मारवाद ) का है। भाप छोग श्री जैन व्येतास्थर स्थानकवासी आस्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में सेठ थानमळजी हुए। आपके साहबचन्द्जी तथा साहबचन्द्जी के आसकरणजी, मोतीचन्द्जी और मनोहरमळजी नामक एव हुए। इनमें से सेठ मोतीचन्द्जी और मनोहरमळजी संवद् १९३४ मे व्यापार निमित्त इगतपुरी आये। भाप होनों भाइयों ने अपनी व्यापार-चातुरी से पुरु फर्म स्थापित की और उसकी बहुत उन्नति की। सेठ

आसकरणजी का स्वर्गवास सं० १९८५ में, सेठ मोतीचन्द्रजी का संवत् १९७५ में तथा सेठ मनोहरमहजी का संवत् १९५९ में हुआ।

सेठ आसकरणजी के दौलतरामजी तथा दौलतरामजी के यस्तीमलजी नामक पुत्र हुए। सेउ दौलतरामजी का संवत् १९६२ में स्वर्गवास हो गया है। सेठ मोतीचन्द्रजो के लादूरामजी एवं मूलकन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से लावूरामजी अपने काका मनोहरमलजी के यहाँ पर गोद गये।

सेठ लादूरामजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आप समझदार और प्रतिष्टित व्यक्ति है। आपके माशिक व खानदेश की ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्टा है। आपके चम्पालालजी तथा वंशीलाल जी नामक दो पुत्र हैं। चम्पालालजी दुकान के काम को संभालते हैं। सेठ मूलचन्दजी का जन्म संवत् १९५४ में हुआ। आप भी प्रतिष्टित व्यक्ति है। सेठ वस्तीमलजी के गणेशमलजी नामक पुत्र हैं। आप खोगों का मेसर्स मोतिचंद मनोहरमल के नाम मे लेन-देन का काम काज होता है।

#### लाला शिष्यूमलजी जैन-योथरा का स्वानदान, फरीदकोट

यह सानदान करीय २०० वर्ष पहले से ईसेलां के कोट (फरीदकोट) से फरीद्कोट में शाकर निवास करने लगा। इस सानदान में लाला मयमलजी हुए। आप फरीदकोट स्टेट के खजांची रहे। आपके छाला शिव्यूमलजी और नंदूमलजी नामक दो प्रत्र हुए।

छाला शिष्युमलजी वदे लोकप्रिय सजन थे। आप यहाँ की स्टेट के ट्रेशरर भी रहे है। आप पर यहाँ के तत्कालीन महाराजा विक्रमसिंहजी की बढ़ी कुपा रहा करती था। आपके लगेवासी होजाने के समय संवत् १९६१ में आपका शव किले के दरवाजे के अंदर लाया गया, और उस समय आपके मृतदेह का यहाँ के महाराजा ने खुद आकर फोटो लिवाया। आपके लिये, ऑहनाए मांड वंश फरीइकोट स्टेट हिस्ट्री पृष्ट ६९० में लिखा है कि "कृदीमों की कृदर आफजाई में यहाँ तक बिदले इल्लफात फरमाया कि अगर उनमें से कोई आलिमे जानदानी को चल बसा तो उनके जनाजे की वो इज्जत की जिसकी तमझा ज़िदें हजार जान से करें"। लाला शिष्युमलजी के लाला देवीदासजी नामक पुत्र हुए। आप भी फरीदकोट स्टेट के तोशे खाने का काम संवत् १९०० तक करते रहे। आपका संवत् १९८९ में स्वर्गवास हुआ। इस समय आपके पुत्र लाला बालगों पालजी, कृष्णगोपालजी, विष्णुगोपालजी उर्फ प्यारेलालजी विद्यमान है। लाला कृष्णगोपालजी फरीदकोट स्टेट में मुलाजिम हैं। आप होशियार तथा मिलनसार सज्जत हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



रा॰ ब॰ सेंड लखमीचद्जी बाथरा, कटंगी.



स्व० सेठ ग्रमरचन्दजी बोथरा, नवापाड़ा, राजि



लाला रूपलालजी जैन बोथरा, फरीदकोट.



वा • किशोरीजाजजी जैन, B A LL B., फरीदकोट

#### लाला रूपलालजी जैन, फरीदकोट

इस सानदान के पूर्वज लम्बे समय से फरीदकोट में ही निवास करते हैं। आप लोग श्री जैन श्वेताम्बर समाज के स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। इस परिवार में छाला मोतीरामजी हुए। खाला मोतीरामजी के खाला सोभागमढाजी नामक पुत्र हुए। आप लोग फरीदकोट में ही ब्यापार करते रहे। सोभागमंडजी के खाला रूपलालजी नामक पुत्र हुए।

लाला रूपलालजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआं। आपने सन् १९०० में फरीदकोट में अंग्रेजी का इम्सहान दिया और फिर बौकरी करने लगे। आप वर्तमान मे फरीदकोट नरेश के रीडर (पेशकार) हैं। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय जैन सभा के प्रेसिडेन्ड, श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला की मेनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस० एस० जैन सभा पंजाब के मेग्बर तथा अमृतसर टेंपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आपका स्वभाव बढ़ाही सरल है।

लाका रूपलालजी के देवराजजी और इंसराजजी नामक दो पुत्र हैं। लाला देवराजजी इस वर्ष थी. ए. एवं इंसराजजी इस समय मेट्रिक की परीक्षा में बैठे हैं। लाला रूपलालजी बारह व्रतधारी श्रावक हैं, एवं चतुर्थ व्रत का आपको नियम है।

#### , बोधरा परिवार फरीवकोट

बोधरा खानदान के ध्यक्तियों में बोधरा गुजरातीमलजी संवत् १८४५-४६ में रियासत की ओर से अंग्रेजी सेना को मुद्दकी की पहली लड़ाई के समय हाधियों पर रसद पहुँचाते थे। उस समय करीदकोट स्टेट ने दृटिश सेना को इमदाद पहुँचाई थी। इस सम्बन्ध में ऑइनाएबाड वंश हिस्सा नं० ३ के पृष्ट ५४६ करीदकोट स्टेट हिस्ट्री में लिखा है कि "हं डेंट के मुताबिक तमाम जिसें फिलफोर हाथियों जौर ऊँटों पर लदवा कर गुजरातीमल साहुकार के मार्फत मौका जरूरत पर पहुँचा दी गई।" इसी तरह इस ख्यात के पृष्ट १४६ में लिखा है कि "अगरचे खजांची भावड़ा की में से इंतखाब करके खजाना और तोसाखाना के तह-विल बनाये हुए थे"। इससे माल्यम होता है कि यहाँ के बोधरा जैन समाज ने लक्ष्ये समय तक स्टेट के खजाने दा काम करते प्रशासकी, लाला विश्व काम करते रहे। विश्व काम करते रहे। इसी प्रकार लाला भीकामलजी ग्रंथेयाजी स्टेट खजाने का काम करते रहे।

84

पंजाब प्रान्त में जोसवाल आदि जैन मजाबसम्बयों को "भावड़ा" के नाम से बोलते हैं ।

#### श्रीसेबाल जाति का इतिहास

खाला गोकुष्मळजी व रघुनाथदासजी फरीदकोट महाराजा बलबीरसिंहजी के प्राइवेट सर्जाची रहे थे। आप दोनों मौजूद हैं। चौधरी इरमजमळजी स्थानीय स्यु॰ के वाहसप्रेसिकेंट थे। लाला मुंशीरामजी, चौधरी हैं। इसी तरह लाला परमानंदजी, पालामलजी व उत्तमचन्दजी का स्टेट सजाने से तास्तुक रहा है।

# बादू किशोरीलालजी जैन, वोथरा-फरीदकोट (पंजाव)

लाला जातीमलजो साहुकारे का काम करते थे। इनके इरमजमलजी वसंतामलजी, सोना-मलजी व चांदनरायजी नामक ४ पुत्र हुए। लाला हरमजमलजी फरीदकोट न्यु॰ के वाइस प्रेसिकेंट तथा शहर के चौधरी थे। उमर भर आप सरकारी कामों में सहयोग देते रहे। १९१४ के युद्ध में किट भरती कराने में आपने इमदाद दी। १९८२ में आप गुजरे। आपके भाई धन्धा करते रहे।

छाला सोनामलजी के पुत्र लाला किशोरीमल जी जैन बी॰ ए॰ से सन् १९२७ में एछ॰ एल॰ बी॰ की डिगरी हासिल की। आप गुरुकुल पंच कूला में १॥ साल तक अधिष्याता रहे। तथा १९२१ से ६ सालों तक आफ़ताव जैन के सहायक सम्पादक तथा सम्पादक रहे।

#### सेठ नथमल जीवराज बोथरा, महास

इस परिवार के पूर्व पुरुष पहले पहल खेजडले में रहते थे। वहाँ से आप लोग सरियारी और फिर आडआ ठाकुर के प्रयत्न से चकपटिया ( सोजत ) में लाये गये। वहाँ पर आप लोगों को नगर सेठ की पदवी देकर उक्त ठाकुर साहब ने सम्मानित किया। आप श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय को मानने वाले हैं।

इस खानदान में सेठ आकाजी हुए । आपके मुकनाजी और मुकनाजी के नथमरुजी नामक पुत्र हुए । आप छोग वहाँ के ठिकाने के कामदारी का काम करते रहे । सेठ नथमरुजी के पुत्र जीवराजजी हुए ।

सेठ जीवराजजी का जन्म संवत् १९२६ में हुआ था। आप संवत् १९५८ में महास आये और यहाँ आकर पहालमसूला गैन्सरोड में अपनी फर्म स्थापित की। आप संवत् १९६६ में मारवाद में स्वर्गवासी हुए। आपके केशांमिलजों, बस्तावरमलजी तथा पन्नालास्त्री नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों माइयों का जन्म कमशः संवत् १९४४, १९४८ और १९५६ का है। आप तीनों इस समय सम्मिलित रूप से ही स्थापार करते हैं। आप लोगों ने अपनी फर्म की ठीक उद्यति की हैं।

सेठ बख्तावरमकजी के घीसूकावजी नामक पुक पुत्र हैं। आप की फर्स पर मेससें जीवराज केशरीमक नाम पढ़ता है।

# रायबहादुर सेठ लखमीचंदजी बोयरा, फटंगी (सी. पी.)

इस द्कान का स्थापन संवत् १८९५ में सेठ गोक्कलचन्दकी बीथरा ने अपने निवास स्थान माताजी की देशनोक (बीकानेर-स्टेट) से भाकर कटंगी में किया। आप कंपड़े का कामकाज करते हुए संवत् १९४२ की पोप सुदी १५ को स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र उखसीचन्दजी हैं।

बोधरा लखमीचन्दजी बांलाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा कोक्ल बोर्ड के ४० साल तक मेम्बर रहे, ४० सालों तक कटंगी सेनीटेशन कमेटी के प्रेसिडेण्ट रहे। सन् १९०३ से आप कटंगी—बेंच के सैंकण्ड क्लास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आप के मकान पर ही कोर्ट भरती है, तथा आपके सिवाय कटंगी में दूसरे मजिस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया है। सन् १९०० में आप से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपको रायवहादुर का सम्मान बल्झा है आपके यहाँ कारतकारी तथा मालगुजारी का काम होता है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीगुत देनीचंदजी हैं।

# सेठ नथमल जुगराज, बोथरा हुर्ग (सी. पी.)

इस दुकान के मालिक सींवरी (मारवाड़) के निवासी हैं। लगभग १८ साल पहिले सेट नथमलजी बोधरा ने इस दुकान का स्थापन किया, तथा ज्यापार को आपके ही हाथों उन्नति शास हुई। आपने परिश्रम करके दुर्ग में मारवाड़ी हिन्दी स्कूल बनवाया और अपनी और से भी काफी इमदाद पहुँचाई आप समझदार पुरुष थे। संबत् १९९० के ज्येष्ट मास में आपका शरीरावसान हुआ।

वर्तमान समय में इस दूकान के मालिक सेठ नथमलजी के पुत्र जुगराजनी तथा हणुतमलजी हैं। भापके षहाँ कपड़ा, चांदी, सोना और साहुकारी स्ववहार होता है। हस्सागी

इस परिवार के प्वंतों का मूल निवास स्थान मंदोवर का था। वहाँ से आप छोग कोइमदेसर आकर बसे। उस समय इस परिवार में सेठ नागरपालजी के पुत्र नागदेवजी थे। आपको रात बीकाकी कोइमदेसर से बीकानेर ले गये। सेठ नागदेवजी के बच्छराजजी, पास्जी, ज्लोजी, कल्याणजी, रतनसीजी, इंगरसीजी, चौवसीजी, वासुसाजी, और अजवोजी नामक ती पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार वासुसाजी के वंशज होने से दस्साणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

## बीकानेर का दस्साखी परिवार

सेठ दासुजी के खेतसीजी, चांदमळजी, पदमसीजी, और मांडणजी नामक चार पुत्र हुए। यह परिवार पदमसीजी से सम्बन्ध रखता है। पदमसीजी के निणदासजी और अगरसेनजी नामक दो पुत्र हुए। नेणदासजी के बाद क्रमशः तिलोकचन्दजी, सांवन्तरामजी व हंसराजजी हुए। हंसराजजी के स्रवासजी के स्तापचन्दजी, रावसिंहजी, फूंदराजजी, जान-मळजी और सवाईसिंहजी नामक पाँच पुत्र हुए।

# सेठ ज्ञानमलजी का परिवार

आपके जीवनदासजी तथा अवीरषन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमदाः सं० १८६१ व १८६४ का था। आप लोग व्यापार कुराल व्यक्ति थे। आप लोग व्यापार निमित्त विदन्दर, बेत्ल आदि स्थानों को गये। बहाँ पर आपने पहले पहल सर्विस की और किर अपनी स्वतन्त्र फर्में मेसर्स जीवनदास लखमीचन्द तथा अवीरचन्द वीजराज के नाम से स्थापित की। इन फर्मों के व्यव-साथ में आप लोगों के हाथों से ख्य वृद्धि हुई। सेठ जीवनदासजी संवत् १९४० के आवण में तथा सेठ अवीरचन्दजी संवत् १९४० के आवण में तथा सेठ अवीरचन्दजी संवत् १९४० के कार्तिक में स्वांवासी हुए। सेठ जीवनदासजी के पन्नालालकी, स्वसीचन्दजी पूर्व सुन्नीलालकी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से आपके प्रथम दो पुत्रों का स्वगंवास संवत् १९५१ तथा १९७२ में होगया। सेठ लखमीचन्दजी के फतेचन्दजी नामक पुत्र हुए।

वर्त्तमान में इस परिवार में सेठ मुझीलालजी प्रधान व्यक्ति हैं। आप व्यापार हुशल एवं मिकन सार सजन हैं। आपके नथमलजी नामक पुत्र हैं जो अवीरचन्द्रजी के परिवार में दसक गये हैं। सेठ फतेचन्द्रजी के अभयराजजी तथा सोभाचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। सेंट अवीरचन्द्रजी के बीजराजजी तथा चांदमलजी नामक दो पुत्र हुए । आप लोग भी व्यापार कृशल सज्जन थे । आपका स्वर्गवास क्रमजाः संवद् १९५२ व १९७५ में हुआ । सेठ चांदमलजी के दीप-चन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए । आप बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हुए । आपकी धर्मपली श्री इन्द्रकुँवर ने जैन स्थानकवासी सम्प्रदाय में सं० १९६७ में दीक्षा ग्रहण की ।

सेठ चांदमलजी के कोई पुत्र न होने से आपने अपने भाई मुद्रीलालजी के पुत्र नथमलजी को इसक लिया। आप नवयुवक विचारों के पढ़े लिखे सज्जन हैं। आप बढ़े सरल स्वभाव वाले तथा मिकनसार हैं। आपके मैंबरलालजी नामक एक पुत्र है।

आपकी फर्म पर आठन्र ( बदन्र-चेत्छ ) में वींजराज चांदमल के नाम से जमींदारी, हुंबी चिही, देकिंग, सोना चांदी का तथा कलकत्ते में चांदमल नयमल के नाम से ५९ स्ता पट्टी में निकामती धोती का स्मापार होता है।

# फूँदराजजी का परिवार

सेठ फूंदराजजी के द्युमकरनजी, (कोइामळजी) जोरावरमळजी और मदनचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ मदनचन्दजी के द्वीराळाळजी, माणकचन्दजी, हरकचन्दजी, सुगनचन्दजी, मूलचन्दजी, केवळचन्दजी तथा सर्वश्रुसजी नामक सात पुत्र हुए। सेठ केवळचन्दजी का परिवार गरीठ (इन्दीर स्टेट) में तथा अन्य सभी भाइयों का परिवार बीकावेर में ही निवास करता है।

सेठ कोदामळजी का परिवार रायपुर (सी० पी०) में है। सेठ जोरावरमळजी ने मदनचन्द्रजी के दूसरे पुत्र माणकचन्द्रजी को दचक लिया। आपके नथमळजी, वागमळजी और सेघराजजी नामक पुत्र हैं। इनमें बातासळजी का स्वर्गवास होगया है। आपके पुत्र दुर्लोचन्द्रजी नधमळजी के पहाँ गोद गये हैं। मेघराजजी के जोगीळाळजी तथा हुँगरमळजी नामक पुत्र हैं।

सेठ इरकचन्द्रजी के मुझीलालजी व भेरींदानजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से प्रथम द्सक चले गये। आपके रतनलालजी नामक पुत्र हैं। मेरींदानजी के जेठमलजी, प्रमचन्द्रजी, भेंतरलालजी पूर्व सम्पतलालजी नामक पुत्र हैं। सेठ सुगनचन्द्रजी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। सेठ मूल-चन्द्रजी के बुलालीचन्द्रजी नामक पुत्र है। आप धार्मिक प्रकृति के पुरुष हैं। आप अपने कलक्से के व्यवसाय को वयोद्दर होने के कारण समेट कर बीकानेर में झांति लाभ कर रहे हैं। आपके सोहनकाट जी नामक एक पुत्र हुए जिनका स्वर्णवास हो गया है।

# मुहकोत

मुह्णीत गीत्र की उत्पत्ति — मुह्णीतों की उत्पत्ति राठौद वंदा से हुई है। मुहणीतों की क्यातों में लिला है कि जीधपुर के राव रायपाल नी के वेरह पुत्र थे। इनमें बढ़े पुत्र करहपाल जी तो राज्याधिकारी हुए और चतुर्य पत्र मोहनजी मुहणीत या मोहनोत कुल के आदि पुरप हुए। भाटों की ज्यातों में लिला है कि एक समय मोहनजी शिकार से लने गये थे। आपकी गोली से एक गर्भवती हिरनी मर गई। इसी बीच में उसके गर्भ से बच्चा हुआ और वह अपनी मरी हुई माता का स्तन पीने लगा। यह करणापूर्ण दृदय देख कर मोहनजी का कोमल हृदय पसीज गया। उन्हें अपने इस हिंसा काण्य से बढ़ी एणा हुई। उनके सामने उक्त हिंनी और उसके बच्चे का करणापूर्ण दृदय नाचने लगा। वे बढ़े ग्रन्थीर विचार में पढ़ गये और खेढ़ ग्राम की एक बावड़ी के पास बेठ गये। इतने ही में जैनाचार्य्य यति शिवसेनजी ऋषित्रर उधर से मिक्छे और आपने मोहनजी से जल छानकर पिलाने को कहा। इस पर मोहनजी आनन्द से गढ़ गढ़ हो गये। उन्होंने ऋषिदवर को जल पिला कर अपने आपको धन्य समझा। इसके वाद मोहनजी ने बड़ी दीनता के साथ उक्त पिता से निवेदन किया कि अगर आपकी मुझ पर कुछ भी द्या है तो इस हिरनी को जीवदान दीजिये। इस पर ऋषिदवर ने उक्त हिरनी पर अपने हाथ की लक्त भे जिसमें वह जीवित हो बढ़ी। यह देखकर मोहनजी बढ़े ही प्रसन्न हुए उनकी आतमा को बड़ी शांति मिली। उन्होंने ऋषिदवर शिवसेन जी को अपना गुरू स्वीकार कर सम्बत् 124 श की कार्तिक सुदी 12 को खेढ़ नगर में जैनधर्म का अव-लक्त लिया।

उपरोक्त घटना-वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निश्चय है कि किसी करुणो-त्यादक घटना से प्रभावित होकर सुहनोतवंश के जनक मोहनबी ने यति श्री शिवसेन ऋषिश्वर से बैन धर्म स्वीकार किया और तब से शोसवाङ जाति में उनकी शणना होने रूगी।

#### सपटसेनजी

आप मोहनजी के पुत्र थे। आपका दूसरा नाम सुमटसेनजी भी या। भाटों की ख्यात में किखा है कि आप जाधपुर नरेश राव कन्हपालजी के समय में प्रधानगी के यद पर रहे। सम्बत् १३७१ में आप मौजूद थे। आपके पीछे आपकी पन्नी भीमती जीवादेवी सती हुई। आपके दो पुत्र थे—(१) महेश न्नी और (२) भोजराजनी । महेशजी के देवीचन्द्र और छाछचन्द्र नामक दो पुत्र थे । देवीचन्द्रजी के बाद कम से शार्दू कर्सिहजी और देवीदासजी हुए, जिनके समय में कोई महत्व-पूर्ण घटना नहीं हुई ।

#### संतसिंहजी

. ... आप संवत् १४५४ में राव चुन्डाजी के राज्यकाल मे मारवाड़ की पुरानी राजधानी मण्डोवर आये । क्यातों में लिखा है कि आपने मारवाड़ राज्य की स्थापना तथा विस्तार में राव चुण्डाजी का बहुत साथ दिया था।

# मेहराजजी

आप राव जोधाजी के समय में मण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । क्यातों में छिखा है कि आप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सम्बद्ध १५२६ में आपने किछे के पास हवेछी बनवाई । आपके बाद श्रीचन्द्रजी, भोजराजजी, कालुजी, बस्तोजी, मोहनजी (द्वितीय) सामन्तजी, नगाजी, और स्जाजी हुए जिनका विशेष वृतान्त नहीं मिलता है ।

#### अचलाजी

आप सूजाजी के पुत्र थे। जब राव चन्द्रसेनजी ने विपतिग्रस्त होकर जीधपुर छोद दिया था और सम्बद्ध १६२७ में मारवाद के सीवाणे के जंगल में रहे थे, तब अचलाजी भी आपके साथ थे। इसके बाद सम्बद्ध १६३९ में जब चन्द्रसेनजी मेवाइ परगने के मुराद्धा \* गाँव में जाकर रहे थे, तब भी अचलाजी आप के साथ थे। वहाँ से रावजी सिरोही इलाके के कोर्रटे ग्राम में डेढ़ वर्ष तक रहे। वहाँ भी अचला जी आपकी सेवा में बराबर रहे। इसके परचाद्ध रावचन्द्रसेनजी हूँ गरपुर के राजा के पास गये। वहाँ उन्होंने आपको राल्याकोट नामक ग्राम द्विया जहाँ रावजी लगभग ३ वर्ष तक रहे। यहाँ भी राजभक अचलाजी ने आपके साथ विपत्ति के दिन बिताए। इसके परचाद्द रावजी के पास मारवाद के सरदारों का सन्देश आवा कि मारवाद का राज्य खाली है। आप तुरन्त प्यारिये। तब रावजी मारवाद के सोजत नगर की ओर गये। कहना न होगा कि अचलाजी भी आपके साथ आये। इसी समय फिर वादशाह अकदर ने चन्द्रसेन पर फीज भेजी। सम्बद्ध १६३५ के श्रावणब्द ११ को सोजत परगने के सवराद गाँव

<sup>\*</sup> यह आम इस वक्त मारवाड के वाली परगने में है। यह गाँव गव चन्द्रसेनजी की राणी को उदयपुर राणानी की भीर से दावजे में मिला था।

# श्रीसबाज जाति का इतिहास

में उक्त फीज से रावजी का युद्ध हुआ ! वहाँ अन्य वीरों के साथ अचलाजी भी वीश्गीत को प्राप्त हुए। इनके स्मारक में उक्त प्राप्त में एक छत्री बनवाई गई जो अब तक विद्यमान है।

#### जयमलजी

मुहणोत वंश में आप बढ़े प्रतापशाली पुरुष हुए। आपका जन्म सम्वत् १६३८ की मामधुरी ९ बुधवार को हुआ। आपका पहला विवाह वेद मुहता लालचन्द्रजी की पुत्री खंखपादे से हुआ, जिनसे नैणसीजी, सुन्दरसीजी, और आसकर्णजी हुए। दूसरा विवाह सिंहवी विवृदसिंहजी की पुत्री सुहागदे से हुआ, जिनसे मुसिंहदासजी हुए।

जयमलजी बदे बीर और दूरदशीं मुस्सदी थे। महाराजा स्र्रिसंहजी ने आपको बदनगर (गुज-रात) का स्वा बना कर सेजा था। इसके बाद जब सम्बत् १६७२ में फलौदी पर महाराजा स्र्रिसंहजी का अधिकार हुआ तब मुहणोत जयमलजी वहाँ के शासक बनाकर भेजे गये। महाराजा स्र्रिसंह जी के बाद महाराजा गजिसंहजी जोधपुर के सिहासन पर बिराजे। सम्बत् १६७७ के बैसाल मास में गजिसंहजी को जालोर का परगना मिला। उस समय जयमलजी वहाँ के भी शासक बनाये गये। महाराजा गजिसंहजीने आपको हवेली, बाग, नौहरा और दो खेत इनायत किये। जब सम्बत् १६७६ में शाहजादा कुर्रम ने महाराजा गजिसंहजी को सांचोर का परगना प्रदान किया, तब जयमलजी अन्य परगनों के साथ साथ सांचोर के शासक भी नियुक्त किये गये।

सम्वत् १६८४ में जयमळजी ने बाड़मेर कायम कर स्राचन्द्र, पोहकरण, राजदङ्ग और मेवास। के बागी सरदारों से पेशकशी कर उन्हें दण्डित किया ।

विक्रम-सम्बत 1६८३ में महाराजा गर्जासहजी के बड़े कुँबर अमरसिंहजी को नागोर मिछा । इस वक्त जयसळजी नागोर के शासक बनाये गये।

जयमलजी की वीरता—हम अपर कह चुके हैं कि मुहणीत जयमलजी बदे वीर पुरुष थे। सम्बत १९७१ में जब महाराजा गर्जासहजी को साँचोर का परगना जागीर में मिला तब कोई ५००० कान्डी साँचोर पर चद आये। उस समय जयमलजी वहाँ के हाकिम थे। इन्होंने कान्डियों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया और उन्हें मार मगाया। इसी प्रकार आपने जालोर में विहारियों से लड़ कर वहीं के साद पर अधिकार कर लिया था। सम्बत १९८६ में आपको दीवानगी का प्रतिन्दित पद प्राप्त हुआ।

जयमलाजी के वार्मिक कार्य-जयमलाजी मूर्तिपूजक जैनश्वेताम्बर पंथ के थे। भारने कर्र

स्थानों में जैसमन्दिर और उपाश्रय बनवाये। उन सब का हाल उपलब्ध नहीं है। पर जिन जिन का पता लगा है उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) जालोर मारवाद का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जयमळजी यहां के शासक रह कु थे। इस किले पर जो जैन मन्दिर हैं, उनका जीणोद्धार जयमळजी ने करवाया और उनमें प्रतिमाएं प्रतिस्थित करवाईं। इसके सिवा आपने उक्त नगर में तपागच्छ का उपाश्रय भी बनवाया।

इसके अतिरिक्त यहीं आपने चौमुखजी के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई थी, जिसका सविस्तार वर्णन हम आखौर के मन्दिरों के प्रकरण में कर खुके हैं।

इनके अतिरिक्त सम्बत् १६८३ में आपने शहुंजयजी में एक जैन मन्दिर बनवाया । आपने मेइता, सीवाणा, फलोदी आदि नगरों में भी जैन मन्दिर और उपाधाय बनवाये ।

सम्त्रत् १६८२ में आपने शत्रुंजय, आबू और गिरनारजी की यात्राएँ की और वड़े-वड़े संघ निकल्वाये। सम्बस् १६८६ में जयमञ्जी ने जीधपुर में चौमुखजी का मन्दिर बनवाया।

सम्बत् १६८७ में आपने हजारों भूखों और अनाथों को अब और वस्त दान दिया । एक वर्ष तक बरावर दान देते रहे । आपकी दानवीरता दूर तूर तक प्रसिद्ध थी ।

गकुर मुहरणोत नेण्यां — जिन महापुरुषों ने राजस्थान के राजनैतिक, सैनिक और साहित्यिक इतिहास को गौरवान्वित किया है, उनमें मुहणोत नेणसी का आसन बहुत ऊँचा है। आपकी कीर्ति राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फैळी हुई है। आप कल्म और तल्वार के धनी थे। अर्थात् आप वीर और विद्वान् दोनों ही थे। आपका सारा जीवन राज्य कार्य, देश सेवा, विद्यान्तराग, और परोपकार बृति में लगा। आपने राजस्थान का एक अमृत्य इतिहास अंथ लिखा, जिससे आज के बदे २ दिग्गज इतिहासचेत्रा प्रकाश ग्रहण करते हैं। आपने मारवाद के प्रामों की खानाशुमारी की और प्रत्येक गांव की जन संख्या, कुंगों, जमीन और आय आदि का पूरा हाल अपने भंय में दिया। आपने महाराजा जसवन्तरिंहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्के के बदे २ काम किये। अब हम आपकी महान् जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं।

आप, जैसा कि हम उत्पर कह चुके हैं, जयमलजी के पुत्र ये और आपका जन्म जयमलजी की भ्यम पक्षी सरूपदे से हुआ था। आपका पहला विवाह मंडारी नारायणदासजी की पुत्री से और दूसरा विवाह मेहता भीमराजजी की कन्या से हुआ। इसरी पत्नी से कमेंसीजी,वेरीसीजी और समरसीजी हुए।

नेरासी जी के सैनिक कार्य-नेणसीजी बड़े वहादुर सैनिक थे। आपको अपने जीवन में कई

छड़ाइयाँ छड़नी पढ़ीं। सम्वत् १६८८ में मगरे के मेवों (मीनों) ने बड़ा उत्पात मचाया था। खड़मार से इन्होंने प्रजा को बढ़ा तंग कर रखा था। महाराजा गर्जासहजी की आज़ा से आपने उन पर सैनिक चढ़ाई की और मेवों का (मीनों) दमन कर वहाँ शान्ति स्थापित की।

वि० सं० १७०० में महेचा महेसदास वागी होकर राद्धरे के गाँवों मे विगाद करता रहा, जिस पर महाराज जसवन्तिसंह ने नैणसी को राद्धरे भेजा। उसने राद्धरे को निजय कर वहाँ के कोट ( शहरपनाह ) और मकानों को गिरवा दिया तथा महेचा महेसदास को वहाँ से निकाल कर राद्ध्य अपनी फीज के मुखिया रावल जगमल भारमलोत ( भारमल के पुत्र ) को दिया। सं० १७०२ में रावत नगण ( नारायण ) सोजत की ओर के गाँवों को लटता था, जिससे महाराज ने मुहणोत नैणसी तथा उसके छोटे भाई सुन्दरदास को उस पर भेजा। उन्होंने कुकड़ा, कोट, कराणा, माँकड आदि गाँवों को नष्ट कर दिया। वि० सं० १७१४ में महाराज जसवन्तिसंह ( प्रथम ) ने मियाँ फरासत की जगह नैणसी को अपना दीवान बनाया। महाराज जसवन्तिसंह और औरंग्रजेव के वीच अनवन होने के कारण वि० सं० १७१५ में जैसलमेर के रावल सवलिसंह ने फलोदी और पोकरण जिलों के १० गाँव छटे, जिस पर महाराज ने शहमदावाद जाते हुए, मार्ग से ही मुहणोत नैणसी को जैसलमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इस पर वह जोधपुर आया और वहाँ से सैन्य सहित चढ़कर उसने पोकरण में देश किया। इस पर सवलिसंह का पुत्र अमरिसंह, जो पोकरण जिले के गाँवों में था, आगकर जैसलमेर से तीन कोस की हूरी के गाँव बासणपी में जा उहरा। परन्तु जब रावल कि छा छोड़ कर लड़ने को न आए, तब नैणसी आसणी कोट को छड़कर सौट गये।

नैरासी की मृत्यु संवत् १७२३ में महाराज वसवन्तसिंह और गावाद में थे उस समय मुहणोत नैरासी तथा उसका माई मुन्दरदास दोनों उनके साथ थे । किसी कारण वकात् महाराज उनसे अप्रसन्न होरहे थे, जिससे पौप सुदी ९ के दिन उन दोनों को क़ैद कर दिया । महाराज के अप्रसन्न होने का ठींक कारण ज्ञात नहीं हुआ । परन्तु जनश्रुति से पाया जाता है कि नैर्णसी ने अपने रिक्तेदारों को बढ़े बढ़े पर्दें पर नियत कर दिया था और वे छोग अपने स्वार्थ के छिये प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। इसी बात के जानने पर महाराज उससे अप्रसन्न हो रहे थे।

वि॰ सं॰ १७२५ में महाराज ने एक लाख रुपया दंड ल्याकर इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया; परन्तु इन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार न किया । इस विषय के नीचे लिखे हुए दोहे राजपूताने में अब तक प्रसिद्ध है—

१ मगरा-पहाड़ी प्रदेश, सीजत और जैतारण प्रयाने में अर्वेली पहाड़ की श्रेणी की कहते हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ मुहणोत नेणसी दीवान राज्य मारवाइ, जोघपुर.



श्री वृद्धराजजी मुहगोत, जोधपुर.



स्व॰ मुहर्णीत सुन्दरसी कीवान, जोधपुर.



स्व॰ सेठ लाइमणदासजी मुह्रणोत रीयावाले, कुचा

लाख लखाराँ नीपजे, बड़ पीपल री साख । निर्धि मूँती नैसासी, तीँबी देसा तलाक ॥ १ ॥ लेसो पीपल खाख, लाख लखाराँ लावसो । ताँबी देसा तलांक, निर्धि सुन्दर नेसासीक ॥ २ ॥

नैणसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार करने पर वि॰ सं॰ १७२६ माघ वदी

1 को फिर क़ैद कर दिए गए और उन पर रुपयों के लिये सिक्तयाँ होने लगी। फिर क़ैद की हालत में ही

इन दोनों को महाराज ने औरंगावाद से मारवाद को मेज दिया। दोनों वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण

इन्होंने महाराज के छोटे आदमियों की सिक्तयाँ सहन करने की अपेक्षा धीरता से मारना उचित समझा।

वि॰ सं॰ १७२७ की भादपद बदी १३ को इन्होंने अपने पेट में कटार मारकर मार्ग में ही शरीरांत कर दिया।

इस प्रकार महा पुरुष नैणसी की जीवन लीला का अंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ बदनामी हुई।

नैयासीओं की साहित्य सेवा—जैसा कि हम जपर लिख चुके हैं मुहणोत नैणसी वड़े विद्वान, साहित्य सेवी और इतिहास-प्रेमी थे। वीर कथाओं से आपका बड़ा अनुराग था। राजस्थान के इति-हास पर आपने एक बड़ा ही प्रमाणिक और महत्पूर्ण ग्रन्थ लिखा जो 'मुहणोत नैणसी की क्यात' के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ-रक्ष में राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखण्ड, छुन्देलखण्ड और मध्य भारत आदि के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाळी बड़ी ही बहुमूल्य सामग्री भरी हुई है। राजपूताने के इतिहास के लिये तो यह ग्रन्थ अमूल्य है।

इस अंथ रत की सामग्री इकट्टा करने में नैणसीजी ने बढ़ा परिश्रम किया। जहाँ र से आपको सामग्री मिली वहाँ से आपने संग्रह की। इससे यह ग्रंथ इतिहास वैताओं के लिये बढ़ा ही उपयोगी और मृत्यवान हो गया। वि० सं० १३०० के बाद से नैणसी के समय तक के राजपूरों के इतिहास के लिये तो सुसलमानों को लिखी हुई फ़ारसी तबारीखों से भी नैणसी की ख्वात कहीं र विशेष महत्व की है। राजपूराना के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्त नहीं कर सकती, वहाँ नैणसी की ख्वात ही इन्छ-कुछ सहायता देवी है। यह इतिहास का एक अपूर्व संग्रह है। स्वर्गीय संशी देवीश्रसादजी तो नैणसी को "राजपूराने का धन्द्र छफ़जल" कहा करते थे, जो अयुक्त नहीं है। ख्यात की भाषा लगभग २७५ वर्ष पूर्व की मारवाड़ी है, जिसका इस समय ठीक र समझना भी सुलम नहीं है। नैणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ र कितने ही लोगों के वर्णन के गीत, दोहे, छप्पय आदि

राय बहादुर क्रोभाजी के लेख से।

## कोसबाख बाति का इतिहास

भी उद्धत किये हैं, जो दिंगल भाषा में हैं। उनमें से कुछ नो २०० वर्ष से भी अविक पुराने हैं। इनका समझना तो कहीं-कहीं और भी कटिन हैं।

सुह्योत सुन्दरसीजी

काप जयमलती के सीसरे पुत्र और नैजसीजी के साई थे। सन्तर् १६६८ की चैत्र सुद्दी ८ हानिवार को आपका जन्म हुआ। सहाराजा यशवन्तसिंहली ने संव १७३५ में आपको "तन होवान्यी" (Private Secretary) का पद प्रदान किया। सन्तर् १०६२ तक आर इस पद पर रहे।

सम्बत् १७१२ में सिंघलवान पर महाराजा जसवन्तिसहजी ने फौन मेजी। टक सिंघडनतः अपनी फौन सिहिन लड़ने को सैचार बेटा था। महाराजा की फौन में १९१५ पेंडल थे, जिनके दो दिनान किये गये। पहले विमान का सेनानायक्ष्य राठौड़ लखधीर विट्टल्ड्रासोन को दिना गया। दूसरे निमान किये गये। पहले विमान का सेनानायक्ष्य राठौड़ लखधीर विट्टल्ड्रासोन को दिना गया। दूसरे निमान के सिसमें २२७२ सैनिक थे, सज्जालन भार मुणोत सुन्द्रसी पर रखा गया। सिंघलों और महाराजा की फौजों की विजय हुई। संवद् १७२० में महाराजा नसवन्तिस्त्री की सेनाने वादशाह औरहलेब की ओर से आतम्बरणीय लग्नपति दिवाजी पर चढ़ाई की। ईंडाने के गढ़ पर लढ़ाई हुई। इस युद् में सेना के लागे रह कर मुहणोत सुन्दरसी बड़ी वहादुरी से लड़े थे। ये इस युद् में सना गढ़ पर से महाराजा की फौज पर इतने भयक्कर गोले बरसे कि उनकी फौजों की पीले हटना पड़ा।

सम्बत् १७१२ में पांचोंता और कंबता के सरदारों ने महाराजा के खिजाफ विद्रोह किया, जिले सम्बर्साजी ने दवाया ।

सम्बत् १०१६ में महाराजा जसवन्त्रसिंहजी गुजरात के सूवे पर थे। वहीं से उन्होंने नहाराज कुमार श्री प्रस्वीसिंहजी को बादकाह के बुजर में मेते। उनके साथ सुन्दरसीजी और राजैंड मीमीसिंडजी गोपाल्डासीत को सेते।

महाराजा असवस्तिहिंद्यी की कई पासवानें जाँगक्षावाद याँ ! उन्हें छेते के छिने महाराजा ने पूने के सुकाम से सम्बद् १७२० की अपाड़ वही ५ को सुद्रसीची को नेवा और उनके साथ २१०० सवार दिये । मार्ग में शिवाओं के ५०० सवार इनके साथवाठी बैटों की चोड़ियाँ पकद छे गये । सुंदरसीजी ने उनका पीछा किया । छहाई हुई और सुंदरसीजी ने वैटों की चोड़ियाँ सुद्राछी !

सम्बद् १७२३ की पीप सुदी ९ को महाराजा पदावन्त्रसिंहजी है किसी कारणवन नाराज हो अर सुंदरसीजी से "तन दीवानगी" का पढ़ लेकिया । सम्बद् १९२७ में आप अपने माई सैनसीली के साम पैट में कटारी खाकर वीरगति को प्राप्त हुए, जिसका उस्लेख सैंगसीली के बृतान्त में दिया गया है।

# दीवान कर्मसीजी

भाप सुप्रस्थात् दीवान नैजसीजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बत् १६९० के वैसाख सुदी २ को भापका जन्म हुआ। आपका शुभ विवाह कोडारी जगन्नाथर्सिहजी की पुत्री से हुआ, जिनसे आपको प्रतापसिंहजी और संप्रामसिंहजी नामक दो पुत्र हुए।

सम्बद् १७१४ की भाइयद सुदी १० को तत्कालीन सुगल वादशाह शाहजहाँ दिल्ली में बीमार होगया। इससे वह मार्गशीर्य बदी ५ को आगरे चला आया। बादशाह की बीमारी का समाचार पाकर युवराज दाराशिकोह को छोड़ कर दूसरे सब शाहजादे बादशाहत लेने के लिए अपने अपने सूर्वों से रवाना हुए। जब यह बात वादशाह को माल्यम हुई तब उसने औरक्षजेव और सुराद को (जो दक्षिण के सूर्वे पर थे) रोकने के लिए महाराजा बशावन्तिसहजी को २२ वादशाही उमराचों के साथ रवाना किए। सम्बद् १०१४ की मालबदी ४ को आप लोग उज्जैन पहुँच। जब महाराजा को उज्जैन में यह सुचना मिली कि शाहजादा सुरादबल्का उज्जैन आ रहे हैं तो आप लोग भी सुकावले के लिए खाचरोद सुकाम पर पहुँच। वहाँ से सुराद पीछा फिर गमा और वह औरक्षजेव के शामिल होगया। इस पर महाराजा ने खाचरोद से कृष कर उज्जैन से पाँच कोस के अन्तर पर चोरनराणा (वर्तमाम में इसे फितयाबाद कहतें हैं) गाँव में सुकाम किया। औरक्षजेव भी अपनी फौज सहित वहाँ आ पहुँच। बादशाह के २२ उमराचों में से १५ औरक्षजेव के साथ मिल गये। इससे महाराजा यशवन्तिसिह की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई। फिर भी महाराजा ने औरक्षजेव से युद्ध किया। इस युद्ध में करमसीजी भी वड़ी यहादुरी से लड़कर घायल हुए थे। आपके अरिरिक इस युद्ध में महाराजा के १४२ सरदार, ७०१ राजपूत और २०१ घोड़े मारे गये। बहुत से आदमी घायल भी हुए। इस युद्ध में महाराजा की हार हुई। वे कुछ घायल भी हुए। उन्हें लौट कर जोधपुर आना पड़ा।

संवत् १७१८ में कर्मसीजी महाराजा के साथ गुजरात में थे। जब महाराजा को बादशाही से हाँसी हिसार के परगने मिले तो अहमदाबाद के सुकाम से उन्होंने इनको संवत् १७१८ के मार्गशीर्य बदी ८ को वहाँ के शासक नियत कर भेजे। ये परगने (तेरह लाख की आमदनी के) गुजरात के सूपे की एवज़ में मिले थे। कर्मसीजी हॉसी-हिसार में संवत् १७२३ तक रहे। संवत् १७२७ में इनके पिता

कर्मसीजी के भतिरिक्त इस लड़ाई में और भी कई श्रोसवाल मारे गये तथा भायल हुए जिनमें मुहता रूप्यास, पुरता नरहरिदास, सुराणा ताराचन्द, भयढ़ारी वाराचंद नारणीत (दीवान) भयढारी भभयरान रायमलीठ के नाम व्हलेखनीय है।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

नणसीजी और काका सुन्दरदासजी की मृत्यु घटना से श्री महाराजा ने इन्हें तथा इनके भाता वैरसीभी, समरसीजी, और सुन्दरदासजी के पुत्र तेजमाळजी, मोहनदासजी को छोड़ दिए थे, परन्तु उस समय महाराजा के पास इनके शतुओं का ज़ौर बहुत होने से इनको यही आशंका बनी रही कि कहीं फिर हम छोगों को भय का सामना करना न पड़े। इसी से कर्मसीजी नागौर के राजा रायसिंहजी # की सेवा में चले गए। इनको इसी संवद में राजाजी ने 'दीवानगो' और 'जागीर' इनायत की।

संवत् १०२२ के अपाढ़ वदी १२ को शोठापुर (दक्षिण) में राव रायसिंहजी केवळ चार घड़ी यीमार रह कर देवलोक हो गए। सरदार मुत्सुही आदि ने जो इनके साथ थे, वहाँ के वैव से उनकी इस अकस्मात मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने, अपनी साधारण आपा में कहा कि "कर्मानो दोप छै" अर्थात् कर्म की गति ऐसी ही थी। परन्तु उन सरदार आदि ने यह समझ लिया कि इस कर्मा अर्थात् कर्मसी (मोहनोत) ने कुछ ऐसा पड़पंत्र किया कि जिससे इनकी मृत्यु हुई है। उस समय सिहवी चूहदमक्त्री दीवान थे, और उनको कर्मसीजी का नागोर में (राजाजी के समीप) रहना बहुत अलरता था इन्होंने भी कर्मसीजी के खिलाफ बहुत जहर उगला। समय अनुकूछ देख कर कर्मसीजी को तो वहीं (शोठापुर में) भीत में घुनवा कर मरवा दिये और इनके परिवार वार्टों को भी मरवा देने के लिए नागौर के क्रिंग इन्होंसहजी से विनती की। इस पर नागोर में नीचे लिखे इनके कुटुम्बी मरवाये गये।

- (२) सुन्दरदासजी के पुत्र मोहनदासजी और तेजमाळजी।
- (१) कर्मसीजी के ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिंहजी।
- (१) मोहनदासजी के साले हरिदासजी।
- (३) मोहनदासजी के पुत्र गोकुलदासजी, जो केवल २४ वर्ष की वय के थे, और दो छोटे वसें।
- ( १ ) कहा का पुत्र नारायणदास, जो करमसीजी के साथ में या, वहीं मारा गया ।

Ξ

इस प्रकार निर्दाप इत्याएँ कर राज्य को कर्लकित किया गया। किन्तु ईश्वर की छीठा अपरम्पार है। इस कहावत के अनुसार कि "जिनको रबखे साँईया, मार सके नहिं कोय। उस जगदीश्वर को इस कुटुम्ब की जड़ फिर भी हरी रखना स्वीकार थी। करमसीजी के द्वितीय पुत्र संप्रामित्वजी और नैणसीजी के द्वितीय पुत्र समरसीजी के द्वितीय पुत्र सामन्तिसिंहजी को 'फूळा' नामक धाय और एक दूसरी 'डावड़ी' (नौकरानी) छेकर नागोर से छिपे तौर से निकळ कर कुळगाढ़ चळी आई जहाँ कि समरसीजी

नागोर का राज्य उस समय जोधपुर राज्य से स्वतंत्र था ।

भौर बैरसीजी ( नैणसीजी के द्वितीय और तृतीय पुत्र ) सालवे की ओर से आकर रहे थे ! सिंहवी विद्वल-दासजी ने कुँवरजी से निवेदन कर अपने दौहित्र दोवरमल ( सुन्दरदासजी के पौत्र और तेजमालजी के पुत्र ) को कियों और बाल वहाँ सहित सारने से बचाया ।

# मुद्दणोत संयामासंहजी

आप करमसीजी के पुत्र और दीवान नैणसी के पौत्र थे। आपका विवाह मुहता काल्हरामजी की पुत्री से हुआ जिससे आपको भगवतसिंहजी और सिहोजी नामक पुत्र हुए।

कर्मसीजी के दीवाल में चुनाये जाने का तथा उनके क़ुदुनिवयों के मारे जाने का हाल हम पहले दिख चुके हैं। ऐसे कठिन समय में नागोर से फूला नामक एक निश्वसनीय घाय वालक संग्रामसिंहजी को केकर कृष्णगढ़ चली आई। तब से आप वहीं रहने लगे। कृष्णगढ़ महाराजा ने हन पर बढ़ी कृपा रखी और हन्हें कुए, खेत आदि प्रदान किये।

कुछ वर्षं व्यतीत होने पर भण्डारी खींवसीजी (प्रधान ) और भण्डारी रघुनाथजी (दीवान ) में तत्काळीन जोधपुर नरेश महाराजा अजितसिंहजी से निवेदन किया कि संप्रामसिंहजी और वैरीसिंहजी के पुत्र सामन्तसिंहजी जोधपुर बुळा लिये जावें। महाराजा ने यह बात स्वीकार करळी। आप छोग जोधपुर हुका लिये गये। इतना ही नहीं संप्रामसिंहजी को सात परगनों की हुकूमत दी गई। आपने वहे २ सैनिक पर्दो पर भी कार्य्य किया।

सम्बत १७३६ में जब बाहरी शत्रुओं के घेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किला खाली कर दिया, तब माजी साहबा वाघेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतों की ऋहवेली में निवास करने की रूजा प्रकट की। तद्गुसार कुछ दिनों तक राज्य कुटम्ब की महिलाएँ मुहणोतों की हवेली में रहीं।

सम्बत् १७८२ में महाराजा अभयसिंहजी ने संग्रामसिंहजी को मेदता में बाग यनवाने के लिये १९० बीधा जमीन इनायत की, जो अभी तक उनके वंशजों के अधिकार में हैं। यह बाग मुहणोतों के बाग के नाम से मनाहर है।

# भगवतसिंहजी

आप संप्रामसिंहजी के पुत्र थे। भाषका विवाह मुहता श्रीचन्द्रजी की पुत्री से हुआ। आपके तीन पुत्र थे, जिनका नाम स्रतरामजी, साहिबरामजी और अणदरामजी था! इनमें साहिबरामजी के

<sup>\*</sup> यह इवेली किले के पास ही है।

#### श्रीसदास जाति का इतिहास

भौजाद नहीं हुई और अगदरामजी की कुछ पीदियों तक वंश चल कर कुछ समय बाद उसका अन्त हो गया।

# रावजी सुरतरामजी

भाग भगवतिसहनी के पुत्र ये ! सुहणोत खानदान में आप भी बद्दे प्रतापी और बहातुर हुए ! महाराला बखतिसहनी के राज्य काल में सम्बद्ध १८०८ में आप फौज बस्त्री के उच्च सैनिक पर पर नियुक्त किये गये । आपने यह कार्ज्य बदी ही उत्तमता के साथ किया । महाराला ने आपकी सेवाओं से ससन्न होकर आपको २००० रेख के छुनावास और पार्लु नामक दो गाँव जागीर में दिये । आपने कई बुदों में प्रधान सेनापित की हैसियत से सेना संचालन किया था । दरबार आपकी बहातुरी और कार्य्य इसलता से यहुत प्रसन्न हुए और आपको दीवानगी तथा १५०००) प्रतिसाल की रेख के गाँव और पालकी तथा बहुमूल्य शिरोपाव देकर आपकी प्रतिहार की ।

सम्बत् १८२२ में दक्षिणी खानू मारवाढ़ पर चढ़ आया। महाराजा के हुक्म से सुरतरामजी हुसके मुकावले के लिये गये। युद्ध हुआ और इसमें सुरतराम को सफलता मिली। उन्होंने शहुओं की सामग्री छीनली। खानू तो अजमेर की ओर तथा उसके सहायक चंपावत सरदार सामर माग गये। इस युद्ध को जीत कर वापस आते समय आपने पीह नामक ग्राम में मुकाम किया। वहाँ से पर्वतसर निले के वसी नामक गाँव में जाकर घरा डारा। वहाँ के सरदार मोहनसिंहजी ने सामना किया। पर वे हार गये। सुरतरामजी मोहनसिंह से दण्ड वस्ल कर जोधपुर लौट आये, जहाँ महाराजा ने आपकी बढ़ी इजत की। वे आपके साहस पूर्ण कारयों से बढ़े प्रसन्न हुए।

इसी असें मे उदयपुर के महाराणा राजसिंहजी का देहान्त हो गया और उनके स्थान पर महार राणा अरसीजी राज्य सिंहासन पर बैठे। ये बढ़ी निकंठ प्रकृति के थे। सरदारों ने इनके खिलाफ़ विद्रौष्ट का झण्डा उठाया। महाराणाजी घवराये और उन्होंने जोधपुर के महाराजा विजयसिंहजी से सहायता माँगी और इसके वदले में गोदवाद का परगना देने का वचन दिया। इस पर महाराजा विजयसिंहजी मे महाराणाजी की सहायता के लिये सेना मेजी। राणाजी की मनोकामना सिद्ध हुई और उन्होंने गोडवाद का परगना महाराजा विजयसिंहजी मे महाराणाजी की सहायता के लिये सेना मेजी। राणाजी को मनोकामना सिद्ध हुई और उन्होंने गोडवाद का परगना महाराजा विजयसिंहजी को लिख दिया। महाराजा ने सेना भेजकर गोडवाद पर अधिकार कर लिया। इस गोववाद के देस्ती नामक कस्त्रे में जोधपुर दरवार पधारे और महाराणा अरसीजी वहीं आकर महाराजा से मिले। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि गोडवाद के मामले को तय करने में सब से प्रधान हाथ मुहणोत सुरतरमजी का था। इस समय महाराणा अरसीजी ने महाराजा विजयसिंहजी

को जो खरीते भेजे उनकी असली नकलें हमारे पास हैं। उनसे मेवाई की तत्कालीन निर्धल अवस्था पर बदा ही सुन्दर प्रकाश गिरता है।

सम्बत् १८३० की फाल्गुन सुदी ३ की महाराजा ने सुरतरामजी को सुसाहियी, 'राव' की पदवी और लगभग २०००) रुपयों की लागत का बहुमूल्य सिरोपाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको आपके कामों की प्रशंसा में कई खास रुक्के प्रदान किये।

सम्बत् १८६१ के द्वितीय वैशाख सुदी ८ को राव स्रतरामजी को कर्णमूल नामक रोग हुआ और उसीसे दो दिन के बाद आपका स्वर्गवास हो गया । आपकी दाह किया नैणसीजी के बाग में हुई। आपके साथ दो सितयाँ हुई। आपकी वैक्कण्डी तेरह खण्डी बनी थी। आपकी स्मशान यात्रा में सब प्रसिद्ध २ सरदार जागीरदार और लगभग ५००० मनुष्य थे।

संवत् १८३१ के ज्येष्ट वदी १४ को राव स्रतरामजी के मकान पर स्त्रयं जोधपुर नरेश महाराजा विजयसिंहजी पधारे और आपके पुत्र सवाईरामजी और ज्ञानमळजी को बड़ी तसछी दी और बहुत शोक प्रकट किया।

सुहणोत खानदान में राव स्रतरामजी बहे प्रभावशाछी, वीर और कार्य्यंकुशल सुत्सही हुए । आपने प्रधान सेनापित, दीवान, प्रधान आदि बढ़े २ पढ़ों पर बढ़ी सफलता के साथ काम किया । जोधपुर महाराजा ने आपको बढ़े २ सम्मान प्रदान किये थे । अन्य बढ़े २ महाराजा भी आपका बड़ा आदर करते थे । तत्कालीन बून्दी नरेश ने आपको उठकर ताज़ीम देने का, तथा बांह प्रसार कर मिलने का कुरव प्रदान किया था । कोटा नरेश ने भी आपको इसी प्रकार का उद्य सम्मान प्रदान किया था । धीरानेर दरवार खड़े होकर आपकी नजर छेते थे । जैसलमेर, कृष्णावद, इंदीर और गवालियर के नरेश आपको "अख़रां दीवान श्रीस्रतरामजी" लिखा करते थे ।

मुहणोत ठाकुर सवाईरामजी—मुहणोत स्रतरामजी की मृत्यु के बांद उनके बढ़े पुत्र मुहणोत सवाईरामजी विक्रम सम्बद् १८३१ में जोधपुर के मुसाहिब आला (Prime minister) यनाये गये। आपके समय में २०००० रेख की जागीर बरावर चलती रही। सम्बद् १८४९ में चीकानेर नरेश श्री गजरानसिंहजी और उनके कुँवर के बीच झगड़ा हो गया। इस समय जोधपुर द्रवार ने एक धढ़ी सेना दैकर सवाईरामजी को बीकानेर मेजा। आपने वहां पहुँच कर पिता पुत्र के बीच मेल करवा दिया।

दीवान मुहणोत ज्ञानमलजी—सुहणोत वंदा में आप ग्रदे प्रतापी, राज्य कार्य दुशस और बीर सुस्मरी हो गये। आपका जन्म सम्वत १८१६ के चैत्र वदी १२ शुक्रवार को हुआ।

जीभपुर गरेश महाराजा विजयसिंहजी ने केकड़ी नरेश राजा अमरसिंहजी को कृष्णगढ़ के पास

86

# वीसवाल जाते का इतिहास

का रूपनगर नामक गांव इनायत कर दिया । इस नगर पर अधिकार करने के लिये जीवपुर महाराजा ने जोधपुर से सींघी अक्षयदासनी, भण्डारी गंगारामजी और मुहणोत ज्ञानमलजी को सेना लेकर भेने । सात मास तक बरावर युद्ध होता रहा। अन्त में रूपनगर पर महाराजा जोधपुर का अधिकार हुआ और किशनगद के महाराजा प्रतापसिंहजी ने हार मानकर तीन लाख रुपया देना स्वीकार किया और कोधपुर आकर वहां के दरबार से मुजरा किया । सम्बत् १८४७ में माधवजी सिन्धिया मारवाड़ पर चढ़ भाया । इसके मुकाबिले के लिये मुहणोत ज्ञानमलजी, सिंघवी भीमराजजी, कोचरमुहता सूर्व्यमलबी, छोदा साहसमलजी और मण्डारी गंगारामजी आदि भेज गये, मेड़ते मुकांम पर सम्बत १८४७ की माह बदी १ को भारी छड़ाई हुई। जोघपुरी सेना ने इस युद्ध में इतनी वीश्ता का प्रदर्शन किया कि जिसकी प्रशंसा सिन्धिया के सेनापतियों ने अपने पत्रों में और अंग्रेजी और मराठी छेसकों ने अपने प्रन्थों में की है। दैव राठौड़ें। के अनुकूछ नहीं था। इससे उनके हाथों से सैनिक रिष्ट से कई भूछें हो गईं। इसके अतिरिक्त भराठी फौजे सुप्रख्यात् फ्रेंज्च सेनापति डी॰ बोइने के कुशल सञ्चालन में थीं। वे नवीर भस्त्र शस्त्रों से सुसजित थीं। इससे उनकी विजय हुई। पर इस समय जोधपुरी फीजों ने जिस अतुलनीय पराक्रम का परिचय दिया, उसे देख कर महादजी का फ्रेक्च सेनापति डी॰ वीयने भी आश्चर्य-चिकत होगया । उसने देखा कि जोधपुरी सेना के अधिकांश मनुष्य धराशायी हो गये हैं और उसके सुद्दी भर वीर कैसरिया पहन कर मराठी सेना पर ट्रट पडते हैं और अपनी जानकी कुछ भी पर्वाह न कर शत्र सेना में हाहाकार मचा देते हैं। मराठी और अंग्रेजी के लेखकों ने जोधप्रती सेना की अपूर्व वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। मराठी सेना के एक अफसर ने अपने एक खानगी पत्र में लिखा था "यह वर्णन करने की मेरी छेखनी में शक्ति नहीं है कि केसरिया पोशाक वालों ने अपनी जान हथेली में रख कर क्या क्या वहां हुरी दिखलाई। मैंने देखा कि उस समय छैन ट्रट चुकी थी। पग्दह या बीस मनुष्य हजारों मनुष्यों पर टूट पड़े थे । उस असंख्य मराठी सेना के सामने इंग्होंने जान झींक कर युद्ध किया और इतनी अपूर्व वीरता का परिचय दिया कि इतिहास में जिसके उदाहरण मिलना मुश्किल हैं। आखिर ये वीर तीपों से उदा दिये गरे । इस युद्ध में सूर्य्यमलजी आदि कुछ ओसवाल सेनानायक भी मारे गये । पर इसमें मराठों की विजय हुई। जोधपुर नरेश ने क्षति पूर्ति के लिये साठ छाख रुपया देने का वादा कर अपना पिंग्ड झुड़ाया। इन रुपयों में से कुछ तो नक्द, कुछ पर्गने और कुछ मनुष्यों को ओल में दिये गये। भोल में दिये जाने वाले लोगों में मुहणोत ज्ञानमलजी भी थे।

सम्वत् १८६० में जब महाराजा भीमसिंहजी का देहान्त हुआ, तब आपने महाराजा मानसिंहजी के जोधपुर आने तक, किले का बदी योग्यता से प्रवन्ध किया । महाराजा मानसिंह को राज्यगदी दिख्वाने में जिन-जिन पुरुषों का हाथ था, उनमें मुहणोत ज्ञानमळजी भी एक प्रधान पुरुष थे। इसके लिये महाराजा मानसिंहजी ने आपको कई खास रुक्के दिये जो अब भी आपके बंशज श्रीयुत बृदराजजी और श्री सरदारमळजी मुहणोत के पास हैं। खास रुक्कों के अतिरिक्त आपको मुसाहिब आका का पद और भक्की जागीर भी दी गई।

सम्बत् १८६१ में लयपुर राज्य के शेखावतों से डिडवाना छुटा और उसपर जपना अधिकार कर छिया। महाराजा ने ज्ञानमळजी की उनके मुकाबले पर सेना देकर भेजा। आपने शेखावतों को वहाँ से निकाल कर न केवल डिडवाना ही पर वरन् उनके शाहपुरा गांव पर भी अधिकार कर लिया। आपके इस विरोषित कार्य्य के क्रिये श्रो दरवार ने एक खास रुक्के में आपकी बढ़ी प्रशंसा की है।

सम्बत् १८६२ में मारवाड़ पर चढ़ाई करने के किये किशनगढ़ राज्य के तिहोद नामक गांव में मुकाम किया। इस चढ़ाई को रोकने किये ज्ञानमक्जी से कहा गया। आपने बढ़ी बुदिमानी से इस कार्य को किया। सम्बत् १८६३ में जब जयपुर की फीजों ने जोधपुर पर भैरा डाला तब शानमकजी ने भन्य कुछ मुन्तिहियों के साथ शज्य रक्षा के लिये बड़े-बढ़े प्रयत्न किये, जिनकी जोधपुर नरेश ने अपने खास रक्षों में बढ़ी प्रशंसा की है।

नवलमलजी और प्रतापमलजी—आप ज्ञानमत्त्रजी है इक्छौते पुत्र थे। आपका जन्म सं० १८६६ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की तरह वीर और कुशल सेना नायक थे। सभ्यत् १८६१ में आपने सिरोही को विजय किया और उस पर मारवाड़ का झण्डा उड़ाया। आपकी सेवाओं की तत्काळीन जोधपुर नरेश ने अपने दो ख़ास स्क्झों में बढ़ी प्रशंसा की है। आपके प्रतापमलजी नामक पुत्र थे। महाराजा मानसिंहजी के समय में आपने बढ़े-बढ़े ओहवों पर काम किया। सम्वत् १९०८ में मारवाड़ है जागीरवारों के आपसी झगड़ों को कुशलता पूर्वक निपटाने के उपलक्ष्य में आपको पाली परगने में उटावन नामक गांव जागीर में मिला। सम्वत् १९२० में आपने महाराजा तत्वतिसंहजी की आज्ञा से चत्वतपुरा नामक गांव बसाया। ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवाने में आपका प्रधान हाथ था। प्रतापमलजी के जोरावरमलजी और गणेशरराजजी नामक दो पुत्र हुए। जोरावरमलजी ने जालोर और सोजत की हुकुमतों का काम किया। आपने और भी अनेक पदीं पर काम किया। सीमा सम्बन्धी कई सगड़ों का बोग्यता पूर्वक फैसला किया। आपने कई परगनों की साथरों पर काम किया।

जोरावरमञ्जी के पुत्र भृहड्मलजी हुए। दरवार ने पःवाक प्रदान कर आपका सम्मान किया था। सम्बन् १९४३ में राय मेहता पत्रासास्त्री के निमन्त्रनण से आप उदयपुर गये और कुम्मलगढ़ के हाकिम बनाये गये। गणराजजी के भीमराजजी, मृद्धराजजी और बुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए। श्री बृद्धराजजी बढ़े योग्य और देश मक सज्जन हैं। आपने बढ़ौदे के कला मनन में कपढ़े बुनने का काम सीखा और वहाँ की परीक्षर पास की। इसके बाद आपने मारबाढ़ की वकालत परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। अब आप चीफकोर्ट में वकालत करते हैं। आपको राज्य में अपने कुटुम्ब के प्राचीन प्रथा के अनुसार मान सम्मान प्राप्त है

प्रहड़मळजी के गम्भीरमळजी और गम्भीरमळजा के सरदारमळजी नामक पुत्र हुए । सरदार मळजी को इतिहास का जैम है । आपकेपास जोधपुर राज्य के इतिहास की अच्छी सामग्री है ।

# 'सुह्योंत परिवार, किशनगढ़

. इस कपर जोभपुर के सुगोंत परिवार में इस वंश के पूर्व पुरुषों का इतिहास किस चुके हैं। मोणजी की १८ वीं पुस्त में मेहता अर्जुनजी हुए। इनके पुत्र रोहीदासजी किशनगढ़ चके गये। इनके परिवार के लोग आज भी किशनगढ़ में निवास करते हैं। मेहता रोहोदासजी के रायचन्त्रजी नामक पुत्र हुए।

रायचन्द्रजी—जोधपुर के राजा शूर्रासंह्जी के छोटे भाई का नाम कृष्णसिंहजी था। भाषके राज्य से ट्रोड़ आदि १३ गाँवों की जागीर का पट्टा मिला था। संवत् १६५४ में भाषकी नवाब मुराद भाषी (जो अजमेर का तत्कालीन स्वेदार था) के द्वारा बादशाह अकवर के दरवार में पहुँच हुई। बादशाह ने भाषके व्यवहारों से प्रसन्न होकर संवत् १६५५ में हिन्होन आदि सात परगने प्रदान किये। इसके तीन साख बाद आपने अपने नाम से एक नया नगर बसाकर उसका नाम कृष्णगढ़ रखा। जो वर्तमान में एक स्टेट है।

जब महाराजा कुळासिंहजी ने जोधपुर से प्रयाण किया था उस समय रायचन्द्रजी तथा आपके भाई शंकरमणिजी दोनों साथ थे। कुळणगढ़ बसाने तक आप दोनों भाइयों ने महाराज की बहुत अच्छी सेवाएँ कीं। जिनसे प्रसन्न होकर महाराज ने रायचन्द्रजी को अपना मुख्य मंत्री नियुक्त किया। तथा आप दोनों भाईयों के रहने के लिये बड़ी २ दो हवेलियाँ वनवादीं। आज वे बड़ी पोल और छोटी पोल के नाम से प्रसिद्ध हैं।

रायचन्द्रजी ने संवत् १७०२ में पुक्र जैन सन्दिर् श्री चिन्तामणी पादर्वनाथजी बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई । यह संदिर असी भी किदानगढ़ में सौजूद है।

सहाराजा कृष्णसिंहजी के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा मानसिंहजी हुए। आपने भी

रायचन्द्रजी का बड़ा सम्मान किया । संवत् १७१६ में महाराजा आपके घर पधारे तथा वहीं भोजन किया । संवत् १७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पाळड़ी नामक एक गाँव की जागीर प्रदान की । संवत् १७२३ में आपका स्वर्गवास हो गया ।

वृद्धभाननी—आप महाराजा मानसिंहजी के तब दीवान ये इस कारण आपको हमेशा उनके साथ ही रहकर सेवा करनी पढ़ती थी। संवत् १०६५ में आपका स्वर्गनास हो गया।

कृष्णदासनी — आप महाराजा मानसिंहनी कृष्णगढ़ नरेश के राज्य में मुख्य मंत्री रहे। महाराजा साहद तो विशेष कर बादशाह नौरंगज़ेन के पास उसकी सेवा में रहते थे, इस कारण राज्य के सब काम कान आपही के हाथ में थे। संनत् १७५० में महाराज ने आपके कामों से प्रसन्न होकर आपको 'बुहास' पासक जागीर का पटा प्रदान किया। वह आपकी निव्यमानता तक बना रहा। संनत् १७५६ में जब अबदुद्धालाँ अपनी फौन टेकर कृष्णागढ़ में बादशाही थाना जमाने के छिए आया, उस समय आपने उससे युद्ध कर परानित किया। आपका संनत् १७६६ में स्वर्गवास हो गया।

श्रासकरणाजी — आप महाराज राजसिंहजी के समय में कृष्णगढ़ में संवत् १७६५ में दीवान नियत किये गये। आपने संवत् १८१९ में कृष्णगढ़ के दक्षिण की तरफ एक आस्तिक माता का मन्दिर बनवाया था जो वर्तमान में भी वहाँ मौजूद है। आपके २ पुत्र हुए बढ़े देवीचन्दजी तथा छोटे रामचन्द्रजी वर्तमान वंश रामचन्द्रजी का है।

रामचन्द्रजी—आपने संवत् १७८१ के वर्ष से कृष्णरावृ के महाराज श्री वहादुरसिंहजी के समय में दीवानगी का काम किया। आपके सीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः हठीसिंहजी, सूर्व्यसिंहजी, और वाषसिंहजी था।

हठीसिंहजी—आपको कृष्णगढ़ महाराजा बहादुर्शसहजी साहब मे १८२१ में दीवानगी का काम प्रदान किया था। इसके साथ ही ताज़ीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें विज्ञार और कटार देने की विशेष कृपा थी। बार्मीसहजी इसी समय में फौज बक्षी का काम करते थे।

सूर्यसिंहजी आप भी उपरोक्त महाराजा शहन के समय में जागीर बक्षी का काम करते रहे। आपके ६ पुत्र हुए । जिनके नाम कसवाः पृथ्वीसिंहजी, हिन्दूसिंहजी, हमीरसिंहजी उम्मेदसिंहजी, नवर्जसिंहजी और दयामसिंहजी थे।

इन बन्धुओं में हिन्दूसिंहजी, हमीरसिंहजी तथा नवलसिंहजी के कोई संतान नहीं रही तथा उम्मेद सिंहजी और रयामसिंहजी का परिवार उद्वयपुर गया, जिनका परिचय नीचे दिया गया है। सबसे बदे माई एक्बीसिंहजी का परिवार किशनगढ़ में निवास करता रहा, इनके पुत्र मीमसिंहजी हुए।

सुदणीत हुठीसिंहजी नामाद्वित न्यक्ति हो गये हैं, आजकल आपके नाम से किशागाद का

## श्रोसबाक जाति का इतिहास

मुहणीत परिवार "हटीसिंहोत" कहलाता है मुणीत हटीसिंहजी के जोगीदासजी शिवदासजी तथा शम्मूदास-जी नामक ३ पुत्र हुए । जोगीदासजी ने कृष्णगढ़ महाराजा विरदिसिंहजी तथा प्रतापसिंहजी के समय में राज्य की दीवानगी काम किया । तथा किशनगढ़ दरबार प्रतापसिंहजी का जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी के साथ मिन्नता कराने में आपने एवं आपके चचेरे भाई हमीरसिंहजी ने बहुत श्रम किया, इस कार्य में कृत कार्य्य होने से जोधपुर दरबार ने संवत् १८४९ की द्वितीय वैसाख वदी १० को ताजीम मोती, कड़ा और सोने की जनेऊ प्रदान की । इसी तरह किशनगढ़ दरवार ने भी ताजीम जीकारा और दरबार में सिरे बैटक हाभी सिरोपाव और जागीरी प्रदान की । हिन्दूसिंहजी ने महाराजा बहातुरसिंहजी के राज्य काल में माई-हामी सिरोपाव और जागीरी प्रदान की ।

शिवदासजी – आप भी १८८७ में महाराजा कल्याणसिंहजी के समय दीवान रहे। वयपुर दुरवार ने आपको जागीरी के गाँव दिये जो अब तक आपके परिवार के तावे में हैं।

मेहता शंमूदासजी के महेशदासजी तथा शिवदासजी के गंगादासजी और भवानीदासजी नामक पुत्र हुए। महेशदासजी के पुत्र उमानसिंहजी कृष्णगढ़ महाराजा मदनसिंहजी की भीगनी और जवटर मरेश की महाराणी के कामदार थे। आपको अल्वर तथा किशनगढ़ दरबारों ने सोना तथा ताजीम इनार कत की थी। आपके पुत्र नारायणदासजी बी॰ ए॰ आगरे में हिप्दीकलेक्टरी का अध्ययन कर रहे हैं। आपकी वय २७ साल की है। मेहत गंगावासजी, महाराजा मोहकर्मासहजी के समय में राज्य के मुख्य कोपाध्यक्ष रहे। इनके पुत्र गोविंद्सिंहजी कई स्थानों के हाकिम रहे और इससमय गोविंद्साजी के दत्रक पुत्र सवाईसिंहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम हैं। भवानीदासजी के पश्चात् क्रमशः भगवानदासजी, रामसिंहजी तथा सोहनसिंहजी हुए। इनके पुत्र सवाईसिंहजी, मेहता गोविंद्सिंह, के नाम पर इतक गये हैं।

मेहता पृथ्वीसिंहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम रहे इनके भीमसिंहजी हुए। एवं भीमसिंहजी के पुत्र सोमागिसिंहजी, अजीतिसिंहजी, जसवन्तिसिंहजी और अनोपिसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सोभागिसिंहजी के पुत्र जेतिसिंहजी और साल्मिसिंहजी तथा पौत्र मदनिसंहजी और फूलिसिंहजी हुए भदनिसंहजी उदयपुर तथा किशगढ़ स्टेट में हाकिमी करते रहे। अभी मदनिसंहजी के पुत्र बुधिसिंहजी और फूलिसिंहजी के पुत्र वुधिसिंहजी और फूलिसिंहजी के पुत्र वुधिसिंहजी भौजद हैं।

मेहता स्थाँसंहजी के छोटे भाई वाघाँसहजी महाराजा बहादुराँसहजी के समय फौजबस्त्री रहे। इनके प्रतापाँसहजी व धीरजमलजी पुत्र हुए। मेहता प्रतापाँसहजी, महाराजा श्री प्रतापाँसहजी के कृपापात्र थे। धीरजमलजी सरवाद के हाकिम रहे। मेहता धीरजाँसहजी के बाद कमशा गोवई नदासजी,

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💱



रा॰ व॰ म्बर्गाय मेहना विजयसिहजी दीवान. जो बपुर



श्री मेहता कृष्यसिंहजी. जोबपुर



न्दर्ग य श्री नेहता सन्दर्शनहरी दीवान, नोद



श्री सुणोत चुक-राजकी नोबदुर।

मर्रासहदासजी कृष्णसिंहजी, फीजसिंहजी हुए । नर्रासहजी कारखाने जात का काम करते रहे फोजसिंहजी उदयपुर तथा किशनगढ़ स्टेट के हाकिम रहे । अभी फोजसिंहजी के पुत्र उदयसिंहजी विद्यमान हैं।

# राय बहादुर मेहता विजयसिंहजी का खानदान जोधपुर

इस प्रतिष्ठित कुटुम्ब का विस्तृत परिचय ऊपर किशनगढ़ के इतिहास में दे चुके हैं। इसी परिवार • मेहता आसकरणजी के पुत्र मुहणोत देवीचन्द्रजी रूपनगर महाराजा के दीवान थे। इनके पुत्र चैन-सिंहजी, महाराजा प्रतापसिंहजी किशनगढ़ के दीवान रहे। इनके पुत्र करणसिंहजी संवत् १८६१ से७७ तक किशनगढ़ राज्य के मन्त्री और १८९६ तक दीवान रहे। अपने समय में इन्होंने मरहठा, सिंधिया और अजमेर के इस्तमुराख्दारों से कई युद्ध किये। संवत् १८९६ में आपका शरीरान्त हुआ।

मेहता करणसिंहजी के मोखमसिंहजी, विजयसिंहजी तथा छतरसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए। मेहता मोखमसिंहजी संवत् १८९६ से १९०८ तक किशनगढ़ स्टेट के दीवान रहे।

मेहता विजयसिंहजी—आपका जन्म संवद् १८६३ की पीय वदी ५ की हुआ। याज्यावस्था से ही आप यदे होनहार प्रतीत होते थे। संवद् १८८७ में भीमनाथजी महाराज ने जोधपुर नरेश से इनका परिचय कराया। महाराजा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुला लिया, तब से मेहता विजयसिंहजी जोधपुर रहने लगे।

संवत् १८८८ में बगड़ी ठाकुर जैतसिंहजी व शिवनाथसिंहजी दरबार के निरोधी हो गये, उनकी दबाने के लिए फीज के साथ विजयसिंहजी भेजे गये, वहाँ इन्होंने अच्छी वहादुरी दिखाई, इसलिये छैटिने पर दरबार ने इन्हें जेतारण परगणे का आरसस्टाई गाँव इनायत किया ।

संवत् १९०३ में मेहता विजयसिंहजी ने कणवाई ( डीडवाना ) के बाकुओं को तथा धनकोछी ( डीडवाणा ) के बिद्रोही ठाकुर को वड़ी बहादुरी से दवाया इसी साल आपने खाट ( नागोर ) पर चढ़ाई कर जोधिसह की जगह भीमसिंह को गही पर बिठाया । कुछ ही दिनों बाद इसी साल शेखावाटी प्रांत के २ बड़े जोरावर लुटेरे हूँ गरिसिह और जवाहरिसिंह आगरे के किले से भाग गये और नसीराबाद छावनी का खज़ाना लुट कर मारवाद प्रांत में आगये लब ए० जी० जी० ने महाराजा को उन्हें पकड़ने के लिये पश्र भेजा तब महाराजा जोधपुर ने मेहता विजयसिंहजी, सिंधवीकुशलराजजी और किलेदार अनाद्सिंहजी को फीज देकर डाकुओं के पकड़ने के लिये भेजा। थोड़े समय बाद ए० जी० जी० ने अपने नायव ई० एच० मोक्-मेसन और कप्तान हार्ड केसल को मारवाद की सेना के साथ भेजा इस फीज के साथ मारवाद के और भी

# क्रोसबाल जाति का इतिहास

कई ठाकुर और सरदार थे। इस हमले में मेहता विजयसिंहजी ने कप्तान हार्डकेसल के साथ रह कर रहें बाकू को पकदने में सफलता प्राप्त की। इस की खुशी में दरवार ने उनको एक खास रक्का दिना और कप्तान ने भी एक पत्र द्वारा आपके चनुराई, ददता और साहस की प्रशंसा की।

संबत् १९०४ में ठक डाकुनों के हिमायती सीक्स रावराजा के पुत्रों को द्वाने के लिये जार एंडरं के लेफिनेण्ट के साथ गये, उसमें भी उक्त एलंट ने इनके साइस की बहुत प्रशंसा की। संबन १९०५ में दरवार ने प्रसक्त होकर इन्हें एक मोतियों की कंटी प्रदान की। इसी साल इनको दरवार ने एलंडे का वकील बनाया। इनके लिये बोधपुर का पोलिटिकिल एजंट लिखता है कि "ये एक ऐसे नहुष्य है दिनके निर्भय विश्वास किया जा सकता है इनके समान मारवादी अफसरों में बहुत कम आदमी पाये बाते हैं।" उन्हीं दिनों इन्हें दरवार ने दीवानगी के काम पर कई सब्बनों के साथ में नियुक्त किया और एक सहत्व लाटे मासिक बेतन कर दिया। इनकी स्वामिमिक, सत्यना, घीरता आदि से दरवार इतने प्रसक्त हुए कि संबर्ध १९०८ में इन्हें दीवानगी प्रदान की। संबद्ध १९१६ की पौषसुदी १९ को दरवार में आपको १ गाँव प्रदान किये।

संवत् १९१४ में मेहताजी ने अन्य मुत्सुदियों के साय आटवे पर चदाई की। इनकी सहावजा के लिये दृदिश सेना भी आई थी। संवत् १९१६ में आसोप-आलियावास, गूटर और बाद्यास के बाली शक्तों पर चदाई कर उन्हें द्वाया। संवत् १९२० में जयपुर दरवार ने उन्हें हाथी सिरोपाव और पाटकी का सिरोपाव दिया। संवत् १९२१ की मावसुदी ११ के दिन दरवार ने प्रसन्न होकर राजोद ( नाजोर ) नामक गाँव जागीर में दिया।

मेहता वितयसिंहजी दरवार के ही कृपापात्र नहीं ये प्रस्तुत पोलिटिक्ट एतंट और अन्य कंडेंद लाकीसर भी समय २ पर कई सार्टिफिक्ट देकर उनकी योग्यता को सराहते रहे हैं। सन् १८६५ की १ ज़र को पोलिटिक्ट एतंट एफ० एफ० निक्सन टिखते हैं, कि "यह एक दुद्दिमान और आदर्श देशी सन्दर हैं, इन्हें मारवाद की प्री जानकारी है, इत्यादि"।

१० सितन्दर १८०१ को भूतपूर्व ऑफिशिटिंग पोलिटिक्स एनंट ने० सी० टुक जिसते हैं कि "मैं मेहता विजयसिंहजी को बहुत अरसे से जानता हूँ" " ये उन योदे पुर्व सेंग्य तथा पुर्तींटे पुर्व हैं, ये उन योदे पुर्वों में से एक हैं जो राज्य के कार्य्य करने की योग्यता रखते हैं"।

संवत् १९२८ में द्वितीय सहारावकुमार कोरावरसिंहकी ने स्नाह, बागूंता तथा हरसोलाइ के ठाकुरों की सलाह से नागोर पर कब्बा कर लिया। इसके लिये शुवराज को समझाने के लिये कौज देश मेहताशी भेजे गये। मेहताशी ने नागोर के किले पर वेरा डाला, इसी अरसे में स्वयं दरबार और पोर्डिटिक्ट एलंड भी बहुत सी सेना लेकर पहुँच गये, और एजंड सहित कई मुसाहितों ने कुमार को समझाण

इस प्रकार जोरावरिस्ह की मूंबर्वे में महाराज के पास हाजिर किया । फ़िरखाट्स पर चढ़ाई करके वहां के ठाकुर को भगा दिया। इससे प्रसन्न हो दरवार ने इनको खास रुक्जा दिया। संत्रत् १९२९ से ३१ तक दीवानगी का कार्य फिर मेहताजी के पास रहा।

संवत् १९२९ की माधसुदी १५ को जब महाराजा तख्तसिंहजी स्वर्गवासी हुए और उनके स्थान पर महाराजा यशवन्तसिंहजी गदी पर बैंडे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदची कायम रक्खी और उन्हें सुवर्ण का पाद भूपण और ताजीम दी। संवत् १९३३ की माध सुदी १५ को दरबार ने मेहताजी को दीवानगी का अधिकार सोंपा जिसे आप आजन्म करते रहे। संवत् १९३४ की चैत वदी १४ को गवर्नमेंट ने प्रसन्न होकर आपको रायवहादुर का सम्मान दिया।

संवत् १९४६ में परगने जोधपुर के बीरड़ावास और विशामी नामक गाँव जो संवत् १९६२ में बाळसे हो गये थे पुनः इन्हें जागीरी में मिले। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए आप संवत् १९४९ की भादवा वदी १२ को स्वर्गवासी हुए। आप अपनी आमदनी का दशांश धर्म काव्यों में लगाते थे। इरिद्र तथा वाल विधवाओं को गुन्त सहायता पहुँचामा करते थे। आप विशिष्टाहुँत वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपने फतेसागर के उत्तरी तट पर श्री रामानुज कोट का मन्दिर बनवाया और नहां कृप तथा कृपिका बनवाई इसके अलावा आपने फतहसागर को गहरा तथा मजबूत करवाकर उसका सम्बन्ध कागड़ी के पहाड़ों से तथा गुलाव सागर में आनेवाले वरसाती पानी से करा दिया। १९५६ में रामानुज कोट में आपने दिश्य देश नामक मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर की सुख्यवस्था के लिये स्थायी प्रवन्ध है जो एक कमेटी द्वारा संचालित होता है।

मेहता सरदारसिंहजी—आपका जन्म संवत् १८७५ की कातीवदी १४ को हुआ । संवत् १९१० में आपको दरवार ने जालोर की हाकिमी और मोतियों की कंठी तथा कहा मेंट किया । संवत् १९२० के फाल्युन सुन्नी ४ को आप नागोर के हाकिम बनाये गये । संवत् १९२८ में जब स्वयं महाराजा तथा पोलिटिकल एजंट फौज लेकर नागौर पर चहे थे, उस समय उन्होंने उस परगने की हुकूमत आपको दी थी रायवहादुर मेहता विजयसिंहजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके स्थान पर संवत् १९४९ की भादवासुदी १३ को आप दीवान बनाये गये इस प्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका स्वर्गवास आपाद सुदी ४ संवत् १९४८ को हुआ । जोधपुर स्टेट के ओसवाल समाज में सबसे अंतिम दीवान आप ही रहे ।

सन् १८७८ में जब श्री सिंह सभा की। स्थापना हुई उस समय जोधपुर के भोसवाल समाज की भोर से आपको उस सभा के प्रथम सभापति का सम्भान प्राप्त हुआ था आपने उसके लिए २४००) की सहायता भी भेंट की थी।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

मेहता कृष्णासिंह की — आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ, आप प्रतापगद के मेहता अर्जुनिसिंह जी के पुत्र है। संवत् १९४५ में रायवहादुर मेहता विजयसिंह जी ने आपको दत्तक लिया। संवत् १९४६ में आपको दत्तक लिया। संवत् १९४६ में आपको दत्तक लिया। संवत् १९४७ में आपको कड़ा, दुपटा, मंदील, दुशाला और खीनखाव प्राप्त हुआ। सन् १९२१ में आप होममेश्वर जोधपुर के परसनल असिस्टेंट हुए। उसके वाद आप स्टेट ट्रेसरी के आफ़िसर रहे। जब ट्रेसरी इन्पीरियल बैंक में रहने लगी तब सन् १९२८ में आप ऑनरेरी शिलस्ट्रेट हुए। रा॰ य॰ मेहता विजयसिंह जी को विश्वामी और बीदावास नामक गाँव जागीरी में मिले थे उनका आप इस समय भी उपभोग करते हैं। जोधपुर के मुत्सुडी समाज में भार एक वजनवार तथा प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आप भी वैष्यव धर्मानुयायी है। आपके पुत्र मेहता गोविन्दिसिंह जी तथा गोपालसिंह जी पढ़ते हैं।

# मेहता लक्षमनसिंहजी मुह्योत का परिवार, उदयपुर

हम जपर जोधपुर और किशनगढ़ के मुहणोत परिवार का काफ़ी परिचय दे चुके हैं। जिसे पढ़कर पाठकों को भलो॰माँ ति विदित हो गया होगा कि इस परिवार वाले सजनों ने दोनों ही रियासतों में किस-किस प्रकार के कार्य्य सम्पन्न कर अपनी प्रतिष्टा प्रवम् सम्मान को बढ़ाया और इतिहास में अपना नाम अमर किया। अब हम इसी चंश की किशनगढ़ शाखा से निक्के हुए मेहता मुर्च्यांसहजी के चौथे पुत्र उम्मेदिसिंहजी और छोटे पुत्र दयामसिंहजी के परिचार का परिचय देते हैं। आप लोग किशनगढ़ से चलकर उदयपुर में निवास करने लग गये थे।

मेहता उम्मेदिसहजी महाराणा भीमसिंहजी के राज्यकाल में याने संवत् १८६१ में उदयपुर आये । यहाँ आकर आप प्रथम करम के काम पर नियुक्त हुए । उस समय आपको सात रुपया रोज़ाना वेतन मिलता था । इससे गुज़ारा न होने के कारण आप महाराणा की ओर से मरहहा-त्राही में चले गये । इस समय पश्चात् किशनगढ़ के तत्कालीन मशाराजा मेहता उम्मेदिसहजी को वापस किशनगढ़ के गये । लेकिन थोड़े ही समय पश्चात् महाराणा साहब ने इन्हें खास रुक्ता मेजकर वापस उदयपुर खुलवाया । अतप्रव आप संवत् १८८० में वापस उदयपुर आये । इस समय महाराणा ने आपको तनस्वाह के सिवाय दो कुँए जागीर में प्रदान किये । इसी समय से महाराणा साहब ने आपके पुत्र रखुनाथिसहजी को भी अपनी सेवा में बुलवा लिया ।

जब महाराणा जवानसिंहजी गही पर विराज तो आप भी मेहताजी पर बहुत प्रसन्न रहे।
इसी समय आप जहाजपुर में हाकिम बना कर भेजे गये। इसके १२ साल पश्चात् आप वापस उदयपुर
बुखवा लिये गए एवम् न्याय के महकमें का काम आपके सिपुर्द किया गया। इसके याद आप डोली है
(मान्नी के) काम पर नियुक्त हुए। इसी समय आपको सिरोड़ी नामक गांव जागीर में बक्षा गया। इसके
पश्चात आप वापस महकमा न्याय में नियुक्त हुए। आपको दरवार में बैठक और जीकारा आदि वक्षे
हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९०४ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः
रहुनाथसिंहजी, दौलतसिंहजी और मोतीसिंहजी थे। इनमें से मोतीसिंहजी मेहता श्यामसिंहजी के पुत्र
रामसिंहजी के नाम पर दक्तक चले गये।

मेहता रघुनाथिसहिनी पर महाराणा स्वरूपिसहिनी की बढ़ी कृपा रही। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणा साहिब ने आपको गांव प्रदान किया। आप जहाजपुर के पांच परगना-मगरा, खेरवादा आदि जिलों मे हाकिम रहे। आपने महाराणा शंक्षिहिनी के समय में अहिलयान दरवार (मिनिस्टरिशप) का काम किया। संवत् १९२५ के चैत्र मास मे आपने महाराणा साहव की पघरावनी की। इस अवस्य पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर आपको पैरों में पहनने के लिए सोने की कहा जोड़ी प्रदान कर सम्मानित किया। दरवार ने आपके पुत्र माधोंसिहनी को कंटी तथा आपके छोटे माई दौलतिसिहनी और मोतिसिहनी तथा भतीने उर्जुनिसिहनी को कंटी और पैंचे वक्षकर सम्मानित किया। मेहता रघुनाथिसिहनी ने सरहही जिलों में रहकर सरहह के झगड़ों का निपटारा किया, किलों की तहसील की आपने पृद्धि की और हर तरह दरवार को प्रसन्न रखा। महाराणा साहव ने भी प्रसन्न होकर समय २ पर कई पहे, परवाने, खास रक्के, जीकरा, आदि वक्ष कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हो गया। आपके नाम पर बावनी की गई थी उसमें महाराणा साहव ने २५००) प्रदान किये थे।

मेहता माधोसिंहली भी अपने पिताजी की ही भांति मगरा, खेरवाड़ा, कुम्हलगढ़, खमनोर, सायरा आदि स्थानों पर हाकिम रहे। संवत् १९३१ में आप फौजवाड़ी नियुक्त हुए। आपके कामों से प्रसन्त होकर दोनों ही महाराणाओं ने आपको जीकारा, बैठक, मांझा, तथा पैरों में सोना यक्षा। इसी समय आपको पालकाखेड़ा मामक ग्राम जागीर स्वरूप मिला। जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा साइच की आप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किशानगढ़ नरेश श्री पृथ्वीसिंहजी और बार्डूलीसहजी की भी आप पर बढ़ी कृपा रही। आप लोग भी आप की हवेली पर पधारे थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७६ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से किशानगढ़ से मेहता पृथ्वीसिंहजी के पौत्र मेहता बलवन्तसिंहजी को आपने दक्क लिया।

करीब तीन साल से आप दरबार की और से उदयपुर बुल्वाये गये । वर्तमान समय में आप यहाँ ओवर सियर के पद पर काम कर रहे हैं ।

# मेहता सुकनराजजी मुह्गोत, जोधपुर

सुहणीत हरीसिंहजी के पुत्र दीपचन्दजी संवत् १८८८ में जोधपुर से हाकिस थे। दीपचन्दजी के जीवराजजी, धनराजजी, शिवराजजी और उदयराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनसे से सुहणीत धनराजजी दौळतपुरा, जालोर, साँचोर तथा भीनमाल के हाकिस रहे। संवत् १९०२ से जोधपुर द्रवार ने इन्हें युवराज श्री जसवन्तसिंहजी के अध्यापक बनाकर अहमदनगर भेजा। संवत् १९१६ से आप जालोर के कीतवाल और फिर बाईसाहिबा के इजाफ़े के गाँवों के प्रबन्धक बनाये नये। ये सहाराजा श्री तस्ततिंस्हजी की सहाराजी राणावतजी के कामदार थे। इनके विजयराजजी, रूपराजजी सथा फोजराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

मुहणोत रूपरांजंजी जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंहजी के यहाँ संवत् १९३२ से ४१ तक रसोड़ा तथा ऐन कोठार के दारोगा रहे। पश्चात् जागीर दारों के इंतजामी सीगे में जोधपुर में मुलाजिम हुए और ठिकाना कुड़की तथा पांचीता के पहों का काम करते रहे। संवत् १९५४ में इनका शरीरान्त हुआ। इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिबा के हजाफ़े के गाँवों का काम करते रहे।

मुहणीत रूपराजजी के सोहनराजजी तथा मुकनराजजी नामक दो पुत्र हुए। मुणोत सुकनराजजी का जन्म संवत् १९४१ की पीप बदी ८ की हुआ। आप बड़े योग्य और मिलनसार सज्जन हैं। ओसवाल समाज के हितसम्बन्धी कार्यों में आप बड़ा भाग छेते हैं। आप श्री सिंह सभा की भैनेजिंग कमेटी के सदस्य तथा फूंडचन्द कन्यापाठशाला के सेकेटरी हैं। आप राजप्ताना इन्कोरेन्स कंपनी के डायरेन्टर हैं आपकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। सन् १९०२ से आप पी० डब्ल्ट्र० डी० और ऑइस फेन्टरी में सर्विस करते रहे। इधर १३ सालों से आप जोधपुर स्टेट इलेक्ट्रिक कारखाने में स्टोर कीपर हैं। आपकी स्टेट मे ३१ सालों की सर्विस है। आपके आता सोनराजजी कस्टम इन्स्पेन्टर थे।

इसी प्रकार इस परिवार में विजयराजजी के पुत्र कुशलराजजी ने ३५ सालो तक पुलिस विभाग में सर्विस की। इनके पुत्र विश्वनराजजी जनानी क्योड़ी पर नौकर हैं, मुणोत फोजराजजी के पुत्र गुमानराजजी सायर इंप्पेक्टर है। इसी प्रकार मुणोत जीवराजजी के पश्चात क्रमशः पृथ्वीराजजी और चन्दराजजी हुए। इस समय चन्द्रराजजी के पुत्र इंसराजजी जालोर में वकालत करते हैं। मुणोत उदयराजजी के प्रपीत स्पाराजजी पी० इटस्यू० डी० वाटर वर्कस में हैं।

#### रीयांवाले सेठों का खानदान अजमेर

राजा धृहद्वी के पश्चात् क्रमशः रायपाळजी, मोहणजी, महेशजी, छेवटजी, पहेळजी, कोजाजी, जयमळजी और वोळाजी हुए। ढोळाजी की सन्तानें ढोळावत मुणोत कहळाई। इनके पश्चात् होळाजी, तेजसिहजी, सिंहमळजी और जीवनदासजी हुए।

नगर सेठ जीवनदासजी—मुहणोत जीवनदासजी कई पीढ़ियों से रीयां (पीपाद के पास ) में निवास करते थे। सेठ जीवनदासजी अथवा इनके पिताजी रीयां से दक्षिण प्रांत में गये और वहां पेश-वाओं के खजांची मुकरेर हुए तथा पूने में इन्होंने दुकान स्थापित कर काफी सम्पत्ति और स्थाई जायदाद उपार्जित की। आपके समय से ही यह खानदान प्रसिद्धि में आया। कहते हैं कि एक बार जीवपुर महाराजा मानसिंहजी से किसी अंग्रेज ने पूछा कि मारवाद में कितने घर हैं, तो दरबार ने कहा कि "ढाई घर हैं, एक घर रीयां के सेठों का, दूसरा बांड्लाई के दीवानों का और आधे में सारा मारवाद हैं।"

कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय यह परिवार पेशी समृद्धि पूर्ण अवस्था मे था। जोधपुर द्रयार महाराजा विजयसिंहजी ने संवत् १८२९ मे सेठ जीवनदासजी को नगर सेठ की उपाधि तथा १ मास तक क़ैद में रखने का अधिकार बख्शा था। रीयां मे इनकी उद्यम छत्री बनी हुई है। मारवाद में यह किन्वदन्ती मिस है, कि एक बार जोधपुर दरवार को द्रव्य की विशेष आवश्यकता हुई और दरवार सांवनी पर सवार होकर रीयां गये, उस समय यहां के सेठों ने एक ही सिक्के के रुपयों के देंग्रे की रीयां से जोधपुर तक कतार छगवा हीं। इससे रीयांगांव, सेठों की रीयां के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार की कई वार्ते सेठ जीवन-दासजी के सम्बन्ध में प्रचित्रत हैं। जोधपुर राज्य की ख्याति के अलावा पेशवा राज्य में भी इनका काफी दवदा था। उस समय ये करोड़पति श्रीमत माने जाते थे। पूना तथा पेशवाई हह में इनकी कई हुकार्न थीं, इसके अलावा अजमेर में भी उन्होंने अपनी एक बांच खोली थी। इनके गोवर्डनदासजी रघुनाधदासजी तथा हरजीमळ्जी नामक तीन पुत्र हुए। मुहणोत गोवर्डनदासजी के खोंचराजजी तथा हरचन्दरासजी, रघुनाध-दासजी के विवदासजी और हरजीमळ्जी के छदमनदासजी नामक पुत्र हुए। इनकी दुकार्ने दक्षिण तथा राजपताने के अनेकों स्थानों में थीं। शिवदासजी के छुत्र रामदासजी हुए।

मुह्णात रामदासजी तथा लच्चमण्दासजी—आप पर जोधपुर महाराजा मानसिंहजी की बढ़ी कृपा थी। दरवार ने इन दोनों सज्जनों को समय-समय पर पालकी, सिरोपाव, कड़ा कंठी, शीनखाव, मोती वगैरा इनायत किये थे। महाराज मानसिंहजी और उदयपुर दरवार से इन्हें कई परवाने मिले थे। संवत् १८९९ में सुणोत लख्नमण्दासजी का देहान्त हुआ। इस समय इनका परिवार कुचामण में बसता है। जिसमें पन्नाखालजी, तेजमल्जी, सुजानमल्जी वगैरा इस समय विद्यमान हैं।

सेठ हमीरमलजी—मुहणीत रामदासजी अजमेर में और उद्यमणदासजी कुचामण में निवास करने हो। रामदासजी के पुत्र हमीरमलजी हुए। इनकी सिंधिया दरवार में बैठक थी। संवत् १९११ में जोधपुर दरवार ने इन्हें पुनः सेठ की पदवी और पालकी, सिरोपाव, दरवार में बैठने का सम्मान तथाव्यापार के खिए आधे महसूल की माफ़ी का आर्डर और उनके घरू व्यवहार के माल पर पूरी चुड़ी माफ रहने का हुकुम प्रदात किया। जब सेठ हमीरमलजी अपने पंजाब के खजानों की देख-माल करने गये, तब फायनेंस कमिश्नर पंजाब और कमिश्नर जालंधर दिविजन ने तहसीलदारों के नामपर सेठ हमीरमलजी की पेशवाई के लिए स्टेशन पर हाजिर रहने के हुक्म जारी किये थे। सेठ हमीरमलजी के धीरजमलजी, चंदनमलजी और चांद्र-मलजी नामक तीन पुत्र हुए, इन तीनों आताओं का कारवार संवत् १९३४–३५ में अलग-अलग होगया। धीरजमलजी के कनकमलजी तथा धनरूपमलजी नामक वो पुत्र हुए, इनमें से धनरूपमलजी, चंदनमलजी के नाम पर दत्तक चस्ने गये। इस समय कनकमलजी के पुत्र सागर में तथा धनरूपमलजी लक्कर में व्यापार करते हैं।

राय साहिन सेठ चांदमलजी —सेठ चांदमलजी का जन्म संवत् १९०५ में हुआ। संवत् १९२१ में जोघपुर ने पुनः इनको "सेठ" की पदवी दी। इनके समय में कोहाट, कुरैम, मलाकान, पैशावर, जालंघर; हुशियारपुर, भागस्, सागर और मुरार, सांभर, पचपदरा, डीडवाना के बृटिश खजाने इनकी फ़र्म के अधिकार में थे और वम्बई, जवलपुर, नर्शिसपुर, मिरजापुर, धर्मशाला, पेशावर, गवालियर, जोधपुर, सागर, अजमेर, भेलसा, इन्होर, झांसी, मेसिन और आजमगढ़ में दुकान और यू० पी०, सी० पी० में जमीदारी थी।

रायसाहव सेट चांदमलजी लोकप्रिय पुरुष थे। संवत् १९२५ तथा ३४ के राजप्ताने के घोर दुष्कालों के समय आपने गरीव प्रजा की बहुत सहायता की थी। आप जवान के बढ़े पक्के जीवद्या और परोपकार के कामों में उदारतापूर्वक सम्पत्ति खर्च करनेवाले ज्यक्ति थे। आप स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के जन्मदाता और जनरल सेकेटरी थे तथा उसके मोरवी के प्रथम अधिवेशन का प्रमुखस्थान आपने सुशोमित किया था। इसी तरह उसके अजमेर वाले चौथे अधिवेशन के समय में भी आपने हजारों रुपये व्यय किये थे। सन् १८६८ में आप म्युनिसिपल किमक्षर और १८७८ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम बनाये गये। सन् १८७७ के देहली दरवार में आप निमंत्रित किये गये, उस समय लाई लिटन ने आपको राय साहिय का खिताव, स्वर्णपत्क तथा सार्टिफिकेट दिया था। सन् १८७८—७९ में जब कावुल का युद्ध आरम्भ हुआ तब आपने गवर्नमेंट को १ करोड़ रुपये खजाने से दिये थे इससे प्रसन्न होकर पंजाब गवर्नर ने सेटजी के एजंट को खिल्डनत और दुपटा इनायत कियाथा। इस प्रकार प्रतिष्टापूर्ण जीवन विताकर १९७१ में आपका देहावसान हुआ। आपके देहावसान के समय एक बड़ी रकम धरमादा खाते निकाली गई थी। आपके घनश्याम-

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

दासजी, रा॰ व॰ छगनमछजी, मगनमछजी और प्यारेखाङजी नामक ४ पुत्र हुए । इन आतामाँ में से सेठ घनश्यामदासजी का कारवार संवत् १९७३ के धावण मास में अलग हो गया । सेठ घनश्यामदासजी के छोड़कर और आताओं के कोई सन्तान नहीं हुई ।

सेट घनऱ्यामदासजी--आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ । आपका शरीरावसान संवत् १९७५ ें की फागुन वदी ९ को हुआ । आपके नौरतनमळजी तथा रिखबदासजी नामक २ पुत्र हुए ।

राय वहादुर सेठ छगनमळजी का जन्म संवत १९४३ में हुआ । स्था॰ कान्म्रेंस की ऑक्सि का अजसेर में थी, तव आप उस हे सेकेटरी थे। आप अजसेर के न्युनिसिपळ कमिक्तर और ऑनरेरी मिन्स्रेंट शिप के सम्मान से सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने आपके गुणों से प्रसन्न होकर आपको रायबहादुर का विताब इनायत किया। ७ वर्ष तक आप दवे॰ जैन कान्म्रेंस के ऑनरेरी मेकेटरी रहे। आपने अपने क्यर से एक हुक्तरज्ञाळा चळाई थी। आपका देहावसान संवत् १९७४ की चैत सुदी ४ (ता० २६ मार्च सन् १९२०) को केवळ ३१ साल की वय में हो गया।

सेठ मगनमताजी का जन्म १९४५ में हुआ। आपकी धार्मिक कार्यों में विशेष रिच पी आप वरी द्वांतवृत्ति के पुरुष थे आपका अंतकाल १९८२ की मगसर सुदी ८ को हुआ। सेठ प्यारेलालजी का जन्म १९५१ की माव सुदी २ को हुआ। आप इस समय विद्यमान हैं। आप दोनों आताओं ने सार्वजितक व लोकप्रिय कार्यों में बहुतन्सा सहयोग लिया। पुष्कर गौशाला, अहिंसा पचारक, बंगलोर गौशाला, बाटकोपर जीवदया मंडल आदि संस्थाओं को आपने बहुतसी सहायतायें दी हैं। आपके विचार साल्विक हैं। आपके बादे आता मगनमलजी, अजमेर के म्युनिसिपल कमिश्तर और आनरेरी मिक्रिट्री थे। आप स्था॰ कान्केन्स के जनरल क्षेत्रेटरी और सुखदेव सहाय जैन प्रेस के ऑनरेरी सेक्रेटरी थे।

सेठ नौरतनमलजी रीयां वाले का जन्म संवत् १९५८ की आसीज सुदी १' को हुआ। आपका कारवार कई स्थानों पर फैश हुआ है, धार्भिक और सामाजिक कार्यों में आप खुव भाग लेते हैं।

मेट रिखबदासजी का जन्म संवत् १९६४ के श्रावण पौणिमा को हुआ था। ४-५ सार्ली तक इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा पाई थी, इनका विवाह कोटे में बढ़ी धूमधाम से हुआ था। इनका संवत् १९८४ की आसीज वटी ७ को अचानक पृति पृन्नी का पुक साथ अंतकाल हो गया। इस समय व्यपकी कोई संतान नहीं है।

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ नौरतनमलजी रीया वाले, अजमेर.



सेहता सोहनसिंहजी सुयोत, किशनगढ़.





#### सेठ लक्षमणदासजी मुह्णोत रीयांवालों का परिवार, कुचामण

इस परिवार का मूळ निवास स्थान रीयां है। रीयाँ के नगरसेड जीवनदासजी अपने समय के नामी गरामी श्रीमंत थे। आपका विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा चुका है। सेठ जीवनदासजी के गोवदँन-इासजी, रह्यनाथदासजी तथा हरजीमळजी नामक तीन पुत्र हुए। संवत् १८६९ में सेठ हरजीमळजी के पुत्र मुहणोत ळळमगदासजी रीयाँ से देवगढ़, किशानगढ़ आदि स्थानों में होते हुए कुप्पामण आये और एहीं आपने अपना निवास सवाया।

मुहणोत रघुनाथदासजी के पौत्र रामदासजी तथा उद्यमणदासजी पर जोधपुर दरवार महाराजा मार्नास्हजी वही कृपा रखते थे। राज्य के साथ इनका छेनदेन उस समय बदे परिमाण में होता था इनकी मातवरी से खुश होकर दरवार ने इन्हें कई खास रुक्के भी इनायत किये थे। जोधपुर दरवार ने पाउकी, सिरोपाव, कड़ाकंठी, मोती, दुपहा, कीनखाव वगैरा समय-समय पर प्रदान कर इस परिचार की हजत की थी। साथ ही इन आताओं के दिव्ये मारवाद में बहुत-सी छागें भी बंद कर दी थीं।

इसी प्रकार रामदासजी तथा छडमणदासजी को भी उदयपुर दरबार से ज्यापार करने के लिये आभे महसूल की माफी के पत्र मिले थे। इस परिवार ने भेवाक प्रान्त में भी अपनी दुकानें 'स्थापित की भी। संवत् १८७७ की काती थट्टी १३ को रामदासजी तथा छडमणदासजी का कारवार अलग-अलग हुआ। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताते हुए सेठ छडमनदासजी का संवस् १८९९ की जेठ सुदी ४ को स्वगंवास हुआ। सेठ छडमणदासजी के पुत्र फतेमछजी संवत् १९०९ की आसोज सुदी १० को गुजरे।

सेठ फतेमळजी के नाम पर नीमाली से सेठ धनरूपमळजी सुहणोत एतक लागे गये, इनके समय में अजमेर, जयपुर तथा सांभर में इकानें रहीं। संवत् १९५३ की माघ सुदी १० को इनका घरीरान्त हुआ। इनके स्रजमळजी, पत्ताळाळजी तथा तेजमळजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेठ स्रजमळजी संवत् १९६१ में गुजरे। सेठ पत्राळाळजी ने ५ साळ पहिछे हिंगनघाट में तथा २ साळ पहिछे वम्बई में दुकानें की। सेठ स्रजमळजी के पुत्र कल्याणमळजी के पुत्र उत्मेदमळजी तथा तेजमळजी के पुत्र कल्याणमळजी, सरदारमळजी और इन्द्रमळ हैं। इस इंटुम्ब के लिये कुचामण में कई लागे बन्द हैं तथा यह परिवार यहाँ "सेठ" के नाम से व्यवहत होता है। आपके यहाँ छेनदेन तथा बोहरात का व्यवसाय होता है।

## सेठ लक्ष्मीचंदजी महागोत उज्जैन

इस परिवार का इतिहास रीयां के सेटों से हुएक होता है। उसी खानदान के सेट गुमानजी के पुत्र प्रतापमञ्जी करीय १०० वर्ष पूर्व भेलसा नामक स्थान पर व्यापार के निमित्त गये। वहाँ आप साधारण केनदेन का व्यापार करते रहे। आपके कमदाः सेट नवलमलजी और किशनचंदजी नामक हो पुत्र हुए। आप दोनों ही भेलसा से जवलपुर गये और वहाँ राजा गोकुलदासजी के यहाँ काम करने को। पदचान अपनी होशियारी से नवलमलजी जवलपुर की बंगाल बैंक शाला के खजांची हो गये। आपने अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। आपके पुत्र न होने से आपके माई किशनमलजी के दो पुत्रों में से पुत्र छक्ष्मीचंदजी को दक्क लिया तथा दूसरे पुत्र फूलचंदजी अपने पिताजी के पास ही रहे।

वानू छस्तमीचंद्नी यहे योग्य, होशियार और समझदार व्यक्ति हैं। पहले तो आपने राजा गोकुळदासजी के यहाँ काम किया परचात् आप उन्जीन के विनोद मिल में एकाउन्टेन्ट हो गये। आज कर आप बीमा की एजंसी का काम करते हैं। आप यहाँ के आनरेरी मिलस्ट्रेट तथा चेस्वर आफ़ कामसं के सेकेटरों हैं। आपके समीरचंदजी नामक एक दत्तक पुत्र हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप अपने भवन का नाम 'कृष्ण निवास' रहा है।

## मुह्योत इस्तीमलजी, जोघपुर

ग्रुहणीत सोभागमरूजी जाकौर में निवास करते थे तथा वहाँ के कोतवाल थे। उनका अंत-काल काभग संवत् १९५६ में हुआ। इनके पूर्वजी का राजकुमार पाल के समय का बनाया हुआ मन्दिर जालौर के किले में निवसान है।

मुहणोत सौभागमलजी के २ पुत्र हुए । मिश्रीमलजी तथा इस्तीमलजी । मिश्रीमलजी का संवर् १९५७ में अन्तकाल हो गया । मुहणोत इस्तीमलजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ । आपने आलीर में हिन्दी तथा उर्वू का ज्ञान प्राप्त किया और संवत् १९५५-५६ से जोधपुर चीफ कोर्ट की वकालत हुक की । इस समय आप जोधपुर में फर्ट इसस वकील माने जाते हैं।

मुहणोत हस्तीमळजी के मांगीळाळजी, मोहनळाळजी तथा स्क्रस्पमळजी नामक तीन पुत्र हैं।
मांगीळाळजी का भादना सुदी ७ संबत् १९६१ में जन्म हुला। आपने सन् १९३१ में इकाहानार
पुनिविद्धिरी से बी. ए एक. एळ. वी. पास किया, तथा वर्तमान में आप्रुवाहोतरा (जोपपुर-स्टेट) में

क्कीड़ी करते हैं। इन्होंने सन् १९२० में एक सास्त्र तक महकमा वन्दोबस्त मे माफीयात आफीसर का काम किया था। आपके छोटे भाई पढ़ते है।

#### सेठ मिश्रीमलजी मुह्णोत, ब्यावर

यह परिवार सं० १९०१ तक तीन पीढ़ियों से जोधपुर में उदयचन्द्र वरदीचन्द्र के नाम से भाषार करता रहा । वहाँ से इसी साल उम्मेदराजजी मेघराजजी दोनों भाता पाली चले गये, तथा वहाँ दलाली करने लगे । इनके पुत्र कुन्दनमलजी तथा जसवन्तरायजी हुए । कुन्दनमलजी का जन्म संवत् १९०१ में हुआ । आप १९२८ में पाली से व्यावर चले आये । पाली में आपका कपदे का व्यापार था तथा अभी भी वहाँ इस परिवार के मकान है । कुन्दनमलजी का शरीरावसान् १९५३ की अषाद सुदी ११ को और जसवन्तरायजी का वैशाख बदी १४ संवत् १९८० में हुआ ।

सुहणोत कुन्दनमलजी के जवानमलजी मिश्रीमलजी तथा केसरीयलजी नामक ६ पुत्र हुए, इनमें मिश्रीमलजी, जसवन्तराजजी के नाम पर दत्तक गये। सुहणोत मिश्रीमलजी का जन्म संवत् १९३६ की मगसर सुदी ६ को हुआ। आपने बहुत सहा किया, १९५२ में कपड़े की हुकान की, पर संवत् १९७६ तक आपको विशेष लाम न हुआ। १९७६ में पक्षालालजी कांकरिया की भागीदारी में १ लाल रुपया सहें में कमाया। इस समय भी आपके यहाँ प्रधानतया सहे का ही काम होता है।

सुहणोत मिश्रीमलजी की धार्मिक व परोपकारी कार्मों की ओर अच्छी निगाह है। आप व्यावर के भोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके बढ़े पुत्र गुलावचन्द्जी २१ साल के हैं। शेप मुलचन्दजी, लखमीचन्द तथा कैवलचन्द हैं।

## सेठ स्रोगमल इजारीमल मुहणीत इटारसी

यह परिवार नागोर (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से सेठ छोगमलजी मुहणोत संवर् १९४६ में इटारसी आये, तथा अनाज किराना और सराफी कारवार चाल किया। संवत् १९५५ में आपका कारीरान्त हुआ। आपके पुत्र सेठ हजारीमलजी मुहणोत का जन्म संवत् १९१७ में हुआ। सेठ हजारीमलजी मुहणोत ने इस दुकान के क्यापार में तथा स्थानदान की हुजात आवरू में तरही की। आपके नाम पर सेठ

#### बोसबास जाते का इतिहास

हमराजजी मुहणोत नागोर से दत्तक काये गये । आपके दत्तक आने पर पञ्चों ने फैसला कर सेठ हजारी-मलजी मुहणोत की कन्या मैना बाई तथा आपके हिस्से से १० हजार रुपया मन्दिर बनवाने के भर्य निकाले। कल्काः सेठ हेमराजजी मुहणोत ने संवत् १९७८ में पुक ववे० जैन मन्दिर का निर्माण कराया। आपने भी हुकान के न्यापार तथा प्रतिष्ठा को अच्छी उन्नति प्रदान की। संवत् १९८७ में आपने नोपतजी की ओली का उपना तथा साध्वीजी रतनश्रीजी का चतुर्मास कराया। इस समय आपके यहाँ इटारसी में छोगमक हजारीमल मुहणोत के नाम से सराकी तथा बेहिंग कारबार होता है।

#### सेठ रतनचन्द अगनमल मुद्दणोत, अमरावती

छमभग संवत् १९२० में सेटों की रीयां नामक स्थान से ध्यापार के निमित्त सेट हुकमीचन्त्री मुहणोत के पुत्र मानमल्जी, गुलाबचन्द्रवी, तखतमल्जी और बस्तावरमल्जी ने दक्षिण प्रांत के केटसी (रत्नागिरी) नामक स्थान में जाकर यूकात की। थोड़े समय वाद सेट मानमल्जी और गुलाबचन्द्रजी दोनों माह्यों ने लख्मनदासली मुहणोत की भागीदारी में अमरावती में दूकान की। सेट ल्लमनदासली मुहणोत संवत् १९३३ में रीयाँ से अमरावती आये।

सेठ मानमल्जी के नवलमल्जी तथा धनराजजी नामक दी पुत्र हुए, इनमें धनराजजी को गुलाबचन्द्रजी के नाम पर दक्तक दिया। मुहणोत नवलमल्जी ने संबद १९५१ में बग्बई तथा गुलेजगुड़ में द्वानें कीं। इनके रतनचन्द्रजी, चांदमलजी तथा सूर्यमल्जी नामक तीन पुत्र हुए, जिनमें रतनचन्द्रजी, तखतमल्जी के नाम पर दक्तक गये। मुहणोत धनराजजी के पुत्र प्रगानजी और मगनमल्जी तथा रतनचन्द्रजी के पुत्र खगनमल्जी और फतेचन्द्रजी का ज्यापार सिम्मलित है। मुहणोत भीकमचन्द्रजी ने रीयां में एक धर्मशाला और कब्तरखाना बनवाया है। आप लखमनदासजी के नाम पर दक्तक आये हैं। इस समय सेठ मगनमल्जी तथा फतेचन्द्रजी का ज्यापार अमरावती में रतनचन्द्र छगनमल् के नाम पर त्रान के नाम से, गुलेजगुड़ में धनराज मगनमल् के नाम से, शंजरला (रलागिरी) में मानमल गुलाबचन्द्र के नाम से तथा केलसी (रलागिरी) में नवलमल् चांद्रमल के नाम से होता है।

#### सेठ हणुतमल श्रमरचन्द मुह्णीत रालेगाँव (वरार)

यह परिवार हरसोर (पीथावला—अजमेर के पास ) नामक स्थान से लगभग 100 साल पूर्व हिंगनबाट आया । सेठ हणुतमलजी मुहणोत ने हिंगनबाट आकर ब्यवसाय ग्रुरू किया, यहाँ से आपने रालेगाँव (हिंगनबाट से 12 कोस पर) नामक गाँव में कृपि का काम बदाया और लगभग २० साल पूर्व से आप रालेगाँव में हो निवास करने लग गये । आपने मुहणोत अमरचन्द्रजी को पीपाइ से दत्तक लिया । सेठ रतनचन्द्रजी मुहणोत ने बहुत सम्पत्ति उपाजित की । आपका संवत् १९०० में स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र रतनचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४० में हुआ । सेठ रतनचन्द्रजी मुहणोत ने कारवार को और खादा बदाया । आपके यहाँ मालगुजारी, कृषि और साहुकार्रा लेन-देन का व्यापार होता है । वरार प्रांत के प्रधान लक्षाधीश ओसवाल सजनों में आपकी गणना है ।

सेठ रतनचन्द्रजी सुहणोत स्थानकवासी आख्नाप पालते हैं। आपके कोई प्रत्न नहीं हैं। आप को भार्मिक जानकारी अच्छी है।

#### सेठ केसरचन्द गुलावचन्द मुह्णोत, त्रहमदनगर

यह दुटम्ब बुजकुला ( मेवाद ) का निवासी है। बापूलालजी मुहणोत मेवाद से ज्यापार के निमित्त भहमदनगर ज़िले के अन्तर्गत नेवाला प्राप्त मे आये। इनके पुत्र केशरीचन्दजी का जनम 1९२२ में और गुलाबचन्दजी का १९३२ में हुआ। केशरीचन्दजी ने इस दूकान के धन्धे हो ज़्यादा बढ़ाया तथा अपनी एक बांच अहमदनगर में खोली। गुलाबचन्दजी का संबद १९७५ में शरीशबसान हुआ।

सेठ केशरीचन्द्रजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म १९५० में, चन्द्रनसल्जी का जन्म १९६० में मेमीचन्द्रजी का १९६४ में तथा चांद्रमलजी का १९६७ मे हुआ। इन वन्धुओं में से दो वड़े बन्धु मेनाला की द्कान का तथा छोटे भाई अहमदनगर की द्कान का काम देखते हैं। सेठ गुलाबचन्द्रजी के पुत्र माणिकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ।

वर्तमान में इस दूकार पर नेवाला में खेती तथा साहुकारी और अहमदनगर में गला, कपास और तेल का ब्यापार होता है। मोतीलालती के इनकमलजी, धनराजजी, प्रमालालजी, प्रेमराजजी तथा स्रजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं, जिनमें धनराजजी, माणिकचन्दजी के नाम पर इनक गये हैं। नैमीचन्दजी के पुत्र कांतिलालजी हैं।

# सिंघकी

भोसवाल जाति के इतिहास में सिशवी वंश बड़ा प्रतापी और कोतिनान हुआ। सिवशी बंद के । एफुकाों के गौरवशाली काय्यों से राजस्थान का इतिहास प्रकाशमान हो रहा है। इन्होंने अपने दुन में राजस्थान की महान सेवाएँ की और उन्हें अने ह दुमें अ आपत्तियों से बचाया। राजनीतिहता, रुष्कृतका और स्वामिमिक के उच्च आदर्श को रखते हुए इन्होंने एक समय में भारवाड़ राज्य का उद्दार किया। अब हम इस गौरवशाली वंश के इतिहास पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं।

#### सिघवी गौत्र की स्थापना

जिस प्रकार ओसवाल जाति के अन्य गौत्रों का इतिहास अनेक चमकारिक दन्त क्यांनों से आवृत है, शिक वही बात सिंधवी गौत्र की उत्पत्ति के इतिहास पर भी लग् होती है। सिंपविद्यों के खातों में, इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तो कुछ लिखा है, उसका आशय पह है— 'निनवाण बोहरा जाति में देवजी नासक एक प्रतापवान पुरुष हुए। उनके पुत्र को सांप ने काटा और एक जैनसुनि ने उसे जीति कर दिया। इस समय से इनका इच्टदेव पुण्डितिक नागदेव हुवा। लगमग २६ पोदी तक तो वे नर-वाणा बोहरा ही रहे। इसके बाद सम्बन्ध ११२१ में उक्त बोहरा वंशीय आसानन्द्रजी के पुत्र विज्ञानन्द्रजी ने सुप्रक्यात जैनाचार्य्य श्री जिनवस्त्रमसूरि के उपदेश से जैन धर्म को स्वीकार किया। इन विज्ञानन्द्रजी के कुछ पीढ़ियों के बाद श्रीधरजी हुए। इनके पुत्र सोनपालजी ने सन्त्रत् १९८३ में सहज्जद का वहां भारी संत्र निकाल, जिससे में सिंधवी कहलाये।"

यह तो हुई सिंधियों की उत्पत्ति की वात । इसके भागे चल कर सोनपारती के सिहार , भगाजी, रागोजी, जसाजी, सदाजी तथा लोगाजी नामक स्म पुत्र हुए।

इनमें से सिंहाओं बसाओं तथा रागोजी का परिवार बोधपुर में तथा बागोजी, सदाबी, कीर जोगाजी का परिवार गुजरात में है। उपरोक्त ६ माइयों में से बढ़े आता सिंहाजी के चापसोजी, पासबी, गौपीनायजी, मोंडणजी तथा पराणजी नामक ५ पुत्र हुए, इन पाँचों माइयों से सिंववियों की मीचे हिसी सार्ण निकळी—

(१) चापसीजी-इनसे भींवरालोत, धनराजोत, गादमलोत, महादसीत शालाएँ निक्कीं इनके सर नोधपुर, चंदावल तथा खेरवामें हैं।

- (२) पद्माणजी-इनसे वागमलोत हुए जिनके घर पर्वतसर में हैं।
- (३) पारसनी इनसे सुखमछोत, रायमछोत, रिड्मछोत, परतापमछोत, जोरावरमछोत, हिन्दूमछोत, मूलचंदोत, धनरूपमछोत तथा हरचंदोत हुए। इनके परिवार जोधपुर, स्रोजत, नागोर, मेदता, पीपाइ, रेणा, छाडमूं, डींडवाना, पाछी, सिरियारी, चाणोद, काळ आदि स्थानों में है।
- ( १ ) गोपीनाथजी—इनसे भागमळोत हुए । यह परिवार गुजरात में है ।
  - (५) मोडणजी-इनका परिवार कुचेरा में है।

# सिंघवी भीवराजीत

अपर हम सिंवितयों की पाँचों खाँपों का सांक्षिप्त विवेचन कर चुके हैं। वैसे तो ब्रोधपुर के इतिहास में इन पांचों ही शाखाओं के महापुरुषों ने बढ़े २ महत्वपूर्ण कार्य्य करके दिखलाये हैं और अपनी जान को हयेली पर रखकर राज्य की रक्षा और उन्नति में सहयोग दिया है किर भी जोधपुर के राजनैतिक इतिहास में भींवराजोत शाखा का नाम सबसे अधिक प्रखर प्रताप के चमकता हुआ दिखलाई देता है।

इतिहास खुले तौर से इस बात की साक्षी दे रहा है कि महाराज मानसिंहजी के समय में जबकि बोभपुर का शर्जीसहासन भयंकर संकट प्रस्त हो गया था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था उस समय जिन वीरों ने अपनी भुजाओं के वल पर उस गिरते हुए वैभव को रोका था उसमें भीवराजीत शासा के सिंघवी इन्द्रराज सबसे प्रधान थे। जोधपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्रराज का नाम एक तेज-एणं नक्षण्र के तुल्य चमक रहा है। स्वयं महाराजा मानसिंहजी ने स्पष्ट शब्दों में सिंघवी इन्द्रराज को लिखा था कि "आजसूं थारो दियोड़ो राज है। म्हीरे राठोड़ों रो वंश रेसी ने औ राज करसी उआ धारा घर सुं पहसान मन्द रेसी" \* इसी प्रकार इनके भाई गुलराजजी इनके पुत्र फतेराजजी आदिव्यक्तियों ने भी जोधपुर के राज नैतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया था। नीचे इस इसी गौरवशाली वंश का संक्षिन्त परिचय देने का प्रवस्त करते हैं।

#### सिंघवी भींवराजजी

इस शाखा का प्रारम्भ सिंघवी भीवराजजी से होता हैं। सिंघवी भीवराजजी अपने समय के बढ़े प्रसिद्ध सुत्सुद्दी थे। जोधपुर पर आने वाली कई राजनैतिक विपत्तियों का मुकाबिला आपने बड़ी बड़ा-

<sup>•</sup> पूरे रुक्ते की नकत श्रोसवालों के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में पृष्ठ ६० पर देखिए।

#### श्रीसवास जाति का इतिहास

दुरी और साहस से किया था। संवत् १८२१ के आधिन मास में उज्जैन के सिन्धिया ने मारवाइ पर आक्रमण करने के इरावे से कृच किया। जब यह समाचार नोधपुर में सिंधवी भींवराजजी को मिलातो उन्होंने तरकाल मन्दसोर आकर सिन्धिया को तीन लाल रुपये देकर युक्ति प्रवंक वापिस लौटा दिया। इसी प्रकार जब दक्षिण के सरदार खानू ने मारवाइ पर चढ़ाई की, उस समय भी सिंववी भींमराजजी ने उसका सामना करने के लिए मुहणोत स्रवरामजी तथा दूसरे कई सरदारों के साथ सेना लेकर मारोठ पर हेरा किया। इस लड़ाई में खानू बहुत ब्रिरी तरह पराजित होकर अजमेर भाग गया और उसका सामन सिंववी भींवराजजी ने लूट लिया। इसके पण्चात् आपने वसी नामक स्थान पर घेरो डाला और वहाँ के टाक्टर मोहनसिंह से १०००० जुर्माना लेकर उसे फौज में शामिल कर लिया।

संवत् १८२४ में उद्यपुर के राणा अरिसिंहजी और उनके भतीजे स्तनसिंहजी में किसी कारण वश्च सगदा हो गया। उस समय राणा अरिसिंहजी ने महाराजा जोधपुर के पास अपना वकील में कर सहायता की पाचना की। इस पर महाराज ने सिंधवी इन्द्रराजजी और सिंधवी फतेराजजी (रायमलेत ) को सेना ऐकर उद्यपुर मेजा कब रतनसिंहजी को यह बात माल्स हुई तो उन्होंने इन्हें सर्च देश वापिस कर दिये। संवत् १८२० में महाराणा अरिसिंहजी में जोधपुर द्रवार को गोइवाइ प्रान्त दे दिया, उस समय सिंधवी भींवराजजी तथा सुहलोत स्रतरामजी ने ही बाली जाकर उस आईर पर अगल किया। संवत् १८२९ में जयपुर के महाराजा रामसिंहजी स्वर्गवासी हो गये उस समय सिंधवीजी ने परवनसर के हिल्ली मानस्वजों को साम्भर पर अधिकार करने के लिये लिखा और पीछे से फीज लेकर आने का आधासन दिया।

संवत् १८२४ की फाल्गुन वही १० को महाराजा विजयसिंहजी ने सिंघवी भींवराजजी को विवसींगिरी इनायत की जो संवत् १८३० तक चलती रही। उसके पश्चात् संवत् १८३२ में दश्वार के आपको खुलाकर पुनः बक्षीिगरी का जिताय इनायत किया। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा के छः इजार की आमदनी के चार गाँव आपको जागीर में दिये। आपके आता इतिहास प्रसिद्ध सिंघवी धनराजजी भी अजमेर फतेह करते समय काम आये।

संवत् १८६४ में जब अम्बाजी इंगालिया की फीज इंडाइ (जयपुर स्टेट) को लूट रही थी तब सिंघवी भींवराजजी पन्नह हनार फीज छेकर जयपुर की मदद को चढ़ दीड़े। आपकी सहायता के बलंसे जयपुर की फीज ने मरहहों की फीज को मार संयाया । उस समय जयपुर इस्बार ने जोधपुर दरवार की पन्न किसते हुए लिखा था कि ' भींवराजजी और राठीट वीरहों और हमारी आस्वेर रहे।''

जब वादशाह फौज छेकर रेवाड़ी आया तब जयपुर महाराज प्रतापसिंहजी 🖇 हजार, मनवडुकी

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सिघवी जोधराजजो दीवान, जोधपुर,



स्व॰ सिंघवी प्रयागराजजी ( भीवराजीत ) जो



स्व॰ सिंघवी सोतीचन्दजी ( गजराज झनराज ) सेाजत.



सिंघवी बलवन्तराजजी ( र्स वराजात ) जोधा

स्ता १० इजार और भींवराजजी १२ इजार कौज लेकर उससे मिळने गये और एक खास रुपयों की हुण्डी किसकर उसको रवाना किया। वादशाह ने प्रसन्न होकर इन हो "तस्त्रत का पाया" कहकर सम्मानित किया और सिरोगाव, तलवार, तथा मकना हाथी इनायत किये। जयपुर दरवार ने भी इन्हें घोड़ा और सिरोपाव बच्हो।

राजनीति ही की तरह सिंघवी भींबराजजी का धार्मिक जीवन भी बहुत उन्कृष्ट रहा । सोजत में भाषका बनाया हुआ भींबसागर नामक कुंआ अभी भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने श्री नर-सिंहजी और रहानाथजी के भन्य मन्दिर भी बनवाये। आपका स्वर्गवास संवत् १८४८ में हुआ।

आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः अभयराजजी, अलेराजजी, इन्द्रराजजी, वनराजजी गुजराजजी तथा जीवराजजी था । इनमें से अभयराजजी और जीवराजजी का वैद्य आगे नहीं चका ।

## सिषवी असराजनी

सिंचवी अवैराजनी को संवत् १८४७ में बब्दी, तिरी का पद मिछा। नम किशताद्वार ने भामाजी इंगलिया को वहका कर सात हज़ार फ़ौज के साथ मारवाइ पर चढ़ाई की उस समय सिंघवी भीवराजजी ने भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी अवैराजजी को उनका सामना करने को भेजा। इस छड़ाई में मराठों के पैर उखड़ गये, इसपर सिंघवीजी ने बीकानेर से खर्च के लिये तीन छाज रुपये छेकर किशनगढ़ पर चढ़ाई कर दी। संवत् १८५२ में देस्री के पास छड़ाई करके उन्होंने गोडवाड़ तथा जालौर इत्यादि स्थानों से तहसील वस्छ की। संवत् १८५५ में आपने जालौर का घेरा दिया इसी साल आप जालौर में कैंद्र कर लिए गये और फिर मुक्त होकर संवत् १८५६ की चैत बदी ६ को पुनः बस्त्रीणिरी के पद पर नियुक्त हुए। इस प्रकार आपके जीवन का एक-एक क्षण राजनैतिक घटनाओं और युद्धों में गुंथा हुआ रहा, आपकी बहादुरी और साहस के सवत कदम-कदम पर मिल्दो रहे। आपका बनाया हुआ अवैतलाव इस समय भी विद्यमान है। आपका स्वर्गवास संवत् १८५७ में हुआ। आपके कोई सन्तान न होने से आपने अपने भतीने मेघराजजी को दत्तक लिया।

संवत् १८५७ में अखैराजजी के स्वर्गवासी हो जाने पर सिंघवी मेघराजजी को वरुशीगिरी का पर शास हुआ । संवत् १८८२ तक वे उस पद पर काम करते रहे। संवत् १९०२ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पदचात् इनकी संवानों में कमशः शिवराजजी, प्रयागराजजी और उगमराजजी हुए। उगम-राजजी के पुत्र बखवन्तराजजी अभी विद्यमान हैं। अपने पूर्वजी की महान सेवाओं के उपव्हत में इन्हें स्टेट से पेंशन मिछती है। इनके जसवंतराज और दखपतराज नामक दो पुत्र है। सिंघवी शिवराजजी संवद

69

41

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

१९२९ में जोधपुर के हाकिस वनाये गये। इनको दरवार से पैरी में सोना, हाथी और सिरोपाव बस्ता। यथा था। इनके पुत्र प्रथागराजनी को भी पैरों में सोना बस्दा। हुआ है।

#### सिंघवी इन्द्रराजजी

सिंघवी इन्द्रराजजी उन महापुरुषों में से थे, जो अपने अद्भुत और आश्चर्यनम्ब काय्यों से सारे खानदान के नाम को चमका देते हैं, और इतिहास के अमर पृष्ठों पर बठाव अपना अधिकार कर देते हैं।

शुरू-शुरू में सिंघवी इन्त्रराजजी पचभद्रा और फुछौदी के हाकिम रहे । संवत् १८५९ में जर कई सरदारों ने मिलकर दीवान जोधराजनी का सिर काट लिया, तब महाराजा भीमसिंहजी ने इन्द्रराजनी को फौज देकर उन सरदारों से वदला लेने को भेजा । उन्होंने जाकर उन सब सरदारों को दण्ड दिया और उनसे इजारों राये वसूल किये। संवत् १८६० की कार्तिक सुदी ४ को जब महाराज भीमसिंहजी का स्वर्गनास हो गया और राज्य का अधिकारी महाराजा मानसिंहजो के सिवाय दूसरा कोई न रहा उस समय जोधपुर से धाय भाई बारभुदानजी, सुणोत ज्ञानमलजी तथा सण्दारी शिवचंदजी ने सिंघवी इन्द्रराजजी और उनके मामा भण्डारी गंगारामजी को लिखा कि "महाराजा भीमसिंहजी परम धाम पधार गये हैं और ठाकर सवाहेसिंहजी पोकरन हैं उनके आने पर तुम्हें लिखेंगे तुम अभी घेरा बनाए रखना, " पर सब परिस्थितियों पर विचार करके इन्होंने महाराज मानसिंहजी को जोधपुर लेजाना उचित समझा और इसी अभिन्नाय से अमरचंदजी छलवानी को मानसिंहजो के पास गढ़ में भेजा और स्वयं भी जाकर निखरावल की ओर घेरा उठा दिया। संबद् १८६० की मगसर वदी ७ को आएने जोधपुरवालों को लिखा कि राज्य के अधिकारी मानसिंहनी ही हैं। ये वहें महाराज की तरह सब पर दया रक्खेंगे। मैं इनका रुक्त सबके नाम पर भेनता हूँ। जब महाराजा मानसिंहजी जोधपुर के गढ़ में दाखिल हो गये तब उन्होंने प्रसुख हो गर भण्डारी गंगारामजी की दीवानगी और सिंघवी इन्द्रराजजी को मुसाहियी इनायत की । इसके सिवाय मेघराजजी को बल्शोगिरी और अगल राजजी को सोजत की हाकिमी दी। इसी समय महाराजा ने सिंघवी इन्द्रराजजी को एक अत्यन्त महतः पूर्ण रुक्का इनायत किया जो इस प्रन्य के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में इस प्रकाशित कर चुके हैं।

संवत् १८६३ में किसी कारणवश महाराजा मानसिंहजी सिंघवी इन्द्रशजजी और भण्डारी गंगारामजी से नाराज हो गये और इन दोनों को इनके भाई बेटों सहित केंद्र कर दिया।

संवत् १८६३ के फाल्युन में जोधपुर के कई सरदार धौंकलसिंहजी को \* गदी दिलाने के उद्देश

जब महाराणा भीमसिंहजी स्वर्गवासी हुए तब उनकी रानी गर्भवती थी, महाराज की मृख् के बाद उनके
 पुत्र हुआ जिसका नाम भीकलसिंह रक्खा गया था।

से जयपुर और बीकानेर की एक लाल फीज को चड़ा लाये। इस िशाल सेना ने जोबपुर पर घेरा डालकर सरदार धौंकलिंसिह की दुहाई फोर दी, मानिसिहनी का अधिकार केवल गढ़ ही में रह गया। जोबपुर के इतिहास में यह समय ऐसा विकट था कि यदि पूरी सांवधानी के साथ इसका प्रतिकार न किया जाता तो मारवाढ़ के इतिहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरह से लिखे जाते। अस्तु, ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में महाराज ने सिघवी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी को कैव से बुलाकर इस विपत्ति से मारवाढ़ की रक्षा करने को कहा। इस स्थान पर इन दोनों मुखुहियों की उच्च स्वामिभिक्त का आदर्श देखने को मिलता है। जितने कष्ट इन लोगों को मिले थे उन्हें देखते हुए यदि ये लोग ऐसे समय पर उदासीनता भी वतलाते तो इतिहासकार इन्हें बुरा नहीं कहते, मगर इन दोनों खानदानी पुरुषों ने सब बातों को भूलकर, उस विपत्ति के समय में भी सच्चे हृदय से सेवा की। ग्रुक्त र में तो इन्होंने धौंकलिंसिह के तरफदार पोकरन ठाकुर समाईसिहजी से समझौते की बातचीत की, मगर जब उसमें कामयाबी न हुई तो उन्होंने मीरखाँ पिण्डारी को चार-पाँच लाख रुपये देने का वादा कर अपनी ओर मिला लिया और अपनी तथा उसकी फीज के साथ इंग्ड़ को लक्ष रुपये देने का वादा कर अपनी ओर मिला लिया और अपनी तथा उसकी फीज के साथ इंग्ड़ को लक्ष हुए जयपुर की ओर कूँच किया। रास्ते में इन्होंने अयपुर के बख्शी शिवलाल को छट लिया तथा इस घटना की खबर बारहट सांइदान के साथ महाराजा मानिसहनी को भेजी, वारहट में निम्नांकित दोहा महाराजा के पास मैजा था:—

फागेजुष पाई फते, लूट लियो शिवलाल । वे कागद में आखिया, मान विजाही मान ॥

कहना न होगा कि जयपुर पहुँचकर सिंघवी इन्द्रराजजी और मीरलां ने अपनी छट गुरू कर दी। यह खबर जब जयपर की फीज को जोधपुर में छगी तो उसने घवरा कर संवत् १८६४ की भादवा सुदी ३ को जोधपुर का बेरा उटा दिया और अपने-अपने शाज्यों की ओर प्रस्थान कर दिया।

जब जयपुर की विजय की खबर महाराज मानसिहजी को माल्म हुई तो ये वहे खुश हुए, और उन्होंने एक बढ़ा महस्वपूर्ण रुक्का सिंघवी इन्द्रराजजी को वस्त्रा जो इस प्रन्य के राजनैतिक महस्व नामक अध्याय में दिया गया है। इसी समय इन्द्रराजजी को प्रवानगी का पद वस्त्रा गया।

संवत् १८६५ में सिंघवी इन्द्रराजजी और मुहणोत स्रावमलजी ने १० हजार जोघपुर की तथा
१० हजार बाहरी फौज छेकर बीकानेर पर आक्रमण किया। उस समय बीकानेर नरेश स्रावसिंहजी ने
बार लाख रुपये देने का वादा किया तथा पाँच गाँव देवनाथजी को जागीर में दिये। जिस समय सिंघी
इन्द्रराजजी फौज के साथ बीकानेर गये ये उस समय पीछे से महाराजा मानसिंहजी ने मीरखां को उसकी
फौज के खर्च के लिये पर्यतसर, मारोठ. शीडवाणा और साम्मर नावां का परगना टिख दिया था।

जब बीकानेर से विजय प्राप्त करके उक्त कीज बायस छौटी तब महाराज मानसिंहकी ने सुक्ष होकर कहा कि जैसी बात बीकानेर में रही ऐसी ही जयपुर में रह जाय तो बदा अच्छा है। हस पर इन्द्र-राजजी के पुत्र फ्तेराजजी ने मुहणोत स्रजमलजी और आउने के ठाकुर के साथ जयपुर पर चदाई की और अपना छहा हुआ सामान नापस छे आये।

संबद् १८७२ की आसीज सुदी ८ के दिन जब सिंघवी इन्द्रराजजी और महाराज देवनाथजी खावकों के महल में बैठे हुए थे, उसी समय भीरखी के सिपाही आये और उन्होंने लिंघवी इन्द्रराजजी से महाराज मानसिंहजी द्वारा दिये हुए चार परगने और निश्चित एकम माँगी। इस सम्बन्ध में सिंघवी इन्द्रराजजी और उनके बीच बहुत कहा सुनी हो गई, फलस्वरूप उन सिपाहियों ने सिघवी इन्द्रराजजी के कल ढाला। इस घटना से महाराज मानसिंहजी को बहुत भारी रंज हुआ। उन्होंने उनके शब को वहीं इज़्त बक्षी जो राजघराने के पुरुषों के शबों को दी जाती है। अर्थात उनकी रथी को सवींपोल निकाला और "रोसालई" पर उनका दाहसंस्कार हुआ। वहाँ पर अभी भी उनकी छतरी बनी हुई है। इनकी सुखु के रंज पर महाराज ने इनके पुत्र फ़तहराजजी को एक खास रका इनायत किया जो "राजनैतिक महस्व" नामक अध्याय में दिया जा खुका है।

सिंघवी फतेराजजी—सिंघवी इंद्रराजजी के दो पुत्र थे, सिंघवी फतेराजजी और सिंघवी उम्मैद राजजी। सिंघवी इन्द्रशाजजी के मारे जाने पर वीवानगी का पद और पश्चीस हजार की जागीरी का पहा सिंघवी फ़तेराजजी को मिला। संवत् १८७२ से १८९५ तक आप सात बार दीवान हुए। जब संवत् १८७३ में मुखुदियों के घड्यंत्र से गुरुराजजी का चूक (करल) हुआ तब सिंघवी फतेराजजी अपने छुड़म्ब सिंहत कुचामन चले गये, पर वहाँ के ठाख़र शिवनाथसिंहजी के कहने से वे संवत् १८७५ में फिर जोघपुर आये, वहाँ महाराज मानसिंहजी ने उनका बदा सरकार किया। संवत् १८७६ के आपाद में भापको फिर दीवानगी बख्शी और साथ ही कड़े, कंठी, पालकी और सिरोपाव की इज़्त भी बख्सी तथा सुरायता गांव जागीर में दिया। संवत् १८८१ में एक घड्यन्त्र के कारण इनको महाराजा ने फिर वज़रबन्द कर दिया और दस लाख रूपये छर्माना किये। मगर जब इस घड्यंत्र का भण्डाफोढ़ हुआ तो महाराज मानसिंहजी ने संवत् १८८५ में इन्हें फिर दीवान बनाया। इसके पश्चात् फिर संवत् १८८७, १८८० और १८९४ में वे युनः २ दीवान बनाय गये।

सिंधवी इन्द्रराजजी के छोटे पुत्र सिंधवी उम्मेदराजजी अपने पिता की आकिस्मक मृत्यु के समय केवल चार साल के थे। ये अपने जीवन में हुकुमत का काम करते रहे। संवत् १९२६ में इनका देहानां हुआं। इनके तीन पुत्र हुए। हरकराजजी, दैवराजजी और मुकुन्ददासदी। इनमें से देवराजजी सिंघवी कौकराजजी के नाम पर दत्तक गये।

सिंचनी फतेराजजी के दो पुत्र हुए, उद्वराजजी और प्रेमराजजी । उद्यराजजी मिल-भिल स्थानों की हुकूमत करते रहे । इन्हें अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में तनख्वाह मिलती रही । संवत् १९९५ में इनका देहान्त हुआ । सिंधी प्रेमराजजी कोठार के आफिसर (हाउस होल्ड लाफिसर) रहे । इसके बाद आपने महाराजा तखर्तासंहजी को राज्याधिकार दिलाने का उद्योग किया, जिसके उपलक्ष्य में संवत् १९०० की कार्तिक वदी सप्तमी को महाराजा साहत्र ने आपको एक खास रूका वल्शा । आप उक्त महाराजा के राजकुमारों के गार्जियन भी रहे ।

सिंघवी प्रेमराजनी के हुकुमराजनी, चन्दनराजनी और सोहनराजनी नामक तीन पुत्र हुए।
हुकुमराजनी नोधपुर स्टेट के ट्रेंशरी आफिसर तथा नागौर, साम्भर इत्यादि मिन्न-भिन्न स्थानों पर गिराही
सुपरिष्टेण्डेण्ट रहे। संवत् १९६५ में आपका स्वर्गवास हुना। आपके छोटे भाई चन्दनराजनी १९७०
में गुजरे। सोहनराजनी इस समय विद्यमान हैं, इन्हें स्टेट से पेन्शन मिलती हैं। इनके पुत्र लक्ष्मणराजनी
महनमा सास में कुके हैं। हुकुमराजनी के पुत्र दुलहराजनी तथा उगमराजनी हुए। इनमें उगमराजनी
सिंघवी प्रयागराजनी के नाम पर दक्तक गये, तथा दुलहराजनी स्पराजनी के नाम पर दक्तक गये।

सिंववी उदयराजजी के पुत्र पृथ्वीराजजी हुकुमत इत्यादि का काम करते हुए संवत् १९४८ में स्वर्गवासी हुए। आपके पनराजजी और विश्वनराजजी नामक दो पुत्र हुए। पनराजजी के पुत्र सिंववी रंगलालजी तथा खेमराजजी अभी विद्यमान हैं। इन्हें रियासत से ऐंशन मिलती है। रगराजजी के पुत्र विजयराजजी तथा खेमराजजी के पुत्र अजितराजजी हैं।

सिंचवी फतेराजजी के छोटे भाई उम्मैदराजजी के पुत्र हरकराजजी जेतारण के हाकिम रहे । देवराजजी संवत १९११ से १९२८ तक फौजबस्सी रहे । मुकुन्दराजजी जयपुर के वकील बनाए गये । आपने रिया सत के सरहदी झगड़ों को निपटाने में बड़ा कार्च्य किया । इसके पश्चात् आप वाक्यान कमेटी और म्युनि सिपल कमेटी के मेम्बर हुए । संवत् १९५७ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके मदनराजजी, मोहन राजजी सथा मनोहरलालजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से मोहनराजजी देवराजजी के नाम पर दत्तक गये । मदनराजजी संवत् १९५७ से ८५ तक म्यूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे । आपके चौकड़ी छोटी (बीलाड़ा) नामक गांव जागीर में है । कई रियासतों से आपको पालकी और सिरोपाव मिला है । सिंघवी मोहनराजजी महाराज सुमेरसिंह के युवराजकाल में जनानी ख्योदी पर काम करते थे । संवत् १९७५ में इनका

#### श्रोसबाल जाति का इतिहास

देहान्त हुआ । इनके पुत्र तखतराजजी ने संवत् १९३३ में इष्टर मीनिएट की परीक्षा दी। इनको भएने प्रंत्रों की सेवाओं के उपलक्ष्य में रियासत से सनस्वाह मिलती है।

#### सिंघनी बनराजनी

सिंघवी वनराजजी सिंघवी भींवराजजी के चौये पुत्र थे। ये भी बड़े साहसी और बहादुर ये। जब महाराज भीमसिंहजी महाराज विवयसिहजी के परलोकवासी होने के समाचार मुनकर कैरुटमेर से छौटे उस समय मानसिंहजी की पार्टी वाले छोट्रा शाहमलजी आदि सरडारों ने आसपास के प्रामों में विद्रोह मचाना शुरू किया। इनको दवाने के लिए महाराज भीमसिंहजी में सिंघवी बनराजजी को फौन लेकर भेजा। उस समय ये मेढ़ते के हाकिम थे। जालोर के पास माण्डोली नामक गाँव के समीप, मानसिंहजी के पत्रपाती सिंघवी शम्मूमलजी ओर सिंघवी वनराजजी की फौज का मुकाबला हुआ। घोर युद्ध के पत्राव्य बनराजजी की फौज को विजयी हुई। मगर सिंघवी शम्मूमलजी ने तस्काल फिर फौज को इकटा कर, फिर लौज देकर आपको जालौर पर घेरा डालने के लिए मेजा। पीछे से मण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्दराजजी भी इस घेरे में समिमलित हुए। संवत् १८६० की सावण सुदी ६ को मयहर लड़ाई हुई, इसमें वालौर तो फतह हो गया मगर बनराजजी गोली लगने से मारे गये। जालौर के दरवाज के पास उनका दाहसंस्कार हुआ जहाँ उनकी छतरी वनी हुई है। इनकी मृत्यु के समाचार से महाराजा को बहा दुन्द हुआ, वे उनकी मातमपुर्सी के लिए उनकी हुनेली गये और उनके पुत्र कुशालराजजी को जालौर की हुकूमत और सुरम्बत गाँव पट्टे दिया। सिंघवी बनराजजी के पुत्र मेयराजजी, कुशलराजजी को जालौर की हुकूमत और सुरम्बत गाँव पट्टे दिया। सिंघवी बनराजजी के पुत्र मेयराजजी, कुशलराजजी एवं सुखराजजी हुए। इनमें से मेयराजजी सिंघवी अकैराजजी के नाम पर इनक गये।

सिंघवी कुशलराजनी को दरवार की श्रीर से कड़े, मोती की कंडी और पालकी तथा सिरोपाव का सम्मान मिला। संवत् १८९० में सिंघवी कुशलराजनी और रायपुर ठाकुर ने फौल टेकर बाही और वृद्ध के बागी आदिमियों को परास्त किया, इसके नवाजिश में आपको कोसाणां गांव जागीर में दिया। संवत् १९१३ में इन्होंने गूलर ठिकाने पर दरबार का अधिकार कराया। संवत् १९१३ में गदर के टाइम पर आपने मिटिश सेना को बहुत सहायता दी। इसके लिए सी० एम॰ बाल्टर और एडमण्ड हार्ड कार्ट आदि अंग्रेज अफसरों ने उन्हें कई अच्छे २ सार्टिफिकेट दिये। संवत् १९२० में इनका स्वर्गवास हुना। इनकी मातमपुर्सी के लिए दरबार इनकी हवेली प्रधारे।

सिंघवी सुलरानजी बनराजजी के झेंडे पुत्र थे । ये सोजत, जोधपुर इत्यादि स्थानों के हाकि

इताये गये। सं० १८९८ में इन्हें दीवानगी का पद इनायत हुआ। इन्हें पालकी और सिरोपाव का सम्मान मिला था। संवत् १९०३ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके समर्थराजनी, सांवतराजनी, मगनरानजी और छगनराजनी चार पुत्र हुए।

सिंघवी कुशलराजजी के पुत्र सिंघवी रतनराजजी परवतसर और मारोठ के हाकिम रहे इनका स्वर्गवास संवत् १९२० की काती वदी ४ को हुआ। इनके पुत्र सिंघवी जसराजजी मेडते के हाकिम थे इनके पैरों में सोना था। इनके यहाँ भभूतराजजी दत्तक आये हैं। सोजत परगने का शेखावास गाँव इनकी जागीर में है।

सिंघवी सुखराजजी के पुत्र सिंघवी समरथराजजी संवत् १८९४ से १९२५ तक हाकिम रहे, बीच में ये जोधपुर के वकील की हैसियत से एजण्ट के पास भी रहे थे। संवत् १९२९ में ये फीजवल्शी हुए। इन्होंने संवत् १९१० में जयपुर में अपने पिता की छतरी की प्रतिष्ठा की। इनके स्रजराजजी और सुलहराजजी नामक दो पुत्र हुए। सोजत जिले का पूँघला गाव इनकी जागीर में था वह अव भी इनके पंश्वां के पास है। महाराज तखतसिंहजी ने आपको पैरों में सोना, ताज़ीम और हाथी वल्शा था। इनके पुत्र स्रजराजजी का देहान्त इनकी मौजूदगी में हो गया।

सिंघवी करणराजजी सिंघवी स्रजराजजी के पुत्र थे। संवत् १९३१ में इन्हें बख्झीिंगरी इनायत हुई और संवत् १९३६ में इनका स्वर्गवास हो गया। इनको भी महाराज जसवन्तसिंहजी ने सोना, ताजीम और सिरोपाव बख्झा था। इनके गुजरने पर इनके दसक पुत्र किशनराजजी को भी वही इन्त मिली। किशनराजजी को संवत् १९३५ में बख्झीिंगरी मिली। घाद में संवत् १९४९ से आप परवतसर और नागौर के हाकिम रहे। नागौर से इनके पुत्र इंसराजजी और परवतसर में इनके भतीजे दौल्तराजजी हुकुमत का काम करते थे और आप दोनों स्थानों पर निगरानी रखते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ में हुआ। आपके पुत्र सिंघवी इंसराजजी हुए नो सिंघवी अमृतराजजी के नाम पर दसक गये।

सिंघवी मुखराजजी के दूसरे पुत्र मगनराजजी के नाम पर समरथराजजी के छोटे छड़ में मुलह-राजजी दत्तक छिये गये । इनका स्वर्गवास संवत् १९६५ की काती सुदी ४ को हुआ। इनके पुत्र रूप-राजजी कोछिया और सांचोर के हाकिम थे। इन्हें भी पाछकी और सिरोपाव हुआ। संवत् १९८७ में इनका स्वर्गवास हुआ, इनके पुत्र दूछहराजजी अभी विद्यमान हैं।

सिंघवी सुखराजी के तीसरे पुत्र सांवतराजजी का स्वर्गवास संवत् १९२६ में हुआ। इनके सिंघवी बढराजजी और अमृतराजजी दो पुत्र हुए।

#### ओसराल गाति का इतिहास

सिंघनी बळ्यानकी —सिंवनी बळ्याजजी का जन्म संबत् १९०५ में हुआ! आप मुखुडियाँ है इस पतनकाळ में भी जोधपुर के अन्तर्गत एक तेजपूर्ण नक्षत्र की तरह चमके, आप बहे बहादुर, साहर्ष्य और दिलेश तिवयत के मुखुडिये थे। आप जोधपुर में, फौजबब्दी और स्टेट कॉसिट के मेम्बर रहे। आरख्य परिचय इस प्रमय के राजनैतिक महत्त्व नामक अध्याय में पृष्ठ ९६ पर दिया गया है। आपका स्वर्गताए संवत् १९७२ की माघ बड़ी १६ को हुआ।

सिंघवी हंसराजरी—सिंघवी बछराजजी के पुत्र सिंघवी हंसराजजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ। छुरू में आप मारोठ और सोजत में हाकिम रहे। फिर जोषपुर के सिटी मजिस्ट्रेर बनाए गरे। उसके पश्चात् आप संवत् १९८२ में साम्भर के और संवत् १९८६ में जोषपुर के हाकिम बनाए गरे। इस समय आप इसी पढ़ पर काम कर रहे हैं। आपको भी स्टेट से हाथी और सिरोपाव बबबा हुना है। आप जोषपुर के सुस्तुदियों में अच्छे प्रभावशासी न्यक्ति हैं आपके पुत्र मैंट्रिक में हैं।

सिंचवी सुकराजजी के होटे एक छमनराजजी थे। इनके पुत्र गणेशराजजी १९६२ में गुजी। गणेशराजकी के पुत्र दौरुतराजजी हुए।

#### सिंघवी गुलराजर्जा

ये सिंघवी भींवराजजी के पांचवें पुत्र थे। महाराजा भीमसिंहजी के समय में के हुक्मत का काम करते रहे। महाराजा मानसिंहजी ने गई। नशीन होने पर इन्हें फौजवन्दी का मिरोपाव कंशवा। इसी साल चैत निरने में वब होलकर ने मानवाड़ पर चलाई की, तब ये और भण्डारी घीरज्ञालजी कीं विकर भेजे गये। इन्होंने तथा शाह कल्याणमल्जी लोडा ने होलकर को समझा बुझाकर वापिस कर दिना। संवत् १८७२ में इन्हराजजी के मारे जाने पर इन्हें बल्जीगिरी इनायन हुई। जब कई सरदार और सुख्डियों ने मिलकर महाराज मानसिंहजी के नावालिय अवराज स्त्रसिंह को गई। दिलाई उस समय गुल्याजजी वहे प्रभावशाली व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंहजी के हित की हिए से ये गई। दिलाई अस में न थे। इसका परिणाम यह हुजा कि कई वज़नदार सरदार इनके विरुद्ध हो गये और संवत् १८०३ की चैशाल सुदी १ को इन्हें किल में चूक (कल्ल) करवा दिया गया। इनके पुत्र फीजराजजी उस समय बालक थे।

गुलराजनी के पुत्र फौनराजनी को संबद् १८८१ में सास रहा मेज कर दरबार ने जोबपुर बुलाया। यहाँ जाने पर दरनार ने इन्हें जालसे की दीवानगी का काम सौंगा। उसके पहचात सम्बद् १८८१ से लेकर १९१२ तक ये फ़ौजबदशी का काम करते रहें। जब १९१२ में इनका स्वर्गवास होनाना तन

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ श्री सिंघी सुखराजनी (भीवराजीत) जोधपुर



ख॰ श्री सिवी वच्छराजजी फोजवख्शी राज मारवाड् जोधपुर



श्री सिंघी हसराजनी (भीवराजीत) हाकिम, जोधपुर



कर्जािगरी इन्हीं के नाम पर रही और इनके कामदार सेहता काल्रामजी काम देखते रहे। फिर सम्बद् १९१९ में इनके पुत्र देवराजजी फौजवरुशी बनाए गये। इसके पहले आप शित्र के हाकिम थे। आपको भी पैरों में सोना, हाथी और सिरोपात का सम्मान मिला था। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९६७ में हुआ। आपके नाम पर सिंघवी मोहनराजजी दत्तक आये। परवतसर-परगने का रघुनाथपुरा गाँव आपके पर्टे मेंथा। मोहनराजजी का स्वर्गवास सम्बद् १९७५ में हुआ। इनके पुत्र तल्लतराजजी अभी विद्यमान है। अपने प्वंतों की सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको रियासत से १००० मासिक मिलता है।

#### सिंघवी रायमलोत परिवार, जोधपुर

हम जपर बतला चुके हैं कि सिंघी शोभाचन्द्रजी के सुखमलजी, रायमलजी, रिटमलजी और प्रतापमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें दूसरे पुत्र रायमलजी से रायमलोत नामक खांप निकसी। यहाँ इसी रायमलोत शाला का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

सिंधी रायमलजी—श्राप बढ़े प्रतापश्चाली पुरुष हुए। सम्बत् १६६४ में आपको राज्य की महान् सेवाओं के उपलक्ष्य में २०,०००) की रेख के १६ गांव नागीर में मिले। सम्बत् १६८१ में आपने जालोर में विहारी मुसलमानों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर जालोर को जोधपुर राज्य के आधीन किया। सिंधी रायमलजी महाराजा गजसिंहनी के समय में जोधपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद पर थे। आपके युद्ध सिंधवी जीतमळजी हुए।

सिंवनी जांतमलजी—आप बढ़े वीर प्रकृति के पुरुष थे। सम्वत् १६८१ में आप जोधपुर राज्य के प्रधान सेनापित बनाये गये और उसके दूसरे ही साल एक युद्ध में धीरता-पूर्वक लड़ते हुए काम आये। आपके एक पुत्र थे, जिनका नाम आनन्दमलजी था। आनन्दमलजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम हरक्पमलजी, और सरूपमलजी था।

सिंघवी सरूपमळजी — सम्बत् १७८१ में जब बहाराजा बखतसिंह जी नागौर के राज्यसिंहासन पर बैठे और उन्होंने राजाधिशाज की उपाधि घारण की, उस समय सिंघवी सरूपमळजी वहाँ के दीवान बनाये गये थे। आपके फतहमळजी, सांवतमळजी तथा बुधमळजी नामक तीन पुत्र हुए।

सिंघवी फतहचन्दजी—आप मी अपने पिताजी के पश्चात् सम्बत् १७९३ से १८०७ तक नागौर के दिवान रहे। आपको तत्कालीन नागौर नरेश ने खुश होकर पालकी, सिरोपान, कड़ा, मोतियों की कंटी आदि प्रदान कर आपका सम्मान किया। आपके छोटे भाई सांवतरामजी भी नागौर के दिवान रहे थे।

c

५२

सम्बत १८०६ में जब महाराजा मानसिंहजी ने मेड्ते पर अपना अधिकार कर लिया। उस समर सिंघवी फतहचन्दजी ने राडौढ़ सरदारों पर 'पेश कशी" लगाई। आप संवत् १८०७ में मेहता के पास खरते हुए ज़ल्मी हुए । जब स्वत् १८०८ में आपाढ़ सुदी र की महाराजधिराज बस्तसिंहजी कोच्छा के स्वामी हए, उस समय सिंघवी फतेचन्द्जी ने राजतिलक किया और महाराजा साहब ने प्रसुख होकर उने दीवानगिरी का दुपट्टा, सिरोपाव, पालकी आदि सम्मान प्रदान किये । इतना ही नहीं इस समय राज की और से आपको कई गांव जागीरी में मिले। जिनकी वार्षिक आय हजारों रुपयों की थी। संवद १८१८ तक आप इस पद पर रहे । सुवत् १८१३ में फतहचन्द्रज्ञी ने महाराज रामसिंहजी से जासीर, सोजर, और मेड़ता लें लिये और उन पर जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया । इसी वर्ष भाष पुतः महाराज विजयसिंहजी के द्वारा मेड़ते की छड़ाई में भेड़े गये। इस छड़ाई में विजय प्राप्त कर आपने अपनी वीरता का परिचय दिया । संवत १८१४ में आपने मेडतियों को पूर्णरीति से परास्तकर उनसे जेतारण, सोक्त और मेड्ता आदि परगने जीते और उन्हें जोधपुर राज्य में मिला लिये। संबव् १८२३ की आसीज सुदी ५ को सिंघवी फतहचन्द्रजी पुनः इस राज्य के दीवान बनाये गये, इन्होंने अपनी वीरता एवं युद्ध कौशल से मेदितियों को परास्त कर मारवाद से भगा दिया। संवत् १८२३ में फतहचन्दवी के पुत्र ज्ञानमञ्जी को जोधपुर की हुकुमत दी गई। संवत १८२३ की चैत्र सुदी ५ को दरबार ने सिम्नी फतेचन्द्रजी को जीवन पर्यंत के लिये दीवान का पद दिया तथा मोतियों का कंठा, सिरोपान, कड़ा, पालको तथा १४०००) वार्षिक की जागीरी प्रदान कर इनकी सेवाओं का सत्कार किया। फतहचन्द्रको संवत् १८३७ की आसोज सुदी १० को स्वर्गवासी हुए।

सिंघवी ज्ञानमलजी—फतेहचन्द्जी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भी संवत् १८४७ तक आपके पुत्र ज्ञानमलजी इस राज्य के दीवान का काम करते रहें। ज्ञानमलजी तक इस घराने को हजारों रुपये प्रतिवर्ष आय की जागीर थी, जिसकी सनदें आज तक विद्यमान हैं। ज्ञानमलजी के पुत्र बस्तावरमलजी को चैत्र सुदी ११ संवत् १८६६ में खानसमाई का पद मिला, जिसके साय-साथ एक सिरोपाव भी दिया गया। आपके पुत्र कानमलजी हुए। मेड्सा पराने का गोल नामक गाँव आपको जागीर में दिया गया। आपके जेतारण और नाँवाँ की हुकूमत भी की।

सिंघवी ऋद्धमलजी—सिंघवी कानमलजी के सरदारमलजी तथा जिवरामदासजी नामक दो पुत्र थे। सरदारमलजी के पुत्र पृथ्वीराजजी तथा ऋद्धमलजी थे। इनमें भी ऋद्धमलजी मेडिकल डिपार्टमेंट में हुन्हें थे। आपको अपने उत्तम कार्यों के लिये कई प्रमाण-पत्र मिले हैं। आपका ईस्वी सत् १९२४



# त्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व० श्री सूरजमलजी सिंबी कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट राज मारवाड्, जोधपुर



स्त्र० श्री किस्तूरमङजी सिंघी हाकिम, जोघपुर



श्री स्व॰ कि ग़ोरमलजी सिंची (रायमलोत) जोघपुर



श्री रंगरूपमलजी सिंघी असिस्टेंट क्स्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट जोधपुर

में देहान्त हुआ। सरदार हाईस्कृत्र में आपके नाम से "ऋदि-प्याऊ" वनाई है। इस समय आपके पुत्र जगरूपमळनी मेडिकल डिपार्टमेंट में एवं रंगरूपमळजी जोधपुर रेक्वे विभाग में सर्विस करते हैं।

पृथ्वीराजनी के पुत्र सजनराजजी एवं सुकनराजजी हुए । सजनराजजी का स्वर्गवास हो गया है। उनके पुत्र हनुतराजजी है। सुकनराजजी मेडिकल विभाग में तथा हनुतराजजी रेलवे विभाग में काम करते है।

#### सिंघवी सावन्तमलजी का परिवार

सिंघवी सावंतमळजी जोधपुर के तन दीवान रहे थे। इनके तीन पुत्र हुए—सगतमळजी, जीवनमळजी और वहादुरमळजी। जीवनमळजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हे जोधपुर दरवार ने सं॰ १८४४ की वैशाज वदी २ को एक हवेळी प्रदान की थी। वहादुरमळजी महाराजा मानसिंह के समय में कोतवाळ तथा जोधपुर के हाकिम थे। जीवनमळजी के जीतमळजी और शम्भूमळजी नामक २ पुत्र हुए। जीतमळजी महाराज मानसिंहजी के समय में थांवळे के हाकिम थे। उनके पुत्र स्रजमळजी का जन्म संवर् १८७९ की सगसर सुदी २ को हुआ।

सिंघवी सूरजमलजी—आप कई स्थानों पर हाकिम रहे । इसके अतिरिक्त आप कस्टम डिपार्टमेंट के आर्गेनाइनर हुए। इसके पूर्व आप एक्साइन सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहे थे। आपकी मृत्यु पर संवत १९५२ में मारवाइ गनट ने बड़ा शोक प्रकट किया था। कई अंग्रेन अफसरों से आपको अच्छे २ सटोंफिकेट मिले थे। सिंघवी सूरजमलजी के सोमागमलजी, सुमेरमलजी, रशुनाथमलजी, कस्त्रमलजी, दूलहमलजीतथा मूलचंदनी नामक ६ पुत्र हुए। सोमागमलजी सीवाणा और दौलतपुरे के हाकिम थे।

सिंघवी कस्तूरमताजी—सिंघवी कस्त्रमलजी का जन्म संवत १९१४ की आसील वदी १४ को हुआ। संवत् १९३९ से ६ सालों तक आप सायर दारोगा जोघपुर रहे। इसके वाद आप सन् १८८९ से ६ साल तक विभिन्न स्थानों में हाकिम रहे। आपके समय में स्टेट की आमदनी में विशेष उन्नति हुई। ता॰ ८ मार्च सन् १९२३ को आपका अंतकाल हुआ। आपके अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा सर-दार्शिहजी बहादुर जोघपुर, सर सुखदेवप्रसादजी मारवाड़, रेजिडेन्ट क्नैलविडहम इत्यादि कई सज्जनों ने सार्टीिफकेट दिये हैं। आप बढ़े प्रवन्ध-कुशल सज्जन ये। आपके पुत्र किशोरमलंजी एवं कानमलजी हुए। सिंघवी किशोरमलजी ने अपने वैक्किंग व्यापार को अच्छी तरकी दी। आपका अंतकाल ता॰ २० जून सन् १९२० को ३४ साल की अस्पवय में हो गया। इस समय आपके पुत्र सिंघवी माणिकमलजी हैं। आप

होनहार नवयुवक हैं। इस समय आप एफ॰ ए० में अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने वैक्तिंग न्यापार क्र संचालन करते हैं। सिंववी कानमलबी भीवें किंग का कारीबार करते हैं।

सिंघनी कस्त्रमाठजी के बड़े आता सिंघनी सोभागमाठजी के पुत्र सिंघनी रंगरूपमाठजी पृत्रं सिंघनी जसनंतमाठजी हैं। सिंघनी रंगरूपमाठजी इस समय असिस्टेन्ट कस्टम सुपरिन्डेन्ट हैं। आपकी सिंघनी ४२ साठ की है। कई अच्छे २ आफ़िसरों से आपको साटींजिकेट मिले हैं। इनके पुत्र सिंघनी दशरथमाठजी छात्रनाठ में पूर्ण्यूट नी० की शिक्षा पा रहे हैं।

सिंघवी स्रकारकती जब करूम सुपरिन्टेंडेंन्ट थे तब उनके पुत्र सुमेरमकत्री असिरटेंट सुपरिन्टेंडेंन्ट थे। जब स्रकारकती गुजर गये तब सुमेरमकत्री कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट हुए।

सिंधवी बहादुरमळजी ( सार्वतमळजी के पुत्र ) के पश्चात बनेमळजी, इन्द्रबंदजी तथा सुमेर-मळजी हुए । वर्तमान में सिंधवी सुमेरमळजी के पुत्र केवळमळजी ऑडिट ऑफिस में तथा पारसमळजी नागौर में सुविंस करते हैं।

## श्री जी० रघुनाथमल वैंकर्स हैदराबाद ( दक्तिण )

इस खानदान का मूल निवास स्थान सोजत (जोधपुर-स्टेट) है। आप ओसबाल इनेताम्बर समाज के सिंचवी गौत्रीय सज्जन हैं। जोधपुर के सुप्रसिद्ध सिंघवी गायमल्जी के वंश में होने से आपका खानदान ''रायमल्जी सिंघवी" के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान में सिंघवी बच्छराजनी बहुत प्रतापी हुए। इनके लड़के कनीरामजी और पोते सदासमजी हुए। आप दोनों सजनों के पास मारवाद में हुक्मतें रही। श्रीयुत सदारामजी ने वो विवाह किये। प्रथम विवाह आलमचंदजी कंटालियानालें के यहाँ तथा हितीय सरूपचन्दजी कोडारी विराहियों वालों के यहाँ हुआ। आपके प्रथम विवाह से श्री कार्डर रामजी तथा हितीय से रूपचन्दजी, प्रमचन्दजी, खवाहरमल्जी तथा जवानमल्जी नामक पुत्र हुए। इनमें से श्रीयुत प्रमचंदजी के पुत्र श्रीयुत ग्राथमल्जी हुए। आपका जन्म सम्बत् १९३० में हुजा ग्रा

श्रीयुत प्तमचन्दजी स्रोजत से हैद्रावाद गये और वहाँ जाकर आपने सबसे पहले नौकरी की । आपने थोड़े ही समय के पश्चात 'प्तमचन्द गोशामल' के नाम से दुकान खोली तथा इसके कुछ ही समय बाद गोशामलजी को ढाई वर्ष की निपट नावालिंग अवस्था में छोड़कर आप स्वर्गवासी हुए। श्रीयुत गोशि सलजी की नावालिंगी में आपकी मातेश्वरीजी ने बहुत होशियारी के साथ दुकान के काम को सम्हाला और स्थवसाथ को पूर्ववत तरको पर रहला। सगर दुदेंब से आपका भी संबद् 1९५३ में स्वर्गवास हो गया।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ संऽ गणेशमलजी सिंघमी (रायमलोत्त), हेंड्सचाड.



श्री रघुनाथमलजी ।संघवी (रायमलोत), हैंटराबार.



धी मोतीबाबकी कोठारी (जेरावरमब मोतीबाक) स्विकन्दरावाद. ( व्यापका परिचय कोठारी गोत्र में देखिये)

अपनी मातेहवरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् श्रीयुत गणेशमलजी ने दुकान के काम को ा सँमाला । आप बबे उदार हृदय, दबालु तथा लोकप्रिय पुरुष थे । आपने अपने हाथों से "जीवरक्षा-ाजान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनरेरी सेकेटरी का काम वडी योग्यता से किया ! तहनन्तर आपने "Society for prevention of cruelty to the animals" नामक संस्था स्थापित कर उसे ं गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया तथा आप उसके ऑनरेरी सेकेटरी का काम सुचार रूप से संपादित करते रहे। स्थयं निजाम सरकार ने इस संस्था को बहुत बढ़ी सहायताएँ प्रदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था आज भी चल रही है। आपने अछूतों के लिये भी 'आदि हिन्दू सोत्तल सर्विस लीग' मे भाग लेकर बहुत - काम किया। जब आप सोजत गये उस समय भंगियों को पानी की सख्त तकलीफ में देखकर आपने उन ू स्रोगों के लिए सोजत के बाहर एक कुमा सुद्वाया और उसे उन छोगों के सुपुर्द कर दिया यह कुँमा आज तक : विद्यमान है। इसके साथ ही साथ आपने सोजत में एक प्याऊ भी स्थापित की जो आज तक चल रही है। । भागको गुप्त दान से भी विशेष प्रेम था । आपसे कई विधवाएँ, अनाथ और गरीब विद्यार्थी गुप्त रूप से सहायता पाते थे । इस के अतिरिक्त आपका हृदय अपने भाइयों एवं परिवार के छोगो की तरफ वहुत उदार था। आप हैदराबाद के जिस सहल्ले में रहते थे उसके "भीर मोहला" भी थे। मतल्य यह कि आपका **डरव स**भी दृष्टियों से अस्यन्त उच्च और उदार था। यही कारण था कि हैद्रांबाद और सीजत की जनता— क्या हिन्दू और क्या मुसलमान—सभी आपको हृद्य से चाहती थी। जिस समय संवत् १९८८ की फाल्युन सुदी थ को आपका स्वर्गवास हुआ, उस समय हैदराबाद की करीव २००० जनता आपके शव के दर्शन के लिये उपस्थित हुई थी । उसी समय आपके शव का फिल्म भी लिया गया था। हैदरावाद की जनता ने आपकी शोक-रमृति में पुलिस कमिश्नर के सभापतित्व में एक विशाल सभा भी की थी।

आपके श्रीयुत रघुनाथमछजी नामक एक पुत्र हैं । आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ था। आपने अपने पूज्य पिताली साहव के संरक्षण में उनके सभी गुणों को प्राप्त किया। आप वदे योग्य मनस्वी तथा होनहार सज्जन हैं । आपका हृदय जैसा उदार है वैसी ही आपकी व्यापारिक दूरदिशंता भी बदी चढ़ी है । आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिश पद्धित से एक वैद्ध स्थापित किया है। भारतवर्ष में शायद यह पहला या तूसरा ही बैद्ध है कि जिसके सोल प्रोप्ताइटर एक मारवाड़ी सज्जन हैं। इस बैद्ध के अन्दर इंगलिश-पद्धित के सब तरह के अकाउण्टस्, जैसे दूसरे बढ़े बैद्धों में होते हैं, खुले हुए हैं। हैदराबाद स्टेट में इस बैंक की बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा है। तमाम बढ़े २ आदिमियों, ज्यारिदारों तथा रॉयल फैमिली के अकाउण्ट भी खहाँ पर रहते हैं। प्रति वर्ष दीपमालिका के अवसर पर स्वयं निजाम महोदय इस पर प्रारा कर इस बैंक को सम्मानित करते हैं।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

ज्यापारिक तूरदिशिता की ही तरह आपकी धार्मिक और परोपकारक वृत्ति भी बहुत बढ़ी हुई है। आपने हैदराबाद तथा सोजत की दादाधादियों में बहुतसी बातों की खुविधाएँ करवाई। आपकी ओर से बहुतसे विद्याधियों को ग्रुप्त रूप से छात्रवृत्ति दीजाती है। आप शिवपुरी बोर्डिङ हाउस को भी गुप्त रूप से बहुत सहायता प्रदान करते रहते हैं। हैदराबाद के मारवाड़ी सार्वजनिक जीवन में आप बहुत बड़ी दिल्क्सी रखते हैं। आपकी पुरानी फर्म पर "मेसर्स प्नमचन्द गणेशमल" के नाम से गल्ले का ज्यापार होता है। आपकी हैदराबाद में बहुत बड़ी २ इमारतें है जिनसे काफी आमदनी होती है। आपका हैदराबाद का पत्र मेसर्स जी॰ रहुनाधमल बेड्कर्स रेसिडेन्सी वाजार हैदराबाद है।

#### सिंघवी कस्तूरमलजी का परिवार, मेड़ता

यह परिवार भी रायमलोत सिघिवियों की एक शाखा से निकला हुआ है। यदापि इस परिवार वालों का सिलिसिलेवार इतिहास उपलब्ध नहीं होता है फिर भी पुराने कागज-पत्रों से यह बात माल्य होती है कि पहले इस परिवार के लोग राज्य और समाज में बड़े प्रतिष्ठित माने जाते थे। कुछ कागजतों से ऐसा भी माल्यम होता है कि किसी समय में इस परिवार वालों के लिये मारवाड़-राज्य से अधकरी मार सूल की माफ़ी के आर्टर मिल्ं थे। इस परिवार में वहादरमलजी, नाहरमलजी, कल्याणमलजी और करत्रमलजी हुए। श्री कल्द्रमलजी छबड़े (टॉक) में लोड़ों के यहाँ हेड मुनीमी का काम करते रहे। आप मेड़ता और छबड़ा में बड़ी प्रतिष्ठा की निशाह से देखे जाते थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके वहाँ काल्य से सिघवी गोवर्डनमलजी के पुत्र सिघवी मिश्रीमलजी दसक लिये गये। वर्तमान में आपड़ो इस परिवार में बड़े व्यक्ति हैं। आप मिलनसार, सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आपके श्री आनन्दमलजी और वर्त्या लालजी नामक दो पुत्र हुए थे, मगर खेद हैं कि आप दोनों का कम उस में ही स्वर्गवास होगवा।

#### शिवराजनी सिघवी कोलार गोल्डकील्ड

इस परिवार के मालिकों का मूलिनिवास स्थान अनन्तपुर काल (भारवाद ) है। आप ओस-वाल समाज के सिंघवी गौत्रीय जैन दवेतान्यर समाज के मन्दिर आन्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार में श्री बुधमलजी हुए जिनके चार पुत्र हुए। इनमें से सबसे छोटे पुत्र अनोपचन्दजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम श्री गम्भीरमलजी तथा श्री सुखराजजी था। श्री सुखराजजी सिंघवी के श्री सिवराजजी नामक पुत्र हुए। श्री शिवराजजी का जन्म संवत् १९४० का है। सबसे पहिले आप काल् से संवत् १९५९ में बंगलीर आये और वहाँ आकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। इसके दो वर्ष याद कोलार गोल्ड फोव्ड में आपने अपनी बैंकिंग व लेन देन की एक फर्म स्थापित की जो इस समय तक वड़ी सफलता के साथ वल रही है। आपने अपने भतीजे समरथमलजी सिंघवी के पुत्र अमोलकचन्दजी को अपने नाम पर दत्तक लिया है। श्री अमोलकचन्दजी का जन्म संवत् १९७० का है। आप भी इस समय फर्म के स्ववसाय में सहयोग देते हैं। श्री शिवराजजी बढ़े सज्जन पुरुष हैं। आपने अपने ज्यापार को अपने ही हाथों से बहुत्या। आप धार्मिक और परोपकारी कार्मों में बहुत सहायता देते रहते हैं।

## सेठ सुखराजजी जेठमलजी सिंघबी ( रायमलोत ), दारवा ( वरार )

सिंघवी खुशालचन्दनी के पुत्र ताराचन्दनी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते थे। आपको जागीर में गाँव और जमीन मिली थी। आप जोधपुर से पीपाइ चले आये। इनके पुत्र अमी-चन्दनी तथा प्रेमचन्दनी और अमीचन्दनी के पुत्र कस्त्रचन्दनी, पीरचन्दनी, मत्हकचन्दनी एवं बस्तावरमलजी हुए थे।

सिंघवी परिचन्दनी के पुत्र सुखरानजी और शहारमळनी हुए और वस्तावरमळनी के ठाळचंदनी, हीराळाळनी और चंपाळाळनी हुए। इन बंधुओं में सिंघवी छहारमळनी संवत् १८९०—९५,में पीपाद से व्यापार के निमित्त दारना (वरार) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया। सिंघवी छहारमळनी के नाम पर चम्पाळाळनी, एवं सुखरानजी के नाम पर जैठमळनी (हीराळाळनी के पुत्र) पीपाद से दारना दत्तक आये।

सिंघवी हीरालालजी, सिंघवी हिन्दूमलजी के नाम पर सारयल ( झालावाद स्टेट ) में दशक गये थे। हिन्दूमलजी और हीरालालजी सारयल ठिकाने के कामदार रहे। होरालालजी का दारीरान्त १९४० में हुआ। इनके पुत्र जैठमलजी दारवा में दश्तक गये। इस समय जैठमलजी के यहाँ कृषि तथा स्पापार कार्य्य होता हैं। आपके पुत्र दुलीचन्दजी तथा सुगनचन्दजी हैं।

इसी तरह इस परिवार में पेमचन्द्रजी के पुत्र गुरावचन्द्रजी इन्द्रराजजी तथा अभयराजजी हुए. गुराबचन्द्रजी के पुत्र केसरीमरुजी थे तथा केसरीचन्द्रजी के फ्रूलचन्द्रजी तथा मुकुन्द्चन्द्रजी नामक पुत्र हुए। इनमें मुकुन्द्चन्द्रजी विद्यमान हैं।

### सिंघवी जोरावरमलोत

सिंघवी सोनपालजी का परिचय कपर दिया जा चुका है। इनके ६ पुत्र हुए किसी क्रे सिंघाजी थे। सिंघाजी के चापसीजी, पारसजी गोपीनाथजी आदि ५ पुत्र हुए । इनमें पारको के राणोजी हंसराजजी हरकन्दजी हुरजानजी तथा सुन्दरदासजी नामक पुत्र हुए । इन आताओं में सुन्दरका जी के ७ पुत्र हुए जिनमें छठे मूलकन्दजी थे। मूलकन्दजी के परिवार बाले मूककंदोत सिंघवी क्रक्को सिंघवी मूलकंदजी के जनपेपकंदजी खुशालकंदजी वर्दमानजी तथा जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए । इसे जेठमलजी के पुत्र हिन्दुमलजी जोरावरमलजी धनरूपमलजी तथा मानमलबी हुए । जोरावरमण्यो ध परिवार जोरावरमण्यो सिंघवी कहलाया। मूलकंदोत, जेठमलोत और जोरावरमण्योत सिंघवी कहलाया। मूलकंदोत, जेठमलोत और जोरावरमण्योत सिंघवी कहलाया।

सिंघवी मृत्वचन्द्रजी—ये सिंघवी सुन्द्रद्रासजी के पुत्र थे। आप संदत् १७७२ में शुकाल के तोपलाने के अफ्सर होकर छद्दाई में गये और चट्टी कातिक सुदी ११ को काम आये। आपकी करती करी तक शहमदावाद में मौजूद है।

सिंघवी जेठमलजी—सिंघवी मृह्यवन्तृजी के अनीपयन्तृजी, दुवाखयन्तृजी, विरद्भावती के जेठमलजी—सिंघवी मृह्यवन्तृजी के अनीपयन्तृजी, दुवाखयन्तृजी, विरद्भावती के जेठमलजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें अनीपयन्तृजी दौलतपुर के हाकिम थे। महाराजा अमयसिंहक के ये छुपा पात्र थे। संवत् १८११ में इन्होंने मेद्रते की लदाई में मत्द की, फिर इन्होंने नहेद्दा तथा कम्बेस का मोरचा तोदा, इस प्रकार अनेकों लद्दाह्यों में आप समिमलित हुए। संवत् १८११ की कैत वदी द के महाराजा विजयसिंहली ने एक एका दिया उसमें लिखा था कि "तथा गढ़ उत्पर तुर्राक्षणे मिछ गयों सूँ चैतवद १ ने वारला हाको कियो सूँ निपद मजबूनी राखने मार हटाय दिया, सूँ चाढरी री तारीफ़ कठा मह फरमावां" इत्यादि इस तरह के कई एनके मिले। इन्होंने दक्षिणियों से जालोर का किला वापिस किया। विलादा तथा भावी के जाय हाकिम बनाये गये।

चांपायत सवलसिंहजी महाराजा विजयसिंहजी से बाग़ी हो गये थे। उन्हें दबाने के कि संवत् १८१७ में २७ सरदारों और ४०० घोदों के साथ सिंघजी जेठमळजो विकादे पर बढ़ आये। सावन सुवी ५ को जेठमळजी घातु पर टूट पढ़े। विरोधियों की तादाद ज्यादा थी फिर भी सवकसिंहजो और बनके २२ सरदार मारे गये, और जेठमळजी का सिर भी काट डाला गया। कहा जाता है कि फिर भी इनकी घड़ लड़ता रहा। इस प्रकार थे चीर झुंसार हुए। इनके भुंसार होने के स्थान याने विकादे के सावाब दर

सरदार लोग महाराजा विजयसिंहजी से नाराज श्सिलिये होगये थे कि दरवार ने शराव की सट्टी तथा संग वैचना वंद करवा दिया था।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सिंघी जेटमलजी दीवान राज मारवाइ, बोधपुर ।





स्व॰ सिर्घा फतमलञा द।वान राज मारवाड्, जोधपुर ।



इनको छतरी बनी हुई है, जहाँ सुन्झारजी की पूजन होती है और प्रत्येक ध्रावण सुदी ५ को वहाँ उत्सव होता है। जेउमलजी के हिन्दूमलजी, जोरावरमलजी, घनरूपमलजो और मानमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सिंघवी हिन्दूमलजी, सिंघवी अनोपचन्दजी के नाम पर दक्तक आये। इन्होंने बल्झीगिरी की।

सिंघनी जोरानरमलजी—इनके पिता की मृत्यु पर दरवार मे एक दिलासा का पन्न दिया कि """ "तु किणी चातस्ँ उदास हुयजे मती"" "जेठमल दरवार रे अरथ आयो चाकरी रो संदो सीरछे।"

संवत् १८१९ में सिंघवी जोरावरमळजी ने पाळी नगरी आवाद की। इसी से उस समय "पारी जोरा की" इस नाम से सम्बोधित की जाती थी। संवत् १८२९ में जीतमळजी के हाथ से बचे हुए प बागी सरदारों को द्वाने के लिए ये सोजत के हाकिम बनाकर भेजे गये। वहाँ इन्होंने पाँचों को पक्द लिया। १८२१ में इनको १३०५) की रेख के दो गाँव इनायत हुए। सम्वत् १८२४ में इन्होंने परायत जगतसिंह को सर किया। १८२८ में देस्ती के सोलंकी वीरमदे आदि जागीरदारों को द्वाकर इन्होंने अपने चचेरे भाई ख्वचन्दजी, मानमळजी, शिवचंदजी, बनेचन्दजी और हिन्दूमळजी की मदद से गोंडवाद का परगना जमाया। १८२९ में घाणेराव चाणोद के मेदितयों को आधीन किया। इसी साळ इन्हों गाँव मोकमपुर इनायत हुआ। दरवार की ओर से इन्हों १८४७ में वैठने का कुरुव और १८४८ में कड़ा पारको, और सिरोपाव इनायत हुआ। इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को आप स्वर्गवासी हुए। आपकी सन्तानें जोरावरमळोत कहळाती हैं।

सिंघवी सूत्र चन्द्जी—सिंघवी जोरावरमळ्जी के बढ़ै भाई विरद्भानजी के शिवचन्द्जी, बनेचंदजी तथा खुवचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए । सिंघवी खूवचन्द्जी ने वीकानेर के २०० सिपाहियों को बढ़ी वीरता और कुशळता के साथ केवळ १० घोड़ों से भगा दिया । इसका वर्णन कर्नळ टॉड साहव ने अपने इतिहास में किया है । इसके बाद इन्होंने उमरकोट के दंगे को शांत किया तथा उसपर मारवाड़ का झण्डा फहराया । उस स्थान के हाकिम इनके भामेज लोहा शाहमळती बनाये गये ।

सिंघवी खूबचन्द्रशी बढ़े मानी थे। ये मारवाढ़ दरवार के सिवाय और किसी को प्रणाम नहीं करते थे। जब माघोजी सिन्धिया ने जयपुर पर चढ़ाई की और जयपुर के महाराजा प्रतापसिंहली ने जोधपुर से मदद मांगी; उसमें खूबचन्द्रजी इसीलिए नहीं गये कि जयपुर दरवार को सिर नवाँना पढ़ेगा। इसी एंड के कारण पोकरन ठाकुर सवाईसिंहजी ने विजयसिंहजी के पढ़दायत गुलावरायजी को इनके खिलाज़ बहुकाया और संवत १८८८ की श्रावण वदी लमावहया को इनको पढ़पन्त्र से मरवा दिया। इसी तरह

43

इनके बड़े आई वनेचन्दजी और वढ़े पुत्र हरकचन्दजी भी मरवा दिए गये । बाद मेद सुक्रने पर पासनान-जी बहुत पछताई ।

सिंघवी जीतमलजी और उनके वन्यु—सिंघवी जोरावरमढजी के फ्रोमलजी, स्रावसलजी, केसरी-मलजी, जीतमलजी, शम्मूमलजी और अर्णदमलजी नामक ६ पुत्र हुए। जब खुँतर भीमसिंहभी ने अपने पिता महाराज विजयसिंह भी के जीतेजी ही जीधपुर पर अपना आधिपत्य जमाया, उस समय मारवाह है अधिकांश सरदार उमराव, कुँवर भींविसहजी की मदद पर थे। जब भींविसहजी अपने भाइयों बीर भतीजों को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पासवानजी ने कुँवर शेरसिंहजी और महाराज हमार मार्निसहभी को जालोर छेजाते के लिए सियदी जीतमळजी और उनके बन्धुओं से कहा । इसपर जीतमक जी, फतेमलजी, शिम्मूमलजी और सूरजमलजी कुँवरों को लेकर जालोर दुर्ग चले गये । इसके दो दिन नार ही मींवसिंहजी ने पासवानजी को मरवा डाला और सिंघवी जीतमलजी की हवेकी लुटवा दी। महाराज विजयसिंहजी के विजयी हो जाने पर शेरसिंहजी जालौर से वापस चले आये और मानसिंहजी वहीं रहने क्रो। फिर जब महाराजा विजयसिंहजी भी स्वर्गवासी हो गये और भीवसिंहजी ने जोधपुर पर अपना अधिकार जमा लिया, उस समय मानसिंहजी का अधिकार केवल जालोर और उसके समीपनतीं परगनों पर ही पूर्व गया था। इस समय इनके दीवान सिंघवी जीतमलजी बनाये गये थे। ऐसी स्थिति में भीमीसूर्जी वे जालोर के चारों ओर घेरा दलवा दिया जिससे मार्नासहजी बड़ी कठिनाई में पढ़ गये । मार्नीसहजी की इस विकट स्थिति में सिंघवी शम्भूमलजी इथर उधर से लट खसोट कर रसद आदि सामान जागोरगढ़ में पहुँचाते रहे । इतना ही नहीं, इघर-उघर से सेना इक्छी करने और भीवसिंहनी की नहीं को खदेरने का काम भी ये ही सिंघवी वन्यु करते थे । ऐसी विपत्ति के समय में मदद पहुँचानेवाले सिंधवी बंधुओं को मानसिंहजी ने अनेक रुक्के आदि देकर इनकी स्वामि अक्ति की बही प्रशंसा की थी, इन रक्कों में से कुछ इस नीचे उद्धत करते हैं।

#### श्री रामजी

सिंघवी जीतमल सुँ म्हारो जुहार बांचेंने यूँ मारेघंणी बात के फौजरा खरच वरच री ने काम कांजरी मोकली घारा जीवेंने अदाछे पिए। करा कर्के अठे खजांनी होवे तो घने फोडा पडन देवा नहीं जोषपुर सूँ ही यूँ लेने आयो छे ने सारो ही कामकाज यां सूँ निवियो है ने ह मेहीं सारो कामकाज घारे मरोसे छे थारी चाकरी थाने मरदेसां ने था सूँ कदे उसरावण हुसां नहीं श्री जालंघरनाथ सारी बात आञ्जी करसी । फतमल अर्णंदमल मारी मरजी माफक बंदगी करे छे । सम्बत १५४० रा जेठ वदी ३

#### इसी प्रकार दूसरा परवाना इसी आश्चय का दिया कि— श्रीरामजी

ı

सिंघवी जीतमल सूँ माहारो जुहार वांचजो तथा मां दीसा थूँ किएी बात रा अविसवास मती रासने थां सूँ में कोई वात हिंगी राखसां के मरनी सिवाय जाव करसां तो परमेरवर सूँ वे मुख हुसां जोवपुर सूँ उएाजला मांय सूँ थूँ लेने आया नहीं तो काका वावा में हुई सूँ मां सूढी होती सूँ थां सूँ कीएी वातरो अंतर असल हुसी तो ना राखसी मांसूँ थारा इंसा अवसान है थूँ आदी रोटी खावए नुं देवे तोही थासूँ और तिरें न जाए सूँ अठे तो सारी बात मौजूद है काले ही आयोड़ीसी वेमरवादिक वात हुवए में आयगई सूँ रात की इसी उदासी लाग रही है सूँ परमेशवर जाएं छे एकर सूँ अठे आयने निल जावे तो ठीक है संवत् १०५४ रा जैठ वद २ वार बुध

सिंघवी शिमूमलजी—ये अपने अन्य वन्धुओं के साथ विखे विपत्ति के समय महाराजा मानसिहर्जा की सेना में तन मन धन से रूपे थे। महाराजा मानसिंहजी इन पर बहुत विश्वास करते थे तथा उनसे इनका घरेलू पत्र व्यवहार होता था। मानसिंहजी ने एक वार इनके लिये कहा है "जोरावर सुत पाँच शंभू तामे घणो सप्त।" जब जालोर घेरे में अन्नधन की कमी हुई उस समय शम्भूमलजी खुफ़िया तीर से जालोर के किने संसद व समाचार मेजते रहे थे। संवत् १८५८ में शम्भूमलजी के माई जीतमलजी ने हिन्दूमलजी के पुत्र बब्तावरमलजी को जालोरगढ़ में रखा। साथ ही उन्होंने महाराजा भीमसिंहजी की ओर से घेरा देनेवाले सरदार मुस्सुहियों को समझाने की कोशिश की।

जब संवत् १८६० में मानसिंहजी जोधपुरकी गदी पर चेठे तव जीतमलर्जी को पालीऔर नागोर की हाकिमी और फतेहमलजी को घाणेराव देस्रो और सोजत का हाकिम बनाया। इसी तरह संवत् १८६३ में जब जोधपुर पर बढ़ी भारी फौज चढ़ आई थी उस समय भी इस बन्युओं ने द्रग्वार की अच्छी सेवा बजाई थी जिसके लिये द्रवार ने इन्हें स्वके आदि देकर सम्मानित किया था।

सिंघवी गम्भीरमली और इन्द्रमलजी—सिंघवी फतेहमलजी के पुत्र शम्भीरमलजी और जीतमलजी के पुत्र शम्भीरमलजी और जीतमलजी हुए। संवत् १८८८ में सिंघवी गम्भीरमलजी को और १८८२ में इन्द्रमलजी को जोधपुर राज्य के दीवान का सम्माननीय पद दिया गया। इस समय भी इन वन्युओं ने दरवार की काफी सेवाएं कीं। संवत् १८९२, १८९५ और १९०० में सिंघवी गम्भीरमलजी पुनः २ दीवान बनाये गये जो संवत् १९०३ तक रहे। संवत् १८९७ में इन्द्रमलजी को भी पुनः दीवान का सम्मान प्राप्त हुआ। इन बन्युओं को महाराजा मानसिंहजी ने ताजीम कुरब कायदा और जागीर देवर सम्मानित किया।

खगभग १० हजार की आय की जागीर आपके पास रही, जिनमें जाखीर परनने का साँयू नामक १ प्राप्त अब भी इस परिवार के एक सज्जन के अधिकार मे हैं। विधवी गंभीरमलजी ने गुलाब सागर पर श्रो रघुनाथजी का मन्दिर व महामन्दिर में एक रामद्वारा बनाया।

गम्भीरमलजी के पुत्र हमीरमलजी तथा पौत्र सिरेमलजी हुए। सिरेमलजी के अधिकार में भागासणी व सांयू नासक प्राम थे। इन्होंने राज्य का कोई ओहदा स्वीकार नहीं किया। इनके बहादुर- मलजी व सुकनमलजी नामक र पुत्र हुए। सिंघवी सुकनमलजी बीर प्रकृति के पुरुष थे। आप संबद् १९७० में अपनी जागिरी के गाँव सांयू के अधिकारों की रहा। के लिये राजपूत भोमियों से लड़ते हुए कम आये। इनके साथ ही इनके कामदार मेड़तिया लखिंसहजी भी अपनी स्वामिमिक का परिचय देते हुए काम आये। इस समय सुकनमलजी के पुत्र मानमलजी सवाईमलजी तथा अचलमलजी मौनूद हैं। मानमलजी अपनी जागीरी के गाँव सांयू को देखरेख व महकमे खास में सिवेस करते हैं। आपके कोटे आजा पढ़ते हैं।

सिंघवी हिन्दूसळजी के पुत्र बख्तावरमळजी हवाला सुपरेन्टेण्डेण्ट थे। इस समय उनके प्रपौत्र किशनमळजी जेतारण में रहते हैं।

दीवान सिंघवी इन्द्रमलजी के बाद क्रमशः दूलहमळजी तथा जगरूपमलजी हुए। इस समय जगरूपमलजी के पुत्र सिनदानमलजी तथा शिवसोमागमलजी महकर्मे सास में सर्विस करते हैं।

सिंघवी नींवमळजी उमरकोट के हाकिम थे। इनके समस्थमळजी तथा दूछहमळजी नामक वे पुत्र हुए, जिनमें दूछहमळजी, सिंचवी इन्द्रमळजी के नाम पर इत्तक गये। सिंचवी समस्यमळजी हाकिम रहे। सिंघवी समस्यमळजी के जसवन्तमळजी कानमळजी तथा केवलमळजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें केवलमळजी मौजूद हैं। जसवन्तमळजी संवत् १९४४ से १९७० तक हाकिम रहे। इनके पुत्र गणेशमळजी सी हाकिम थे। गणेशमळजी के पुत्र शिवनायमळजी तथा कल्याणमळजी हैं।

सिंववी कानमलत्ती के नयमलत्ती, बुधमलत्ती और वीसनमलत्ती नामक पुत्र विद्यमान हैं।
सिंधवी नयमलत्ती समझदार न्यक्ति हैं। आपके पुत्र रणजीतमलत्ती एवं सरदारमल्जी राज्य कर्मचारी हैं तथा
गजमलत्ती वी० कॉम में अध्ययन कर रहे हैं। बुधमलत्ती के पुत्र गुलावमलत्ती, मोतीमलत्ती, मदनमल्जी
तथा चौँदमलत्ती राज्य कर्मचारी हैं। श्रीयुत चौँदमलत्ती बी० ए० जोधपुर के सिंधवी परिवारों में प्रथम
भ्रेक्युएट हैं। आप प्राइवेट सेक्रेटरी आफिस में सर्विस करते हैं।

इसी तरह सिंघवी शंमूमलजी के परिवार में इस समय माधोमलजी तथा सरदारमलजी के इंड्रंब में भेक्सलजी तथा रहरूपमलजी हैं।

## श्री सुखराज रूपराज सिंघवी ( घनराजीत ) जालना

यह परिवार जोघपुर के सिंघवी भींबराजजी के छोटे भाई धनराजजी का है। सिंघवी छलमीचन्द्रजी के सार्वतसिंहजी, जीवराजजी, भींवराजजी तथा धनराजजी नामक ४ पुत्र हुए इनमें भीवराजजी के परिवार का विस्तृत परिचय उत्पर दिया जा चुका है।

सिंघनी घनराजजी—संवत् १८४४ (सन् १७८७) में जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी ने मर-हरों के हमले से अजमेर को मुक्त किया, तथा यहाँ के शासक सिंघनी धनराजजी को बनाकर भेजा, लेकिन चार साल बाद ही मरहरों ने फिर मारवाड़ पर चड़ाई की और मेड़ता तथा पाटन की लड़ाइयों में उनकी निजय हुई। उस समय मरहरा सेनायित ने फिर अजमेर पर धावा किया। नीरवर सिंघनी धनराजजी अपने मुद्दी भर नीरों के साथ किले की रक्षा करते रहे और मरहरों को केवल किले पर घेरा डाले रह कर ही संतीय करना पड़ा।

पाटन की पराजय के बाद महाराजा विजयसिंहजी ने धनराजजी को आज्ञा दी कि 'किल, शत्रुओं के सिपुर्द करके जोधपुर छौट आओ, छेकिन इस प्रकार किला छोड़ कर सियबी धनराजजी ने आना उचित नहीं समझा, अतर्व स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए इन्होंने हीरे की कणी खाली, उनके अन्तिम शब्द ये ये कि "जाकर महाराज से कहो कि उनकी आज्ञा पालन का मेरे लिए केवल यही एक मार्ग था। मेरे मृत शरीर के ऊपर से ही मरहुठे अज़मेर में प्रवेश कर सकते हैं" अस्तु।

सिंघवी जोधराजजी-सिंघवी धनराजजी के हंसराजजी, जोधराजजी तथा सायन्तराजजी नामक ३ पुत्र
हुए । इनमें सिंघवी जोधराजजी के जिस्से संवत् १८५८ की आसोज सुदी ३ को जोधपुर महाराजा
ने दीवानगी का ओहदा किया, लेकिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदार आपके खिलाफ हो गये, अत्तर्व
उन्होंने संगठित रूप से आपकी हवेली पर चढ़ाई करके भादवा वदी २ संवत् १८५९ को आपका सिर काट
ढाला, इससे महाराजा मीवसिंहजी को बढ़ा दुःख हुआ और इसका बदला लेने के लिये इनके चचेरे आता
सिंगवी इन्द्रराजजी को भेजा। इन्द्रराजजी ने उद्धरों को दण्ड दिया, तथा उनसे हजारों रूपये वस्ल किये।

सिंघनी ननलराजजी—सिंघनी जोधराजजी के ननलराजजी विजेराजजी तथा शिवराजजी नामफ २ पुत्र हुए। इनमें सिंघनी ननलराजजी ने भी जोधपुर में दीवानगी के ओहदे पर कार्य किया, आपका बहुत छोटी अवस्था में स्वर्गवास हो गया था। सिंघनी विजेराजजी पर किसी कारणवश जोधपुर दरवार की नाराजी हो गई अतः इस सामदान के लोग चण्डावरू, वगदी, खेरवा, पाली आदि स्थानों में जायसे।

सिंघवी विजेराजनी के पुत्र जेतरानजी तथा अमृतराजधी थे इनमें जेतराजनी के खानदान के छोग इस समय परमणी में रहते हैं। सिंघवी अमृतराजनी के पुत्र जसराजनी जालना गये तथा संवर् १९७४ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र सुखराजजी विद्यमान हैं सिंघवी सुखराजजी का तम संवत् १९२९ में हुआ, आपके पुत्र रूपराजजी हैं। इनके यहाँ रुई, गुछा व आदत का कार्य्य होता दै।

सिंघवी जेतराजनी के चिमनीरामजी तथा जसराजजी नामक पुत्र थे इनमें जसराजनी, सिंबबी अमृतराजनी के नाम पर दत्तक गये। चिमनीरामजी के पुत्र सोहनराजनी हुए!

#### सिघवी गजराजजी अन्नराजजी सोजत

संघपित सोनपालजी के चौथे पुत्र सिंहाजी थे। उनके बाद क्रमशः चापसोजी, हेमराजजी और गणपतजी हुए। सिंघवी गणपतजी के साढ़मळ्जी तथा मेसदासजी नामक दो पुत्र थे। सिंघवी मेसदासजी तक यह खानदान सिरोही में रहा। वहाँ से सिंघवी मेसदासजी जब सोजत आये तब अपने साथ सरगरां, बांभी, नाई, सुतार आदि कई जातियों को लाये। इन जातियों के लिये आज भी स्टेट से बेगार माफ़ है। सिंघवी मेसदासजी के ल्ल्याजी, लालाजी तथा पीथाजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से पीयाजी के प्रपौत्र सिंघवी मीसराजजी और उनके पुत्रों ने जोघपुर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये।

सिंघवी छ्णाजी के पश्चात् क्रमशः खेतसीजी, सामीदासजी, दयालदासजी हुरगशसजी और संतोषचन्दजी हुए। सिंघवी संतोषचन्दजी के मोतीचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक २ पुत्र हुए।

सिंघवी मोतीचंदजी बहुत बहादुर तिबयत के व्यक्ति थे। छोटी उमर में ही इनकी दिलेरी देख जोधपुर दरबार भीमसिंहजी ने इन्हें एक बड़ी फ़्रीज देकर जालोर घेरे मे भेजा! साथ ही जागीर और रतवा भी बख्ता, जालोर घेरे मे इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ाई की। इसके अलावा सिंघवी मोतीचंदजी के नाम पर कई हुकुमतें भी रहीं। सिंघवी मोतीचन्दजी (मोतीरामजी) के बाद क्रमज्ञाः सायवरामजी और काल्ह्यामजी हुए।

सिंघवी काल्हरामजी ज्यापार के निमित्त सोलापुर (दक्षिण) गये और वहाँ सन् १९२१ में दुकान खोली। इनके जीवराजजी माधोराजजी और हरकराजजी नामक १ पुत्र हुए। संवत् १९३० के खगभग जीवराजजी ने गुलवर्ग में (निजाम स्टेट) कपड़े का कारबार ग्रुक्ष किया। संवत् १९५७ में काल्राम जी का, संवत् १९५८ में जीवराजजी का, संवत् १९६८ में माधोराजजी का तथा संवत् १९७५ में हरलराज जी का अंतकाल हुआ। इस समय काल्ररामजी के तीनों पुत्रों की गुलवर्ग में अलग २ दुकानें है।

वर्तमान में जीवराजजी के पुत्र गजराजजी तथा इरखराजजी के पुत्र अनराजजी तथा सम्पतराज जी विद्यमान हैं। माधौराजजी के पुत्र किशनराजजी का संवत १९८३ में स्वर्गवास हो गया है। सिंघवी अनराजजी का शिक्षण केन्द्रिज सीनियर तक हुआ । अंग्रेजी का आपको शच्छा अभ्यास है। आपने १२ साल पहले सोजत में श्री महावीर वाचनालय की स्थापना की। आपने सर प्रताप हाई स्कूल जोधपुर में शिक्षक तथा जैन बवेताम्बर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का काम किया। १९३६ में आप मारवाड़ी विद्यालय बम्बई के मंत्री रहे थे। आप शिक्षा प्रेमी तथा उन्नत विचारों के सजन हैं। इस कुटुम्ब का इस समय बम्बई वम्बादेवी में अनराज सम्पतराज के नाम से आदत का तथा गुलबर्गा में काल्याम जीवराज, आदि भिक्ष २ नामों से कपड़े का ध्यापार होता है।

#### सिंघवी दीपराजजी, सोनत

ř

जपर के परिचय में बतलाया गया है कि सिंघवो मोतीरामजी के छोटे श्राता सिंघवी माणकचंद्त्री
थे। इसके बाद क्रमशः छोगमलजी और कस्त्र्रमलजी हुए। सिंघवी कस्त्रमलजी के फूलचंदजी, हगीर
मलजी तथा गंभीरमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बंधुओं में से सिंघवी फूलचन्दजी ने मारवाद स्टेट में
सायर दरोगाई का काम बदी मुस्तेदी से किया। आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर सिरोही दरवार ने अपनी
स्टेट में सायरात का प्रबन्ध करने के लिये जोधपुर स्टेट से आपको मांगा। सिरोही में कस्टम का इन्होंने
अच्छा इंतजाम किया। इसके लिये सिरोही दरवार ने इन्हें सार्टिफिकेट प्रदान किया। संवत् १९५५ की
फाज्युम सुदी १२ को नागोर में इनका शरीरान्त हुआ।

फूलचंदजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इनके छोटे भाई हमीरमलजी को भी सिरोही स्टेट ने अपने यहाँ स्थान दिया। आपके पुत्र सिंधवी दीपराजजी इस समय सिरोही स्टेट के आबू रोड नामक स्थान पर नायव तहसीलदार हैं। आपके पुत्र देवराजजी तथा जसवंतराजजी हैं। सिंधवी देवराजजी, Mutual Rajputana & Co. Limited Beawar के मेनेजिंग एजंट हैं और इंटर में पढ़ते हैं। इनके पुत्र राजसिंह हैं।

### सिंघवी सुकनमलजी (गादमलोत) जोधपुर

सिंघवी सोनपालजी के पंत्र चापसीजी से भीवराजीत, धनराजीत, गदमलीत आदि शासाएं निकलीं। गदमलीत परिवार के कई व्यक्तियों ने राज्य के काम और हुस्ट्रमतें कीं। इनके अध्छे कामों के प्रज में जोधपुर दरवारने इन्हें ढीडवाना तथा परबतसर परगने में जागीर प्रदान की, जो अभी तक सिंघवी सुकनमलजी के परिवार के ताबे में है।

#### श्रीसवाक जाति का इतिहास

सिंघवी गुलराजनी के रूपराजनी एवं रूपराजनी के हरखमरूजी तथा जीवनमस्त्री नामक २ पुत्र हुए। हरखमरूजी के पुत्र सिंघवी गणेशमरूजी संवत् १९७६ में गुजरे, इसी तरह जीवनमस्त्री के पुत्र भेरूमरूजी १९७४ में गुजरे।

सिंघवी गणेशमलजी के पुत्र सुकनमलजी का जन्म संवत् १९५९ की काती बदी 11 को हुआ है। आप राज मारवाड़ में पोतदार हैं और इस समय हुकूमत बाड़मेर में काम करते हैं। सिंधवी भेरूमलजी के पुत्र मुकनमलजी और मोहनलालजी जोधपुर में व्यापार करते हैं।

### सिंघवी समरथमलजी का खानदान सिरोही

संवत् १६५३ में इस परिवार के पुरुषों ने भाडवा (जालोर) में महाबीर खामी का एक मन्दिर बनवाया तथा गिरनार और शहुंजय के संघ निकाल कर रूपा का कलवा और थाली लाण में बारी। इसलिये यह परिवार सिंववी कहलाया। बहुत समय बाद रतनसिंहजी के पुत्र नाशयणसिंहजी कोमता (भीनमाल) से सिरोही आये। इनके बाद क्रमदाः खेतसीजी पत्राजी और रूपाजी हुए। रूपाजी कपदे का न्यापार करते थे। इनके पुत्र कपूरचंदजी, ध्याजी, केटींगजी, खणाजी, कलुवाजी, मलकवंदजी हुए। सिंहजी ध्याजी भी कपदे का न्यापार करते रहे। इनके समरथमलजी तथा रतनचंदजी नामक दो पुत्र हुए।

सिंघवी समरथमलजी ने सिरोही में अच्छा सम्मान पाया। इनका जन्म संवत् १९१२ की मार्थ वदी ८ को हुआ। स्वर्गवासी होने से पहिले १५ साल तक ये जेवलास के आफीसर रहे इसके साथ साथ १० सालों तक रेवेन्यू कमिवनर का कार्य्य भी इनके जिम्मे रहा। आपका प्रभाव दीवान से भी अधिक था। सर् १८९२ की ५ मार्च को सिरोही व्रवार महाराव के कारीसिंहजी ने इनको लिखा:—''राज साहबान जगतिहर जी का रियासत के साथ तनाजा था उसे। निपटाने तथा मटाना, मगरीवाहे के सरहही तनाजे का निपटाने में तथा हजूर साहब जोषपुर गये तब उनकी पेड़वाई वगैरा के इन्तजाम में बहुत होशियारी से काम किया।

संवत १९४६—४७ की सिरोही स्टेट की एडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में एडिमिनिस्ट्रेटर ने इनके िक किया है कि:—राज के मुलकी मामलात को तय करने में इन्हान बहुत मदद दी इसके लिये में इनका बहुत अमारी हूं।

इसी तरह रेजिडेंट वेस्टर्न राजपुताना व सिरोही स्टेट के दीवानों ने भी सरहही तनाजों के इिंदिशत्ता पूर्वक निपदाने के सम्बन्ध में आपको अनेकों सार्टिफिकेट देकर आपकी अवस्थान्दी, कारगुजारी, बर्फा शारी और तनदेही की तारीफ की।

सिंघवी समरयमलजी की चतुरता से असन्न होकर सन् १९०४ में दरवार इनकी हवेली पर Ŋ ि पद्मारे और एक परवाना दिया कि—"थे रियासतरा श्रूभिचन्तक पणा में रया जाएी सुं भाने सोना रो कृष्व इना-यत करवा में आयो है सी थांरी हयाती तक पाल्यां जावसी ।"

संवत् १९४३ की चेत बदी ३ को दरवार ने इन्हें कुँए के किये जमीन वरुशी इस प्रकार प्रतिष्ठा ः पूर्ण जीवन विताते हुए संवत् १९६२ की चेत सुदी ११ को इनका स्वर्गवास हुआ । इनके पुत्र माणकचंदजी तथा चंदनमळजो विद्यमान हैं। सिंघवी माणकचंदजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। अपने पिताजी के गजरने पर ८ सालों तक आप जेबखास के आफिसर रहे आपके प्रत्न सरदारमलजी तथा चंदनमळजी हैं।

### सिंघवी सखमलीत परिवार, जोधपुर

सिंघवी सोनपालजी तथा उनके पुत्र सिंहाजी और पौत्र पारसजी का परिचय जपर सिंघवी गौत्र की उत्पत्ति में दिया जा चुका है। पारसजी के पुत्र पदमाजी और उनके पुत्र शोभाचन्द्रजी हुये।

सिंघनी शोमाचन्दजी-इनको सम्बद् १६१७ में महाराजा उदयसिंहजी के समय में दीवानगी का सम्मान मिला। १६६८ में जब मारवाड़ का परगने बार का काम बाँटा गया तव उसमें जोधपुर परगने पर सिंघवी शोभाचन्दजी मुकर्रर किये गये । इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के मुहल्ले में श्री जागोड़ी पादवैनाथजी का मन्दिर बनवाया । ये सम्बत् १६७० में मंडिल (मेवाड़) के झगड़े में महा-राजा सुरसिंहजी की बल्ज्ञीगिरी में उनके साथ गये । तथा वहाँ मारे गये । आपके सुखमलजी, रायमलजी, रिदमलजी तथा परतापमलजी नामक ४ प्रत्र हुए ।

सिंघवी सुखमलजी-जब सम्बत् १६७८ में जोधपुर पर शाहजादा खुरीम चढ़कर भाया और शहर में बड़ी गड़बड़ी मची। उस संमय दरबार ने राठौड़ खाना खींबावत और सुखमलजी को जोघपुर की रक्षा के लिए रक्ला और भण्डारी ल्ल्णाजी को फ़ौज के सामने भेजा। सम्बत् १६९० में महाराजा गर्जासहिजी ने इन्हें दीवानगी का सम्मान वस्था। इस ओहदे पर आपने सम्बद् १६९७ की पीप बदी ५ तक बदी पोग्यता से कार्य्य किया, आपको दरवार ने बैठने का कुछव और हाँसल की साफी दी इन्होंने सम्बत् १६९२ में मेड्ता के फछोदी-पादर्वनाथजी के मन्दिर की मरम्मत कराई। तया कोट, याग और कुँआ ठीक करवाया। इनके पुत्र सिंघवी पृथ्वीमलजी हुए।

सिंधवी पृथ्वीमलजी को अपने पिताजी के सब कुरव प्राप्त थे, महाराजा जसवँतसिंहजी के समय #

ĩ

ŗ

इन्होंने बड़े-बढ़े ओहरों पर काम किया, प्रश्वीमकती के विजेमकत्री तथा होपमक्त्री नामक २ पुत्र हुए। विजेमकत्री के वस्तावरमकत्री पा पलतमकत्री, ठलतमकत्री, तोघमकत्री, तथा जीवनमक्त्री नामक १ पुत्र हुए, जीर हीपचन्द्रजी के सनरूपमकत्री, इन्द्रसायत्री, चन्द्रसायत्री, उद्यसात्रत्री तथा राजमात्रत्री नामक ५ पुत्र हुए।

तिंग्वी ब्लावरम्ट्यी कीर तहतम्ट्यी—विशेष्ट्यी के १ पुत्रों में से प्रथम २ पुत्र विशेष प्रतापी हुए, वब महारावा लविजितिहती के जमाने में मारवाड़ पर मुस्ल्यमानों का अधिकार हो गया। से इन चारों माह्यों ने मुसल्यमानों के राज्य में रहना पसन्द नहीं किया और आप जोयपुर छोड़कर शैक्सेर चले गये। बीकानेर महाराज श्री लन्न्यसिंहजी से गढ़ सगर में इनकी भेंट हुई, महाराज ने सास स्था देख इन माह्यों को खातरी दिलाई। पुरू रक्के में लिखा था कि—

"र्सिंघवी बस्तमल तस्तमल बीकानर हे तो इज्जत कायदो भती-माँति राह्यो सीरोपाद दोतोः सम्बद् १७४२ रा निती मादवा बदी १२ मुकान गढ़सगर ।"

सव जोवपुर से मुसदमानों का काजा हटा, और महाराज मितिसिंहजी गरी पर कें, वस् समय दनको पोरच दोवान की आवरणकता हुई जवः सिंबची वस्तावरमकत्री, तस्रतमस्त्रजी, जोवमस्त्री और सीवजनकत्री को जोवपुर बुलाया और सम्बद् १०६१ में सिंबची वस्तावरमस्त्रजी तथा तस्रतमस्त्री को दोवार के शोहदे का सम्मान दिया।

सिंवनी जोधमलजी ने भी कई यहै-यहै ओहरों पर काम किया जब सम्बर् 1900 में महाराजा श्रीअमयोंतहजों के पास गुजरात के सुवे का अधिकार हुआ, उस समय अहमदाबाद के सब से बहे पराने पैटलाद में सिंघनी जोषमलजी की सुवेदार यनाकर मेला। आपने उस जिले की तीन साल की आप के १९९५०००) एकब्रित किए।

सिंधवी हिन्दूनलावी—सिंधवी चन्द्रमानवी के पुत्र हिन्दूमहावी थे ! आपने सम्बद् १८३० थे १२ तक मारवाद राज्य की फौजवरशी (कर्मांवर-इन-चीफ) का काम किया आपके पुत्र उम्मेदनहाजी परवतसर व फलोडी के हाकिम रहे । आप बहुत अच्छे फौजी आफिसर थे ! सम्बद् १-६६ में आपने सिरोही की छड़ाई में वहुत बहादुरी दिलाई और थिरोही फनहकर वहाँ पर लोचपुर दरबार का सासन कावम किया ! इससे महाराजा मानसिंहची ने आपको प्रसन्ध होकर प्रशंसा का रुका तथा ३ गाँव जागीर में दिवे ! जिनमें से रेहतदी नामक पुक्र गाँव अब भी इनके परिवार के तावे में है । राज्य की सेवा करते हुए पुर्व में ही इनका हारीराल्य हुआ ।

सिंघवी घीरजमलजी—आप दीवान सिंघवी तखतमळजी के पुत्र थे। इनको यैठने का कुत्र, हाँसछ की माफी और सैर की चौहट नामक सम्मान प्राप्त हुए। जेतारण में आपको कुछ जागीर मिछी जो अभी तक आपके वंशवालों के अधिकार में है। इन्होंने यहाँ धीरजमळ की बावदी नामक एक बावदी तैयार करवाई। इनके पास खातासणी गाँव पट्टे था। उदयपुर दरयार ने भी समय २ पर इनको खास रक्के दिये थे। इनके तेजमळजी तथा तिलोकचन्दली नामक पुत्र हुए।

सिंघवी तेजमलजी तिलेक चन्दजी—सेजमलजी साँचोर नावाँ परवतसर के हाकिम तथा जोधपुर किले पर मुसरफ रहे। आपके खारी (जोधपुर) और हूँ गरवास (मेढ़ता) नामक गाँव जागीरी में रहे।
सिंघवी तिलोक चन्दजी भी १९४० में पाली तथा १९५२ में फलोदी की हुकूमत करते रहे। सिंघवी
तिलोक मलजी के सुमेरमलजी, हरखमलजी तथा गिरिधारीमलजी नामक १ पुत्र हुये। इनमें से सिंघवी
सुमेरमलजी महाराज मानसिंहजी के दफ्तर दरोगा और हाकिम रहे। सिंघवी सुमेरमलजी के पुत्र
गम्भीरमलजी और उनके पुत्र नथमलजी हुए। नथमलजी के पुत्र भेरूमलजी दौलतपुरे में हाकिम रहे।
इनके पुत्र रहुनाथमलजी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र अचलमलजी और मोतीमलजी हैं।
इसी प्रकार इस खानदान में सिंघवी बखतमलजी के परिवार में छोटमलजी, और गोविंदमलजी हैं, सिंघवी
बोधराजजी के परिवार में बहादुरमलजी वगैरा हैं और सिंघवी उनमेदमलजी के कुरुम्य में क्ल्याणमलजी
तथा जसवन्तमलजी हैं।

### सिंघवी कल्याणमलजी ( सुखमलोत ) मेड्ता

सिंघवी सुखमलजी तथा उनके पौत्र वस्तावरमलजी जोधपुर के दीवान रहे, उस समय इस परिवार ने अनेकों बहादुरी के कार्य्य किये, उनके पश्चाद सिंघी सवाईरामजी तक इस परिवार के पास कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है।

सिंघवी सामजीदासजी के बाद क्रमज्ञः भगोतीदासजी, मयाचंदजी और सवाईरामजी हुए। सवाईरामजी को जोषपुर वरवार महाराजा विजयसिंहजी ने संवत् १८२२ की आसोज सुदी ८ के.दिन यणज व्यापार करने के लिये सायर के आधे महसूल की माफी के हुक्म दिये। सवाईरामजी के हुक्मचन्दजी, आलमचन्दजी, तथा अमरचन्दजी नामक सीन पुत्र हुए। इनमें आलमचन्दजी के स्रजमानजी और करणचंदजी नामक दो पुत्र थे। सिंधी करणमलजी के पुत्र हजारीमलजी, चांदमलजी तथा चंदनमलजी हुए। इनके समय में संवत् १८९९ की मगसर सुदी ७ को पुना इस परिवार को आधे महसूल की

#### श्रीसवाल जाति का शतिहास

माफ़ी के हुकुम मिले ! इससे ज्ञात होता हैं कि संवत् १८०० से १९०० तक इस परिवार का स्थापार उन्नति पथ पर था तथा मेड़ते के अच्छे समृद्धिशाली कुटुम्बों में इस परिवार की गणना थी।

सिंघवी चांदमलनी के पुत्र धनरूपमलनी और चंदनमलनी के रिसक्दासनी थे। रिसक्दासनी, अजमेर वाले भड़गतिया कुटुम्ब के यहाँ मुनीम रहे तथा संबद १९५९ में गुजरे। इनके मनसुकदासनी तथा कुटुम्ब के यहाँ मुनीम रहे तथा संबद १९५९ में गुजरे। इनके मनसुकदासनी तथा कुटुम्ब हो पुत्र हुए। सिंघवी मनसुखदासनी, लोधपुर में लोवों के यहाँ समाजी थे, इस समय इनके पुत्र शिखरचंदनी उम्मेदपुर में लथ्यापक हैं। सिंघवी कल्याणमलनी का जन्म १९५१ में हुआ, आपने यहाँ इस समय लेन-देन का न्यवसाय होता है।

## सिंघवी हीराचन्द्जी श्रनोपचन्दजी ( रायमलोत ) नागोर

सिंघवी रायमलोत लानदान में सिंघवी साहमलजी हुए, इनको जोधपुर दरवार महात्मा भीमसिंहजी ने चेनार में २ कुये और १ वावदी की आमद वतौर जागीरी के इनायत की। इनके प्रश्निवासजी आगरा फौज की ओल में दिये गये और वहीं काम आये। आगरे में काम आने की ववह से लोधपुर दरवार ने इनको ९ खेत लागीरी में दिये, जो अभी तक इनके परिवार के पासं है। सिंघवी साहमलजी के प्रपौत्र सिंघवी शिवदानमलजी नागोर के कोतवाल थे।

सिंधवी साहमळती के बाद क्रमदाः श्रीचन्द्जी, पेमराजजी, कप्रचंदजी, साहमचंदजी, प्रामंदणी तथा मेहतावचन्दजी हुए। सिंधवी मेहतावचन्दजी के हीराचन्दजी अमीपचन्दजी केसरीचंदजी तथा कानचंदणी मामक ४ पुत्र हुए। हीराचन्दजी १५ साळाँ तक नागोर म्यु० के मेम्बर रहे। आप बहोरगत का व्यापार करते हैं। सिंधवी अनोपचन्दजी वी० ए०, जोधपुर की तरफ से ए० जी० जी० के वहाँ वकीळ थे। आप फलोदी, मेदता पाळी और वाळी के हाकिम भी रहे थे। इस समय आपकी विधवा पत्नी को आप के नाम की पैंशन मिलती है। सिंधवी अनोपचन्दजी के पुत्र सजनचन्दजी बी० ए० एळ० एळ० वी० जोधपुर मे वकाळत करते हैं।



# सिंगकी~बलदौटा मुक्तिदाबाद का सिंगकी परिकार

मुर्शिदाबाद के ओसवाल परिवारों में यहाँ का सिंघवी परिवार बहुत अग्रगण्य और प्रसिद्ध है। बहिक यह कहना भी अखुक्ति न होगी कि भारतवर्ष के चुने हुए ओसवाल परिवारों में यह भी एक है। पाठकों की जानकारी के लिये अब हम इस परिवार का संक्षिप्त विवरण नीचे लिख रहे हैं—

ऐसी किम्बद्दित है कि संवत् ७०९ में रामसीण नामक नगर में श्री प्रद्योतनसूरि महाराज ने 'बाहददेव को जैन धर्म कारउपदेत देकर आवक बनाया । चाहददेव के पुत्र वालतदेव से वलदोटा गीत्र की स्थापना हुई । इन्हींने अपने नाम से बलदोटा नामक एक गाँव आवाद किया । इनके पुत्र भीमदेव के अरिसिंह के पुत्र जयसिंह और विमलसिंह हुए । जयसिंह के पुत्र राणसगता इनके पुत्र अलहा, इनके महिधर और महीधर के उदयचन्द्र नामक पुत्र हुए ।

उदयचंद्र के तीन पुत्र हुए। श्रीखेताजी, नरसिंहजी और महीधरजी। इनमें से प्रथम पुत्र खेताजी ने संवत् १२५१ के साल ५१ मोहता जपर प्रधाना किया। वूसरे पुत्र नरसिंहजी वलदौटा ने इसी साल चित्तौड़गढ़ पर एंक जैन मन्दिर बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा श्री मानसिंहसूरि द्वारा करवाई गई। सीसरे पुत्र महीधरजी के ६ पुत्रों में से चायददेव एक थे। चायददेव के पश्चात् इनके वंदा में क्रमशः सरस इंबर, भीमसिंह, जगसिंह, विनयसिंह वालदेव, विशालदेव, संसारदेव, देवराज और आसकरण हुए। आसकरण के पाँच पुत्रों में से भीलोजी एक थे। इनके बाद क्रमशः करमा, वरसिंह, नरा, देवसिंह और अरिसिंह हुए।

अतिसिंह के कोई पुत्र न था। अतएव इन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा का एक संघ निकाल, और उसमें एक छाख वसीस हजार रुपया खर्च करूँ। इससे इनके वर्द्धमान नामक एक पुत्र हुआ। प्रतिज्ञानुसार यात्रा की। साथ ही बावनी भी की। इसमें एक पिरोर्जा ( ग्रहर ) एक थाल तथा एक छट्टू छहान स्वरूप बाँदा। बछड़ीटा सिंघवी देवसिंह के पुत्र काला और गोरा टोनों दुधट्ट से चल कर किशनगढ़ आये। सहा गोराजी के पुत्र दीताजी और दीताजी के रुपाजी हुए।

साहा रूपानी ने शशुंजय का एक बहुत बढ़ा संव संवत् १५०९ की वैशाल सुरी रे को निकाला । जब यह संव बात्रा करता हुआ दान चौकी के पास पहुँचा तो हाजीखाँन के आदमियों ने इसे रोका ! यह देखकर संघ के गण्यसान्य व्यक्ति हाजीखाँत के पास गये। वहाँ हाजीखाँत ने रूपाजी बजदौटा को पहनान लिया। इसका कारण यह था कि एक वार इन्होंने अजमेर में हाजीखाँत को एक बहुत बढ़ी विपत्ति से क्याय या। हाजीखाँत ने इन्हों देखते ही पूछा "कहाँ जा रहे हो।" इसके अत्युक्तर में रूपाजी ने कहा संघ सित तीर्थ पात्रा को जारहा हूँ। हाजीखाँन वदले का ठीक उपयुक्त समय समझ कर उनसे कहा वह तीर्थणात्रा में अपनी सरफ से करवाऊँगा। इसमें जितने भी रुपये मोहरें खर्च होंगी, सब में खर्च करांगा। बढ़त कुछ इनकार करने पर भी रूपाजो को हाजीखाँत की वात मानना पढ़ी। हाजीखाँ संघ के साथ में हो किया। बढ़ी पूमधाम से श्री चात्रंजय तीर्थ की यात्रा की। एक स्वामी वात्सस्य किया गया। साथ ही पढ़ हार स्वयं एक २ रुद्द रुद्दान स्वरूप वाँटा गया। इस संघ में २९०००) खर्च हुए। इसी समय जाति के छोगों ने आपको संघवी की पदवी प्रदान की।

सहा रूपाजी के पश्चात् क्रमशः भवाजी, इसरजी, क्रुँबरोंजी, बिरघोजी, ख्रभाजी, हरिजी, मैप-राजजी, उत्तमाजी, जीवराजजी, ख्रणांजी, वेनोजी, किसनोजी, कार्द्धजी, हैमराजजी, राजसिंहजी, कप्रधम्बंधी ( दत्तक ), बोरिदियाजी और दयालदासजी हुए। दयालदासजी के दो पुत्र हुए। बक्राजजी और सवाईसिंहजी।

इस परिवार के पुरुष वाबू सवाईसिंहजी वावू रायसिंहजी (हरिसिंहजी) और बाव हिम्मतसिंहजी 'नामक अपने दो पुत्रों को लेकर सम्बद् १८४९ के माध सुदी ५ को अजीमगंज मुर्शिदाबाद में आकर वरे। आपने अपना स्थानर आसाम प्रांत के अंतर्गत ब्वालपाड़ा नामक स्थान में प्रारंभ किया। आपका स्थान बास संबद् १८८६ में हो गया।

नानू रायसिंहजी —आपका जन्म संवस् १८२९ के चैत्र माह में हुआ। अपने पिताजी की मूख के पश्चात आपने अपने कारोवार का संचालन किया। आपकी पुत्री श्रीमती गुलावकुँवरी का विवाह बंगाल के प्रसिद्ध जात सेठ इन्द्रचन्द्रजी के साथ हुआ। आपका दूसरा नाम हरिसिंहजी भी था। आपके इसी नाम से कळकत्ते की मशहूर फर्म मेसर्स हरिसिंह निहालचन्द्र की स्थापना हुई। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९०० में हुआ। आपके हुलासचन्द्रची नामक पुत्र हुए।

वाव् हुलासचन्दणी—आपका जन्म संवत् १८५४ के करीब हुआ। मेससे हरिसिंह निशल्पंद्र नामक फर्म को आप ही ने स्थापित किया। आप बढ़े बुद्धिमान, दूरह्यों, व्यापारकुशल और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। श्रावक के १२ वर्तों का आप पूर्ण रूप से पालन करते थे। दिल्ली के सत्कालीन अंतिम सुगल सम्राट् वहादुरशाह के व्रवार में भी आपने कुछ समय तक कार्य्य किया था। आपके कार्य से प्रसक्त हो कर बादशाह ने आपको सिल्लत तथा राय को पदवी प्रदान की थी। इस सिल्लत के साथ में बादशाह

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्त्र॰ बाबू डालचंद्जी सिंधी. गुणियाबाट.



व्यवृ बहादुरसिहती सिधी करकता.



है आपको एक पन्ने की अंूर्त भी प्रदान की थी। इस अंगूर्ती पर आपका खिताब सहित नाम एवम् संवत् हुता हुआ है। वह अंगूर्ती अभी भी आपके वंशजों के पास विद्यमान है। आपने पैदल रास्तों से सब तीर्यस्थानों की यात्रा की और इसके स्मारक स्वरूप आपने एक डायरी भी लिखी जो हाल में मौजूद है। आपका स्वर्गवास संवत् १९४० में हुआ। आपके कोई पुत्र न होने की वजह से आपके नाम पर सरदारशहर से चौरहिया गौत्र के बायू मिहालचन्द्जी दत्तक आये।

बाबू निहालचन्दकी—आपकां जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप संवत् १९०५ में अजीमगंज में इसक आये। आपका विवाह मुर्शिदाबाद के सेट मगनीरामजी टांक की प्रत्री से संवत् १९१२ में हुआ। आप फ़ारसी मापा के विहान और जायर थे। संस्कृत का भी आपको अच्छा ज्ञान था। प्रायः अस्वस्थ सहते के कारण आपका समय अधिकतर धर्मध्यान ही में बीता। आपका स्वर्गवास संवत् १९५८ में हुआ। आपके बाबू दालचन्दजी नामक पुत्र हुए।

बादू डाल पन्दजी—आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ तथा आपका विवाह संवत् १९२५ में मुर्सिदाबाद निवासी बा० जयचन्दजी वेद की पुत्री से हुआ। आप जैन समाज में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। प्राचीन जैन मिन्दिरों के जीर्जोद्धार में, तथा जैन सिद्धान्तों के प्रचार में आपने बहुत धन क्ष्म किया। आप बड़े स्पष्ट वक्ता और अपने सिद्धान्तों पर अटल रहने वाले सज्जन थे। जिस समय कष्मका में जूट बेलसे अमोसिएदान की स्थापना हुई, उस समय सर्व प्रथम आपही उसके सभापति बनाये गये। चित्तरंजन सेवासदन कलकत्ता में भी आपने बहुत सहायता पहुँचाई। आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों को भी बहुत सहायताएँ मिलती थीं। मृत्यु के समय आप कई लाख रुपये अपने रिश्तेदारों को वितरण कर गये। आप बढ़े दूरदर्शी और ब्यापार सुशल पुरुष थे। मेससे हरिसिंह निहाल चन्द नामक फर्म को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया। धार्मिक विषयों के भी आप अच्छे जानकार थे। आपका स्थानास संवत् १९८४ में होगया। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम बाबू बहादुरसिंहजी हैं।

बावू बहादुरसिंहजी—आपका जनम संवत् १९४२ के असाद बदी १ को हुआ। आपका विवाह संवत् १९४४ में मुशिंदाबाद के सुमसिद्ध राय छखमीपत्तिह बहादुर की पौत्री से हुआ। मगर हाळही संवत् १९८७ के भाद्रपद में आपकी धर्मपत्ती का स्वर्गवास होगया। आपने हिन्दी, अंग्रेजी, वंगळा आदि भाषाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की है। आपका स्वभाव बढ़ा सरळ और मिळनसार है। आपको प्रतानी कारीगरी का बहेद शौक्र है। पुरानी कारीगरी की कई प्रतिहासिक वस्तुओं का आपने अपने यहाँ बहुमूख्य संग्रह कर रखा है। महाराज छन्नपति शिवाजी जिन राम, कक्ष्मण, भरत, शत्रुच्न, सीता, महादेव आदि मुर्तियों की पूजा करते थे, तथा जो बहुमूख्य पन्ते की बनी हुई हैं। उनका आपने अपने यहाँ

#### भोसबाज जानि का इतिहास

संग्रह कर रखा है। अरेबियन और परिसयन हस्त लिखित पुस्तकों का भी आपके यहाँ बहुमूस्य संग्रह है। यें ग्रन्थ पहले देहली के बादशाहों के पास थे। इतमें से कई पुक पर तो उनके इस्ताझर भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन हिन्दू, कुशान और गुष्त काल के राजाओं के तथा मुसलमान काल के भी बहुत से सिक्कों का आपके यहाँ संग्रह है।

आपको प्राचीन ऐतिहासिक पुरातव्य ही की तरह सार्वजनिक जीवन में भी बहुत दिकवस्ती है। सन् १९८६ में बस्वई में होने वाळी जैन दवेताम्बर कान्फ्रेंग्स के विशेष अधिवेशन के भाग समापति रहे। पंजाब के गुजरान वाळा गुरुकुन के छटवें वार्षिक अधिवेशन के भी आप समापति रहे। यहाँ आपका बहुत महस्वपूर्ण भाषण भी हुआ था।

इसके अतिरिक्त आपने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। किव सम्राह रविग्वनाथ के गांति निकेतन बोलपुर में आपने सिंघवी जैन विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ में जैन धर्म के सुप्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्वज्ञ श्री जिनविजयजी आचार्थ्य का काम कर रहे हैं। जिससे इस विद्यापीठ में सोने के साथ सुगन्ध की कहावत चिरितार्थ हो रही है। इस विद्यापीठ में जैन आगम प्रथ, जैन मकरण ग्रंथ, जैन क्या साहित्य, देशी आणा साहित्य, लिपि विज्ञान, प्रेतिहासिक संशोधन पद्धति, स्थापत्य विज्ञान, भाषा विज्ञान, प्रमे विज्ञान, प्रकीण जैन वाङ्मय इत्यादि जैन संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों की शिक्षा देने का प्रवंब किया जा रहा है।

इसी विद्यापीठ के साथ एक विद्याल ग्रंथ भण्डार और जैन ग्रन्थों का संग्रह भी बनाया जा रहा है। तथा सिंववी जैन ग्रन्थमाला के नाम से एक ग्रंथमाला भी निकलती है। जिसमें कई बहुमूख्य ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी ग्रायः सभी सार्वजनिक कार्यों में आप बड़े उत्साह के साथ भाग लेते रहते हैं।

आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः वा॰ राजेन्द्रसिंहजी, वा॰ नरेन्द्रसिंहजी और बाब बीरेन्द्रसिंहजी हैं।

बाबू राजन्द्रसिंहजी—आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ । आपका अध्ययन बी॰ ए॰ क्लास तक हुआ। आप बढ़े योग्य, बुद्धिमान और मिळनसार सज्जव है। आप के इस समय दो पुत्र हैं, जिनके नाम बा॰ राजकुमारसिंहजी और वाबू देवकुमारसिंहजी हैं।

वान् नेरन्द्रसिंहनी आपका जन्म संवत् १९६७ में हुआ। आप कलकत्ता विश्व विद्यालय की बी० एस॰ सी॰ की परीक्षा में सन् १९३१ में सर्व प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुए । इस समय आप एम॰ एस॰ सी॰ पास कर लॉ में पढ़ रहे हैं।

# **ब्रोसवाल जाति का इतिहास**



बाबू राजेन्द्रसिंहजी सिंघी, कलकत्ता.

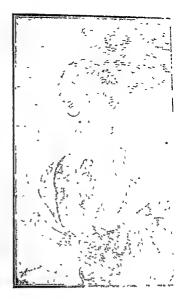

बाब् मरेन्द्रसिइजी निया बलकत्ता.





बाबू वीरेन्द्रसिंह शी-आपका जन्म संबद् १९७१ में हुआ। आप इस समय वी० एस० सी० में विवाध्यन कर रहे हैं।

इस समय इस परिवार की जर्मीदारी चौकीस परगना, पूर्णयां, भालदह, मुशिदावाद इत्यादि जिलों में फैली हुई है। इसके लितिरिक्त मेसस्य हिरिसिंह निहालचन्द के नाम से कलकत्ता, सिरालगंज, अजीमगंज, फारवीसगंज, सिरसाबादी, भदंगामारी इत्यादि स्थानों पर आपका जूट का ज्यापार होता है। आपका हेड आफिस कलकत्ता है।

## सिंबकी-डीह

#### सिंघवी खेमचन्द्जी का खानदान, सिरोही

कहा जाता है कि उज्जैन जिले के बोदर नामक स्थान में परमार वंशीय राजा सोम राज करते थे। उनकी बीसवीं पुरत में माधवजी नामक व्यक्ति हुए, जिन्होंने जैनाचार्य्य श्री जिनप्रसञ्चस्तिजी से संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म अङ्गीकार किया। उस समय से इनका गौत्र डीडू और इनकी कुछ देवी चक्रेरवरी मानी गईं। माधवजी की पांचवी पुरत में समधरजी हुए इनके पुत्र नानकजी ने शहुंजय का संघ निकाला तब से ये सिंघवी कहलाये। \* इस खानदान में आगे चलकर सिंघवी श्रीवन्तजी हुए जिन्होंने सिरोही स्टेट में दीवानगी की। राजपूताने की सभी रियासतों पर आपका वड़ा व्यापक प्रभाव था। श्रीवन्तजी के पुत्रों में रेखाजी और सोमजी का परिचार चला।

सिंपती रेखाजी का परिवार—रेखाजी के पौत्र सिंघवी छखमीचन्दजी हुए। इनके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम खुवचन्दजी, हुकुमाजी और हीरानन्दजी थे। सिंघवी हीरानन्दजी के चार पुत्र हुए। जिनके नाम अदजी, चैनजी, जोरजी और गुलावचन्दजी था। इनमें इस समय अदजी के परिवार में सिंघवी अनराजजी, सिंघवी मिलापचन्दजी और सिंघवी टेकचन्दजी है। सिंघवी अनराजजी के पुत्र म्रलवन्दजी सिरोही में वकील हैं, सिंघवी मिलापचन्दजी जोधपुर ऑडिट ऑफ़िस में सेनशन हेड हैं और सिंघवी टेकचन्दजी बी० ए० फेनिक्स मिल बम्बई में सेकेटरी हैं। सिंघवी चैनजी के वंश में उनके पौत्र सिंघवी समरथमल्ली इस समय सिरोही हिज हाइनेस के असिस्टेण्ट प्रायहेट सेकेटरी हैं।

<sup>\*</sup> यहाँ पर यह वात खयाल में रखना चाहिए कि जो अपूर के नाग पूळक सिंधवियों से ये स्थिवी निल्डल भलग हैं। उनकी उत्पत्ति नतवाणा बोहरों में हैं और इनकी परमार शजपूत से। —लेखक

इनके पुत्र श्री देवीचन्दजी जो इनके भाई सेमचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं इस समय एक ए में पढ़ते हैं। सिंघवी जोरजी सिरोही स्टेट में मामाक्कित न्यक्ति हुए, आपने सरहरी झगड़ों को में बढ़ा परिश्रम किया। आप संवत् १९९६ में सिरोही स्टेट के दीवान हुए। इनके सानदान में समय नैनमङजी, बाव्मङजी और केसरीमङजी विद्यमान हैं।

सिंघवी सोमजी का परिवार—सिंघवी सोमजी के पुत्र अनोपचन्द्रजी, घुन्दरसी, और विक्रवाब जी हुए। इनमें से सिंघवी सुन्दरसीजी ने सिरोही राज्य की दीवानगी की! इनके चौथे पुत्र सिंघवी अमरसिंहजी के चार पुत्र हुए जिनमें सिंघवी दौळतिसंहजी का वंश आगे चटा। श्री विजयशाजी के दो पुत्र हुए, जिनके नाम नेमचन्द्रजी और केसरीमळजी था। सिंघवी दौळतिसंहजी के शींवजी, काल्बी, माळजी व फ्लेचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए। इस सारे परिवार को सिरोही दरबार ने प्रसन्न होन्द्र निक्रािक्षित परवाना दिया।

#### श्री सारणेइवरजी

#### महारावजी श्री परतापसिंहजी व कुँवरजी श्री तस्त्रतिंहजी वचनायता-

सिंघवी दौलतसिंह वीरचन्द फतेचन्द माला लाला अमरसिंह सुप्रसाद बांचजो अप्रंच घारे परदादा श्रीवंतजी श्यामजी व दादा सुन्दरजी अमरसिंहजी वगैरा ने रियासत रा काम में वड़ी मदद व इमानदारी से काम वड़ा महाराजाजी श्री सुलतानसिंहजी व असेराजनी वेरीसालजी दरजनसिंहजी मानसिंहजी रीवार काम दीवाल गीरी रो कियो व जोषपुर जैपुर री फौज अगवती उल्ल में मदद की फीज पाछी वाली व मुलक आवाद राखियो जिल सुं में यांपर प्रसन्न वे सुरानुदी रो परवाली कर दियो है और आगांन थे इल्ल माफक चालसी जिल्लरी माने ठमंद है सो थे मी थारां दादा परदादा माफक चालजो।

## सम्बत् १८२५ रा चैत सुद १२ वार सूरज-

सिंघनी राख्जी ने ईसर के राज्य में दीवानगी की । इनके तीन पुत्र ये—हेमराजजी, कानजी तथा पोमाजी। इन तीनों ने सिरोही राज्य में दीवानगी की । कानजी तो तीन वार दीवान हुए। पोमाजी ने सिरोही राज्य की बहुत सेवाएँ की । जब मीना मीलों के हमले के कारण व जोधपुर राज्य की खाँ के कारण मुख्य वीरान हो रहा था उस समय पोमाजी ने पोलिटिकल एजण्ट तथा सरदारों से मिलकर क्रांति स्थापित करने में वही योग्यता से परिश्रम किया। पोमाजी के परिवार में इस समय सिंधनी सुक्रीकालबी और सोहनमलजी हैं।

## प्रोसवाल जाति का इतिहास क

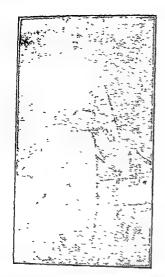

स्व॰ सिंधी जवाहरचंदजी दीवान, सिरोही.



स्व॰ सिधी करतूरचंदर्ज, वीच ् लेगही



सिंधी खेमचंदजी एम. ए., सिरोही

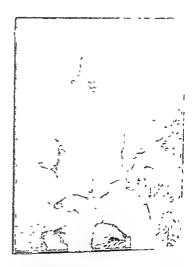

सिंबी हिम्मतमलजी बी. ए., मिरोही.

सिंचवी दोलतिसंहजी के तीसरे पुत्र मालजी के परिवार में सिंववी करत्रचन्दजी ने संवत् १९१९, १९२५, और १९३२ में सिरोही स्टेट की दीवानगी का काम किया। इन्हीं मालजी के दूसरे पुत्र मालक-चन्दजी के परिवार में राय वहादुर जवाहरचन्दजी बढ़े नामाङ्कित हुए। आप संवत् १९४८,५५ और ५९ में क्रमज्ञः तीनवार सिरोही स्टेट के दीवान रहे। संवत् १९५६ के अकाल में आपने गरीयों की बहुत सेवाएँ की, इसके उपलक्ष्य में गवनमेण्ट की ओर से आपको "राय वहादुर" का सम्माननीय खिताव प्राप्त हुया। आपका स्वर्णवास संवत् १९६० में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनमें सिंघवी नरसिंहमलजी और हजारीमलजी विद्यमान है। शेष चार पुत्रों के वंशज भी इस समय विद्यमान है।

सिंधवी दौलतिसंहजी के चौथे पुत्र फतेचन्दजी के पीवार में सिंधवी प्रमचन्दजी हुए, आप १४ वर्षों तक सिरोही स्टेट में रेवेन्यू कमिन्नर रहें। गवनंमेण्ड की ओर से आपको राव साहव का सम्मानीव खिताब मास हुआ। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में हुआ। इनके समरथमलजी, भभूतमलजी और दुलिचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। श्री भभूतमलजी (बी॰ पी॰ सिंधई) वहे उत्साही, धार्मिक, शिक्षित और साहित्य प्रेमी सज्जन हैं। सार्वजनिक कार्यों में आप बढ़ी दिलचस्पी से भाग छते हैं। आपके छोटे भाई दुलिचन्दजी एधिकल्यर कॉलेज प्ना में पढ़ते हैं।

सिंधवी सामजी के तीसरे पुत्र सिंधी विजयराजजी के नेमचन्दजी और ऐसरीमळजी नामव दो पुत्र हुए। इनमें नेमचन्दजी कापरिवार पाळी और धाण में निवास करता है। ऐसरीमळजी के परिवार में कमधाः प्रेमचन्दजी, किशानजी, जेठाजी और हिन्दूमळजी हुए। इनमें सिंधवी जेठाजी बढ़े धनाव्य व्यक्ति थे। सिंधवी हिन्दूमळजी के पुत्र रूपधन्दजी, हँसराजजीऔर ताराचन्दजी थे। सिंधवी रूपचन्दजी पोस्टळ विभाग के देड छेटर आफिस राजप्ताना में मैंनेजर रहे। सिंधवी हँसराजजी २५ साळों तक पोस्ट मास्टर रहे। सिंधवी रूपचन्दजी के मूळचन्दजी, खेमचन्दजी और हिम्मतमळजी गामक तीन पुत्र हुए। इनमें सिंधवी सेमचन्दजी हंसराजजी के नाम पर और हिम्मतमळजी ताराचन्दजी के नाम पर दत्तक गये।

सिंचवी खेमचन्द्रजी का जन्म १९४१ में हुआ और सन् १२०८ में आपने एम० ए० की हिमी हासिल की। सिरोही स्टेट में आप सब से पहले एम० ए० हैं। प्रारम्भ में आप सिरोही सेटलमेण्ट आफिसर मि० कीन० के परस्तल असिस्टेण्ट रहे व उसके पत्रचात् असिस्टेण्ट सेटलमेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्यू किम- कार हुए। आपको महाराव केसरीसिंहजी व कई अंग्रेज असकरों ने अच्छे २ सार्टीफिकेट दिये। वाइस-राय के आहर से तत्कालीन ए० जी० जी० आरमी डिपाटमेन्ट ने आपके कार्यों की गजट ऑफ़ इण्डिया में बहुत प्रश्नीया की सन् १९२४ से १९२९ तक आप जोषपुर स्टेट में लेंग्ड और रेह्नेन्यू सुपरिटेण्डेण्ट रहे। इस समय आप आयू देखवादा जैन टैम्पळ और बामनवाद्यों जैन टैम्पळ की मैंनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके छोटे

#### त्रोसबात जाति का इतिहास

भाई सिंघवी हिम्मतमलकी का जन्म १९४४ में हुआ। सन् १९६३ में आपने प्ल॰ एल॰ बी॰ की रिग्री ग्राप्त की। शुरू २ में आप मारवाद के इन्सपेक्टर ऑफ़ स्कृत्स रहे और इस समय आप जोधपुर महक्स स्वास में ऑफिस सुपरिटेण्डेण्ट के पद पर काम करते हैं। आपके पुत्र राजमलकी, पुसराजनी और सुशालचन्द्रजी हैं।

यह मिधवी परिवार सिरोही स्टेट में अप्रगण्य और शिक्षित माना जाता है।

### सिंघवी कुरालराजजी, मेड्ता

महाराजा तखतसिंहजी के राज्यकाल में इस खानदान को नागौर के ताऊसर नामक गाँव में १०० बीघा जमीन मिली जो संवत् १९०४ तक इस कुटुम्न के अधिकार में रही ! सिंघवी छाजूमलजी और उनके पुत्र गाढ्मलजी तथा पीत्र फीजमलजी नागौर में निवास करते रहे ! सिंघवी फीजमलजी के चंदनमलजी समीरमलजी तथा घेवरचन्द्रजी नामक १ पुत्र हुए । इनमें सिंघवी चन्द्रनमलजी संवत् १९१९ में नागौर के हाकिम थे, आप नागौर से मेद्रता आये । आपके फतराजजी तथा जसराजजी नामक १ पुत्र हुए, इनमें जसराजजी, सिंघवी समीरमलजी के नाम पर दक्तक गये । फतराजजी का स्वर्गवास संवद् १९६७ में तथा जसराजजी का संवत् १९६० में हुआ । सिंघवी फतराजजी के धनराजजी तथा इक्तलराजजी नामक १ पुत्र हुए । धनराजजी गृलर ठिकाने में काम करते थे, तथा जबलपुर में रोबाँबाले सेठों की दुकान पर सुनीमात करते थे, इनका शरीरावसान संवत् १९८५ में हुआ, इनके पुत्र गणेशराजजी आरावज नवीस हैं ।

सिंघवी कुशलसाजी का जन्म संवत् १९३८ की आसीज सुदी में हुआ, आप जोघपुर राज्य और दिकानो की सर्विस के बाद संवत् १९६५ से मेदते में वकालात करते हैं, तथा यहाँ के मोजिज सज्जन माने जाते हैं। आपके पुत्र नयराजजी तथा मदनराजजी हैं। नयराजजी की वस १९ साल की है, और आप एफ० ए० में पदते हैं।

## सेठ छोगमल वरदीचन्द संघी, गुडीवाडा ( मद्रास )

इस परिवार का मूळ निवास आहोर है। वहाँ से ब्यापार के निमित्त संवत् १९४४ के पहिले संघी कमानी के वहे पुत्र जसराजजी, मछली पटम आये, पाँछे से जसराजजी के छोटे आता खेगमलबी तथा वरदीचन्दनी भी वहाँ आ गये। आप छोग १९७० तक मछली पट्टम में कपड़े का बंधा करते रहे, पश्चाद वहीं

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



सिधी दीपराजजी, सोजत



सियां ताराचंदजी कोठारी, बाहोर.



सेंड श्रीचंद्जी सिधी (चुन्नीलाल श्रीचंद) लोनार.



सेठ शिवराजजी सिधी, कोलारगोल्ड फ़ील्ड.

से दुकान गुड़ीवाड़ा ( मद्रास ) छे आये । गुड़ीवाड़ा आने के वाद इस हुकान पर तांतेड़ ताराचन्द्रजी के पुत्र । मंझालालजी का भाग सम्मिलित हुआ. आप सिरोही के पाड़ीव नामक ग्रामं के निवासी हैं । गुड़ीवाड़ा आने के बाद इस दुकान ने अच्छी तरकी व इजत पाई । सेठ मंछाठाठाजी तांतेड़ ने गुड़ीवाड़ा में जैन मंदिर के बनवाने में और अमीजरा पार्श्वनायजी को प्रतिमा के उन्हार और प्रतिष्ठा में आस पास के जैन । संघ की सहायता से बहुत परिश्रम उठाया । मंछाठाठाजी विचारवान व्यक्ति हैं ।

सेठ छोगमळजी तथा वरदीचंद्जी मौजूद हैं। छोगमळजी के पुत्र जेठमळजी, तथा वरदीचन्द्रजी है बभूतमळजी वस्तीमळजी, जीवराजजी तथा शांतिलाळजी है। आप छोगों के यहाँ कपढ़े तथा ब्याज का काम होता है। इस दुकान के भागीदार सेठ प्रागचंद कपूर्जी तथा भूरमळ केसरजी हैं।

### सेठ मानकचन्द गुलजारीमल सिंघवी देहली

यह खानदान जैन स्थानकवासी आद्वाय का माननेवाला है, और लंगभग १०० सालों से देहली में निवास कर रहा है। इस खानदान में लाला बल्तावरमलजी सिंघवी हुए, आपके लाला शादीरामजी, लाजा मानिकचन्दजी, लाला गुलाबसिंहजी, लाला मुझीलालजी भीर लाला छुट्टनलालजी ५ पुत्र हुए। इनमें इस खानदान में अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हुए। आपका नामक जन्म संवत् १९०३ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७३ में हुआ। आपके पुत्र लाला गुल्जारीमलजी का जन्म संवत् १९७३ में तथा स्वर्गवास संवत् १९८३ में हुआ। लाला गुल्जारीमलजी भी वहे योग्य पुरुष थे। आपके मनोहरलालजी तथा मदनलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मनोहरलालजी का वन्म संवत् १९७२ में हुआ। आप दोनों आता सज्जन व्यक्ति हैं, तथा व्यापार का संवालन करते हैं।

## सेठ चुझीलाल श्रीचन्द सिंघवी, लोनार ( वरार )

इस परिवार का मूल निवास बोरावड़ (मारवाड़) है। वहाँ से लगभग ६० साल पहिले सेड कालामजी सिरोया सिंघवी व्यापार के लिए लोनार आये और यहाँ भाकर इन्होंने न्यापार आरम्भ किया, संवत् १९३५ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके रतनचन्दली तथा चुलीलालजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ उपीलालजी सिंघवी का जन्म सं० १९०५ में हुआ था, आपके हाथों से दुकान को तरकी मिली। संवद १९४६ में इनका सरीरावसान हुआ।

सेठ चुन्नीकालजी सिंघवी के याद उनके पुत्र श्रीचन्दजी सिंघवी ने इस दुकान की सम्पत्ति को विशेष बढ़ाया। आपका जन्म संवद १९३५ में हुआ। आपके यहाँ रहें के स्थापार का काम और क्षेत्रदेन का ज्यापार होता है, तथा इस समय आप टोनार के प्रमुख सम्पत्तिशाली समझे आते हैं। आपके पुत्र सुगनचन्द व मदनकाल हैं।

## सिंधकी पातावत

## सिंघवी ताराचन्दजी कोठारी, आहोर ( मारवाइ )

पातावत सिंघवी सानदान का निवास भी चनवाणा बोहरा जाति से बतलाया जाता है। कहा जाता है कि दीसा से १२ कोस दीलड़ी गाँव में टेलदिया बोहरा आसध्यवज्जी रहते थे। इनको नैना-चार्य्य श्रीचन्द्र प्रभू स्रिजी ने जैन धर्म अंगीकार कराया। आसघवलजी की पीदी में कुँवरपालजी ने संव निकाला, अतएव इनका कुटुम्य सिंघची कहलाया। इनकी कई पीदियों बाद पाताजी हुए, जिनकी संतर्ने पातावत सिंघवी कहलाई। ये भी नागप्जक सिंघवी है

पाताजी की कई पीदियों में सिंचवी दीपराजजी हुए ये और इनके पुत्र कस्याणजी भी आहोर ठिकाने में काम करते रहे, ठिकाने का काम करने से ये कोटारी कहालाये। कहवाणजी के हुँगरमलजी तथा लखमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। लखमीचन्दजी संवत् १८०० में ठाकुर अनादसिंहजी के साथ कोटा की ओर गये। इंस समय लखमीचन्दजी का कुदुम्य सारयल ( कांटा के पास ) रहता है। लखीमचन्दजी के बहे आहे हुँगरमलजी, ठाकुर अनादसिंहजी के वहे पुत्र हाकिसिंहजी के यहाँ कार्य्य करने लगे। हुँगरमलजी के पुत्र हालचन्दजी, ठाकुर अनादसिंहजी के वहे पुत्र शक्तिसिंहजी के यहाँ कार्य्य करने लगे। हुँगरमलजी के पुत्र हालचन्दजी १९५० में गुजरे इनके पुत्र अलिचन्दजी, रतनचन्दजी सथा ताराचन्दजी हुए। इनमें सिंघवी ताराचन्दजी विद्यमान हैं। सिंघवी ताराचान्दजी का जन्म सवत् १९३५ में हुआ। आपने बहुत समय तक आहोर ठिकाने का काम किया। आप समसदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। कोटारी अलेचन्दजी ने ठाकुर रावतसिंहजी की नाबालगी के समय ठिकाने का का कार्य्य सम्माला था, अभी इनकेनाम पर साराचंदजी के पुत्र नेनचन्दजी दत्तक हैं।

## मग्डारी

मारवाद के इतिहास के पुत्र भण्डारियों के गौरवा नेवत कार्य्यों से प्रकाशमान हो रहे हैं। भण्डारियों को कार्यावर्ण का विवरण राजस्थान के इतिहास में एक अभिमान की वस्तु है। मारवाद के इतिहास में भण्डारियों का एक विशेष युग रहा है और उन्होंने अपने समय में न केवल मारवाद की राजनीति ही को सजालित किया वरन् उन्होंने वस्कालीन सुगलसात्राज्य की नीति पर भी अपना विशेष प्रमाव डाला है। दुःख है कि इस गौरवशाली वंश का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। मारवाइ की विभिन्न क्यातों, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के प्रामाणिक इतिहास प्रन्थों में भण्डारियों के इतिहास की सामग्री विलरी दुई है, उसी के आधार से उनके इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है।

मयदारी वंश की उत्पत्ति—इस वंश की बल्पित नाडौंछ के चौहान राजवंश से हुई है। विक्रम सम्बद्ध की व्यारहवीं सदी में नाडौंक में राव छाखणसी नामक एक प्रतापशाली राजा हुआ। यह शार्कमदी (साम्मर) के चौहानवंशी राजा वावपितराज का पुत्र था। इसका छुद्ध नाम छक्ष्मण था। अचलेश्वर के मन्दिर में छगे हुए सम्बद्ध 1२७७ के छेख से माल्यम होता है कि छाखणसी ने अपने बाहुबळ से नाडौंछ के हुणके पर नवीन राज स्थापित किया। इसके समय के विक्रम सम्बद्ध १०२४ और १०३९ के हो दो खिळालेख कर्नेड टॉड साहब को मिळे थे। कर्नेड टॉड छिखते हैं:—

"बौहानों की एक बड़ी शाखा नाढोल में आई, जिसका पहिला राजा राव लाखण था। उसने सम्भद् १०६९ में अलिहिल हाड़े के राव से यह पराना छीन लिया। जनने के वादशाह सुद्धकरीन व उसके पुत्र स्कृतान महम्मद ने राव लाखण पर चढ़ाई करके नाडोल को लटा और वहां के मिन्दिर तीढ़ डाले। छेकिन चौहानों ने फिर वहाँ पर अपना दखल जमा लिया। यहाँ से कई शाखाएँ निकली, जिन सबका अन्त देहली के वादशाह अल्लाउद्दीन जिल्ली के वक्त में हुआ। राव लाखण अनिहल्ला दे तक का दाण (सायर का महस्ल ) लेता था और मेवाढ़ का राजा भी उसे खिराज देता था" का राय

समय दस से उँचालिश बार एक ता पाँटणा पोला पेप दाण चौहाण चगालीमेबाट भणि दगड मरी तिसवार राव लाखण थपी, सो ऋरस्मा सो करि

राव राखण द्वारा मेवाध के राजा से खिराज लिये व्याने की पुष्टि निम्न लिखित पुराने दोहें से मी होती है ।

वहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गोरीशंकरजी ओहा अपने सिरोही के इतिहास के पृष्ठ १६९ में जिसते हैं:—
"राव काखगसी वड़ा वहादुर हुआ वर्तमान जोधपुर राज्य का कितना ही हिस्सा इसने अपने आधीत
कर लिया था।"

भण्डारियों की ख्यात में राव लालणजी के वारहवें पुत्र राव दुदाजी से अण्डारियों की उलित बतलाई है। उसमें लिखा है कि:—"नाडोल के राव लालणसी के चौदीस रानियाँ थीं, पर उनमें से किसी के सन्तान नहीं हुई। प्रसंगवश जैनाचार्य्य श्री यशोभद्रस्रि नाडौल पहुँचे। राव लालणसी के आपका वड़ा सस्कार किया। राव-लालणजी ने निःसन्तान होने के कारण आपके आगे दुःख प्रकट किया और आचार्य्यवर्य को इस सम्बन्ध में शुभाशीय देने के लिये निवेदन किया। इस पर आचार्य्य श्री ने उत्तर दिया कि तुम्हारी प्रत्येक रानी के एक एक पुत्र होगा। तुम अपने चौदीस पुत्रों में से एक पुत्र को हमारे हवाले करना। राव लालणसी ने यह वात स्वीकार करली। सौभाग्य से रावजी की प्रत्येक रानी को एक एक पुत्र हुआ। इनमें बारहवें पुत्र का नाम दूदाराव था। इन्हें आचार्य्य श्री ने जैनी बनाया। राज्य के खजाने का काम दूदारावजी के सिपुर्द था, इससे ये भण्डारी कहलाये। यह घटना सम्बन्ध 10३९ की है।

उपरोक्त वर्णन में अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निश्चम है कि भण्डारियों की उत्पत्ति नाडील के चौहानों से हुई। इसके लिए कई प्रवल प्रमाण हैं। पहले तो यह कि भण्डारियों और चौहानों की कुलदेवी आसापुरीजी है। आसापुरी माता का मन्दिर नाडौल में है, जहाँ भण्डारियों के बच्चों का सहला उतारा जाता है।

अव इस भण्डारियों के उपलब्ध इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर नीचे कुछ प्रकाश डाल्से हैं।

समराजी—भण्डारियों के वंशवृक्ष में सबसे पहला नाम राव समराजी भण्डारी का है। आपने और आपने पुत्र राव नरोजी ने जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी को उनकी अत्यन्त संकटावस्था में किस प्रकार सहायता की और किस प्रकार राव समराजी राव जोधाजी को रक्षा के लिए मेवाड़ की सेना से लह कर काम आये और उनके पुत्र नरोजी ने अन्त तक अनेक विपत्तियों को सहकर किस प्रकार संकटप्रस्त राव जोधाजी का साथ दिया इसका वर्णन हम "ओसवालों के राजनैतिक महत्व" नामक अध्याय में दे चुके हैं। इससे अधिक आपके सन्वन्ध में कोई ऐतिहासिक तथ्य खोजने पर भी नहीं मिला है। इसलिए यहां हम भण्डारियों की खुदी-खुदी खांपों ( शाखाओं ) का परिचय देते हैं।

#### वीपावत मगडारी

नराजी भण्डारी के राजसीजो, जसाजी, सिहोजी, खरतोजी, तिलोजी, निम्बोजी और नाथोबी नामक सात पुत्र थे। इनमें भण्डारी नराजी के दूसरे पुत्र जसाजी के जयमलजी नामक पुत्र हुए। भण्डारी जवमलजी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र दीपाजी हुए। इन्हीं दीपाजी की सन्तान दीपावत भण्डारी के नाम से मशहूर हुई। भण्डारी दीपाजी के भोजराजजी, खेतसीजी, रामचन्दजी, रायचन्दजी तथा रासाजी नामक पाँच पुत्र हुए।

दीपाजी के सम्बन्ध में बहुत खोज करने पर भी हमें विशेष घृतान्त झात नहीं हुआ। उनका इतिहास प्रायः अन्धकाराछ्य है। राज्य की ओर से अरिटया नामक गाँव में भण्डारी दीपाजी को जोधपुर इरवार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिले थे, वे ही खेत पीछे जाकर उनके पौत्र भोजराजजी को सम्बद्ध १००० के प्रथम अपाद सुदी १४ को महाराजा अजितसिंहजी ने बक्षे। इसके छिए जो परवाना दिया कवा था उसमें छिला था—×× × "तथा गांव अरिटिया वहां में भण्डारी दीपाजी रा खेत छे सो भण्डारी भेषाज (भोजराजोत) ने हुजुर सु इनायत हुआ छे सो ए सदाबन्द पाया जावसी १००० छेल से यह अवनय पाया जाता है कि भण्डारी दीपाजी ने जोधपुर राज्य की छुछ न छुछ सेवाएँ अवस्य की हींगी और उनके छिए उन्हें छुठ जागीरी मिली थी। अब हम दीपाजी के वेटे पोतों का परिचय देते हैं।

मण्डारी मेजराजजी—आप दोपानी के सबसे बढ़े पुत्र थे। आपके पुत्र मेघराजजी हुए। दोपाजों के सानदान में पाटनी होने से महाराजा अजितसिंहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत इन्हें इनायत किये। भण्डारी मेघराजजी भण्डारी रघुनायसिंहजी की दीवानगी के समय सम्बद्ध १००६ में जैतारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के आईदानजी, गोवईनदासजी, कन्हीरामजी तया रेवीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें गोवईनदासजी विशेष प्रतापी हुए। जोधपुर की स्थात में आपके वीरोधित काच्यों के प्रशंसनीय उल्लेख हैं। आप भण्डारी रघुनाथसिंहजी के समकालीन थे, वह बात भण्डारी रघुनाथजी के द्वारा आपके नामपर भेजे हुए एक पुत्र से प्रकट होती है। भण्डारी गोवईन दासजी के दुर्गदासजी, मोहकमदासजी तथा मुक्कन्ददासजी नामक तीन पुत्र हुए। इन वन्धुओं मे दुर्गदास भी के पुत्र भगवानदासजी तथा गुलावचन्दजी थे। भण्डारी गुलावचन्दजी का परिवार इस समय उज्जैन में रहता है। भण्डारी भगवानदासजी के मानमल्जी, जीतमल्जी तथा वस्तावरमल्जी नामक तीन पुत्र हुए। इन वन्धुओं सम्बद्ध १८६५ में वांहदिया

<sup>\*</sup> यह मूल परवाना जैतारण में मण्डारी अमयराजनी के पान है। इस परिवार में इस वक्त मण्डारी वासकर्ता, सुकानकर्ता आहि है।

## श्रीसबाल जाति का इतिहास

वद्गांव पर फौजी चढ़ाई की और वहां अपना अधिकार किया। इसके टिए महाराजा मानसिंहनी ने आपको जो पत्र दिया था उसमें लिखा था—" × × श्री जीरा माया प्रताप सु बढ़ागांव कावम हुआ सो सुग्री हुई निवाजस होसी। अब थाणी बढ़ागांव में नजबूत राख कूच आणे करजी। उठी रो बन्दोबस तससी आण्डो रीत करजी। समाचार इन्द्रराज सूरजमलरा कगज सु जाएजो सम्बत १८६५ रा केठ सुरी १४॥'

जिस समय मानमलजी जैतारण के हाकिम ये उस समय सारे मारवाड़ में भग्नान्ति के बाहक चिर रहे थे। चारों ओर की आपित्तयां उसपर भा रही थीं। उस समय में हाकिमी का काम भी बाब जैसा सरल नहीं था। उन्हें राज्य-रक्षा के लिए कीजी नाकेवन्दियां करनी पढ़ती थीं। सम्बन् १८६४ की मादवा सुदी है को जैपुरवाली कौज की नाकावन्दी करने के लिए सिंघवी इन्द्रराजजी ने इन्हें किया बा"XXX घांटारा जानता कराय दीजो सो कौज चढ़ सके नहीं। फिर देवगढ़ तथा सोलंकिया सु ने मेरासुष की बन्दोनस्त कर घाटे नहीं चढ़े सो करजो।" इसी तरह भादवा सुदी १३ को आपके नाम बोधपुर से जो कक्का आया उसमें लिखा था-- "जयपुरवाला घाटे हुम बदयपुर जाय सके नहीं। इसो बारतो बन्दोनस्त करणो।"

मण्डारी मानमलजी का सम्बद् १८८६ की पौष सुदी १२ को जैतारण में देहान्त हुआ आपडी दिवीय धर्मपत्नी आपके साथ सवी हुई। आपके पुत्र प्रतापमलबी मेड्ता और दौलतपुरा के हाकिम रहे। आपने चयपुरी पौज पर गिगौली की धाटी पर हमला किया था। सम्बद् १८७६ की पौष सुदी १ के हिरिहार में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके साथ भी आपको धर्मपत्नी सती हुई जिनकी छत्री वनी हुई है। इनके प्रशाद भण्डारी मानमलबी के कोई सन्तान नहीं रही। अतयुव उन्होंने अपने तीसरे भाई बस्तावर मलबी के महाले पुत्र कस्त्यामलबी को इनक लिया। कस्त्यामलबी के पुत्र भण्डारी रक्षमक्जी में दौलतपुरे में हुस्मत की। आपके पुत्र भण्डारी देवराजजी हस समय उदयपुर में विध्यमान हैं और आप देवस्थान महकमें में काम करते हैं। आपके पुत्र उदयराजबी और तेजराजधी हैं, जिनमें उदयराजजी उदयपुर राम्ब में पुलिस सव इन्सपैवटर हैं।

भण्डारी मानमळजी के छोटे भाई जीतमळजी थे। इनके पश्चात् क्रमशः सुरुतानमक्त्री, सम्दामळजी, धनरूपमळजी और रंगराजजी हुए। इस समय इनके परिवार में कोई नहीं है।

मण्डारी भानमळजी के सबसे छोटे भाई बस्तावरमळजी के बदनमळजी, कस्तुरमळजी, बंदनमळजी मानक तीन पुत्र हुए! भण्डारी बदनमळजी कोळिया, जैतारण तथा देस्री के हाकिस रहे! आपको दरबार से सिरोपान मिळा था! भण्डारी बन्दनमळजी सम्बद् १८९०-९१ में नागौर तथा मेहते के हाकिम रहे! सम्बद् १९०२ की शासण सुदी १४ को इनका सरीरान्त हुआ! इनके साथ इनको धर्मपत्नी सती हुई जिनकी तिनारी जैतारण में बनी है। इनके पुत्र राजमळजी हुए। आप पर्वतसर और मारीठ के हाकिम रहे। सम्बत् १९२८ में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके दानमळजी, जीवनमळजी तथा सांवतरामजी नामक तीन पुत्र हुए। इस समय दानमळजी के पुत्र पृथ्वीराजजी और सुकनराजजी मौजूद हैं। भण्डारी सांवतरामजी के अभयराजजी और वच्छराजजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं, इनमें अभयराजजी जीवनमङजी के नामपर दसक गये हैं। बच्छराजजी जैतारण में वकाळत और अभयराजजी जीनिंग फैक्टरी का काम करते हैं।

#### रासाजी का परिवार

दीपाजी के सबसे छोटे पुत्र का नाम रासाजी था। आप वड़े वीर थे। आपने छोटी मोटी कई रुड़ाइवों में हिस्सा खिया था। सम्बत १७३९ के भादवा बदी ९ को गुजरात का मुसलमान शासक सैक्यद मुहम्मद राणपुर में चढ़ कर आया। इस समय जोधपुर नरेश महाराजा अजितसिंहजी सिरोही राज्य के कालेद्री नामक गाँव में थे। महाराजा की ओर से उनके मुकाबले के लिये जो सेना गई थी उस के प्रधान सेनावित भण्डारी दीपाजी के चौथे पुत्र भण्डारी रायचंद्रजी थे। रायचंद्रजी छे बढ़े भाई रासाजी भी फौज के पुक्र अफसर थे। आप दोनों भाई बढ़ी वीरता से युद्ध करते हुए वीरगित को गास हुए!

#### भएडारी खींवसीजी

जिन महान् पुरुषों ने भारवाद के इतिहास को उज्जवल किया है उनमें भण्डारी खींवसीजी का आसन बहुत कँचा है। जिस समय इस महान् राजनीतिज्ञ का उदय हो रहा था, वह समय भारत के इतिहास में भयंकर अञ्चान्ति का था। सन्नाट औरंगजेव मर चुका था और उसके वंशजों के निर्धल हाथ भारत की शासन नीति को सज्जालित करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। "जिसकी लाठी उसकी भेंस" की कहावत चरितार्थ हो रही थी और चारों ओर नयी नयी शक्तियों का उदय हो रहा था। जयदंत्त आहमी अपने मजबूत हायों से बादशाहों को बनाते और विगाइत थे। ऐसे नाजुक समय में तत्कालीन भारतीय साम्राज्य नीति को दगमगाने वाले महाराजा अजितसिंहजी की प्रधानगी के पद को भण्डारी खींवसीजी सोभायमान कर रहे थे।

भण्डोरी खींवसीजी का उदय क्रमशः हुआ । पहले सम्बत् १७६५ में वे हाकिम के साधारण पर पर नियुक्त हुए । इसके बाद सम्बत १७६६ में आप दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित किये गये सथा इसी समय आप राय की पदवी तथा हायी पालकी करें मोती के सम्मान से विभूषित किये गये। इसके बाद आप प्रधान के सन्तोंच्च पद पर प्रतिप्तित किये गये। कहने का अर्थ यह है कि जाप अपनी प्रतिक्ष अपनी योग्यता-और कार्य कुशकता से मारवाड़ राज्य के सर्वोंच्च पद पर अधिष्ठित किये गये। इन सन्तेंच्च पदों पर रहते हुए आपने मारवाड़ राज्य की जो महान् सेवाएं की हैं, उनका थोड़ा सा उन्हेंबा यहां किया जाता है।

सम्बद् १७६७ में बादशाह बहादुरशाह दक्षिण से अवमेर आया । इस समन एक असन्त महत्वपूर्ण कार्ल्य के लिये महाराजा ने मण्डारी खींवर्सार्जा को मेजा । वे बादशाह से साहजाद अवीम के मार्फत मिले बादशाह भण्डारीजी से बड़ा प्रसन्न हुआ और वह उन्हें अपने साथ लाहौर ले गया । अस्वे की आवश्यकता नहीं उन्होंने महाराजा के मिशन को सफल किया ।

सन्वत १००१ में मण्डारी खींवसीजी के प्रयत्न से महाराजा को फिर से गुजरान का स्ना मिला । इसके िन्ने तुलरान नामक एक वादनाही अधिकारी के साथ वादशाही कमान मी महाराजा के पास मैज दियागया । इसके बाद नहाराजा ने मण्डारी विजयराज को अहमदाबाद भेजे, वहाँ जान्य उन्होंने अपना अधिकार कर लिया । पश्चाद अपाड नास में कुँचर अमयसिंहजी और मण्डारी खींवसीजी बादशाही दरवार से छीटकर जोचपुर आये और उन्होंने महाराजा से मुजरा किया और गुजरास की सुमानक आप्त करने के सारे समाजार कहे । इस पर महाराजा अजितसिंहजी बढ़े प्रसन्न हुए । सम्बद् १००२ में भण्डारी खींवसीजी प्रधानगी के सर्वोच्छ पट पर किर से प्रतिप्टित किये गये ।

इसके पुकाध वर्ष बाद गुजरात की सुभायत महाराजा से बाउस ले ली गई। इस पर महा-राजा ने भण्डारी खीवसीजी को दिख्ली में लिखा कि हम तो द्वारका की नाम के लिये जा रहे हैं, तुम अंके को वैसे गुजरात का सूबा वापस भाष्त करना। खींवसीजी ने इसके लिये जोरों से प्रयत्न करना शुरू किया और आपको सफलता होगई। गजरात का सूबा किर से महाराजा के नाम पर लिख दिवा गवा। वर्ष कार्य कर खींवसीजी जोषपुर लाये, वहाँ महाराज ने आपका बढ़ा आदरातिंच्य किया।

सन्वत् १७७५ को फालान सुदी १० को सुर्यासद् नवाब अब्दुल्छासां और ससनवर्धासां अवे अजितसिहतां से बादबाह फर्क बहिश्यर को तस्त से हटावे के काम में सहयोग देने के लिये कहा । इस सलाह मशबिरे में कोटा के तत्कालीन राला दुर्जनसिंहती तथा रूपनगर के राजा राजसिंहजी भी सामिक

ये दोनों मार्र सैयद बन्धुमों के नाम से मराहूर थे। समय पाकर बन्होंने वड़ी जाकर प्राप्त करतो की। इतिहास में ये बादराहि को बनाने बाते तथा विगाडने दाते छहे गये हैं। बादराहि फर्स्झिशियर को इन्हें हो तक्त पर वैठाया और बाद में इन्होंने ही उसे तस्त से उतार कर करता करवा दिया।

किये गये । फिर ये सब छोग शामिल होकर बादशाह के हुजूर में लाल किले गये । वाशाह फर्रेस्तिशयर असमय में इन्हें आते हुए देखकर जनानखाने में चला गया । सुप्रख्यात इतिहास वेता विलियम इद्वींन अपने Later Moghuls नामक प्रन्य के प्रथम भाग के पृष्ठ १८२ में इस वृतान्त हो इस प्रकार किसता है:- "फर्ट्खशियर अपने जनानलाने में चला गया वहाँ वेगमों और रखेलियों ने उसे केर किया। तुर्की बुवतियों को महलों की रहा। का भार दिया गया। सारी रात महलों में करणा इन्दन होता रहा । कुतुलडलमुल्क ने जाफाखां को महलों से निकाल दिया और दीवानखाने के पहरे पर अपने सैनिक रसे । इसी समय फर्र्ड्सिशियर ने अजितर्सिहजी को अपनी ओर मिलाने का विफल प्रयतन किया। एक खोजे ने पहरेदारों की आंखों से बचकर फर्रू खशियर का पत्र अजितसिंहजी के जेव में डाल दिया उसमें लिखा था-"राजमहरू के पूर्वीय भाग पर सस्त पहरा नहीं है । अगर तुम अपने कुछ भादमी वहाँ भेज दो तो मैं निकल जाऊँ। इस पर अजितसिंहजी ने जवाब दिया कि 'अब वक्त चला गया है। मैं क्या कर सकता हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि अजितसिंहजी ने यह पत्र फर्स ख-शियर के पास भेज दिया मारवाइ की ख्यात में इस घटना की इस तरह छिखा है- "फर्रु खशियर ने जनात-साने से महाराणा अजितसिंहजी के पास एक पत्र भेजा जिसमें छिखा था-"तुम लोगों के दिल में मेरे किये मूँ अ वहस पेदा कर दिया गया है। मेरी बादशाहत में जो कुछ आप करोगे वही होगा। में आप कोर्गों से कोई फर्क नहीं समझ्ंगा। मेरे आपके बीच में कुरान है। यह पत्र पढ़ कर महाराजा अजितसिंह जी सींबसीजी को लेकर एकान्त में चले गये और उन्होंने वह पत्र भण्डारी खींबसी को दिया। पत्र पद का सींग्सीजी का हृद्य करुणा से पसीज गया । उन्होंने बादशाह की जान बचाने के लिये महाराजा से भनुरोध किया और कहा कि इस मुसीबत में अगर हमने वादशाह की सहायता की सो वह बढ़ा कृतंज्ञ होगा और साम्राज्य नीति पर अपना जबर्दस्त वर्चस्य हो जायगा इस पर महाराजा अजितसिंहजी ने कहा कि फर्र सिमयर पहले भी मुझ से तीन दफा घोसा कर जुका है। उस वक्त सैय्यद वन्धुओं ने मुझे मदद दी। इसलिये सैयदों ही का साथ देने का मेरा विचार है। यह सलाह मशविरा हो ही रहा था कि सैयदों के आदमी जनानसाने में गये और उन्होंने फर्स खिशयर को पकदा । सारे रनवास में भयद्वर चीव्कार मच गई! बेगमों ने बादशाह को पकड़ लिया। पर ये तैचारी अवलाएँ कर ही क्या सकती थीं। सैयहाँ के भादमी बादबाह को पकड़ खाये और उसे कैश कर लिया। इसके थोड़े दिनों बाद अत्यन्त करता के साथ यह अभागा बादशाह मार डाला गया !!

सींवसीनी द्वारा नये बादशाह का जुनाव-इसने उत्पर दिखलाया है कि सींवसीनी मण्डारी का विद्यों की साम्राज्य नीति पर भी बहा प्रभाव था। वे युक्त सहान् राजनीतिङ और मुस्सही समझे जाते थे। सम्बद् १७०५ के आसोज मास में भण्डारी खींवसीजी और सैबदों के वर्ज़ीय राजा रहक्य काइजादों में से को बादबाह को जुनने के लिए दिल्ली भेज गये। २२ वर्ष के सुन्दर जवयुवक शाहजादे महम्मदशाह के इनकी हिं को विशेष छए से अपनी ओर आर्कार्षत किया। कहते की आवश्य कता नहीं कि इन्होंने महम्मदशाह को पसंव कर लिया। पर महम्मदशाह की माता मंजूर नहीं हुई। उसने समसा कि बादशाह बनने से जो गित पहिं दो तीन बादशाहों की हुई वही महम्मदशाह की भी होगी। इस पर खींवसीजी ने महम्मदशाह की माता को बहुत समझाया और उसे हर तरह की तसछी दी। इतना ही नहीं उन्होंने इहरेव की सौगन्य बाझ महम्मदशाह के जीवन रक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। इस पर महम्मदशाह की माता राजी हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि खींवसीजी महम्मदशाह को छे आये और जब वह दिल्ली के तक्ष कर वैद्या तथा उसका एक हाथ महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में और इसरा हाथ नवाब अम्बुलालों के हाथ में था। सुप्रसिद्ध इतिहासचेचा विलियम इतिहन ने भी भण्डारियों द्वारा बादबाह के खुने जाने की बात का उत्लेख किया है। इस समय महाराजा अजितसिंहजी का बादशाह पर जो अपूर्व प्रभाव पड़ा उसका अनुमात सहज ही लगाया जा सकता है।

इसके वाद खींवसीजी ने प्रयस्न कर अपने स्वासी जीधपुर नरेश केलिए बादशाह से राजराजेकर की पदवी प्राप्त की। इसी समय महाराजा ने भण्डारी खींवसीजी की दिशी किसा कि "हिन्दुरवान की हिन्दू प्रजा पर जिजीया कर लगता है। किसी तरह यत कर उसे माफ करवाना। भण्डारी खींवसीजी ने महाराजा की यह इच्छा यादशाह पर प्रकट की। उन्होंने वादशाह को जिजिया कर के अयहर लतरे बक लाये। यादशाह को भण्डारी खींवसीजी की युक्ति खंच गई और उन्होंने जिजिया कर माफ कर दिया। इस प्रकार भण्डारी खींवसीजी की अपनी कुशल नीति से सारे सारतवर्ष की हिन्दू प्रजा का असीम करवाण किया।

इन दिनों भण्डारी खींनसी को वादशाह के पास कुछ अधिक दिनों तक रहने का काम पहा । वादशाह इनकी राजनीतिज्ञता और कार्य्यकुशरूता से वहा प्रमावित हुआ । वादशाह महम्मदशाह की ओर से जोधपुर नरेश की तरफ का सिरोपान भण्डारी खींनसीजी को हुआ । यह बात जयपुर नरेश जयसिंहजी को अच्छी न छारी । इसके वाद जब भण्डारी खींनसीजी ने सीख छी तब फिर उन्हें तथा उनके साथ बाले १९ उमराजों की वादशाह की ओर से कीमती पोशाकें मिछीं । इसके बाद खोंनसीजी ने जोधपुर अकर महाराजा अजितसिंहजी से मुजरा किया । महाराजा ने आपका बद्दा सत्कार किया और कहा कि मुत्साई हो तो ऐसा हो जिसने मेरी ऐनजी का काम वादशाह से करवा लिया । संवत् १७७९ में महाराजा ने भण्डारी कींवसीजी को इसिल्पे दिखी सेजा कि वह यादशाह को समझा द्वारा कर नवाब हसनअलीखाँ को कैद से खुढ़वा देवे। यह इसनअलीखाँ सैयद वन्धुओं में से या जिसने फर्स खिश्रयर को वादशाह बनाया था और बाद में उसे मरवा भी दिया था। महाराजा अजित- सिंहजी इसे अपना मित्र मानते थे। भण्डारी खींवसीजी दिल्छी पहुँच। वहाँ पहले पहल जयपुर नरेश वर्यासहजी से आपकी मुलाकात हुई। जबसिंहजी ने आपसे कहा कि हसनअलीखाँ का झूटना सब दियां से हानिकारक है। फिर भण्डारी खींवसीजी नाहरखाँ से मिले और उन्होंने उसके हारा महाराजा का संदेश बादशाह के पास पहुँचाया! नाहरखाँ ने वादशाह से जा कर उल्टी बात कह दी कि जवतक हसनअलीखाँ किन्दा है तबतक महाराजा अजितसिंहजी दिवली नहीं आवेंगे। इस पर हसनअलीखाँ मरवा दिया गया इसके बाद भण्डारी खींवसींजी और नाहरखाँ साम्भर आये जहाँ महाराजा का मुकाम था। महाराजा खींवसीजी पर बहुत नाराज हुए और कहा कि हमने तो चुन्हें हसनअलीखाँ को खचाने के लिये मेजा था, चुनने उस्टा उसे मरवा। दिया। इस पर खींवसीजी ने कहा कि मैंने तो आप का सन्देश नाहरखाँ हारा बादशाह के पास मेजा था पर नाहरखाँ ने बादशाह से उल्टी बात कह दी। इसपर महाराजा मे नाहरखाँ को मरवाने का हुकम दे दिया। यह बात भण्डारी खींवसीजी को अच्छी न छनी। वे वहाना वना कर जो धरर चले गये और महाराजा के आदिमयों ने नाहरखाँ के डेरे पर हमला कर उसे मारदाजा।

जब यह खबर बादशाह महम्मदशाह के पास पहुँची तो वह बदा फ्रोधित हुआ। उसने गुजरात का स्वा महाराजा से छोन कर हैदरअछीखाँ को और अजमेर का स्वा मुजफरअछीखाँ को दे दिया। पर महाराजा अजितसिंहजी का बढ़ा दबदवा था, अतएव मुजफरअछीखाँ की हिम्मतअजमेर आने की न हुई। इसिलिये बादशाह ने हैदरअछीखाँ को अजमेर पर जाने की आज्ञा दी और तदनुसार वह अजमेर पर चढ़ आया इसके बाद अण्डारी खींवसी और अण्डारी रघुनाय के प्रयत्तों से आपस में सन्धि हो गई। इस समय पश्चात् भण्डारी खींवसीजी विद्रोही सरदारों को मनाने के लिये मेडते भेजे गये। वहीं सम्बद १७९२ के जेर वर्षी ६ को अण्डारी खींवसीजी का स्वर्गवास हुआ।

जब भण्डारी खींवसीजी का देहान्त हुआ तब तकालीन जोधपुर गरेश महाराजा बस्तसिंहजी # दिल्ली में थे। आप मण्डारी खींबसीजी की मृत्युका समाचार सुनकर वदे दुःखित हुए। आप दिल्ली में भण्डारी खींबसीजी के छोटे पुत्र भण्डारी असरसीजी के डेरे पर मातमपुरसी के लिये पधारे और

सम्बद् १७८० की श्रमाट सुदी १३ को मक्कराना अजिनसिंहको का खर्गनास हो गया था। भाषके
 नाद महाराजा बस्तसिंहको जोधपुर के राजसिंहासन पर बैठे थे।

उन्हें बढ़ी तसक्ली दी। इतना ही नहीं खोंबसीजी के शोक में एक दिन तक नौबत बन्द रखी गई। बादशाह ने भी बढ़ा हु:ख प्रकट किया।

भएडारी अमरसिंह—भण्डारी खींवसीजी के स्वर्गवास होने के बाद महाराजा वस्तसिंहजी वे उनके पुत्र भण्डारी अमरसिंहजी को दीवानगी का सिरोपान, बैठने का कुरून, पाछकी, हाथी, सर्पेच, गोतिचीं की कण्ठी और जहाज कहा आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। इसी समय महाराजा ने दूसरे हीपावत भण्डारियों को भी विविध पदों से विभूषित किया।

सम्बत् १७८६ के कार्तिक मास में महाराजा जोधपुर गढ़ में दाखिल हुए, उस समय मण्डमी अमरसिंह देहली में थे। इन्होंने वहाँ से १५ लाख रुपया निकल्पना कर भेजे, जिससे महाराजा ने बहमदाबाद कृच करने की तैयारी की। श्रहमदाबाद कनह होने के बाद भण्डारी अमरसिंह सम्बत १७८७ से १७८९ तक गुजरात के नदियाद प्रान्त के शासक रहे।

सं० १७९२ में स्रत का स्वा दस हजार फौज खेकर अहमदाबाद पर चढ़ बाबा । अमर्रसिहबी और रत्तिसिंहजी ने उसका मुकावला किया । स्वा सरायतसौँ इस युद्ध में मारा गवा और उसकी कैव भाग गई इस लड़ाई में रमसिंहजी के चार घाद लगे ।

सम्बद् १७९२ में मण्डारी अमरसिंहजी जब दिश्वी गये तब बादशाह ने आपकी बड़ी सातिर की भीर आपको सिरोपाव मदान किया। सम्बद् १७९२ में महाराजा ने आपको रार्थातव की सम्मान्तीय वर्णाय से विभूपित किया। सम्बद् १८०९ तक आप दीवान के उच्च पद पर अधिष्ठित रहे। सम्बद् १८०९ में अमरसिंहजी का मारोठ में स्वर्गवास हुआ। इस समय महाराज नागोर में विराजते थे। उन्हें अमरसिंहजी की मृत्यु से बढ़ा हुन्स हुआ। उनके भोक में एक वक्त के लिये नौबत का बजवा बन्द रखा गया इतना ही नहीं आप अमरसिंहजी के अतीजे दौलतरामजी और चचेरे माई मनक्पजी डेरे पर मातमपुर्सी के लिये भी प्रथारे।

यानसिंहनी—आप मण्डारी अमरसिंहनी के भाई थे। आपने भी जोधपुर राज्य में विभिन्न पदों पर काम किया। आपने महाराजा अजितसिंहजी के हुनम से सांभर में नाहरखाँ के उत्पर हमला कर उसे तजनार के बाद उतारा था। आप अपनी इनेटी में एक राजपूत सरदार के द्वारा मारे गये। आपके दौक्रतरामजी और हिम्मतरामजी नामक दो पुत्र थे।

पोमासिहनी—आप अण्डारी खींवसीजी के बढ़े झाता ये। सम्बल् १७६५-६६ में आप जाकोर के हाकिम बनाये गये। सम्बल् १०६६ में अण्डारी पोमसिंह ने देवगाँव पर फौजी खड़ाई की और १५०००) रुपये पेशकशी के केकर वापस कौट आपे। जब मराठों ने मारवाड़ पर खड़ाई की और उन्होंने जाकोर के किले पर घेरा डाला तब पोमसी अपनी सेना लेकर किले पर पहुँचे और उस पर अपना अधिकार कर लिया। सम्बद् १०६९ में आप मेदते के हाकिम हुए। सम्बद् १०७२ की नेठ सुदी १३ को भण्डारी पोमसी और भण्डारी अनोपसिंहजी सेना लेकर नागोर पहुँचे। नागोराधिपति इन्द्रसिंहजी से तीन प्रहर तक इनकी भारी लड़ाई हुई। आखिर इन्द्रसिंह हार गये और नागोर पर इन भण्डारी वन्धुओं ने अधिकार कर लिया। जब यह खबर दरवार के पास अहमदाबाद पहुँची तो उन्होंने पोमसीजी को सोने के मूठ की तलबार भेजी और उन्हें नागौर का हाकिम बनाया और उनके नाम की मेदता की हुकूमत भण्डारी खेतसीजी के पोते गिरधरदासजी को दी।

मण्डारी मनरूपजी—आप भण्डारी पोमसीजी के ज्येष्ट पुत्र थे। सम्बत् १७८२ में आप मेहते के हाकिम नियुक्त हुए। सम्बत् १७८२ में जब मराठों मे ५०,००० फ़्रीज़ से मेहते पर हमला किया, उस समय भण्डारी मनरूपजी और भण्डारी विजयराजजी ने मेहता, सारोठ और पर्वतसर की फ़्रीज़ों को छेकर मेहता के मालकोट नामक किले की किलेबन्दी कर मराठों की फ़्रीज़ों से मुक़ावला किया। यहा धमासान युद्ध हुआ। आखिर दरवार ने कई छाल रुपये देकर सन्धि करली।

जब भण्डारी अमरसिंहजी दीवान हुए तब भण्डारी मनरूपजी को एक सूने का शासक वनाया और उन्हें पाळकी, सिरोपान, कड़ा, मोती और सरपैंच मेंट किये। सम्बत् १८०४ के भादपद मास में आप दीवानगी के पद पर प्रतिष्ठित किये गये और इसी समय आपको दरबार से बैठने का कुरूव और हाथी सिरोपान इनायत हुआ। आप इस पद पर सम्बत् १८०६ के मार्गशीर्ष मास तक रहे।

सम्बत् १८०५ की अपाढ़ सुदी १५ को महाराजा अमर्थासहती का स्वर्गवास हो गया और महाराजा रामसिंहजी जोधपुर के राज्यसिंहासन पर बैठे। इस समय महाराजा रामसिंहजी ने मनरूपजी के बढ़े पुत्र स्रतरामजी को दीवानगी का उच्चपद प्रदान किया और आपने मनरूपजी तथा प्ररोहित जगुजी को अजमेर भेजा। इसके बाद महाराजाधिराज बज़्तसिंहजी और रामसिंहजी में बड़ा वैमनस्य हो गया। दोनों के बीच छड़ाइयाँ हुई। यद्यपि इस परिस्थिति में मनरूपजी ने बड़ी कुशळता से कार्य किया, पर बज़्तसिंहजी यह बात मछी प्रकार जान गये कि मनरूप मण्डारी हर तरह से रामसिंहजी की!सहायता कर रहे हैं। अतपुत उन्होंने इन्हें मरवाने का निश्चय किया।

जब भण्डारी मनरूपजी सम्वत् १८०७ की कार्तिक सुद २ को महाराज रामसिंहजी के मुजरे से लौट कर पालकी से उतर रहे थे, उस समय बज़्दासिंहकी के भेजे हुए पातावस ने उन पर तलवार से हमला किया । मनरूपजी दुरी तरह घायछ हुए और उनके १३ टॉके लगे। जब यह समाचार महाराजा रामसिंहजी को मिळा तो वे बड़े दुःखिस हुए और वे तुरस्त मनरूपजी के देरेपर कुशल समाचार

40

पूछने के लिये गये और उन्होंने इनके पुण्य के लिये ४०००) धर्मार्थ में बाँदे। पीछे सम्बत् १८०० ही कार्तिक सुद १८ को मनरूपजी दीपावदी नामक गांव में स्वर्गवासी हुए।

मण्डारी सूरतरामकी—आप मण्डारी मनस्त्यजी के ज्येष्ट पुत्र थे! सम्बत् १०९९ के कार्तिक मास में दरवार ने इन्हें फ़ौज़ देकर अजमेर की ओर भेजा! आपने अजमेर, राजगढ़, भीनाय, रामसर मारि स्थानों पर अधिकार किया। इन स्थानों पर जयसिंहजी के जो हाकिम थे, वे भाग गये। उनके स्थान पर जोधपुर के हाकिम रखे गये। इसके वाद सम्बत् १८०६ की ध्रावण सुदी १० को जोधपुर के राज्यसिंहासन पर विराज और उसी दिन आपने भण्डारी स्रतरामजी को दीवानगी के पद पर नियुक्त किया। उक्त पद के कार्य संचालन में भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र (खींवसीजी के पीत्र) भण्डारी दौलतरामजी भी सिम्मिल्य थे। इस पद पर आप लोग सम्बत् १८०७ की आसीज सुदी १० तक रहे। इसी साल के कार्तिक मास में स्तरासाजी और दौलतरामजी आदि को के दु हुई और सवा लाख रुपये की कह्यल्यित करवा कर वे छोढ़े गये। जब १८०७ में राजधिराज बज़तसिंहजी ने जोधपुर पर अधिकार किया उस समय भण्डारी दौलतरामजी उनके ख़ास सुसाहियों में से थे।

मनरूपजी के दूसरे पुत्र मलुकचन्द्रजी के खींवसीजी की हवेली में मारे जाने का हाल हम पहले है चुके हैं। मनरूपजी के वंश में इस वक्त भण्डारी मन्त्लूलचन्द्रजी हैं, जी इस वक्त जोधपुर में वकालात करते हैं।

भयडारी दीलतरामजी—आप भण्डारी धार्नासहली के पुत्र थे। जब महाराजाधिराज वक्तिसहली सम्बत् १७९० में अहमरावाद से लोधपुर लीटे तय दरवार ने आपको अपने हाथी के हीदे पर धैठाया और स्पर्यों की उछाल करवाई। सम्बत् १७९९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए। सम्बत् १८०४ के मादवा में मनरूपजी के दीवान होने पर आपको स्पेदारी, बैठने का कुरूब और पासकी, सिरोपाव हनायत हुआ। सम्बत् १८०७ की वैशाख बदी ९ के दिन एक स्वार्ध में मण्डारी दौलतरामओं के हाथ पर तीर लगा और उनका घोड़ा मारा गया। सम्बत् १८१२ की ज्येष्ठ सुदी १५ को भण्डारी दौलतरामजी तथा उनके छोटे आता हिम्मतरामजी, मण्डारी अमरसिंहजी के पुत्र मण्डारी जोधसिंहजी और मण्डारी स्वत्रामजी को केंद्र से सुक्त किया गया। सम्बत् १८१० की वैशाख सुदी १२ को भण्डारी दौलतरामजी का स्वर्गवास हुआ। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ सती हुई।

मध्डारी मवानीरामजी—आप भण्डारी दौळतरामजी के पुत्र थे। सम्बत् १८१३ की श्रावण बदी १२ को आप जोधपुर राज्य के फीजवब्ही (प्रधान सेनापति) के उच्चपद पर अधिष्ठित किये गये। आपने कई वीरोचित कार्ज्य किये। भण्डारी थानसिंहजी के वंश में इस समय भण्डारी किशोरमळजी, भण्डारी जीवनमळजी, भण्डारी जीवनमळजी, भण्डारी मोतीचन्दजी आदि सज्जन हैं। भण्डारी किशोरमळजी कळकते में न्यापार करते हैं। भण्डारी जीवनमळजी कई वर्ष तक रीयां ठिकामे के कामदार रहे और इस वक्त शायद बकाळात करते हैं। भण्डारी लागनंदजी महाराजा फतहसिंहजी के पोस कामदार हैं। भण्डारी मोतीचन्दजी सोजत में पुल्सि सर्केड इन्सपेक्टर हैं। इस महक्रमें में आप अच्छे छोकप्रिय रहे। भण्डारी जीवनमळजी के पुत्र नवरलमळजी ने नतसाळ बी॰ पु० पास किया है। ये होनहार शुवक माळूम होते हैं।

मण्डारी अमरसिंहजी का वंश—भण्डारी अमरसिंहजी के जोधिसहजी और सार्वतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए । जोधिसहजी मेड्ता अजमेर आदि कई स्थानों के हािकम रहे । आप बढ़े पहलबान थे । आपने एक नामी पहलबान को पछाड़ा था । आपका मेड्ते में स्वर्गवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक में चौतरा बना हुआ है । इनके छोटे आता सावन्तसिंहजी भी हािकम रहे । जोधिसहजी के पाँच पुत्र हुए, जिममें कल्याणदास और अचलदासजी का परिवार मौजूद है ।

मण्डारी हरिदासनी —आप करवाणदासनी के पौत्र थे। आप नामाङ्कित हुए। आप साम्भर और नावां के हाकिम रहे और सम्बत् १९४३ से १९६० तक नोधपुर के खनांची रहे। आपका स्वर्गवास १८ वर्ष की आयु में सम्बत् १९६० की माघ सुदी २ को हुआ। आपके हो पुत्र मण्डारी किशनदासनी और मण्डारी विशनदासनी अभी विद्यमान हैं। भंडारी हरिदासनी के गुजरने के बाद किशनदासनी ने संम्वत् १९६० तक खनांची (पोतदारी) का काम किया। भंडारी विशनदासनी ने भी खनाने में सर्विस की। आप सुधारक विचारों के सज्जन हैं। कहा से आपको प्रेम है। भंडारी किशनदासनी के भी खनाने में सर्विस की। आप सुधारक विचारों के सज्जन हैं। कहा से आपको प्रेम है। भंडारी किशनदासनी के दो पुत्र हुए जिनमें माणकराननी सम्बद् १९७५ में स्वर्गवासी हुए। दूसरे पुत्र मदन राजनी घरू कारोबार करते हैं। माणिकराननी के पुत्र मोहनराननी ट्रिब्युट में सर्विस करते हैं। भंडारी विशनदासनी के पुत्र इन्द्रसिंहनी पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और अमर्रसिंहनी पढ़ते हैं।

मण्डारी करणीदानजी—आप अचलदासजी के पुत्र थे आप सेवृते के हाकिम रहे। सम्वत् १९२६ की अषाद वदी ७ को आपका देहावसान हुआ। आपके महादानजी, सतीदानजी, आईदानजी, जगजोत- दानजी आदि आठ पुत्र हुए। इनमें जगजोतदानजी इस समय विद्यमान हैं। दीपावत अंडारियों में आप सबसे बुजुर्ग सज्जन हैं। आपको अपने पूर्वजों के पर्वांनों पर जोधपुर दरवार से गतसाल ४००) का पुरस्कार मिला है। भंडारी खानदान के कई रक्के आपके पास हैं। आपके पुत्र भगवतीदानजी कलक्षे में जबाहरात का काम करते हैं और फतहदानजी के पुत्र अम्बादानजी जवाहरात की दलाली करते हैं।

### जेठमल लाडमल भंडारी, मद्रास

भंडारी जेठमलजी खींबसीजी के परिवार में हैं। आपका कुटुम्ब सीचीर में रहता है। भंडारी जेठमलजी का स्वर्गवास संवत् १९७४ में हुआ। आपके प्रतापमलजी, लाडमलजी तथा हीरालाखजी बायड ३ पुत्र हुए इसमें प्रतापमल जी तथा हीरालालजी सांचीर में ही निवास करते हैं।

भंडारी टाव्सव्यों का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आपने एफ० ए० तक शिक्षा पार्रे। आपन्न विवाह जोधपुर में गणेशमञ्जी सराफ के वहीँ हुआ है। इस समय आप उनके पुत्र सरदारमञ्जी सराक के साथ सरवारमञ्जालक लंडमञ्जी के गाम से मदास में कारवार करते हैं।

#### भगडारी रायचन्दजी का परिवार

भंडारी रायचन्द्रजी, भंडारी दीपाजी के चतुर्थे पुत्र थे। आप बढ़े बीर और रणकुक्क थे। आप जोधपुर राज्य की सेना के प्रधान सेनापति थे और आपणे कई छोटी बढ़ी छड़ाइयों में मान खिना था। सम्बत् १७३९ की भादबा बढ़ी ९ को राणापुर में मुजरात के शासक महम्मद के साथ जोधपुरी सेना का युद हुना था, उसमें भंडारी रायचन्द्रजी बढ़ी बीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये।

मण्डारी रचुनावासिंहजी — जिन महान् राजनीतिज्ञों एवं वीरों मे राजस्थान के इतिहास के एवं को उक्का किया है, उनमें भंडारी रघुनावासिंहजी का आसभ बहुत कँचा है। ये अपने समय के महापुरण थे और मारवाद की राजनीति के मैदान में इन्होंने वदे-वदे खेळ खेळे। आज भी भारवाद की जनता नहें भीरव के साथ इनका नाम केती है। "अजे दिलीरो पातज्ञाह और राजा तू रघुनाथ" की कहावत मारवाद के वन्ने वन्ने के सुँह पर है। यह वात निःसन्देह रूप से कही जा सकती है कि मारवाद में जितना प्रकाश इनकी कीति का फैळा उत्तना दो एक मुल्सिहयों ही का फैळा होगा। खींवसीजी ही को तरह इनका प्रमाव भो केवल राजस्थान की सीमा तक ही परिसित नहीं था, वरन उत्तर में ठेठ दिखी और दक्षण पित्न में गुजरात तक की राजनीति पर इनका वदा प्रमाव था। महाराजा अजितसिंहजी के जमाने में मुत्सिहयों में दो सबसे अधिक प्रकाशमान तारे थे—एक खोंबसीजी और दूसरे रघुनाथसिंहजी। दुःख की बात है कि इनका पूरा हितहास उपलब्ध नहीं है।

सम्बद् १७६६ में मंडारी रघुनाथजी दीवानगी की अतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किये गये। इस दीवानगी के काम को आपने बड़ी ही उत्तमता के साथ' किया और. इसके उपलक्ष्य में महाराजा अजितसिंहजी ने सम्बद् १७६७ में आपको रायरायां की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। इसी समय महाराजा ने आपको हाथी, पालकी, सिरोपान, मोतियों की कंटी आदि देकर सम्मानित किया। सश्वत् १७७१ में बादशाह फर्ट्खिसियर किसी कारणवत्रा महाराजा अजितसिंहजी से नाराज हो गया और उसने अपने सेनापित ग्रेयद हुसेनअसी बख़शी को बढ़ी सेना देकर मारवाड़ पर भेजा। इस समय महाराजा ने अपने राज्य के हित की दृष्टि से वादशाही फीज से छड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सैयद हुसेनअसी से सन्धि करखी। इतना ही महीं उन्होंने बादशाही इरवार में अपने अनुकूछ परिस्थिति पैदा इसने के छिए महाराजकुमार अभयसिंहजी और भंडारी रघुनायसिंहजी को भेजा। बादशाह ने आप छोगों का बढ़ा आदर किया। मंडारी रघुनायसिंहजी ने वादशाह को बढ़ी ही कुशल्या के साथ समझाया और महाराजा अजितसिंहजी के छिए उसके मनमें सद्भाव उत्पन्न कर दिये। मंडारी रघुनायसिंहजी ने वादशाह को इतना खुश कर दिये। मंडारी रघुनायसिंहजी ने वादशाह को इतना खुश कर दिया कि उसने महाराजा का मन्सव छः हजारी जात छः हजार सवारों का कर उन्हें गुजरात को स्वेदारी पर नियुक्त किया। सम्बत् १७७२ में जब मंडारी रघुनायसिंहजी महाराजा कुमार अभयसिंहजी के साथ जोधपुर छोटे तब वहां उनका राज्य की ओर से बढ़ा आदरातिथ्य किया गया। दरवार ने उनकी इन महान् सेवाओं की बढ़ी प्रशंसा की।

सम्बत् १७७० के चैत्र में भंडारी खींबसीजी कृद से मुक्त हुए और दरवार ने आसीप के डेरे में उन्हें प्रधानगी का सर्वोच पद प्रदान किया गया। इस समय भंडारी राष्ट्रनाथ भंडारी खीवसीजी के साथ प्रधानगी का काम करने छ्यो। इक वर्षों तक आप छोगों ने साथ-साथ काम किया! महाराजा आपके कामों से बढ़े प्रसन्न हुए और आप दोनों बन्धुओं को हाथी, पालकी, सिरोपाव, जड़ाऊ कहा, मोतियों की कंडी, तलवार और कटारी देकर सम्मानित किया।

सम्बत् १७७९ में महाराजा अजिससिंहजी ने फिर महाराजकुमार अभयसिंहजी के साथ अंडारी रहुनायसिंहजी को बादशाह के हुजूर में दिख्छी मेका । इस समय आप कई मास तक दिखी रहे । आपकी बादशाह से बद्दी घनिश्ता हो गई । बादशाह आपकी सल्लाह को बहुत मान देने लगा । इसके बाद जब आप दिख्ली में थे तब संवत् १७८१ की अपाद सुदी १३ को महाराजा अजितसिंहजी उनके पुत्र बस्तसिंहजी हारा मार डाले गये ।

सरदारों की नाराजी— अंडारी रघुनाय और भंडारी खींवसी का अपूर्व प्रताप मारवाड़ के सरदारों से देखा न गया। वे डनसे बड़ा विद्वेष करने लगे और किसी म किसी प्रकार उन्हें अपने गौरव से गिराने का यत्न करने लगे। बहुत से सरदारों ने विद्वोह कर दिया। मधुरा सुकाम पर कुछ सरदारों ने तत्कालीन महाराज से कहा कि सब सरदार भंडारियों से नाराज है और जब तक भंडारी कैद न किये जावेंगे वे सन्तुष्ट न होंगे। महाराजा ने अपनी इच्छा के विद्ध सरदारों की वात स्वीकार करली। उन्होंने भंडारियों को कैद करने का हुनम दे दिया। इस समय भंडारी खींवसी के पुत्र

मंडारी थानसिंह और पोमसिंह भंडारी के पुत्र मल्क्चंद को देवड़ा रींवा नामक राजपूत सरदार ने भार दाला। यहाँ यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि महाराजा की नाजा उन्हें मरवाने की न थी, तिमं केंद्र करने की थी। मंडारी खीवसी और मंडारी रघुनाथ भी केंद्र कर लिये गये। इस समय प्रायः सब के सब नामी मंडारी जेल में डाल दिये गये। कई मंडारी पीछे रूपये देकर हुटे। राजनैतिक परिस्थिति वे महाराजा को मंडारी रघुनाय को छोड़ने के लिये मज़बूर किया। फिर मंडारी रघुनाय को राज्य-कार्य सींपा गया।

इसके बाद सम्बत १७८५ में फिर अन्य भंडारियों के साथ राय रघुनाथिसिहजी को भी कैंद्र हुई। पर थोढ़े ही दिनों के बाद जयपुर नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की। जयिसिहजी के पास बढ़ां भारी फौज यो जीर जोधपुर राज्य का अस्तित्व तक खतरे में पढ़ गया था। ऐसी किठन परिस्थिति में निरुपाय होकर दरवार ने फिर भंडारी रघुनाय को केंद्र से मुक्त किया और उन्हें बुठाकर कहा कि शख़र चढ़ी नाजुक है। जयिसिहजी फौज छेकर चढ़ आये हैं और घर का भेद फूटा हुआ है। तुम बढ़े फाइ तोड़ करने वाले आदमी हो। अब ऐसा उपाय करो जिससे जयिसिहजी वापस छीट जातें। अगर दुम यह काम कर सको तो सुग्हारी बढ़ी भारों वंदगी समझी जायगी। इस पर भंडारी रघुनायिसिहजी ने अर्ज की कि खार्विद्रों के कुपा से सब ठीक हो जायगा। इसके वाद मंडारी रघुनाथजी जयिसिहजी के पास गये। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि जयिसिहजी पर भंडारी रघुनाथली का बढ़ा भारी प्रभाव था। वे इन्हें राजस्थान के बढ़े मुखुड़ी मानते थे। ज्योंही मंडारीजी जयिसिहजी के पास पहुँचे त्योंही महाराजा जय-सिहजी ने खड़े होकर आप का स्वागत किया और पीछे मारवाड़ी भाषा में कहा—"मंडारी आवो माको आवणो हुवो जह थाँकी छुड़को हुवो।"

इसके बाद भंडारी रघुनायजी ने जयसिंहजी को फीज खर्च के लिये दस लाख रुपये देने का वायदा कर उन्हें वायस लौटा दिया। रुपयों की जमानत के लिये खुद भंडारी रघुनाथ, भंडारी मनरूप, भंडारी अमरदास, भंडारी रत्निसिंह और मंडारी मेनराज आदि मुत्सुद्धियों को ओल में दे दिये गये। हम पहले कह खुके हैं कि भंडारी रखनायजी का जयपुर नरेश महाराजा जयसिंहजी पर वढ़ा प्रभाव था। ये शीव ही छूट कर जोधपुर आगये और उन्होंने महाराजा से मुजरा किया।

इस प्रकार जोधपुर राज्य की कई सहस्वपूर्ण सेवाए करने के वाद संबाध रघुनाय सम्बत १७९८ में मेड्ना मुकाम पर स्वर्गवासी हुए।

मयंबारी अनोपींसहजी-माप भंडारी रखुनाथसिंहजी के पुत्र ये । आप बढ़े बहादुर और

रण कुशल थे। आप जोधपुर के हाकिम थे। आपने नागोर पर चढ़ाई कर वहाँ किस प्रकार अपना अधि-कार किया इसका वर्णन हम "ओसवालों के राजनैतिक महत्व" नामक अध्याय में कर चुके हैं।

सम्बत १७१७ में महाराजा अजितसिंहजी ने आपको फौज देकर अहमदाबाद भेजा । वहाँ आकर आपने उक्त नगर पर अधिकार कर लिया। फिर भंडारी रत्नसिंहजी को वहाँ का शासन भार सींप कर आप लीट आये।

सम्बत १७८२ के माघ मास में जब महाराषा अभयसिंहजी दिखी पधारे तय मारवाड़ का शासन भार राजाधिराज बस्तसिंहजी पर रखा गया और भंडारी अनोपसिंहजी उनके सहायक बनाये गये।

सम्बत १७८५ में आनन्दिसिंह रायसिंह ने जालीर के गाँवों पर हमला किया, तय उनके मुका-बिले में भंडारी अनोपिसिंह ससीन्य भेजे गये। आपके पहुँचते ही दोनों वागी सरदार भाग खड़े हुए। दरबार के हुनम से आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया।

मण्डारी कसरीसिंहजी—भाप भंडारी अनोपसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। जान पड़ता है कि भंडारी अनोपसिंहजी के और भी पुत्र थे, जिनमें माणिकचंद्रजी का नाम हमने पुष्कर के पँठे की यही में देखा। पर उनके अन्य पुत्रों का हाळ उपख्ळ्य नहीं है।

भंडारी केसरीसिंहनी का समय दीपावत भंडारियों की अवनित का था। इस समय अर्थात समत १७८० के छाभग मंडारी खींवसीजी के वंशज और केसरीसिंहजी के दि किये हुये थे। भंडारियों की क्यात में केसरीसिंहजी के कैद होने और उन्हें सरदारों के सिप्द होने मात्र का उच्छेख है। जान पदना है कि इनके समय में राज्य द्वारा भंडारी रघुनाथजी की हवेछी और जायदाद जप्त करछी गई और ये वदी मुसीबत की हाछत में जैतारण चले गये। इनके दो पुत्र थे, जिनमें पहले पुत्र अलेवन्दजी जैनारण रहे और दूसरे मेड़ते तथा बीछाड़े रहे। भंडारी केसरीसिंहजी का सम्यत १८५५ के छगभग जैतारण में देहान्त हुआ। उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई जिसका चौंतरा बना हुआ है। भंडारी अर्थ-पद्ती के फीजराजजी और जवाहरमछजी नामक दो पुत्र हुए। फीजराजजी के मुख्यानमछजी और गम्मीरमछजी नामक दो पुत्र थे। मुख्यानमछजी वही वीर प्रकृति के थे। सम्यत १९११ के विद्रोह में आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए और धोड़े ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फीज में अफसर हो गये। आपमें अंग्रेजी सेनापतियों से अच्छे अच्छे प्रशंसापत्र मिल्छे थे। मुख्यानमछजी और गम्मीरमछजी नि सन्तान गुजरे।

जवाहरमछजी के शिवनाथर्चद्जी नामक पुत्र हुए । आप व्यापार करने के लिए केनुर्य। (मालवा) गये थे। वहाँ सम्वत १९२५ में पश्चीस वर्ष की अवस्था में आपका देहान्त हुआ। आपके पुत्र भण्डारी जसराजजी हुए।

मरहारी जसराजजी — आपका जन्म सन्दत १९१६ में हुआ! अपने पिताजी की मृत्यु के समय इनकी अवस्था केवल ९ वर्ष की थी। दस वर्ष की अवस्था में आप कवी सदक से केंद्र की सवारी पर जैतारण (मारवाद) से भानपुर (इन्दौर राज्य) में आये और अपने नाना जीतमस्त्री कोदारी के निरीक्षण में दूकान का काम करने लगे। योदे ही दिनों में आपने व्यापार में अच्छी पारवृक्तिता बाह करली। सन्दत १९४८ में आप वहाँ की सुप्रसिद्ध श्रीकिशन शिवनारायण नामक फर्म पर अपने नाना के करली। सन्दत १९४८ में आप वहाँ की सुप्रसिद्ध श्रीकिशन शिवनारायण नामक फर्म पर अपने नाना के स्थान पर मुनीम हो गये। उक्त फर्म के मारिक इन्दौर के सुप्रसिद्ध आगिरदार श्रीमान् सांवतरामजी कोदारी थे। भण्डारीजी ने उक्त फर्म का कार्य्य सुचारू रूप से सञ्जालित किया। इसके बाद सम्बत १९५७ में अपने जसराज सुवसम्पतराज नामक स्वतन्त्र फर्म खोलों। भानपुर में इस फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा भी। अग्डारी सस्वता १९८७ में श्रुका। आपको रेशन सम्वता १९८७ में हुआ। आपको सुवसम्पतराज, चन्द्रराज, मोतीलाल और प्रमराज नामक चार पुत्र हुए।

मण्डारी वन्यु—जसराजजी के वहे पुत्र सुलसम्पितराज्जी का जनम सम्बद १९५० की कगहन सुदी १४ को हुआ। ईसवी सन् १९५३ में आप धी वेहटेखर समाचार और सन् १९१७ में सबमें प्रचारक के संयुक्त सम्पादक हुए। ईसवी सन् १९६७ में इन्होंने पाटिकपुत्र के संयुक्त सम्पादक का कार्य्य किया। इस समय इस पत्र केप्रधान सम्पादक सुमय्यात इतिहास वेचा श्रीमान् हे॰ पौ॰ जायसवाल वैरिस्टर थे। इसके दूसरे ही साल ये इन्द्रीर राज्य के "महारि मार्यक" नामक सामाहिक पत्र के हिन्दी सम्पादक हुए। ईसवी सन् १९२३ में इन्होंने अजमेर से "मदीन भारत" नामक सामाहिक पत्र के स्वावत किया। ईसवी सन् १९२३ में इन्होंने अजमेर से "मवीन भारत" नामक सामाहिक पत्र को सबालित किया। ईसवी सन् १९२६ से आपने इन्द्रीर दरबार की सहाबता से "किसान" मामक मासिक पत्र निकाला जो चार वर्ष तक चलता रहा। इस पत्र की स्वर्गीय लाला लाजपतराव ने अपने (People) नामक सुप्रख्यात पत्र में चढ़ी प्रशंसा की और भारतवर्ष के घर-घर में इसके प्रचार की सावश्यकता बतलाई और भी कई देशमान्य नेतालों ने, कृषि विद्या विशारहों ने तथा हिन्दी के प्रावर सव समाचारय पत्रों ने "किसान" की वही सराइना की।

कई प्रसिद्ध पत्रों के सम्पादन करने के अतिरिक्त भण्डारी सुस्तसम्पतिरायजी ने हिन्दी में सममा वानीस प्रन्य लिखे। इनमें "भारतंदरीन" पर स्वर्गीय लाला लाजपतरायजी ने और 'विलक दर्मन" पर माननीय पण्डित सदन मोहन मालनीयजी ने मूमिका लिखी। इनका राजनीति विज्ञान हिंदी साहिल सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा में राजनीति विषय की पाट्य पुस्तक मुकरंर की गई है। "मारत के देशी राज्य" नामकप्रन्य पर इन्हें इन्दौर दरवार से १५०००) का बृहत पुरस्कार मिला। राजप्ताना सेन्ट्रक इण्डिया के पुज्युकेशन वीर्ड ने इस प्रन्य की एफ० ए० के लिये रेपिड रोडिंग प्रन्य के बतौर स्वीकार किया था।

# ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



। सुखसम्पत्तिरायजी भयडारी पुम, श्रार, ए, एस., इन्दौर,



ो मोतीलालजी मगडारी एच. एल. एम. एस., इन्दौर.



श्री चन्द्राजजी भगडाः

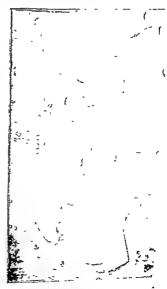

श्री प्रेमराजजी भएडारी वी. ए. सपर्वाक, इन्हें

इन्होंने स्थामग बीस हजार पृष्टों का एक विशाल अंग्रेजी हिन्दी कीप लिखा है। डॉक्टर गंगानाय हा, सर पी० सी॰ रॉफ, डाक्टर राधाकुमुद मुक्जीं, डॉक्टर बुलनर आदि कई अन्तर्राष्ट्रीय कीति के विहानों ने इस ग्रन्थ को भारतीय साहित्यका अटल स्मारक कहा है। इसके अतिरिक्त बॉम्बे क्ॅानिकल, पायोनियर, द्रिक्यून आदि प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिकों ने इसे भारतीय साहित्य का सबसे बढ़ा प्रयह कहा है। "प्रताप" "भारत" "स्वतन्त्र" 'भारतिमन्न' 'अम्युदय' आदि बीसों पन्नों ने इस ग्रन्थ के महत्व और उपयोगिता पर कम्बे-क्राबे सम्पादकीय छेख लिखे हैं। इस कोष के काम को श्रीमान् वाइसराय महोदय ने "महान् प्रयत्न" का है और उसके लिये हर प्रकार की सहायता का ऑफर दिया है।

ईसवी सन् १९२०--२१ के राजनैतिक आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इसी साल ये ऑक इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी राज्यों में सबसे पहले ईसवी सन् १९२० में इन्होंर में इन्होंने कांग्रेस कमेटीकी स्थापना की और इसका दफ्तर इनके मकान हो पर रहा। इन्होंर में प्रजा परिषद होने के किये इन्होंने "मलारि मार्तण्ड विजय" में जोरों का आन्दोलन उठाया और वहाँ भूमधाम से परिषद हुई। नागपुर कांग्रेस के समय देशी राज्यों की प्रजा के उत्थानके किये राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई जिसके सभापित श्रीयुत राजा गोविंदलालजी पीती, प्रधान मन्त्री श्रीयुत कुँवर चांदकरणजी शारदा तथा संयुक्त मन्त्री श्रीयुवसम्पतिरायजी चुने गये। इस समय आपका विशेष समय साहित्य सेवा ही में जा रहा है।

जसराजजी के दूसरे पुत्र श्री चन्द्रराजजी का जन्म सम्बत १९५९ के कार्तिक सुद १२ को हुआ। सम्बत १९७६ में इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा पास की। इसके वाद ये साहित्य सेवा में लगे। इन्होंने करीव १५ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं जिनमें भगवान महावीर और समाल विज्ञान का बड़ा आदर हुआ यह प्रम्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के पाठ्य प्रम में नियत है और इस पर इन्दौर की होलकर हिन्दी कमेटी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया है भगवान महावीर की पं० लालन और लाल हरदयाल सरीक्षे प्रतिष्ठित विद्वानों ने वदी प्रशंसा की। समाजविज्ञान को डा॰ गंगानाय हा इत्यादि हिन्दी के कई प्रख्यात विद्वानों ने अपने विषय का अपूर्व प्रम्थ कहा और हिन्दी के प्रायः सब समाचार पत्रों ने इसकी बड़ी ही अच्छी समालोचना की। कुछ पत्रों में हो इस प्रम्थ के महत्व पर स्वतन्त्र लेख प्रकाशित हुए। 'विश्वाल भारत' 'माधुरी' 'सुधा' 'चाँद' और "वीणा" नामक मासिक पत्रों में इनके कई विचारपूर्ण केस प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने कुछ मिन्नों के सहयोग से भारतीय व्यापारियों ना हिन्होस नामक महाविज्ञाल प्रन्य प्रकाशित किया, जो तीन वदी-बढ़ी जिल्हों में है हाल में इन्होंने "संसार की भावी संस्कृति" नामक प्रन्य लिखा है जो श्रीष्ठ ही प्रकाशित होगा।

44

#### भोसवाल जाति का शतिहास

जसराजजी के तीसरे पुत्र का नाम श्री मोतीलालजी भंडारी हैं। मैद्रिक तक विका प्राप्त कर इन्होंने नैशक और होमियोपैथी का अध्ययन किया। इन्होंने पटना के होमियोपैथिक कॉल्डेज से विप्री प्राप्त की और इस नक्त थे इन्होर में सफलता पूर्वक होमियोपैथी की प्रेक्टिस करते हैं।

जसराजनी के चौथे पुत्र का नाम प्रेमराजनी भण्डारी है। इन्होंने इसी साल बी॰ ए॰ पास बिना। ये नवीन विचारों के और समाज सुधारक हैं। इन्होंने पर्दा की हानिकरक प्रथा को अपने घर से उठा दिया। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सी॰ नजरकला सुशिक्षित महिला है।

भंडारी सुखसम्पतिरायजी के पुत्र प्रसन्नकुमार, वसंतकुमार, चन्द्रराजजी के प्रभात कुमार, शीर विजय कुमार तथा भंडारी मोतीलाजजी के पुत्र नरेन्द्रकुमार हैं। प्रेमराजजी की कन्या का नाम भारदा देवी है। भंडारी सुखसम्पतीरायजी की बड़ी कन्या स्तेहलता कुमारी की वय १४ साल की है। वे विचाविनोदिनी की प्रथमा परीक्षा पास कर चुकी हैं। यह कार्ल्य व सीनेपिरोने की कला में दश हैं तथा सुभारक विचारों की वालिका हैं।

### भरदारी खेतसीजी का परिवार

मण्डारी खेतसीजी—आप भंडारी दीपाजी के द्वितीय पुत्र थे। आपने जोषपुर राज्य की प्रश्नंसानीय सेवाएँ कीं। जब महाराजा जसवन्तसिंहजी का सम्वत् १७३५ में पेशावर मुकाम पर स्वर्गवास हो गया, तब वहां से महाराजा की फीज को वापस लानेवाले व्यक्तियों में भंडारी भगवानदासजी, भंडारी खेतसीजी और भंडारी टालचन्द्रजी आदि थे। आपके उद्यकरणजी, विजयराजजी, ठाकुरदासजी और हस्मीचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए।

मयदारी विजयराजजी—जिन औसवाल मुस्सिइयों ने जोधपुर राज्य के इतिहास को गौरवान्तित किया है उनमें भण्डारी विजयराजजी लगना विशेष स्थान रखते हैं। पहले पहल सम्प्रत् १७६७ में आप मेदते के हाकिम बनाये गये। जब सम्प्रत् १७६८ में शाहजादा फर्ट्जुसियर ने ८०००० फीज केकर दिशी पर चढ़ाई की उस समय जोधपुर द्रवार की ओर से भण्डारी विजयराजजी तत्कालीन सुगल बादशाह की सहायता के लिये ससैन्य भेजे गये। उस समय महाराजा अजितसिंहजी ने आपको यह संकेत कर दिशा था कि दो दलों में जिस दल की विजय हो उसी ओर तुम मिल जाना। भंडारी विजयराजजी ने महाराजा की इस स्चना का मली प्रकार पालन किया। शाहजादा फर्टजिसियर ने विजयी होकर जब दिश्की के तका की ओर प्रयाण किया तो भंडारी विजयराजजी उसकी ओर मिल गये।

सम्बद्ध १७७१ में भंदारी खींबसीजी ने आपको मारोठ, परवतसर, वेकड़ी आदि परगनी पर अधिकार करने के लिये भेजे ।

1

सम्बत् १७६९ में आपने जोधपुर राज्य की ओर से ढीडवाणा सुकाम पर सुगरुसेना से सामना किया और उसमें विजय प्राप्त की । सम्वत १७७१ के मिगसर मास में आप गुजरात के सुवे पर अमल कामे के लिये भेजे गये और उसमें आपको सफलता मिली। सम्वत १०७१ में महाराजा ने वादशाही मसाहिब नाहरसां को मरना दिया। इससे बादशाह बढ़ा क्रोधित हुआ और उसने हुसेनअलीलां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी । सवाई जयसिंहजी भी अपने बहुत से उमरावों के साथ शाही सेना में मिल गये। भंडारी विजयसिंहजी शाही सेना से सुकावला करने के लिए प्रस्तुत हो गये। अन्त में सन्धि हो गई और शाही सेना वापस छौट गई।

सम्वत १७८५ में जोधपुर महाराजा को वादशाह से अहमदाबाद का सूवा मिला, लेकिन वहाँ के ननाय ने इनसे कहा कि "सूबा कागजों से नहीं, तलवारों से मिलता है" इस समय महाराजा यहतसी सेना लेकर अहमदाबाद पर चढ़ दौढ़े, उस समय लड़ाई में एक मोचें का मुखिया भंडारी विजेराजजी को तथा २ मोचों का सखिया इनके भतीने भंडारी गिरघरदासूजी तथा भंडारी रवसिंहजी की वनाया । संवत 1000 की आसोज सुदी 10 को भारी छड़ाई हुई और इसमें दरबार की विजय हुई और इन्होंने शह की बन्द्रके तथा हाथी छीन छिये । संवत् १७८१ में भंडारी विजयराजजी की मारोठ तथा परवतसर का हाकिस बनाया और सिरोपाव प्रदान किया ।

संवत १७८७ के अपाद मास में मराठे २० हजार फीज लेकर चौथ लेने के लिए मारवाद पर चढ़ आये, तब मारोठ की फौज छेकर मंडारी विजेराजजी ने उनका सामना किया । इसी प्रकार संवत १७८९ है फाल्यन में मराठों ने ७० हजार फौज से पुनः चढ़ाई की, उस समय भंडारी विजयराजजी तथा श्विसिहजीने मारोठ और परवतसर की सेना से तथा मनरूपजी ने और मूलाजीवराज ने सोजत की सेना से मुकायिला किया। थोड़ी लड़ाई के बाद चौथ के २ लाख रुपये लेकर मराठे वापस हो गये। संवद १७८० के माव मास में बाजीराव फौज लेकर अहमदाबाद पर चढ़ आये। उस समय भंडारी विजेराज उनके सामने भेजे गये। सम्वत् १७९२ में भंडारी विजेराजजी सरसा भाटनेर की ओर फौज लेकर गये। इस प्रकार भाषमे अनेकों फौजों तथा लढ़ाह्यों में योग दिया । आपके बढ़े आता उदयुकरणजी के गिरधरदासजी, रतन-सिंहजी तथा भीमसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए ।

भडारी गिरधरदासनी—आप १७८२ में मेडते के हाकिम थे। आप गुजरात और मारवाद की र्क्स रुद्दाइयों में अपने छोटे बन्धु भंडारी रतनसिंहजी और काका विजेराजनी के साथ युद्दों में भाग रेते

#### श्रीसबात जाति का ।इतिहास

रहे। संवत् १७८२ में आपको जोधपुर की स्वेदारी इनायत हुई। जब रायरायां भंडारी श्लॉवसीजी के पुत्र भंडारी अमर्रासंहजी दीवान हुए तब गिरधरदासजी को सिरोपाव, बैंटने का कुरूब, पाछकी, मोतियों की कंटी और सरपेंच मिळा था। सम्वत् १८०१ में आप दीवान के पद से मुशोमित किये गये। इस पद पर आप १८०४ तक रहे।

मंडारी रहिसंहनी—भंडारी खींवसीजी और भंडारी रखुनाथजी की तरह मंडारी रलिसिंहनी भी महान प्रतारी हुए। ये बढ़े मुत्सदी, जासन कुबाछ और वीर थे। सम्बत् १०८७ में आपने जोधपुर की ओर से गुजरात पर सैनिक चढ़ाई की और उसमें आपको बढ़ी सफछता मिछी। इसके बाद गुजरात है खे पर महाराजा अभयसिंहनी का अधिकार हो गया और मंडारी रलिसिंहनी वहाँ के नायब स्वा बनाने गये। वहाँ कुछ वर्षों तक आपने इस प्रतिष्ठित पढ़ पर बढ़ी ही सफछता के साथ काम किया। इस बक्त एक प्रकार से आप गुजरात के कर्तां कार्यों गुजरात के इतिहास में भी आपके गौरव का प्रशंसनीय उच्छेख है। सम्बत् १०७२ में स्रत के स्वा सरवलां ने १० हजार फौज से अहमदाबाद पर आक्रमण किया। मंडारी रलिसिंहनी ने बड़ी ही वीरता के साथ इससे छोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया। इतना ही नहीं रलिसिंहनी ने बड़ी ही वीरता के साथ इससे छोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया। इतना ही नहीं रलिसिंहनी ने घड़ी ही वीरता के साथ इससे छोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया।

इसके बाद सम्बत् १७९० में आप अजमेर के गवर्नर बनाये गये ! श्वार वर्ष तक आप इस्र पद पर रहे । इस समय आपको कितने ही युद्ध करने पड़े । सम्बत् १८०३ में आपने बीकानेर पर चढ़ाई की नहीं बढ़ी बीरता से युद्ध करते हुए आप काम आये । जब आपकी मृख्यु का समाचार महाराजा अमर्थासहनी ने पुष्कर में युना तब आपको हार्दिक दुःख हुआ और आपके शोक में एक वक्त नौबत बन्द रक्सी गई ।

भंडारी रलसिंहजी के सवाईरासजी तथा जोरावरमळजी नामक दो पुत्र थे। इनमें जोरावर मळजी भंडारी विजयराजजी के नाम पर दक्तक गये। भंडारी सवाईरामजी के बाद क्रम्माः तखतमळजी, सुखमळजी, चांदमळजी, नथमळजी और अभयराजजी हुए। इस समय भंडारी अभयराजजी के पुत्र भंडारी सम्पत्राजजी विद्यमान हैं। आपने अजमेर के रायबहादुर सेठ नेमीचन्द्रजी की ओर से भरतपुर, करौळी आदि कई रियासतों में खजांची काम किया। इस समय आप कोटे के सेठ दीवानवहादुर केसरी सिंहजी की ओर से आप में खजांची का काम करते हैं। आपका कई बदे-बदे पोळिटिकळ ऑफ़िसरों से बड़ा अच्छा सम्बन्ध रहता है और उनकी ओर से आपको कई अच्छे २ प्रशंसा-पन्न मिछे हैं। मेदते में जापके पूर्वजों की बनाई हुई होळी है।

भंडारी जोरावरमलजी—आप भंडारी रत्निसिंहजी के दिसीय पुत्र थे। सम्बत् १७९६ में जोधपुर श्रीर स्वयुर में जो युद्ध हुआ था उस समय आप जोधपुर दरवार की ओर से कई वदे-यदे मुत्सिदियों के साथ ओड में दिये गये थे। तब से आप वहीं बस गये। संवत् १७२९ की चैस वदी १४ को तत्कालीन कोधपुर नरेश विजयसिंहजी ने जयपुर नरेश महाराजा पृथ्वीराजजी को चिट्टी लिखकर आपको युलाया। पर महाराजा पृथ्वीसिंहजी ने आपको भेजना स्वीकार नहीं किया। आप जयपुर द्वारा वक्शी गई हवेली ही में निवास करते थे।

संस्वत् १८५० के लगभग इनको २ हजार रुपया प्रतिवर्ष खजाने से मिलता रहा । २३००) की आगीरी का गाँव भीनापुरा हनके पास रहा । इनके गणेशमलजी शिवदासजी, भवानीदासजी तथा धीरजमलजी नामक ५ पुत्र हुए । इनको संवत् १९१० की अपाद सुदी १५ के दिन २ हजार की जागीरी के बजाय ५००) की रेख का गाँव मोजा राधािकशन मिला। तब से यह जागीर इन बंधुओं के परिवार में मिली आती है।

भंडारी गणेशदासजी के बाद क्रमशः हरकचन्द्रजी अर्जुनिसहजी तथा रणजीतिसहजी हुए। रणजीतिसहजी ने मेट्रिक सक जिल्ला पाई है। भंडारी शिवदासजी के परिवार में क्रव्याणमञ्जी तथा भवानी हासजी के परिवार में प्रमचन्द्रजी गुड़ाबचंद्रजी ताराचंद्रजी और फतेचंद्रजी हैं। इनकी रंगृन में प्रमचंद्र साराचंद्र के नाम से फर्म है। भंडारी धीरजमञ्जी के प्रश्न रिकरणजी हुए। इनके पुत्र भंडारी गुधमञ्जी की क्य ६८ साल की है, आपने अपने पुत्रों की शिक्षित करने की और उत्तम लक्ष दिया है। आपने १९४० में उमारिया में दुकान की, आप वहाँ के प्रतिष्ठित सज्जन समझे जाते हैं। वहाँ के आप सरपंच (ऑनरेरी मजिस्ट्रेंट) रहे थे। आपके बढ़े पुत्र धनरूपमल्जी भण्डारी खद्मपुर (बंगाल) में धनरूपमल भंडारी एण्ड-संस के नाम से बेंकिंग व मोटर का बिजिनेस करते हैं। वृसरे पुत्र मंडारी दौलतमञ्जी ने छलनक से १९३० में एष० एक वी० तथा १९३१ में एम० ए० पास किया है और इधर १९३० से आप चीफ़ कोर्ट जयपुर में प्रेक्टिस करते हैं। आपके छोटे आई प्रेमचन्द्रजी एफ़० ए० फाइनल में पदते है भंडारी धनरूपमल्जी के ज्ञानचंद्र गुमानचंद्र आदि ५ पुत्र हैं। यह परिवार जयपुर में निवास करता है। तथा वहाँ के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

### लुणावत भंडारी

हम अपर बतला चुके हैं कि नाडोल के चौहान अधिपति राव लाखनसी की १८ वीं पीत्री में समरानी हुए, और इनके पुत्र भंडारी नराजी संवत् १९९३ में राव जोधाजी के साथ मारवाद (मांडोर में) आये। इन मंडारी नराजी तक उनका परिवार जैनी चौहान राजपूत रहा । संवत् १५९२ में मंडारी नराजी का विवाह मुहलोंतों के यहाँ हुआ, तब से ये जैन ओसवाल हुए। कक्षा जाता है कि मंडारी नराजी की राजपूत पत्नी से राजसीजी, जसाजी, सीहोजी और खरतोजी नामक ४ पुत्र हुए, और मुहलोत पत्नी से तीलोजी नीवोजी और नाथोजी नामक ३ पुत्र हुए।

मंडारी ऊदानी---भंडारी नराजी के सबसे छोटे पुत्र नायोजी के चौथे पुत्र भंडारी उदोजा थे। भंडारी ऊदाजी को संबत् १५४८ में जोधपुर के तत्कार्ट्यन महाराजा ने प्रधानगी का और दीवानगी का सम्मान बक्का। आपके पुत्र भंडारी वागोजी बाँर पीत्र गोरोजी हुए।

मंडारी गोरोजी—आपने जोधपुर महाराजा राव गांगोजी के समय में प्रभानगी का काम किया। इनके छुणाजी, सारूलजी, सुलतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इन कंधुओं में छुणाजी भें संताने छुणावत भंडारी कहलाई।

मंडारी तूणाजी—आप रूणावतों में बहुत प्रतापी पुरुष हुए ! आपकी बहादुरी तथा मोतवरी से तत्काळीन जोधपुर दरवार बहुत प्रसस ये आप को महाराजा उदयसिंहजी; प्रसिंहजी तथा गर्जीसहजी है धार प्रधानगी का सम्मान दिया ! संवत् १६५१ से १६८१ तक आप १५ सालों तक प्रधान रहे ! संवत् १६७६ में जब आपको प्रधानगी का सम्मान दिया, उस समय दरबार स्र्रीसहजी ने दक्षिण में रवाना होते समय आपको ८० हजार की जागीर के गाँव इनायत किये ! जब संवत् १६८० में महाराजा गर्जीसहजी को मेइता प्रनः प्राप्त हुआ तब मंदारी द्रणाजी ने मेदते जाकर वहां दरवार का अधिकार स्थापित किया ! इस प्रकार अनेकों कार्य आपके हार्यों से हुए ! संवत् १६८१ के कार्तिक में आए स्वर्गवासी हुए !

मंडारी रायमजाजी—आप भंडारी छ्णाजी के पुत्र थे। पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनकी जागीरी के गाँव आपको इनायत हुए। संवत् १६९२ में आपको जोधपुर दरबार ने दीवानगी का ओहरी बस्का, तथा इस पद पर आपने १६९७ की पौप बदी ५ तक कार्य्य किया।

मंडारी सगवानदासजी—आप भंडारी रायमलजी के पुत्र थे। महाराजा जसवंतर्सिहनी के साथ आप पैवावर में विद्यमान थे। संवत् १७३६ की सावण वदी ३ को जो फ़ौज जोधपुर से देहकी गई उसमें आप गये थे।

मंडारी बिद्वलदासवी--आप मंडारी भगवानदासची के पुत्र ये। आप महाराजा अजितसिंह के

साय जालोर में रहे। जब संवत् १७६३ में महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में जोधपुर के शासन की बागसोर आई तब उन्होंने भंदारी बिट्ठळदासजी को दीवान बनापा और उन्हें २४९२५) की जागीरी के १४ गाँव इनायत किये।

सम्बत् १७६५ की फाल्गुन सुदी १० के दिन महाराजा अजितसिंहजी भंडारी निद्वलशसजी के कर आरोगने (भोजन के लिये) पथारे उस समय दरवार की निद्वलशसजी ने १६ हजार रूपये नजर किये। दरवार ने प्रसन्न होकर इन्हें हाथी सिरोपान मेंट किया। इसी साल सावण सुदी १३ को आप को फिर से दीवानगी का पद मिळा। सम्बत १७६६ की आपाढ़ नदी ६ को आपको प्रधानगी का सम्मान, सासा सिरोपान और जदाऊ कटारी मेंट मिळी। आपके श्राता भंडारी नारायणदासजी सम्बत १७६५ में मेहते के हाकिम थे। इसी परिवार में भंडारी माईदास जी हुए।

मंडारी माईदासजी—आप संडारी देवराजजी के पुत्र थे। सम्बत १०६५—६६ में जब शंडारी सींवसीजी देश दीवान थे उस समय उनके तन दीवान भंडारी माईदासजी बनाये गये। सम्बत् १०६७ में आपको कैंद हुई और थोदे ही समय में आप मुक्त हो गये। इसी समय वणाड़ नाम का गाँव आपको जागीरी में दिया गया। सम्बत १८६९ के फाल्गुन में भंडारी माईदासजी, समददिया मुशा—गोङ्कदास जी के साथ दीवान यनाये गये।

भंडारी विद्वलदासजी के पश्चात् इस परिवार का सिल्सिलेवार कुर्सीनामा नहीं प्राप्त होता। संभव है भंडारी विद्वलदासजी के पुत्र या पौत्र भंडारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी भंडारी के पुत्र भंडारी गंगाराजी हुए, जो उन्नीसवी शताब्दि के मध्य में जोधपुर के राजनैतिक गगन में तेजपुल्ज नक्षत्र की सरह प्रकाशमान हुए।

### भंडारी गंगारामची

अप नोघपुर के इतिहास में अपने समय में बदे प्रतापी पुरुष हुए ! जोघपुर महाराजा विजयसिंहजी ने फोज देकर आपको किशनगढ़ तथा उसरकोट की छढ़ाइयों में मेजा ! सम्बत १८४४ में महाराजा विजयसिंहजी ने आपके वीरोचित कार्यों से प्रसन्न होकर आपको ६ हजार की जागीरी देकर सम्मानित किया । जब संवत् १८४९ में महाराजा विजेसिंहजी का स्वर्गवास हुआ और उनकी गही पर मंहाराजा मींवसिंहजी बैठे उस समय मंदारी गंगारामजी और उनके माणेज सिंघवी इन्द्रराजजी उनके मेना नायक थे । इन्होंने बड़ी बड़ी फोजें छेकर जाछोर पर घेरा डाला जहीं महाराजा मानसिंहजी अपनी थोदी सी सेना के साथ किले में विर कर अपनी रक्षा कर रहे थे । छगातार कई वर्षों तक दोनों पाटगों थोदी सी सेना के साथ किले में विर कर अपनी रक्षा कर रहे थे । छगातार कई वर्षों तक दोनों पाटगों

#### श्रीसनाक जाति का इतिहास

में मोर्चा बंदियाँ और छड़ाइयाँ होती रहीं। जब संवत् १८६० की काती सुदी ४ को जोपपुर में महाराजा भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया और राज्य का अधिकारी कोई न रहा, ऐसे समय में जोपपुर स्थित प्रधान ओहदेदारों ने भंडारी गंगारामजी तथा सिंचवी इन्द्रराजजी को घेरा बनाये रहते में आदेश किया। छेकिन इन वीरों ने तमाम परिस्थिति को सोचकर और राज्य का हकदार एक मात्र महाराजा मानसिंहजी को ही मानकर मोरचार्वदी तथा घेरा उडा दिया और स्वयं गढ़ में आकर मानसिंहजी की निछरावळकी, तथा जोधपुर चलकर राज्यासन पर विराजने के छिये अदल की । इसी तरह जोधपुर के अधिकारियों तथा सरदारों को भी महाराजा मानसिंहजी को ही राज्यासन पर बैठाये जाने की स्वना में और उन्होंने उन्हें विक्वास दिछाया कि मानसिंहजी सुम्हारे पर किसी प्रकार की सकरती नहीं करेंगे। इस प्रकार आप छोगों ने मानसिंहजी को सम्वत १८६० के मगसर मास में राज्यासन पर अधिकित कराजा। इनकी इन बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर दरजार मानसिंहजी ने इन्हें दीवानगी का सम्मान, सिरोपान, इन्ह्य और वणाद नामक गाँव तथा ख़ास दक्का इनायत किया, जिसमें महाराजा ने अपने राज्यासीन होने के कार्व्य में भंडारी गंगारामजी ने जो बहुमूक्य सेवाएं की यी उनका इतजता पूर्वक उच्छेस किया।

सम्बत १८६३ के फाल्युन मास में जीवपुर के इतिहास में एक नवीन घटना घटी।, महाराजा मानसिंहजी को राज्यासन पर बैठे थोड़ा ही समय हुआ था, और ने अपने सरदार मुखुदियों के बीच
का मानोमालिन्य हर मी नहीं कर पाये थे, कि इसी बीच इन्होंने अपने दीवान भंडारी गंगारामजी और
कों के प्रधान सिंघवी इन्द्रराजनी को उनके पुत्रों सहित गिरफ्तार कर किया। इस प्रकार के अनेक
कारणों से राज्य में बड़ी गढ़वड़ी मची हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ के सरदारों ने
धौंकलिंसहजी को राज्य का स्वामी मान कर उपद्रव उठाया। वे जयपुर और बीकानेर की लगमा। छाव
फोज को जोवपुर पर चढ़ा लाये। जब इस विशाल सेना ने जोवपुर पर घेरा डाला, और राज्य के
बचने की किसी तरह उग्मीद न रही, तब ऐसे कितन समय में महाराजा मानसिंहजी उन्ह आपित से अपनी
रक्षा करने की चिन्ता में पड़े। ऐसी स्थिति में उन्हें सिवाय भण्डारी गंगारामजी और सिंचवी इन्द्रराज्यी
के दूसरा अपना कोई सहायक न दिखा। फलतः महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्रों को क़ैद में रकन्य
इन दोनों वीरों को बुलाया तथा इस आपित से अपने राज्य की रक्षा करने की अभिलाया दर्शायी। इस
पर इन दोनों मुत्सिदयों ने दरबार को सब प्रकार से परिस्थिति ठीक कर देने का विश्वास दिखाना तथा
उसी समय वे इस प्रयत्न में लग गये। इस जगह इस बात का उन्नेस करना आवश्यकीय होगा कि
भंडारी गंगारामजी को अपने एवज़ में अपने पुत्र को गिरफ़्तार रखने की महाराज मानसिंहजी की नीति रह

बड़ा क्षेत्र हुआ।. छेकिन उस समय उनके सामने प्रधान कह्य शब्य की रक्षा करना था, अतः वे क़ैद से रिहा होते ही समझौते के प्रयत्न में छग गये, जिसका विवरण पहछे दिया जा चुका है।

इसके थोदे ही दिनों वाद भण्डारी गगारामजी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फीज केंकर बीकानेर पर चदाई की । वहाँ के महाराजा स्रतिसहजी ने इन्हें साढ़े तीन लाल रुपये देने का बायदा किया, तब ये वहाँ से वापस लौट आये। इसी तरह आपने नवाव मीरखां तथा लोदा बाह करवाणमलजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की। वहाँ के ठाकुर से एक लाल रुपयों की आपने कव्लियत डिसवाई।

भंडारी गंगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रराजजी का प्रेम—ये दोनों सुरसुद्दी मामा तथा भानेज थे।
मण्डारी गंगारामजी सेघावी, दूरदर्शी और वहादुर प्रकृति के नरवीर थे। इनके विषय में यह कहना
श्रुसुक्ति न होगी कि मण्डारी गंगारामजी का मस्तिष्क और सिंघवी इन्द्रराजजी का साहस इनके काय्यों
को सफल करने में सार्थक हुआ। इनके विषय में इस प्रकार का पद्य प्रचलित है कि—

इंद को फंद गंग जायो, ने गंग को गोविंद जाये।

जयपुर, बीकानेर आदि की निजय के पश्चार सिंघवी हुन्द्रराजजी रियासत के दीवान वनाये गये।

उनके सम्मान और अधिकार में उनतोत्तर वृद्धि हुई। ऐसे समय में उनको भण्डारी गंगारामजी की

उराई बहुत ही ज़्यादा अख़री। कहा जाता है कि भण्डारी गंगारामजी को तकाळीन राजनीति पर घदा

असंतोष हुआ। अपने बदले में अपने पुत्र को क़ैद में रखे जाने का उन्हें बढ़ा सदमा हुआ, और वे अपना

अन्तिम समय हरिद्वार में बिताने के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार महाराजा विजैसिंहजी, महाराजा
भौनिसंहजी तथा महाराजा मानसिंहजी इन तीन नरेशों के राजत्व काल में रियासत की तन मन से

सहायता करते हुए इस वीर पुक्षव ने अपने जीवन के अन्तिम दिन हरिद्वार में ही बिताये तथा धार्मिक

जीवन विताते हुए वहीं आपका स्वर्गवास हुआ।

मंडारी मवानीरामजी—आप मण्डारी गङ्गारामजी के पुत्र ये। संवत् १८६३ में धापको अपने पिनाजी के साथ कृद हुई तथा जोधपुर के रक्षार्थ उनके छोड़े जाने पर आपको उनके एवज़ में कृद रक्षा । जयपुर विजय के बाद आप छोड़े गये तथा उस समय मण्डारी गंगारामजी को जोधपुर परगने का वणाव नामक गांव जागीर में दिया गया। यह गांव इनके अधिकार में संवत् १८०९ तक रहा। पीछे उनको परवतसर परगने का वेसरोली गाँव जागीरी में मिला, जो इनके पास संवत् १८८५ तक रहा। ये भी जोधपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे।

<sup>(</sup>१) सिंधवी बन्द्रराजजी । (२) समझारी गङ्गारामजी । (३) सगवान् , रेश्वर ।

### भोसवाळ बाति का इतिहास

भण्डारी भवानीरामजी के पश्चात् उनके परिवार के स्पक्तियों का सिकसिकेवार कुर्धी नामा नहीं प्राप्त होता, पुष्कर में भण्डारियों के पण्डे की बही में देखने से हमें मण्डारी भवानीरामजी के पुत्र भवारी आसारामजी के होने का पता चलता है। अस्तु। अनुमान किया जाता है कि सोजत के मण्डारी पृथ्वीगजजी, भण्डारी गंगारामजी के धतीजे थे।

मंहारी पृथ्वीराजजी—मण्डारी अभेमल्जी के तीसरे पुत्र भण्डारी पृथ्वीराजजी थे। इन्होंने भी जोधपुर राज्य के लिये कई बहादुरी के कार्य्य किये। इन्हां निवास सोजत में था। संबद् १८६४ में इनको सोजत का सरवादारा नामक गाँव जागीर में मिला। जब जोधपुर पर जयपुर और बीकानेर की फीज़ों ने संवत् १८६४ में चदाई की। उस समय मीरखां के मिलाकर । सिंघवी इन्द्रराजजी, कुचामन ठाकुर शिवनायसिंहजी तथा भण्डारी पृथ्वीराजजी ने जयपुर पर चढ़ाई की थी। जब जयपुर विजय के समाचार जोधपुर पहुँचे थे, उस समय महाराज मानसिंहजी मे भण्डारी पृथ्वीराजजी के नाम एक रहां भेजा था कि: -

नेडारी पृथ्वाराज दिसे सुप्रसाद वांचजो, तथा श्रीजीरा इकबाख सुं बंदगी तू आहा पोंहतो. जस बंदगीरा श्रायोः हाल सुदी लेपुर वाला श्राठा सुं कूंच मोरचा टाग्ग किमी। अबे थारी मारग में हलकारां री सावधानी रास श्राह्मी रीत समाधानरी तजवीज करे। संवत १-१४ रा मादवा सुदी १४

संवत् १८६५ हे फाल्युन में भण्डारी पृथ्वीराजजी फलोदी साली कराने के किये मेजे गरे। उमरकोट के युद्ध में सिंघवी गुलराजजी के साथ आप भी मेजे गये थे। संवत् १८७९ में आपको खरवाल (भादालण) नामक गांव लागीरी में मिला। कहा जाता है कि एक समय मीरखां ने सोजत को सुले के इसदे से हमला कर दिया। कारण कि उस समय सोजत भांवराजोत आदि सिंघवियों का निवास स्थान था। ऐसे समय मीरखां के पगड़ीवंद माई भण्डारी पृथ्वीराजजी ने मीरखां से कहा कि "खुक्षी की बात है कि आज तुम सोजत लहने लाये हो। पहिले अपने दलबल समेत चलकर अपने माई का घर लहने तथा फिर सारी सोजत का माल लहने शाये हो। पहिले अपने पगड़ी बन्द माई का घर लहना उचित न समहा तथा वहाँ से कूँच किया। इस प्रकार सोजत लही जाने से बची। सोजत से आगे जाकर उसने सिरिमारी पर धावा मारा, जहाँ मुन्तुदियों की बहुत-सी लिपी हुई सम्पत्ति उसके हाथ लगी। संवत् १८८० की लेड सुदी ९ के दिन भण्डारी पृथ्वीराजजी आलोर के समीप युद्ध करते हुए मारे गये। इमकी धर्मपत्ती इनके साथ सती हुई। जालोर के इरजी नामक स्थान में भौर सोजत में इनकी क्रती हुए हैं है। इनके पुत्र फीजमलजी हुए।

मंडारी फीजमलजी—आप संवत् १८७७ में जालीर के हाकिस हुए! पिताजी के गुजरने पर उनके नाम की जागीरी के गांव खारिया, नींवरा तथा चविष्टिया इनके नाम पर हुए। संवत् १८८१ में इनका स्वगंवास हुआ। इनके पुत्र सुलहराजजी के पास अपने पितामह के नामकी जागीरी के दो गांव रहे। इनको कहा, मोती, दुशाला आदि जोधपुर दरवार से इनायत हुआ इनका स्वगंवास संवत् १८९० के स्थामग छोटी वय में ही हो गया। भण्डारी सलहराजजी के पुत्र जसराजजी ने कोई कार्य्य नहीं किया तथा मौज से अपने पूर्वजों की सम्पत्ति उदाई। इनके पुत्र अमृतराजजी ५० सालो तक जोधपुर स्टेट में थानेदार रहे। संवत् १९४८ में इनका शरीरान्त हुआ। आपके रूपराजजी, सोहनराजजी तथा चैनराजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें बढ़े दो भाई निसंतान गुजरे। इस समय भंडारी चैनराजजी की अवस्था ४८ साल की है तथा ये मेससे जी. रघुनायमल बेंकसे हैदराबाद (दक्षिण) की दुकान पर रहते हैं। इनके भी कोई पुत्र नहीं है।

### भएडारीं सम्पतराजजी करणराजजी, सोजत

खपर भण्डारी छ्णाजी हा परिचय दे खुके हैं। इनके परिवार में भंडारी धनराजजी हुए जिनकी संतानें धनराजीत भंडारी कहळाती हैं।

भंडारी धनराजजी महाराजा सुरसिंहजी के समय में राज्य के उचापद पर कार्च्य करते थे। ये सोजत में आकर रहने छगे। इनकी सातवी पीदी में दयालदासजी के पुत्र विहलदासजी शतिष्ठित व्यक्ति हुए। भंडारी विहलदासजी ने तोपखाने के प्रमुख नियुक्त होकर गोद्वाद प्रान्त के घाणराव नासक नगर को फतह किया और मारवाड़ राज्य में मिलाया। मेड्ते के पास गींगोली की घाडी की लहाई में भी इन्होंने बहादुरी के काम किये। इससे प्रसन्न होकर दरवार ने संवत १९५२ की वैसाख बदी २ को इन्हें वाली और सोजत में वेरे तथा खेत इनायत किये, ये वेरे ओर खेत अभी भी इनकी संतानों के कवने में हैं। जिस समय जोधपुर निवासी सेठ राजारामजी गदिया ने श्री घाडुंजयजी का संघ निकाला था, उसमें राज की तरफ से इंतजाम के लिये भण्डारी विहलदासजी भेजे गये थे। उस समय शहुंजय तीर्थ पर इन्होंने कोशिश कर एक पेदी कायम करवाई जो दूसरे नाम से इस समय मौजूद है। सम्बद १८८२ में आप गुजरे।

भण्डारी विद्वल्दासजी के गोविन्द्दासजी और गिरधरदासजी नामक २ पुत्र हुए । गोविन्द्दासजी तोफलाने के अफसर थे, आपके अमीदासजी और देवीदासजी नामक २ पुत्र हुए । भण्डारी गिरधरदासजी पचपत्रा के हाकिम थे। भण्डारी देवीदासजीका छोटी उन्न में ही अन्तदाल हो गया था। इनके बढ़े आता भण्डारी अमीदासजी ६ साल की उन्न से ही बंधे थे। बंधे होते हुए भी आपकी पहिचान काकि तीक थी। क्षृं प्रकार के सिक्कों की परीक्षा आप कर लेते थे आपके और आपके पुत्रों के नाम हुकूमतें रहीं। आपका अंत काल संवत् १९३९ में हुआ। भंग्वादी अमीदासजी के शंकरदासजी मिश्रीदासजी हिरेदासजी और गणेशदासजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें से शंकरदासजी, भण्डारी देवीदासजी के नाम पर दक्तक दिने गये। भण्डारी शंकरदासजी बाली के हाकिम थे। इनके समय तक इस परिवार के पास तोपखाने की ऑफ़िसरी का काम रहा। आपकी याददाशत तेज थी। इनका अंतकाल संवत् १९८३ में हुआ आपके छोटे भंग्वां ने राष्ट्र की नौकरियाँ की। आपके पुत्र भण्डारी जोरावरमलजी का अन्तकाल संवत् १९८० में हुआ। इनके पुत्र समय राजजी का जन्म संवत् १९४० में हुआ। इनके पुत्र समय राजजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ।

मण्डारी सम्पतराजजी आरम्भ में सिरोही स्टेट के फोरस्ट मे असिरहेण्ट इनसंकट थे। बाद आपने जोधपुर मे वकीली परीक्षा पास कर सोजत में प्रेन्टिस शुरू की तथा इस धम्मे में हजारों रुपये आपने पैदा किये। आपने अपने पिताजी के नाम से जैनकांकर वाग नामकवरीचा बनाया। आपके इसराजजी और धनपतराजजी नामक २ पुत्र हैं। मण्डारी इसराजजी ने इन्होर में बी॰ ए॰ तक का अध्ययन किया है तथा इस समय एल० एल० बी का अध्ययन कर रहे हैं।

मंडारी करणराजकी—इसी परिवार में भण्डारी करणराजकी हैं। आपने बहुत छोटी उसर में ही सोजत कोर्ट के वकीलों में अच्छी तरकी की । सोजत के ओसवाल समाज में बो ६ सालों से वहें यन्दियाँ थीं, उसे कोशिज करके करणराजजी ने एक करवा दिया । इस सफलता के उपलक्ष्य में ज्युडिशियल सुपरिण्डेण्डेण्ड सोजत ने इन्हें सार्टिफ़िक्ट दिया ।

फरवरी १९६० में सोजत के अस्पताल में बहुत बीमार एकत्रित हो गवे, तब भण्डारी करण-राजजी ने उदारता पूर्वक वर्तन आदि के द्वारा उनकी सहायता की । इसके उपलब्ध में प्रिन्सीयल मेडिक्त ऑफिसर ने खुद भी धन्यवाद दिया तथा कोधपुर दरवार को लिखा, जिससे बाइस प्रेसीडेण्ट बौसिल वे १४-३-३० के दिन सार्विफिकेट भेज कर करणराजजी का उत्साह बढ़ाया। आप बढ़े मिलनसार तथा उत्साही सजन हैं। इस समय आप सोजित कोर्ट में बकील का कार्य्य करते हैं।

# श्री दुलीचन्द्जी भंडारी, सादड़ी (गोडवाड़)

यह ख्णावत भण्डारी परिवार साददी (गोडवाड़ ) निवासी इवे० जैन भन्दिरमागींय आझार का मानने वाला है। भण्डारी फुलचन्दनी ने साददी में ४० अटाई राणकपुरजी का मेला आदि कई कार्य कर धर्माचान में नाम पाया। १९६० में आप गुजरे। आपके पुत्र जसराज्ञवी सथा सरदारमळजी जापके

# ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



धी सम्पतराजजी भरडारी वकील, सोजत.

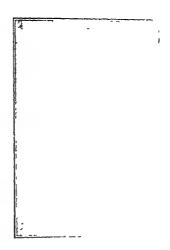

श्री स्पराजनी भ



सेठ संतोपचंदजी मरडारी, कानपुर.



श्री द्रेमसवर्ती भगवारी ( मृथा ) शहनवराया

सामने ही गुजर गये । भण्डारी जसराजजी के चुत्र दुळीचन्द्रजी तथा चन्द्रनसळजी और सरदारमळजी के चुत्र तेजसळजी हुए । इनमें चन्द्रनसळजी का स्वर्गवास हो गया है।

भण्डारी दुलीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप गोस्वाइ के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साद्दी की पंचायती में आप आगेवान व्यक्ति हैं। भण्डारी तेजमल्जी तथा चंदन-मक्जी के पुत्र केसरीमल्जी और पुखराजजी संवद् १९०८ में कोयम्बट्टर गये, और वहाँ भागोद्दारी में जरी का न्यापार ग्रुष्ट किया। इधर ६ सालों से आप लोग तेजपाल पुखराज मण्डारी के नाम से कोयम्बट्टर में भपना श्रुष्ट काम करते हैं। दुलीचन्द्रजी के पुत्र बीसुलालजी हैं।

### सेठ गुलावचन्द मुकनमल भंडारी, चांद्र बाजार

ख्णावत मण्डारी तेजमळजी लगभग १०० साल पहिले जोधपुर से चांदूर बाजार (सी० पं०) भागे तथा यहाँ स्थापार शुरू किया। इनके पुत्र तखतमळजी का परिवार कलकत्ते में, वस्तावरमळजी का दैदराबाद में तथा गुलावचन्दजी का यहाँ चान्तूर में है। मण्डारी गुलावचन्दजी ९५ साल की लग्नी उमर पाकर संवर १९८० में गुजरे। आप यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छे इज्जतदार व्यक्ति थे। इनके सोनमळजी, इंदममळजी, जवाहरमळजी, मुकनमळजी, लखमीचन्दजी तथा प्रतमळजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सुकनमळजी मौजूद हैं। आप सेठ रामलाल मूलचन्द के यहाँ मुनीमात करते हैं। आपके पुत्र मेघराजजी व केसरीमळजी हैं। इनमें केसरीमळजी, जवाहरमळजी के वाम पर दत्तक गये हैं। सोनमळजी के पुत्र बस्तीमळजी तथा चाँदमळजी बदन्र में सेठ प्रतापमळ ळखमीचन्द गोठी के यहाँ सर्विस करते हैं। तथा परनमळजी के पुत्र छोगामळजी मुगळचावड़ी में रहते हैं।

## मंडारी अनोपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमलोत श्रीर कुशलचंदोत

हम उत्पर लिख चुके हैं कि भण्डारी नराजी की पांचवी पीड़ी में भण्डारी गोराजी हुए। इनके ख्णाजी साव्रजी, सुलतानजी और जैवंतजी नामक ४ प्रत्न हुए। इनमें ख्णाजी की संतानें ख्णावत भण्डारी कहलाई। जिनका परिचय उत्पर दिया जा चुका है। खणाजी के छोटे आता साव्रजी के बेर अपना साव्रजी के प्रति आपना साव्रजी के प्रति अपना साव्यजी के प्रति अपना साव्रजी के प्रति अपना साव्यजी साव्यजी के प्रति अपना साव्यजी साव्यजी के प्रति साव्यजी सा

भण्डारी करूयाणदासजी के अनीपसीजी, मेसदासजी, सिरदारमळ्जी, परतापचंदजी तथा कुशळ-चंदजी हुए। इन बंधुओं ने भी मारवाद राज्य की बहुत सी सेवाएँ की । इनकी संतानें क्रमशः अनीपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमळोत और कुशळचंदोत कहळाई, जिनका पश्चिय नीचे दिया जा रहा है।

### भंडारी उमरावचन्दजी भागकचन्दजी ( अनीपसिंहोत ) जोधपुर

यह हम पहले लिख ही चुके हैं कि भण्डारी कल्याणदासजी के सब पुत्रों से जलग र सासाएँ निकली। यह शाखा भी उनके प्रथम पुत्र अनोपसिंहजी से निकली हैं। अनोपसिंहजी बढ़े वीर पुरुष थे। आपको पैरों में सोना प्राप्त था। आपके पुत्र सरूपचन्दजी मेड़ता के पास होने वाली छड़ाई में काम आये। इनके पुत्र हरकचन्दजी हुकुमत तथा कोतवाली में सर्विस करते रहे। हरकचन्दजी के पत्रचल आपके पुत्र करमचन्दजी और करमचन्दजी के पुत्र धरमचन्दजी हुए आप राणी देवहीजी के कामदार रहे। आपका स्वर्णवास हो गया है। आपके रूपचन्दजी, लालचन्दजी, मानचन्दजी और माणिकचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनसे से माणकचन्दजी का स्वर्णवास हो गया है।

मंडारी रूपचन्दजी—आप करीय ४० वर्ष तक सहकमा हवाले में इन्स्पेक्टर रहे। इस समर आप रिटायर हैं। आपके उमरावचन्दजी, सरदारचन्दजी और सुमेरचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। बहे पुत्र उमरावचन्दजी ने अपनी कार्य्य तत्परता से अच्छी उन्नति की। आप मेदता, जोधपुर, फलोबी, बाक्मेर तथा विलाई के हाकिम रहे। इसके पश्चात् आप सिटी कोतवाल और मालानी डिस्ट्रेक्ट के उपुडिशियल सुपरें टेण्डेण्ट बनाए गए। इस पद पर आप वर्तमान में भी कार्य करते हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी मिले हैं। आपके भाई सरदारचन्दजी बी० ए० हैं। आप प्रारम्भ में रेल्टो में नौकर हुए। पश्चात् पुलिस इंस्पेक्टर कने। फिर कई स्थानों पर हाकिम रहे और आजकल जालीर में हाकिम हैं। आपके भाई सुमेरचन्दजी बी० ए० एल० प्ल० वी० आजकल जोधपुर में पेलिटस करते हैं।

भंडारी लालचन्दजी~ आप करीब ३० तक हवाले में नौकरी करते रहे । आजकल आप रिटायर हैं। आपके भाई मानचन्द्रजी हवाले में इन्स्पेक्टर रहे। आप दोनों भा≰यों के कोई संतान नहीं है।

भंडारी भाग्यकचन्दजी—करीय ३२ साल से जीधपुर में वकालत कर रहे हैं। आप वहाँ के प्रतिष्ठित और फर्स्टकुस वकील माने जाते हैं। आपके चार पुत्र हैं। बंदे मुकुतचन्दजी सोजत में हवाला दारोगा हैं शेप प्रतापचन्दजी, किशोरचन्दजी और मोपालचन्दजी अभी पद रहे हैं।

## मंडारी बादरमलजी किशनमलजी ( परतापमलोत ) जोधपुर

भण्डारी कल्याणदासत्ती के चीये पुत्र परतापमलनी हुए, इनके वंशन प्रतापमलोत भण्डारी कहलाते हैं। इस परिवार में भण्डारी रूबलालनी, सम्बत् १८२२ में फतेपोल के चौकी नवीस थे। संबद् १८९३ में इनको गाँव नीवादी कला जागीरी में मिली जो १९०० में जप्त हो गई, मे इस्तरेसा के बहै जानकार थे।

भंडारी बहादुरमलजी—आपभण्डारी प्रतापमलकी की पांचवीं पीढ़ी में हुए, अपका जन्म १८७३ में हुआ महाराजा तखर्तिसहजी के समय में इनका बढ़ा प्रभाव और जीर था, इनके सम्बन्ध में उस समय कहावत थी कि...... "बारे नाचे बाद्रियों—मां, नाचे नाजरियों"। ये सम्बन् १८९६ से १९४२ तक जीवपुर स्टेट में हाकिम सायर, खासा खजाना, हुजूर दफ्तर, अब कोठार के दारोगा और साल्ट विभाग के पुपरिटेण्डेण्ट पद पर रहे। संवन् १९३२ में साल्ट सुपरिटेन्डेण्ट पद पर सिवंस करते समय ३ हजार की रेख का हरडाणी नामक गाँव आपको जागीरी में मिला। आपको महाराजा तखतिसह वे प्रसन्नता के कई इनके दिये थे। आप कहर तैरापंथी आम्नाय के मानने वाले महानुमाव थे। आपको १८८३ में नागोर का गाँव सिलारिया जागीरी में मिला। आपका संवन् १९४२ में स्वर्गवास हुआ।

ţ

मंडारी कियानमलजी — आप भण्डारी वादरमळजी के पुत्र ये। आप खजाने वाले भण्डारीजी के नाम से मक्काटूर थे। आप पहले हाकिम, एन कोठार, और बागर आफ़िसर रहे। पश्चात् संवत् १९४२ से १५ सालों तक सासा खजाना के आफ़िसर रहे। आप से जोधपुर दरवार तथा महाराज प्रतापिंसडजी बहुत सुक रहे। इनकी जमाख के जानकारी प्रशंसनीय थी। कविता करने का आपको बड़ा मेम था, आपने बहुत रुपया खर्च कर मारवाद की पुरानी तवारीख का संग्रह किया तथा गद्य और पथ में मारवाद के ताजिमी सरदारों की तवारीख ळिली। आपको पालकी और सिरोपाव प्राप्त हुआ था। आपको स्वर्गवास संवत् १९६२ में हुआ। आपके पुत्र माथोमळजी का छत से गिर जाने से अन्तकाळ हो गया। आपके नाम पर आपके छोटे आता मानमळजी दत्तक लिये गये, इनका भी स्वर्गवास हो गया अतयुव इनके नाम पर भण्डारी जोरावरमळजी के पुत्र जवरमळजी दत्तक लिये गये। इस समय भण्डारी जवरमळजी विद्यमान हैं। इनके नाम पर अपने पूर्वजों के गाँव सिळारिया की जागीरी बहाळ रही। भण्डारी जवरमळजी ने स्वरं बो० ए० एळ एळ० बी की बिगरी हासिळ की। आपको जोधपुर दरवार से "कैफियत और जी कारा" भार है।

# भएडारी अखेराजजी प्रयागराजजी (मेसदासोत) जोधपुर

मेसदासीत भंडारी भी भंडारियों की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कल्याणदासनी के दूसरे प्रत्र दश्य भंडारी कुशल्यंद्नी के बड़े श्राता मेसदासनी से हुई है। जब महाराजा अभयसिंहनी ने इनके बढ़े भारत भण्डारी अनीपसिंहनी को चूक करवाया उस समय ये अपने माह्यों के पुत्रों को लेकर देहली चले गये ये। वहाँ बादशाह ने इन्हें खानसामाई का कांम दिया। कुल समय पश्चात् नागोर के राजा रामसिंहनी ने इन्हें अपने पास बुझता खिया एवम् स्वत् १७७२ में अपना दीवान नियुक्त किया। जब संवत् १८०८ में महाराजा बखतसिंहजी नागोर से बोधपुर के महाराजा होकर आये तब आप भी साथ थे। यहाँ आप महाराजा के तन दीवान रहे। आपका संवद १८२६ में म्वर्गवास हो गया। आपके नर्रास्वकृतस्त्री, मनोहरहासजी, और माथोसिंहजी नामक तीन पुत्र|हुए।

मंदारी नरसिंहदासकी—वहें चीर पुरुष थे। आपको संयत् १८०८ में बीबबाना की बहाई में जाना पड़ा। वहाँ जाकर आपने सफळता प्रवंक टीडवाना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बाए असवंतपुरा के हाकिम रहे। इस समय भी यहाँ यहुत सी छदाइयों हुई। इन्हों में से एक बहाई में इनके छोटे आता मनोहरवासजी काम आये। आगर के पास जभी भी इनकी छत्री बनी हुई है। नरसिंह रासजी के कामों से प्रसल हांकर महाराजा साहय ने आपको नागोर पराने का सिगरावत तथा बीबबाने पराने का अमरपुरा नामक गाँव जाशीर में बरदा। आपसेवत् १८९९ में जोधपुर के दीवान रहे। आपने डीडवाने में काळीजी का मन्दिर तथा हुँजा बनवाया। आपके गोकुलदासजी पुत्रम किबरासजी नामक दो पुत्र हुए। नरसिंहदासजी के दूसरे भाई मार्थीसिंहजी अजमेर के सूबे रहे। संवत १८१५ में ये महाराजा की ओर से बदयपुर के तरकाळीन महाराणा अरसीजी की सहायतार्थ और २ मुद्राहरों के साथ सेना छेकर गये थे। इसी सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा ने गोबुवाब का परगना महाराजा जीअपुर को दिया था। संवत् १८१९ में ये मेदता के पास मराठों के साथ होनेवाले युद्ध में मुंझार हुए। माठकोड के पास हनकी छत्री बनी हुई है।

मण्डारी गोकुछदासजी नासोर, मेइता और दीदवाना के हाकिम रहे। आपके कोई संतान व हुईं। भण्डारी जिबदासजी वहुत समय तक डीटवाना, सांभर और पचपदरा के हाकिम रहे। नमक के पांच दरीने आपके आधीन थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके अच्छदासजी तथा इसरदासजी नामक हो पुत्र थे। अचछदासजी अपने पिताजी के पश्चात् नमक दरीनों के हाकिम रहे। इसके पश्चात् ये सांभर, नासोर, मेइता, पाछी, जीर फालेदी की हुकूमत पर भी रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हुआ। आपके गणेशादासजी, सामदासजी और सांवत्राजजी नामक तीन पुत्र हुए। अचछदासजी के आई अण्डारी इसरदासजी भी सांसर पचपदरा, दीदवाना इत्यादि स्थानों पर नमक के दरीना के हाकिम रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९२९ में हुआ। आपके रामदासजी तथा सिरेराजजी नामक दो पुत्र हुए।

मंडारी अचलदासजी का पीरेनार—भण्डारी गणेशदासकी जोधपुर से उदयपुर चले गये प्वम वहीं
भीलनाइक निरोही आफीसर रहें। इसके बाद आप कई स्थानों पर हाकिम रहें। संवत् १९५९ में जोधपुर
में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके असवंतराजजी और फीजराजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी गणेशदास
जी के दोनों भाइपों का निःसंतान ही स्वर्गवास हो गया उनमें से सांवनरामजी फरोदी के हाकिम रहें थे।

भण्डारी गणेशदासजी के पुत्र जसर्वतराजजी स्टेट सर्विस में रहे। इसी प्रकार इनके भाई फीजराजजी भी करटम दरोगा रहे। आप दोनों का स्वर्गवास होगया है। जसर्वतरायजी के फतेचंदजी नामक एक पुत्र हुए। ये हवाले में काम करते रहे। इनके पुत्र हंसराजजी का स्वर्गवास निःसंतानावस्था ही में हो गया।

मंडारी ईसरदासजी का परिवार—भण्डारी ईसरदासजी के बढ़े पुत्र रामदासजी थे। ये मेवाद के चरवानों के हाकिम थे। इनके दौलतरामजी, मुकुन्दरामजी और अभयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोग ददयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे। भण्डारी मुकुन्दरामजी वहाँ के कुँमलगढ़, राजनगर, लमनोर, उरदा, बागोर आदि जिलों के हाकिम रहे। आप तीनों साहयों का स्वर्गवास हो गया है। तीसरे भाई अभयराजजी के पुत्र चन्दनमळजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं।

रामदासजी के भाई सिरेराजजी भी उदयपुर में हाकिम रहे। इनका स्वर्गवास केंसरियाजी में हुआ। आपकें असेराजजी, उगनराजजी और प्रयागराजजी नामक तीन पुत्र हुए। भण्डारी असेराजजी जोधपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान में सायर दरोगा रहे। इस समय आपकें कोई संतान नहीं है। आप बड़े सजन एवं इतिहास प्रेमी महानुभाव हैं। आपके छोटे आता उगनकालजी पहले पुलिस में रहे। पश्चात आप कमझः पर्वतसर, जोधपुर जसवंतपुरा, और बादमेर के हाकिम रहे। इसके बाद आप ज्यूडिशियल सुपिरंटेडेन्ट भी रहे। आपका निःसंतनावस्था ही में स्वर्गवास हो गया है। आपके छोटे आता भण्डारी प्रयागराजजी जोधपुर-बीफ़-कोट में वकालात कर रहे हैं। आप जोधपुर के प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। आपके उगमराजजी और कुल्जराजजी नामक दो पुत्र हैं।

## मल्डारी हर्खवंतचंदजी फीजचंदजी का परिवार, जोधपुर

यह परिवार कुशलचन्दोत परिवार की एक शाखा है। कुशलचन्दनी के सात पुत्रों में से वहें माणकचंदनी थे। इनके रतनचंदनी और रूपचंदनी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी रतनचंदनी का जन्म संवत् १७९६ के लगभग हुआ था। ये यहे वहादुर और रण-कुशल थे। संवत् १८५० में महाराजा भीमसिंहजी की ओर से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्हें एक ज़ास रक्षा एवम् दौलतपुरे में २०० बीधा ज़मीन मय कुँए के जागीर में मिली थी। इनका स्वगंवास संवत् १८६१ में हुआ। आपके लालचंदनी, हीराचंदनी और श्रीचंदनी नामक तीन पुत्र हुए।

मंडारी लालचंदजी-आपवीर प्रकृति के पुरुष थे। महाराजा मानसिंहजी के राजत्वकाल में आपकी जाकोर से लेकर आयु तक के डाकुओं को सर करने का कार्य मिला। इसे आपने बड़ी उत्तमता से किया।

यहाँ तक कि डाकू लोग आपके नाम से कांपने लगे। आपने पाली, जालोर, भीनमाल आदि परगनों की हुकूमत की। सम्बत् १९०९ में आपका हणेन्द्र (आवृ) नामक स्थान पर स्वर्गवास हो गया। आपके छोटे माई निःसन्तान स्वर्गवासी हुए।

मंडारी श्रीचंदनी—आप राजनीतिज्ञ और कार्य्य-कुशल व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंहनी ने पहले आपको नागोर की हुकूमत पर सेजा। इसके पश्चात् आपने कमशाः आबू वकीली, दीनानी और फौजदारी अदालत की जनी, फौज मुसाहवी आदि कई बढ़े पढ़ों पर सफलता पूर्वक कार्य किया। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा साहव ने आपको हज़ार रुपये सालाना की जागीर के गांव, तथा खास सक्के इनायत किये। इसके अतिरिक्त आपको पालकी, छड़ों और मोहर की इज़त भी प्राप्त थी। आप मूर्ति पूजक सज्जन थे। आपने जोधपुर से तीन चार मील की दूरी पर अपनी कुलदेनी आसापुरी का, तथा मंडीवर में हनुमानजी का मन्दिर वनवाया था। आपका स्वर्गवास संवत् १९१५ में हो गया। आपके बस्तावरसल्जी, सुमेरचन्दजी, हणवंतचंदजी और वल्वंतचंदजी नामक चार प्रश्न हुए।

भण्डारी वस्तावरमलजी ने अदालत दीवानी का काम किया। आप साधु प्रकृति के सजन थे। आपको पालकी, सिरोपाव का सम्मान प्राप्त हुआ था। आपका स्वर्गवास संवत् १९५३ में हो गया। आपके दौलतचंदजी मंगलचंदजी और विरदीचंदजी नामक तीन पुत्र थे। पहले दौलतचंदजी माखाद के कई जिलों में सायर दरोगा रहे। दूसरे मंगलचंदजी सीजत, परवतसर आदि परवनों पर हाकिम रहे। आप दोनों का स्वर्गवास हो गया।

भण्डारी सुमेरचंदजी गदर के समय में दरवार की ओर से आजवे ठिकाने पर फौज छेकर गये थे। ये कई स्थानों के हाकिम रहे। आपके पुत्र सरूपचंदजी नावा और पाली के हाकिम रहे। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र गौरीचंदजी इस समय घरू ज्यापार करते हैं। इनके पुत्र शमशेरचंदजी बी॰ ए॰ पास है।

मंडारी हण्वंतचंदजी —आपका जन्म संबत् १८९२ में हुआ। महाराजा तख़तसिंहजी की आज्ञानुसार आपकी फारसी की पढ़ाई महाराज कुँमार जसवंतिसिंहजी के साथ हुई। सर्व प्रथम संवत् १९९१ में जाप पाछी की हुकूमत पर भेजे गये। गदर के समय में आपने कई युरोपियनों की जानें बचाई। इसके बाद आपने कमका अदालत दीवानी, नागीर और मारोठ की हुकूमत वकालात रेसीहेंसी, वकालात आबू, अदालत अपील आदि स्थानों पर कार्य किया,। आप बड़े प्रतिभाशील व्यक्ति थे। आप मेम्बर कौंसिल भी रहे। उस समय आपको २००) मासिक वेतन मिलता था। आपको महाराजा साहब ने पालखी, सिरोपाव, छड़ी और मोहर प्रदान कर सम्मानित किया था। आप निर्मयचित्त और सबे व्यक्ति

# भ्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝

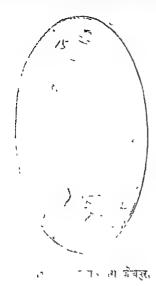

स्व॰ रिधेचन्दजी भंडारी, जोधपुर.



स्व॰ फाँजचन्द्रजो भंडारी, जोघपुर.

थे। रियासर्तों सम्बन्धी पुरामी जानकारी भी आपको अच्छी थी। आप करीव १३ वर्ष तक ओसवाल जाति की संघ सभा के प्रेसीडेण्ट रहे। आपने अपने जीवन में अपने पुत्रों के पौत्रों तक को गोद खिलाया था। आपके फौजचंदजी, जोधचंदजी, केवलचंदजी, करम चंदजी और गंगारामजी नामक पाँच पुत्र थे।

मण्डारी फीजचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९१२ का था। आप जव २३ साल के थे तव आप पचपदरा के हाकिम बनाये गये। इसके बाद आपने क्रमशः अदालत अपील के जज्ञ, आबू वकील, सिविल जज्ञ आदि कई ऊँचे २ पदों पर कार्च्य किया। इदावस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सर्विस से अवसर प्रहण कर लिया था। दरबार साहव ने आपको भी पालकी, सिरोपाव तथा मोहर वन्दा कर सम्मानित किया था। आपका स्थानीय ओसवाल समाज में अच्छा प्रभाव था। आप ओसवाल संय समा के मेसीडेण्ट थे। सरदार स्कूल के खुलवाने में आपने बहुत परिश्रम किया। आप कई वर्ष तक उसकी मैनेजिंग कमेटी के मेसीडेण्ट रहे। आपका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात आपके स्मारक स्वरूप सरदार हारू में आपका विज्ञ लगाया गया है। आपके खेमचंदजी और वजरंगचंदजी नामक दो पुत्र हैं। खेमचंदजी को दरवार की ओर से पालकी, सिरोपाव, तथा मोहर का सम्मान प्राप्त है। अपके खेमचंदजी जोषपूर के नायव हाकिम हैं।

भण्डारी केवलजंदजी अपनी २३ वर्ष की उन्न में बतौर हाकिम के पचपदरा भेने गये। इसके बाद आप नावा के हाकिम रहे। करीब १६ वर्ष तक आपने अपने पिताजी के स्थान पर अपील अदालत का काम किया। आप स्युनिसिपॉलेटी के मेम्बर भी रहे। आपका जाति में अच्छा सम्मान है। आपके भाई करनचंदजी इस समय जवाहरातखाने की कमेटी के मेम्बर हैं।

मंडारी बलवंतचंदजी—आप पहले पहल प्रिनुपुर के वकील बनावर भेजे गये । इसके वाद आप हािकेम मोराठ हो गये । संवत् १९४५ में आप रेसिडेन्सी वकील बनाय गये । महाराजा जसवंतिसहजी आपकी हािजर जबाबी से खुश थे । आपका स्वर्गवास हो गया है । आपके सालमचंदजी, जसरूपजी, और रघुवीरचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी सालमचंदजी ने माराठ, परवतसर, डीडवाना, जालोर आदि २ परगर्नों की हुकुमतें कीं । आपका स्वर्गवास संवत् १९८५ में हो गया।

# भएडारी लच्मीचंदजी और केशरीचन्दजी का परिवार ( कुशलचन्दोत )

भण्डारी कुशलचन्द्रजी के तीसरे पुत्र भण्डारी साहबचन्द्रजी के पौत्र (भण्डारी कस्तूरचन्द्रजी के पुत्र ) भण्डारी लक्ष्मीचन्द्रजी और केशरीचन्द्रजी हुए । अण्डारी लक्ष्मीचन्द्रजी ने जोधपुर दरवार में अच्छा

तथा बदनमलजी हैं। भण्डारी मनमोहनचन्दजी का जन्म १९४२ में हुआ आप २८ सालों से जोजपुर रेलने में सिर्वेस करते हैं और इस समय वाइमेर के स्टेशन मास्टर हैं। इनके पुत्र सुजानचन्दजी देखी में डेरी फॉर्सिंग का काम सीखते हैं। भण्डारी उपमचन्दजी २० सालों तक रेलने में असिस्टेंट केशियर रहे। मण्डारी मगरूपचन्दजी का जन्म १९५७ में हुआ, इन्होंने १९७८ में एल० एल० वी की किगरी हासिल की। १९८२ आप हाकिम हुए । तथा सोजत विलाइ जोधपुर रहते हुए इस समय मेइते में हैं। भण्डारी दिलमोहनचन्दजी इस समय पोलिस अकाउँटेंट हैं, तथा बदनचन्दजी बी० ए० जोधपुर न्युनिसिपल इंस्पेक्टर ऑफ सेनिटेशन हैं।

## सेठ नंदलालजी भएडारी का परिवार इन्दौर

हस परिवार के पूर्व कों का मूल निवास स्थान नाडोल (मारवाड़) का है। सब से प्रथम चौहान वंशीय राजपूत यहीं से जैन बनकर ओसवाल भण्डारी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आपके पूर्व पुरूष करीब २६० वर्ष पूर्व व्यापार के निमित्त सीतामक गये, जहाँ पर यह खान दान करोब ६० वर्ष तक रहे। इसके पश्चात् आप लोगसीतामक से होलकर राज्यान्तर्गत रामपुरा नामक नगर में आकर बसे, जहाँ पर आज भी आपकी हवेलियाँ वनी हुई है। इस परिवार में सेठ चरणजी बढ़े नामाङ्कित हुए। सेठ चरणजी भण्डारी रामपुरा के प्रमुख व्यापारियों में से थे। उस समय आपका व्यापार खूब चमका हुआ था। परोपकार की तरफ भी आपकी काफ़ी दृष्टि थी। आपने जनता की सुविधा के लिये एक धर्मशाला तथा दमशान में एक विश्राम गृह भी बनाया था जो आज भी अच्छी स्थिति में विद्यमान है। आपने केद्रारेश्वर में एक चौंतरा भी बनवाया था। इस प्रकार के कई सार्वजनिक कार्क्यों में आपने हाथ बराया। आपके पश्चात् सेठ पन्नालालजी तक के वंकार्जों की स्थिति साधारण रही। सेठ पन्नालालजी ७५ वर्ष पूर्व रामपुरा से इन्दौर जा बसे। आप लोगों का परिवार तभी से इन्दौर में ही निवास कर रहा है।

सेठ पन्नाखालजी ने इन्दौर में जाकर अफ़ीम और कपड़े का व्यापार करना आरम्म किया। इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई। आपके नंदलालजी नामक एक पुत्र हुए।

सैठ मंदलाळजी हाथों से इस फर्म की बहुत ही उन्नीत हुई। आपने अपने जीवन में काफ़ी सम्पत्ति, सम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। आप धीरे २ इन्हौर के धनिक व्यापारियों में गिने जाने छगे। इसना ही नहीं इन्हौर दरबार में भी आपका समुन्ति सम्मान था। आप कई वर्षों तक इन्हौर-स्युनिसिपैलिटी के कार्पोरेटर तथा ऑनरेरी मिलिस्टेट के सम्मान से भी सम्मानित किये गये थे। सारे मध्यमारत के ओसवाल समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी।

## ोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ नन्दलाखजी भंडारी, इन्दौर.



संद्रवर्रहेदला ए। 👉 🗉 र

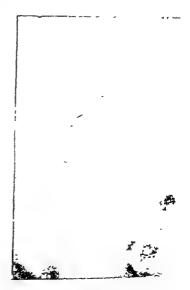

श्रीयत स्वान्मलजी भणरी द्रारीर

रामपुरा की जनता भी आपका वहुत आदर करती थी। आप बढ़े सजन, मिलनसार, दानी तथा परोपकारी सजन थे। आपके धार्मिक विचार भी बढ़े चढ़े बढ़े थे। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम श्री कन्हैयालालजी, सुगनमलजी एवं मोतीलालजी हैं। इस प्रकार यहास्त्री जीवन विताते हुए अपने पुत्रों के लिए धन-जन सम्पन्न घर को छोड़ कर आप परलोक सिधारे।

## श्री० कन्हेंयालालजी मएडारी

श्री कन्हैयालालजी भण्डारी उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने।अपनी बुद्धिमानी, व्यापार— इश्रलता और तीन व्यवस्थापिका—शक्ति से अपने व्यवसाय को तरकी पर पहुँचाया। जिन लोगों को आपके संसर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है वे आपकी जवरदस्त व्यवस्थापिका—शक्ति से भली-भाँति परिचित्त हैं। इन्दौर का भण्डारी मिल आपकी इस शक्ति का बढ़ा ही ज्वलन्त उदाहरण है। यह मिल जिस समय स्थापित हुआ था उस समय सभी दूर की व्यापारिक स्थिति वड़ी डावांडोल हो रही थी और लोगों को बिलकुल आशा न थी कि यह इतनी सफलता से आगे जाकर चल निकलेगा। मगर भण्डारी कन्हैयालालजी की कार्य्य-शीलता तथा व्यापारिक विवेक ने इस मिल को इतनी उन्नति पर पहुँचाया कि आज व्यवस्था और सफलता की दृष्टि से यह मिल इन्दौर की सर्वप्रधान मिलों में से एक गिना जाता है और भण्डारी कन्हैयालालजी सारे भारतवर्ष के ओसवाल समाज में पहले या दूसरे नम्बर के इण्डस्ट्रियालिस्ट (Industrialist) माने जाते हैं।

श्री कन्हैयालालजी का जन्म सम्वत् १९४५ में हुआ। आप प्रारम्भ से ही व्यापारिक लाइन में बढ़े प्रतिमाशाली रहे। आपने सन् १९१९ में 'स्टेट मिल्स लिमिटेड इन्दौर' को २० वर्ष के लिये टेके पर लिया। आपने इस मिल की कम-से-कम खर्चे में अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की। साथ ही इस मिल के कपड़े को दूर २ के प्रान्तों में खपाने के लिये कानपुर व अमृतसर में कपड़े की हुकानें भी स्थापित को। आपने करीब छः लाख रुपये की नई मशीनरी खरीद कर इसमें रहाई वगैरह का काम भी छुरू कर एक नया जीवन ला दिया। इस समय भी आप इस मिल की व्यवस्था कर रहे हैं।

सन् १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से इन्दौर में ही तीस लाख की पूँजी से "नन्दलाल भण्डारी मिल्स लिमिटेड" नामक एक और मिल खोला। जिस समय यह मिल खोला गया था उस समय की भारत की ज्यापारिक स्थिति पर हम लोग प्रथम ही लिख चुके हैं। मगर मिल लाइन में तथा मशीनरी के सम्बन्ध में आपको विशेष योग्यता, ज्यवस्थापिका-शक्ति और दुद्धिमानी के परिणाम स्वरूप इसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई। फलतः वर्तमान में यह मिल बहुत ही सफलता पूर्वक

#### नोसबाज जाति का इतिहास

चल रहा है। इस मिल के सुलने के ६ वर्ष वाद अर्थात् सन् १६२८ में आपने मृत्या हरिहास मिस्स कल्याण को ७२५०००) में लरीदकर उसकी सारी मशीनरी इस मिल में मुस्मिलित कर दी जिससे इस मिल में एक नया जीवन आ गया और तेजी के साथ इस मिल में बहुत अधिक मात्रा में माल निक्यों कया। इस समय यह मिल रात और दिन चौबीसों घंटा चलता रहता है।

इसी प्रकार आपने सन् १९२८ में इन्दौर में, पुक बहुत बड़े स्केष्ठ पर पीतष्ठ का कारखाना भी स्थापित किया। यह कारखाना सन् १९३३ से विजली द्वारा चलाया जाने लगा। बतमान में इस पीतक के कारखाने से दूर २ के प्रान्तों में पीतल लादि के वर्तन भेजे जाते हैं। इसी कारखाने में मशीनरी के बहुत से पुरने भी बाले जाते हैं।

## श्री कन्हैयालालजी की सार्वजनिक सेवा

श्री कन्हैयाळाळजी एक वहे योग्य ब्यापारी तथा कुशल ब्यवस्थापक होने के साथ ही साथ वहे सुधरे हुए नवीन विचारों के शिक्षित सज्जन हैं। जापने मिलों में काम करने वाले व्यक्तियों तथा साधारण बनता की सुनिधा के लिये अनेक उपयोगी संस्थाएँ खोल कर अपनी उदारता का परिचय दिवा है। पाठकों की जानकारी के लिये आपकी ओर के बनाई गई कुछ संस्थाओं का हम नीचे उल्लेख करते हैं।

सन् १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से एक विद्यालय स्थापित किया। इस विद्यालय के लिये आपने २९००) की लगत का एक मकान बनवा कर इसके सुपुर्द किया। सर् १९६० से आपने खज्रों बाजार में ६००००) की लगत से मकान तैयार करवा कर उसमें नन्द्काल भण्डारी हाईस्कृल को स्थापना की जो आज भी बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर प्रति वर्ष सैक्ग़ें विद्याचीं शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस हॉयस्कूल को चलाने में आपकी ओर से करीब १८०००) प्रति वर्ष खर्च किया जाता है।

इसी प्रकार मिल में काम करने वार्लों की सुविधा के लिये आपकी ओर से एक दवासान, शुद्धपानी का एक कुंबा, भीजन करने का हाल आदि २ कई मकान बनाये गये हैं जिनसे प्रतिदिन सैकड़ों सी-पुरुष लाभ उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त स्नेहलतागंज इन्दौर के अन्तर्गत आपकी ओर से एक विशाल प्रस्तिगृह इसी वर्ष स्थापित किया गया है जिसके भवन २२५००) में मोल लिये गये हैं। इस प्रस्तिगृह के अन्तर्गत मजहर और सर्व साधारण जनता के लिये सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था रक्की गई है। मई सर् १९३४ से यह प्रस्तिगृह सर्व साधारण की सेवा करने के लिये सुक गया है। इसमें सभी प्रकार के अनुमनी ्रजीर थाग्य डाक्टर रक्ले गये हैं। यह गृह बहुत विशाल है तथा अत्यन्त सुन्यवस्थित ढंग से चलाया जा ्रहा है। इसका वार्षिक खर्च १८०००) के करीब पढ़ता है जो सब आप ही की तरफ से दिया जाता है।

इसी प्रकार आपकी जन्मभूमि रामपुरा में भी श्री नन्दलाल भण्डारी घोडिंग हाउस नामक बोडिंग भी आप ही के द्वारा खोला गया जिसमें बहुत से विघार्थी रहते तथा विद्याध्ययन करते हैं। इस बोडिंग की व्यवस्था के लिये आपकी ओर से १९०) प्रति मास वर्तमान में दिया जा रहा है। आप उक्त बोडिंग हाउस के लिये रामपुरा नगर के बड़े वाजार में एक बहुत वड़ा २५०००) की लगत का स्वतन्त्र मकान भी बना रहे हैं जिसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त महाराजा तुकीजी राव हॉस्पिटल में अपने पूज्य पिताजी के नाम पर नन्दलाल भण्डारी फेमिली वार्ड, रामपुरा में श्मजान-विश्वान्तिगृह, ओसवाल भवन रामपुरा में एक अस्ताहा आदि २ कई सार्वजनिक भवन व संस्थाएँ आपकी ओर से चल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने क्या ज्यापार, क्या परोपकार, क्या जाति सेवा तथा क्या समाज सुधार सब में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। आपकी ओर से कई गरीव विद्यार्थियों को स्कॉलरिशिप आदि भी दी जाती है। प्रायः सभी सार्वजनिक और परोपकार के कार्यों में हजारों रुपये आपकी ओर से सहायतार्थ दिये जाते हैं।

आपका जाति प्रेम भी अल्यन्त सराहनीय है । ओसवाल जाति के नवयुवकों के प्रति आपके हत्य में बहुत गहरा स्थान है । सेक्दों ओसवाल नवयुवक आपको वजह से जीविका उपार्जित कर रहे हैं । जाति सुधार के सम्बन्ध में भी आपके विचार बदे मैंजे हुए हैं । आप सामाजिक सुधारों को ज्यवहारिक रूप देने के बहुत ज़वरदस्त हामी हैं । विवाह, शादी, ओसर मोसर इत्यादि सामाजिक क्रांतियों की वेदी पर जो हजारों लाखों रुपया खर्च होता है उसको तोड़ कर आपने उस पैसे को विद्या प्रचार, समाज सुधार स्थादि उपयोगो कार्यों के अन्दर खुले दिल से खर्च किया है । आप कई समाज संस्थाजों के प्रेसिटेण्ट तथा पदाधिकारी रहे हैं । आपके द्वारा स्थापित की तुई सार्वजनिक संस्थाएँ ओसवाल जाति के अन्दर काफी तौर से प्रकाशमान हैं ।

आपका ओसवाल जाति के अंतर्गत भी काफी सम्मान है। आप सन् १९६३ के नासिक जिटा श्रोसवाल सम्मेलन के सभापति भी चुने गये थे। इस पद को आपने वड़ी योग्यता से सम्पादित किया।

श्री कन्हैयालालजी भण्डारी इन्दौर नगर के एक अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपका यहाँ की जनता में और इन्दौर दरवार में भी काफी सम्मान है। इन्दौर राज्य के शिक्षित प्रमुख धनिक नागरिकों में आपका स्थान ऊँचा है। आपको सन् १९२८ में होलकर सरकार की ओर से इन्दौर म्युनिसियल कमेटी में नामजद किया गया जिसके तीन वर्ष तक आप कार्पोरेटर रहे। इन तीन वर्षों में आपने अपने

41

काम को बड़ी योग्यता से सम्हाला । आप इन तीन वर्षों में म्युनिसीयेलिटी को आर से इन्होर सुनिश्चिक इस्पूब्हमेंट ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी जुने गये थे । आप सरकार की ओर से सन् 19२८ में तीवरे इन्हें के आनरेरी मिलिस्ट्रेट बनाये गये । आपने इस पद पर लगातार चार वर्षों तक काम किया । आपनो बर्फ कुशलता और योग्यता से प्रसन्न होकर होलकर गवनैमेंट ने आपको सन् १९३२ से दितीय इने के बानेरी मिलिस्ट्रेट के सम्माननीय पद से विम्युपित किया । आज भी आप इस पद पर हैं और बड़ी योग्यता से सब कार्य सजालित करते हैं । आप सन् १९३३ में "इन्दीर स्टेट मिनरल सरक्हे" के मेम्बर बनाये पने क्या भाज तक उसके मेम्बर हैं।

इसके अतिरिक्त आप कोआपरेटिंग्ड सोसाइटी के प्रेसिडेग्ट, राज गुरुकुल की गर्मानग क्षेत्री है मेम्बर, तथा इसी प्रकार की कई समानों के व संस्थाओं के आप समापति वगैरष्ट हैं। तालक यह कि आप सहापति वगैरष्ट हैं। कि आप यहुत बदे बुद्धिमान, व्यापार कुशल, सुधारक और ओसवाल समाज के चमकते हुए व्यक्ति हैं।

क्षापके छोटे भ्राता श्री सोतीलालजी एवं सुगनमलजी भी आपके साथ व्यापार, मिल को व्यवस्था तथा अन्य कार्यों में सहायता देते हैं। आप होगों भ्राता भी बढ़े मिळनसार सजन हैं।

थह परिवार रामपुरा तथा इन्दौर ही नहीं वरन् सारे मध्यभारत की ओसवास समाज में का-गण्य तथा ओसवाल समाज में दिखता हुआ परिवार है।

## सेठ वालग्रुकुन्द चन्दनमल ( भंडारी ) मुथा, सतारा

इस प्रतिष्ठित परिवार का मूळ निवास स्थान पीपाड़ है। जोघपुर स्टेट में कॅंचे ओहरों वर कार्य्य करने से इस कुर्म्य को मूथा पदवी का सम्मान मिळा। पीपाड़ से मूथा गुमानवन्दनी के दूसरे पुत्र मोखमदासजी लगभग १०० साल पूर्व अहमद्वगर होते हुए सतारा आए, तथा आपने कपदे का क्वर-साथ आरम्म किया।

तेठ इजारीमतजी मूचा—आप मूचा मोखमदासजी के पुत्र थे। आपका जन्म सम्वत् १८०६ में हुआ। आपने कपड़ा, सूत और ज्यान के ज्यवसाय में अच्छी सम्पत्ति कमाई। धार्मिक कार्मों में भी आपकी रुचि थी। सम्बत् १९४७ की प्रथम नाद्वा बदी १२ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बालमुक्तन्वजी और चन्दनसळजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ बाजमुकुन्दजी मूथा--आयका जन्म संवत् १९१४ की फास्मुन वदी में हुआ। जैन बार्जी में भापकी समझ ऊँची थी। क्षेत्रल ३० साल की अल्पायु में आपकी धर्मेपली का स्वर्गवास हुआ। ऐसी स्पिति में भी आपने द्वितीय विवाह करना अस्वीकार कर अपने इड़ मनोबल और उच्च आदर्श का परिचय दिया। आप

# श्रोसगाल जाति का इतिहास 💍



स्व॰ सेठ बालमुकुन्दजी मूथा, सतारा.

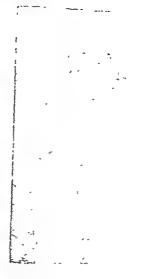

संद द**न्द्रनम**कता सुदा, का



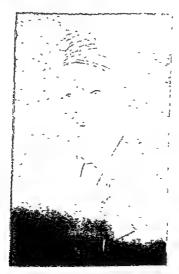

रायसाहब सेठ मोतीलालजी सूथा, सतारा.

स्रक्षारा म्युनिसिपैछेटी के मेम्बर और महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन कान्फ्रेंस के सभापित मिर्वाचित हुए थे। भारत के स्थानकवासी जैन समाज ने अखिल भारतीय स्था॰ जैन कान्फ्रेंस के अजमेर वाले तीसरे अधिवेशन का सभापित खुनकर आपको सम्मानित किया था। कहने का तत्पर्थं यह कि आप महाराष्ट्र प्रान्त की जनता में तथा भारत के जैन जगत में प्रतिभावान पुरुष थे। छत्रपति शिवाजी के वंशन सतारा महाराज पूर्व अन्य बदे र रईस जागीरदारों से आप मनी लेण्डिङ विजिनेस करते थे। संवत् १९७६ की जेठ बदी १९ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके सम्मान स्वरूप सतारा के बाज़ार वंद रखे गये थे।

सेठ चन्दनमलजी मूथा—आपका जन्म संवत् १९२१ की सावण सुदी ५ की हुआ । आप फर्म का काम बड़ी तत्परता से संचालित करते हैं। आप सतारा के व्यापारिक समाल में प्रतिष्ठा सम्पष्त म्यिक माने जाते हैं। सन् १९१४ के दुष्काल में सस्ता अनाज वितरित करके आपने गरीव जनता की इमदाद की थी। पूना के स्थानक वासी वोर्डिंग के स्थापन में आपने १० हज़ार रुपयों की सहायता दी थी। धार्मिक कामों की ओर आपका अच्छा लक्ष्य है। इस समय आपके कोई प्रज्ञ नहीं हैं।

राय साहिव सेठ मेतिखिलिंको मूथा —आपका जन्म संवत् १९४७ के हूसरे भादवा वदी ३ को हुआ। सहाराष्ट्र प्रान्त के प्रधान धनिक न्यापारियों में आपकी फर्म की गणना तो थी ही, पर उस सम्मान की सेठ मोतीखालको मूथा के सार्वजनिक कामों में सहयोग छेने से अव्यधिक वृद्धि हुई। सन् १९१४ में सेठ मोतीखालको मूथा म्युनिसिपल कोंसिलर चुने गये और लगातार २ चुनाव तक मेम्बर रहे। सन् १९१७ से १९२३ तक आप सतारा एडवर्ड पांजरापोल के प्रसिद्धेंट और चैयरमैन चुने गये। इस समय १५ सालों से सतारा तालुका लोकल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट रहे पूर्व वर्त्तमान में प्रेसिडेंट हैं। ६ सालों से आप हिस्ट्रिस्ट लोकल बोर्ड के ग्रेम्बर हैं। इसी तरह जेल क्रमेटीडिस्पेंसरी आदि संस्थाओं में भी आप सहयोग देते हैं।

राय साहेब सेंट मोतीजाकजी मृथा अपने पिताजी की तरह ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में क्षातिवान व्यक्ति हैं। आप की गणना सतारा जिल्ले के प्रधान व्यक्तियों में है। जैन जनता में आप आदर-णीय व्यक्ति हैं। आप महाराष्ट्र ओसवाल कान्फ्रेंस के अहमदनगर वाले अधिवेशन के समापति रहे थे। १२ सालों से स्था० कान्फ्रेंस का अधिवेशन वन्द हो गया था, उसे कई सज्जनों के साथ परिश्रम करके आपने युनः मलकापुर में कराया। उक्त अधिवेशन में आप स्थयंसेवक दल के सेनापति थे। इस अधिवेशन के समय से आप स्था० जैन कान्फ्रेंस के रेसिडेंटल जनरल सेक्रेंटरी हैं। आपके गुणों एवं कार्यों से प्रसन्न होनर भारत सरकार ने सन् १९३१ में आपको रायसाहिब की पदवी से सम्मानित किया है। आप कई सालों से सतारा बच्च के ऑनरेरी मजिस्ट्रेंट रहे। हर एक सार्वजनिक व धार्मिक कार्मों में आप उदारता पूर्वक

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

सहायताएं देते है। आपकी फर्म यन्नई से घालमुकुन्द चन्दनमल मुधा के नाम से आइत का और सोझ-पुरमें चन्दन्मल मोतीलाल सूथा के नाम से कपटे का व्यापार करती है। सतारा में मोलमदास हजारोक्ड के नाम से इस फर्म पर वेकिंग एवं मनीलेंटिद व्यापार होता है। रायसाहेब सेट मोतीलाल्बी के पुत्र झंकारमळजी की वज्र ५ साल की है।

### भएडारी रूपराजजी, ( निम्बावत ) जालीर

भण्डारी नरानी के छठे पुत्र निम्याजी हुए । इनके वंदा में आगे चल कर नयमलजी हुए । इनके प्रत्न आगे चल कर नयमलजी हुए । इनके पुत्र ईसरदासजी और करमसीजी संवत् १७७४ में जालोर आये । भण्डारी करमसीजी के पुत्र सरदारमलजी (सदांणजी) और जोगीदासजी हुए । भण्डारी जोगीदासजी धिरात (पाछनपुर) के पास खुद करते हुए छुँसार हुए । इनके पुत्र दुरगदासजी के साथ इनकी धर्मपती १००६ की चेत नदी ९ के पिन सती हुई, तब से इस परिवार में चेत बदी ९ की पूजा होती हैं। दुरगादासजी के पुत्र मानमलजी के पती जनके साथ सती हुई।

भण्डारी सरदारमलजी के पौत्र प्रेमचन्द्जी संवत् १८६४ में भीनमाल की कहाई में हुँसार हुए।
वहाँ तालाव पर उनका चाँतरा बना है। हुँहार होने से हनके पुत्रों को संवत् १९४० तक ३००। सालियाना
मिकते रहे। भण्डारी प्रेमचन्दजी के किशनचन्दजी, मयाचन्द्रजी और जालमचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए।
उनमें किशनचंदजी के परिवार में इससमय चन्पालालजी विजयराजजी और सजनराजजी हैं। भण्डारी बाल्म
चन्दजी के पुत्र झानमलजी और भम्तुतमलजी हुए। ये होनों भ्राता जालोर किले और कोनवाली में मुखा
जिम थे। झानमलजी के पौत्र लगनराजजी हैं। इनके पुत्र सम्पतराजजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है।
भण्डारी भम्तुतमलजी संवद् १९५७ में स्वर्गवासी हुए।

भण्डारी अभूतमलजी के पुत्र दोलतमलजी, मुकुन्द्रचन्द्रजी तथा रूपचन्द्रजी विद्यमान हैं। बोलत मलजी ने यहुत समय तक जीधपुर में सर्विष की। अण्डारी रूपराजजी का जन्म संवत् १९५४ में हुना। आपने सन् १९५९ में बकालात पास की तथा तय से ये जालोर में प्रेनिटस करते हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपने राहेलाल तालाय में दुरुस्ती कराई, बढ़ी पोल के द्रवाजे मे वारिश में मवेशियों के किये राह ठीक कराई तथा सरदार हाई स्कूल में कमरा धनवाया। दौलसमलजी के पुत्र निहालचन्द्रजी जोधपुर में सर्विस करते है। निहालचन्द्रजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है और किशोरचन्द्रजी पदते है।

## भीनमाल का भएडारी खानदान (निम्नानत)

भण्डारी दुरगादासजी के पुत्र मण्डारी जेठमळ्जी, मानमळ्जी और सरदारमळ्जी का परिचय हम अपर दे चुके हैं। मण्डारी सरदारमळ्जी १८८३ में मीनमाळ के हाकिम हुए और ४ साळ याद तीनों भाई सांचोर, जालोर, तथा भीनमाळ के हाकिम हुए तथा बहुत वर्षों तक इस पद पर काम करते रहे। इन माइबों को १८९० में दरवारने सिरोपाव मोतियों की कण्डी, कड़ा, हुशाला, खासा चोड़ा आदि के सन्मान वरहो। मानमळ्जी ने सिरोही इळाके के बागी देवड़ा को परास्त कर गिरफ्तार किया। मानमळ्जी के पुत्र सुल्तानमळ्जी आलोर के कोतवाल थे। इन्होंने २२ परगर्नों से रेख की रकम वस्ट करने का काम किया। सं० १९१८ में आप नागोर की तरफ के परगर्नों के बागी आदिमयों को दवाने के ळिये गये। इस तरह कई ओहदों पर इस परिवार के व्यक्तियों ने काम किया। इस कुटुश्व में इस समय भण्डारी सळहराजजी, जसवन्तराजजी, नयमळ्जी तथा दानमळ्जी विद्यमान हैं। सळहराजजी के पुत्र मनोहरमळ्जी किशोरमळ्जी तथा नथमळ्जी के पुत्र इस्तीमळ्जी सुकनमळ्जी जोधपुर तथा सिरोही स्टेट के कस्टम विभाग मे सर्विस करते हैं। दानमळ्जी के पुत्र मुनीळाळजी सांवतमळ्जी तथा पुथ्बीराजजी हैं। सांवतमळ्जी मिळनसार और सज्जन युवक है।

## सेठ लालचन्द प्रेमराज ( भंडारी ) मुथा, श्रहमदनगर

खासग ७५ साल पहिले भण्डारी मूथा पुनमचन्द्रजी पीपाड़ से अहमदनगर आये। आपने पहाँ नौकरी की। आपके पुत्र धनराजजी ने पुनमचन्द्र धनराज के नाम से कारवार शुरू किया। तथा व्यवसाय जमाकर सम्वत् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लालचन्द्रजी और आलमचन्द्रजी हुए। भण्डारी लालचन्द्रजी के हाथों से इस फूर्म के न्यापार को अच्छी उन्नति मिली। आप कान्फ्रेंस और जाति के कामों में आगेवान रहते थे और जाति के सर पंच थे आपका अंत सं० १९६४ में हुआ। आपके आठ वर्ष बाद थालचन्द्रजी और आपके पुत्र प्रेमराजजी अलग २ हो गये। भण्डारी मूथा प्रेमराजजी सार्वजिनिक कामों में अच्छा सहयोग छेते हैं। आपके यहाँ लालचन्द्र प्रेमराज के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। आप करवासी आधाय के नानने वाले हैं।



## बेद मेहता

#### वेद मेहता गौत्र की उत्पत्ति

कहा जाता है कि नव अद्वारह नाित के राजपूत लोग आचार्य श्री रत्यप्रसुप्ति के दपदेशों से प्रभावित होकर भीसवाल हुए, उस समय उनमे राजा उपल्ट्रेव भी एक थे । ये पंतार नाित के राजपूत राजा थे। हन्हीं उपल्ट्रेव की संतान आचार्य श्री के द्वारा श्रेष्ठी गौत्र में दीक्षित हुई। इनकी कई प्रशं के पश्चात हसी वंश में संवत १२०० के करीय दुल्हा नामक एक प्रसिद्ध क्यक्ति हुए। इनकी प्रशास वैश्व का काम करते थे। ऐसी किम्बदन्ती है कि एक बार चित्तीह के तत्कालीन महाराणा की रामी की बौंक खाव हो गई। उस समय बहुत से व्यक्ति इल्लाज करने के लिये आये, मगर सब नियमल हुए। इसी समय दुल्हाजी भी द्वित श्री जिनदत्तप्ति के द्वारा प्राप्त दवाई को लेकर राज महल में गये और अपनी दवाई से महारानी के चल्ला ठीन श्री जिनदत्तप्ति की द्वारा प्राप्त दवाई को लेकर राज महल में गये और अपनी दवाई से महारानी के चल्ला उनके महारा प्राप्त की पदनी प्रदान की। इसी समय से इनका श्रेष्ठी गौत वदल कर वेद गौत्र हुआ। इसके पश्चार इस परिवार के लेगीों का राज्य में विशेष काम काज रहा। इसीसे इन्हें मेहता पदवी मिली। तभी से थे वेद मेहता कहलाते चले आ रहे हैं ।

### वेद मेहता परिवार चीकानेर

कहना व होता कि इस परिवार का इतिहास यदा गौरवमय और कीर्ति शाली रहा है। इस परिवार के महापुरुषों ने क्या राजनीति क्या समाजनीति और क्या युद्धनीति, सभी क्षेत्रों में ऐसे २ आस्वर्ष जनक कार्य कर दिखाये हैं, जिससे किसी भी जाति का इतिहास अञ्चल हो सकता है। इन सब बातों का परिचय पाटकों को समय २ और स्थान २ पर मिलने वाले परिचयों से प्राप्त हो जायगा।

संवत् १३५० के करीय की बात है मंडोवर नगर में राठोड़ वंशीय राव चूंदाजी राज्य करते थे। उस समय इस परिवार के पुरुष मेहता खींनसीजी राव चूंदाजी के दीवान थे। करीब र इसी समय का जिक है कि राव चूंदाजी को मेवाद के तत्कासीन महाराणा सुरुमाजी ने आक्रमण करके मण्डोवर से वेदस्ती का दिया था। इसी समय मेहता खींवसीकी ने बढ़ी बहादुरी और खुद्धिमानी से युद्ध कर अपनी कार्युजारी एक्स होशियारी के हारा किर से मंडोवर नयर पर अपने स्वामी का अधिकार करवाया था।

ऐता भी कहा जाता है कि चरतदेद के पुत्र बेदाला से बेद गीत्र की जरशंत हुई।

संवत् १५१५ में जब कि राव जोधाजी ने अपने नाम से जोधपुर शहर वसाया था, उस समय भी इस खानदान वाले सज्जां ने रियासत में दीवानगी जैसी अंची २ जगहों पर काम कर अपनी काव्यंगुजारी का परिचय दिया था। इसके पश्चात् एक समय का प्रसंग है कि किसीकारणवश राव जोधाजी के बढ़े राजकुमार बीकाजी अपने उत्तराधिकार के सारे स्वत्वों को छोड़ कर कितय स्तेही जनों को साथ ले, बोधपुर को छोड़कर एक नवीन राज्य की स्थापना करने के उद्देश से चल पड़े। इन स्तेही व्यक्तियों में कई लोगों के साथ इस परिवार के लाला लाखणसी ( लालसीजी, लालोजी ) भी थे। लाखनसीजी के साथ आपके दो माई लोगाजी और जैतसीजी भी साथ आये थे, जिनका परिवार इस समय क्रमशः फकौदी और मारवाड़ के अन्य स्थानों में निवास कर रहा है।

वेदलाला लाखनसी—आप दीवान खींवसीजी की पांचवीं पुरत में हुए। आपने राव बीकाजी को नवीन राज्य स्थापित करने में जो बहुमूल्य मदद पहुँचाई उसका जिल बीकानेर के इतिहास में भछीभांति किया गया है। जिस समय बीकानेर बसाया गया उस समय भी आपने इसके बसाने में पूरी र कोशिश की थी। प्रथम २७ मोहछों में से १४ मोहल्जे आपके द्वारा बसाए गये। शेष बच्छराजजी मेहता के द्वारा बसे। उस समय बीकानेर राज्य में आप या मेहता वच्छराजजी होनों ही ब्यक्ति ऐसे ये जो राजा और मजा दोनों में बढ़े सम्मानित समझे जाते थे। आप दोनों ही के द्वारा अपने २ बसाए ए मुहछों में कई नियम प्रचारित किये गये थे, जिनमें से कुछ आज भी सुचाररूप से चछ रहे हैं। मेहता व्यवनसीजी के श्रीवन्तजी और श्रीवन्तजी के श्रमराजी एवम स्रजमल्जी नामक दो पुत्र हुए। अमराजी के पुत्र जीवनदासजी ने बीकानेर स्टेट में जीवनदेसर नामक एक गाँव आवाद किया। जीवनदासजी के पुत्र का नाम मेहता ठाछरसीजी था।

मेहता ठाकुरसाजी—आप राजा रायसिंहजी के राजत्वकाल में रियासत बीकानेर के दीवान रहे। आपके समय में बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं। जिस समय राजा रायसिंहजी ने दक्षिण विजय किया उस समय मेहता ठाकुरसीजी उनके साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण वादशाह अकयर राजा रायसिंहजी से बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें ५२ परगने का एक पट्टा इनायत किया। इसी समय आपने मेहताजी की चाकरी पर खाविदी फरमा कर एक तण्वार और भटनेर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया, जिसे आजकल इनुमानगढ़ कहते हैं। साथ ही इस परगने का काम भी आपके सुपुदं हुआ। आपके सोवलदासजी एवम राजसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोगों ने भी राज्य में कँचे पदों पर कार्य्य किया। आपके समय में ८, ९ गाँव की जागीर आपके अधिकार में घी।

मेहता सांवलदासजी के पश्चात् क्रमशः आसकरणजी, रामचन्द्रजी, दौलतरामजी, माणकवंद्रजी और घमंडसीजी हुए !

मेहता चर्मं इसिनी—आप महाराना ख्रतिसिहनी के राजत्व-काल में हुए । आप बढ़े कारताले प्रम् श्रीजी के निज के खर्च के बन्दीवस्त के काम पर नियुक्त किये गये । इस कार्य्य को जापने बड़ी होतिवारी और बुद्धिमानी के साथ किया । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम मेहना मूलकन्द्रजो और मेहना अधीरचन्द्रजी था।

महता मूलचन्टजी—आप मेहता घमंडसीजी के वहे पुत्र थे। अपने पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने पर आप उनके रिक स्थान पर नियुक्त हुए। सम्बन् १८७० में आप चूरू के सरदार के साथ होने वाले युद्ध में महाराजा के साथ गये थे। इस चुद्ध में आपने अपनी यहादुरी एवम् वीरत्व का खासा परिषर दिया था। यहाँ आप वर्टी के द्वारा घायल हुए थे। आपके कारयों से प्रसन्ध होकर तत्कालीन महाराज साहव ने आपको वद्दे कारसाने का काम भी सौंपा। इसी समय नौरद्ध देसर नामक एक गाँव भी आपके गुजरान के लिये बक्षा गया। आपके स्वर्गवासी हो जाने पर ताकालीन महाराजा रतनसिंहजी सम्बद १९०५ में आपके मकान पर पत्रारे और मातम पुरसी की। आपके चार पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः मेहता अमें एकचन्द्रों, मेहता होन्स्त्रजी, मेहता होन्स्स्त्रली, मेहता होन्स्स्त्रली, मेहता होन्स्स्त्रली, मेहता होन्स्स्त्रली, मेहता होन्स्स्त्रली, मेहता होग्सलजी और मेहता अनारसिंहजी थे।

मेहता श्रवीरचन्दवी—आप मेहता वमंदसीजी के दूसरे पुत्र थे। आप राज्य में होने वाली हकैतियों की देखमाल के काम पर नियुक्त हुए थे। यह काम दस समय यहुत ज्यादा खतरनाइ या। काजकल की मीति व्यवस्था न होने पर भी आपने यह कार्य्य यहुत प्रदिस्मानी एवम् होशियारी तथा वीरता से सम्पावित किया। इस काम को करते समय आपको कई वार टाकुओं का सामना करना पदा और उनसे युद करना पदे। इन युदों में लापको कई वात भी लगे। कुछ समय के पश्चात महाराजा ने आपको इस काम से हटाइर रियासत वीकानेर की ओर से देहली में वकील के स्थान पर भेजे। इस उत्तरदावित पूर्ण कार्य को भी आपने बढ़ी होशियारी और दुद्धिमानी से संचालित किया। वापके काय्यों से महाराज्य एवम् रैसिडेल्ट दोनों ही सजन बढ़े प्रसन्न रहे। संवत् १८८४ में देहली ही में दाकुओं के साथ होनेवाली लड़ाहरों में जो वाव लगे थे, उनके सुल जाने से आपका स्वर्णवास हो गया।

मेहता हिन्दूमलजी--आप मेहता मूळवन्द्रजी के द्वितीय पुत्र थे। इस परिवार में आप बड़े बुद्धिमान प्रतिभा सम्प्रक और सेचानो व्यक्ति हुए। आप सम्बन्द १८८४ में रियासत की ओर से देहली वकाकत पर भेने गये। इसके पत्रचात आपके दुद्धिमचा पूर्ण कार्क्यों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहब ने आपको अपना दीवान बनाया। धीरे २ आपको सिक्केट्रारी की मुहर भी प्रदान करदी गई याने राज्य का सारा

कार्ष जापके सुपुर्द हो गया। संवत् १८८८ में मेहता हिन्दूमळत्री बादशाह के पास देहली गये। वहाँ बादशाह को अपने कार्यों से खुश कर अपने स्वामी महाराजा रतनींसहती के लिये आप नरेग्द्र शिरोमिंग का सम्मानीय खिताब लाये। इससे खुश होकर महाराजा ने आपको 'महाराव' का खिताब प्रदान किया। तथा घर पथार कर मोतियों का हार इनायत किया।

जिस समय वहाँ के रेसिडेण्ट मि॰ सदरहेण्ड थे, उस समय काबुल और लोधपुर के हमले में महाराव हिन्दूमलजी ने कासीद व रसद भेजने का वहुत अच्छा इन्तजाम किया था। भारत सरकार भी आपका बहुत विश्वास करती थी। यहाँ तक कि जयपुर के तत्कालीन एतेण्ट जब स्वर्गवासी हो गये तब वहाँ का शासन भी आपकी राय से किया गया था। रियासत वीकानेर की ओर से सालाना २२ हजार रूपया भारत सरकार को फौज सर्व के लिये देना पड़ते थे। आपने सरकार से कह सुन कर इस कर को साफ़ कर बाया। आपके उचित प्रवन्य के कारण सरकार ने वीकानेर में प्रोण्ट रखना भी उचित नहीं समझा।

पुक बार हनुमानगढ़ और भावलपुर की सरहह का मामला यह गया यहाँ तक कि काफ़ी सनाजा हो गया, उस समय आपने बढ़ी बुद्धिमानी, खूबी एवम, मेहनत से इस मामले को निपटा दिया और जमीन का बटबांरा कर दिया । मौके की जमीन होने से इसमें बहुत से गाँव सावाद हो गये। ऐसा करने से राज्य की आमदनी में बहुत बुद्धि हो गई।

मि॰ किनंत्रम आपके कारवों से बड़े खुश रहा करते थे। एक बार वे आपको शिनला छे गये। वहाँ तत्कालीन वाइसराय मि॰ हार्डिज से आपकी मुलाकात करवाई। इस बार शिनला दरवार में भारत सरकार ने आपको खिछत प्रदान की। इस समय के पन्न का सारांश नीचे दिया जा रहा है:—

"सन् १८४६ की ३ री मई को राईट आनरेवल गवरमर जनरल लाई हार्दित शिमला दरवार के वक्त मेहता महाराव हिन्तूमल दीवान बीकानेर से मिले और खिल्लव वसी। शीमान् ने उनके ओहरे और सचरित्र के मुताबिक इस्तत के साथ वर्ताव किया"।

संवत् १८९७ में जब कि महाराजा रतनींसहची और उदयपुर के तत्काळीन महाराणा सरदार-रिस्ट्जी श्री लक्ष्मीनायजी के मन्दिर से दर्शन कर वापस आये तब गोठ आरोगने आपकी हवेली पर पघारे । इस समय दोनों दरवार ने एक २ कण्ठा महाराव हिन्दूमलजी को, मेहता मृलचन्दजी को लौर मेहता छोगमलजी को पहना कर सम्मानित किया। इसी अवसर पर महाराणा ने महाराजा से कहा कि हमारी उदयपुर रियासत की भी मोलावण महारावजी को दोजावे। यह सुन कर महाराजा साहब ने महाराव हिन्दूमलजी से कहा हिन्दूमल सुणे है। इसके उत्तर में महारावजी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया

188

कि "ताबेदार जैसो बीकानेर की गही को चाकर हे वैसो ही उदयपुर की गही को भी वाकर है। आकर आ बात कोई फ़ुरमाइजे हैं"।

सहाराव हिन्दूमलजी का स्वर्गवास संवत् १९०४ में ४२ वर्ष की अवस्था में हो गया। आपके स्वर्गवास पर महाराजा साहव ने एक खास रुक्का भेज कर आपकी मृश्यु पर अफ़्सोस जाहिर किया। साथ ही आपके पुत्रों के प्रति सद्भावना प्रदर्शित की। आपके स्वर्गवास के एक साल के पवचात् आपके पिता मेहता मुल्वन्दजी का भी स्वर्गवास हो गया। सहारावजी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके क्रियाकमं एवप शाह्मण भोजन का सारा खर्च महाराजा साहव ने अपने पास से किया। आपके तीन पुत्र थे। जिनके नाम क्रमज़ः महाराव हरिसिंहजी, राव गुमानसिंहजी और राव जसवन्तसिंहजी थे! महारावजी को सं॰ १९०२ में नेटराणा नामक एक गाँव जागीर में मिला था। आपको समय २ पर यों तो बहुत से सम्मान मिले ही थे मगर ताज़ीम का सम्मान विशेष रूप से था।

सन् १९२८ में महाराजा गंगासिंहजीयहादुर ने महाराव हिन्दूमलजी के सरहही मामले में विशेष दिलचस्पी लेने एवम उसका निपटारा करने के उपलक्ष्य में उनके नाम को विरस्थाई करने के हेर्नुसे हिन्दूमल कोट नामक एक कोट स्थापित किया।

#### मेहता छोगमलजी

बाप महाराज हिन्तूमलजी के छोटे साई थे। आपका जन्म संवत् १८६९ में हुआ था। धाप घड़े दुद्धिमान और अध्यवसायी व्यक्ति थे। आप महाराजा स्तिसिंह जी के समय में कई बरसीं तक हाजिर बस्ती रहे। महाराजा स्तिसिंहजी के पश्चात् महाराजा रतनिसंहजी बीकानेर की गढ़ी पर बैठे। आपकी भी आप पर बढ़ी कुपा रही। मेहता जी ने हसी समय कर्नल सदरलेंड, सर हेनरी लारेंस, सर जार्ज लारेंस आदि कई अप्रेज रैसिडेंग्टों की मातहती में रेसिटेंसी वकालात का काम किया। इन लोगों ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर कई सार्टिफिकेट प्रदान किये थे।

संबत् १९०९ में जब कि सरहह वंदी का काम हुआ उस समय आपने इस काम को बड़ी मिहनत और ख़्बी के साथ करवाया। साथ ही सरहह पर होने वाले बहुत से झगड़ों का निपटारा कर-वाया। इससे कई आबाद छुदा गाँव रियासत बीकानेर में मिला लिवे गये। इस काम में आपके बढ़े आता महारावजी का भी पूरा २ हाथ था। आपके इस कार्य्य से प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंहजी ने अपने गले में से कंठा निकाल कर आपको हनायत किया।

संवत् १९१७ में जब कि गदर हुआ था उस समय आप बीकानेर की ओर से गदर में सरकार

अंग्रेंज को मदद देने के लिये भेजे गये थे। वहाँ भापने बड़ा अच्छा काम किया। संवत् १९२९ में महाराजा सरदार्रसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर राज्य गद्दी की मालिकी के सम्बन्ध मे यदा वित्राद हो गया। इस अवसर पर भी आपने महाराजा दूँगर्रसिंहजी को हर तरह की कोश्वित करके गद्दी पर वित्राने में सहायता पहुँचाई। इस सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा साहय ने आपके लिये एक खरीता जनरह जे॰ सी॰ शुक एजन्ट टू दी गवरनर जनरह आबू के नाम भेजा था।

संवत् १९३२ में जब कि तत्कालीन श्रिंस ऑफ़ बेब्त भारत में आये थे उस समय तथा संवत् १९३४ में देहली दरबार के समय आप महाराजा की आज्ञा से देहली गये थे। वहाँ आपको जिल्लत क्क्सकर आपका सम्मान बढ़ाया था।

संबत् १९३५ में बेरी और रामचुरे के झागड़ों को निपटाने के लिये आप जयपुर भेजे गये। वहाँ आपने अपने कागजों से सबूत देकर मामले को तय करवा दिया। इसकी तारीफ में कर्नल वेनन महोदब मे, जोकि उस समय जयपुर के पोलिटिकल एजण्ट थे, आपके कार्यों से खुश होकर एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट प्रदान किया था, तथा दरवार को भी आपके झार्यों से वाकिफ किया था।

मेहताजी संवत् १८८८ से संवत् १९३७ तक कई बार वकीली की जगह पर भेजे गये। संवत् १९२६ से संवत् १९३० तक आप आबू वकील रहे। इसके अतिरिक्त भी आपने कई वदे-वदे ओहरों पर काम किया। आप मुसाहिब और मेम्बर कैंसिल रहे। आपको तनस्वाह के अतिरिक्त सारा सर्व राज्य की ओर से मिलता था। यही नहीं विकि शादी और गमी के समय भी रियासत ही सार सर्व उठाती थी। संवत् १९०२ में महाराजा रतनींसहजी ने हूँगराणा तथा संवत् १९३९ में महाराजा हूँगरींसहजी ने सरूपदेसर नामक एक २ गांव जागीर में भदान किये। संवत् १९४८ में आपका सर्वावास हो गया। इस समय महाराजा गंगासिंहजी मातम-पुरसी के लिये आपके घर पर पथारे और आपका सम्मान बदाया। आपके केसरीसिंहजी और विश्वनसिंहजी नामक दो पुत्र थे। इनमें से मेहता केसरीसिंहजी अपने चाचा मेहता अनारसिंहजी के यहाँ दत्तक रहे।

मेडबा अनारसिंहजी ने राज्य में कोई काम नहीं किया। उनका ध्यान व्यापार की ओर रहा। बवाहरात का स्थापार करने के लिये वे जयपुर गये वहीं संवत १९०२ में आपका स्वर्गवास हो गया।

महाराव हरिछिंहजी--आप महाराव हिन्दूमलजी के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८८२ में हुआ था। आप अपने समय के मुत्सुदियों में होशियार न्यक्ति माने जाते थे। राज्य में आपका बहुत प्रभाव था। संवत् १९१४ में जब कि भारतवर्ष के रणांगण में चारों और गदर मचा हुआ था, तव आप भी महाराजा की और से बिटिश सरकार को मदद पहुँचाने के उद्देश्य से भेले गये थे। वहाँ और २ छोगों के साथ आपने भी पूर्ण रूप से उसकी सहायता की ! इससे प्रसन्न होकर सरकार ने टीवे के परगने महाराजा साहय को दिये ! इसके पश्चात् सवत् १९२९ में आप मुसाहव आछा बनाये गये । इसी अवसर पर आपको मोहर का अधिकार भी बक्षा गया ! संवत् १९२९ में गद्दी नशीनी के अवसर पर आपने भी अपने चाचा मेहता छोगमळजी के साथ पूरी २ मदद की ! इससे प्रसन्न होकर महाराज हूँगरिसिहजी ने आपको अमरसर और पछाणा नामक हो गाँव जागीर में प्रदान किये ! जिस |समय आप आबू बकीळ रहे थे उस समय आपको हाथी, खिछत और चंवर का सम्मान प्रदान किया था । आपको पुरतैनी सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी मिला था ! महाराब की पदवी आप छोगों को पुरतैनी सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी मिला था ! महाराब की पदवी आप छोगों को पुरतैनी स्प से मिळी हुई है ! आपका संवत् १९३९ में स्वर्गवास हो गया ! आपके सीन पुत्र थे, बिनके मान क्रमशः मेहता किशनसिंहजी, महाराव सवाईसिंहजी और मेहता वळमसिंहजी थे !

राव गुमानसिंहजी—आप महाराव हरिसिंहजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संवत् १८८८ का था। धापको संवत् १९१० में मुसाहिबी का सम्माननीय ओहदा दिया गया। संवत् १९१४ में भाप भी गदर के हन्तिजाम के लिये भेजे गये। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर दरवार ने भिन्न-भिन्न समय में भापको कहा, मोतियों को कंटी एवम् सिरोपाव प्रदान किये। एक बार महाराजा साहब आपकी हवेली पर गोठ अरोगने पधारे। इस अवसर पर आपको हमेशा के लिये पैरों में सोना पहनने का मधिकार बक्षा। आपका संवत् १९२५ में स्वर्गवास हो गया। आपके जवानसिंहजी और दल्लपतिसहबी नामक दो गुत्र थे।

राज जसवंतिसिंहजी—आप भी महाराज हरिसिंहजी के छोटे आई थे। संवत् १८९८ में आपका जन्म हुआ। आप बीकानेर-स्टेट ही कैंसिल के मेन्बर रहे। संवत् १९९४ में गदर के समय तथा संवत् १९२९ में महाराजा को गही पर विठलाते समय आपने बहुत परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य किये। संवत् १९२० में आप आवं वकील रहे। संवत् १९३३ में महाराजा हुँगासिंहजी आपकी हवेली पर गोठ अरोगने पघारे। इस अवसर पर आपके हारा की गई सेवाजों के उपलक्ष्य में आपको बरसनसर नामक एक गांव जातीर में प्रदान किया गवा। साथ ही राव की उपाधि और ताजिम प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपको हाथी और जिल्हा का भी सम्मान प्राप्त हुआ। आप भी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। आपका स्वगंवास संवत् १९४० हो गया। आपके छन्नसिंहजी और अभयसिंहजी नामक २ पुत्र थे।

#### महाराव हरिसिंहजी का परिवार

मेहता किशनसिंहजी आपका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आप महाराव हरिसिंहजी के प्रथम पुत्र थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९१६ में केवेल २४ वर्ष की आयु में ही हो गया। इसके एक साल पूर्व आप रिवासत के दीवान बनाये गये थे। आपके तीन पुत्र मेहता शेरिसिंहजी, मेहता रूटमन-सिंहजी और मेहता पन्नेसिंहजी थे।

मेहता शेरसिंह जी ने राज्य में कई स्थानों पर कार्य किया। आपके कार्य्यों से प्रसन्न होकर महा-राजा साहव ने भापको राज की उपाधि प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हो गया। इस समय आपके रघुरावसिंह जी, कस्याणसिंह जी और आनन्दसिंह जी नामक तीन पुत्र हैं। श्री० आनन्दसिंह जी स्टेट वैंक में काम करते हैं। आपके किशोरसिंह जी नामक एक पुत्र हैं। मेहता लडमनसिंह जी और मेहता पनेसिंह जी का स्वर्गवास हो गया। लडमनसिंह जी के गुलावसिंह जी शामक एक पुत्र हैं।

महाराव सर्वाइंसिंहजी—आप महाराव हरिसिंहजी के दूसरे युत्र थे । आपका जन्म संवत् १९१४ का था । प्रारम्भ में आप राजगढ़ की हवलदारी पर भेजे गये । इसके वाद आप वर्तमान महाराजा गंगासिहजी के मिनिस्टर और वेटिंग रहे । इसके पश्चात् आप क्रमशः वढ़ते ही गये और शंत में मेग्वर कौसिल नियुक्त हुए । आपने महाराजा हूँगरिसिंहजी के समय में फौजदारी दीवानी वगैरह की कुल मुक्ती का काम किया था । इन्हीं सब कार्यों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहव ने आपको पन्ने का कंटा और पैरों में सोने की सांट बक्षी । इसके अतिरिक्त आपको अपनी पुश्तेरी ताज़ीम वगैरह पहलेही से थी । आपको सम्वत् १९७९ में स्वर्गवास हो गया । आपके रामिसिंहजी और गोविंदिसिंहजी नामक वो पुत्र थे । इनमें रामिसिहजी मेहता जवानिसिंहजी के यहाँ दक्तक चले गये । दूसरे गोविंदिसिंहजी का स्वर्गवास सम्वत् १९६९ में ही हो चुका था । मेहता गोन्विद्सिंहजी के खुमानिसहजी और मोहनिसिहजी नामक दो पुत्र हैं । महाराव खुमानिसंहजी को अपने पुत्रतेनी सब सम्मान प्राप्त हैं । आप कि सुमेरिसिहजी नामक एक पुत्र हैं । श्रीमोहनिसिहजी अपने चाचा मेहता वछभिसिहजी के यहाँ दक्तक चले गये । वछमिसिहजी नामक एक पुत्र हैं । आपका स्वर्गवास हो गया है । मोहनिसिहजी के एक ग्रवास हो गया है । मोहनिसिहजी के एक पुत्र सीहनिसिहजी हैं ।

## रात्र गुमानसिंहजी का परिवार

राव जवानसिंहणी—आप राव गुमानसिंहर्जी के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म सन्बत् १९१६ का था। आप पहले हाकिम नियुक्त हुए। परचाव अफसर दिवानी रहे। सम्बत् १९१९ तक कि साप अफसर कीजवारी रहे। हसके पहचाव आप अफसर खरीव महकमा रहे। आपका स्वांबास सम्बत् १९४८ में हो गता। आपके कोई पुत्र न होनेमे ज्याने रामसिंहजी को इत्तक लिया। आपका भो म्वांबास हो गया। आपके मेहता धनपत्रसिंहती और मेहता दौलनसिंहती नामक र पुत्र हुए। इनमें से दौलनसिंहजी का स्वांवास हो गया। मेहता धनपत्रसिंहजी इस समयमायव तहसीलदार हैं। आपके तेजसिंह, अमरसिंह जीर जोरावरसिंह नामक तीन पुत्र हैं।

#### राव जनवन्नानिंहजी का परिवार

राव छप्रसिंहकी—साप जलबन्तिहर्ता के प्रथम पुत्र थे। सापका उन्म सन्वत् १९०८ का का। साप पहले पहल सफसर की न्द्रारी नियुक्त हुए। सन्वत् १९२९ में लगर हनुमानगढ़ के हाकिम हुए। इसके पुत्र साल के परचात् ही साप मेन्द्रर कैंसिल नियुक्त हुए। इसी प्रकार सुजानगढ़, रिर्णा सादि कई स्थानें पर साप माजिम रहे। आपका स्वर्गवास सन्वत् १९६९ में हो गया। सापके माई मेहता अमर्यसिंहकी का जल्म सन्वत् १९६० में हुला था। साप नीहर और हजुमानगढ़ जामक स्थान पर हाकिम रहे। व्ययप्र और सोवपुर के आप वकोल रहे। इसके परचात् आप चीकानेर के हाकिम बनाए गए। आप चीक कोरं के धर्व सक्त मी रहे। आपका स्वर्गवास सन्वत् १९८२ में हो गया। आप दोनों ही माह्यों के कोर्ट पुत्र ने या अवप्रव वापके पहीं मेहता गोपालिसिंह नी वाद सापके हस समय गोर्वनिसंह, नारादलिस्ह, सन्तरिसंह, सन्तरिसंह

## मेहता छोगमलजी का परिवार

मेहता केप्तर्शिस्हती—आप नेहता छोगमछत्री के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म संवर् १९०९ में हुआ। आप पहले तो अपने पिताली के साथ काम करते रहे। पश्चाद आप स्वर्ध आबु बक्कीक हो गवे। इस समय आपको सब सर्च के अविरिक्त एक हजार रूपया मासिक वेतन मिलता था। वकास्त के काम को आपने वदी सफलता और होतियारी से सम्बन्ध किया। आपको इस विषय में कई बढ़े २ बंग्रेज

## ह्मोत्स्वाल जाति का इतिहास

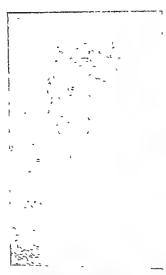

स्व॰ सेठ ताराचंद्रजी बेंद, रतनगढ,



सेट रिखयचंदजी चेद. रतनगढ़.



सेठ दौजतरामजी वैद, रतनगढ़.



सेठ सीचियालालजी वैद, रतनगढ़.

आफिसरों से सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७८ में हो गया। आपके पाँच पुत्र

है जिनके नाम कमशः फतहसिहली, बहादुरसिहली, उमरावसिहली, अनोपसिहली और अर्जुनसिहली हैं।

हनमें से मेहता फतेहिंसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनका नाम क्रमक्षः गोपालसिंहजी, मुकुनसिंहजी और जानसिंहजी हैं। इनमें से गोपालसिंहजी दत्तक गये हैं। मेहता क्याहुरसिंहजी राज्य में जोधपुर वकालात का काम करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। मेहता उमराव सिंहजी का ध्वान व्यापार को ओर रहा। आप मिलनसार सज्जन हैं। मेहता अनुएसिंहजी के ५ पुत्र हैं जिनका नाम क्रमकाः भगवतसिंहजी, मोहव्यतसिंहजी, जुगलसिंहजी, मोतिसिंहजी और प्रतापसिंहजी हैं। मेहता अर्जनसिंहजी के मेघसिंह नामक एक पुत्र हैं।

मेहता विश्वनिस्हिनी—आप मेहता छोगमळजी के पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१८ का था। बाप संवत् १९१८ में महकमा माल के काम पर नियुक्त हुए। संवत् १९३६ में दिवाली के अवसर पर कपदे में भाग लगा जाने से आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेहता हुधसिंहजी इस समय विद्यमान हैं। आप पहले जयपुर वकील और फिर आयू वकील रहे। अब आप हाकिम दैवस्थान हैं।

इस परिवार में छोटे से छोटे वचे तक को पैरों में सोना बक्षा हुआ है। इस समय इस परि-बारवालों की जागीर में सात गाँव हैं।

## वेद पारिवार, रतनगढ़

इस परिवार का इतिहास बढ़ा गौश्व मय रहा है। बीकानेर के वेद सज्ञन इसी वेद गौत्र के हैं। इस परिवार के पुर्व पुरुष गोपाल पुरा नामक स्थान पर वास करते थे। वहाँ से थानसिंहजी लालसर मामक स्थान पर आकर रहने लगे। थानसिंहजी के ५ पुत्रों में से हिम्मतसिंहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से वीन मीक की दूरी पर पापली नामक स्थान में आकर रहे। आपके ६ पुत्र हुए जिनके नाम कमशः जेटमलजी मयाचंदजी, पृष्वीराजजी, मोकर्मासहजी, मदनसिंहजी, और हिर्मिहजी था। मयाचन्दजी के चार पुत्रों में वामकजी, भगवानदासजी, और गजराजजी निःसंतान स्वर्गवासी हो गये। चौथे पुत्र भीमसिंहजी के पाँच पुत्र मानसिंहजी गौर सरदारमलजी थे। सेठ भीमसिंहजी का स्थावास हो जाने पर इनकी धर्मपत्नी अपने पुत्रों को लेकर रतनगढ़ चली आई। इनमें मे गुमानसिंहजी और सरदारमलजी निःसंतान स्वर्गवासी हो गये। शेप तीनों में से यह परिवार मानसिंहजी में सम्बन्ध स्थावास हो जाने पर इनकी धर्मपत्नी हो गये। शेप तीनों में से यह परिवार मानसिंहजी में सम्बन्ध रखता है।

#### श्रासवाल जाति का इतिहास

सानसिंहती के ६ पुत्र थे जिनका नाम हरनाथसिंहती, धनराजती, नवलसिंहती, खन्द्रीशमती, रतनचन्द्रजी और चैनरुपती था। इनमें से हरनाथसिंहती के दो पुत्र हुए। इनका नाम माणकवम्द्रती और वीजराजती था। सेठ वीजराजती अपने चावा सेठ बवलसिंहती के नाम पर दक्क गये।

सेट साणकचन्द्रजी और सेट वींजराजनी दोनों भाइयों ने मिलकर पहके पहक कलकण में मेसर्स साणकचंद हुकुमचंद के नाम से फर्म स्थारित की । इनके पूर्व आप छोग राजलहेसर की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स खदगसिंह छन्छीराम नेद के यहाँ साक्षीदारों में काम करते थे ।

## सेठ माणकचन्दर्जी का परिवार

सेठ माणकचन्द्रती इस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ ताराचन्द्रती (सोमजी) और सेठ काल्रामजी था। सेठ माणकचन्द्रजी का स्वर्गवास संबद १९२९ में हो गया।

सेठ ताराचन्दर्शा—आपका जन्म संवत १८९८ का या आप अपने पिताओं के समय में व्यापार करने लगा गये थे। संवत् १९२४ में आपकी फर्म मेसर्स खड़गसिंह लब्जीराम से अलग हुई। संवत् १९२४ में आपकी फर्म मेसर्स खड़गसिंह लब्जीराम से अलग हुई। संवत् १९३४ में आपने हुक्मचन्द्र्जी के साथ से भी अपना साक्षा अलग कर लिया। इस समय से आपकी फर्म का नाम सेसर्स माणकचन्द्र्जी ताराचन्द्र पड़ने लगा। इस पर आरंभ से ही आदत और कमीशन का काम होता चळा आ रहा है। सेठ ताराचन्द्रजी इस परिवार में बड़े थोग्य, व्यापार-चतुर और कुशल-व्यवसायी व्यक्ति हुए। आपने अपनी फर्म पर डायरेस्ट कपड़े का इन्पीर्ट करना आरम्भ किया तथा लाखों रुपयों की सम्पति उपाजित की। आपके पास उस समय २० इजार गांठ कपड़े की हर साल आया करती थी। आपका स्वर्गवास संवत् १९१७ में हो गया। आपके दो पुत्र सेठ जयधन्द्रलालजी और मेघराजवीं थे।

सेठ काल्रामजी—आप वदे धर्म प्रेमी सज्जन थे। आपको क्षेत्रधर्म के सूत्रों की अच्छी जातकारी थी। आपके इस समय मोहनकाल्जी नामक एक पुत्र हैं। आपके कोई संतान न होने से अपने भतीने प्रतमचन्दजी के पुत्र सोभागमञ्जी को इसक लिया। संवत् १९६२ तक आप दोनों भाइयों का कारोवार शामजात में होता रहा। इसके पश्चात् अलग रूप से स्यवसाय हो रहा है।

सेठ जवजन्दलालजी—आपका जन्म संवत् १९१६ में हुआ । तथा स्वर्गवास संवत् १९६२ में आपके पिताजी के सामने ही हो गया था । आपके चार तुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सेठ पूनमजद्ती, रिखवजन्दनी, रीलनरामजी, और सिचियालाएजी हैं। आप सब लोग मिलनसार सज्जन हैं। आप लोगों का व्यापार करकत्ता में १६ कैंसिंग स्ट्रीट में वैकिंग और कपड़े का होता है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास कि

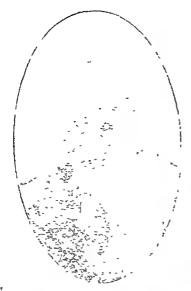

्रे चे कि लेख हुकमानामी वेह, राजनगढ.



कुँ॰ मोतीलालजी S/o जसकरणजी वैद, स्तनगढ़.



सेठ जसकरणजी बेट, रतनगढ़.।



कुँ॰ मोहनलालजी Sio स्व॰ सेठ मालचंदजी वेद, रतनगढ़.

सेठ मेघराजजी—आप भी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपका खर्गवास हो गया। इस समय आपके पुत्र बा॰ सूरजमलजी विद्यमान है। आप बड़े मिलनसार, शिक्षित और सज्जन पुरुप हैं। आपका आपार मेससे तारावन्द मेवराज के नाम से नं० ६ नारायणप्रसाद लेन में होता है। आपके रतनवन्दजी नामक एक पुत्र हैं।

#### सेठ बींजराजजी का परिवार

यह हम उपर लिख ही चुके हैं कि सेट बींजराजजी पहले अपने भाई के साथ रहे। परचात् संवत् १९३४ में अलग हुए। अलग होने पर आपने मेसर्स श्रींजराज हुकुमचन्द के नाम से कारोबार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। आपके हुकमचंदकी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ हुकुमचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आपने अपनी व्यापार चातुरी, इदिमानी और होशियारी से फर्म की बहुत तरकों की। साथ ही आपने फर्म से व्याची रपया पैदा किया। आपके सीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ जसकरनजी सेठ मालचन्दजी, और सेठ दीपचन्दजी था। इनमें से हितीय और तृतीय पुत्र का स्वर्गवास होगया। मालचन्दजी के सोहनकालजी नामक एक पुत्र हैं। आप नवयुवक और मिलनसार हैं। आपके भी भीसमचन्द नामक एक पुत्र हैं।

सेठ जसकरनजी—आपका जन्म संवद् १९३६ का है। आप बदे विचा-प्रेमी सजन हैं। आपको जैन धर्म की अच्छी जानकारी है। आपका जीवन बढ़ा सादा और मिळनसार है। आप हमेशा सार्वजनिक और सामाजिक कारयों में अपने समय को ज्या करते रहते हैं। आपने रतनगढ़ में एक विणक पाठशाला स्थापित कर रखी है। इसमें करीब १७५ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने वहाँ एक बाल बाचनालय भी स्थापित कर रखा है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनके नाम बाल हैंगरमलजी, मोतीलालजी, गुलाबचन्दजी, मोहनलालजी और लाभचंदजी हैं। आप सब भाई मिलनसार और ज्यापार चतुर हैं। सोइनलालजी बील एक में पढ़ रहे हैं।

बात् हुँगरमलजी के भूरायलजी और नेमचन्द्रजी, बात् मोतीलालजी के सुमेरमरूजी, दुलिचन्द्रजी और नेमचन्द्रजी, बात् सोहनलालजी के जंतनमलजी और लामचंद्रजी के तेजकरनजी नामक पुत्र हैं।

क्लकत्ता, नाटोर, खानसामा ( रंगपुर ) माया माँगा ( कूँच विहार ), दरवानी ( रंगपुर ) इत्यादि रेवानों पर आपका जूट, जर्मीदारी और हुँदी चिट्टी का ब्यापार होता है । यह फर्म तमाख् का काम भी करती

11

#### श्रोसवाल जाति का इतिहासे

हैं। कलकत्ता फर्म पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्यापार किया जाना है। वहाँ तार का "Zephyr" है। आफ़िस का पता ३० काटन स्ट्रीट है।

यह परिवार रतनगढ़ ही में नहीं प्रत्युत सारी बीकानेर स्टेट में प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार के लोग श्री जैन क्वेताम्त्रर तेरा पंथी संप्रदाय के मानने वाले हैं।

### वेद परिवार चूरू

कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुष जब कि बोकाजी ने बीकानेर बसाया था, उनके साथ थे। यहाँ से थे फतेहपुर के नवाब के यहाँ चले गये। जब वहाँ नवाब से अनवन हो गई तब फतेहपुर के छोड़ कर गोपालपुरा नामक स्थान पर आकर वस गये। उस समय गोपालपुरा पर इनका और वहाँ के छाड़र का लाधा र कड़ता था। महस्ल की रहम लाप दोनों ही क्यफियों की ओर से इकट्टी की वाठी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोनों ही की ओर से एक र आइसी बीकानेर दरबार की चाकरी में रहता था। इन्हीं के बंदामें मेहता तेजसिंहली हुए। ये बढ़े पराक्रमी पुरुष थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ीं और उनमें सफलता प्राप्त की। इनकी बहादुरी के लिये थली प्रांत में निम्न कहावत प्रचलित है।

#### "तिपियो मुहतो तेनासेंह श्रीर मारिया सत्तरखान"

मेहता तेजसिंहजी के पश्चात् कीरतमलजी हुए। आपने राज्य में काम करना बन्द कर दिवा और महासनी का काम प्रारम्भ किया। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः लखमीचन्द्रजी, जीवराजजी और उदयबन्द्रजी था। आप तीनों ही माइयों ने संवत् १९१४ में कलकत्ते में उदयबन्द पत्रालाल के नाम से अपनी फर्म स्थापित की। इसमें आप लोगों को अच्छी सफलता मिली। सेठ पत्रालालजी जोवराजजी के पुत्र थे। आप लिंग गोपालपुरा से रामगढ़ आ गये। उदयबन्द्रजी के पुत्र हजारीमस्त्रजी हुए। आप रामगढ़ रहे और पत्रालालजी चुरू चले गये। जिस समय आप चुरू गवे उस समय दरवार ने आपक्रे जगात के महस्ल की माफ़ी का परवाना इनायत किया।

उदयचन्द्रजी के पुत्र हजारीमलजी इस समय विद्यमान हैं। आपके दुलिचन्द्रजी नामक एक पुत्र है। पन्नालालजी के सागरमल्ली और जबरीमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग २ हो गये एवस स्वतन्त्रस्य से न्यापार करते हैं।

सेठ सागरमळजी के धनराजजी और इनुतमलजी नामक दो पुत्र हैं। आजक्रक आए डोनों माई



## भोसवास जाति का इतिहास 💍 🤝



हरिष द्वारायको वैद, स्तनाद.



श्री रूपचंदजी वैद, रतनगढ़,



। श्री शोभाचंदजी वैद, रतनगढ़.

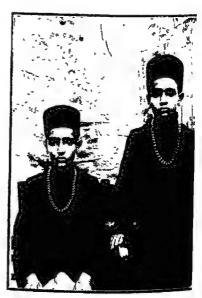

दौलतरामजी वैद के दोनों पुत्र, रतनगढ़.

भी अक्रम २ हो गये हैं और डायरेक्ट कपढ़े का इस्पोर्ट करते हैं। आप लोगों की फर्मे क्रमशः कैंनिंग स्ट्रीट और सुतापट्टी में है। सेठ सागरमल्जी चूरू ही में शान्तिलाभ करते हैं।

सेठ जबरीमळजी भी मिळनसार न्यक्ति हैं। बीकानेर स्टेट ने आपका अच्छा सम्मान है। आपके गणेश्वमकवी, रावतमळजी, मोहनळाळजी और रामचन्द्जी नामक चार प्रम्न हैं। सब छोग ध्यापार में भाग छेते हैं। इस फर्म का कळकचा आफिस ६२ कासस्ट्रीट में उदयचन्द्र पन्नाळाळ के नाम से है। इस फर्म पर डायरेक्ट कपदे का इन्पोर्ट होता है।

' इस परिवार की चूरू और कलकत्ता में बड़ी २ हवेलियाँ वनी हुई हैं। आप लोग दवेताम्बर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं।

### वेद पारेवार राजलदेसर

इस परिवार का प्राचीन इतिहास बढ़ा गौरव पूर्ण पुत्रम् कीर्तिशाली रहा है। जिसका जिक हम इसी प्रन्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव वेद परिवार के साथ कर चुके हैं। करीव ५००, ६०० सी वर्ष पूर्व की बात है—जब कि वीकानेर नहीं बसा था—इस परिवार के प्रथम पुरुष दृश्युज्ञी जोवपुर छोड़ कर यहाँ राजलदेसर से तीन मील की दूरी पर आये। यहाँ आकर आपने अपने नाम से दृश्यूसर नामक एक गाँव बसाया जो आज भी विद्यमान है। यह गाँव चारणों को दान स्तरूप देदिया गया। इसी दृश्यूसर में आपने यहाँ के निवासियों के आराम के लिये एक कुता बनवाया था जिस पर आज भी उनका किला-लेख लगा हुआ है। यहाँ से आप राजलदेसर आ गये और वहीं रहने लगे।

आपकी कुछ पीढ़ियों के पश्चात् इस खानदान में मेहता हिरिसिहजी बढ़े नामांकित व्यक्तिहुए। आप तत्कालीन राजलदेसर के राजा रायिसिहजी के दीवान थे। कहा जाता है कि आपके समय में एक वार किसी शहु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की थी। इस युद्ध में आप राजा रायिसिहजी के पुत्र कुँवर जयमल्जी के साथ जूँहार हुए थे। याने अपना सिर कट जाने के पश्चात् भी आप दोनों ही सज्जन तलवार हाथ में लेकर कुछ मिनिट तक शशु सेना का मुकावला करते रहे थे। जिस स्थान पर लापका सिर गिरा था वह स्थान आज भी "जूँशारजी" के नाम से प्रसिद्ध है तथा वहाँ इस वंश वाले अपने यहाँ होने वाले किसी भी शुम कार्य पर कुछदेन स्वरूप पूजा करते हैं, जिस स्थान पर आपका शव गिरा वह स्थान आज भी मुधायल के नाम से प्रकार जाता है। इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाईसिहजी भी जूँशार हुए। जिस स्थान पर आप जूँशार हुए वह स्थान आज इल बीदासर और राजलदेसर के बीच में हैं और वहाँ आज भी निशान सकर पृक्त गिराहुआ चबूतरा बना हुआ है।

#### भोसवाख जाति का इतिहास

आपके कुछ वर्षों के पश्चात् जीधपुर राजवंश के कुमार थीकाजी ने अपने शौर्य एवम् पराक्रम से बीकानेर राज्य की नींव ढाळी तथा बीकानेर शहर वसाया। कहना न होगा कि इस समय राजलदेसर भी बीकानेर स्टेट में था गया। जब यह वीकानेर में आगया तब भी इस वंश वाले सजन स्टेट की और से कामदार वगैरह २ स्थानो पर काम करते रहे। इन्हीं में मेहता मनोहरदासजी बढ़े प्रसिद क्यकि हुए। आप ही के नाम से आपके वंशज आज भी मनोहरदास्रोत वेद कहळाने हैं। आप के पश्चात् क्रमशः दीपचन्दजी, अचलदासजी एवम् साँवतिसिंहजी हुए।

सेठ सांवर्तिंइजो के दो पुत्र-हुए जिनके नाम क्रमशः उम्मेदमलजी एवम् दानिंद्रहजी था। वम्मेदमलजी वहीं सबलदेसर तथा आसपास के ब्रामों में अपना लेनदेन का व्यवसाय करते रहे। तथा दानिंसहजी नहीं से चल कर मुशिंदाबाद नामक स्थान पर आकर वस गये। तब से आपके वंशज वहीं निवास कर रहे हैं।

सेठ वम्मेदमल्जी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ लच्छीरामजी, सेठ जैसराजजी एवम् सेठ मेघराजजी था। सेठ लच्छीरामजी वहीं राजलदेसर निवासी सेठ खड़गसिंहनी के यहाँ दत्तक चले गये तथा मेघराजजी के परिवार वाले अलग हो गये। अतएव दोनों भाइयों का इतिहास नांचे अलग दिया जा रहा है। वर्तमान इतिहास सेठ जैसराजजी के परिवार का है।

#### सेठ जेसराजजी का परिवार

सेठ जेमरानजी—आपका जन्म संवत् १८८४ में हुआ । आपने अपने चाचा दानसिंहजी के साथ रह कर मुर्शिदाबाद में प्रारम्भिक विद्याध्ययन किया । आपको विद्या से बढ़ा प्रेम था । आपने उर्नु, संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था । पदाई खतम करते ही आपने अपने नाम से कलकत्ता में कपड़े का न्यापार प्रारम्भ किया । इन्हीं दिनों आपके भ्राता सेठ छच्छीरामजी भी कलकत्ता आये । संवत् १९०५ में आप तीनो भाइयों के साहो में मेसर्स खड़गसिंह छच्छीराम के नाम से चलानी का काम करने के लिये फर्म स्थापित की । आप तीनों ही माई बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवम् व्यापार चतुर पुरुष ये । आप लोगों ने अपनी व्यापार चातुरी से फर्म की बहुत उन्नति की । यही नहीं बहिक आपने गया, नाटोर, अडंगाबाद चाँपाई, नवादगंज आदि स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कीं । सेठ जैसराजबी का स्वर्गवास संवत् १९१७ में गया । अ,पके जयचन्दछाळजी नामक पुत्र हुए ।

सेठ अयचन्दलालजा—सापका जन्म संवत् १९३२ में हुआ । छोटो वय से ही आप दुकान का काम करने छग गये थे । संवत् १९३९ तक इस फर्म पर खदगसिंह छन्छीराम के नाम से स्थापार होता रहा ।

## झोलबाल जाति का इतिहास



्रस्व० सेठ जनपन्ददासमी ौर, रामलदेसर.



सेट बीजराजजी वैद, राजलदेसर.



सेठ सिचियालालजी वैद, राजलदेसर.



सेठ हीरालालजी वैद, राजलदेसर.

इसके पश्चाद आपने अपना व्यवसाय अलग कर अपनी फर्म का नाम मेसर्स जैसराज जैचन्द्रलाल रखा ! इसके पश्चाद नाटोर, राजशाही, दिनाजपुर, और कामागढी नामक स्थानों पर भी आपने अपनी कासाएं सोली !

कलकत्ता फर्म पर भी संबद् १९६५ में आपने ज्रूट की पक्षी गांठों के वेलिंग का काम प्रारंभ किया। इस पर आपका मार्का "जयचन्द एस. प्रूप" हुआ । संवद् १९६७ में आपने जयपुरहाट एवं जमालगंज (बोगड़ा) नामक स्थानों पर भी मेसर्स हीरालाल चांदमल के नाम से ज्रूट एवं धान चावल का व्यवसाय करने के लिये दो झालाएं खोली।

उपरोक्त प्रायः सभी स्थानों पर आपके बहुत मकान एवं गोदाम वगैरह वने हुए हैं। सोनातोला (श्रोगड़ा) के पास ठाट कान्नुलपुर के पांच गांव की नमींदारी भी आपकी है। यह सब आप ही फे हारा सरीदी गई। आप बड़े व्यापार कुनल एवं मेघावी व्यक्ति थे। आपने रानलदेसर से २ मील की दूरी पर राजाणा नामक स्थान पर एक धर्मकाला तथा कुण्ड बनवाया है। रानलदेसर एवं सारे आसपास के प्रामों के ओसवाल समान में आपका बहुत बड़ा प्रभाव एवं सम्मान था। बीकानेर दरवार भी आपका अच्छा सरकार करते थे। आपको आपके दोनों चाचा सेठ उच्छीरामजी एवं सेठ मेघराजजी के साथ संबद १९२३ की असाद सुदी के को दरवार की ओर से साहूकारी का पहा इनायत किया गया था। इसके अतिरिक्त संबद १९५६ में बीकानेर दरवार ने आपको आपके कार्यों से प्रसन्न होकर छड़ी चपरास का सम्मान बक्षा। आपका स्वर्गवास संवद १९६९ में हो गया। आपके दाह संस्कार के स्थान पर आपके स्मारक सरक्षा एक प्राउण्ड घेर कर सुन्दर छतरी भी बनवाई गई। जिस पर एक मार्वल का शिलालेख स्थापित किया गया। वर्षमान में इस फर्म के संवालक आपके सातों पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशा सेठ वीकराजजी सेठ सीचियालालजी, हीरालालजी, चांदमलजी, नगराजजी, इन्द्रराजमलजी तथा चम्पालालजी हैं। आप होगी का परिवार श्री जैन खेतान्वर तेरापंधी सम्प्रदाय का अनुपाधी है।

इस फर्म का अंग्रेजी फर्मों के साथ विशेष सम्बन्ध है। इस फर्न में संवत् १९७६ से कपड़े का ज्यापार प्रारंभ किया तथा संवत् १९८२ से यह फर्म मेसर्स Kettle weel bullen and Co. Ltd. के पीस गुड्स डि. की सोल बेनियन हुई। इसके पश्चात संवत् १९८६ से मेसर्स वावित्या कॉटन मिल्स कं कि., दी उनवार मिल्स कि., और दी न्यू पिंग मिल्स कं. लि. नामक तीनों कॉटन मिलों की सोल बेनियन हुई। इस फर्म के वर्तमान संचालकों का परिचय इस प्रकार है।

बा॰ बींजराजजी—आपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप वदे योग्य तथा इस फर्म है मधान संचाहक हैं। आपका राजल्दैसर के नागरिकों में अच्छा सम्मान है। आप वहां नी म्युनिसीपाल्टिश

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

के प्रारम्भ से ही ब्हाइस चेअरमैन हैं। वीकानर हाई कोर्ट के आप जूरी भी हैं! आपको सन् १९२१ की सेन्सस के समय मदद करने के उपलक्ष में बंगाल सरकार ने एक सिर्टिफिकिंग्र प्रदान कर सम्मानित किया था। आप कलकत्ता श्री जैन खेतान्वर तेरा पंथी सभा के कई साल तक उप सभापति तथा जैन खेतान्वर ते. स्कूल के सभापति का आसन ग्रहण कर चुके हैं। आपकेटः पुत्र हुए जिन केनामक्रमशः मालचन्दनी, लस्मीचंदनी अमोलकचन्दनी, श्रीचन्दनी, फतेहचन्दनी और प्नमचन्दनी हैं। इनमें से लखमीचन्दनी जिन्होंने I. A. की परीक्षा की तयारी की थी परन्तु परीक्षा के पूर्व ही स्वर्गवासी हुए। आपके किशनलालनी नामक एक पुत्र हैं। बाबू अमोलकचन्दनी ने सपत्नीक श्री जैन श्वेतान्वर तेरापंथी सम्प्रदाय में संवत् १९८८ के ल्येष्ठ शुक्ला १३ को दीक्षा प्रहण करली। आपके शेष चार पुत्रों में से सीन ज्यापार में सहयोग लेते हैं और एक पदते हैं।

वा० सिंचियालालजी—आपका जन्म संवत् १९४३ का है। आप धार्मिक विचारों के पुरुष हैं। आपके चार पुत्र हुए थे जो छोटी वय में ही स्वर्गवासी हो गये। तथा संवत् १९७६ में जब कि आपकी अवस्था केवल ३२ वर्ष की थी, आपकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद आपने विवाह नहीं किया। आपने आपके छोटे भाई सेठ चाँदमलजी के पुत्र वा० बच्छराजजी को दशक लिया है। आप रि. A. तक विद्याध्ययन कर फर्म के काम में सहयोग छेते हैं।

वा॰ हीराजालजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आप दयाछ तथा मिलमसार प्रकृति के पुरुष हैं। आपके एक पुत्र है जिनका नाम पत्रालालजी है। आप भी ज्यापार में भाग सेते हैं।

बा॰ जान्यमलजी—आपका जन्म संवत् १९४७ का है। आप कुशल व्यापारी हैं। जैन धर्म की आपको विशेष जानकारी है। आप बड़े सरल एवं योग्य सज्जन हैं। आपके पांच प्रश्न हैं जिनके नाम बच्छराजजी जो सींचियालालजी के यहां पर इत्तक गये हैं, खेमकरणजी, लंकापतिसहजी, शेषकरणजी और अनोपचन्दजी है। बा॰ खेमकरणजी व्यापार में सहयोग लेते हैं। शेष पढ़ते हैं।

वा॰ नगराजजी — आपका जन्म संवत् १९४८ का है। आप भी इस फर्म के संवालन में भाग छेते हैं। जापके चार पुत्र हैं जिनके नाम बा॰ कन्हैयालालकी, नेमचन्दजी तथा नन्दरालजी हैं। बा॰ कन्हैयालालजी और नेमचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं। वा॰ कन्हैयालालजी के २ पुत्र हैं जिनमें बड़े का नाम भवरलालजी हैं।

वा॰ हंसराजजी—आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ । तथा आपका स्वर्गवास संवत् '१९८२ की महा सुदी में हो गया । आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः वा॰ माणकचन्द्रजी जो मेट्रिक में पदते हैं, रतनठारुजी और गोपीलारुजी हैं । आप छोग भी पदते हैं ।

वा० इन्द्राजमताजी-आपका जन्म संवत् १९५२ का है। आप भी व्यापार में भाग छेते हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗪



सेठ चांद्मलजी वैद, राजलदेसर.



स्व॰ सेट हंसराजजो वैद, राजलदेसर.

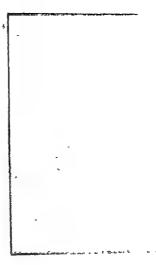

सेंग्र तन्त्र र रे

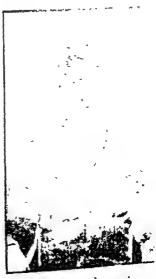

सेठ इन्द्रराजमलजी वेद, राजनदेश्वर.

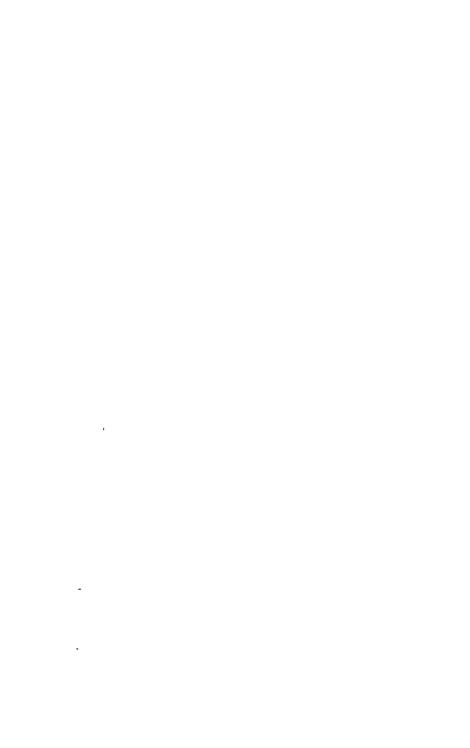

# भ्रोसवाल जाति का इतिहास



शबू चम्पालालजी वेद (वेद परिवार) राजलदेसर.



वयचन्द्र भवन राजलदेसर.

आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बा॰ ऋधकरणजी, सागरमळजी, एवं मांगीलालजी है। ऋधकरणजी ज्यापार में भाग छेते हैं तथा शेप पदते हैं।

ना॰ चन्पालालजी --- आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप बड़े योग्य, ज्यापार कुशल तथा मिछनसार सजन हैं। आप ही इस फर्म के कार-आर को बड़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप ही के हारा इस फर्म का बहुत सी अंग्रेजी फर्मों के साथ कारबार होता है। आपका बहुत से बड़े २ अंग्रेजों से परिचय है। आप ही के हारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। आपकी बड़े २ गवर्नमेंट अफसरों, गवर्नरों तथा उच्चपदाधिकारियों से पर्सन्तल मैत्री है।

इस परिवार की ओर से श्री० जैन खेताम्बर तेरा पंथी सभा तथा स्कूछ और वि० स० विवाजय और औपघालय आदि संस्थाओं को भी काफी सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में राजकदेसर गांव में वेद परिवार का अगुना कुआ नामक एक जीर्ण हीर्ण कुए का आप लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया जिसमें आपने हजारों रुपये लगाये।

यह परिवार इस समय सारा समिछित रूप से रहता तथा सम्मिछित रूप से ही ज्यवसाय इसता है। ऐसे बढ़े परिवार बार्कों का बढ़े स्नेह से सम्मिछित रूप से रहना प्रशंसनीय है। इस परिवार की राजकदेसर में बहुत सुन्दर हवेछियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार छाडनू नामक स्थान में भी अपकी एक बहुत बड़ी हवेछी बनी हुई है।

#### सेठ मेघराजजी का परिवार

इस परिवार का पूर्व परिचय हम अपर लिख ही खुके हैं। सेठ मेघराजजी सेठ उम्मेदमलजी के वीसरे पुत्र थे। आप भी बड़े प्रतिभा सम्पन्न पुरुष थे। आपने हजारों लाखों रुपयों की सम्पन्ति उपाजित की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। इनके नाम क्रमशः सेठ लोगमलकी, सेठ उमचन्दजी और सेठ तनसुखरायजी थे। आप तीनों ही आता अलग २ हो गये। इस समय आप तीनों का परिवार अलग २ रूप से ब्यापार कर रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

सेठ छोगमलजी—आपने अपने माईयों से अलग होकर फर्म की अच्छी उन्नित की। आपने अदंगावाद ( मुर्शिदाबाद ) से अपनी फर्म स्थापित की जो आज करीव १०० वर्षों से चल रही हैं। इस समय बहां जुट, दुकानदारी और जमींदारी का काम हो रहा है। इसके पश्चात ही आपने क्लकत्ता १५ नारमल कोहिया लेन से अपनी फर्म खोली। इस पर इस समय जूट, कमीशन एजेन्सी और वेंकिंग का ज्यापार हो रहा है। आपक स्वर्गवास संवत् १९७३ में हो गया। आपके इस समय सेठ मन्नालालजी एवं काल्राम

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

जी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी फर्म के कार्य का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। सम्नालका के भैंवरलालजी एवं प्तमचन्दजी और कालरामजी के चन्दनमलजी और जैंवरीमलजी नामक पुत्र है। चन्दनमलजी उत्साही युवक हैं। आप भी फर्म का संचालन करते हैं।

सेठ उमचन्दर्जी—आपने भी अपनी फर्म की अच्छी उन्नित की । तथा मेघराज कमचन्द् के नाम से ब्यापार करना प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम कमचाः माळचन्द्जी, शोभाचन्दजी, हीराळाळजी, संतोपचन्द्जी, चम्पाळाळजी, सोहनळाळजी और श्रीचन्द्जी हैं। आप सव छोग मिळनसार व्यक्ति हैं। आप छोगों का व्यापार शामळात ही में हो रहा है। आपकी फर्म कळकता में २६१३ आमिनियन स्ट्रीट में है यहां जूट का काम होता है। इसका तार का पता Sohanmor है। इसके अतिरिक्त भिन्न २ नामों से राजशाही, जमाळगंज, और चरकांई ( बोगदा) नामक स्थानों पर जूट तथा, जर्मीदारी और गट्छे का व्यापार होता है।

सेठ तनमुखरायजी—आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आर बचयन से ही बढ़े चंचल और प्रतिमा वाले थे। आपने पहले तो अपने भाई छोगमलभी के साथ क्यापार भिया। मगर किर किसी कारण से आप अलग हो गये। अलग होते ही आपने अपनी बुद्धिमानी पूर्व होतिबारी का परिचय दिया और फर्म की यहुत जन्नित की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके मृरामलभी नामक एक पुत्र थे। आपने भी योग्यतापूर्वक फर्म का संचालन किया। मगर कम वय में ही आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम कमशः वावू संतोषचन्दजी, धर्मचन्दजी और हन्द्रचन्दजी हैं। बाबू संतोषचन्दजी बहे मिलनसार, शिक्षित और सज्जन शकृति के पुरुष हैं। आपके भाई लगी विद्याप्ययन कर रहे हैं। आपकी फर्म इस समय बलकता में मेघराज तनसुखगास के नाम से १९ सेनागो स्ट्रीट में है। जहाँ बँकिंग जूट एवं कमीशन का काम होता है। इसके अतिरिक्त चंपाई ( नवावगंज ) में भी आपकी एक फर्म है। वहाँ जूट का ज्यापार होता है। यहाँ आपकी वहुत सी श्वायी सम्पति भी बती हुई है।

हस परिवार के लोग भी तैरापंथी सम्बदाय है मानने वाले हैं । आप लोगों की ओर से राजलदेसर स्टेशन पर एक धर्मजाला बनी हुई है। जिसमें बावियों के उहरने की अच्छी स्थवस्था है।

## सेठ लच्छीरामजी का परिवार :---

हम यह ऊपर लिख ही चुके हैं कि सेठ छच्छीरामजी सेठ उम्मेदमलजी के पुत्र ये। ये राजलदेसर के मिसद सेठ खड़गसेनजी के वहाँ दत्तक आये। ये वद्दे प्रतिभा सम्पन्न एवं स्थापार कुशल स्थांक ये। आपने उस समय में अपनी फर्म कलक्षा में स्थापित की थी जय कि मारवाड़ियों की इनी गिनी फर्मे

# ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



व॰ सेठ तनसुखदासजी वेद (वेद-परिवार) राजलदेसर.

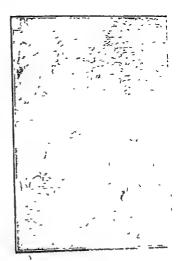

बाबू धनराजजी बैट (चेट विकार)



रद० सेठ भूरामलजी बैद (बैद-परिवार) राजलदेखरः

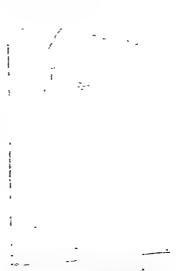

कुँवर मोहनलालजी Sio धनराजजी वेट, राजलटे

कंडकरों में बल रही थीं। आपकी फर्म पर चलानी का काम बहुत बढ़े परिमाण में होता था। कुछ समय प्रभात् सब माई अलग हो गये। सेठ लच्छीरामधी के आसकरनजी नामक एक पुत्र हुए। सेठ आसकरनजी ने भी अपनी फर्म की बहुत उन्नित की। आपने गया जिले में बहुत बड़ी जमींदारी खरीद की तथा वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की। आपका धार्मिकता की ओर भी बहुत ध्यान रहा। आपने अपने पिताजी ही की भांति हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। आपका बीकानेर दरवार अच्छा सम्मान करते थे। आपको राज्य की ओर से छड़ी चपरास का सम्मान प्रदान किया हुआ था। जिस प्रकार आपको सम्मान प्राप्त था; उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था। दरबार की ओर से आपके पिता सेठ छड़ीरामजी को उनके आता सहित साहुकारी का पहा इनायत हुआ था। साथ ही एक पट्टा और संवत् १९२६ आसाद सुदी ७ को मिछा था। जिसमें इनके सम्मान को बढ़ाने वाली बहुतसी बातें थीं। स्थानामाव से वह यहां उपत नहीं किया जा सका। सेठ आसकरनजी का स्वर्गवास हो गया। आपके ६ पुत्र हुए, जिनके नाम कमकाः सेठ मोतीलालजी, भीमराजजी धनराजजी, खुभमलजी, गिरधारीमलजी, और सियबालालजी हैं। इनमें से प्रथम दो का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र अपना स्वतन्त्र काम करते हैं।

सेट धनराजनी का जन्म संवत् १९४३ का है। आप बढ़े उत्साही, मिलनसार और सज्जन म्नीक हैं। आपका व्यापार कलकत्ता में मेसर्स लच्छीराम प्रेमराज के नाम से ५१६ आमेंनियन स्ट्रीट में जूट और बैंकिंग का होता है। साथ ही आपकी बहुत सी स्थायी सम्वत्ति भी बनी हुई है। आपके मोहनजालजी और बच्छराजनी नामक दो पुत्र हैं।

चौथे पुत्र बुधमलजी बंगाल के चगड़ा बाना ( कुचिबहार ) नामक स्थान पर रहते हैं और वहीं ज्यापार करते हैं । पांचवे गिरधारीमलजी राजलदेसर ही रहते हैं तथा वैकिंग का न्यापार करते हैं । छटवें पुत्र सिंचयालालजी अभी नाबालिंग हैं । आपकी फर्म कलकत्ता में खड़गसिंह लच्छीराम के नाम से १ दहीहहा में हैं । जहां कमीशन का काम होता है । तथा गया वाली फर्म पर कपड़ा, व्याज और जमींदारी का काम होता है । आपके यहाँ मुनीम लोग फर्म का संचालन कर रहे हैं ।

### सेठ श्रासकरन ग्रुक्तानमल वेद्, लाडन्

इस्त वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म मेससं अमरचन्द आसकरन मुस्तानमल के नाम से थी। मगर संवत् १९६१ में यह नाम बदल कर आसकरन मुस्तानमल कर दिया गया। इसका आफ़िस १२ अमेंनियन स्ट्रीट कलकत्ता में है। तार का पता Mulchouth है। यहां जुट का व्यापार तथा आढ़त का

₹.5

काम किया जाता है। इस फर्म के मालिक वर्तमान में सेठ आसकरनजी के प्रश्न मुक्तानमकजी, तनसुक्काक जी, जोधराजजी और चौधमलजी हैं। सेठ मुक्तानमलजी का स्वर्गवास हो गया। आप कोगों की ओर से लाइनू में एक पाठवाला चल रही है। आप लोग जैन व्वेताम्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुयाबी हैं।

## मेहता सौभागमलजी वेद का खानदान, अजमेर

इस प्राचीन परिवार के पूर्वज़ों का मूळ निवास स्थान मेड़ता (मारवाड़) का है। वहाँ से आप छोग किशनगढ़, बीकानेर तथा कुचामण होते हुए अजमेर में आकर बसे और तभी से यह खानदान अजमेर में निवास करता है।

इस परिवार में मेहवा खेतसीजी मेइते में बद्दे नामांकित साहूकार हो गये हैं। अपके पुत्र चूड्मलजी के थिरपालजी तथा वखतावरमलजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता थिरपालजी के पुत्र चन्त्रभानजी हे हिम्मतराजी, दौलतरामजी, स्रतरामजी तथा मोतीरामजी नामक चार पुत्र हुए। आप चारों भाई सब सें प्रथम करीव १२५ वर्ष पूर्व अजमेर आए। फिर मेहता स्रतरामजी का परिवार तो उदयपुर जा बसा, जिनका परिचय मेहता मनोहरमलजी वेद के शीर्षक में दिया गया है। शेप तीनों भाई अजमेर में ही बस गये। आप लोग बद्दे ही व्यापार कुशल तथा धार्मिक सजन थे। आपने हजारों लाखों रुपये बसा कर अनेक हवेलियाँ वनवाईं; सिद्धाचल और मेहते में सदाबत खोले तथा कई धार्मिक कार्य्य किये। मेहता दौलतरामजी के गम्मीरमलजी नामक एक पुत्र हुए।

मेहता गम्मीरमलजी—आपयहाँ के एक प्रसिद्ध बैद्धर हो गये हैं। आपके लिए "गम्भीरमल मेहता का सील, और हुंदी सब की लेवे।मोल" नामक कहावत प्रचलित थी। आपने ८००००) की लागत से पुष्कर का घाट, बनाया। इसके अलावा पुष्कर के नाना के मन्दिर का बाहरी हिस्सा, गौघाट पर महादेव का मन्दिर, खोवरिया मेरू की घाटी और अजमेर में दिग्गी का तालाव आदि स्थान बनवाये इसी प्रकार और भी धार्मिक कास्यों में सहायता दि। आपके इन कार्यों से प्रसन्न होकर लाई विलियम वैटिंग ने आपको एक प्रशंसा पत्र लिखा था। आपके प्रतापमलजी एवं इन्द्रमलजी नामक दो प्रत्र हुए।

मेहता प्रतापमलजी-आपभी बढ़े नामांकित ज्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े रहुँस,ज्यापार कुशल तथा बुद्धिमान सज्जन थे। आपका न्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था। कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर, टॉक, उज्जैन आदि स्थानों पर धापकी फुर्में थीं। राजपूताने की रियासतों में भी आपका बहुत सम्मान था। जोधपुर-राज्य की ओर से आप ऑनरेरी दीवान के पदपर संवत् १९२३ की कार्तिक

बदी ३ को नियुक्त किये गये थे । इसके अतिरिक्त जोधपुर दरवार ने आपको हाथी सिरोपाव प्रदान किया था। आपकी कलकत्ता, हैदराबाद, प्ता, उदयपुर, जयपुर, जोघपुर, इन्दौर, टोंक, उज्जैन वगेरा स्थानों में दुकानें थीं। आपका शाही ठाटबाट था। आपने अपने भाइयों के साथ सम्वत् १९०५ में गोड़ी पार्षनाथजी का मन्दिर व धर्मशाला बनवाई। आप सम्वत् १९२६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके छोटे आता इन्द्रमलजी के पुत्र कानमलजी दत्तक लिये गये। आप भी अख्यायु में ही स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर मेहता सोभागमलजी बीकानेर से दत्तक लिये गये।

महता सोमागमलंगी—आपका जन्म सम्वत् १९२६ में हुआ। ८ साल की वय में आप वीकानेर से दत्तक आये। उस समय बीकानेर दरवार की ओर से आपको सोना और वाज़िम वख्शा गया था। इसके अतिरक्त जोधपुर दरवार की ओर से आपको तीन बार पालकी सिरोपान प्राप्त हुए। इतना ही नहीं बिक जोधपुर नरेश सरदारसिंहजी के विवाह के समय महाराजा सर प्रतापसिंहजी ने आपको निवाह में सिम्मिलित होने के लिये पन्न व तार द्वारा निर्मान्नत किया था। अजमेर में आपको बहुत-सी स्थायी सम्पत्ति है। आपके पास प्राचीन तस्वीरें, जेवर, हथियार, चीनी का साक्षान और शाही जमाने की लिखित पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें देखने के लिये कई पुरातव्य वेचा व गण्य मान्य अंग्रेज़ आपकी हवेली पर आते रहते हैं। आपके तस्वीरें विखायत के पुनर्सीवीजन में भी गई थी। गोड़ी पार्यनाथजी के मंदिर की व्यवस्था आपके जिन्मे हैं। आपके जीतमलजी, हमीरमलजी और समरथमलजी नामक तीन पुन्न हैं। जीतमलजी ने बी० ए० तक अध्ययन किया है।

इस परिवार में मेहता चन्द्रभानजी के चौ रे पुत्र मोतीरामजी की संतानों में इस समय मेहता रघुनायमळजी तथा जेठमळजी अजमेर में, चख्तावरमळजी व्यावर में तथा भगोतीळाळजी और गणेशमळजी जोधपुर में निवास करते हैं । मेहता बख्तावरमळजी पहले झाळावाड़ स्टेट में कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट थे । आपको कहें अंग्रेज़ों से अच्छे सार्टिफिक्टेट मिळे हैं वहाँ से रिटायर होकर वर्तमान मे आप रतनचन्द संचेती फैक्टरी व्यावर के मेनेजर हैं । आपके प्रत्र अभयमळजी आगरे में व्यापार करते हैं ।

## वेद मेहता बुधकरणजी का खानदान, अजमेर

इस परिवार का इतिहास वेद मेहता खेतसीजी के पौत्र मेहता वखतमळजी से प्रारम्भ होता है। मेहता वखतमळजी से पहले का विस्तृत परिचय हम इसके ऊपर दे जुके हैं।

मेहता लाल चन्द्जी—मेहता वलतमल्जी के लालचन्द्जी तथा उम्मेदचन्द्जी नामक हो पुत्र हुए। मेहता लालचन्द्जी न्यापारकुशल व्यक्ति थे। आप सम्बद्ध १८६० में गवालियर गये। वहाँ जाकर आपने हाँसी, फरूलावाद, मिर्जापुर, भोपाल, जयपुर आदि स्थानों में सराफी दुकानें स्थापित कीं। आप का देहान्त सं० १८५१ में सतवास (गवालियर) में हुआ, जहाँ पर आपकी छतरी वनी हुई है। सं० १९२२ तक आपके परिवार की और से उक्त स्थान पर सदाबृत वंदता रहा। आप के छोटे भाई मेहता उम्मेदचन्द्जी बड़े धारिमक पुरुष थे। आपका जोधपुर दरवार से पूर्व मेड्ते के आसपास के बढ़े र जागीरहारों से छेन देन का सन्यन्थ था। जोधपुर दरवार ने १८५६–६० और ६३ में खास रक्के देकर सम्पानित किया था। आप सं० १८६९

में मेहते में स्वर्गवासी हुए। आपके प्रव्र श्रीवन्द्वी तथा उदयचन्द्वी किशानगढ़ में निसंतान स्वर्गवासी हुए अतः श्रीवन्द्वी के नाम पर मेहता सिद्धकरणजी दत्तक आये। किशानगढ़ में आपका सदावृत जारी था। मेहता लालकन्द्वी के प्रव्र स्वरूपाओं ने व्यापार की वड़ी तरकी की। आपने रतलाम, जावरा, आस्या, उदयपुर, अजमेर, चंदेरी, भिंड, अटेर टॉक, कोटा आदि स्थानों में तुकानें खोलीं। आप अपने पुत्र रिधकरणजी तथा सिद्धकरणजी सहित संवत् १८८५ के करीव किशानगढ़ से अजमेर आये। और "स्वकरण सिद्धकरण" के नाम से अपना कारबार चलाया। आपने दूर २ स्थानों पर करीव २५-३० हुकानें खोलीं जिन पर सराफी तथा जमींदारी का धंधा होता था। आपका देहांन्त अजमेर में सम्वत् १८८५ में हुआ। जहाँ स्वरूप के सेतरों में आपकी वड़ी धारादरी वनी है।

महता रिकरण्डी—आप धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। आपने श्री शाहुंजय, गिरनार का एक संघ निकाला था। आपका किशनगढ़, जावरा आदि रियासतों से छेन देन का सम्बन्ध था। इन रियासतों ने १८९६ और १९०६ में आपको खास एक से दिये थे। किशनगढ़ के मोखम विलास नामक महल में आपकी तिवारी वनी हुई है। सं० १८९५ में जोधपुर नरेश की और से आपको वैठने का कुख्व प्रदान किया गया था। आपके सहस्रकरणजी, तैजकरणजी, स्रानकरणजी, जेतकरणजी तथा जोधकरणजी नामक पांच पुत्र हुए। मेहता सिद्धकरणजी ने १८९० से उम्मेदचन्द श्रीचन्द के नाम से अलग ज्यापार करना शुरू कर दिया। आपकी सृत्यु के पश्चात् आपके नाम पर आपके भतीजे सहस्रकरणजी गौद आये। मेहता सहस्रकरणजी बढ़े नामकाली पुरुष थे। आपको सं० १८९५ में जोवपुर राज्य से हाथी पालकी और कंठी का कुख्व प्राप्त हुआ था। अजमेरके अंग्रेज़ लाफिसरों में आपका वड़ा सम्मान था। आपके मुनीम जोशी रखुनाथदासजी तक अजमेर के आनरेरी मिजिस्ट्रेट थे। आपने अपने भाइयों के साथ अजमेर में गोदी पार्श्वनाथजी का मन्दिर बनवाया। आनरात पर सम्बत् १९०५ में बाग और घाट बनवाया। आप पार्ची माहयों का कम उम्र में ही स्वर्ग वास हो गया था। आप पार्ची भाइयों के वीच मेहता तेजकरणजी के पुत्र बुधकरणजी ही थे।

मेहता बुधकराएजी—आप ठाळचन्द्रजी और उम्मेदमळजी दोनों आताओं के उत्तराधिकारी हुए। आपने बहुत पहळे एफ० ए० की परीक्षा पास की थी। आप बढ़े गम्भीर और छुद्धिमान थे। समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आप संस्कृत और जैन शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता सथा कानून की उत्तम जानकारी रखने वाळे पुरुष थे। आपके देवकरणजी तथा रूपकरजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता देवकरणजी तथा रूपकरणजी—आपका जन्म क्रमशः १९२५ के भाद्रपद में तथा 1९२४ के भ्रावण में हुआ। आप दोनों सज्जन अजमेर की ओसवाल समाज में वजनदार तथा समझदार पुरुष हैं। आप लोग वहें विधा-प्रेमी भी हैं। मेहता देवकरणजी ओसवाल हाई स्कूल के व्हाइस प्रेसिटेण्ट तथा रूप-करणजी थी। ए० उसके मंत्री हैं। रूपकरणजी के पुत्र अभयकरणजी सज्जन व्यक्ति हैं।

यह लानदान अजमेर से एक प्राचीन तथा प्रतिष्टित लानदान माना जाता है। आपके पास कई पुरानी वस्तुओं, हस्तिलेखित पुस्तकों तथा चित्रों का अच्छा संग्रह है। आपके गृह देशासर में कई पीढ़ियों से सम्बद् १५२७ की श्री पार्श्वनाथ की मूर्ति एवं सम्बद् १६७७ की एक चन्द्रप्रभु स्वामी की मूर्ति है।

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास





सेठ मनोहरलालजी मेहता, उदयपुर.



कुँ॰ लामचंद्जी S/o जसकरणजा वैद, रत

## मेहता मनोहरलालजी वेद का खानदान, उदयपुर

इस प्राचीन खानदान के प्रारम्भिक परिचय को हम इसके पूर्व मे प्रकाशित कर चुके हैं। इसका इतिहास मेहता थिरपाळजी के पौत्र तथा चन्द्रभानजी के तृतीय पुत्र स्रतरामजी से प्रारम्भ होता है। बह इस प्रथम ही लिख आये हैं कि आप अपने भाइयों के साथ अजमेर आये और यहाँ से आप उदयपुर को गये। उसी समय से आपका परिवार उदयपुर में निवास कर रहा है।

मेहता स्रतरामनी के रायभाननी सथा बदनमळनी नामक दो पुत्र हुए ! आप छोगों का न्यव-साय उस समय ख्व धमका हुआ था ! मेहता बदनमळनी संवत् १८९८ के छगभग उदयपुर आये ! आपने आकर अपने न्यवसाय को और भी चमकाया तथा वम्बई, रंगून, हाङ्गकांग, कळकता आदि सुदूर के नगरों में भी अपनी फर्में स्थापित कीं । उस समय आप राजप्ताने के प्रसिद्ध धनिकों में गिने जाते थे । आपकी धार्मिक मावना भी बढ़ी चढ़ी थी । आपकी धम्मेंगली श्रीमती चाँदवाई ने उदयपुर में एक धर्मशाला तथा एक मन्दिर भी बनवाया जो आज भी आपके नाम से विख्यात है । आपने मेवाद के कई जैन मन्दिरों के जीगोंदार भी करवाये । मेहता बदनमळजी के निःसंतान स्वर्गवासी हो जाने पर आपके यहाँ आपके मतीजे मेहता कनकमळजी दत्तक आये ।

मेहता कनकमलजी का राज दरवार में खूब सम्मान था। आपको उदयपुर के महाराणा सरूप-सिंहजी ने संवत् १९१४ में सरूपसागर नामक तालाब के पास की २९ वीघा जमीन की एक वाड़ी वक्षी थी। जिसका परवाना आज भी आपके वंशाओं के पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त आपको राज्य की ओर, से वैठक, नावकी बैठक, दरशार में कुसीं की बैठक, सवारी में घोड़े को आगे रखने की इज्जत, बलेणा थोड़ा आदि २ कई सम्मान प्राप्त थे। आपने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बच्ची नजर की थी। आपके जवानमलजी तथा उदयमलजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवास हो गया। अतः आप अपने यहाँ बीकानेर से पत्रालालजी को दत्तक लाये। मेहता पत्रालालजी के मनोहरलालजी तथा सुगनमलजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता मनोहरलांखजी का जन्म संवत् १९४८ की भादवा वदी अमावश्या को हुआ। आपने बी॰ ए॰ की परीक्षा पास कर एक वर्ष तक काँ में अध्ययम किया। आप नरसिंहगढ़ में सिटी मजिस्ट्रेट, सिविखजन तथा कस्टम्स और एक्साइज ऑफीसर रहे। इसके साथ ही आप वहाँ की म्युनिसीपैलिटी बे व्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा वहाँ की सुप्रसिद्ध फर्म मगनीराम गणेशीलाल के रिसीव्हर भी रहे। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर रीजेंसी कैंसिल के प्रेसीडेण्ट कर्नल लुआर्ड, नरसिंहगढ़ तथा मोपाल के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्य खानवहादुर इनायत हुसैन, व्हाइस प्रीम्बिडेण्ट तथा दीवान आदि सजनों ने आपको कई प्रशंसापत्र दिये।

निस समय आप नर्शिहराइ मे थे उस समय आपको गवाल्यिर महाराज ने करटम सुपिछे प्रदेण्ट की नगह के लिये बुलाया था। मगर उद्यपुर के महाराणाजी ने आपको उद्यपुर बुलाकर १ दिसकर सन् १९२२ में असिस्टेण्ट एक्साइन कमियनर के पद पर नियुक्त किया। इसके पश्चात आप सन् १९२५ में असिस्टेण्ट कस्टम सुपिरिन्टेंडेण्ट बनाये गवे। तद्दनंतर आप कस्टम सुपिरिनेंडेण्ट और किर सन् १९२५ में एक्साइन कमियनर बनाये गये। आप आज कल छोटी साददी के हाकिन हैं इसी प्रकार आप अद्यान्तराहन कमियनर तीन साल तक न्यु॰ नेम्बर और ऑनरेरी मिलिस्टेट भी रहे। आपके कार्यों से रियासत और दोनों बहुत प्रसन्न रहे।

मेहता सुरानलालजी का संबद् १९५० की फागुन बदी ९ को जन्म हुआ । आपबी ० ए० एल ० एक बी॰ पास हैं । वर्तमान में आप रासभी में डिस्ट्रिक्ट मिलस्ट्रेट हैं । आपके दिलीपसिंहजी तथा रणजीत सिंहजी नामक दो पुत्र हैं ।

### मेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर

इस परिवार के पूर्वजों का मूल िमवास स्थान मेड्ता (मारवाद) का है। आप श्री जैन स्वेतामर मंदिर आम्नाय को मानने वाले सन्धन हैं। मेड्ता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आष्टमचन्द्रजी उद्दर्भ पुर शाकर बस गये थे। तभी से यह खानदान यहीं पर निवास करता है। इनके पुत्र उम्मेद्रमलबी के रिखबदासजी तथा राजमलजी नाम के दो पुत्र हुए।

मेहता राजमलजी के अम्बालालजी और रामसिंहजी नामक दो पुत्र हुए । मेहता अम्बालालजी एक अच्छे मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आप मैवाद के नामी वकीलों में गिने जाते थे। मेहता रामसिंहजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप इस समय मेवाद राज्य के महकमा खास में हेट इस्के हैं। आपने जिन इवेताम्बर मृति पूजक वोर्टिङ्ग हाटस को स्थापित करने में बड़ी कोशिश की। इसी प्रकार आपने एक चाँदी का हाथी भी बनवायां जो समय २ पर अगवान की रयवात्रा के काम में आता है।

आपके हिम्मतर्सिहजी तथा खुमानसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। हिम्मतसिंहजी पृशीक्ष्ठचर की तालीम पाकर इस समय असिस्टेंट सेट्लमेंट आफीसर के पद पर काम कर रहे हैं। खुमानसिंहजी इस समय पद रहे हैं।

तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट खानबहादुर इनायत हुसैन, व्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा दीवान आदि सजनों ने आपको कई प्रशंसापत्र दिये।

जिस समय आप नर्शिहगढ़ में थे उस समय आपको गवालियर महाराज ने कारम सुपिष्टे ण्डेण्ट की जगह के लिये बुलाया था। मगर उदयपुर के महाराजाजी ने आपको उदयपुर बुलाकर १ दिसकर सन् १९२३ में असिस्टेण्ट एक्साइज कमिननर के पढ़ पर नियुक्त किया। इसके परचार आप सन् १९२५ में असिस्टेण्ट कस्टम सुपिरेन्टेंडेण्ट बनाये गवे। तदनंतर आप कस्टम सुपिरेन्डेण्ट और फिर सन् १९२५ में एक्साइज कमिननर बनाये गये। आप आज कल छोटी सादड़ी के हाकिम हैं इसी प्रकार आप कक्ष-उटंट जनरल, तीन साल तक न्यु॰ मेम्बर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। आपके कार्कों से रियासत और दोनों बहुत प्रसन्न रहे।

मेहता सुगनलालजी का संवत् १९५० की फाग्रुन वदी ९ को जन्म हुआ । आपकी ० ए० एल ० एल वी॰ पास हैं। वर्तमान मे आप रासमी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आपके दिलीपसिंहजी तथा रणजीत-सिंहजी नामक दो पुत्र हैं।

## मेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर

इस परिवार के पूर्वजों का मूल मिवास स्थान मेड्ता (मारवाड़) का है। आप श्री जैन स्वेताम्बर मंदिर आम्नाय को मानने वाले सन्जन हैं। मेड्ता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आलमचन्द्रजी उदय-पुर आकर बस गये थे। तभी से यह खानदान यहीं पर निवास करता है। इनके पुत्र उम्मेदमलजी के रिखयदासजी तथा राजमलजी नाम के दो पुत्र हुए।

मेहता शतमलजी के अम्बालालजी और शर्मासहजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता अम्बालालजी एक अच्छे मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आप मेवाड़ के नामी वकीलों में गिने जाते थे। मेहता रामसिंहजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप इस समय मेवाड़ राज्य के महकमा खास में हेड कुर्क हैं। आपने नैन स्वेताग्वर मृति पूजक बोर्डिङ्ग हाडस को स्थापित करने में बड़ी कोशिश की। इसी प्रकार आपने एक चाँदी का हाथी भी वनवाया जो समय २ पर भगवान की रथवात्रा के काम में आता है।

आपके हिम्मतिसहजी तथा खुमानिसहजी नामक दो पुत्र हैं। हिम्मतिसहजी प्रशिक्त कर की तालीम पाकर इस समय असिस्टेंट सेट्लमेंट आफीसर के पद पर काम कर रहे हैं। सुमानिसहजी इस समय पह रहे हैं।

## भोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



- " न एक चन्द्र गेद्रमल ). मदास.



थ्री गुलावधनद्वी वेद ( माण्कघद गेंदमल ) महत्



श्री धनराजजी वेद ( माय्कचन्द् गेद्मल ), मदास.



र्कुँ॰ देवीचन्द्रजी 8/0 गुलाबचन्द्रजी वेद. महास.

## सेट माणिकचंद गेंदमल वेद, मद्रास

इस परिवार का मूल निवास स्थान फलौदी (मारवाद) का है। लाप श्री रवेताम्बर जैन सम्प्र-दाव के मंदिर आम्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ मोतीलालजी हुए। शापके मेच-राजबी नामक एक पुत्र हुए। लाप ही ने सबसे पहले करीब साठ वर्ष पूर्व मदास शानर पुरस्वादम् में वैंकिंग की फर्म स्थापित की। आपके माणकचंदजी, शिवराचली तथा जीगराजजी नामक तीन पुत्र हुए।

सेठ माणकचंदजी बड़े ही व्यापार-कुशल और समसदार सज्जन थे। आपके द्वारा कर्म के व्यापार में बड़ी तरको हुई। आपका संबत् १९८० में स्वर्गवास होगया। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ भी समानता का व्यवहार किया। आपके धनराजजी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९७० में जन्म। हुआ। आप वर्तमान में बैकिंग का स्वतन्त्र व्यापार करते हैं।

सेठ शिवरांजजी भी बढ़े ध्यापार में होशियार थे। मगर आपका स्वर्गवास संवत् १९६२ में इम उम्र में हो हो गया। आपके गेंदमलकी नामक एक प्रत्र हुए। आपका सं० १९५७ में जन्म हुआ आप बढ़े ही साहसी और स्थापारी स्थिक हैं। ज्यापार में हजारों लाखों की जीखिम में पढ़जाना आपका रोजाना का काम है। इस समय आप सोने और गिश्री का अलग व्यापार करते हैं। मदास में सोने के स्थापारियों में आपका प्रथम नम्बर है।

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हुए। आपके गुलावचन्द्रजी नामक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप भी स्वतन्त्ररूप से वैंकिंग का व्यापार करते हैं। आपके देवीचन्द्रजी नामक एक पुत्र है।

इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक कार्यों की तरफ रुचि रही है। सम्वत् १९८५ में इस इन्द्रम्य के सज्जनों ने ओशियाँ के मन्दिर पर सोने का कछश चड़ाया तथा महास की दादायादी की अप्री के आसपास एक वराण्डा और हॉल तरयार करवाया। इस कार्य में आपके करीय ५०००) लगे होंगे। फलौदी में आपने अपनी कुलदेवी के मन्दिर का जीजोंद्वार भी करवाया। वहीं आप होगों की ओर से एक खत्री भी बनवाई गई है।

## सेठ रावतमल सूरजमल वेद, मेहता महास

इस परिवार का मूल निवास स्थान नागौर (मारवाइ) का है। आप लोग श्री वैन हवेनास्यर स्थानकवासी आस्नाय को मानने वाले सजान हैं। इस परिवार में खेठ तुलसीरामजी हुए। आपके राजन मलजी, जेडमलजी तथा अमानमलजी नामक तीन पुत्र हुए। करीब साठ पेंसठ वर्ष पूर्व सेठ रावतमहकी नागीर से पैदल रास्ते द्वारा मद्वास आये और सेंट धामस माउण्ट में अपनी दुकान स्थापित की। आत दे धामिक और साहसी व्यक्ति थे। आपके हाधों से फर्म की तरको हुई। आप संदर् १९३० में बस्बी वर्ष की आयु में गुजरे। आपके स्रातमलजी नामक एक पुत्र हुए।

सेट्रेस्रजसङ्जी का जन्म संवत् १९३४ में हुना। आप भी न्यापार में बड़े होसिनार ने। आपने अपनी फर्म की खूद दृद्धि की। आप संवत् १९७१ में स्वर्गवासी हुए। आपके निःसंतान गुन्तने कर आपके नाम पर सेठ अमानमङ्जी के तीसरे पुत्र सेट शम्भूमङ्जी गोद आये।

सेठ शम्मूमङती क्व्लिम सम्बद् १९४९ में हुआ। आप गांत प्रकृति के धार्मिक पुरु है। आपकी सोर से गरीवों को सदाव्रत दिया जाता है। आपके मांगीटालजी नामक एक पुत्र है।

## सेठ गुलावचन्दजी वेद, जौहरी जयपुर

उद्यपुर स्टेट के खंडेला नामक स्थान से सेठ खुक्कीलाळजी बेद वयपुर लाये। आपके पुत्र
गुलावचन्द्रजी कलकता गये। लाप विद्यायत से प्रम्ना मंगाकर भारत में बेचते तथा यहाँ से विख्ययत के लिए
जवाहरात मेजते थे। इस ज्यापार में लापने लच्छी इज्ञत और सम्मत्ति उपार्जित की। तद्रनंतर
जापने कलकत्ते में हो विशाल कोडियाँ खरीर्द्रों! संवत् १९५८ में लाप स्वर्गवासी हुए। वेद गुलाक चन्द्रजी के मिलापचन्द्रजी तथा प्रमचन्द्रजी नामक २ प्रत्र हुए। बौहरी प्रमचन्द्रजी ने जयपुर में दो बर्गाव
चाजार में हुज्जने तथा हवेलियाँ खरीर कर अपने कुटुम्ब की स्थाई सम्पत्ति को बढ़ाया। वयपुर महाराजा
भाषोतिहली की इन पर ल्या थी। इन्हें राज्य की जोर से छवाजमा और राज दरबार में जाने के जिये
चीवदारी का सम्मान प्राप्त था। मिलापचन्द्रजी का स्वर्गवास संवत् १९५८ में तथा प्रमचन्द्रजी का
संवत् १९८० में हुआ।

जौहरी प्रमचन्द्रजी के पुत्र चम्पालालजी का जन्म सम्वत् १९६२ में हुआ। आपके वहीं जन-हरात का व्यापार और त्याई सम्पत्ति के किराये का कार्य्य होता है। कलकरे में आपकी फर्म पर बैंक्यि तथा किराये का काम होता है। यह परिवार जयपुर की जौहरी समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

## वेद मेहता रामराजजी, मेड़ता

वेद मेहता रामराजजी के पूर्वज मेहता दीपचन्द्रजी महाराजा वखतसिंहजी की हाजिरी में नागौर में रहते थे। जब महाराजा वखतसिंहजी और उनके भतीजे रामिसिंहजी के वोच सोजत के पास लूंबावास नामक स्थान में सगदा हुआ, उस लढ़ाई में महाराजा वखतसिंहजा की ओर से लढ़ते हुए मेहता दीपचन्द्रजी काम आये थे। अतएव उनके पुत्र भागचन्द्रजी को सम्बद् १८०८ में मेहते परगने का चोलियास नामक ५००) की रेख का गाँव जागीरी में मिला 1

सम्बद् १८११ में महाराजा विजयसिंहजी का सेड़ते के पास युद्ध हुआ, उसमें मेहता भागवंदजी राबार की ओर से लड़ते हुए काम आये। जब सम्बत् १८४० में मराठों की फीज ने मारवाद पर हमला किया, इस समय भागचन्दजी के पौत्र सवाईसिंहजी जोधपुर दरबार की ओर से युद्ध में हाजिर थे। इसी तरह सि परिवार के व्यक्ति महाराजा मानसिंहजी की भी सेवाएँ करते रहे।

मेहता सवाईसिंहजी के बाद क्रमशः हिन्द्सिंहजी, शिवराजजी तथा सुबराजजी हुए। सुखराजजी के धनराजजी, अनराजजी और दीपराजजी नामक ३ पुत्र थे। इनमें दीपराजजी के पुत्र रामराजजी मौजूद । आप धनराजजी के नाम पर वृत्तक आये हैं। आपके पुत्र मोहनराजजी तथा सोहनराजजी हैं।

## वेद मेहता हेमराजजी चौधरी, मेड़ता

इस परिवार के पूर्वज मेहता साईदासजों के पुत्र किशनदासजी और मोहकमदासजी को घादराह ालमगीर के जमाने में कई परवाने मिले । उनसे माल्स होता है कि इनको शाही जमाने से चौधरी कापद लंका । ओसवाल समाज में धड़े बन्दी होने से बहुत से लोग जब मोहकमसिंहजी के पुत्र विजयचन्दजी को चौधरी नहीं मानने लगे, तब सम्बद् १८३६ की पौप सुदी ५ को जोधपुर दरवार ने एक परवाना देकर इन्हें चौधरायत का पुनः अधिकार दिया । चौधरी विजयचन्दजी के बाद क्रमहाः मूलचन्दजी, रूपचन्दजी, नगराजजी और धनराजजी हुए । ये सब सज्जन व्यापार के साथ चौधरायत का कार्य भी करते रहे । धनराजजी का स्वगैवास सम्बद् १९४७ में हुआ । इस समय इनके पुत्र हेमराजजी चौधरी वियमान हैं । आप भी मेहता की भोसवाल स्थात के चौधरी हैं।

सेठ गुलावचन्द मुलतानचन्द वेद मेहता, चांदोरी

इस परिवार का मूल निवासस्थान पी (पुष्कर के समीप ) है। आप व्वेताम्बर सैन समाज के स्थानकवासी आम्नाम को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ मींवराजजी हुए। आप ८० साढ पहले मारवाद से अंकाई ( नाशिक ) और किर वहां से चांदोरी गये। महौँ पर आपने अपनी एक दुकाव स्थापित की। आपके हरकचंदनी तथा नारायणदासाजी नामक दो पुत्र हुए । आपने बहुत साजाण हालत से अपनी प्रशंसनीय उन्नति की। आप दोनों भाई अपनी मौजूदगी ही में अख्या २ होगये थे। सेठ हरकचंदनी के प्रेमराजजी तथा नारायणदासाजी के रतनचंदनी व मुखतानयन्दनी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ प्रेमराजजी के पुत्र खुशालचन्द्रजी वर्त्तमान में विद्यमान हैं और खुशालचन्द्र प्रेमराज के नाम से न्यापार करते हैं। सेठ रतनचन्द्रजी संवत् १९७० में गुजरे । आपके भीकचन्द्रजी तथा गुलावचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुलावचन्द्रजी सेठ मुलतानचंद्रजी के नाम पर दत्तक गये सेठ मुलतानचंद्रजी सम्बत् १९४० में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में सेठ भीकचंद्रजी तथा गुलावचन्द्रजी विद्यमान हैं। आप छोगों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५६ और १९४८ में हुआ। आप दोनों भामिक तथा प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं।

सेठ गुलावचन्द्रजी के मिश्रीमलजी, दीपचन्द्रजी तथा माणकचन्द्रजी नामक सीन पुत्र हैं। दीपचन्द्रजी भीकचन्द्रजी के नाम पर इत्तक गये हैं। सेठ भीकचन्द्रजी 'भीकचन्द्र रसनचन्द्र' के नाम से तथा गुलावचन्द्रजी 'गुलावचन्द् मुलतानचन्द्र' के नाम से ज्यापार करते हैं।

## सेठ पृथ्वीराज रतनलाल वेद मेहता, आकोला

इस परिवार के प्रैंजों का मूळ निवासस्थान जोधपुर (मारवाद) का है। वहाँ से यह फुड़म्ब गोविन्दाव (अजमेर जिला) में आकर वसा। तभी से यह परिवार वहीं पर निवास करता है। इस परिवार वाले श्री जैन बवेतास्वर मन्दिर आम्नाथ को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार में से दिश्यीराजजी हुए। आपका जन्म सम्बत १९२१ में हुआ। सबसे प्रथम आप ही ने आकोला जाकर सोना चौदी व आदत का काम प्रारंभ किया। इस समय आप विश्वमान हैं और अकोला की भोसवाब समाज में प्रविष्ठित माने जाते हैं। आपके नाम पर रासा से रातनळाळजी दत्तक आये हैं।

## वेद मेहता जीवनमल वहादुरमल का परिवार, छिंदवाड़ा

सम्बत् १९२८ में वेद मेहता जीवनमलजी और उनके पुत्र बहादुरमलजी नागोर से कामठी गये आर वहाँ से आप दोनों पिता पुत्र छिंदवाड़ा आये। यहाँ आकर आप लोगों ने कुछ मास तक सेठ रतनचन्द केशरीचन्द छलानी के यहाँ सर्विस की और पीछे कपड़ा सोना चांदी आदि का घरू रोजगार श्रुरू किया। सेठ जीवनमलजी का सम्बत् १९६१ में स्वर्गवास हुआ। आपुके ४ पुत्र हुए जिनमें बहादुरमलजी तथा

# भ्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



पर तिशीलालजी वेद, फलौदी.



सेठ पूनमचंद्रजी चेद्, रतनगढ़.



सेठ पांच्लालजी वेद, फलौदी.



श्री सूरजमलजी नाहठा, इन्दौर (पेज नं ४०४)

समीरमञ्जी का परिवार चला तथा शेष ठाक्ररमञ्जी और जेठमञ्जी निसंतान गुजरे! सेठ बहादुरमञ्जी का सम्बत १९८७ में स्वर्गवास हुआ। आपके नथमञ्जी, बुधमञ्जी, गुलावचन्द्जी, चांदमञ्जी, केशरी-क्यूबी, मोतीकार्लजी और माणकचन्द्जी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें बुधमञ्जी, गुलावचन्द्जी, केशरीचन्द्जी और माणकचन्द्जी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें बुधमञ्जी, गुलावचन्द्जी, केशरीचन्द्जी और मोतीलालजी विद्यमान हैं तथा शेष ३ आता स्वर्गवासी होगये। आप सब भाइयों का न्यापार संवद १९८७ से अलग अलग होगया है।

बेद मेहता बुधमा की ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है, आपने कपड़े व सराक्षी के व्यापार में अध्यी उन्नित की। आपके छोटे भाई गुलाबचन्दजी ने सन् १९१९ में बी॰ ए॰, बी॰ कॉम की परीक्षा पास की। कुछ समय तक हाई स्कूल में सर्विस करने के बाद अब आप कपड़े ना व्यापार करते हैं। आपको नागपुर कि सम्मेलन में तुक्बंदी के लिये पुरस्कार मिला था। सन् १९१९ से २४ तक आप मारवाड़ी सेवा संघ के समापति रहे। सी॰ पी॰ बरार की ओसवाल सभा के स्थापकों में भी आपका नाम है। केव तथा पुस्तिकाएं लिखने की ओर भी आपकी रुचि है।

मेहता समीरमळजी विद्यमान है। आपके पुत्र हुन्द्रचन्द्जी, ताराचन्द्जी,चेनकरणजी, प्रेमकरणजी, प्रमकरणजी, प्रमकरणजी, जीर सूरजमळजी हैं। इनके यहाँ इन्द्रचन्द्जी ताराचन्द् तथा प्रेमकरण चैनकरण के नाम से कपदा, होयजरी और किरानें का काम होता है। इन्द्रचन्द्जी तथा ताराचन्द्जी नवीन विचारों के दुश्क हैं।

## लाला कल्याणंदास कपूरचन्द वेद मेहता, आगरा

यह परिवार लगभग १५० साल पूर्व भागरा में भागा। इस कुटुम्ब में लाला धसन्तरायजी हुए, आपके पुत्र कल्याणदासजी ने लगभग १०० साल पहिले भागरे में उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित की, कस समय से अब तक यह परिवार सम्मिलित रूप से व्यवसाय कर रहा है। लाला कल्याणदासजी के कप्रकर्वा, कुन्दनमलजी और गदोमलजी नामक पुत्र हुए।

खाळा कप्रचन्दजी इस परिवार में नामी न्यक्ति हुए, आपने बहुत सी रियासतों से जवाहरात तथा गोटे का न्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया। आपके पुत्र मोतीळाळ भी ने न्यवसाय की अच्छी उन्नति की। सम्बन् १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपने अपने अतीजे पदमचन्दजी को दसक लिया, आप नोग्य म्यक्ति हैं।

लाला कुम्द्रनमलजी धर्मातमा व्यक्तिये, सम्बत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लाला पुत्रीकालजी का १६ साल की आयु में सम्बत् १९६७ में स्वर्गवास हुआ। ये दृद् चरित्र के व्यक्ति थे। आपके लखमीचन्द्रजी, फूलचन्द्रजी, वाब्लालजी, और पदमचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें से प्रमुख चन्द्रजी, लाला मोतीलालजी के नाम पर दक्तक गये। लाला वाब्लालजी विद्यमान हैं। आपके ५ पुत्र तथा पदमचन्द्रजी के १ पुत्र है। आपके यहाँ आरम्भ से ही बैंद्विग, गोटा तथा जवाहरात का स्थापार होता है।

## सेठ दीपचन्द पाँचूलाल वेद, फलोदी

वेद मुकुन्द्सिंहजों के पुत्र रासोजी सम्वत् १६८१ में फलोदी आये, इनकी ८ शें पीड़ी में सेट प्रमाचन्दजी हुए । आपके रेखचन्दजी, जहारमळजी और दीवचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ जहारमळजी ने सम्बद् १९४२ में धमतरी में रेखचन्द जहारमळ के नाम से दुकान की, तथा सब आह्वां में मिलकर व्यापार की तरकी की। रेखचन्दजी के पुत्र लाभचन्दजी विद्यमान हैं। वेद जहारमळजी के पुत्र सुगनचन्दजी तथा पौत्र राजमळजी चम्पाळाळजी और पाँचूळाळजी हुए। इनमें पाँच्ळाळजी, दीवचन्दजी के नाम पर दक्तक गये। सम्बत् १९८८ में दीवचन्दजी का स्वर्गवास हुआ। इनकी धमंपल्ती श्री भूलीबाई ने अपने स्वर्गवासी होने के समय एक संघ निकालने की थी इच्छा प्रगट की अतएव इनके पुत्र पांचूळाळजी ने संवत् १९८९ की माधसुदी ९ को फळोदी से जैसळमेर के लिये एक संघ निकाला। इस संघ में १८०० यात्री २१ साबू और ६८ साध्वयां थीं। इसमें सवारी के ळिये ५३४ गाहियाँ तथा १४७ केंट थे। इस संघ में लगभग ५० हजार रुपये व्यय हुए।

## सेठ सुगनचन्द रतनचन्द्र वेद, बरोरा .

इस परिवार के सेट पोमचन्द्रजी घेद सम्बत् १९३५ के पूर्व अपने निवास बीकानेर से हिंगनवार आये, तथा यहाँ से नागपुर जाकर सेट अमरचन्द्र गेंड्चन्द्र गोलेखा के यहाँ मुनीम रहे। इनके पुत्र सुगन-चन्द्रजी वेद सम्बत् १९४५ में बरोरा गये तथा वहाँ सेठ अमरचन्द्र सिंधकरण गोलेखा की भागीदारी में कारवार छुरू किया। सम्बत् १९७९ तक समिमिलत कारवार रहा, इस ज्यापार को सुगनचन्द्रजी वेद के हायों से अच्छी उन्नति मिली। परचात् उपरोक्त नाम से आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान की। बरोरा सथा भादंकजी के तीर्थों के कार्यों में भी आप सहयोग लिया करते थे। सम्बत् १९८९ की कार्ती सुदी ११ को आपका स्वर्गवास हुआ।

इस समय सुगनचन्दजी वेद के पुत्र रतनचन्दजी, सागरमळजी तथा फूळचन्दजी मेसर्स सुगनबन्द रतनचन्द के नाम से गछा तथा कमीशन का काम करते हैं। आप मन्दिर मार्गीय आमनाय के मानने वाले हैं।

ででは、「というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、「大人人人」が「大人人人」という。

### कापना

#### भाषवावंश की उत्पत्ति

जैन सम्प्रदाय शिक्षा नामक प्रन्य में बापनावंश की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए छिला है कि
"बारा नगरी का राजा पृथ्वीधर पँवार राजपूत था। उनकी सीलहवी पीड़ी में जोवन और सच्चू नामक दो
पुत्र हुए। ये दोनों भाई किसी कारणवश धारा नगरी से निकल गये और उन्होंने जांगल पर विजय प्राप्तकर
वही अपना राज्य स्थापित किया। विक्रम सम्वत् १९७७ में तत्कालीन जैनाचार्य्य श्री जिनदत्तस्तिजी ने
हन दोनों भाइयों को जैन धर्म का प्रतिबोध देकर महाजन वंश और बहुकुणा गोग्न की स्थापना की।"

उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व किन अंशों में प्राप्त है यह यद्यपि निक्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उक्त प्रान्त में वापना वंश वाले बढ़े प्रतापी और प्रसिद्ध रहे है। भीचे इस इसी वंश का उपरुक्ध कमवद्ध इतिहास देने का प्रयत्न करते हैं —

## जैसलमेर का बापना (पटना) खानदान

भोसवाल जाति के जिन गौरवशाली वंशों ने राजस्थान के इतिहास में महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने राजनैतिक, ज्यापारिक और धार्मिक जगत में अपने गौरव और प्रताप का अपूर्व प्रकाश काला है, उनमें जैसलमेर के वापनावंश का आसन बहुत कँचा है। इस वंश में कुछ विभूतिया ऐसी हो गई हैं, जिनके द्वारा निर्माण की हुई निर्मल स्मृतियां आज भी उनके गौरव का गान कर रही है।

#### बापना परिवार का व्यापारिक विकास

इस खानदान का प्राचीन इतिहास यद्यपि इस समय उपवव्य नहीं है, फिर भी वापना हिम्मत-समजी हारा बनाए हुए असरसागर की प्रशस्ति में वापना देवराजजी से छेकर आगे की पुत्रतों का सिलसिले-बार वर्णन पाया जाता है। उससे माल्हम होता है कि सेट देवराजजी वापना के पुत्र सेट गुमानचन्दली बापना हुए। सेट गुमानचन्दजी के पाँच पुत्र थे (१) सेट बहादुरमलनी (२) सेट सवाईरामजी (२) सेट सगनीरामजी (४) सेट जोरावरमलजी और (५) सेट प्रतापचन्दजी। इनमें से सेट बहादुरमलजी ने कोटा कहर में, सेट सवाईरामजीने झालरापाटन में, सेट मगनीरामजी ने रतलाम में, सेट जोरावरमलजी ने

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

उदयपुर में और सेठ प्रतापचन्द्जी ने जैसलमेर और इन्दौर में अपनी अपनी कोठियाँ स्थापित कीं। उस समय इस परिवार वालों के हाथ में बहुत सी रियासतों का सरकारी खजाना भी था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के पचासों व्यापारिक केन्द्रों में इनकी कुल मिलाकर करीव चार सी दुकानें थीं। इनमें से एक दुकान सुदूरवर्ती चायना देश में भी खोली गई थी। इनमे से कई केन्द्रों में आपने कई बहुमूस्य इमारतें भी बनवाईं। जो अब भी पटवों की हवेलियों के नाम से स्थान २ पर प्रसिद्ध हैं।

#### बापना परिव.र के धार्मिक कार्य

कहना न होगा कि बापना परिवार ने राजनैतिक और व्यापारिक क्षेत्र में अपनी महान्
प्रतिमा का प्रदर्शन किया। उसी प्रकार विवेक उससे भी किसी अंश में एक पेर आगे उन्होंने घामिक क्षेत्र में
अपनी महान् कीर्ति स्थापित की। जैसलमेर का सुप्रसिद्ध अमर सागर नामक नाग जो क्या प्राकृतिक
सीन्द्रव्यं की दृष्टि से, क्या स्थापत्यकला की दृष्टि से, सभी दृष्टिमों से अत्यन्त सुन्दर है, हसी नापनांत्र के
महान् पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। इस वाग में दो मन्दिर हैं, जिनमें से एक छोटा सम्बद् १८९० में
सेठ सवाईरामजी ने और दूसरा बढ़ा सम्बद् १९२८ में सेठ प्रतापचन्दनी के पुत्र सेठ हिम्मतरामजी ने
बनाया। इनमें से बढ़ा मन्दिर बहुत ही सुन्दर, दुर्मिजला और विशाल बना हुआ है। मन्दिर के सामने
ही सुरम्य उद्यान है। इस मन्दिर में संगमरमर की कोराई और शिष्टा-कार्य्य का सौन्दर्य बहुत ही अष्टा
प्रस्कृटित हुआ है। सुदूर मरुम्हिम में ऐसा विशाल मूल्यवान भारतीय शिल्पकला का नमूना अवश्व ही
दर्शनीय है।

इस अमरसागर में एक विशाल प्रशस्ति क्ष लगी हुई है। इस प्रशस्ति से माल्म होता है कि संबद १८९१ में इन पांचों भाइगों ने मिलकर आद, तारहा, तिननार और शशुंजय की यात्रा के लिए, एक बड़ा भारी संब निकाला था। इस संघ को निकालने मे आप सब भाइयों ने करीब २३ लाख रुपवा खर्च किया। इस संघ की रक्षा के लिए उदयपुर, कोटा, बून्दी, जैसलमेर, टॉक, इन्दौर तथा अंग्रेजी सरकार ने सेनाएं भेजीं, जिनमे ४००० पेदल १५०० सवार और चार तोप थीं। इस संघ के उपलक्ष्य में ओसवाल लाति ने आपको संघाधि पति की पदवी और जैसलमेर के महारावल ने संघवी-सेठ की पदवी और लौसलमेर के महारावल ने संघवी-सेठ की पदवी और लौसला नामक-प्राप्त जागीर में बल्हा, तथा हाथी की बैठक का सम्मान भी दिया।

<sup>\*</sup> १स प्रशस्ति का तया श्रमर सागर के मन्दिरों का चित्र १सी अन्य में 'धार्मिक महस्व'' नामक अध्याव में दिया गया है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेड बहादुरमळजी वापना, कोटा।



रव॰ सेट भभूतसिहजी बापना, रतलास।



स्व॰ सेड सगनीरामजी वापना, कोटा ।



स्त्र॰ सेठ दानमलजो बापना, कोटा ।

इस विशाल संत्र ने मार्ग में स्थान २ पर कई क्षेत्रों में बहुत सा धन लगाया, तथा कई स्थानों पर श्वात्रा के महोत्सव करवाये। बढ़े बढ़े तीर्थों पर मुक्टर, कुण्डल, हार, कंटी, मुजवन्द इत्यादि आभूपण और नगदी रुपये चदाये। कई स्थानों पर बढ़े बढ़े मोज किये और लहाणें बांदा। कई पुराने मन्दिरों के बीणोंदार करवाये। उसके पश्चात् जब वापिस आये तब जैसलमेर के रावलजी जनाने समेत आपकी हनेली पर प्यारे। वहां पर आपने रुपयों का-चौंतरा क्ष किया। और सिरपेच, मोतियों की कण्डी, कढ़े, दुशाले, हाथी, धोदा और पालकी रावलजी के नजर किये। प्रशस्ति में यह भी उल्लेख है कि आपकी हवेलियों पर उदयपुर के महाराणाजी, कोटा के महारावजी तथा बीकानेर, किशनगढ़, बून्दी और इन्दौर के महाराजा मी प्यारे थे।

इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति से यह भी मालम होता है कि इस परिवार ने भी धूछेवाजी के मन्दिर पर नौवतसाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीव एक लाख रुपया लगा । मक्षीजी के मन्दिर का जीणोंदार करवाया, उदयपुर ओर कोटा में मन्दिर, छत्री और धर्मशाला वनवाई। तथा जैसल मेर में अमरसागर का सुरम्य उद्यान बनवाया।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट मालूम होता है कि धार्मिक, व्यापारिक और राजनैतिक क्षेत्रों में इस परिवार के महान् व्यक्तियों ने कितनी महान् कार्य्यशीलता दिखलाई।

### सेठ बहादुरमलजी और मगनीरामजी का परिवार

हम जपर किस आये हैं कि सेठ गुमानमळजी वापना के पाँच पुत्रों में सबसे वहे सेठ वहादुरमळजी ये। इन्होंने अपने व्यापार की प्रधान कोठी कोटा में स्थापित की थी। सेठ वहादुरमळजी वहे बुद्धिमान और वृद्धित व्यक्ति थे। इन्होंने शुरू शुरू में कुनाड़ी ठिकाना, बूंदी राज्य और कोटा में छोटे स्हेळ पर व्यापार प्रारम्भ कर कमशः लाखों रुपये की सम्पत्ति उपार्जित की. और धीरे धीरे आपने तथा आपके भाइयों ने सारे भारत में करीब चारसी दुकानें स्थापित कीं, जिनका उक्लेख हम जपर कर आये हैं। सेठ वहादुरमळ भी का कोटा रियासत के राजकीय वातावरण में बहुत अच्छा प्रभाव था। रियासत से आपकी काफी चिनहता होगई थी और लेनदेन का व्यापार भी चाळु हो गया था। कई बार तो रियासत की तरफ़ आपके

उस समय में राजस्थानी रियासतों में चौतर का बहुत रिवाल था । मेंट करने वाले की जितनी हैंसियत
 विता उसके अनुसार रुपयों का चौतरा बनबा कर वह महाराजा को इस पर विठाता और फिर ये रुपये नजर कर
 देता था ।

दस दस लाख रुपया बाकी रहते थे। इसके सिवाय वृन्दी और टींक से भी आपका व्यवहार बहुत बड़ा जिसके परिणाम स्वरूप बून्दी से आपको रायथल और टींक से खुर्रा गांव जागीर में मिला।

सेठ बहादुरमळजी के समय में अंग्रेज गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों के बीच अहदनामे होने में बढ़ी संसटें हो रही थीं ! कहना न होगा कि इन समस्याओं को सुळसाने में सेठ बहादुरमळजी और इनके छोटे भाई जोरावरमळजी ने वड़ी सहायता पहुँचाई । इनके इस कार्य्य से प्रसन्ध होकर गवर्ननेण्ट ने सेठ बहादुरमळजी को देवळी एजेन्सी का खजानची मुकरेर किया । तथा कोटा श्यासत से भी आपको चौदी की छड़ी, अडानी, छत्ते, सियाना, पाळकी, ताम नाम, हाथी, घोड़ा मय सोने के साज के और जागीरी तथा कई पट्टे परवाने भी मिळे ।

सेठ वहादुरमलनी की धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ो थी। उत्तर वापना परिवार के जिन धार्मिक कार्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें तो सेठ वहादुरमलनी सम्मिलित थे ही, उनके अलाव भी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई कार्य किये, और अन्त में शत्रुंजय का एक बड़ा संघ निकालने का भी विचार किया, मगर उस विचार के पूर्ण होने के पूर्व ही थि० सं० १८८२ में आपका स्वर्गशास होगवा।

सेठ दानमलजी—सेठ वहादुरमलजी के कोई पुत्र न होने से आप अपने आता सेठ मानीरामजी के पुत्र सेठ दानमलजी को अपना उत्तराधिकारी चना गये और उनको अपने धर्म संकल्प अर्थाद शत्रुंज्य बाग्रा का संघ निकालने का आदेश कर गये। सेठ दानमलजी भी चढ़े धर्मनिष्ठ और प्रतापी पुरुष हुए। आपने सेठ वहादुरमलजी के कार्य को चढ़ी योग्यता से संचालित किया। इन्हों के समय में संवत १९०९ में पाँचों माह्यों का यह सम्मिलित परिवार अलग २ हुआ, जिसके अनुसार कोटे का कारवार सेठ दानमलजी के झालावाढ़ का सेठ सवाईरामजी के, रतलाम का सेठ मगर्नीरामजी के, उदयपुर का सेठ जोरावरमलजी के और इन्होंर का सेठ परवापचंदनी के जिसमें हुआ। इस प्रकार कारोबार विभक्त हो जाने पर सेठ दानमलजी स्वतन्त्र रूप से कोटे में अपना व्यापार करने लगे। आपने भी कोटा रियासल में कई प्रकार के सम्मान और जागीरी प्राप्त की। जिसके परवाचे कभी भी आपके वंदाओं के पास विद्यान है।

सेट दानमळजी की धर्म पर भी अधिक रुचि थी। उधर आपको अपने पिता की आज्ञा पालून करने का भी परा ख्याल था। इसीसे आपने शाहुआय यात्रा का संघ निकालने का निश्चय करके अपने चारों कांकाओं को उदयपुर, झालरापाटन, इन्दीर और रतलाम से बुलवाये और संघ निकालने की पूरी तैयारी की। संघ के कर्ता धर्ता आप ही थे अतपुन संघपति की माला आपको ही पहिनाई गई। इस संघ की हिफाजत के लिए अंग्रेज सरकार, उदयपुर, इन्दीर, टॉक, ब्रॅंदी, जैसलमेर और कोटा ने अपने अपने खर्चे से फीजें भेजी। इसमें सबसे ज्यादा फीज कोटा राज्य की थी १००० पैदल की पहन

# श्रोस<mark>वाल जा</mark>ति का इतिहास<sup>∞∞</sup>



५४० तेड प्नसचद्त्री वापना, कोटा.



स्व॰ सेंट डीपचंडजी बापना, रतलाम.



स्व॰ सेठ हमीरमलर्जी वापना, रतलाम.



स्व॰ कुंबर राजमलजी वापना, कोटा.

श्रीर सी सवार, ९ डाले, चार तोपे और नगारा निशान ) कोटा की इस विशाल सेना के आमरोरमत में करीव पढ़ जाल रुपयें के सर्च हुना, जो सेठ दानमलजी के आग्रह करने पर भी कोटा नरेश ते वहीं किया। इस संघ में सरतर गच्छ के जैनाचार्य श्री जिन महेन्द्रस्तिजी के साथ और भी साधु साध्वर्ष ब बती ये जिनकी संख्या कुछ मिलाकर करीव १५०० थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य गच्छ के आचार्य भी ये। इस संघने आबू, गिरनार, तारंगा, श्री गोंखवाड़ की पंच तीथीं कई एक यात्रायें की। रास्ते में कई स्थानों पर जीणोंबार कराये, कई स्थानों में दादा वाड़ियाँ बनवाई और बढ़े बढ़े स्वामी बल्सल भी किये। इस संब में छगमग २३ लाल कथया खर्च हुआ। इस महान् कार्य के लिए श्री संघ ने तथा बैसकमेर दरवार ने सेठ दानमलजी को संघवी की पदवी प्रदान की। इसके अलावा आपने दो मैन मन्दिर—एक बूँदी रियासत में और दूसरा कोटा राज्यान्तर्गत ठिकाना कुनाड़ी में—बमवाये। कोटा बहर में एक दानबाढ़ी बनवाई जिसका दश्य देखने दो योग्य है। इसमें श्री पार्श्वनायजी की मृति स्थापित की है। इस प्रकार आप धर्म-कार्य करते हुये सम्बत् १९२५ में स्वर्गदोसी हो गये। आपके मिन्नियं कि के कारण आपने अपने आता रतलाम वाले सेठ समूतसिंहनी के तृतीय प्रम हमीरमलजी को गोंद किया।

सेठ इमीरमळजी का बुतान्त लिखने के पूर्व हम यहाँ संक्षेप में स्तलाम वाले वापनाओं का वृतान्त बिन्न देना आवश्यक समझते हैं।

सेठ हमीरमल जी के दोनों भाई सेठ प्नमचन्द्रजी और दीपचन्द्रजी रतलाम में ही रहे और वहीं पर अपना कारोबार करते रहे। आप रियासत जानरा और अँग्रेज सरकार की नीमच छाननी के सजानची भी थे। इस तरह से आपने भी लाखों रुपये उपार्जन किये। धर्म में भी आपका अन्यन्त प्रेम था। दीपचन्द्रजी ने रतलाम में अपनी हवेली के सामने एक बगीचा बनवाकर उसमें एक विशाल जैन मन्द्रिर बनवाया। लेकिन हमकी प्रतिष्ठा आपके हाथ से नहीं सकी। सेठ प्रममचंद्रजी के कोई पुत्र न था। सेठ दीपचन्द्रजी के दो पुत्र थे, सेठ चाँदमलजी और सेठ सोभागमलजी। सेठ सोभागमलजी। सेठ सोभागमलजी को सेठ प्रममचन्द्रजी के यहाँ दत्तक लाये, मगर आपका भी जुनवस्था में ही स्वर्गवास हो गया। तत्यवचात् सेठ चाँदमलजी ने ही सब कारोबार करना आरम्म किया। आपने भी अपने प्रंचों की नीति अनुसार ज्यापार हारा लाखों रुपये पैदा किये और अपने पिता के संकर्य यानी कैन मन्द्रिर की प्रतिष्ठा को पूग किया। इस प्रतिष्ठा के उत्सव में आपने करीव २ लाख रुपये व्यय किए। इसके अतिरिक्त आपने और भी कई धर्म कार्य में बहुतसा रुपया खर्च किया। आपके कोई पुत्र न होने से सेठ आपने केसरीसिहजी को ही अपना मालिक बनाकर रतलाम और कोटे को एक कर दिया। अस्तु से सेठ आपने केसरीसिहजी को ही अपना मालिक बनाकर रतलाम और कोटे को एक कर दिया। अस्तु

कोटे में सेठ हमीरमलकी बढ़ी चतुरता से अपना कार्य करते रहे। आपकी धर्मापती का स्वर्गवास ३५ वर्ष की युवावस्था में ही हो गया। उस समय आपके एक पुत्र सेठ राजमकत्री थे। पत्नी का देहान्त हो जाने के पश्चात् आपने अपने कुटुन्वियों के आमह करने पर भी वृसरा व्याह व दर बक्तिम समय तक महाचर्य का पालन किया। दुर्भाग्य से आपके पुत्र राजमकत्री का देहान्त जापकी मीज्नमी ही में केवल ३५ वर्ष की अल्पायु में हो गया। उस समय राजमकत्री के पुत्र सेठ केशरीसिंह्बी की रहा बहुत ही कम थी।

तत्पश्चात् सेट हमीरमलजी अपने पौत्र सेट केशरीसिंहजी को धार्मिक और ज्यापारिक विका देवे हुए कार्य को सुचार रूप से चलाते रहे। इनके काल में भी विटिश गवर्नमेंट तथा देशी राज्यों से क्य घरोपा रहा। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९५६ में हुआ।

#### दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी

अ।पके परचात् आपके पौत्र दीवार बहातुर सेठ केशारीसिंहजी ने इस सानदान के न्यापार अ सूत्र अपने हाथ में लिया । आप भी बड़े न्यापार कुशल और धामिक वृत्ति के पुरुष हैं । आपके इक तीन विवाह हुए, जिसमें आपकी दिलीय धर्म-पत्नी से आपको कुँवर बुद्धसिंहजी नामक एक युत्र और एक कन्या हैं । कुँवर बुद्धसिंहजी बढ़े होनहार और कुशाम बुद्धि के हैं । आपकी तोनों धर्म-पतियाँ धामिक इति के महिलायें थीं । इन्होंने वृत ज्यापन इत्यादि धामिक कारयों में विवुक्त द्रम्य खर्च किया । सेठ साहब ने भी करीव चार पाँच एफे सिद्धाचक आदि तीथों की यात्रा की जिसमें हजारों रुपये खर्च किये ।

दीवान बहातुर केशारीसिंहजी की ब्रिटिश गवर्नमेंट सथा देशी रियासतों में बहुत इसत है। सन् १९१२ के देहजी दरवार में गवर्नमेण्ट की तरफ से आपको भी निमन्त्रण मिला था, उस समय आपवे राजप्ताना ब्लॉक में साठ हजार की लागत का अपना निजी कैम्प स्थापित किया था। आपके कार्नों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने लापको सन् १९१२ में रायसाहन, १९१६ में रायबहातुर और १९१५ में दीवान बहातुर की सम्माननीय उपाधियों से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त देवली और नीमक के सिवाय आबू, मेवाद एजन्सी और मानपुर के खजाने भी आपके सुपुर्द किये। आपको कोटा, इस्दी, जोक पुर, रतलाम, टोंक हत्यादि रियासतों से पैरों में सोना, जागीर व वाजीम मिली हुई है। आपकी मौनहा सेठानीजी को भी जोषपुर व वृत्ती से पैरों में सोना, जागीर वाजीम बक्शी हुई है। केवल इतना ही नहीं परस्त आपके पुत्र, पुत्री, मानेज, खसुर, पुक्रा और दो मुनीमों को भी टोंक रियासत ने सोना बक्शा है। जब आप टोंक जाते हैं तो वहाँ के एक डचाधिकारी आपकी अगवानी के लिये बहुत दूर तक सामने

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री स्व॰ सौभागमलजी बापना, रतलाम.



श्री॰ स्व॰ चांदमलर्जा पापना, रतलान.



दीवानवहादुर सेठ केशरीसिंहजी वापना, कोटा.



कुँवर बुधसिंहजी Slo केणरीसिंहजी, कोटा.

। आते हैं। स्तलाम द्रवार से भी आपकी बड़ी धानिष्टता है। वहाँ से भी आपको सोना और ताजीम के अतिरिक राज्यभूषण की सम्माननीय उपाधि प्राप्त है। इस रियासत के खजांची भी आप ही है। इस स्थानों पर आपकी बड़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। आपको समय समय पर गवर्नमेंट से कई साँटिफिकेट भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दो की काँपी हम नीचे दे रहे हैं।

Diwan Bahadur Seth Kesri Singh has been connected with this Agency in his Capacity as Rajputana Agency Treasurer for over 5 years. During this period the work has been performed quite smoothly and to the great satisfaction of all concerned. He is one of the premier Seth of Rajputana and belongs to a very old and highly respectable family, distinguished for its loyal and meritorious services to Governments, the reputation of which the Seth continues to maintain admirably, I am very sorry to bid good bye to him.

Camp Ajmer

Sd./- S. B. Patterson

The 9th March 1927.

Agent, Governor General in Rajputana.

Rai Bahadur Seth Kesri Singh who is a well known Banker of Raiputana belongs to an old respectable family, members of which have rendered loyal service to Government. As Raiputana Agency Treasurer the Seth has been in touch with this Agency during the past three years and the work has been carried on to my entire satisfaction.

Dated, Camp Ajmer; 10th March 1925. Sd./- R. G. Holland, Agent to the Governor General RajPutana.

#### सेठ जोरावरमलजी का परिवार

सेठ जोशवरमल्जी ऐसे समय में अवतीर्ण हुए थे, जब कि मारतवर्ण की राजनैतिक श्वित है, तरह डॉवाडोल हो रही थी। एक और और गजैव की मृत्यु हो जाने से दिल्ली का सिहासन क्रमण्ञः श्लीक छहेता चला जा रहा था। दूसरी और मुसलमानी शासन की इस कमजोरी से लाभ उटा कर महाराष्ट्रीय लोग भारत के मिन्न २ प्रांतो में लूट मार और खून खराबी मचा रहे थे, और तीसरी ओर अंप्रेज शिंद २ अपना विकास करती जा रही थी। जिस समय अंप्रेज लोग राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित कर उनके पारस्परिक वैमनस्य की कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय सेठ जोरावरमल्जी का बीकानेर, मारवाद, जैसलमेर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों में अच्छा प्रभाव था। इसल्ये बिटिश सरकार के साथ इन राजवादों का मेल कराने में इन्होंने बहुत सहायता की। खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सेठ जोरावरमल्जी का बहुत हाथ रहा। सन् १८१८ में ब्रिटिश गवनैमेण्ट के बीच अहदनामें करवाये। ब्रिटिश गवनैमेंट और रियासतों के बीच जो अहदनामें हुए, उनमें कई मुश्किल बातों को इल करने में आपने अपने प्रभाव से बहुत सहायताएँ की। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवनैमेंट तथा होलकर गवर्यमेंट ने आपकी एरवाने देकर सम्मानित किया।

ईसवी सन् १८१८ में कर्नल टॉढ सेवाढ़ के पोलिटिकल एजंट होकर उद्यपुर गये। उस समय मेवाढ़ की आर्थिक दशा बहुत विगढ़ गई थी। ऐसी विकट स्थिति में कर्नल टॉढ ने महाराणा भीमसिंहजी को सलाह दी कि सेठ जोरावरमलजी ने इन्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत मदद दी है, इसलिये यहाँ पर भी उनको बुलवाया जाये। इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमलजी को इन्दौर से अपने यहाँ पर भी उनको बुलवाया जाये। इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमलजी को इन्दौर से अपने यहाँ निमंत्रित किया, और उन्हें वहाँ बहुत सम्मान पूर्वक रखकर उनसे कहा कि "आप यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित करें, और राज्य के कामों मे जो खर्च हो' वह दें, और उसकी आमदनी को अपने यहाँ जमा करें। महाराणा की इस आजा को मानकर सेठ जोरावरमलजी ने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की। नये गाँव यसाये, किसानों को सहायताएं और लुटेरों को दंड दिलवाकर राज्य में जाति स्थापित करवाई। इनकी इन वहु सूक्य सेवाजों से प्रसन्न होकर २६ मई सन् १८२७ को महाराणा ने इन्हें पालकी और छड़ी का सम्मान और "सेठ" की सम्माननीय उपाधि प्रदान की तथा बदनोर परगने का पारसोली गाँव वंश परंपरा के लिये जागीरी में दिया। पोलिटिकल एजंट ने भी आपको अत्यन्त प्रवंध कुशल देस कर अंग्र जी राज्य के खानो का प्रवंध भी आपके सुपुद कर दिया।

महाराणा सरूपसिंहजी के समय में राज्य पर २०००००० बीस लाख रुपयों का कर्ज हो गणा था, जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमलजी बापना का था। सहाराणा ने आपके कर्ज का निपटारा करना



वाहा । उनकी यह इच्छा देखकर सन् १८४६ की २८ वीं मार्च को सेठ जोरावरमल्जी ने महाराणा को अपनी हवेली पर निमंत्रित किया, और जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार आपने कर्ज का फैसला कर लिया । इस पर प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कुण्डल गाँव, आपके पुत्र चांदणमल्जी को पालकी और आपके पौत्र गंभीरमल्जी और इन्द्रमल्जी को मूचण और सिरोपाव दिये । इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे लेनदारों ने भी महाराणा की इच्छानुसार अपने कर्ज का फैसला कर दिया । इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही में अदा हो गया और इसका बुद्धिमानी पूर्ण फैसला कर देने में सेठ जोरावरमल्जी की बहुत प्रशंसा हुई ।

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और व्यापार-दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में श्लेक प्रियता और नेकनामी प्राप्त कर सन् १८५३ की २६ फरवरी को इन्दौर में सेठ जोरावरमञ्जी का स्वर्गवास हो गया। यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बड़े समारोह के साथ छन्नीवाग में आपकी दाह किया करवाई।

उपरोक्त अवत्रणों से यह बात सहज ही मालूम हो जाती है कि सम्पत्तिशाली होने के साथ ही साथ सेठ जोराजरमलजी बहुत गहरे अग्रसोची, राजनीतिज्ञ और श्रवन्ध कुशल सज्जन थे। यही कारण है कि उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, बूँदी, टॉक और जैसलमेर में आपका अल्यंत सम्मान रहा। गंभीर से गंभीर मामलों में भी अंग्रंज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा आपसे सलाह किया करते थे।

केवल राजनैतिक मामलों में ही सेठ जोरावरमलजी ने कीतिं प्राप्त की हो, सो वात नहीं है। धार्मिक और परोपकार वृत्ति की और भी आपका बहुत बढ़ा लक्ष्य था। सन् १८३२ की २ दिसम्बर को आपने सुप्रसिद्ध ऋषभदेवजी के मंदिर पर ध्वला दंढ चढ़ाया और वहाँ पर नक्षारखाने की स्थापना की।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माल्झ हो जाता है कि सेठ जोरावरमलजी जितने राजनैतिक और न्यापा-रिक जगत में अग्रगण्य थे, उतने ही वे धार्मिकता और दानवीरता में भी प्रसिद्ध थे। आपके दो पुत्र हुए--पहिले सुलतानमलजी और दूसरे चांदणमलजी। सिपाही-विद्रोह के समय सेठ चंदणमलजी ने जगह २ अंग्रेज सरकार के पास खजाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उनसे प्रसन्न हुई।

सेठ सुलतानमलजी के दो पुत्र हुए जिनका नाम फ्रमशः भेठ गंभीरमलजी भीर सेठ इन्द्रमलजी थे। सेठ गंभीरमलजी के सरदारमलजी नामक पुत्र हुए। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर सेठ समीरमलजी दत्तक लिये गये। इसी प्रकार सेठ इन्द्रमलजी के भी कोई पुत्र न हुआ। अतएव आपके नाम पर भी सेठ कुन्द्रनमलजी दत्तक लिये गये। इनके भी जय कोई संतान नहीं हुई तब आपके पहाँ सेठ संग्रामसिंहजी को दत्तक लिया गया।

#### श्रोसवाख जाति का इतिहास

सेठ चांदणसङ्जी के दो पुत्र हुए —सेठ जुद्दारमङ्जी और सेठ खोगमङ्जी । सेठ खोगमङ्जी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमधः श्री छगनमङ्जी, श्री सिरेमङ्जी, श्री देवीखाङ्जी और श्री संप्राम-सिंहजी हैं । श्री छगनमङ्जी के धनरूपमङ्जी और सांवतमङ्जी नामक दो पुत्र हैं ।

#### श्रीमान रायवहादुर सिरेमलजी बापना सी०. श्राई० ई०

आप उन प्रसिद्ध पुरुषों में से है, जिन्होंने अपनी अखण्ड प्रतिभा, दुद्धिमत्ता, बोम्बता और चतुराई से क्रमकाः उद्यति करते हुए इन्दौर स्टेट के समान महत्वपूर्ण रियासत की प्राइम मिनिस्सी को प्राप्त किया और उसका इतनी योग्यता से संचालन कर रहे हैं कि जिससे राज्य की प्रजा, महाराज और गवनंमेण्ट तीनों ही अल्यन्त सन्तुष्ट हैं।

आपका जन्म सन् १८८२ की २४ अप्रैल को हुआ। सन् १९०२ में आपने बी- प्. और बी. एस. सी. की परीक्षाओं में एक साथ सफलता प्राप्त की। इनमें आप विज्ञान विषय में सारी युनिवर्सियी में सर्व प्रथम आये, जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको इलियट छात्रवृत्ति और जुवीली पदक प्रदान किया। सन् १६०४ में एल० एल० वी० की परीक्षा में आप सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। उसके पश्चात आपने अजमेर में वकालात आरम्भ की । तत्पश्चात आप इन्दौर राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुए। सन् १९०७ में आप महिद्युर में बिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त हुए, और दूसरे ही साल आप श्रीमंत एक्स महाराजा तुकोजीराव के कानूनी अध्यापक बनाये गये । सन् १९१० में आप महाराजा के साय पूरीप भी गये । उसके पश्चात् महाराजा के राज्यधिकार प्राप्त कर छेने पर आप द्वितीय प्राक्ष्वेट सेकेटरी के पद पर नियुक्त हुए। इसके पश्चात् आप सन् १९१५ में होम मिनिग्टर वने और १९२१ तक इस पद पर रहे। इसी साल जब आपने इस सर्विस का स्थाग पत्र दिया, तब राज्य ने आपको सास तौर पर पॅशन दी।इसके बाद आप पटियाला के एक मिनिस्टर हुए। वहाँ आप बहुत लोक प्रिय रहे। सन् १९२३ में महाराजा होलकर ने आपको पुनः इन्दौर बुलाया और डेप्यूटी प्राहम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया। सन् 1९२६ फरवरी मास में आप एक्स महाराजा तुकेजीराव के द्वारा प्राहम-मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किये गये और उनके सिंहासन त्याग करने के बाद भी सरकार हिन्द ने आपको उसी पद पर कायम रूप से नियुक्त किया। उसके पश्चात महाराजा श्री यशवंतराव वहादुर ने अधिकार प्राप्ति के पश्चात भी भाष को इसी पद पर रक्ता। आपको सन् १९१४ में गवर्नमेण्ट ने "राय बहादुर" की पदवी से विभूषित किया। सम् १९२० में महाराजा तुकोजीराव बहादुर ने एतमाद-वजीर-उद्दोशा के पद का सम्मान दिया। सन् १९३० में महाराज यशवन्तराव बहादुर ने वजीर-उद्दीला के पद से विभूषित किया। महाराजा बसवन्त-

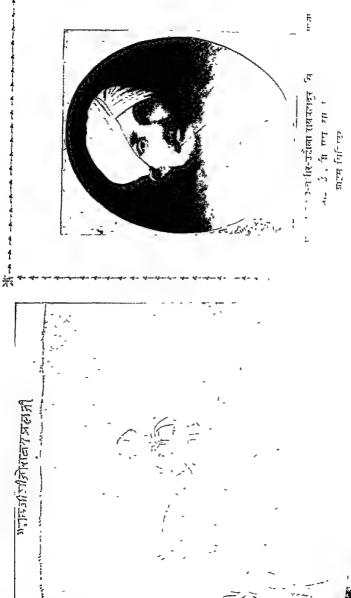

राव होलकर की नावालियी के समय में आपने अल्यन्त सफलता पूर्वक शासन किया, इससे प्रसन्न होकर गवर्नमेण्ट ने सन् १९३१ की जनवरी में आपको सी॰ आई॰ ई॰ की सम्मानीय पदवी प्रदान की।

### बापना साहब के शासन की विशेषताएँ

श्री बापना साहब के शासन की तारीफ करते हुए ता० १३ मार्च सन् १९२९ के दिन मध्य भारत के भूतपूर्व ए० जी० जी॰ सर रेजिनॉल्ड ग्लेम्सी महोद्य ने मानिकवाग पैलेस में एक ब्याख्यान में निम्मलिखित उद्गार कहे थे:—

"But I can say you have in Indore an efficient administrative machine, second to none amongst the states, I have seen. You have a Prime Minister and a cabinet genuinely devoted to the good of the states and you have also a number of conscientions officers. I rank the Holkar administration very high amongst the States of India."

अथांत्—"मैं कह सकता हूँ कि आपको इन्दौर का शासन यन्त्र बहुत ही सांगोपांग है। जितने राज्य मैंने देखे हैं, उनमें इस राज्य की गणना प्रथम श्रेणी में हो सकती है। आपके प्राइम-मिनिस्टर और आपकी केनिनेट ने राज्य की भलाई के लिए अपने आपको अर्पण कर रखा है। साथ ही आपके यहाँ कई अच्छे २ विनेकी आफिसर भी हैं। मैं भारतवर्ष के देशी राज्यों में होक्कर राज्य के शासन की गणना बहुत ही उच्च श्रेणी में करता हूँ।"

श्रीमान बापना साहब का शासन कई विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है। आपके समय में शिक्षा की अच्छी उन्नित हुई। जहाँ पहले प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में ५ लाख रुपये खर्च होते थे, वहाँ भाज सात आठ लाख रुपये खर्च होते हैं। आपके समय में एम ० ए० और एल० एल० बी० की नवीन कासें खोली गई। रामपुरा और खरगोन में दो हॉय स्कूल खोले गये जो बहुत अच्छी तरह घल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके समय में एक ऐसी घटना हुई जिसका इन्दौर राज्य के आपुनिक इतिहास में बढ़ा महत्व है। वह यह कि इन्दौर की छावनी जो कि ब्रिटिश अधिकार में थी, इन्दौर राज्य में वापिस आ गर्ट और साथ हीमानपुर भी स्टेट में आया। इतना ही नहीं श्रीमान वायसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी रहने लगा। यह अधिकार इन्दौर राज्य को छोड़कर और किसी स्टेट को नहीं मिला है।

इन्दौर शहर में देनेज सिस्टिम न होने से शहर के बीच में बहनेवाली नदी में शहर के इन्

हिस्से की गटरें गिरती हैं, जिससे नदी का पानी बहुत गंदा हो जाता है और शहर की तन्तुक्सी में बहुत नुकसान होता है। अब ढ़ेनेज सिस्टिम के हो जाने से नदी का पानी बहुत साफ रहेगा।

वापना साहव और वॉटर सप्लाय वर्नस—पाठक जानते हैं कि गर्मी के दिनों में इन्दौर में पानी की कमी से बहुत बढ़ा कष्ट हो जाया करता है। इस कष्ट से लोगों को जो अमुविधाएँ होतो हैं, उन पर यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। जनता की इस अमुविधा को सदा के लिए मिटाने के हेतु स्टेट की ओर से वापना साहिव ने बढ़े र दिगाज इंजीनियरों की सलाह से गंभीर नदी को रोककर एक बड़ा विशाल जलाश्य का नाम बशवंत सागर रक्ता गया है। इसके हारा इन्दौर में जलपूर्ति की व्यवस्था की जावेगी। इस आबोजन के सफलता पूर्वक बन जाने पर यह न केवल इन्दौर की ढेढ़ लाख जनता को ही पानी दे सकेगा, वरन दो लाख जनता हो जाने पर भी यह सफलतापूर्वक सबको पानी सहाय करसकेगा। इस जलाशय से सब पानो बिजली केहारा लाया जायगा। इस विशाल कार्य में सारा खर्च करीव ७१॥ लाल रूपया होगा। यह एक ऐसा कार्य है, जिसने इन्दौर के इतिहास में वापना साहव का नाम अमर कर दिया है। कहा जाता है कि इसकी पाल में "साइफन स्थिल वे" जो होगा वह दुनियाँ में सबसे बढ़ा है।

भारतीय रियासतों के प्रधान सचिवों में श्रीमान बापना साहय का बहुत उँचा आसन है। कई प्रसिद्ध राजगीतिज्ञ आपके दुद्धि कीशल, आपके विशाल राजगीतिक ज्ञान और उलझनों को सुलझाने वाली आपकी सुस्म दृष्टि की वड़ी प्रशंसा करते हैं। कई बढ़े २ ब्रिटिश अधिकारी भी अपकी योग्वता के कायल हैं। इसी से यत राउण्डटेविल कान्फ्रेन्स के लिये आप महाराजा की जगह चुने गये थे। वहां पर आपने वड़ी योग्वता के साथ कार्य किया।

यह कहने में तिनक भी अलुक्ति न होगी कि वापना साहव सीजन्य की साझात मूर्णि हैं। द्या, सहानुभूति, उदारता आदि समुद्रजन्म गुण उनमें कृट २ कर भरे हुए हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किसी दुखी को देख कर उनका अंतःकरण द्रवीभृत हो जाता है। सुद तकलीफ उठाकर भी वे ऐसे मनुष्य की सहायता करने में तरगर होजाते हैं। आज पचासों विद्यार्थी आपके गुप्तदान से विद्याला कर रहे हैं। कई विधवाएँ आपके आश्रय पर रहती हैं। आपकी दानधारा धारा गंगा की तरह सब को एकसा फायदा पहुँचाती है। आपको जाति पाँति का पक्षपात नहीं है। जो दीन दुखी भीर दरिद्री हैं गाजो सहायता के अधिकारी हैं आपके थहाँ से विमुख नहीं आते।

श्रीमान बापना साहब एक महान् कुल में जन्मे हैं। जैसा उनका घराना है वैसी ही उनके इदय की विशालता है। संकीर्णता तथा जातीय विदेश के श्रुद्रभाव आप तक फटकने तक नहीं पाते। सब



बातियों के लिये आप के हृद्य में बरावर स्थान हैं। आपकी सहानुभृति, आपका प्रेम किसी जाति तक परिमित नहीं है। आपकी पह बात आपके जीवन क्रम में हमें प्रति दिन दिखलाई पहती है।

श्रीयुत बापना साहब एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। आपकी राजनीति शुद्ध और सालिक है।
कूटनीति से (Diplomacy) आप दूर रहते हैं। राज्य में होने वाले पड्यन्त्रों और राजनीतिक
छल प्रपंचों से आपको बढ़ी शूणा है। आप इतने चतुर अवश्य हैं कि दूसरे के पड्यन्त्रों से अपने
आप को तथा अपने शासन को बाल बचा लेते हैं। आप कभी अपनी आतमा को पड्यन्त्रों
में फँसा कर गंदी नहीं करते। राजनीति में जो गंदगी रहती है, उससे ये अपने आप को वचाने की पूरी
पूरी कोशिश करते हैं। पार्टी बन्दी से इन्हें बड़ी नफरत है। ये वार्ते आपकी स्वाभाविक प्रकृति के खिलाफ हैं।
इसका नैतिक प्रभाव राज्य के चातावरण पर बहुत अच्छा पड़ताई।

संसार में जितने बड़े २ राजनीतिज्ञ हुए हैं उनके स्वभाव में, गंभीरता और प्रकृति में शांति रही हैं। जिन लोगों को बापना साहब के सानिष्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे आपकी गंभीरता और शान्त स्वभाव से भली भांति परिचित होंगे। किंतन से किंतन अवसरों पर भी आप उत्तेजित होना जानते ही नहीं। हमने देखा है कि जब आप प्रातःकाल वक्षीबाग में घूमने आते हैं, तब कभी २ कुछ लोग उन्हें इतना तंग करते हैं कि साधारण मनुष्य वैसी अवस्था में उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सकता। पर उनकी शांति रसी भर भी चल विचल नहीं होती। इसके कई बदाहरण हमारे सामने हैं।

इन्हीं सब मानसिक विशेषताओं का प्रताप है। कि आप क्षमकाः विकास करते १ इन्हीर राज्य के समा महत्वपूर्ण राज्य के प्रधान सिवव के पद पर पहुँच गये तथा वर्तमान में आप वड़ी योग्यता और सफलता के साथ संचालन कर रहे हैं। आपने इन्हीं विशेषताओं से न केनल भारतीय राजनीति में यरन् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अव्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज सारे ओसवाल समाज को आपका बहुत बढ़ा गर्न है। आपका विवाह सम्बन्ध सम्बन् १९५३ में उदयपुर के सुप्रसिद मेहता मूपालसिंहजी को कन्या से हुआ। मेहता मूपालसिंहजी उदयपुर राज्य के दीवान ये तथा आपके पुत्र मेहता जगन्नायसिंहजी भी उदयपुर के दीवान रहे।

श्रीमान बापना साहव के इस समय दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। वदे पुत्र का नाम श्रो करवाणमकजी है। आप बी॰ ए॰ एछ॰ एछ॰ वी॰ हैं। इस समय आप इन्दौर राज्य के हिन्दी एक्साइज़ कमित्रनर हैं। आपके इस समय तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। दो बढ़े पुत्रों के नाम कमशः कुँवर यम्भवन्तिसिंहजी और कुँवर अमरसिंहजी हैं। श्रोमान वापना साहब के छोटे पुत्र श्री प्रतापसिंहजी हैं। आमान वापना साहब के छोटे पुत्र श्री प्रतापसिंहजी हैं। आमान वापना साहब के छोटे पुत्र श्री प्रतापसिंहजी हैं।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

#### बापना परतापचन्दजी का खानदान

सेट गुमानचन्द्रजी के पाँचने पुत्र सेट परतायचन्द्रजी बानना थे । क्षात्रके परिनाह का हुस समय रामपुरा और सन्धारा में रहते हैं। आपके परिचन और उनके परवानों के लिए हम आपके वंजनों के पास रामपुरा गये थे मगर दैनयोग से उस समय उनका निल्ना न हो सका। इसिंडण इस काला का पूरा इतिहास हमें प्राप्त न हो सका।

वापना परतापचन्द्रजी के पुत्र शापना हिम्मनसमिती देषे वैभवशाली और मतापी पुरुष हुए। जैसलमेर रियासत में भापका वदा प्रभाव था। आपके द्वारा क्षित्री हुए धार्मिक कार्य्य आप भी आपके असर कीर्तिको घोषित कर रहे हैं। आपके हारा बनाए हुए अमर सागर वाले मन्दिर का परिचय हम कपर दे खुके हैं। आपको जैकलमेर रियासन से जरवां नामक गांव जागीर में मिला था। जैसलमेर द्रशार की आपने वहाँ पथरावणी की थी। सेट हिन्मतरामजी के जीवनमस्त्री, अल्यदासजी, विनाहक द्रासजी, और भगवानदासजी नामक चार पुत्र हुए। संद्र चितामणदासजी के पुत्र कन्दैयाकालजी और धनपरालखी द्वारा सन्धार। में निवास करते हैं।

वापना हिम्मतरामजी के अनिरिक्त सेठ परतापचन्दली के जेटमहाजी, नथमहाजी सागरमध्यी और उम्मेदमहाजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से सेठ नथमहाजी के पुत्र सेठ केशरीमहाजी हुए। आप रामपुरा में निवास करते थे। आपके हरणकरणाली और खेनकरणाली गामक दो पुत्र हुए। इनमें से खेनकरणाली इस समय निवास करते थे। नामपुरे में आपकी हवेही बनी हुई है। सेठ नागरमहाजी के बोधमहाजी और संगीदासली नामक दो पुत्र हुए।

# राय साहव कृष्यलालजी वापना, बी० ए०-जोधपुर

इस खानदान के पूर्वज लगामग १५०। २०० वर्ष पूर्व घट्छ से जोषपुर आकर श्राबाद हुए। इस परिवार में मेहता काल्हामजी वापना बढ़े प्रतापी व्यक्ति हुए।

मेहता कालूरामजी वापना—आप जोधपुर की जनता में प्रतिष्टित ध्यक्ति थे। जोधपुर शहर की अनता आपको काका साहव के नाम से ज्यवहन करती थी। जब जोधपुर के फ्रीज बस्की (क्मांडर इन चीक्) सिंघची फोजराजजी का सम्बन्न १९१२ की आपाद बदी ३ को स्वर्गवास होगया, और उनका पद उनके पुत्र सिंघची देवराजजी के नाम पर हुआ, उस समय सिंघचीजी की ओर से मेहना विजयमस्जी मुहणोत तथा

मेहता काळ्यामजी वापना संवत् १९६९ की सावण बदी १ तक उपरोक्त कार्य्य सम्हालते रहे । संवत् १९२९ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके रामकालजी, मुकुन्दलालजी और लक्ष्मणजी नामक ३ पुत्र हुए ।

मेहता रामलालजी वापना — आप जोधपुर महाराला मानसिंइजी और महाराजा तलतसिंहजी के समय में जालोर, साँचोर आदि परगर्नों के हाकिम रहे। आप भी मुखुदी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

मेहता मुकुनदबाताजी नापना —आप पारसी के विद्वान् और कारिंदा पुरुप थे। आप महाराजा किशोरिसहजी के नायब पद पर कार्य्य करते थे। महाराजा प्रतापिसहजी आप पर अच्छा स्तेह रखते थे। मारावाइ के सरहही झगड़ों को निपदाने में कर्नेल वॉयली साइब के साथ आपने सहयोग दिया था।

मेहता जन्मणुजी बापना—आपभी अपने समय में होधपुर के प्रतिष्ठित पुरुष थे। जब संबत् १९२९ में सिंघवी दैवरांजजी के नाम का भीन वस्त्री का पद खाळते हो गया। उस समय आप # इक्त पद की देख रेख करते थे। संबत् १९४० में आपका स्वर्गवास हुआ।

राय साहव नांपना कृष्णुलाखजी बी० ए०—आप मेहता छक्ष्मणछाछजी वापना के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३३ में हुआ । आप जोधपुर राज्य में हाकिम, राज एडवोकेट, और इन्सपेक्टर जनरछ पोछीस आदि कई सम्माननीय पदोंपर काम कर चुके हैं। आपके सार्वजनिक कामों की एक छम्बी सूची है। सन् १९१३ में जोधपुर से "ओसवाछ" नामक जो मासिक पत्र निकछता था, उसके उत्पादक आप ही थे। जोधपुर की मारवाद हितकारिणी सभो के स्थापन में भी आपने प्रधान हाथ बदवाया था।

राजप्ताने की प्रजा परिषद् और अजमेर के आदर्ज नगर के स्थापन में भी आपने प्रधान सह-योग दिया है। आपन्नी के परिश्रम और उद्योग से अजमेर में ओसवाल सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई पुस्तिकाएँ और लेख लिखे है। आप वेदान्त मत के अनु-यायी और स्वतन्त्र विद्यारों के पुरुष हैं। अभी आप अजमेर में ही निवास करते हैं। आपके खून में नययुवकों जैसा उत्साह और जोश है। आपका सम्पर्क कई अंग्रेज आफिसरों से रहा है और समय २ पर उनकी ओर से आपको कई प्रशंसा पन्न प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक विषय में आपकी बदी अभिरुष्ति है। आपकी कास्टिक सौदा बनाने की स्कीय को गवर्नमैण्ड ने पसन्द किया है। इसी तम्ह वेर के झाड़ पर लाव लगाने की आपकी आयं जना को भी गवर्नमैण्ड कॉलेज पूसा ने स्वीकार किया है। आपने जोधपुर के ओसवाल विषया विवाह सहायक फण्ड को ३ हजार रुपये प्रदान किये। आपके जीवन का प्रधान लक्ष नर्यान विषया विवाह सहायक फण्ड को ३ हजार रुपये प्रदान किये। सापके जीवन का प्रधान लक्ष नर्यान

जीधपुर के रेकार्ड में इस पद पर इनके वह आता मेहता रामलालकी ने काम किया था, ऐमा उन्हें व पाया

#### श्रीसदाख नाति का इतिहास

आपको राय साहब की पदवी से सम्मानित किया है। आपके विष्णुळाळजी, अमृतखाळजी और कैंबर ळाळजी नामक ३ पुत्र हैं।

विष्णुळाळजी वापना जयपुर स्टेट के स्टेशनरी डिपार्टमेण्ट के इंचार्ज हैं। इनके श्यामयुन्दरलाळजी, जगर्राशाळजी, दासोदरळाळजी और त्रिभुवनळाळजी नामक श्र पुत्र हैं। अस्तरलाळजी बापना बम्बर् से एम० बी० बी० एस० की परीक्षा पास करते ही जोधपुर राज्य में असिस्टेंट सर्जन हुए। इसके बाद आपने बांसवादे में चीफ मेदिकळ ऑफिसर के पद पर कार्य्य किया। इस समय आप किश्वनगढ़ स्टेट में चीफ मेदिकळ ऑफिसर तथा सुपिन्टेन्डेन्ट जेळ के पद पर हैं। आप मिलनसार और छोक-प्रिय सज्जन हैं। आपके पुत्र चांदविहारीळाळजी और वृजविहारीळाळ हैं। कॅबरळाळजी वापना बी० ए० ने सन् १९२६ में पूळ० एळ० बी० की डिगरी हासिळ की। बाद आप अजमेर में बकाळत करने छमे। इसके बाद आप अवपुर में पुर्छित तथा जजी के पद पर कार्य करते रहे और इस समय सन १९२७ से जयपुर में पिळक मासिक्यूक हैं। आप अनावाळय, आर्य्य समाज, विधवा विवाह सहायक सभा, वाय स्काउट समिति बाहि संस्थाओं में भाग छेते रहते हैं। आप शिखावाटी बोविंग के सुपरिटेन्डेण्ट भी रहे थे। आपके सामाजिक विचार प्रगति शिळ हैं। अपके पुत्र स्थामविहारीळाळ हैं।

### गापना हुकमीचन्दजी का खानदान, सिरोही

इस परिवार के पूर्वल वापना कछाजी सिरोही के पास दवानी में रहते थे। वहीं के तत्का छीन जागीरदार से आपकी अनवन हो गई, अतपुद आप अपने पुत्र हीराजी, अजबोजी, फत्ताजी, चतराजी और स्राजी को छेकर सिरोही चछे आये। तबसे आपका परिवार सिरोही में निवास करता है, तथा दबानी वालों के नाम से महाहुर हैं।

वापना चिमनमळजी—बापना होराजी के भूताजी, उसाजी, हेमराजजी और खूबाजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें हेमराजजी के पुत्र चिमनमळजी, सिरोही स्टेट में दोवान रहे । इसके सम्मान स्वरूप वन्हें हाउस टैक्स माफ हुआ । वर्तमान में इस परिवार में उपाजी के पौत्र कुन्दनमंखजी और मिश्रीमछजी, चिमनमळजी के पुत्र ताराचन्दजी और खूबाजी के पुत्र उख्समीचन्दजी विद्यमान हैं । बापना कुन्दनमळजी जोषपुर ऑडिट आफिस में सर्विस करते हैं ।

नापना जातिमचन्दजी—वापना अजवाजी के पश्चात ऋमशः जोरजी, जेताजी और मूलचन्दजी हुए। बापना मूलचन्दजी के जुहारमलजी, लालचन्दजी, जालिमचन्दजी, मेनमलजी और चन्द्रनमलजी नामक ५ पुत्र हुए, इनमें आलिमचन्द्रजी विद्यमान हैं। आप जोधपुर के फर्ट झास वकील है, तथा वहाँ के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

बापना चेनकरण्योः बापना सूराजी के पुत्र फूलचन्दजी और वनेचन्दजी हुए। फूलचन्दजी ने सूराजी फूलचन्द के नाम से दुकान स्थापित की। इनके पुत्र चेनकरणजी सम्बन् १९१७ में सवा साल तक सिरोही स्टेट के दीवान रहे और इसी वर्ष ४० साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए। चैनकरणजी के पुत्र बापना मिलापचन्दजी जेबलास महकमे में सर्विस करते थे।

वापना चन्द्रमानजी (नेनमलजी)—आप वापना मिलापचन्द्रजी के पुत्र थे। अपने पिताजी के गुजरने पर संवत् १९५४ में आप जेवलास महक्तें में नौकर हुए। इसके वाद तहसीलदार, दीवान के सरित्तेदार और अकाउण्टन्ट आफीसर रहे। ये तहरीरी काम में बढ़े होशियार थे। संवत् १९७४ की काती बढ़ी १० को आप स्वर्गवासी हुए। सर्विस के साथ र आप अपनी स्राजी फूलचन्द्र नामक फर्म का संचालन भी करते थे। यह फर्म कस्टम तथा परगनों के इजारे का काम और जागीरदारों को रक्में देने का ज्यापार करती थी। आपके हुकमीचन्द्रजी तथा अमरचन्द्रजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। वापना हुक्मीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६० में हुआ। आप इस समय सिरोही में चकालत करते हैं और साथ ही अपनी "स्राजी फूलचन्द्र" नामक फर्म का बैकिंग विजिनेस सम्हालते हैं। सन् १९२६ से आप सेंट्रल इण्डिया और मेवाद के कई हिस्सों के लिए एव० सी० द्वानोवाला के नाम से पेट्रोल के एजण्ड हैं। वापना हुक्मीचन्द्रजी प्रतिष्ठित और सभ्य युवक हैं। आपके छोटे आता अमरचन्द्रजी ने पूना कॉलेज से १९३६ में एल एक विश्व है, तथा इस समय बंगलोर में प्रेनिटस करते हैं।

इसी तरह इस परिवार में वापना पनेचन्द्जी के पौत्र रतनचन्द्जी सिरोही के शहर कोतवाल रहे। इस समय इनके पुत्र चुन्नील.छजी तहसीलदार हैं। बापना फत्ताजी के वंश में वापना सुरुतानमरुजी और जबेरजी हैं।

#### नगर सेठ प्रेमचन्द धरमचन्द बापना, उदयपुर

इस परिवार का निवास उदयपुर ही है। आप स्थानक वासी आग्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार में सेठ प्रेमचन्द्रजी बढ़े विख्यात और नामी पुरुष हुए।

नगरसेठ प्रेमचन्दजी बापना—आपको संवत् १९०८ में तत्कालीन महाराणा श्री स्वरूपसिंहनी ने "नगरसेठ" का सम्माननीय खिताब दिया। जब आपके नगरसेठाई का तिलक किया गया या, तब अक्षत के स्थान में मोती चेपे गये थे। इतना वड़ा सम्मान रियासत में केवल दीवान को ही मिस्ता है। साधही आपको हाथी और लवाजमा भी बख्शा गया। संवत् १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए। अपके पुत्र चम्पालाल्जी वापना भी प्रतिष्ठित महानुसाव थे। आपका संवत् १९४७ में स्वर्गवास हुआ। आपके बार फर्म के कारवार को आपके चेपेष्ट पुत्र सेठ करहैयालाल्जी ने सम्होला। आप संवत् १९११ में स्वर्गवासी हुए।

नगरसेठ नन्दलालजी वापना —वर्तमान में नगरसेठ कर्न्ह्रैयालालजी के पुत्र नगरसेठ नन्दलालजी बापना निवासन हैं। लापका जन्म संबद् १९३० के अपाद मास में हुआ। उद्युप्त की पंचादत में आपका पहला स्थान है। महाराजा की ओर से आपको पूर्ववद् सम्मान प्राप्त हैं। आपके पुत्र कुँवर गनेक्षी लालजी बी० ए० एल० एल० वी० मेवाड़ में हाकिम हैं, तथा छोटे पुत्र कुँवर मनोहरलालजी तथा बसेती लालजी भी उच्चित्रता प्राप्त सक्ता है। इस समय आपके यहाँ जमीदारी गहनावट और जागीरदारों से छेवदेन का काम होता है।

#### सेठ छोगमल प्रतापचन्द वापना, हरदा

इस परिवार के पूर्वज सेठ अचलदास्त्री वापना लगमग १०० साल पूर्व अपने निवास स्थान मेड्ना से व्यवसाय के निमित्त हरदा लाये। आप बढ़े कार्य चतुर और बुद्धिमान पुरुष थे। आपने जंगड में हो-सीन गाँव आवाद किये और वहाँ लोगों को वसावा।

सेठ शोमाजन्दजी वापना—आप अचलदाताजी वापना के पुत्र थे। आपने अपने सानदान की जमीदारी सम्पत्ति को बढ़ाने की ओर काफी लझ दिया और १५-१६ गाँवों में अपनी मालगुजारी तया छैनदेन का कारबार बढ़ाया। आप धार्मिक प्रवृत्ति के महाजुमाव थे। संवत् १९५२ में आपने हरदा में प्रक्ति मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था। आप हरदा भी जनता में प्रतिष्ठित म्मिक थे। सर्व साधारण के लामार्थ, वापने यहाँ एक मारी कुर्मी खुद्वाया था। संवत् १९६२ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ छोगमल्जी वापना—आप सेठ गोभाचन्द्रती दापना के पुत्र ये। आपका जन्म संवत् १९१८ में हुआ। आपने अपने पिनाजी द्वारा वनवाये हुंच जैन मन्दिर की संवत् १९६७ में प्रतिष्टा कर्या। पिताजी के वाद आपने सालगुजारी के गाँवों में सी ट्रांचिन की, हरदा की जनता में आप सम्माननीय न्यकि माने जाते थे। संवत् १९७३ की काली वदी ३ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र प्रतापचन्द्रजी तथा माणकचन्द्रजी विधमान हैं।

वांपना प्रतापचन्द्रवीं का जन्म संबद् १९५२ की भादना सुदी ४ को हुआ। आप सब् १९१५ वे

# सवाल जाति का इतिहास हाल

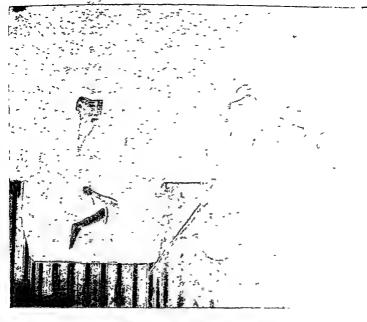

स्वर्गीय महता कालूरामजी वापना. जोधपुर ( अपने पुत्र मेहता रामजालजी, मेहता गुडुन्डलालजी तथा मेहता ल



हरदा के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। हरदा की जनता व आफीसरों में आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। आपके छोटे आता माणकवन्दजी का जन्म संवत् १९५० की बैशाख सुदी ७ को हुआ। इस परिवार के पास इस समय २२ गाँवों की जमीदारी है। हरदा तथा आसपास के नामांकित छुटुम्बों में इस परिवार की गणना है। स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था भी आप छोगा के जिस्मे है। माणिकचन्द्रजी के पुत्र पूर्णचन्द्रजी वापना 4 साछ के हैं।

#### सेठ हीरालाल रिखवचन्द बापना, कोलारमोल्डफील्ड

इस परिवार के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान महत्पुर (होलकर स्टेट) का है। आप श्री जैन घवेताम्बर मन्दिर आम्नाय को मानने वाळे सजन हैं। इस परिवार में जीवराजजी हुए। आप वदे धार्मिक पुरुष थे। आपके राजमळजी एवं हीरालाळजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ राजमळजी ने संवत् १९३५-४६ के काभग पूज्य श्री मोहनलाळजी सहाराज के सहुदेश से दीक्षा ग्रहण की थी। आप बढ़े स्थागी तथा धर्मप्रेमी सज्जन थे।

सेठ हीराळाळजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आप बड़े थोग्य, समझदार तथा धर्म-प्रेमी पुरुष थे। आपका पंच पंचायती में काफी सम्मान था। आपने संवत् १९४७ में वंगळोर में अपनी फर्म स्थापित की थी जिसकी आपके हार्यों से बहुत उक्कति हुई। आपके रिखवर्चंदनी एवं हरक- चंदजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ रिखबचंद्जी का जन्म सं० १९४० में हुआ। आप भी बढ़े समसदार धार्मिक तथा व्यापार इंगल सजन हैं। आपने संवत् १९५७ में कोलार गोल्ड फील्ड में अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की जिसपर बैंकिंग तथा नेअर्स का व्यापार होता है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम जयचंदजी, पारसमलजी, शांतिळाळजी तथा नेभीचंदजी हैं। सेठ हरकचन्दजी का जन्म संवत् १९६० का है। आप इस समय नोलार गोल्ड फील्ड में ही जनरल मचेंडाईज़ की अलग टुकान करते हैं।

इस परिवार भी और से वर्तमान में कोछार गोल्ड फील्ड में एक मंदिर वनवाया जा रहा है। कोछार गोल्ड फील्ड की ओसवाछ समाज में यह परिवार प्रतिष्ठित समझा जाता है।

#### सेठ तेजमल हीराचन्द वापना, सादड़ी

इस खानदान के पूर्वत वापना फत्ताजी के पुत्र गंगारामजी ने संबत् १८५० के कमभग अवशे दुकानें रतलाम और इन्दौर में खोलों । इनपर अफीम का न्यापार होता था । इस न्यापार में आपने अपने सम्पत्ति कमाई थी । आपका स्वर्गवास सम्वत् १८८५ में हुआ । उस समय आपके पुत्र बापना आक्रमचंद्वी नावालिंग थे, अतप्व सव दुकानें उठा दी गई । आलमचंद्जी के हंसराजजी, प्नमचन्द्रजी, हुक्मीचन्द्रजी, निहालचन्द्रजी, हजारीमलजी तथा तेजमलजी नामक ६ पुत्र हुए । इनमें हंसराजजी के पुत्र बावचन्द्रजी, बालचंद्र वस्तावरमल के नाम से सुजफ्फरपुर में व्यापार करते हैं । हुक्मीचन्द्रजी के पुत्र सागरमञ्जी करकते में व्यापार करते हैं , इनके पुत्र फुलचन्द्रजी साददी के पहिले ओसवाल मेट्रिक्यूलेट हैं ।

वापना आलमचन्द्रजी के सबसे छोटे पुत्र तेजमळजी ने संवत् १९५० में भगंदर (कमई) में दुकान लोली। आप विद्यमान हैं। आपके हीराचंद्रजी, जुन्नीलालजी तथा फूटरमळजी नामक तीन पुत्र हैं। वापना हीराचन्द्रजी का जन्म १९६९ में हुआ। आपने १९६४ में कोयम्बहूर में 'हीराचंद जुनीलाल' के माम से लरी कांठी का ब्यापार शुरू किया। संवत् १९८० में वापना हीराचंद्रजी ने साद्रश्री में सर्व प्रका "वर्द्धमान तप की ओली" की। इसमें आपने ल्यामग ५० इतार रुपये लगाये। साद्रश्री की तमाम पार्मिक संस्थाओं में आपका सहयोग रहता है। आप "धर्मचंद द्याचंद" फर्म, और श्री आत्मानन्द जैन विद्याक्त कमेटी के मेम्बर हैं। इसी प्रकार न्यात का नोहरा और पांजरापोल के सेकेटरी हैं। आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी ब्यापार में सहयोग लेते हैं और फूटरमळजी, श्रीपना हिम्मतमळजी के यहाँ दत्तक गये हैं।

#### सेठ लालचंद जेठमल बापना, श्रमलनर

इस परिवार का मूल निवास स्थान खिचंद (मारवाद) है। आप स्थानकवासी आम्नाय के माननेवाले हैं। इस परिवार के पूर्वन क्षेठ मगनीरामजी के हीरचंदनी, सुजानमलजी, चांदमलजी, अगरचंदजी तथा माणकचंदजी नामक ५ पुत्र हुए। इन वन्धुओं में से सेठ सुजानमलजी, चांदमलजी अगरचन्दजी तथा माणकचन्दजी संवत् १९३५ में न्यापार के लिये मदास गये, तथा वहां गिरवी का व्यापार क्षक किया। सेठ चांदमलजी छोशी वय में ही स्वर्गवासी हो गये। संवत् १९५७ तक इन वन्धुओं का कारवार मदास में रहा।

सेठ युजानमळजी विद्यमान हैं। आपकी वस ७१ साल की है। आपके पुत्र काल्यन्त्रजी, जेठमळजी तथा जसराजजी हैं। इनमें छाळचन्द्रजी, चांदमळजी के नाम पर दत्तक गये हैं। आपका जन्म संवत् १९६० में हुआ है। इन तीनों बन्धुओं ने सम्वत् १९८३ से अमलनेर में कपड़ा, गिरवी और अनाज का कारबार ग्रुरू किया। आप लोग यहाँ के ब्यागरिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा वड़े मिलनसार और सरक स्वभाव के ब्यक्ति हैं।

#### सेठ चुत्रीलाल हीरालाल वापना, भिनासर

इस परिवार वार्टों का मूल निवास स्थान जैसल्सेर था। वहां से वे लोग कोटा होते हुए माला-सर (बीकानेर) नामक स्थान पर आकर वसे। यहाँ आनेवाले सेठ झानमलजी थे। आपके पुत्र दुर्जनदासजी मालासर में ही खेती बाढ़ी का काम करते थे। आपके गंगारामजी, छोगमलजी, उच्छीरामजी, जेतरूपजी और कलमीचन्द्रकी नामक पाँच पुत्र थे। आप सब लोग मालासर को छोड़कर भीनासर नामक स्थान में बाकर वस गये। इनमें से सेठ गंगारामजी बंगाल प्रान्त में आये। आपने कलकत्ता और गढ़गाँव (आसाम) में अपनी फर्में स्थापित कीं। कुछ समय पश्चाद उपरोक्त फर्में बन्द कर श्रीमंगल में छोगमल मूलचन्द्र के नाम से फर्म सोली। आपका स्वर्गवत्स हो गया। आपके धनराजजी, चुलीलालजी और बखतावरमलजी नामक वीष पुत्र हैं। आप तीनों भाइयों का परिवार इस समय स्वतन्त्र ब्यापार करता है।

सेठ धनराजजी आजकल धनराज जुहारमल के नाम से क्यदे का ध्यापार करते हैं। आपके जुहारमलजी, सुगतमलजी, दीपचन्दजी, मगनमलजी और छगनमलजी नोमक पुत्र हैं। जुहारमलजी अफग अपना ध्यवसाय करते हैं। फर्म का संचालन सुगनमलजी करते हैं।

सेठ चुन्नीलालजी क्यापार कुशल क्यकि हैं। आपने कलकता, शाईस्तार्गज और होवीगंज नामक स्यानों पर अपनी फर्में खोलीं। इनपर कपड़े, गरले, आदत और दुकानदारी का काम हो रहा है। शाईस्ता-गंज में इस परिवार की दो और फर्में हैं। सेठ चुन्नीलालजी के हमीरमलजी, हीरालालजी, सोहनलालजी और इस्तीमलजी नामक पुत्र हैं। हमीरमलजी अपना स्वतन्त्र- व्यापार करते हैं। शेप तीनों भाई शामिक रहते हैं। आप लोग बाईस सम्पदाय को मानने वाले हैं।

# सेठ व्यानमल साहबराम वापना, धूलिया

इस परिवार का मूळ निवास स्थान हरसोळाव (भारवाड़) का है। इस परिवार में सेठ सवाईरामजी हुए। आपके पुत्र जैठमळजी करीब ७५ वर्ष पूर्व देश से व्यापार के निमित्त फागणा ( भूलिया के समीप )

96 999

आये और वहाँ पर अपनी साधारण हुकान स्थापित की । आपका संवत् १९४० में स्वर्गवास हो गया। आपके साहबरामजी, धीरजमलजी, वखजावरमलजी तथा वनेचन्द्जी नामक चार पुत्र हुए। आप सब माहबाँ के हाथों से फर्म की विशेष उन्नति हुई।

सेठ साहवरामजी ने फर्म के न्यापार को विशेष उन्नति पर पहुँचाया । आपका गवर्नमेंट में भी काफी सम्मान था । आप संवत् १९७५ में स्वर्णवासी हुए । आपके स्वर्णवासी होने के बाद आपके सब भाई अलग २ न्यापार करने लगे । सेठ साहवरामजी के लगनमलजी, मूलचंदजी एवं मानकचंदजी नामक सीन पुत्र विद्यमान हैं ।

सेठ छानमछनी का जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने संवत १९०० में पृष्टिया में अपनी स्वतन्त्र फर्म छानमछ साहवराम के नाम से अलग स्थापित की। आप बढ़े योग्य, स्यापार कुशल तथा समझदार सज्जन हैं। आपके धार्मिक विचार उदार हैं। आप श्री भृष्टिया पांजरापोल के तथा प्राणी-साक शौपधालय के पाँच सालों तक सभापति रहे हैं। आपकी फर्म पर रहें तथा आदत का स्वतसाय होता है। आपके उत्तमचन्दजी, सींचियालालजी, मिश्रीलालजी तथा सुवालालजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से उत्तमचन्दजी ब्यापार में भाग लेते हैं। सेठ माणकचन्दजी के मोहनलालजी आदि पाँच पुत्र हैं।

# सेठ जुन्दनजी कालुराम वापना, मंदसौर

यह परिवार छराभग २०० वर्ष पूर्व पाछी से इधर आया और डेदसौ वर्षों से मन्दसोर में निवास कर रहा है। संवत् १९०१-४ में सेठ कुन्दननी वापना ने इस दुकान का स्थापन किया। आपके वाद काछरामजी ने कार्य सम्भाछा। वर्तमान में सेठ काछरामजी के पौत्र सेठ ऑकारछाछजी बापना इस फर्म के संचालक हैं। आप शिक्षित एवं उन्नत विचारों के सजान हैं। आपकी बम्बई में ऑकरछाछ मिश्रीलाल के नाम से आदत की दुकान है। आपके पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिवार मन्दसोर में अच्छा प्रतिष्ठित है। आपके यहाँ हुंडी, चिट्टी, सराफी और रहूं का व्यापार होता है।



# को डारी-चीपड़ा

# कोठारी (चौपड़ा ) गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति मण्डोवर के पिंदुहार राजपूतों से हैं। ऐसी किम्बदन्ती है कि संवत् १९५६ में मण्डोवर के तत्कालीन पिंदुहार राजा नाहड़राव ने सरकालीन जैनाचार्ल्य श्री जिन वल्लभसूरि की वहुत सेवा भिक्त की और प्रार्थना की कि गुरूदेव मेरे कोई संतान नहीं है और निःसन्तान का जीवन इस संसार में स्थय है, इस पर गुरूदेव ने अपना गासचूर्ण उन दोनों पित पत्नी के सिर पर डाल कर चार पुत्र होने का आशोर्वाद दिया। इसके पश्चाद संवद १९६९ में आचार्य्य जिनदत्तसूरि ने उन सब को जैन धर्म में दोक्षित कर चौपड़ा, क्रुकड़ चौपड़ा, गणधर चौपड़ा, चीपड़गांघी, वेडर सांड आदि गोत्रों की स्थापना की। इसी वंद्रा में अगो चलकर सोनपालजी हुए इनके पीत्र ठाकुरसीजी बढ़े प्रतापी और दुद्धिमान हुए। ये राठौर राजा राव चूंडाजी के यहाँ कोठार का काम करते थे इससे कोठारी कहलाये। इसी जानदान में से आगे चलकर कुछ लोग बीकानेर तक चले गये और कुछ नागीर में चसे। नागीर वाले जानदान में कम से सांवतरामजी और गंगारामजी नामक दो भाई हुए। इनमें कोठारी सांवतरामजी तो अजमेर में रह कर स्थापार करते थे और कोठारी गंगारामजी युवावस्था ही से सैनिक का काम करते थे। अवसर पाकर यही कोठारी गंगारामजी स्वांग्य महाराजा प्रथम तुकोजीराव के जमाने में, होलकरों की सेना में भरती हुए। तभी से इस खानदान का पाया इन्दीर रहेट में जमा।

# रामपुरा भानपुरा का कोठारी खानदान

#### काठारी सांवतरामजी का परिवार

कोठारी मवानीरामजी—अाप कोठारी सांवतरामजी के एकलौते पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८२९ में हुआ। आप कोठारी गंगारामजी के पास होल्कर दरवार की खिदमत में आये। ईस्बी सन् १८३१ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम आपके जिनमें क्या गया, उस समय उस जिले में बहुत से ठाकुर बागी हो गये थे और ब्यवस्था बहुत विगड़ रही थी। कोठारी भवानीरामजी ने अपनी हिम्मत और हिक्मत से उन लोगों को काह् में करके सारे जिले में अमन अमान कर दिया। इसके उपनक्ष में

कापको पुक पालको और लगाजना दरशा गया, जिसके करन के लिये रामपुरा बिले की आमहनी से २२० की वार्षिक नेमण्क हो गई। उसके परचात १५००) वार्षिक को एक और नेमण्क आपको प्रदान की गई। नापके पास रामपुरा तिले के कई गाँव इवारे में ये और उनकी आमहनो से ये सिपाहिकों का एक मजदूत दल रखते थे, जो कि उस कठिन जमाने में शांति बनाये रखने के लिये आवस्यक था। सन् १८३५ में आपका दलगैवास हुआ।

के को को विश्व कर को को है से को को के प्रश्न को दारी शिव व स्त्र हो हा अन्य संबद् १८६५ में हुना। सारने अपने पिताली के पाम को केवल कायम ही न एक्टा, बल्क अपनी बहादुरी, खार भीर प्रवन्ध हरालता से बहुत लिखक बसका दिया। आपने गमपुरा नानपुरा जिले को प्रजा में काम कि और सांति स्थापित की। ईस्त्रों सत् १८६५ से १८६६ तक इस जिले का इन्त्रजाम शिव बन्द के पास रहा। इस समय में उस जिले की सामदानी में भी बहुत सरक्षी हुई । सरकार ने अन्तर्भ हुँ विद्मत की बहुत कर की जीर इसके उपस्क्ष में तकालीन रैजिडेंड सर रावर्ट हैमिस्टन की शिक्तरिक पर सारको नोजा सागोरिया और सन्तरी स्टूं हा पुन्तेनी इस्त मुस्तरी एटे पर बरसा।

ईसवी सन् १४४६ में रातपुरा दिस्ट्रिक्ट इंतज्ञामी सुमीते के लिहाज से २ हिस्सों में बांट दिशा गया। कोजारी शिववन्दजी को उत्तरीय हिस्से का जर्यात् भागपुरा डिस्ट्रिक्ट का काम सौंपा गया और वे कीवन पर्यंत इसी जिले के इंतजान में रहे। मानपुरे की प्रजा उन्हें अल्यन्त प्रेमकी इष्टि से देखती भी। भाज भी भागपुरे जिले के घर घर २ में उनकी गुण गायाएँ वहें साद्दर और प्रेम से गायी जाती हैं।

ऐता मारता होता है कि सन् १८४८ में बाप इन्दौर रेसिटेंसी में दरबार की तरक से ककील सुकरेर किने गये। वहना म होगा कि इस नाडुक और जिम्मेदारी पूर्ण पद पर आपने बहुत संतोवकरक रूप से कान किया और सब्छी कीनि सन्मादन की। आपके कामों से सर होनिल्ल कहे प्रसक्त रहते थे। इसी समय में बापने एक प्रस्थात डाकू फकीर महत्त्वम् मकरानी को गिरस्तार किया, जिसके उपलक्ष में सन्दर्भ गवन्तेमेन्द्र में आपके एक बहुत्तस्य विल्लात वस्सी। इस जिपय में सर हेमिस्टन से ता॰ १६ मई सन् १८३९ को एक अन्यवाद पत्र विल्ला इसके स्विवीय और भी कई अंगरेज अक्षसरों से बाप को जब्छे र सिटिंग्सिट मिले हैं।

इन्ह समय के पश्चान् गहर के इतिहास प्रसिद्ध दिन जाये ! उस समय में भानपुरा हिस्ट्रिक्ट, सराजक एवं असंतोषी होगों का छात्र निवास स्थान था । वागियों की फोज से सारा जिला बढ़े संकट में आ गया था । इस समय कोजारी त्रिवचन्द्रजों ने जिस बुद्धिमानी, चतुराई और राजनीतिकता से वहीं का इन्तजान किया उससे इनको योग्यता सौर प्रवन्ध कुक्तलता का पता बहुत आसानी से सक बाता

# श्रीसवाल जाति का इतिहास क



ध्व॰ सरदार शिवचन्दजो कोठारी (प्रथम), भानपुरा.



रायवहादुर हीराचन्द्रजी कोठारी, इन्द्रौर.

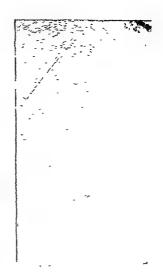

EE - James and Statement and the same



सरदार शिवचन्द्रजी कोठारी ( हिनीप ) :

है। उन्होंने एक ओर तो बागी छोगों के पैरों को वहाँ नहीं जसने दिया, दूसरी ओर वागियों का पीछा करने बाखी बृटिश फौज को रसद और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम व्यवस्था की और तीसरी ओर भिन्न भिन्न स्थानों पर पड़ी हुई बृटिश सेना को, बागी छोगों की गति विधि और उनके मुकामों का संवाद पहुँचाने की ध्ववस्था भी आपने की। ये सब काम आंपने अध्यन्त फुर्नी और सावधानी से किये। इसके उपलक्ष में आपको कमांदिंग आफीसर के द्वारा छिखे हुए कई सार्टिफिकेट् भी प्राप्त हुए। इसी सम्बन्ध में नीमच के बहे साहब ने कमिननर अजमेर के जिस्से सन् १८५८ में जो रिपोर्ट की, उसका मतलब इस प्रकार है—

इन्दौर के वकील ने बागी लोगों के पाटन पहुँचते समय प्रगट किया था कि कोटारी शिवचन्दजी ने अपने आदिमयों के साथ संधारे पर। देश किया है। और वहाँ बहुत अच्छा इन्तजाम कर रक्खा है। कोटारी जी इन्दौर रियासत में बहुत मर्द होशियार और कारगुजार व्यक्ति हैं। सर हेमिल्टन भी आपके कामों से बहुत खुत्र हैं। जिस समय हम सरहद के फैसले में गये थे उस समय कोटारीजी से मिलकर हमारी तिबयत बहुत प्रसन्न हुई। गदर के समय में इन्दौर, रियासत का अच्छा वंदोबस्त रखते हुए हमको क्षण भा बागियों की खबर देकर बहुत खुत्र रक्खा। चास्तव में चन्द्रावतों ने रामगुरे में बढ़ा सिर उठाया था, मगर कोटारीजी ने अपनी प्रबन्ध कुत्रालता से रामगुरा को इन्दौर रियासत में बनाए रक्खा। हमने इनको महाराजा व दृद्धिश गवर्तमेण्ट का खैरख्वाह समझ कर यह रिपोर्ट किया है। छ

इस प्रकार प्रशंसापूर्ण जीवन ज्यतीत करते हुए सन् १८५९ ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ।

फीठारी सांवतरामजी—कोठारी शिवचन्द्रजी के कोई संतान म होने से आपके नाम पर कोठारी
सांवतरामजी को दत्तक लिया गया। आपका जन्म संवत् १९०१ में हुआ। कहना नहीं होगा कि
आप भी अपने प्रतापी पिता के प्रतापी पुत्र थे। आपने भी अपने प्रशंसनीय कार्यों से इस खानदान की
इजत और आवरू को बहुत बढ़ाया। आपके जिम्मे भानपुरा डिस्ट्रिक्ट का इन्तजामी चार्ज वना रहा
और आप इस जिले के इजारदार भी रहे। इस जिले में सावन्तरामजी का प्रवन्ध अव्यन्त अवलमन्दी
और उदारता से भरा हुआ था। आपके समय में सरकारी आमदनी भी खूब जोरों से बढ़ी। खेती वाड़ी
और बागवानी में आप बहुत दिलचस्पी रखते थे। अपराधियों के साथ आपका वर्ताव अव्यन्त उदारता
और दशा से परिपूर्ण रहता था। इनकी उदारता, महानता और कला प्रेम की गाथा आज भी भानपुरा के

<sup>\* &</sup>quot;Kothariji Sahib has kept the district in excellent condition. He is a brave and inteligent and experienced officer in the Indore State. Infact the Chandrawats had attempted a rise at Rampura but Kothariji managed them excelently (and prevented it) It was owing to his tastful management that the Rampura district remained in the possession of the Holker Maharaja."

बन्ते २ के मुँह पर है। इतना होते हुए भी उनकी उदारता तथा दया-पूर्ण व्यवहार जिले की अराजक्षा को दवाने में वाधारूप नहीं हुआ। अराजकों, धादेतियों और छुटेरों को वे कठोर इंड देते थे, जिनकी कहानियाँ भानपुरा के पुराने लोग आजभी वड़ी दिलचस्पी के साथ कहा करते हैं।

इन्दीर दरवार ने आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मौजे संगोरिया को इस्तमुरारी पहें से बदलकर जागीर में बख्शा जो आज भी उनके वंशजों के पास है।

कोठारी सार्वतरामजी ने सन् १८६९ में अपने पूज्य पिताजी की स्पृति में उनके दाह संस्कार की लगह गरोठ में एक सुंदर छत्री वनवाई, जिसके खरच के लिये सरकार की ओर से २५ बीचा इनामी जमीन और १००) सालियाना बल्झा गया। इस रकम के कम पढ़ने की वजह से ६ बीचा बमीन और वल्झा गई। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहिले आप स्टेट कासिल के मेम्बर भी बनावे गवे। आपका स्वर्गवास सन् १९०० में हुआ। कोठारीजी की भानपुरा में भी एक सुन्दर छत्री बनी हुई है जिसके साथ एक बगीवा भी है।

कोबारी सार्वतरामजी के कोई संतान नहीं हुई अतः आपके नाम पर कोडारी सिरवण्डजी के इक्त िये गये। आप इस समय विद्यमान हैं। आप इस खानदान की पुश्तैनी जायदाद और आमदनी के मालिक हैं। आप इन्दीर में ऑनरेरी मिलिस्ट्रेट और जवाहरखाना कमेटी के मेम्बर हैं। आपको स्टेट से "सरदार राव" का सम्माननीय खिताव भी प्राप्त है। दरवार में भी आपको बैठक प्राप्त है। खापके इस समय २ पुत्र हैं।

#### कोटारी गंगारामजी का खानदान

महाराजा होलकर की सेना में दाखिल होने के परचात् भापने कई लड़ाइयों में बड़ी बीरता के साथ युद्ध किया और अपनी योग्यता से बढ़ते २ जावरे के गवर्नर के पद तक को आपने प्राप्त किया । महार राजा वहावंतराव होल्कर ने अधिकारारुद्ध होने पर आपको रामपुरा भानपुरा आदि कई स्थानों का गवर्नर नियुक्त किया । # उस समय में आपकी अधीनता में दस हजार सेना और दस तोष रहती थीं तथा रेव्हेन्यु, दीवाली, फौजदारी इत्यादि सब प्रकार के अधिकार भी आपको दिये गये थे । इन परगनों में आपने शान्ति स्थापन का बहुत प्रयक्त किया और समय २ पर कई लड़ाइयाँ लड़कर अपनी बहादुरी और राजनीति कुशलता का परिचय दिया । आपकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुन्दर फड़नीसी के रिकाड़ों में, सरजान मालकम के मध्य भारत के इतिहास में तथा और भी कई प्रन्थों में मिलता है ।

देखिये मि० एम्बरे मेक का चीकस भाक सेप्ट्रल इपिडया पृष्ठ ३०।

# त्रेसवाल जाति का इतिहास



कोठारी साहब की छत्री, गरोठ.



श्री कोठारी हरिसिंहजी अपने पुत्र-पौत्र सहित, सैलाना.



आएका विशेष परिचय इस इसी मन्थ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के २४ ११४-१५ में दे चुके हैं।

कोठारी गंगारामजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्र कोठारी मगनीरामजी अपने पिता के स्थान पर काम करते रहे। आपने अपनी जागीर के गांवों और बगीचे के लिए स्वर्गीय महाराजा मल्हारराव होलकर (द्वितीय) से पुनः सनद प्राप्त की। मगनीरामजी को भी उनके पिता के ही समान इजत और हक प्राप्त थे।

ामपुरा जिले का अधिकार इनको और कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी रसनचन्द्जी हुए! इनके समय में हामपुरा जिले का अधिकार इनको और कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवचंद्जी को आधा २ बाँट दिया गया! सन् १८४५ तक इस जिले पर इनका अधिकार रहा! आप रामपुरा के कुमेदान के पद पर भी रहे! उस समय आप रामपुरा के एक प्रभावताली कारगुजार थे। आप वहे साहसी तथा स्वामि- भक्त सजन थे। आपने अपने प्रांत में बदमाशों तथा छुटेरों को उचित दण्ड देकर शांति स्थापित की थी। इसी प्रकार संवत् १९१४ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को थापने अपने आधान करने में वहे साहस के काम किये थे। एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ छोगों ने फणसे को मारवे अपवा किया, उस समय आपने नंगी तळवार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को भगा दिया था। तत्कालोन पोळिटिकछ एजंट सेंडिस तथा नार्थ बुक ने आपको कई महत्व के काम सौंप थे। सन् १८४४ में मालाहेंदे वाले महाराजा फौजिसंहजी के जागीरी के हागड़े में व रामपुरा तथा संजीव (जावरा- स्टेट) के सरहूदों के झगड़े में उक्त पोलिटिकछ एजण्ट ने आपको भेजा था। आपने इन्हें वढ़ी योग्यता से निपटाया। इसके बाद आपके जपर सरकारी कर्जा अधिक बढ़ जाने के कारण आपकी जागीरी के होगों गाँव खालसे कर लिये गये। तब आप संव १९९४ में मारवाड़ चक्त गये। वहाँ जोधपुर दरवार की और से आपको पालकी, नगारा, निशान छड़ी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ। आप संवत् १९२५ में मारवाड़ में ही स्वांवासी हुए।आपके उद्देवन्दजी, फूळचन्दजी, गुळवन्दजी तथा मूळचन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

कोठारी उदेचन्द्रजी सर्व प्रथम जावरा के अधिकारी हुए। तदनंतर आप महित्युर फीज में तथा उदाई बन्द होने पर आप इन्होर मुनाफे के खजाने पर नियुक्त किये गये। आप आजीवन इसी पद पर काम करते रहे। आप और फूलचन्द्रजी ग्याद दिन के अन्तर से साथ २ स्वर्गवासी हुए। आप दोनों माइयों की मृत्यु के पश्चात् आपके शेष दोनों माई पहले मानकरी और फिर इन्होर मरेश यशवंतराव होकलर और युवराज शिवाजीराव होलकर के प्राइवेट सेक्टरी बनाये गये। तदनंतर कोठारी गुलावचंद्रजी कमनाः सुनाफा खजांची, कारखानेदार, हुजूर खजांची, कोंसिल के मेम्बर आदि २ कामों पर तथा कोठारी

मूलचन्द्रजी कारजानेदार, मनासा के अमीन आदि २ कार्यों पर नियुक्त किये गये ! आप दोनों कशुओं मे प्रयत काके अपने पूर्वजों के जह किये हुए जागीरी के गार्वों को पुनः प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया ! इसके फलस्वरूप उन दोनों गाँवों के बदले में मौजा वासन्दा तथा कुछ जमीन बगीचे के लिये आप खेगों को इनायत की गई । इस प्रकार आप दोनों बन्धु होल्कर सरकार की सेवा करते हुए स्वर्गवासी हुए । इनमें से कोठारी मूलचन्द्रजी के हीराचन्द्रजी, दीपचन्द्रजी और देवीचन्द्रजी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं ।

कीठारी हीराचन्द्रजी बहे मुसुरही, कार्य्य कुराल तथा योग्य सजन हैं। आपने अपनी योग्यता एवं कार्य्य कुरालता से एक साधारण एवं से एक बहुत बढ़े सम्माननीय एवं को प्राप्त किया है। आपने प्राप्त में हन्दौर के मुनाफा कारखाना, फड़नीसी दफ्तर, पोलिस विभाग तथा सायर के महक्में में काम कर अपने आपको हृद्धि की ओर अप्रसर किया। आप इसके परचात् कोठी कारखानदार और फिर मनाका के असीन बना कर मेलें गये। उस समय मनासा परागने के आस पास बड़ी दुर्व्यवस्था और गद्द्रही हो रही थी। इसे आपने मिटा कर वहाँ शांति स्थापित की तथा बढ़ी योग्यता और बुद्धिमानी से कई उन्ने हुए गाँवों को वसाया। आपकी इस सुन्यवस्था तथा नवीन वसाहत से राज्य के तस्काकीन उच पदाधिकारी बढ़े संतुष्ट रहे और उन्होंने समय समय पर आपके कार्यों की खूब प्रशांसा की। आपके हन कार्यों के उपलक्ष्य में आपको रामपुरा के नायब सूबा और फिर महस्तुर का सूबा बनाया। तदननतर रामपुरा और भानपुरा इन दोनों परानों को समिमिशत कर आप उसके सूबा बनाये गये। इसी समय इन्होर नरेश महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने इस जिलेका दौरा करते समय आपके कार्यों से बड़ी प्रसण्वता प्रगट की और चहाँ के जागीरदारों और सरदारों से भरे दरवार में आपको १०००) नगद तथा फर्स्ट कलास सिरोपाव देकर सम्मानित किया।

तदनंतर क्रमशः आप रेव्हेन्यू कमिशनर, कस्टम कमिशनर, एक्साइज मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, नायव दीवान खासगी आदि २ उच्च पढ़ों पर नियुक्त किये गये और फिर कौन्सिल के मेम्बर भी बनाये गये। इसके पश्चात् आप दीवान खासगी सुकर्रर किये गये तथा यहाँ से पंतान प्राप्त होने पर आप फिर सेकाँसिल के मेम्बर बनावे गये। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इस राक्य में बढ़े २ उत्तरदाबिलपूर्ण पढ़ों पर रहकर बड़ी थोग्यता से व्यवस्था की। जिस समय महाराजा होलकर विलायत गये हुए थे उस समय आप काँसिल के समार्क्त भी बनाये गये थे।

आपका इन्दौर राज्य में बहुत सनमान है । आपको सन् १९१४ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने "राष बहातुर" के सम्माननीय खिताब से विसूधित किया । इसी प्रकार होलकर सरकार ने आपको "मुन्तजिम-ए-खास" की पदवी तथा हुजूर प्रिवी कैंसिल के कौंसिलर बना कर सम्मानित किया । इतना हो नहीं इन्दौर राज्य की ओर से आपकी धर्मपत्नी को ५०) मासिक का आजीवन के लिये अलाउन्स भी कर दिया था, जो इस समय धापकी पुत्र वधु को मिल रहा है। आपने इन्दौर नरेश यशवंतराव होल्कर के विवाही-स्सव पर अत्यन्त सुचार रूप से व्यवस्था की, जिससे प्रसन्न होकर होल्कर नरेश ने आपको ७०००) बिक्स में प्रदान किये थे। आपके संतोषचन्दजी नामक पुक पुत्र हुए। आप भी कई स्थानों पर असीन रह चुके थे। आपका स्वर्गवास हो गया है।

कोठारी हीराचन्द्रजी के भाई दीपचन्द्रजी भी कई स्थानों पर क्षमीन रहे । इस समय आप वद्वाह (नेमाइ) में अमीन हैं । आपके एक पुत्र है । इसी प्रकार कोठारी देवीचन्द्रजी भी सरकारी सर्विस करते हैं । आपके भी एक पुत्र हैं ।

## सेठ रामचन्द्र फूलचन्द कोठारी, भोपाल

इस कोठारी परिवार का मूळ निवासस्थान बीकानेर है। वहाँ से १०० साल पूर्व कोठारी करमचन्द्रजी धार गये और वहाँ उन्होंने व्यापार की अच्छी उन्नति कर धार, वदनावर, आश, बागदा आदि स्थानों में १५ दुकानें खोळीं। धार से कोठारी करमचन्द्रजी के पुत्र रामचन्द्रजी भानपुरा (इन्दौर स्टेट) गये। इनके कनकमळजी, हेमचन्द्रजी (उर्फ सावंतरामजी), नेमीचन्द्रजी व किशनचंद्रजी बागक ४ पुत्र हुए। इनमें से कोठारी नेमीचन्द्रजी सम्बत् १९३४-३५ में भानपुरा से भोपाल आये तथा कोठारी सावंतरामजी और उनके आता वहां रहते रहे। कोठारी सावंतरामजी का विस्तृत परिचय हम करर दे चुके हैं। कोठारी कनकमळजी के पुत्र कानमळजी और पौत्र जवानमळजी व पानमळजी हुए। इनमें से जवानमळजी भोपाल में नेमीचन्द्रजी के पुत्र मूळचन्द्रजी के नाम पर दत्तक आये तथा पानमळजी जोधपुर में अजमेर वाले सोनियों की दुकान पर काम करते हैं।

कोठारी नेमीचन्दजी का दारीरोन्त संवत् १९४६ में हुआ। आपके पुत्र मुख्यन्दजी का जनम संवत् १९१६ में हुआ। इस समय आपे बीकानेर में ही निवास करते हैं। कोठारी जवानमरुजी का जन्म संव १९५७ में हुआ। आपका कुटुम्ब यहां की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है। आपके यहाँ रामचन्त्र फुल्डचंद के नाम से सराफी का ब्यापार होता है।

#### कोठारी हाकिम और शाह

कोठारी चौपड़ा गौत्र की उत्पत्ति का वर्णन करते समय हम उत्पर क्रिक काये हैं कि ठाकुरसीजी के पहचात इस खानदान के कुछ लोग बीकानेर की ओर चले गये। उनमें कोठारी चौथमलजी भी थे। आप राव बीकाजी के, जब कि वे नवीन राज्य की स्थापना के लिए जांगल प्रान्त में गये थे, साथ थे। इनके स्राक्त मलजी नामक पुत्र हुए। स्राज्य की सात पुत्र हुए। जिनमें से पृथ्वीराजजी को सरकालीन बीकानेर नरेश ने अपने राज्य में हाकिमी का पद प्रदान किया। वबही से पृथ्वीराजजी के बंशज हाकिम कोठारी कहलाते हैं। शेष छहीं भाइयों की संतानें साहुकारी का नाम करने के कारण शाह कोठारी कहलाती हैं।

### सेठ रावतमल भैरोंदान कोठारी (हाकिम) बीकानेर

हाकिम कोठारी पृथ्वीराजजी के जीवनदासजी और जगजीवनदासजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोग आजन्म रियासत बीकानेर में हाकिमी का काम करते रहे। इनमें जगजीवनदासजी के करमसिंदबी और खींवसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई भी हाकिमी का काम करते रहे। यह परिवार करमसीजी का है। करमसीजी के पश्चाद उनके पुत्र मुख्तानसिंहजी और मुक्तानजिंहजी के पुत्र मदनसिंदबी हाकिम रहे। मदनसिंहजी के पुत्र रेखचंदजी को सरकारी नौकरी से असचि होगई। अतपुत आपने सरकारी नौकरी करना छोड़ दिया और सरकार से साहुकारी का पट्टा हासिल किया। इनके अमोलकचन्दजी और रावतमलजी नामक दो पुत्र हुए। खेठ रावतमलजी ने दोहद नामक स्थान पर साधारण कपड़े का स्थापार प्रारम्भ किया था। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके मैरीदानजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ मैरींदानजी का जन्म संवत् १९१८ में वोहद नामक स्थान में हुआ। संवत् १९५५ में आप। क्लकत्ता गये और वहाँ १०) मासिक पर नौकरी की। आप बद्दे प्रतिमा सम्पन्न, और स्वापार चतुर हैं। आपने चीन्न ही नौकरी को छोड़ दिया और वहीं विलायती कपदे को बेचने के लिये मेससं रावतम् । भैरोंदान के नाम से फर्म स्थापित की। जब इसमें आप असफल रहे तब आपने अपनी फर्म पर स्वदेशी । कपड़े का स्थापार करना प्रारम्भ किया। इसमें आपके योज्य संचालन से आज्ञातीत सफलता हुई। आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। इतना ही नहीं वरम् उसका सदुपयोग भी किया। आपका । ध्यान हमेशा धार्मिक एवं सामाजिक बातों की ओर भी रहता है। आपकी धर्मपत्नी के नवपद ओली के तप के । उद्यापन में आपने करीव ५० हजार स्थाय खर्च किया। एक सुन्दर बाँदी और सीने का सिंहासन बनाकर

श्री विन्तामणिजी के मंदिर को मेंट किया । आपने वीकानेर की श्री जैन पाउशाला को ५९००), कलकत्ता हवेतात्रर मित्र मंडल को २१००), पूना भंडारकर पुस्तकालय को २०००), हसी प्रकार और भी कई संस्थाओं को सहायता पहुँचाई है । आपका विद्या की ओर भी अच्छा ध्यान है । आपने जैन साहित्य के प्रकाशनार्थ पं काशीप्रसादजी जैन को ५ हजार रुपया प्रदान किया है । इसी प्रकार आप समय २ परगुरादान भी करते रहते हैं । आपके यहाँ से बहुतसी अनाय विध्वाओं को सहायता पहुँचाई जाती है । लिखने का मतलब यह है कि आप उदार और दानी सज्जन हैं । आपका स्वभाव मिलनसार है । आपको देशी कारीगरी का बेहद श्रीक है । आपने अपने यहाँ कई चाँदी सोने की कलामय वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह कर रक्ता है । आपका मकान एक दर्शनीय मकान है । आपके यहाँ एक देशी किंवाद जोड़ी को करीव २ साल से २ कारीगर बना रहे हैं । इस किंवाद जोड़ी की कारीगरी देखते ही बनती है । इसी प्रकार आपके मकान की छतों एवं दीवाओं पर का सुनहरी काम तथा चित्रकारी दर्शनीय है । आपका ज्यापार कलकत्ता में नं ० १०० कास स्टीट में होता है ।

#### सेठ जतनमल मानमल कोठ।री (शाह) वीकानेर

यह हम जपर लिख चुके हैं कि स्रजमलजी कोठारी के अपन थे। जिनमें से पृथ्वीराजजी के वंशज शिक्स कोठारी कहलाते हैं और शेष आताओं का परिवार शाह कोठारी कहलात है। यह परिवार भी शाह कोठारी है। इस परिवार का प्रराना इतिहास बड़ा गौरव-पूर्ण है। इस परिवार में ऐसे २ न्यापार इगल म्यापार हो। इस परिवार के प्रति अपनी अपूर्व न्यापार-चातुरी और अव्भुत प्रतिभा के वलपर तत्काली म्यापारिक फर्मों में अपनी फर्म का एक खास स्थान बना रक्खा था। इस परिवार के पुल्पों की फर्मों का है आफिस बीकानेर ही था। करीब ३०० वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म आमेर में थी। वहाँ उस समय पुगानसिंह वानसिंह नाम पड़ता था। इसके बाद जबिक जयपुर बसा तव यह फर्म भी वहाँ से जयपुर खाई गई। इसी प्रकार इस परिवार की उस समय इन्दौर, पूना, गवालियर, उदयपुर, अमरावती आदि प्रसिद २ न्यापारिक केन्द्रों में फंर्में खुली हुई थीं। जब बन्बई पोर्ट कायम हुआ तव इस परिवार की पूना बाली फर्म बम्बई लाई गई। इन्दौर वाली फर्म से स्टेट को काफी आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके प्रमाण स्वरूप इस परिवार वालों के पास खास रुक्क मौजूद हैं। बीकानेर दरवार ने भी समय २ पर इस परिवार वालों के सास रुक्के प्रदान कर सम्मानित किया है। उदयपुर और गवालियर सियासत से भी कई रुक्के पास हुए हैं। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार का व्यापारिक इतिहास मार्चीन और गौरव-मय स्थिति में रहा है।

#### श्रोसवाल जाति का । इतिहास

सेठ सुजानमलजी इस परिवार में यदे प्रालमधी स्वक्ति माने जाते हैं। उनके समय तक कर्म बहुत अच्छी अवस्था में संचालित होती रही। सेठ सुजानमलजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमक्त सेठ वाधमलजी, हजारीमलजी, मोतीलालजी और केसरीवन्दजी था। उपरोक्त फर्म सेठ हजारीमलजी के परिवार की है।

सेठ हजारीमळजी के उद्यमळजी नामक एक पुत्र थे। आपके इस समय जतनमळजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ जतनमळजी, बढ़े होशियार सज्जन और मिळनसार स्वक्ति हैं। आजकल आपका स्वापार विहार प्रान्त में होता है। आपकी फर्म का हेट आफिस खपादिया (मुंगेर) में है तथा शाखाएँ मोकामा (पटना) और फूळवारिया (मुंगेर) में है। सब फर्मों पर मेसर्स जतनमळ मानमळ कोठारी के नाम से गछा, तिळहन और वैकिंग का व्यापार होता है। आपका मूळ निवास स्थान कीकानेर हो है। आप मंदिर मार्गी सम्प्रदाय के सज्जन हैं। आपका वीकानेर के स्व० सेठ चींदमळजी उहु। पर पूरा २ विकवास था। आपका अनका पूरा २ दोस्ताना था। इसके पूर्व भी आपके पूर्वजी और उनके पूर्वजी का काफी मेळ था। एक्यार जा। आप पर आर्थिक संकट आया था और आपकी फर्म खतरे में पढ़ गई थी, उस समय सेठ चाँदमळजी ने सहायता कर आपकी फर्म की रक्षा की थी। इसके बदले में आपने भी उनकी बुद्धावस्था में काफी सेवा की, जिसके ळिये सेठ चाँदमळजी आपको सुन्दर सार्टीफिक्ट प्रदान कर गये हैं। आपके जतनमळजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी उन्साही नवयुवक हैं।



## झोसबाल जाति का इतिहास

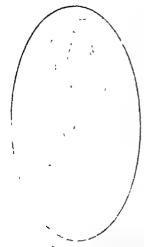

र वनगण्या की जर ( 'तनमण सारमल) वीकांनर,



जानिमासहजी योटारी, पजमर.



कुँ॰ मानमलजी S/o जतनसल्बजी कोठारी.



सेठ ननमलजी काठारी, शिवगंज.

## कोडारी रणकीरोत

#### कोठारी रणधीरोत गौत्र की उत्पत्ति

कोठारी रणधीरोत गौत्र की उत्पत्ति के विषय में यह वन्त कथा प्रचलित है कि मधुरा के राजा श्रंह सेन-अस्पुरा राठोड़ मेड्ल्या—को संवत् १००१ में भद्दारक श्री धनेहवरस्रिजी ने नेणखेड़ा नामक प्रम में प्रतिबोध देकर जैनी बनाया और ओसवाल जाति में सिन्मलित किया। इसी नेणखेड़ा गाँव में भी क्वमदेवजी का विशाल मन्दिर बनवाने के कारण इनका "ऋषम" गौत्र हुआ। साथ ही स्थान र पर भी ऋषभनाथजी के निमित्त कोठार शुरू करवाने से कोठारी कहलाये। राजा पांड्सन की चौवीसदीं, पश्चीसवी पुरत में रणधीरजी नामक एक प्रतापी पुरुष हुए। इन्हीं रणधीरजी के वंशज रणधीरोत कोठारी कहलाये वले आ रहे हैं।

#### उदयपुर का कोठारी खानदान

कोठारी रणधीरजी की तेरहवीं पुत्रत में कोठारी चोलाजी हुए। इनके पुत्र मांदणजी संवत् १६१३ में राठोद कूंपाजी की बेटी के साथ, जो महाराणा उदयसिंहजी के साथ व्याही गई थी, दहेज में आये। संवत् १६२७ में महाराणा ने इन्हें उहलाणा नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया। संवत् १६५२ में महाराणा अमरसिंहजी ने इसे वापस ले लिया, सगर महाराणा जगतसिंहजी ने सिंहासनारु होते हो इस गाँव के अतिरिक्त आसाहोली नामक एक और गाँव जागीर में प्रदान किया। कोठारी मांडणजी की तीसरी पुत्रत में कोठारी खेमराजजी और हैमराजजी हुए। महाराणा ने इन्हें संवत् १७८१ में हाथी का सम्मान प्रदान किया।

कोठारी खेमराजजी के पुत्र भीमजी को महाराणा अमरसिंहजी (दूसरे) ने अपने प्राह्वेट काम काज पर रक्खा । इनके पहचाद महाराणा संप्रांमसिंहजी (दूसरे) ने हन्हें फौजवसी का काम मदान किया । इनके पुत्र चतुर्श्वजनी को सहाराणा जगतसिंहजी तथा महाराणा राजसिंहजी (दूसरे) ने भ्यान का काम इनायत किया, जिसे आपने बड़ी सफलता से संचालित किया । इसके पश्चाद इनके प्रत्र सिवडालजी और शिवलालजी के पुत्र प्रसालालजी हुए । आप दोनों ही पिता पुत्र सरकार में काम अब करते रहे । कोठारी प्रसालालजी के छगनलालजी प्वम् केशरीसिंहजी नामक क्षे पुत्र हुए ।

#### भोसनास गाति का इतिहास

#### कोठारी छगनलालजी का परिवार

कोठारी छुगलतालगी—आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न और होशियार स्विक्त थे । प्रारम्भ में आप ख़लाने के अफसर नियुक्त हुए । इसके बाद आपको फौजवशी का सम्मान मिला । आप ज़िला सादमी, कंगेरा, कुम्भरुगढ़, मगरा, खेरवाड़ा, राजनगर इत्यादि कितने ही स्थानों में हाकिम रहे । आपको हाकिम देवस्थान और हाकिम सहकमें माल का काम भी मिला था । यही नहीं बल्कि आपने कुछ समय तक महक्ता खास का काम भी किया । आपके काल्यों से प्रसन्ध होकर तत्कालीन महाराणा साहब ने आपको मोरवाइ नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया था । इस गाँव को यदल कर संवत् १९११ में महारानी की ओर से सेन्दिना नामक गाँव प्रदान किया गया । संवत् १९६२ में भारत सरकार ने आपको 'राय' की सम्मान स्वन्न उपाधि प्रधान की थी । महाराणा बदयपुर ने समय २ पर आपको सिरोपान, सोना और बार्गिंग के लिये अमीव प्रदान कर आपका सम्मान यहाया था । आपका विरोप परिचय "राजनीतक और सैनिक महत्व" नामक शीर्यंक में एष्ठ ९३ में दिया गया है । आपके कोई पुत्र न था । अतएव बनेड़ा से कोठारी मोतीसिंहकी इत्रक आपो ।

कारारी मोतीसिंहनी—आपको महाराणा सञ्जनसिंहनी ने प्रारम्भ में अफसर खनाना, रक्सा के और स्टाम्प सुकरेर किया। कुछ समय तक आप महकमा देवस्थान और जिला गिरवा के हाकिम भी रहे। आपके कामों से प्रसन्न होकर महाराणा साहय ने आपको कण्डी, सिरोपान, बेटक आदि का सम्मान प्रदान किया। आपके दलपतिसिंहनी नामक एक दत्तक पुत्र है। आप सिरोही स्टेट में, मजिस्ट्रेट, आद घकील, असिस्टेट चीफ मिनिस्टर और कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर भी रहे। आपको भारत सरकार की ओर से गवनीमण्ड फील में, लेप्टिनेण्ट का कामोशन हनायत हुआ है। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर कई आंगरेज हाय अफसरों ने यहुत अच्छे र सार्टिफिक्ट दिये है। आपको शिकारखेकने का बहुत श्रीक है। आपने फई बढ़े र शेरों का शिकार किया है। आपके मैंवर गणपतिसिंह नामक एक पुत्र है। आप अभी शालक हैं, सगर अभी से प्रतिमावान हैं। आपको मिलिटरी क्वायद करने का अनहद श्रीक है।

कोदारी मोतीसिंहजी का ध्यान धार्सिकता की ओर भी अच्छा है। आपने स्थानीय सीतक नायजी के मन्दिर को कुछ कोठरियाँ धमवा कर भेंट की हैं। आपकी ओर से धोवकी बाढ़ी नामक स्थान पर एक धर्मशाला बनी हुई है। इसी प्रकार और भी मन्दिरों वरोरह में आप खर्च करते रहते हैं।

## प्रीसवाल जाति का इतिहास



स्त्र॰ छुगन्लालजी कोठारी, उदयपुर.



त्रेस्टिनंट क्वंबर दत्तपत्तिसंहजी कोठाँरी A.I R O , उदयपुर.

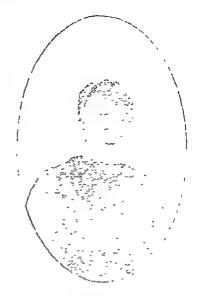

**ध्रो मोहीसिंहजो मोतारी, उदयपुर.** 

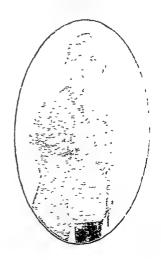

भैवर गनपतासिह Sio कुँ॰ दलपतिमहत्ती कांटारी, उद

#### कोठारी केरारीसिंहजी का खानदान

कोठारी केशरीसिंहणी—आप बढ़े स्पष्ट वक्ता, निर्मीक, इमानदार, अनुमवी, स्वामि-भक्त कीर प्रवन्ध कुशल व्यक्ति थे। आपने अपने जीवन-काल में अनेक राजनैतिक खेल खेले। आप अपनी चतुराई प्रवम् बुदिमानी से क्रमशः बढ़ते २ दीवान के पद तक पहुँचे। आपका विशेष इतिहास इसी प्रन्थ के 'राजनैतिक और सैनिक महत्व' नामक अध्याय में भलिमाँ ति दिया जा चुका है। आपके कोई पुत्र न होने से आपने कोठारी बलवन्तसिंहजी को इसक लिया।

कोठारी बलवंतासिंहणी—महाराणा सज्जनसिंहजी ने संवत् १९२८ में आपको महकमा देवस्थान का हाकिम नियुक्त किया। इसके पदचात् जब महाराणा फतेसिंहजी सिंहासनारूद हुए तय आपने कोठारीजी को महदाज सभा का मेश्वर बनाया। इसी समय महाराणा ने आपको सोने का छंगर प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद आपको स्टेट बैंक का काम दिया गया। राय मेहता पत्रालाजी के महकमा खास के पद में इस्तीफा देने पर चह काम आपके तथा सही वाले अर्जुनसिंहजी के सिपुर्द हुआ। इसके बाद संवत् १९६२ में आप दोनों सज्जनों का इस्तीफा पेश होने पर इस काम को मेहता भोपालसिंह जी और महासानी होरालालजी पंचोली के जिस्मे किया गया। इसके बाद फिर ६ वर्ष तक आपने महक्ता खास का काम किया। देवस्थान के काम के अलावा टकसाल का काम भी आपके जिम्मे रहा। इस मकार कई वर्ष तक इतनी बड़ी सेवा करते हुए भी आपने राज्य से तनला के स्वरूप कुछ नहीं लिया। आपके गिरधारीसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

गिरधारीसिंहजी सज्जन और मिलनसार ब्यक्ति हैं। आप मेवाद में सहार्टा, भीलवादा, गिर्या, वित्तीं आदि कई स्थानों में हाकिम रहे। इसके वाद आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे। आज इस आप कपासन में हाकिम हैं। आप भैंजगुएट हैं।

### मसूदे का कोठारी परिवार

इस वंश के पूर्वजों का मूल निवास स्थान कुँ मलगढ़ ( मेवाड ) था । जय मेवाड़ के महाराणा के भतीजे रतनसिंहजी का विवाह मेडते में हुआ, उस समय इस परिवार के पूर्वज कोटांग रणधारिस्हां को महाराणा जी ने विवाह का प्रवन्ध करने के लिये सेडते भेजा। मेडते के तकालीन राज्ञां, रणधारिस्ह की की स्थवस्थापिका शक्ति एवं कार्य्य चातुरी से बढ़े खुश हुए, एवं उन्हें अपने यहां रहने देने के निये महाराज्ञ औ से माँग किया। इनके पुत्र खीवसीजी और पौत्र घणमल्जी सेड़ते रावजी की सेवा में रहे।

#### कोठारी धर्णमालजी

आप मेड्ता कुँवर भोपतसिंहजी के साथ यूसुफ जाई के साथ वाळी छड़ाई में देहकी बादबाह शाह अकबर की मदद के लिये गये थे। जब यादशाह ने कुँवर भोपतसिंहजी को पेशावर के भ परावे और अजमेर के समीप मसुदे का दो लाख की आय का प्रसिद्ध ठिकाना जागीरी में दिया, उस समय पन माल ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक इन परगर्नों का प्रबंध किया। आपके बाद, क्रमशः सकटदासत्री, केश्ववदास्त्री; बनराजजी और नथमलजी भी ससुदे का काम करते रहे।

कोठारी नयमलजी—आप बढ़े बीर और व्यवहार कुशल सजान थे। जिस समय मस्दे के गावालिंग अधिकारी जैतिसिहजा को इनके काका दोरसिहजी ने जोधपुर की मदद से निकाल दिया था, उस समय आपने अपनी बुद्धिमानी और चतुशाई द्वारा वादशाह फर्संख़िशवर की शाही सेना की मदद प्राप्त कर कुँवर जैतिसिहजी को पुनः अपना राज्य दिलवाया। आपके स्रजमलजी और जवकरणजी नामक पुत्र दुए। कोठारी स्रजमलजी मरहर्जे के साथ की गढ़बीटली की लड़ाई में वीरता से लड़कर मारे गये। कोठारी लयकरणजी के पुत्र वहादुरमलजी हुए।

कोठारी वहादुरमलजी—आप वीर, समझदार तथा इतिहासक्ष सज्जन थे। आपने जोधपुर का ईदर पर हक सावित करने के लिये एक ख्यात तथ्यार की थी। सन १८१७ में कर्नल हॉल के साथ मेरों की वगावत झान्त करने में आपने भी सहयोग लिया था। इसी तरह रायपुर और मगेर के झगड़ों के समय आपको गवर्नमेंट ने पंच मुकर्रेर किया था। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर अजमेर मेरवाड़ा के अफसर कर्नल डिक्सन ने आपको इस्तमुरारी हक्क पर १ इजार चीचा जभीन मय तालाव और कुर्मों के इनायत की। संवत् १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके अमानसिंहजी, स्तरसिंहजी, सावंतसिंहजी, वलवंतसिंहजी, सालमसिंहजी, छोट्सलाज और समरयसिंहजी नामक सात पुत्र हुए।

केशारी श्रमानसिंहजी—कोशारी अमानसिंहजी ने मसूदे की कामदारी का काम बड़े सुन्यविध्यत ढंग से किया । आपका संवत् १९२६ में स्वर्गवास हुआ । आपके सुजानसिंहजी, सौभागसिंहजी, बहुभ-सिंहजी तथा समीरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए ।

कोठारी सुजान सेंहजी--आपका जन्म सं० १९१० में हुआ । आप बढ़े योग्य तथा स्वतन्त्र विचारों के सज्जन थे। आप मस्दे से अजमेर शाकर रहने छगे। उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। छेकिन अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता द्वारा आपने अपनी स्थाई सम्पत्ति को खूब बढ़ाया। आपने आय्ये समाज के प्रवर्तक स्वामी द्यानन्दजी के साथ रहकर उनकी बहुत सेवा की थी। अजमेर की आय्य समाज के प्रथम प्रवर्तकों में आप हैं।

कोठारी मोतीसिंहजी—आप कोठारी सुजानसिंहजी के पुत्र हैं। संवत् १९३१ में आपका जन्म हुआ हैं। आप फूलिया के तहसीलदार, चाहपुरा के मजिस्ट्रेट और कज़ीद तथा महत्पुर में ए० व्ही० स्कूलों के हेड मास्टर रहे हैं। इस समय आप अज़मेर में निवास करते हैं। आपके यहाँ पर कई मकानात है जिनसे किराये की आमदनी होती है। आप होमियोपैथिक डाक्टर और आयुर्वेद विद्यारद हैं।

कोठारी सोभागसिंहजी का जन्म सम्वत १९१२ में हुआ। आप मेवाड़ के नायव हाकिम और आमेर, कोठारिया, तथा भेंसरोड़ ठिकानों के कामदार रहे। आपके जालिमसिंहजी और सुगर्नासहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें सुगर्नासहजी, कोठारी समीरसिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

कोठारी जा लिमसिंहजी-आपका जन्म संवत् १९२९ में हुआ। आर बढ़े बुद्धिमान, योग्य म्बरस्थापक तथा शिक्षित सज्जन हैं। आपने अपनी योग्यता तथा कार्यकुशलता से वह रियासतों में वहे २ उँचे पदों पर काम किया। सबसे पहले आपने सन् १९०० में बी० ए० पास किया तथा उसके बाद इसहाबाद हॉय ोर्ट की कानूनी परीक्षा का इस्तहान दिया । तदनंतर आप सर्विस करने छगे । प्रारम्भ में भाप बहुत से छोटे २ पदों पर नियुक्तहृए, परन्तु आप अपनी द्वादिमानी और व्यवस्थापिका शक्ति हारा बहुत कॅंचे पदीं पर पहुँच गये । आप नागोदा रिवासत के कुमार भागवेन्द्रसिंहनी के ट्यूटर रहे । इसके परचात् इन्दौर रियासत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपकी सर्विस को मौगा । वहाँ पर आप हुन्द आफिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त हुए । उसके बाद क्रमशः स्टेट केंसिल के सेक्रेटरी तथा कस्टम एण्ड एक्साइज किम-श्नर रहे । तदमंतर आप वहाँ से जोधपुर चले गये और जोधपुर राज्य की ओर से साल्ट और आवकारी दिः के सुपरिन्टेन्डेण्ट बनाये गये । वहाँ से आप उदयपुर गये तथा महद्राज समा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। इसके बाद आपने एनसाइज कमिश्नर के पद पर काम किया। सन् १९२७ में आप विदिश सरकार से पैंशन लेकर रिटायर हुए । 'तदनंतर आपृवांसवाङा स्टेट के दीवान पद पर अधिष्टित किये गये। इस समय आप अजमेर में गांति लाम कर रहे हैं। आप यहाँ की आर्य समान के प्रेसिडेण्ट तथा राजस्थान व माल्वा आर्च्य प्रतिनिधि समा के प्रधान हैं । आपके हरदयालसिंहजी, लक्ष्मणसिंहजी, संग्रामसिंहजी तथा स्रह्मिहिली नामक चार पुत्र हैं। इनमें से छक्ष्मणिसिहजी, कोठारी मोतीसिहजी के नाम पर दत्तक गये हैं। बढ़े पुत्र हरदयालसिंहजी एल० ए० जी॰ इच्मीरियल गवर्नमेट के शुगर च्युरो के १२ वर्मी तक सीनियर असिस्टंट रहे हैं । शेष दोनों भाई पढ़ते हैं ।

कोठारी बल्लमसिंहजी तथा समीरसिंहजी का देहान्त क्रमशः संवत १९५८ में तथा १९८० में

हुआ। कोठारी समीरसिंहजी के दचक पुत्र सुगनधन्दानी का जन्म संवत १९३१ में हुआ। आप जावर, (गवालियर) आदि जगहों के तहसीलदार रहे। इस समय आप भेंसरोट के कामदार हैं। आपके त्रिवसिंहजी और सरदारसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। श्री शिवसिंहजी वी० कॉम० बिड़ला शुगर फेक्टरी सिंहोरा (बिजनौर) के मैनेजर तथा सरदारसिंहजी वी० कॉम० इसी फेक्टरी के केमिस्ट हैं। कोठारी वल्लअसिंहजी के पुत्र दकेक सिंहजी इस समय रेखने में सर्विस करते हैं।

कोठारी छतरसिंहजी के पाँच पुत्र हुए। इनमें से बढ़े पुत्र कल्याणसिंहजी मस्दा और रावपुर (मारवाड़) के कामदार रहे। छतरसिंहजी के परिवार में इस समय किशोरसिंहजी गंगापुर में, माणक्षंदजी और सुलतानचन्दजी मस्दे में और भोपालसिंहजी जयपुर में निवास करते हैं। इसी प्रकार कोठारी सार्वतः सिंहजी के पौत्र लक्ष्मीसिंहजी लाहुवास (मेवाड़) में कामदार हैं।

कोठारी बलवन्तासिंहजी भी मसूदे के कामदार रहे। आपके किशनसिंहजी, विश्वनसिंहजी तथा '
माधौसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माधौसिंहजी विद्यमान हैं। किशनसिंहजी के पुत्र शकिसिंहजी के और नाहरसिंहजी रेलने में सर्विस करते हैं। कोठारी माधौसिंहजे के दक्यतसिंहजी, दरमावसिंहजी, '
गुलावसिंहजी तथा केशरीसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से दलपतिसिंहजी उदयपुर में कोठारी मोती। '
सिंहजी के नाम पर दक्तक गये हैं। दरयावसिंहजी देवगढ़ तथा भींडर में मिलस्ट्रेट तथा शेष पोक्सि में सिंहजी के नाम पर दक्तक गये हैं। दरयावसिंहजी देवगढ़ तथा भींडर में मिलस्ट्रेट तथा शेष पोक्सि में सिंहजी के नाम पर दक्तक तथा है। इसी तरह कोठारी सालमसिंहजी के पौत्र नरपतिसिंहजी तथा दौलतिसिंहजी अतर में ही '
निवास करते हैं कोठारी भगवंतसिंहजीके पुत्र मोहकमिंहजी, अभयसिंहजी तथा दगमसिंहजी और पौत्र कैंत के सिंहजी, उमरावसिंहजी, भेरसिंहजी, धनपितसिंहजी और मोहनसिंहजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार कोठारी '
समरयसिंहजी के पौत्र अनराजजी भीलवाड़े में रहते हैं।

### सेठ मूलचन्द जावंतराज खीचिया (कोठरी)

इस रणधीरोत कोठारी परिवार के पूनज उदयपुर में निवास करते थे। यह परिवार उदयपुर से मेहता कुंभड़गढ़, होता हुआ घागराव आया। कोठारी देवीचन्द्रजी घाणराव में निवास करते थे, आप के नर्रासहदासजी, अमरदासजी और करमचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें करमचन्द्रजी के परिवार में इस समय सेठ नेनमछजी कोठारी, शिवर्गज में रहते हैं।

कोठारी नरसिंहजी के समय में इस खानदान का ज्यापार पाली में होता था। आप घाणेराव के ओसवाल समाज मे सुख्य व्यक्ति थे। इनके सागरमळजे, निहालचन्द्रजी तथा स्रजमलजी नामक १ पुत्र हुएं। ये तीनों स्रांता न्यापार के लिये संवत् १९३४ में वस्बई गये, और सागरमळ निहालचन्द्र के नाम है ज्यापार शुरू किया । इन बंधुओं का परिवार घाणेराव में "नगरसेठ" के नाम से वोला जाता है। सेठ सागरमलजी के केसरीमलजी और चुन्नीलालजी सेठ, निहालचन्द्रजी के नथमलजी, हमीरमलजी, और राजमल जी तथा सेठ स्रजमलजी के मूलचंद्रजी, जावंतराजजी, मुख्यानमलजी और जेठमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें केसरीमलजी, हमीरमलजी तथा मूलचन्द्रजी विद्यमान नहीं हैं। इस परिवार का कारवार संवत् १९५५ में अक्ष्म अलग हुआ।

सेठ सुन्नीलाकजी घाणेराव के जैन मन्दिरों के प्रवंघ में बहुत दिलवस्पी से माग लेते हैं। आप बाणेराव के प्रतिष्ठित सन्जन हैं तथा श्री पादवैनाथ जैन विद्यालय वस्काण की प्रवंघ कमेटी के मेस्वर हैं। आपके पुत्र मोतीलालजी २२ साल के हैं।

सेठ स्रजमलजी कोठारी की धर्मध्यान के कामों में बड़ी रुचि थी । आपने पाली में अठाई कस्सव किया, कापरइतिथें के जीजोंदार में मदद दी। आपने संवत् १९५८ में वस्वई के दागीना वाजार में दुकान की, तथा १९६० में मंगलदास मारकीट में कपड़े का ज्यापार शुरू किया। आपका सवत् १९६४ में स्वर्णवास हुआ। आपके बदे पुत्र मूलचन्दजो संवत् १९८५ में स्वर्णवास हुआ। आपके बदे पुत्र मूलचन्दजो संवत् १९८५ में स्वर्णवासी हुए। अभी इनके पुत्र समकालजी मौजूद हैं।

सेट जावंतराजजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप अपने वंधुओं के साथ मूटचन्द्र आवंतराज के नाम से क्यापार करते हैं। घाणेराय तथा गोड्वाड़ प्रान्त में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। संवत् १९८७ में आप छोगों ने श्री आदिइवरजी के मन्दिर घाणेराव में एक देवळी वनाई। इसी तरह है धार्मिक कामों में यह छुदुम्ब सहयोग लेता है। आपके यहाँ मूलचन्द जावंतराज के नाम से मंगल-इास मारकीट बम्बई में सोखापुरी सादी का थोक व्यापार होता है।

## सेठ श्रनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोटारी ( रणधीरोत ) शिवंगंज

हम उपर लिख जुके हैं कि कोठारी देरी चन्द्रजी के सबसे छोटे पुत्र करमचंद्रजी थे । आप भाणेराव में रहते थे। इनके अनोपचंद्रजी, प्रममचंद्रजी, फूलचंद्रजी, हरकचंद्रजी, मागीरामजी, उम्मेदमल भी, तेजराजजी और केसरीमलजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें सेठ अनोपचंद्रजी तथा एरखचंद्रनी संवत् १९१३ में शिवगंज आये और अनोपचंद हरकचंद्रके नाम से दुकान की। आपके शेप आता धाणेरात्र में ही निवास करते रहे। यह कुदुम्ब धाणेराव तथा शिवगंज में खीचिया—कोठारी के नाम से योला जाना है। इन दोनों भाइयों ने शिवगंज की पंचपंचायती और ज्यापारियों में अच्छी इन्जत पाई। सिगोही दर-बार महाराव केसरीसिंहजी, कोठारी अनोपचंद्रजी का अच्छा सम्मान करते थे। संवत् १९५२ की भाद्रग सुदी २ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके रूपचन्दजी खींवशंजजी और वभूतंमलजी नामकं ३ पुत्र हुर्द, इनमें खींवराजजी, हरकचन्दजी के नाम पर दचक गये।

. संवत् १९३७ में कोठारी हरकचन्द्रजी तथा रूपचन्द्रजी मद्रास गये और वहीँ इन्होंने अपने नाम से किराना तथा मनीहारी का थोक ज्यवसाय आरंभ किया । हर उचन्द्रजी संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए ।

कोठारी रूपचंदनों को सिरोही दरवार महाराव स्वरूपसिंहनों ने संवद १९८१ में २४ बोश ६ विस्ता का वर्गाचा सब कुएं के इनायत किया; तथा 'सेठ' को पदवी दो। और दो घांडों की वची और सोटर रखने की इन्जत बख्शी। संवद १९८४ के वैशाख में आप वीमार हुए, तब दरबार इनकी साता पढ़ने इनकी हवेळी पर पधारे। इसी मास की वैशाख बदी ७ को इनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुखराजनी, नेनमळ्जी, जुहारसळ्जी, और मोतीळाळ्जी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें पुखराजजी का स्वर्गवास हो गया है और नेव विद्यमान हैं। कोटारी खींबराजजी के पुत्र कुँदनमळ्जी मौजूद हैं।

कोठारी नेनमलजी खीचिया का जन्म संतत १९४९ में हुआ। आप शिवगंज और सिरोही स्टेंट के प्रसिद्ध घनिक साहुकार है। स्टेंट से आपको "सेठ" की पदवी प्राप्त है। संतत् १९४९ में आपके बम्बई में जवाहरमल मोतीलाल के नाम से दुकान की है। मदास के गोद्वाद समाज में आपकी कर्म प्रधान है। शिवगंज, वम्बई, मदास आदि में आपकी स्थाई सम्पत्ति है। आपके पुत्र जीवराजजी और भेरूमलजी है। इनमें भेरूमलजी, पुखराजजी के नाम पर दक्तक गये हैं। सुकनराजली के पुत्र अमृतराज की शीर वाव्लालजी हैं।

### सेठ कुन्दनमलजी श्रौर तेजराजजी कोठारी ( रखधीरोत ) दारह्वा ( यवतमाल )

इस परिवार के पूर्वज कोटारी हरीसिंहजी, शेरसिंहजी की रीवाँ ( सेड्ते के पास ) रहते थे। इन के पुत्र कोटारी निहालचन्दजी संवत् १८९५ के लगमग वराड् में आये। और इस प्रान्त के स्वेदार वनाये गये। आपका खास निवास अमरावती से रहता था। आपके छोटे आता बहादुरसलजी के गाइमलजी, जवाहरसलजी, हिन्दूमलजी तथा सरदारसलजी नासक ४ पुत्र हुए। आप लोग देश में ही रहते थे।

कोठारी सरदारमलजी का परिवार—मारवाड़ से सेठ गाड़मलजी के पुत्र हजारीमलजी खरवंडी ( शहमद नगर ) गये और सरदारमलजी के पुत्र बख्तावरमलजी दारहा ( बरार ) आये । यहाँ आकर सेठ वख्तावरमलजी ने महुने के वढ़े २ कंट्राक्ट लिये, और इस धन्धे में अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। दारहा तालुके के आप प्रतिष्ठित सज्जन थे । आपको घोड़े, जँट, सिपाही, आदि रखने का बहुत शौक था ।

## शीसदाल जाति का इतिहास



कमरा (सेठ मालचंद्रजी कोठारी) चूरू.



प्रााचे का पिछला हिस्सा (मालचंदनी कोशरी) चूरू.

संवत् १९५७ में भाप स्वर्गवार्सी हुए। आपके नाम पर सेठ हजारीमलजी के पौत्र फूलमलजी खर वंडी से इंतक आये। इनका संवत् १९७० में शरीरान्त हुआ। आपने दारहा में संवत् १९६० में जीतिंग फेक्टरी खोलो। इस समय आपके पुत्र कुंदनमलजी विद्यमान हैं, आप भी यहाँ के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके यहाँ वस्तावरमल फूलमल के नोम से जमीदारी और जिनिंग फेक्टरी का कार्य होता है।

कोठारी जवाहरमलजी का परिवार—कोठारी जवाहरमलजी के जीतमलजी, चांदमलजी तथा सागर मलजी नामक रे पुत्र रुप! सन् १८५७ के बलवे के समय कोठारी जीतमलजी और सागरमलजी मारवाइ की ओर से फौज लेकर वागियों को दवाने भेजे गये थे। तत्पञ्चात् कोठारी जीतमलजी बहुत समय तक भानपुरा (इन्दौर स्टेट) में व्यापार करते रहे, वहाँ से बीमार होकर आप कुचेरा चले गये। जहाँ संवत् १९७ में स्वर्गवासी होगये। इनके पुत्र नथमलजी निसंतान स्वर्गवासी हुए।

कोठारी चांदमलजी के राजमलजी तथा दानमलजी नामक २ पुत्र थे । कोठारी राजमलजी संवर १९४० में अपने बावा वस्तावरमलजी के बुलाने से कलकत्ता होते हुए दारह्वा आये। संवत् १९८५ में शत्रुंजयजी में आप स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र तेजराजजी, घनराजजी और देवराजजी सेठ राजमल तेजराज के नाम से जमीदारी और लेने देन का काम काज करते हैं। दानमलजी के पुत्र मुक्तन्दमलजी तथा घासीमलजी हैं। इनमें घासीमलजी दवक गये हैं।

इसी तरह इस परिवार में शिवदानमळजी के पुत्र भागचन्दजी खरबंडी में और हीराचन्दजी के पुत्र ठाठचन्दजी, घासीमळजी, नेमीचन्दजी दारह्वा में रहते हैं। नेमीचन्दजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

## सेठ अगरचन्द जीवराज कोठारी ( रणधीरोत ) डिगरस ( यवतमाल )

इस परिवार का मूल निवास स्थान समेल (जोधपुर स्टेट) है। वहाँ से लगभग १५० साल पूर्व यह परिवार क्यापार के निमित्त यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के डिगरस नामक स्थान मे आया। सेठ अगर-चन्द्रजी का लगभग ७० साल पूर्व स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र कोठारी जीवराजजी ने इस दुकान दे भाषार और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संवद १९८० के माघ मास में आप स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में सेठ जीवराजजी कोठारी के पुत्र शिवचन्दजी और लोमचन्दजी कोठारी विद्यमान है, आपकी फर्म डिगरस के क्यापारिक समाज में नामांकित मानी जाती है। शिवचन्दजी कोठारी समझदार तथा प्रतिष्ठित सरजन हैं। आपके छोटे भाई लोमचंदजी नागपूर में इंटर में अध्ययन करते है। आपकी हुकान पर चांदी सोना तथा कृषि का काम काज होता है।

#### कोठारी परिवार चूरू (बीकानेर स्टेट)

इस परिवार के लोग कई वर्षों से यहीं निवास कर रहे हैं। इस खानदान में सेठ हजारीमक्जी बड़े मितिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपनी व्यापार कुरालता से यहुत उन्नति की। आपके सेठ गुस्तुक-रायजी, सेठ सागरमलजी और सेठ सरदारमलजी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ हजारीमक्जी क्र स्वर्गवास संमत १९३५ में होगया। आजकल आपके तीनों पुत्रों का परिवार स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर रहा है।

भेठ गुरुनुसरायजी का परिवार—सेठ गुरुनुसरायजी का जन्म संवत् १८९६ में हुआ संवत १९१५ में जबिक आप तीनों माई अलग २ होगये तबसे आपने अपनी फर्म का नाम मेससं हजारीमळ गुरुनुसराय रन्छा। इस फर्म में आपने बहुत उन्नति की। आपका ध्यान धार्मिक कार्यों की ओर भी अच्छा रहा! आपका स्वगंवास संवत् १९५८ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमझः सेठ तोका रामजी, शोभावन्द्वी और जवरीमळजी थे। इनमें से दूसरे एवम् तीसरे पुत्र सेठ सागरमळजी के वहाँ दसक गये।

सेठ तोलारामजी का जन्म संवत् १९२५ का है। आप ग्रुक्ष से ही बहे मिलनसार, सारे और पार्मिक वृत्ति के सजन हैं। आपका विशेष समय धर्म ध्यान ही में स्वतीत होता है। आप तेरापंधी संप्रदाय के अच्छे जानकार हैं। आपका यहाँ की समाज में बहुत नाम एवम् प्रतिष्ठा है। आपके चिरंजीलाल्जो, सोहनलाल्जो, माणकचन्द्रजी, श्रीचन्द्रजी और हुलासचंद्रजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें से घड़े पुत्र चिरंजीलाल्जी बहुत समय से अलग हो गये हैं। शेष सब लोग शामिल ही स्वापार करते हैं। आपका ध्वापार केवल हुंदी, चिद्वी और स्वाज का है।

सेठ सागरमलजो का परिवार—सेठ सागरमलजी का जन्म संवस् १८९६ में हुआ। आप धार्मिक प्रकृति के महानुभाव थे। आप जैन शार्को के अच्छे जानकार कहे जाते थे। आपका संवद् १९६० में स्वर्गवास होगया। आपके कोई पुत्र न होने से सेठ जवसीमलजी इसक लिये गये। मगर छोती अवस्था में ही आपका स्वर्गवास होगया। आपके भी कोई पुत्र न होने के कारण आपके छोटे भाई शोमा चन्द्रजी इसक आये। आप दुव्हिमान और होशियार व्यक्ति थे। आपका भी संवत् १९६२ में स्वर्गवास हो गया। आपके ने पुत्र सेठ स्वर्गवास हो गया। आपके ने पुत्र सेठ स्वर्गवास हो गया। आपके ने पुत्र सेठ स्वर्गवासी हो गये। वर्तमान में हस परिवार में सेठ मालचन्द्रजी हैं।

सेठ माळचन्द्रजी बड़े सरल, और उदार प्रकृति के न्यक्ति हैं। आपको विद्या से बड़ा प्रेम हैं। आप बीकानेर स्टेंट की असेम्बली के सेम्बर हैं। आपकी सेवाओं से प्रसन्त होकर बीकानेर दरबार ने आपको

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ सरदारमलजी कोठारी, चूरू.



सेट मूलचंदजी कोंटारी, चूरू.



संदे तोलागमजी कोंग्रारी, पूर.



सेंढ मद्नचंद्रजी कोटारी. च्ह.



## भ्रोसवाल जाति का इतिहास जिल्



सेठ मालचंद्जी कोठारी, चूरू.



भॅवर फतेचंदजी Sio चन्पालालजी कोठारी, चूरू.



कुँवर धमेचन्द्रजी Slo मालचन्द्रजी कोठारी, चूरू.

कै फ़ियत की इन्जत प्रदान की है। आप यहाँ के आनरेरी माजिस्ट्रेट भी हैं। स्थानीय म्युनिसिपेस्टी के भी आप मेम्बर हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः वा॰ धर्मचन्द्रजी, विरदीचन्द्रजी, ख्रव-चन्द्रजी और जतनमल्जी हैं। आप सब लोग अभी बालक हैं। सेठ मालचन्द्रजी को मकान बनाने का बहुत श्रीक है। आपके एक मकान का फोटो भी इस प्रंथ में दिया जा रहा है। आपका ज्यापार कलकता में मेसर्स इजारीमक सागरमल के नाम से आर्में नियम स्ट्रीट में होता है, तथा कोटलपूरा (पंजाव) नामक स्थान पर गल्ले का ज्यापार होता है आपकी फर्म चुरू में सम्मानित समझी जाती है।

सेठ सरदारनलकी का परिवार—सेठ सरदारमल्जी का जन्म संवत् १९०२ का था। इस परिवार की विशेष तरकी आपकी के द्वारा हुई। आपने लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। संवत् १९७१ में आपने जुरू स्टेशन पर प्रक धर्मशाला बनवाई। आपका स्वर्गवास संवत् १९७४ में हो गया। इस समय आपने हो पुत्र , जिनके नाम क्रमशः सेठ मूलचन्द्रजो और सेठ मदनचन्द्रजी हैं। आप लोग पुराने विचारों के हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप एक सरदार विद्यालय नामक एक स्कूल की स्थापना की है। आपको बीकानेर दरबार से छड़ी, चपरास व खास चनके इनायत हुए हैं। सेठ मूलचन्द्रजी के इस समय चम्यालालजी नामक एक पुत्र हैं। आजकल आप ही अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आप उरसाही और मिलनसार स्यक्ति हैं। आपके फतेराजजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ मदनचन्द्रजी के धनपविसहजी, गुनचन्द्रलालजी और मैंवरलालजी नामक तीन पुत्र हैं।

इस परिवार का व्यापार जूट, कपड़ा शौर गल्ले का है। इसकी दो शाखाएँ कलकत्ता में भेसर्स हजारोमल सरदारमल और चम्पालाल कोठारी के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में है। इनके अतिरिक्त भिन्न २ नामों से मैमनसिंह, बेगुनवाड़ी, बोगरा, युकानपोक्तर, बिलासीपाड़ा, कसवा, सिरसा, श्री गंगानगर इत्यादि स्थानों पर भी आपकी शाखायें हैं। यह फर्म यहाँ प्रतिष्ठित और सम्मानित समझी जाती है।

## सेठ केशरीचन्द गुलावचन्द कोठारी, चुरू (वीकानर)

इस परिवार के सजान करीब २५० वर्ष पूर्व बीकानेर से चळकर जुरू नामक स्थान पर आये । जब नाप छोगों के पूर्वज सन् १५०० के करीब बीकानेर में रहते थे तब उन छोगों ने राज्य की बहुत सेवा की। उनमें से ऐठ टाडमछजी भी एक थे। इनके परचात् सेठ कुशछचन्द्रजी बढ़े ज्यापार चतुर और साइसी सज्जन हुए। आपने अपने साहस और वीरता से बीकानेर स्टेट मे अच्छे २ कार्य किये। आपके कार्यों से असज होकर तत्काछीन बीकानेर दरबार ने आपको नोहर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप तथा रहने के लिए एक हवेछी प्रदान कर आपको सम्मानित किया था। आपके पश्चात् इस परिवार में

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

विजयचन्द्रजी, जयशुपत्री, शंकरदासजी, नोवतायजी आदि २ सज्जन हुए । आप छोगों ने अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की । ऐसा कहा जाता है कि यह पहली फर्म बीकानेर स्टेट में ऐसी थी, जिसने सर्व प्रथम व्रिटिश राज्य में अपनी बैंकिंग फर्म स्थापित की थी । इसका उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी से व्यापारिक सम्बन्ध था । इस विषय में इस परिवार वालों को कई महत्वपूर्ण तसछीनामा और परवाने मिले हुए हैं। जो इस समय इस परिवार के पास हैं । आगे चलकर सेठ लाभचन्द्रजी इस परिवार में प्रतिष्टित म्यक्ति हुए आपने गदर के समय कई अंग्रेजों की जान बचाई थी । इसके उपलक्ष में आपको ब्रिटिश सरकार ने एक प्रशंसा सूचक सार्टीफिकेट दिया है । आपका स्यगंवास हो गया है । आपके केशरीचन्द्रजी नामक एक प्रत्न हैं ।

सेठ केस(चिंदजी का जन्म संवत् १९२६ में हुआ । आप वहें व्यापार कुशल, समाजसेवी और उत्साही सज्जन हैं। आपने अपने प्रभाव से लाखों रुपये एकन्नित कर वारलोन फंड में दिलनाये हैं। इससे प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपको सर्टिफिनेट आफ ऑनर प्रदान किया है। आपका ध्यान सार्वजनिक सेवा की ओर बहुत रहता है। आपने सन् १९६३ में अखिल भारतवर्षीय तेरा पंथी समा नामक एक संगठित सभा स्थापित करवाने में बहुत कोशिश की है। आप करीब ११ साछ तक उसके आनरेरी सेकेटरी रहे । आएका तेरा पंथी संप्रदाय में बहुत सम्मान और प्रतिष्टा है। सन् १९२१ की सेन्सेस के समय आपने बहुत कार्य किया। आपने तेरापंथी संप्रदाय के व्यक्तियों की अलग सेन्सेस की जाय इसकी बहुत कोशिश की। और सारे भारतवर्ष में राणना करने के लिये पृथक प्रबन्ध करवाया। आपने संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में पास होने वाले माहनर साधु विलका घोर विरोध किया और जनमत को अपने पक्ष में करके उसे पास होने से रोक दिया । लिखने का मतलब यह है कि आप प्रतिमा सम्बद्ध और कुशल कार्यंकर्ता हैं। क्षित् स्टेट में आपका अच्छा सम्मान है। चरखी दादरी नामक स्थान पर भापकी पुरानी जायदाद थी वह नजुल की हुई थी। आपके प्रयत्न से महाराजा साहब ने उसे वापस भावके सुद्रदं कर दिया। भाषको स्टेट से कुर्सों का सम्मान तथा सिरोपाव प्रदान किया हुआ है। इसी प्रकार बीकानेर, सिरोही और उदयपुर दरवारों की ओर से आपको समय समय सिरोपाव मिलते रहे हैं। इस समय आपकी वय ६४ वर्ष की है। अत्रवय आजकल आप चुरू ही में शांति लाभ कर रहे हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः घेवरचन्दजी, भालचन्दजी, गुलावचन्दजी और हूंगरमलजी हैं। इनमें से प्रथम दो चरलादादरी में स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं। दोष दो कलकत्ता में नं० १५ शोभाराम वैशाख स्ट्रीट में वैकिंग का न्यापार करते हैं। वाबू गुळावचन्दजी मिडनसार और उत्साही सज्जन हैं। आपका बैंकिंग व्यापार केवल अंग्रेजों से होता है।

## भोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



कुँवर विरशीसक्जी ठा नोलचढेजा कोराशी चूल



बाब्र जीवनमत्त्रजी बच्छावत, शुनीम सेठ मालचंद्रजी कोठारी, चूरू.



वाबू ख़्बचडजो S/o सेंड मालचंडजी कोंडारी. चृ



वाबू जसकरणाजी वैद, मुनीम सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू,



सेठ मालचंदजी कोठारी के सुपुत्र, चूरू.



सेठ केशरीचंदंजी कोठारो, चूरू.



वाबू गुलाबचंदजी कोठारी, च्रू.



वाव् फतेचंडजी कोठारी, चृरुः



## कोठारी जोरावरमल मोतीलाल का खानदान सिकंदराबाद ( दिच्या )

इस खानदान के पूर्व कों का मूळ निवास स्थान वगड़ी (सारवाड़) का है। बगड़ी से इस परिवार के पूर्व पुरुष सेंद्र थानमळजी ने स्थापार निमित्त दूर २ के प्रदेशों का अमण कर सबसे पहले अपनी एक फर्म बोलारम में स्थापित की। आप के हाथों से इस फर्म की काफी उन्नति हुई। आपके कोशावरमळजी नामक एक पुत्र हुए। आप बड़े धार्मिक विचारों के सज्जन हैं। आपके मोतीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

श्री मोतीजाजनी कोठारी — आप शिक्षित तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं। आप बहे क्यापार कुराल, अच्छे व्यवस्थापक तथा वर्तमान उन्नतिश्चील युग के सिनेमा व्यवसाय में निपुण हैं। आपने अपनी क्यापार चातुरी तथा दूरद्शिता से अपनी फर्म की काफी उन्नति की है। तिरमिलगिरी, सिकन्दराबाद तथा हैदराबाद में सब मिलाकर आपके आठ सिनेमा बने हुये हैं। इघर कुछ वर्ष पूर्व ही हैदराबाद के कुछ शिक्षित पूर्व उस्माही सज्जनों ने दस लाज की एंजी से 'दी महावीर फोटो प्लेज एण्ड थिएट्रिकल कम्पनी लि॰' की स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश भारतीय शिक्षाप्रद द्वामा पूर्व फिल्म तथार करवाकर सदुपदेशों का प्रचार करते हुए इन्योपार्जन करना है। श्री मोतीलालजी की बुद्धिमानी तथा थोग्य व्यवस्था से इस संस्था को काफी सफलता प्राप्त हुई हैं। आप ही वर्तमान में इसके मेनेजिंग एजण्ड हैं।

इसंके अतिरिक्त आपके यहाँ से ''हैदराबाद बुळेटिन'' नामक एक अंग्रेजी दैनिक पत्र भी निक-कता है। आपका यहाँ की त्रिक्षित समाज में बहुत सम्मान है। आपके खुलेटिन अखबार की यहाँ पर भाजी प्रतिष्ठा है।

इसके साथ ही साथ आपका स्वभाव बढ़ा सरल, मिलनसार तथा नम्न है। आप घढ़े सुधा-रह विचारों के सज्जन हैं। ओसवाल जाति की उन्नति करने की इच्छा आपको सदैव लगी रहती है। आप यहाँ की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं।

#### . सेठ. बरदीचन्दजी कोठारी का खानदान, जयपुर

इस परिवार में सेठ देवीचंदजी कोठारी प्रतिष्ठित पुरुष हुए। आप वीकानेर से इन्दौर आदि स्थानों में होते हुए संवत् १८६० के करीब जयपुर आये। आपकी मालवा,कलकत्ता,वम्बई कानपुर, फरखावाद आदि २ स्थानों पर ५४ दुकानें थीं। संवत् १८८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी जयपुर में छतरी बनी हुई है। आपके पुत्र मुलक्षन्दजी, कप्रचन्दजी, तिलोकचन्दजी, रायचन्दजी, और सर्वसुखजी ने जयपुर में अपनी अलग २ हवेलियाँ बनवाई। आप सब वंधु प्रतिष्ठित ब्यापारी माने जाते थे।

91

कोठारी कपूरकन्दकी—आप जयपुर के प्रसिद्ध साहुकार थे । आप स्टेट को कार्तो सर्व उधार हिया करते थे । आपको जयपुर स्टेट ने "सेठ" का पद और नाम के बाद "जी" स्थितने का समाव बस्काा । संवत् १९०४ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके नाम पर आपके छोटे आता तिकोककन्द्री के पीत बरहीचन्द्रजी इसक सामे ।

कोठारी वरदीचन्दर्वा—जावका जत्म संवत् १८९६ में हुआ । आप साहुक्सी जातार है अलावा स्टेट द्वारा सींपे हुए फौज के काम को भी देखते थे। आगरे में २६ साओं तक आप बंगाव केंद्र के खजावची रहे। इससे वेंक ने आपको एक उत्तम सार्टिफिक्टेट दिया। संवत् १९५६ के अकाव के समक आप स्टेट द्वारा वनाई गई सहायता कमेटी के मेन्दर और सर्वाची थे। आपने अपनी दुविस्मवी और शौकीनी से जनता, राज्य और लोसवाल जाति में अच्छी इज्जत पाई थी। संवत् १९६९ में बारक के स्वर्म के स्वर्गवास हुला। आपके केवलचन्द्रती, हुकुमचन्द्रती और चांद्रमल नामक ३ पुत्र हुए।

कोठारी कांदमलकी—आपका जन्म १९२० में हुआ। आपने सन् १८९२ में अवसेन में बाइव । फेक्टरी खोळी, जो सन् १९१५ तक काम करती रही। सन् १९०३ में अवसेर में आपने एक बार फावण्डरी, सन् १९३२ में अंदरित में पढ़ किलिंग फेक्टरी और सन् १९२७ में अवपुर में इक । आइस फेक्टरी खोळी। ये सब देक्टरियों इस समय काम कर रही हैं। आपके सुमेरकन्त्रों तक समीरचन्द्रजी और आपके यदे आता हुकुमचन्द्रजी के उस्तमचन्द्रजी और संतोषचन्द्रजी बामक पुत्र हुए। उच्चमचन्द्रजी शांत स्वमाव के समझदार सक्तन हैं, तथा फर्म और कारखानों का तमाम काम कोम रिर्म से चक्राते हैं। कोठारी संतोपचन्द्रजी केवलचन्द्रजी के नाम पर इसक गये हैं। आप शाहकारी खापार में भाग हेते हैं। यह परिवार जयपुर की लोसवाल समाज में प्राचीन तथा प्रतिष्ठित माना जाता है।

इसी प्रकार इस जानदान में कोठारी मूलचन्द्रजी के परिवार में रिखायन्त्रजी, सहपचन्द्रजी, स्वरंपचन्द्रजी, सहपचन्द्रजी, करपचन्द्रजी जीर केशरीचन्द्रजी विद्यमान हैं। केशरीचन्द्रजी जवाहरात का स्थापार करते हैं। किश्रीचन्द्रजी के पौत्र पेसचन्द्रजी जयपुर स्टेट के नायव दीवान के पद पर कार्क्य कर चुके हैं। अभी इनके अलीवें भागाचंद्रजी मौजूद हैं। रायचंद्रजी के परिवार में गोकुलचंद्रजी और टनके पुत्र जवाहरात का स्थापार करते हैं तथा कोठारी सर्वसुख्यों के पौत्र अगरचंद्रजी, मिलापचंद्रजी और हीराचंद्रजी साहकारी का कार्क्य करते हैं। हीराचंद्रजी को दरवार में कुसीं प्राप्त है। आप एफ० ए० में पड़ रहे हैं।

सेठ हजारीमल हुलासचन्द कोठारी सुजानगढ़

क्रीव ७० वर्ष पूर्व सेठ घरमचन्द्रती सुजानगढ़ आकर बसे । यहाँ आपके गुस्मवचन्द्रजी वामक पुत्र हुए । आप-सोग यहीं साधारण देन स्नेन का न्यापार करते रहे । सेठ गुस्नवचन्द्रजी के से पुत्र

## ग्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेंड हजारीमलजी कोठारी, सुजानगढ.

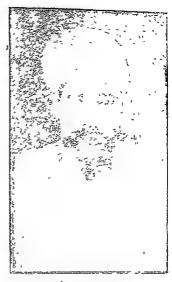

्रह ० सेठ मैरीटानजी कोटारी, त्रीकानर.



सेठ हुत्तासचन्दजी कोठारी, सुजानगढ़.

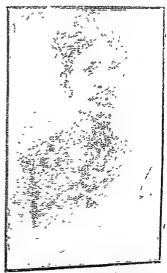

कुं॰ भवरतालजी Sloहुलासचन्द्रजी, कोठारी, सुजानगढ़



ये जिनका नाम क्रमशः जीतमळजी और सगनीरामजी था। आप दोनों ही भाह्यों ने कलकत्ता जाकर मेससं चौथमळ गुठाबचन्द के साथ ब्यापार प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् आपने सरदारशहर निवासी आसकरण पांचीराम पींचा की फर्म के सासे में काम किया। संचालकों की दुिंदमानी एवम् होशियारी से फर्म खूब खळी। इसके पश्चात् सेठ जीतमळजी का सं० १९३८ में स्वर्गवास होगया। आपके हजारीमळजी एवम् मोतीळाळजी नामक दो पुत्र हुए। सगनीरामजी के पुत्र का नाम दुर्गाप्रसादजी है। वर्तमान में तीनों भाइयों का परिवार स्वतंत्र ख्या से ब्यापार कर रहा है। दुर्गाप्रसादजी के पुत्र धनराजजी, इन्द्रचन्दजी, स्रजमळजी और सोहनळाळजी कळकचें में अपना स्वतंत्र ब्यापार करते हैं।

सेठ इजारीमल्जी ने साझे की फर्म से अलग होकर स्वतंत्र फर्म मेससं हजारीमल हुलासचन्द के नाम से केळला ही में खोली। इस समय इस पर चलानी का काम हो रहा हैं। आपने इस व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त की और अपनी एक बांच बोगड़ा में भी पाट का व्यवसाय करने के हेत से स्थापित की। आपका प्यान सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। आप तेरापंथी संप्रदाय के मानने वाले सज्जन थे! आपका स्वर्गवास संवत् १९८८ में ७४ वर्ष की आयु में होगया। आपके पुत्र हुलासचंद्रजी इस समय फर्म के काम का संचालन करते हैं। आपका यहाँ कलकता की चलानी कमेटी में अच्छा प्रभाव है। आप उसके प्रेसिडेण्ट हैं। बाजार में व्यापारियों के आपसी कई सगड़े आप के हारा निपटाये जाते हैं। आप से दोनों पार्टियां खुश रहती हैं। परोपकार और सेवा की चरफ भी आपका बहुत प्रयान है। अपके भँवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। काण शिक्षित सज्जन हैं। आपका रियासत बीकानेर में अच्छा सम्मान है। आपके मोहनलालजी नामक एक पुत्र है। कलकत्ता फर्म का

सेठ कालुराम वच्छराजजी कोठारी, ढानकी ( यनतमाल )

इम परिवार का मूल निवासस्थान कुड्की (जोधपुर स्टेट) में है। वहाँ से लगभग १५ साउ पहिले सेठ उदयराजजी कोठारी बराड़ प्रान्त के पूसद तालुके के ढानकी नामक स्थान में ज्यवसाय के लिये भाये। आपके हार्यों से धन्धे को अच्छी उन्नति सिली। संवत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र काल्युसमजी तथा बच्छराजजी कोठारी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों के हार्यों से कृपि और स्थापार के कार्य्य में बहुत उन्नति हुई है। आप दानकी और आस पास के स्रोसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखते हैं।

## लोड़ा

#### लोढ़ा गौत्र की जत्पति

छोदा गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाजनवंशमुक्तावली में इस प्रकार की किम्बद्दित लिखी हुई है कि पृथ्वीराज चौहान के स्वेदार देवदा चौहान वंशीय छाखनसिंह के कोई संतान न हंतीथी। इससे दुखित होकर उसने जैनाचार्य श्री रवीत्रमुस्रि से संतान के लिये प्रार्थना की, और जैनधर्म अंगीकार किया। इनकी संताने छोदा कहलाई। इसी वंश की आगे चलकर ४ शास्त्रायें हो गई जिनमें टोडरमलजी के वंशज टोडरमलोत छजमलजी के छजमलोत, रतनपालजी के रतनपालोत और मावसिंह के भावसिंहोत कहलाये।

## रावरजा वहादुरशाह माधौसिंहजी लोढ़ा का खानदान, जीधपुर

इस परिवार के पूर्वन शाह सुस्तानमलजी लोदा (टोडरमछोत) नागौर में रहते थे और वहाँ श्रोपपुर राज्य की सेवा करते थे। इनके पुत्र शाहमळजी हुए।

रावरण श्मशेरवहादुर शाहमलजी लोढ़ा-आप इस खानदान में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। संवत् १८४० के लगभग महाराजा विजयसिंहजी के कार्य काल में आप जोधपुर आये। जिस समय आप यहाँ आये थे, उस समय जोधपुर की राजनैतिक स्थिति बढ़ी डाँबाडोल हो रही थी। आपको योग्य अनुभावी और बहादुर पुरुष समझकर दरवार ने फौज मुसाहिव का पद दिया। तदनंतर आपने कई युद्धों में सिमिलित होकर वहादुरी के काम किये। संवत् १८४९ में आप गोडवाढ़ प्रान्त के युद्ध में गये और इसी साल महाराजा विजयसिंहजी ने प्रसन्न होकर जेठ सुद्धों १२ के दिन आपके बढ़े आई के लिए "रावर्जा शामशेर बहादुर" की और छोटे माई के लिए "रावर्जा शामशेर बहादुर" की और छोटे माई के लिए "रावर्ज की पुरत्तेनी पदवी प्रदान की। साथ ही दरवार ने आपको २९ हजार की जागीरी और ऐर्शे में सोना पहिनने का अधिकार वहना। इसके अलावा आपको घढ़ियाल और हाथी सिरोपाव भी इनायन किया गया।। इस प्रकार विविध उच्च सम्मानों से विभूषित होकर संवत् १८५४ में आप स्वर्गवासी हुये। आपके छोटे स्राता राव मेहकरणजी जालौर के घेरे के समय विकाद में कैसारिया करके काम आये। अपके रिधमलजी पूर्व कर्याणमलजी नामक दो पुत्र हुए।

लोडा गीत्र एक और है। ऐसा कहा जाता है कि चावा नामक एक माहेश्वरी गृहस्थ श्री वर्द्धमानसूरिनों के वर्ष्ट्रेश से जैन हुआ। श्नकी सवानें लोडा कहलाई।

त्वराजा रिवमलजी—जाप बढ़े वहादुर और वीर प्रकृति के पुरुष थे। संवत् १८८९ में १५०० सवारों को लेकर आप और मुणीत रामदासजी बिटिश सेना की सहायतार्थ अजमेर गये थे। संवत् १८९२ में महाराजा मानसिंहजी ने आपको ए० जी० जी० के यहाँ अपनी स्टेट का वकील बनाकर मेजा। संवत् १९०० तक आप इस पद पर रहे। संवत् १८९८ में आपको १६ हजार की जागीर वल्झी गई। थोड़े समय बाद महाराजा मानसिंहजी ने आपको अपना मुसाहिब बनाया। दरवार आपका बढ़ा सम्मान करते थे। आपने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवाल समाज पर लगतेवाले कर को माफ कराया, तथा पुष्कर के क्साईबाने को बन्द कराया। आपने संवत् १८९६ में दरवार और जागीरदारों के बीच सम्बन्ध की हातें तय की, जो अब भी स्टेट में १८९६ की कलम के नाम से जोधपुर में व्यवहार की जाती हैं। पुष्कर के क्याईबाने को बन्द करवाने के सम्बन्ध में तत्कालीन किव ने आपके लिए निम्नलिखित पद्य कहा था कि:—

मला मुलाया मोपती, नवकोटीरे नेत । रानिमटायो रिघमल, पुष्कर रो प्रायश्चित ॥

आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको महाराजा मानसिंहजी ने दरवार में प्रथम दर्जे की वैठक, ताजीम, सोना और हाथी सिरोपान इनायत किया था। महाराजा तखतिसिंहजी को जोधपुर की गद्दी पर दत्तक लाने में आपने निशेष परिश्रम किया था। अतः महाराजा तखतिसिंहजी ने आपको कई खास स्कंक प्रदान कर प्रसन्नता प्रकट की थी। इन महाराजा के राजत्वकाल में आपने फौज लेकर लावन राज्य साहिव के साथ उमरकोट पर चदाई की थी। संवत् १९०८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके रावरंजा राजमलंजी तथा राव फौजमलंजी नामक दो पुत्र हुए। आपके छोडे आता राव कल्याणमलंजी ने भी रियासत की चहुत्तसी सेवाएँ की। जालौर घेरे के समय आप महाराजा मानसिंहजी की ओर से आरबों की फौज लेने गये थे। सम्वत् १८६० से ६५ तक आप मुसाहिव रहे। जोघपुरी घेरे के समय आपने दौलतराव सिंधिया को अपनी और सिलाने की कोशिश की थी।

्शवरजा राजमलजी—आपका जन्म सम्वत् १८७३ में हुआ। संवत् १९०२ से १९०९ तक अषि जोधपुर दरवार की ओर से पोलीटिकल एजण्ट के वकील रहे। सम्वत् १९०७ की चैत वदी १० को महाराजा तखतसिंहजी ने आपको दीवानगी का पद प्रदान किया। सन् १८५७ के वलवे के समय आजवे के डाइन से बागी लोगों को अपने यहाँ टिकाया। उन्हें निकालने के लिये पोलिटिकल एजण्ट ने जोधपुर दरवार को लिखा। फलतः दरवार ने आपको फीज देकर साजवा मेजा। उक्त स्थान पर युद्ध करते हुए आसोज बदी ६ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके अंतकाल होजाने की खबर जब जोधपुर पहुँची, तब दरवार अपने स्वर्गीय मुसाहिव को सम्मान देने के लिए मातमपुरसी के लिये इनकी हवेली पर आये। इनके दरवार अपने स्वर्गीय मुसाहिव को सम्मान देने के लिए मातमपुरसी के लिये इनकी हवेली पर आये। इनके

समय तक इस परिवार के पास १० हजार रुपयों की जागीर थी। आपके रावरजा सरदारमस्त्री और कोरावरमरुजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सरदारमरुजी, राव फौजमरुजी के नाम पर दत्तक गये।

राव फीजमलजी---आप मारवाड़ राज्य में हाकिम और सुपरिटेन्डेण्ट के पद पर कार्य करते रहे। इरबार ने आपको सोना और पालकी सिरोपाव इनायत किया था। सम्बत् १९०३ में आप स्वर्गनासी हुए।

रावरजा सरदारमलजी—आप सम्बत् १९०५ में फीजमलजी के नाम पर दक्तक गये। दरवार ने आपको बंदने का कुरुव और ताजीम इनायत की। आपने अपने पिता राजमलजी के औसर के उपस्था में १२॥ न्यात और राज्य के रिसाले को निमंत्रित किया। उस समय दरवार ने आपको मोतियों को कंडी, कड़ा, सिरपेंच, हाथी सिरोपाव, पालकी और पैर में पहिनने के लिए सांटें इनायत कीं। सम्बत् १९२१ तक आप दीवानी अदालत तथा हुज्री दफ्तर की दरोगाई (मजिस्ट्रेट तिप) और हाकिमी का कार्य्य करते रहे। इसके बाद आप पोलिटिकल एजेण्ट के वकील और दफ्तर के सुपरिन्टेन्टेन्ट रहे। संवद् १९३३ की भादवा सुदी ८ के दिन महाराजा जसवंतिसिहनी ने आपको दीवानगी का सम्मान बख्शा। संवत् १९३३ की भादवा ए० जी० जी० के यहाँ मारवाद राज्य की तरफ से वकील बनाये गये और सृत्यु समय तक आप यह कार्य करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४५ की काती वदी ८ को हुआ। आपको इवेली पर महाराजा जसवंतिसिहनी मातमपुर्सी के लिए पधारे। आपके रावरजा माधीसिहजी और अमरसिहजी नामक र पुत्र हुए।

राव जोरावरमलजी—आपका जन्म संवत् १९०७ में हुआ । आप सांचोर और जोषपुर के हाकिम रहे |तथा संवत् १९४९ में ए० जी० जी० के यहाँ वकील वनाये गये । संवत् १९५२ की मगसर सुदी ३ को आप स्वर्गवासी हुए । आपके राव बहादुरमलजी तथा राव दानमलजी नामक २ पुत्र हुए ।

राव बहादुरमलजी—आप जेतारण और पचपदरा के हाकिस रहे और संवत् १९७० में ए. जी. की. के वकील बनाये गये। आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त था। संवत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सोमागमञ्जी न्युनिसिपैलिटी में सर्विस करते हैं।

राव बहातुरमळजी के छोटे आता राव दानमळजी दौळतपुरा तथा पचपदरा के हाकिम थे। संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र राव बदनमळजी का जन्म संवत् १९४४ की आसोज सुदो ७ को हुआ। आप थोदे समय के लिये पुरनपुरा की छावनी के बकीळ रहे और इधर सन् १९२३ से देवस्थान धर्मपुरा के सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं। आपके मोहवतसिंहजी, फतेसिंहजी तथा उमराव-सिंहजी नासक तीन पुत्र हैं।

रावराजा मावीसिंहजी-आएका जन्म संवत् १९३४ की पोष वदी ८ को हुआ। आरम्म में

10 साल तक आप पाली, जोधपुर और जालोर के हाहिम रहे और इधर सन् 1990 से जनानी ट्योदी है सुपरिष्टेण्टेण्ट के पद पर काटर्य कर रहे है। आप वहें मिलनसार, सरल वित्त और निराभिमानी सज्जन हैं। जोधपुर की ओसनाल समाज में आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा है। राज्य के सरदारों में भी आपका उच्च सम्मान हैं। आपको दरबार से दोवड़ी ताजीम और पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त हैं। आप जोधपुर श्रीस- बाल मीसंघ के मेसिडेण्ट हैं। आपके सवाईसिहजी, बल्लमसिंहजी तथा किशोरसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं। इंबर सवाईसिहजी इस समय सीवाने के हाकिम हैं और आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त हैं। आपके बढ़े पुत्र कुँवर बल्लमसिंहजी ने हाल ही में वी० ए० की परीक्षा पास की है। कुँवर सवाईसिंहजी है पुत्र गुल्लबसिंहजी इस्तीर में एल० एल० बी० के दितीय वर्ष मे पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे भाई जसवंत- सिंहजी मेटिक में विक्षा पा रहे हैं।

रात अमरसिंहणी—आप रावरजा बहादुर माघोसिंह जी के छोटे आता हैं। जोधपुर दरवार से आपको हाथी, सिरोपाव, सोना और ताजीम प्राप्त हैं। इसी प्रकार जयपुर दरवार ने भी आपको हाथी, सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। आप रीवाँ महारानी (जोधपुर की महाराज कुमारी) के कामदार हैं। रीवाँ स्टेट ने भी आपको सोना पहिनने का अधिकार बक्शा है। आपके पुत्र स्ट्रतिसंहजी पदते हैं।

इस परिवार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और परासली नामक दो गाँव जागीर में प्राप्त हुए थे। वे इस समय इस क़ुदुम्ब के अधिकार में हैं।

#### सेठ कमलनयन हमीरसिंह लोढा का खानदान अजमेर

भारतवर्ष की श्रोसवाळ जाति में यह वहुत वड़ा घराना है। इस घराने का सरकार, देशी राज्यों सथा प्रजा में बहुत सम्मान है। इस घराने के पूर्वज सेठ भवानीसिंहजी अळवर राज्य में रहते थे। इनके पांच पुत्रों में से सेठ कमलनयनजी कुछ समय किशनगढ़ राज्य में रहकर संवत् १८६० के पूर्व अजमेर में आये और यहाँ पर "कमलनयन हमीरिंहह" के नाम से दुकान खोली। आपने अपनी कार्य-कुशलता तथा सत्य-प्रियता से धन्धे वो भनी भांति बदाया। आप ने जयपुर और किशनगढ़ में "कमलनयन हमीरिंसह" के नाम से श्रीर जोधपुर में "दौलतराम स्रतराम" के नाम से दूकानें खोलीं। आगके पुत्र सेठ हमीरिंसहजी हुए । आपने फर्ड खाबाद, टींक व सीतामक में दूकानें जारी की और जयपुर, जोधपुर के महाराजाओं से लेन-देन प्रारम्म फर्ड खाबाद, टींक व सीतामक में दूकानें जारी की और जयपुर, जोधपुर के महाराजाओं से लेन-देन प्रारम्म किया तथा इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ायी। इनके चार पुत्र हुए—सेठ वरणमलजी, सेठ सुजानमळ्जी, रायबहादुर सेठ समीरमळ्जी और दीवानबहादुर सेठ उम्मेदमळ्जी। प्रथम पुत्र सेठ करणमलजी वा

बाल्यावस्था में ही स्वर्गवास हो गया । दूसरे पुत्र क्षेत्र भुजानमलजी ने सन् १८५७ के विद्रोध के समय अंग्रेज़ सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुरा में रायबहादुर सेठ मूलचंदुजी सोनी है साही में दकान खोली, और वहाँ के राज्य से लेन-देन किया। इनके समय साम्भर की हकूमत इनके घराने में आई और वहाँ का कार्य्य आप अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते रहे । इनके स्वर्गवास के प्रधात इस बराने की बागडोर तीसरे पुत्र रायबहादुर सेठ समीरमलजी के हाथ में आई। अजमेर नगर की म्युनिसिपछ क्मेटी के आप बहुत वर्षों तक मेम्बर रहे और बहुत समय तक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। भाष न्यु • कमेटी के ३१ वर्ष तक वाइस चेंयरमैन वने रहे । इस पद पर और मजिस्ट्रेटी पर ये मृत्यु दिवस तक श्ररूद रहे थे। इनकी वाइस चेयरमैनी में अजमेर में सुप्रसिद्ध जलकी सुविधा हेलिये "फाईसागर" बना, जिससे भाज सारे नगर और रेख्वे को वानी पहुँचाया जाता है। इनके समय में इ.छकत्ता, बग्वई, कोटा, अख्वर, टोंक, पड़ावा, सिरोंज, छबड़ा, और निम्वाहेड़ा में नयी दूकानें खुळीं। ये अलवर, कोटा और जीयपुर की रेजीडेन्सी के कोषाध्यक्ष नियत हुए । देवली और प्रनपुरा की पल्टनों के भी कोषाध्यक्ष का कार्य इनको मिला। रायबहादुर सेठ समीरमलजी को सार्वजनिक कारयों में प्रसन्तता होती थी। संवत् १९४८ हे भकाल में अजमेर में आपने एक धान की दुकान खोली। इस दुकान से गरीब। मनुष्यों को सस्ते भाव से उदर पूर्ति के हित अनाज मिलता था। इस दुकान का घाटा सन आपने दान किया। इनके समय में यह घराना भारतवर्षं भर में विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ों से इन्होंने घनिष्ट मित्रता स्थापित की। वदयपुर, जयपुर, जोधपुर से इनको सोना और ताजिम थी। वृटिश गवनैमेंट में भी इनका मान बहुत वदा। इनमें यह योग्यता थी कि जिन अफसरों से ये एकवार मिल लेते थे वे सदा इनको आदर की धिष्ट से देखते थे। इनके कार्यों से प्रसन्न होकर सरकार ने इनको सन् १८७७ में रायसाहब की पदवी और तलश्चात् सन् १८९० में रायवहादुर की पदवी दी । इनकी मृत्यु के पश्चात् सेठ हमीरसिंहजी के चौथे एत्र दोवान बहादुर सेठ उम्मेदमलजी ने इस धराने के कार्य्य को संचालन किया । वे क्यापार में बड़े कार्य्य दश थे। इनके Entreprise से इस घराने की सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरकार ने इनको सन् १९०१ में रायवहादुर की और सन् १९१५ में दीवान वहादुर की पदनी दी। ये भी मृत्यु दिवस तक अजमेर नगर के प्रसिद्ध आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। रियासतों से इनको भी सोना और ताजिम थी। इन्होंने उद्यम-हीनों को उद्यम से लगाने के हेतु न्यावर में एडवर्ड मिल खोली," जिसमें बहुत अच्छा कपड़ा बनता है और जो इस समय भारतवर्ष की विख्यात मिर्छों में एक है। इन्होंने बी॰ बी० सी० आई॰ रेटवे के मीटर रोज भाग के धन कोषों का तथा कुछ नेतन वाँटने का ठेका हिया और इसका काम भी उत्तमता से चलाया। सेठ उम्मेदमळजी के कोई संतान नहीं हुई। इनके नाम परसेंड समीरमळजी के टू सरे पुत्र अभयमळजी गोद आये।

सेठ हमीरसिंहजी के चारों पुत्रों में से बढ़े पुत्र करणमळजी तो अव्यायु में ही स्वर्गवासी हो चुके थे जैसा कि उत्तर वर्णन हो चुका है। शेष सीन आताओं के पुत्र तथा पुत्रियां हुईं। सेठ सुजानमळजी के दो पुत्र थे; सेठ राजमळजी तथा सेठ चन्दनमळजी। इन दोनों का स्वर्गवास दीवान वहातुर सेठ उम्मेदमळजी की मॉजूदगी में हो हो गया। सेठ राजमळजी के एक पुत्र सेठ गुमानमळजी हुए। जो अल्युपर्यन्त अजमेर म्युनिसिंपळ कमेटी के मेग्बर और एडवर्ड मिळ व्यावर के चैयरमेन रहे, ये जहाँ रहे वहाँ इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य्य किये। इनके पुत्र सेठ जीतमळजी थे। वे भी चन्द वर्ष तक मेग्बर म्युनिसिंपळ कमेटी रहे। परन्तु उनका अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया। सेठ चन्दामळजी के पुत्र कानमळजी तथा पीत्र पावमळजी हैं। सेठ हमीरसिंहजी के तीसरे पुत्र राय बहातुर सेठ समीरमळजी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमळजी, सेठ अभयळळजी, सेठ विरधमळजी तथा सेठ गादमळजी। इनमें से सेठ सिरहमळजी आजीवन म्यूनिसिंगळ कमेटी के मेग्बर रहे परन्तु इनकी आयु वळवान नहीं हुई और यह २९ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्गवासी होगये। जोधपुर राज्य ने इनको भी सोना तथा ताज़ीम प्रदान की थी। सेठ गादमळजी इस इककी (Joinb Hindu Family) शीति के अनुसार इनके गोद हैं। रायबहातुर सेठ समीरमळजी के वूसरे पुत्र अभयमळजी भी सत्यु तक ऑनरेरी मिजिस्ट्रेट रहे थे। ये वड़े छोकप्रिय तथा कार्यदक्ष थे परन्तु खेद की बात है कि इनका अल्पायु में ही स्वर्गवास होगया। इनके पुत्र सेठ सोभागमळजी हैं।

इन दिनों में इस घराने का सब कार्य्य भार रायवहादुर सेठ विरधमलंजी के हाथ में है जो राय बहादुर सेठ समीरमलंजी के तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षता में इनके छोटे आता सेठ गादमलंजी तथा भतीजे सेठ कानमलंजी सब कार्य बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेठ गादमलंजी कुछ समय तक म्यूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड मिल ज्यावर के चेयरमैन हैं। इनके पांच पुत्र हैं, जिनमें से बड़े कुँतर उमरावमलंजी तो दूकान के काम में सहायता देते हैं और शेप चार अभी बाल्यावस्था में हैं।

रायबहादुर सेठ विरथमलजी का जन्म संबद् १९३९ में हुआ। आप अपने जेट आता धमयमलजी की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के परचाद अत्युत्तम रीति से सब काम चला रहे हैं। जनता तथा ब्रिटिश सरकार इनके काम में सदा सन्तुष्ट रहती है आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। सरकार ने सन् १९२६ में इनको रायबहादुर की पदवी से सुशोभित किया। आपने नये विनटोरिया अस्पताल में एक्सरेज की कल कई हजार रूपया देकर मंगाई हैं जिसके हारा प्रत्येश मनुष्य से अन्दर के रोग का निदान होजाता है। आपकी सूकानें बम्बई, कलकचा आदि बीस स्थानों में हैं जहाँ स्थाज का धंधा व सोना

485

७२

चांदी, तांबा, पीतळ, जस्ता, चीनी, कपड़े आदि का ज्यापार सीधा बिळायत से होता है। रामकृष्येपुर .( कळकता ) में आपका चांबळ का बढ़ा भारी व्यापार होताहै। कई स्थानों पर यह फर्म स्टेट बैंक्स है।

## लोढ़ा हखुतचंदजी का परिवार, जोधपुर

रावरजा माधोसिंहजी के पूर्वक लोढ़ा सुलवानमलजी से इस खानदान की शाखा अखग हुई। पुलतानमलजी की कुछ पुश्तों के बाद लोढ़ा रामचन्दजी हुए।

रामचन्दनी लेढि — आप फलौदी के हाइस के पद पर नियुक्त किये गये थे। पर किसी कारणवश्च आप राज्य हारा कैद कर लिए गये। कैद से मुक्त होने पर आपने राज्य की नौकरी न करने का निश्चय किया। इसके वाद आप अजमेर की ओर आ गये। और अपनी कार्य्य कुशलता से अच्छा हम्म उपाजन कर लिया। आपकी पीसांगन की हवेलियों अब भी लोड़ों की हवेलियों के नाम से मझहर हैं। लोड़ा रासचन्दनी के साहिवचन्दनी, शिवचन्दनी और शोभाचन्दनी नामक ती न पुत्र हुए। इनमें से अन्येक को अपने पितानी की सम्पत्ति से लगभग तीन-तीन लाख रुपये मिले थे। पर इन्होंने इस हम्म को बर्बाद कर बाला और अपने पुत्रों के लिये कुछ नहीं लोड़ा। इससे लोड़ा शोभाचन्दनी के पुत्र रूपवन्दनी की आर्थिक दृष्टि से बड़ी शोचनीय रिथति हो गई।

रूपचदजी लोडा—आप बदे साहसी थे। आप पीसांगन से अजमेर चर्छ आये और सिपाहांगिरी की नौकरी करली। इसी समय आपने फारसी भाषा का भी अच्छा झान प्राप्त कर लिया। वहाँ से आप जोचपुर आये, और १०) मासिक पर ब्रिटिश रेजिमेण्ट में वशेल हो गये। बदते-बदते आप १५०) मासिक तक पहुँच गये। इसी समय मारवाड़ के गोड़वाड़ प्रांत में भीणों ने विद्रोह मचा दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिये जोधपुर शास्य की ओर से रूपधन्दजी भेजे गये। इन्होंने इस कार्य्य में बड़ी सफलता प्राप्त की। इसके बाद आप नागोर के कोतवाल तथा सिवाने के हाकिम बनाये गये। सिवाने से आप सांचोर के हाकिम होकर गये। |यहाँ से अवसर प्रहण कर आप जोधपुर रहने लगे। जहाँ आजीवन आपको १०) मासिक पेन्शन मिलती रही। सन्वत् १९५५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

वमूतचन्दकी लोहा-रूपचन्दकी के वहे पुत्र वसूतचन्दकी सांचीर, रोरगढ़, फछोदी और साम्मर आदि अनेक स्थानों पर हाकिम रहे। फछोदी में आपने वड़ी वहादुरी से डाकुओं का उपद्रव शांत किया और उनके नेता को गिरस्तार किया, इससे राज्य की ओर से आपको पुरस्कार मिला। ईस्वी सन् १९२७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र छोदा किशनचन्दजी सेशन कोर्ट में सरिश्तेदार हैं।

ह्यावतचदजी लेहा-स्वचन्दजी के दूसरे पुत्र छोड़ा हणवन्तचन्दजी का जन्म सन्वत् १९३५

मैं हुआ। सम्बत् १९५६ में आप मैद्रिक पासं हुए। बाद आपने प्रांस फार्स महत्मा तथा कोठार में मौकंती की। सम्बत् १९५६ में आप स्टेट जंबाहरखाने के मेन्बर हुए। सम्बत् १९५८ में आप नौकती से रिटायर हुए। सन् १९११ में आप जोधपुर राज्य की ओर से किंग जॉर्ज में केंट शो मे प्रतिनिधि होकर कलकता गये थे। आपने बम्बई में क्यापार भी अच्छी सफलता के साथ किया था। आप जोधपुर के बोसबाल समाज के विशेष व्यक्तियों में से हैं। आप बड़े मिलनसार और योग्य सज्जन हैं। आपके मोपालबन्दजी और गणेशचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। छोदा भोपालबन्दजी का जन्म सम्बत् १९५५ में हुआ। आपने जोधपुर से एफ० ए० तथा बम्बई से बी कॉम की परीक्षा पास की। इसके वाद आप रेखे ऑडिट ऑफिस में इन्स्पेक्टर ऑफ् अकाउण्टम् मुकरेर हुए। और इस पद पर आप इस समय काम करते हैं। छोदा भोपालचन्दजी बड़े योग्य और प्रतिभासन्यन्न सज्जन हैं, जोधपुर सरदार हाईस्कृत के धनवाने में आपने दिन-रात परिश्रम कर देख रेख रक्ती और बड़ी ही किफायतशारी से एक भन्य और सुन्दर हमारत बनवाने में ग्रुम प्रयास किया। समाजहित के कार्यों में आप दिलचरणी रखते हैं। आपके छोटे माई गणेशचन्दजी ऑहिट ऑफिस में नौकरी करते हैं।

ेलोढ़ा सार्वतमलजी का खानदान, जोधपुर

इस खानदान के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान मेड़ता है। वहाँ से पहाद्मलजी के पुत्र असर्वतमलजी जोधपुर आये, तब से यह परिवार जोधपुर में निवास करता है। जसर्वतमलजी का स्वर्गवास संवत् १९४२ में हुआ। इनके कुन्दनमलजी, जीवनमलजी और पारसमलजी नामक तीन पुत्र हुए। कुन्दनमलजी जोधपुर रियासत की ओर से एजण्ट के यहाँ वकील थे। संवत् १९३६ में वकालत छोड़कर आप बोहरागत का काम करने लगे, तथा संवत् १९६५ में स्वर्गवासी हुए। जीवनमलजी भी कुन्दनमलजी के बाद एजण्ट के यहाँ वकील रहे। इनके छोटे आता पारसमलजी फीज़हारी कोर्ट में काम करते रहे।

छोदा कुन्दनमर्क्जी के सावंतमरूजी, चंदनमरूजी और बुधमरूजी नामक तीन पुत्र विद्यमान है। सावंतमरूजी सन् १९०५ से जीधपुर स्टेट के पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और इस समय वादमेर में सकेंद्र इन्स्पेक्टर पोलिस हैं। आपके छोटे आता चंदनमरूजी कोर्ट ऑफ वार्डस् के मैनेजर और बुधमरूजी शेशन कोर्ट में पोतदार हैं। इसी तरह जीवनमरूजी के पौत्र हरखमरूजी इनवेटिंग ऑफिस में सर्विस करते हैं और पारसमरूजी के पुत्र हिम्मतमरूजी, डीडवाणा में वकालात करते हैं।

शाह लच्मीमल प्रसन्नमल लोढ़ा, नागौर

यह परिवार मूंछ निवासी नागौर का ही है। इस परिवार में छजमलजी वढ़े नामांकित तथा बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए। आपकी संताने छजमलोत लोड़ा कहलाई। आपके नामका छजमहल आज

#### श्रीसवाख नाति का इतिहास

भी नागौर में विद्यमान हैं। आपके पूर्वत सार्ग्यशाहनी को देहली बादगाह ने साह की पदनी इनवत की थी। संग्राप्त सन्तितिस्ति ने आपको आघे महस्त को मात्री का परवाना देख सम्मानित किया। आपके सुनानसिंहनी, सवलसिंहनी, मार्गोसहनी तथा भगवतसिंहनी नामक चारपुत्र हुए।

मावसिंहनी लोहा—साप बढ़ै प्रभावशाली साहुकार ये। एक समय आपके नेतृत्व में नागौर के साहूकारोंने शान्य से अपन्न होकर नागौर छोड़ दी तब संवत् १०७४ में जोषपुर नरेश अजितसिंहनी ने मापके नाम पर दिलांसा का पत्र मेज कर सब को पुनः वापस जुलाया था। नागौर वापस आने पर आपको जोषपुर दरवार में बैठने का कुल्व इनायत किया था। आपका बीकानेर स्टेट में भी अच्छा सम्मान या। सापके हठीसळ्जी, अभयमळ्जी तथा हिम्मतमळ्जी नामक तीन पुत्र हुए। आप सब माहगों को बोषपुर दरवार की और से कई स्वके परवाने, दुशाले तथा सिरोपाव बहे गये थे।

सेठ हर्जीसिंहजी के पुत्र हिन्दूमलजी को सं॰ १८१३ में जोषपुर दरबार की ओर से सिरोपाद इनायत किया गया। सापके परधीमलजी, गढ़मलजी, भारमटजी तथा कौजमलजी नामक बार पुत्र हुए। इनमें गढ़मलजी के गम्भीरमलजी. सिरोमलजी तथा मगनमलजी नामक सीन पुत्र हुए। आप लोगों ने संबत् १९६५ में जोषपुर के घेरे के समय महाराजा मानसिंहजी को अधिक मदद दी थी, जिससे प्रसुद्ध होकर मानसिंहजी ने आपको एक रुक्का इनायत किया था।

छोदा सगनमलजी के सौभागमलजी, छगनमलजी, मनस्यमलजी, अनोपचन्द्रजी तथा बहादुरमलजी नामक पाँच पुत्र हुए । आप छोगों को जी जीधपुर संट की ओर से दुसाले, सिरोपाव व सास स्के
इनायत किये गये थे । इनमें से सेठ सौभागमलजी के जावन्तमलजी, मनस्यमलजी के मनोहरमलजी,
कस्त्रान्द्रजी तथा जीतमलजी और वहादुरमलजी के जायर पुत्र सुप्रास्मलजी जावंतमलजी के नाम पर और
सानोपचन्द्रजी के नाम पर, जसरूपमलजी के ज्येष्ठ पुत्र सुप्रास्मलजी जावंतमलजी के नाम पर और
जीतमलजी के पुत्र धासीलालजी सनोहरमलजी के यहाँ पर दत्तक गये । सेठ फूलमलजी जगरूपमलजी
तथा धातीमलजी को जोधपुर स्टेट की और से दुशाले इनायत हुए । सेठ धासीमलजी ने १९५६ के अकाव
में गरीवा तथा पदांनशीन औरतों की नदी इस्टाइ की थी । अग्यके इस समय स्थानसलजी, प्रस्थमलजी
तथा भंवरलालजी नामक पुत्र विद्यान हैं । इनमें से स्वर्त्मीमलजी, कस्त्रुरमलजी के नाम पर तथा
प्रसद्यमलजी, जीतमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं ।

वर्तमान में इस परिवार के मुख्य ध्यक्ति सेड लक्ष्मीमळजी, प्रस्वमळजी, भैंवरमळजी, कुंदनमळजी (जसल्पमळजी के पुत्र) और गंगामतजी (सुपारसमळजी के पुत्र) विद्यमान हैं। इस समय सेड लक्ष्मीमळजी के पुत्र चंचलमळजी, विरद्मळजी गुलाबमळजी, वहामसिंहजी, तबतमलजी और मोहनसिंहजी हैं। सेठ प्रसन्नमलजी के पुत्र प्रकाशमलजी, दिससुशहास्त्रों, गंगामलजो और प्रेमसिंहजी हैं। प्रकाशमलजी ने बीठ काम की परीक्षा पास की है। और गंगामलजी सुपारसमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ भैँवरमलजी के पुत्र मनोहरसलजी व मीमसिंहजी तथा छुँदनसलजी के पुत्र उगममलजी व हणुतमलजी हैं।

नागोर के ओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी इज्जन रखता है। जब कभी जोधपुर इरबार नागोर आते हैं, सो अणबीचे मोतियों से तिलक करने का अधिकार लोड़ा (छजमलोत) परिवार को ही प्राप्त है।

## सेठ मूलचन्द मिलापचन्द लोढ़ा, नागीर

यह खानदान नागोर में ही निवास करता है। इस खानदान के पूर्वज ज्ञाह टोडरमलजी छोड़ा की सातवीं पीढ़ी में सेठ मेहतावचन्दजी लोदा हुए। इनके मूलचन्दजी और मिलापचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ मूलचन्दजी लोदा का जन्म संवत् १९२३ में हुआ। आप ब्यापार के निमित्त संवत् १९४५ में बम्बई गये, और वहाँ के व्यापारिक समाज में आपने अच्छी इंडजत पाई। संवत् १९६५ में नागोर में आपका स्वर्गवास हुआ।

सेठ मूलचन्द्रजी के बाद फर्म का ज्यापार उनके छोटे भाई मिलापचन्द्रजी ने सहारला, भापका सम्म संवत् १९२५ में हुआ। आपने इस फर्म के ज्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया और इसकी शाखाएं बम्बई के अलावा कलकत्ता, अहमदाबाद तथा सोलापुर में खोलाँ। नागोर के ओसवाल समाज में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सथा बम्बई वालों के नाम से बोले जाते हैं।

सेट मूखचन्दजी के पुत्र केवलचन्दजी होशियार व्यक्ति थे। संवत् १९८७ में इनका शरीरान्त हुआ। इनके बढ़े पुत्र माधीसिंहजी स्वर्गवासी हो गये हैं और प्रसल्चन्दजी सुमेरचन्दजी तथा हुकुमचन्दजी नामक १ पुत्र निशमान हैं। प्रसल्चन्दजी स्थापार में माग लेते हैं और छोटे आता कालेज में पदते हैं।

सेठ मिलापचन्दंजी के पुत्र कानचन्दंजी नेमीचन्दंजी और मंगलचन्दंजी व्यापारिक कारवार सम्हालते हैं। कानचन्दंजी के पुत्र सूरजचन्दंजी और सरूपचन्दंजी हैं। इसी तरह नेमीचन्दंजी के पुत्र किशोरचन्द्र, मंगलचन्दंजी के पुत्र भैंवरचन्द् और प्रसन्नचन्दंजी के मनोहरचन्द्र और अमरचन्द्र हैं।

नगर सेठ कालुरामजी लोढ़ा का खानदान, शिवगंज

इस परिवार के पूर्वज ( टोडरमकोत ) छोड़ा रायचन्द्रजी के पौत्र छोड़ा कचरदासजी सं० १८५०
में सोजत से पाली आये। यहाँ अफीम के धन्धे में इन्होंने अच्छी तरकी पाई। इनके चीथमलजी और
काखरामजी नामक २ प्रत्र हुए।

ं नगर सेठ कालूरामजी लोडा—आप पाली की पंचपंचायती में प्रधान क्यक्ति थे। आक्सी जोधपुर महाराजा मानसिंहजी ने और तखतसिंहजी ने सिरोपान इनायत कर सम्मानित किया जा। संवत् १९११ में पाली पर टैक्स बढ़ाये जाने के कारण आप अपने साथ कई लखपनियों को डेक्स सिरोही स्टेट में चले आये, और वहाँ के महाराज शिवसिंहजी के नाम से एरनपुरा के पास कियां नामक बस्ती आवाद की। इसके ३पलक्ष में सिरोही दरवार ने आपको "नगर सेठ" की पदनी प्रदान की। आपकी दुकानें उदयपुर, गुजरात और वम्बई में थीं। संवत् १९१६ में आपने ऋपमदेवजी का संघ निकाल। और इसी साल मादवा वदी ७ को भोजन में किसी दुकमन द्वारा जहर दिये जाने के कारण आप उदयपुर में स्वर्गवासी हुए। सम् १९१४ के गदर में आपने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी।

सेठ जुहारमजनी लोडा—आप सेठ काल्ह्रामजी लोडा के पुत्र थे ! उदयपुर दरबार ने आपको अपने राज्य में आधे महसूल माफ़ रहने का परवाना दिया था ! आपको जोधपुर दरबार के हाकिम मनाका शिवगंज से २ बार पाली ले गये ! संवत् १९२४ में आप स्वर्गवासी हुए ! आपके नाम पर सेठ चौधमक्जी के प्रपीत बरदीचन्द्रजी दत्तक आये !

सेठ चौधमलजी लोडा—आपकी हुकान संवत् १९२७ में प्रमुप्त कन्ट्रन्मेंट की ट्रेजरर थे, पाली से पुनः शिवगंज आने पर सिरोही दरबार ने आपको २ कुए तथा कस्टम की आय से ५) सैकड़ा देने का हुकुम दिया। आपको दरबार और गवर्नमेंट में अच्छी इज्जत थी। संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र सेठ तखतराजजी विधमान हैं।

सेठ तखतराजजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपको शिवगंज की कस्टम की आय से ५) सैकड़ा मिलता है। यहाँ की जनता में आप लोकप्रिय तथा यतिष्ठित सन्जन है। आप स्थानीय गौशाला और वर्द्धमान विद्यपीठ के प्रेसिडेण्ट हैं। आपने परिश्रम करके शिवगंज में पैदा हुई ओसवाल समाज की तद को ह साल पहिले मिटाया है। आपके पुत्र प्रकाशराजजी और बलवन्तसिंहजी हैं।

इसी तरह इस परिवार में सेठ कालरामजी के बढ़े आता चौयमरूजी के कुटुम्ब में सेठ घेवरचंदबी खुक्षीछाटजी और बढ़वन्तीसहजी हैं।

## सेठ नवलमल हीराचन्द लोढ़ा, बगड़ी

इस परिवार का तीन चार सी वर्ष पूर्व नागौर से वगड़ी में आगमन हुआ। इस परिवार के पूर्वज सेठ दौलतरामजी और उनके पुत्र नंवलमलजी ४०-५० साल पहिले व्यापार के लिए बगड़ी से कामठी गये और वहाँ आपने दुकान की। कामठी से आपने रायपुर में दुकान की। सेठ नवलमलजी संवत् १९५९

# ोसवाल जाति का इतिहास



नगरसेठ तखतराजजी लाड़ा, शिवगंज.



रोठ केंब्लचरकी काँड़ा, नागार.



सेट ग्रानन्दमलजी लोहा (श्रानंदमल किशनमल) सुजानगढ़.

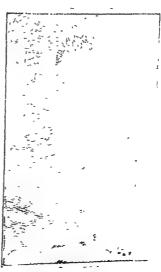

श्री॰ जसवंतांसहजी लोड़ा वी॰ काम॰ यनेड़ा.

में स्वर्गवासी हुए। आपके हीराचन्द्रजी और जसराजजी नामक दो पुत्र हुए। इन वन्धुजों में सेठ हीराचंद्रजी कोदा संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। सेठ जसराजजी छोढ़ा का कारवार बंगछोर में था, आपके पुत्र अनराजजी और पौत्र अवीरचंद्जी का २ साळ पूर्व छोटी वय में शरीरान्त हो गया।

सेठ हीराचन्द्रजी छोदा के पुत्र सोभागमळजी और अमोळकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आप वन्धुओं का अस्म क्रमशः संवत् १९५० और १९५८ में हुआ। आपने लगभग २० साल पूर्व मद्रास प्रान्त के मद्रुरान्त-कम् नामक स्थान में वेङ्किग ब्यापार आरम्भ किया, और इस दुकान से अवली सम्पत्ति उपार्जित की। ध्यापारिक कामों के अलावा आप चन्धु सार्वजनिक शिक्षा प्रचार के लामों में प्रशंसनीय भाग लेते रहते हैं। आप जैन गुरुकुळ ब्यावर के ट्रस्टी हैं और उसमें १ हजार रुपया प्रतिवर्ष सहायता देते हैं।

सेठ अमोलकचन्द्जी लोदा स्था॰ जैन काम्फ्रेंस की जनरल कमेटी के मेम्बर और धगढ़ी ही श्री महावीर जैन पाठशाला के सेकेटरी हैं। इसी तरह के धार्मिक, व विद्योत्ति के कामों में आप सहयोग केते रहते हैं। बगढ़ी के ओसवाल समाज में आपका परिचार बढ़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है।

सेठ सोभागमळजी के पुत्र मिश्रीलालजी, धरमीचन्द्जी तथा माणकचन्द्जी है। मिश्रीलालजी सुशीठ तथा समझदार युवक हैं। तथा फर्म के न्यवसाय मे भाग छेते हैं।

## सेठं इन्द्रमलजी लोढ़ा का परिवार, सुजानगढ़

इस परिवार के पूर्वंत सेठ वागमलजी छोदा अपने मूल निवास स्थान नागीर में ज्यापार करते थे। इनके पुत्त स्र्रजमलजी तथा चॉदमलजी ने संवत् १९०० में सुजानगढ़ में स्र्रजमल इन्द्रमल के नाम से हुकान की। सेठ स्र्रजमलजी ने अपने नाम पर अपने भतीजे इन्द्रमलजी को इनक लिया। सेठ इन्द्रमलजी के जीवनमलजी, आनंदमलजी, दौलतमलजी और कानमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं ने संवत् १९५१ में कलकते में आनंदमल कानमल के नाम से जूट का ज्यापार शुरू किया। संवत् १९६० में एक कपके की बांच कानमल किशानमल के नाम से और खोली गई। इन चारो साइयों ने कटिन परिश्रम कर अपने व्यवसाय को उन्नति पर पहुँचाया। संवत् १९७५ में वाप लोगों का कारवार अलग र हुआ।

सेठ जीवनमलजी—आप सुजानगढ़ में ही कारबार करते रहे इनके पुत्र गणेशमळजी ने अपने बाम पर सूमरमळजी को दत्तक लिया। इस्मरमळजी के पुत्र जीतमळजी इस समय सुजानगढ़ में ही रहते हैं।

सेठ ऋानन्दमलजी--आपने पीरगाछा (बंगाल) और रंगप्र में अपनी यांच आनन्दमल किशन-सरू के नाम से खोळी। इस पर जूट का न्यापार आरम्म किया। आपके हाथों से ज्यवसाय को उन्नति प्राप्त हुई। सुजानगढ़ की पंचपंचायती में व राज में आपका अच्छा सम्मान था। आपका संवत् १९८२ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र छगनमलजी, किशनमल्जी पूर्व मानकमलजी इस समय तमाम ज्यापार भे सम्हालते हैं। सेठ छगनमलजी के पुत्र भँवरमलजी और कुन्दनमलजी ज्यापार में भाग छेते हैं तथा नक्त्रतमलजी, जसवंतमलजी और अमृतमलजी पढ़ते हैं। इसी तरह किशनमलजी के मानमलजी, रणजीत-मलजी तथा प्रसन्नमलजी भीर साणकमलजी के पुत्र मनोहरमलजी है। इनमें मानमलजी कारवार में भाग छेते हैं। भँवरमलजी के पुत्र सम्पतलाल और मानमलजी के पुत्र चंचलमल हैं।

सेठ दौलतमलजी—आपके यहाँ जूट और कपदे का व्यापार होता है। आप संवत् १९८२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ जबरीमलजी, मोहनमलजी, मोतीमलजी पूर्व सोहनमलजी हैं आप सब सक्जन व्यापार में सहयोग छेते हैं। जबरीमलजी के पुत्र झ्रासमलजी, भवरमलजी, सुपारवंगलजी पूर्व हाथीमलजी हैं। मोहनमलजी के पुत्र अंगारमलजी, मोतीमलजी के रेवतीमलजी और सोहनमलजी के पुत्र अंगारमलजी, मोतीमलजी के रेवतीमलजी और सोहनमलजी के पुत्र अंगारमलजी, मोतीमलजी के रेवतीमलजी और सोहनमलजी के पुत्र

सेठ कानमवाजी—आपका व्यापार केसरीमल झ्लरमल के नाम से करुकते में था, केकिन सम्बद् १९७४ में आपके स्वर्गवासी होने के समय आपके पुत्र छोटे थे, अतः वहाँ से व्यापार उठा दिया गया। इस समय आपके पुत्र भोपालमलजी, केसरीमलजी और वहादुरमलजी सुजानगढ़ में रहते हैं।

इस परिवार की ओर से सुजानगढ़ स्टेशन पर एक सुन्दर धर्मशाळा बनी हुई है तथा वसकान भूमि में चारों भाइयों की स्टति में १ छत्री और मकान बना है।

## श्री नैनसुख रामचन्द्र श्रोसवाल ( ले'दा ) भ्रसावल

इस परिवार के पूर्वज सेठ दौलतरामजी छोदा, घोड़नदी (पूना; में गल्ले का व्यापार करते थे। इनके पुत्र रामचन्दजी का जन्म संवद् १९२२ में हुआ। आप भी गल्ले की क्षांद्रत का व्यापार भौर आप कारी तथा सिविल बंट्राव्हिंग का कार्य करते रहे। बहुत पहिले आपने मेट्रिक का इम्तहान पास किया। संवद् १९७० से आप गामचन्द्र दौलतराम के नाम से पूना में व्यापार करते हैं। आपके जुड़ीलानजी, हंसराजनी और नैनसुखजी नामक ३ पुत्र हैं।

श्री चुन्नीलालजी लोवा २२ सालों तक बम्बई श्रेसीडेण्सी में सब रजिष्ट्रार रहे। इधर २ सालों से रिटायर्ड हो कर प्ता में रहते हैं। आपके छोटे भाई हंसराजजो ने २॥ सालों तक फ्रांस और मेसोपोटा मियाँ में मिलटरी अकाउन्ट डि॰ में सर्विस की। वहाँ से आप पूना आये और इस समय अपने पिताजी के साथ व्यापार में सहयोग लेते हैं। इनसे छोटे भाई नैनसुखजी ओ नवाल ने सन् १९२६ में पृष्ठ॰ प्र•वी॰ की हिगरी हासिक की और उसके दो साल बाद से आप असावल में प्रेक्टिस करते हैं। आप शुद्ध सहर धारण करते हैं तथा असावल के प्रतिष्ठित वक्कोल हैं।

श्री नन्द्वाई श्रोसवाल—आप श्री नैनसुखजी ओसवाल की धर्मपत्नी एवं सेठ धौंडीरामजी सींवसरा की कन्या रान हैं। ओसवाल समाज की इनीरिमी शिक्षित स्मीणयों में आपका नाम अञ्चारण है। हैसे तो आपका शिक्षण मराठी चौधी कक्षा तक ही हुआ है, पर आपके पिताजी की छी-शिक्षा ही गोर विशेष अभिक्षित होने से आपने पठन पठन द्वारा अपने अध्ययन को अच्छा बढ़ाया है। आप महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन की परिषद् के मालेगाँव अधिवेशन की समानेत्री थीं। आपने ओसवाल नवयुवक के भारवाड़ी महिलांक का सम्पादन किया था। आप शुद्ध खहर धारण करती हैं तथा परदा के समान जबन्य प्रथा की विरोधी हैं। आपके धार्मिक तथा सामाजिक सुधार विषयक लेख हिन्दी और मराठी के पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।

## सेठ त्रालमचंद शोमाचंद लोढा, हिंगनघाट

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान नागोर (मारवाद ) का है। सब से प्रथम इस बानदान के पूर्व पुरुष सेठ आलमचन्द्रजी ने ८० वर्ष पूर्व हिंगनबाट में आकर अपनी फर्म स्थापित की थी। आपके पुत्र शोभाचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म की उन्नति हुई। इनके जैउमळली तथा हरकचन्द्रजी नामक हो पुत्र हुए। इनमें से सेठ जेउमळली का सं १९८५ में स्वर्गवास हो गथा है। आप बढ़े धार्मिक पुरुष थे। स्थानकवासी राम चितामणि सभा के आप संचालक थे। आपके रिखबदासकी नामक एक पुत्र है।

इस समय इस फर्म के संचालक सेठ हरकचन्द्रजी तथा रखबदासजी हैं। आपनी फ़र्म पर सराफी का न्यापार होता है। आप लोगों ने हिंगनधाट के स्थानक में २०००) तथा पायरही जैन पाठ-शाला में ५००) की सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार और भी सार्वजनिक कार्यों में देते रहते हैं।

### सेठ चुन्नीलाल लुखकरण लोढ़ा चांदा

इस परिवार का निवास तीवंरी ( जोधपुर रटेट ) है। आप मन्दिर मार्गाय आझाय के मानने वाले सजान हैं। वाँदा में सेट ल्ल्लाकरणजी लोड़ा ने लगागा ५० साल पहिले इस दुकान का स्थापन किया, आप बात के बड़े पनके पुरुष थे और यहां के ल्यापारिक समाज में अच्छी इजत रखते थे। आपका वारीरान्त ता । २० मार्च सन् १९३३ को हुआ। आपके पुत्र लोड़ा सीमागमलजी तथा मोतीलालजी फर्म के न्यापार को मली प्रकार संचालित कर रहे हैं। सीमागमलजी का जन्म संवत् १९५९ में हुआ।

93

आपके यहाँ चांदा में चुलीलाल ल्लाकरण के नाम से आदत, कई तथा स्ती करहे का व्यापार होता है तथा वणी, आसिफाबाद ( सुगलाई ) और कुत्रा पेंट ( निजाम ) में सौमागमध्य मोतीला के नामसे कपड़ा चाँदी सीना और किराने का काम काज होता है। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में उत्तम प्रतिष्ठा स्वती है।

#### सेठ मोतीलाल रतनचंद, लोढ़ा, मनमाड

इस परिवार के पूर्वंत छोड़ा छजमळजी लगभग १००। १२५ वर्ष पूर्व अपने मूल निवास स्थान बड़ी पाद (जोधपुर स्टेट) से व्यापार के निमित्त मनमाड आये। तथा छजमल सलाराम के नाम से दुकान स्थापित की। आपके मगनीरामजी, हीराचन्दजी, भींवराजजी तथा सस्वारामजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं का व्यापार लगभग संवत् १९२० में अलग अलग हुआ।

सेठ सखारामजी लोदा ने इस दुकान के व्यापार को बहुत तरका दी। आप आस पास के भोसंवाल समाज में नामांकित व्यक्ति थे। संवत् १९४७ में सेठ नेनसुखदासजी नीमाणी के प्रवास से जो नाशिक में "शोसवाल हितकारिणी सभा" भरी थी, उसमें आप एक दिन के सभापति बनाये गये थे। भापकी दुकान मनमाड के शोसवाल समाज में नामांकित दुकान थी। संवत् १९५० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र रतनचंदजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। इस समय इनके पुत्र मोतीरामजी विश्मान हैं। छोदा मोतीरामजी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप भी मनमाड में अच्छी प्रतिष्मा रखते हैं तथा जातीय सुधार के कामों में भाग छेते रहते हैं। आपके यहां आसामी छेळदेन का काम होता है।

इसी तरह इस परिवार में इस समय मगनीरामजी के पौत्र ( मुखतानमखत्री के पुत्र ) धनराज जी और हीराचन्दजी के पौत्र ( बनेचन्दजी के पुत्र ) फूळचन्दजी किराने का व्यापार करते हैं।

## सेठ मुलतानमल अमोलकचन्द लोढ़ा, कातर्गी ( येवला )

इस परिवार का मूल निवास बड़ी पाटू ( जोधपुर स्टेट ) है। देश से सेठ राममुखर्जी और अमोलकचन्द्रजी दोनों आता लगभग ९० साल पूर्व नासिक जिले के कातणीं नामक स्थान में आये। पीछे से सम्बत् १९३५ में इनके तीसरे आता अमोलकचन्द्रजी भी कातणीं आ गये। सेठ अमोलकचन्द्रजी के चांदमलजी, सुलतानमलजी, हीराचन्द्रजी तथा स्तनचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें चांदमलजी और स्तनचन्द्रजी विद्यमान हैं। सेठ चांदमलजी रामसुखर्जी के नाम पर दक्तक गये हैं। आपका कारबार सम्बत् १९७८ में अलग हुआ।

सेठ रतमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपके वह आता मुख्वानमक्जी ने इस
हुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। आप आस पास की ओसवाल समाज में सम्माननीय
व्यक्ति थे। आप संवत् १९८७ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मोतीलालकी और गणेशमल्जी हैं।
हीराचन्द्रजी के नाम पर ताराचन्द्रजी दत्तक लिये गये हैं। सेठ रतनचन्द्रजी आस पास की ओसवाल समाज
में अच्छी ह्जत रखते हैं। आपके यहाँ मुख्यानचन्द्र अमोलकचन्द्र के नाम से छेन देन और कृषि कार्यः
होता है। आप तेरापंथी आझाय के मानने वाले सज्जन है। आपके पुत्र दीपचन्द्रजी, मोहनलालजी और
हुखलालजी हैं।

इसी तरह चांदमलजी के यहाँ चांदमल रामसुल के नाम से व्यापार होता है। आपके पुत्र देनीचन्दजी, लक्ष्मीचन्दजी, किशनदासजी, चम्पालालजी तथा दुलीचन्दजी हैं।

सेठ जेठमल जोगराज लोढ़ा, त्रिचनापल्ली

इस परिवार का मूल निवास फलोदी ( जोघपुर स्टेट ) में है। आप मन्दिर मार्गाय आज्ञाय के मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ अखेचन्द्र की के पुत्र प्रेमराजजी थे। इनके मोतीलाल की और देवीचन्द्र जी नामक दो पुत्र हुए। सेठ देवीचन्द्र जी लोदी में रहते थे। वहीं से कलकते के साथ अफीम की पेटियों के वायदे का धंघा करते थे। संवत् १९६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके जेठमलकी, अगरचंद्र जी और खोगराजजी नामक सीन पुत्र हुए। जेठमलजी का संवत् १९५८ में स्वर्गवास हुआ। आपकी धर्मपत्नी ने दीक्षा ग्रहण की।

देश से न्यापार के लिये सेठ जोगराजजो लोड़ा सम्बत् १९८० में त्रिचनावल्ली आये और आपने अगरचन्द्र साहुकार के नाम से गिरची का न्यापार आरम्भ किया। आप बढ़े मिलनसार और सरल स्वभाव के सजन हैं। आपकी बड़ी बहुन श्री सोनीबाई ने सम्बत् १९५५ में मुनि सुखसागरजी महाराज के समुदाय में दीक्षा ग्रहण की। इनका नाम सीभाग्यश्रीजी था। सम्बत् १९७५ में इनका स्वर्गवास हो गया।

सम्बत् १९८३ में सेठ अगरचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया। अतः जोगराजजी ने उनका भाग निकालकर अपने नाम से धन्या चाल, किया। जेठमलजी के कोई सन्तान नहीं थी, अतप्त उनके उत्तरा-विकारी आप ही हुए। आप इस समय त्रिचनापक्षी पांजरापोल के प्रेसिडेन्ट है। सेठ अगरचन्द्रजी के पुत्र उम्मेदमलजी और बालचन्द्रजी फलोदी में पढ़ते हैं। आपके यहाँ फलोदी में हुँदी चिट्टी का काम होता है।

राय साहब लाला टेकचंदर्जा का खानदान, जंडियाला गुरु

इस खानदान के लोग श्री जैन श्रेतास्वर स्थानकवासी आझाय के हैं। आप लोग मुल निवासी अजमेर के हैं। वहाँ से आप लोग पंजाब के कसेल नामक गांव में आकर वस गये। वहाँ पर इस खानदान की बहुतसी जमीन जायदाद थी और धव भी इस खानदान के पूर्वजों की "बाबा बैरागी" नामक समाधी बनी हुई है, जहाँ पर भाज इस खानदान के वालकों का मुण्डन संस्कार होता है। इस खानदान का कसेल में भावद्यानी नामक विशाल मकान बना हुआ है।

कसेल से करीब १५० वर्ष पहले इस खानदान के पूर्वज ठाला नन्हूमलजी जिण्डियालागुर में आकर बसे और तभी से आपका परिवार यही पर निवास कर रहा है। यहीं के गुरुओं ने आदर सहित आपको अपना साहूकार बनाया और बहुत सी जमीन व जायदाद प्रदान की।

काला नम्हूमलजी के लाला देवीसहायजी नामक एक पुत्र हुए। लाला देवीसहायजी के लाला भवानीदासजी, गुलावरायजी तथा महतावरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार लाला गुलावरायजी का है। आप वदे धार्मिक और शांतिप्रिय सज्जन थे। आपके लाला परमानन्दजी नामक पुत्र हुए। आप वदे धार्मिक सज्जन थे। आपके समय से इस खानदान के सब आई अलग अलग हो । अरे । अरा आपको सब कारवार अकेले ही करना पड़ता था। आपका संबत् १९६५ में स्वर्गवास हो । आपके लाला मेहरचन्दली नामक पुत्र हुए।

लाला मेहरचन्द्रजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप भी धर्मभ्यानी व साधु संतों भी सेवा में छने रहते-थे। आपका संवत् १९८५ से स्वर्गवास हुआ। आपके दीगरमलजी, राय साहब साला टेकचन्द्रजी, नेतरामजी एवं नन्दलालजी चामक चार पुत्र हुए।

ठाला दौगरमञ्जी का जन्म संवत् १९३० में हुआ। आपने अस्पायु से ही ब्यापार में हाथ हाल दिया था। आप वदे न्यापार कुशल और मशहूर न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७९ में घोड़े से गिरने के कारण हो गया। आपके छः पुत्र है जिनके गाम मुलखराजजी, हसराजजी, देशराजजी, शंसीलालजी, रोशनलालजी और माणकचन्दां है।

राय साहब लाला टेकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६८ में हुआ। आप इस खानदान में वह नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपकी समाज सेवा सारे पंजाब में प्रसिद्ध है। आपने २१ फरवरी सन् १९०९ में पंजाब की श्रुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा को स्थापना की और आप हो उसके जनरल सेकेटरी हुए। इसका प्रथम अधिवेशन भी जण्डियाले में हुआ। उसी साल जण्डियाले में एक गौशाला की स्थापना हुई, जिसके प्रधान आप ही बनाये गये और करीब २९ वर्ष तक यह संस्था आपके नेतृत्व में चलती रही। सन् १९१० में आप जण्डियाले की म्युनिसीपालिटी के कमिश्नर खुने गये और अभी तक उसी स्थान पर कायम हैं। सन् १९१० में मेस्वर होने के कुछ हो दिनों पश्चात् आप स्यु० पै० के स्हाइस प्रेसिडेण्ट खुने गये। उसके बाद बहुत समय तक आप उसके ऑनरेरी सेकेटरी और सन् १९११ है

१९३१ तक उसके प्रेसिडेण्ट भी रहे । इसके अतिरिक्त आप अमृतसर डिस्ट्रिक्ट घोर्ड के पहले भी तीन साल तक मेम्बर रहे और अब भी मेम्बर हैं । आप बड़े उत्साही और सार्वजनिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी से भाग लेने वाले सज्जन हैं । स्थानीय म्युनिसीपालिटी में आपकी सेवाएँ वड़ी बहुमूल्य समझी गईं । वहाँ तक कि हिल एक्सलेंसी गवनर सर जाफरे डि॰ माउण्ट मौरोसी ने सन् १९२९ में जिण्डयाले में दरवार करके अपने भाषण में पंजाब की म्युनिसीपालिटियों को राय साहब टैकचन्द्रजी की सेवाओं का अनुकरण करने की सलाह दी थी । इसी सम्बन्ध में आपको दो तीन खिलअतें भी प्राप्त हुईं । सन् १९२७ में गवनमेंट ने आपको "राय साहिब" की उपाधि से विम्लुवित किया ।

सन् १९२९ तक आप पंजाब सभा के जनरछ सेक्रेटरी रहे और उसके बाद आप उसके सभापति हो गये, जो अब तक हैं। इसके अछावा आप अखिल भारतवर्षीय जैन स्थानकवासी सम्मेलन के प्रातिक सेक्रेटरी एवं उसकी स्टेंडिंग कमेटी में पंजाब प्रांत की ओर से प्रतिनिधि है। आप ही ने पंजाब के स्थानक बासियों के झगड़ों को निपटाने में मुख्य भाग लिया था। साधु-सम्मेलन अजमेर की कार्य्यवाही में भी आपका प्रमुख भाग था। आप बढ़े समाज सुधारक और साहसी व्यक्ति है। आपने अनेक विरोधों का सामना करते हुए भी पंजाब प्रान्त में दस्सा और बीसा फिरकों में बेटी व्यवहार चाल होने का रास्ता खुल किया। सारे पंजाब के जैन समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपके इस समय लाल जगजायती और लाला अमृतलालजी नामक र पुत्र हैं। लाला अमृतलालजी ने बी० ए० एल० एल० वी० की सनद हासिल की है। बी० ए० में आपका जिल्वियंट केरेक्टर रक्षा। आप लाहीर के अमर जैन होस्टल में असिस्टेंट सुर्पीरंटेण्डेण्ट और महावीर जैन एसोशिएसन के वाइस प्रेसिडेण्ट रहे। इसी तरह के सार्वजनिक कामां में आप हिस्सा लेते रहते हैं। आपके पुत्र नरेन्द्रकुमार तथा जेनेन्द्रकुमार हैं। लाला अमृतलालजी के छोटे आता जगजायजी अपनी फर्म का चाँदी सोने का व्यापार सम्हालते है।

छाछा नेतरामजी का जन्म १९४५ मे हुआ । आप योग्य पुरुष और विस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। आपके बद्दे पुत्र लाखा सद्वाखाली बद्दे उत्साही व्यक्ति हैं। तथा तमाम दुकानों का काम बदी होतियारी से चछाते हैं। इनके भाई मूळचन्दजी तथा प्रकाशचन्दजी भी व्यापार में भाग छंते हैं। इसका नन्दछाछजी का जन्म सं० १९५२ में हुआ। आप जांदियाछा जैन मित्र मंढळ के सेक्टेरी, गौसाला और मचेंग्ट एसोशियेसन के वाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आप चाँदी सोने का व्यापार करते हैं। इनके कप्रचन्दजी सरदारीछाछजी और सत्यकुमारजी नामक ३ पुत्र हैं। छाला कप्रचन्दजी ने वीविंग हस्टी-क्यूट अस्तसर से डिप्लोका प्राप्त किया है। आपको वीविंग सम्बन्ध में इण्डन से २ सार्टिकिकेट मिलं हैं।

इस समय इस परिवार की जण्डियाले में ५ दुकानें है, जिन पर कपड़ा चाँदी सोना मनी लेंडिंग

वर्तन आदि का व्यापार होता है। यहाँ आए छोगों का जैन चीविंग वर्कस नामक कारखाना है। जिसमें सिक्की कपड़ा तैयार होता है। गर्सियों में आपकी झाँच मसूरी में भी रहती है। साधु मुनिराजों की सेवा सत्कार में यह परिवार काफी सहयोग छेता है।

## लाला नराताराम हंसराज लोढ़ा. रायकोट (पंजाब)

यह परिवार कई पुत्रतों से रायकोट में निवास करता है। इस खानदान के बुजुर्ग लाला सुन्नीरामजी साह्कारे का काम करते थे। संवत् १९६० में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र लाला काशीरामजी ने अपनी तिजारत और इज्जत को काफी बढ़ाया। आप २० सालों तक रायकोट म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर रहे। स० १९७९ में ६२ साल की उमर में आप सर्गवासी हुए। आपके तुलक्षीरामजी, नरातारामजी, प्रत्नमल्जी और किशोरीलालजी नामक ७ पुत्र विद्यमान हैं। पांचवें पुत्र सोहनकालजी स्वर्गवासी हो गये हैं। संवत् १९६५ में इन सव भाहयों का कारवार अलग २ हुआ।

छाला नरातारामजी के यहाँ नराताराम हँसराज के नाम से वैक्किंग व साहुकारी न्यापार होता है। आप रायकोट की जैन निरादरी के चीधरी है और यहाँ के न्यापारिक समाज में अच्छी हुज़त रखते हैं। आप उसकी मैनेजिंग कमेटी के मैम्बर हैं। आप उसकी मैनेजिंग कमेटी के मैम्बर हैं। आप उसकी मैनेजिंग कमेटी के मैम्बर हैं। आप गुरुकुल के कामों में इमदाद पहुँचाते रहते हैं। आपके छोटे आता प्रनचन्त्रजी, रायकोट म्युनिसिपेलिटी के वाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आला नरातारामजी के पुत्र हंसराजजी और चिरंजीलाकजी हैं। हंसराजजी उसाही युवक हैं, इनके हेमचन्द्रजी, चिमनलालजी और यलवन्तरायजी नामक है पुत्र हैं।

लाला तुलसीरामजी के यहाँ तुलसीराम चुन्नीलाल के नाम से कारवार होता है। इनके पुत्र चुन्नीलालजी, मुन्नीलालजी, असरनाथजी और शांतिनाथजी तथा प्रनचन्दजी के पुत्र रामलालजी, वचनलालजी और किशोरीलालजी के टेकचन्दजी हैं।

## लाला 'वदनमल रतनचंद का खानदान अम्बाला

इस खानदान के पूर्वज पहले सुनाम (पटियाला) में रहते थे। वहाँ से आप लोग अम्बार्श में आये और तभी से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप लोग श्री जैन व्वेताम्बर मन्दिर मार्गीय हैं। इस खानदान में ला॰ गुलावरायली हुए। इनके पुत्र जमनादासलों के पुत्रौमलजी, कन्हैयालालजी, चढ़ती-मलजी तथा गौनमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से यह खानदान लाला कन्हैयालालजी का है।

लाला कन्हैयालालजी के बसंवामलजी नामक एक पुत्र हुए । आपको स्मृति में जैन मन्दिर

के पास एक घर्मशाला बनवाई गई तथा आपकी घर्मपत्नी की स्मृति में आत्मानंद जैन कन्या पाठशाला क एक सकान दिवा गया । आपके उत्तसचंद्जी, चंदनसळजी तथा रतनचंद्जी नामक तीन पुत्र हुए। लाला उत्तसचंद्जी और चंदनसळजी योग्य तथा धार्मिक व्यक्ति हैं।

छाला रतनचंद्जी बढ़े समझदार सज्जन हैं। इस समय आप श्री आत्मानंद जैन हॉईस्कूल इमेटी के प्रेसिडेंट, कन्या पाठशाला के प्रेसिडेंट, आत्मानंद जैन महासभा के कोषाध्यक्ष, हस्तिनापुर तीर्थं इमेटी के कोषाध्यक्ष तथा अम्बाला प्रिजनर्स सोसायटी के दायरेक्टर हैं। राज्य में भी आपका काफी इम्मान है। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। आप प्रायः सभी धार्मिक संस्थाओं में दान देते रहते हैं। आप के यहाँ चांदी, सोना व कमीशन एजेन्सी का काम होता है। यहाँ पर आपकी काफी आयदाह है।

## राजसिंहजी लोढ़ा का परिवार, वनेड़ा

इस परिवार का मूल निवास स्थान मॉडलगढ़ है। वहाँ यह परिवार वहा सम्माननीय समझा बाता है। मांडलगढ़ से राजसिंहजी कोढ़ा बनेदा आये। यहाँ के अधिपति ने आपको रेवेन्यू दिपार्टमेण्ट की व्यवस्था वा कार्य्य सौंपा। आपके पुत्र उम्मेदसिंहजी भी बनेदा में सर्विस करते रहे। उदयपुर महाराणा की ओर से इस परिवार को 'नगर सेठ" की पदवी प्राप्त है तथा यह कुटुम्य बनेदा की बनता और वहाँ की ओसबाल जाति में आदरणीय माना जाता है।

उम्मेदिसहजी छोदा के पुत्र जसवन्तिसहजी छोदा की आयु इस समय २६ साल की है। आपने उदयपुर हॉई स्कूल से मेट्रिक, सनातन धर्म कॉलिज कानपुर से कामर्स की इन्टरमीजिएट और कलकत्ता यूनिक पितेरी से बी कॉम की परीक्षाएँ पास कीं। इस वर्ष आप आगरा यूनिविसेटी के प्रीवियस एल० एल० वी और बम्बई के जी० डी० ए० इस्तहान में बैठे हैं। आपने अपने पैरी पर खड़े रह कर उच्च विक्षा प्राप्त की है। इस समय आप अण्डारी विद्यालय इन्द्रीर में कामर्स के अष्यापक हैं।



## बह्हा

#### डड्डा गौत्र की उत्पत्ति

एसवीं शताब्दी में सोलंकी वंश में सिदराज जयसिंह नामक एक नामी व्यक्ति हुए, जिन्होंने पालनपुर से १९ मील की तूरी पर गुजरात में सिद्धपुरपादन नामक नगर बसाया था। इनके पुत्र कुमार पाल ने सन् ११६० में जैन धर्म अंगोकार किया। इसके अनंतर इनके पौत्र राजा नरवाण ने पुत्र प्राष्टि को इच्छा से श्री भहारक धनेक्वरसूरिजी की खूब आवभगत की तथा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जैन धर्म स्वीकार करने का वचन दिया। श्री धनेक्वरस्रिजी महाराज ने अम्बादेवी का स्मरण किया और इन्हें आशीवांद देकर आश्वासन दिया। ठीक समय में इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने भी जैन धर्म दीक्षा छी। तभी से इनकी कुळदेवी अम्बादेवी हुई जो आज तक इस खानदान में भानी जाती हैं। उस समय राजा नरवाण तथा इनके वंशज "श्रीपति" इस गौत्र से पुकारे जाते थे।

इनके वाद तेळपाद जी नामक एक राजा हुए, जिन्होंने सोळह गांवां में भगवान महावीर सथा भगवान फर्समदेव के मन्दिर बनवाये। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब ये मंदिर तथार करवाने जा रहे थे, इन्होंने इनकी नीमों में तेळ और धी के सैकड़ों डच्ये कुढ़वाये जिससे इस खानदान का गौत्र "तिळेरा" प्रसिद्ध हुआ। इनकी २९वीं पीढ़ी में सारंगदासकी हुए, जिन्होंने जैसळमेर छोड़कर जोयपुर से ८० मीळ उत्तर की ओर बसे हुए फळीदी को अपना निवासस्थान बनाया। ये बढ़े बहादुर और साहसी थे। इन्होंने भारत के कई स्थानों में ज्यापार के लिए यात्रा की तथा इसी सिळसिळे में सिंग की ओर भी गये। यहाँ पर सिंघ के अभीर ने इनकी कार्य कुड़ाळता तथा बहादुरी से असब होकर इनका बहुत सन्मान किया। इनकी कारीर बहुत गठीका और मजबूत था। इनकी इस ळोहे के समान शारीर की मजबूती को देखकर सिंध के अमीर ने इन्हें "ढब्" इस नाम से पुकारा था। इस शब्द का सिंधी भाषा में बहादुर यह अर्थ निकलता है। धीर २ "ढढ्" यह शब्द अपश्रंक होते २ डहा इस रूप में परिणत हो गया और इस वंश वाळे इसी नाम से पुकार जाने करो। काळांतर से यह नाम गौत्र के रूप में परिणत हो गया और इस वंश वाळे इसी नाम से पुकार जाने करो। काळांतर से यह नाम गौत्र के रूप में परिणत हो गया और इस वंश वाळे इसी नाम से पुकार जाने करो। काळांतर से यह नाम गौत्र के रूप में परिणत हो गया और इस वंश वाळे इसी नाम से पुकार जाने करे उपदेश से संवत् १७६० में लुँकायच्छ अंगीकार किया था कि जिसे इस वंश वाळे आज तक मानते चळे जा रहे हैं।

<sup>• &</sup>quot;ढढ़" यह शब्द हृढ इस शब्द का अपअंश रूप प्रदांत होता है।

इन्हीं सारंगदासजी के रघुनाथदासजी और नेतसीजी नामक दो पुत्र हुए। रघुनाथदासजी के परिवार वालों ने फलौदी को ही अपना निवासस्थान कायम रनखा। नेतसीजी के परिवार वाले हुए कीकानेर, कुछ नयपुर, कुछ जोधपुर और कुछ अजमेर चले गये। तथा कुछ फलौदी ही में रहकर व्यापार करने हो। कहना न होगा कि बहुा परिवार ने जहाँ २ अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये, उन सय स्थानों पर उनकी पोलिशन बहुत कैंचे दरजे की रही। इन लोगों ने अपनी व्यापारिक प्रतिमा से द्रव्य और राज्य सम्मान दोनों चीजों को प्राप्त किया। इन लोगों के पास तत्कालीन समय के जोधपुर, जैसलमेर तथा घीकानेर के महाराजाओं के दिये हुए ऐसे रूक्के मिलते हैं, जिनसे मालूम होता है कि उस समय के राजकीय याता- वरण में इनकी बहुत अच्छी व्यापारिक प्रतिष्ठा जमी हुई थी। जोधपुर और जैसलमेर राज्य की ओर से साप लोगों को चौथाई महस्ल की माफी दी गई थी। अस्त, अब हम नीचे रघुनाथिसहजी और नेतसीजी के परिवार का वर्णन करते हैं।

## डड्डा रघुनाथदासजी का खानदान

( सेठ सुगनमलजी लालचन्द्जी डहूा, फ्लौदी)

दहा रघुनाथदासजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से तीसरे पुत्र अनोपचन्दनी के वंश में भागे पक्कर क्रमश जीवराजनी, पीरचन्दजी, कप्रचन्दजी, किशनचन्दजी और माणिकचन्दनी हुए। इनमें माणिकचन्दनी के शाह सुगनमळजी, मगनचन्दनी और अगरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। संवत् १६९५ में इस खानदान वाले जैसलमेर से चलकर फलौदी (मारवाड़) में जा वसे और तभी से इस परिवार वाले फलौदी में ही निवास करते हैं।

शाह सुगनमत्तजी ढढ्ढा--आपका जन्म संबद् १९२२ में हुआ। संबद् १९५७ में धापने प्यापार के निमित्त मदास प्रान्त की ओर प्रस्थान किया तथा इसी वर्ष मदास में वैकिन्न कारवार की फर्म स्यापित की। आपके छहमीचन्द्रजी, सौमागमळजी तथा ठाळचन्द्रसी मामक तीन पुत्र हुए।

लच्मीचन्दजी बद्दा—बद्घा रूक्मीचन्दजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ था। आप वर्षे स्थापार कुशल, अनुभवी, योग्य तथा समझदार सज्जन थे। सर्व प्रथम आपने संवत् १९७० में अपने माइयों के साथ मदास में 'केमिस्ट एण्ड ब्र्गिस्ट' की एक फर्म स्थापित की। इस फर्म के व्यवसाय को आपने अपनी व्यापार चातुरी तथा बुद्धिमानी से बहुत चमकाया। इस फर्म पर आपकी कार्थ बुद्यान्ना तथा योग्य संचीलन से दवाइयों का काम बढ़ी तीन गति से बढ़ने लगा और कुछ ही वर्षे वाट यह फर्म इस क्यासाय को बहुत बढ़े स्केल पर करने लगी। इस समय यह फर्म सारे मद्रास में सबसे यहां तथा मगहर

२६५

केमिस्ट एण्ड ड्रिस्ट है और सारेभारत के दबाई के व्यवसाहयों में दूसरा स्थान रखती है। इस फर्म के हारा न केवल महास प्रान्त में ही वरन् दूर २ के प्रदेशों में तथा मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, पहुकोटा आहि देशी रियासतों मे भी वहुत वहें स्केल पर लीवधियाँ सहाय की जाती हैं। इस प्रकार व्यापार में अत्यन सफलता प्राप्त कर आपका संवत् १९८२ की श्रावण सुदी ४ को स्वर्गवास हुआ।

ब्हु। सौभागमळ्जी का सम्वत् १९४५ में जन्म हुआ था। आपने अपने ज्येष्ट भ्राता ब्स्मी चन्द्रजी के साथ व्यापार में सहयोग दिया। आप संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हुए।

श्री लालचन्दनी डढ्ढा— आपका जन्म सम्बत् १९५५ के चैत वदी १ को हुआ। आप बर् सरल स्वभाव और उदार हृदय के सज्जन हैं तथा इस समय फर्म के तमाम कारवार को बड़ी बुद्धिमानी के साम संचालित कर रहे हैं। आपके द्वारा हजारों रुपयों की सहायता चन्दे के रूप में कई अच्छी २ संस्थाओं और जैन मन्दिरों आदि को दी गई हैं। आप बड़े कमैवीर और उद्योगी पुरुष हैं आपके पुत्र मिलापचन्दनी हैं।

यह परिवार फलौदी व जोधपुर स्टेट के प्रधान २ धनिक कुटुम्बों में माना जाता है। फलौदी में इसकी बहुतसी स्थाई सम्पत्ति है।

शाह सुगनमत्त्रजी उद्घा के छोटे आता शाह अगरचन्द्रजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रिक्क श्री अमरचन्द्रजी, गोपीचन्द्रजी और कत्याणचन्द्रजी हैं। आप अपना स्ततंत्र स्ववसाय करते हैं।

रघुनाथसिंहजी के छोटे भाई नेतसीजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम खेतसीजी, वर्डमानबी, अभयराजजी, हेमराजजी, खींवराजजी और वच्छराजजी धा। इनमें खेतसीजी के रतनसीजी, तिलोकसीजी, विमल्सीजी और करमसीजी नामक चार पुत्र हुए।

सेठ तिलोकसीजी बहे बहादुर और प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। रियासत से अनवन हो जाने के कारण आप संवत् १७२४ में फलौदी से वीकानेर चले गये। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने आपका बढ़ा सत्कार किया। बीकानेर में आपने अपने व्यापार को खूब चमकाया, और यातायात के साधनों से रहित उस थुग में भी सुदूरवर्ती बनारस शहर में तिलोकसी अमरसी नयमल के नाम से अपनी फर्म स्थापित की। आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम समसे पदमसीजी, धरमसीजी, अमरसीजी और टीकमसीजी था।

### सेठ पदमसीजी नेनसीजी का खानदान ( सेठ सौभागमल जी बहुा अजमेर, )

सेठ तिलोकसीजी के पश्चात् सेठ पदमसीजी ने स्वतन्त्ररूप से अपने कारबार का संचालन किया। आपने इन्दौर में अपनी शाखा स्थापित की। इन्दौर की राज माता अहिल्याबाई की आप पर

# गेसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ श्री लक्ष्मीचन्द्रजी दहा, फलौदी.

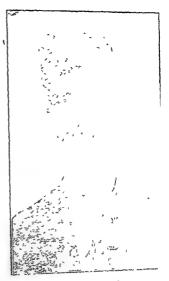

श्री सालचन्डली रहा, पर्लीही.



स्व॰ श्री सीमागमजजी ढहा, फजीदी.



कुं॰ मिलापचन्द्रजी ९७ लालचेरजी द्रगु, फरोदी,

बदी कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि आप उनके राखीवन्द माई थे। उस समय इस फर्म ना इन्दोर में बड़ा प्रभाव था। आपका स्वर्गवास संवत् १८७५ में हुआ। आपके शवदाह घाट दरवाजा स्थान पर जयपुर में हुआ वहां आपकी छत्री बनी हुई है।

आपके राजसीजी, प्रतापसीजी और तेजसीजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें सेठ राजसीजी— जिनका दूसरा नाम जेठमळजी भी था—का देहान्त संवत् १८६१ में आपने िंगताजी की मौजूदगी में ही हो गया था। आपके दाह स्थान पर भी घाट दुखाजे पर एक चबूतरा यना हुआ है। आपके छोटे भाई तेजसीजी हुए।

सेठ तेजसीजी ने बीकानेर के गोगा दरवाजे के मन्दिर के निकट एक विश्रान्ति गृह यनाया तथा इस मन्दिर पर कछरा चढ़या। आपने जयपुर के सांगानेर दरवाजे के पास एक पार्क की नींव ढाली जिसमें आगे जाकर आपके पुत्र सदासुखजी ने एक विष्णु का मन्दिर वनवाया। इस पार्क और मन्दिर के बनवाने में करीव ७५०००) खर्च हुआ होगा। आपके नैनसुखजी नामक एक पुत्र हुए।

डहा नैनसीजी एक नामांकित पुरुष हुए । उस समय इस परिवार की "पदमसी नैनसी" के नाम से बढ़ी प्रसिद्ध फर्म थी । इस फर्म की कई स्थानों पर शाएएँ पुली हुई थीं। इस फर्म का व्यापार उस समय बहुत चमका हुआ था और कई रियासतों से इसका छैन देन भी होता था । इस फर्म के नाम से कई रियासतों ने रुक्क प्रदान किये हैं जिनसे मास्म होता है कि यह फर्म उस समय बड़ी प्रतिष्ठित तथा बहुत ऊँची समझी जाती थी । इस्दौर नगर में इस फर्म का बहुत प्रभाव था । यह फर्म यहां के ११ पंचों में सचौपिर तथा अध्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाती थी । इस्दौर—स्टेट में भी इसका अच्छा सम्मान था । महाराजा काशीराव तथा नुरोजीराव होलकर बहातुर के समय तक इस फर्म का ब्यवसाय बहुत चमका हुआ था। इस फर्म के नाम पर उफ्त नरेशों ने कई रुक्के प्रदान किये हैं जिनमें ब्यवसायिक बातों के अतिरिक्त इस फर्म के साथ अपना प्रेमएण सम्मन्य होने का जिक्र भी किया है । इस फर्म को उक्त परिवार के सज्जनों ने बड़ी योग्यता एवं व्यापार पार्वरी से संचालित किया था।

नैनसीजी के पश्चात् उनके पुत्र उद्यमछजी हुए इनके समय में संवत् १९१६ में यह परिवार जयपुर से अजमेर चला आया और तभी से इस परिवार के सज्जन अजमेर में हो निवास करते हैं।

सेट उदयमलजी के कोई सन्तान न होने से संवत् १९२७ से फलीदी में सेट बदनमलजी वहा के पुत्र सौभाग्यमलजी आएके नाम पर दत्तक आये। बीकानेर नरेश को आपने एक कंटी मेंट ही। इससे दरबार ने प्रसन्न होकर आपको ज्यापार की चीजों पर सायर ना आधा महसूल तथा घर गर्य की चीनों पर सायर का पूरा महस्ल माफ कर सम्मानित किया । इतना ही नहीं आपको अपने नौकरों के छिये दीवानी तथा फौनदारी के अधिकार भी दिये । आप इस परिवार में बढ़े नामाद्वित व्यक्ति हो गये हैं । आपने पुष्कर में एक हवेली तथा पुष्कर के रास्ते में एक सुन्दर बगीचा बनवाया जो भाज भी आपकी अमरकीर्ति का चोतक है आपने इसी प्रकार कई सार्वजनिक कार्य्यों तथा परोपकारी संस्थाओं को खुले हदय से दान दिया । यहां के विक्टोरिया हॉस्पिटल को भी आपने अच्छी सहावता प्रदान की । आपके इन कार्यों से प्रसन्न होकर बिटिश गवर्नमेंटने आप को सन् १८९५ में "रायबहातुर" के सम्मानवीय खिताब से विभूषित किया । बिटिश गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा । आपको पवर्नमेण्ट की ओर से सैकड़ों सार्टीफिकेट प्राप्त हुए, जिनमें आपकी व्यापारिक प्रतिभा और आपके सुन्दर व्यवहार की बहुत प्रश्लंसों की गई है। उस समय आप कई रियासतों और रेसिडेन्सियों के वैद्धर थे और कई स्थानों पर आपके शाखाएँ थी । आपके गृद्धावस्था में अधिक वीमार रहने से अपकी कमें का काम कच्चा रह गया । आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में हुआ ।

आपके भी कोई संतान न होने से आपने अपने नाम पर कल्याणमलजी बहुा को दत्तक लिया । इस समय इनके खानदान में आप विद्यमान हैं । आपके पुत्र वन्सीलालजी बी० ए० एल० एल० वी० हैं ।

## सेठ घरमसीजी का खानदान जयपुर अ

#### (सेठ गुलावचन्द्जी डह्डा जयपुर)

सेठ पदमसीजी के छोटे आई सेठ धरमसीजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे कस्तूरचन्द्रजी, कप्रचन्द्रजी, किशनचन्द्रजी और रामचन्द्रजी था। इनमें से रामचन्द्रजी के क्रमशः रतनचन्द्रजी, प्रमचंद्रजी और सागरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए शाह सागरचन्द्रजी के लखमीचन्द्रजी और गुलावचन्द्रजी नामक हो पुत्र हुए।

#### सेठ गुलाबचन्दजी

आप ओसवाल समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित समाज सेवकों में माने जाते हैं। आपने उस समय में एम॰ ए॰ पास किया था जिस समय ओसवाल समाज में कोई भी दूसरा एम॰ ए० नहीं था। सामाजिक गति विधि के सम्बन्ध मे आपके विचार बहुत मंजे हुए और अनुभव युक्त हैं। आप ओसवाल

श्रापका कौडम्बिक परिचय बहुत प्रयत्न करने पर भी हम लोगों की प्राप्त न हो सका। इसलिए जितना हमारी स्पृति में या जतना ही प्रकारित कर सम्तुष्ट होना पड़ा—लेखक।

जाति की कई बड़ी र सभाओं के सभावित के आसनों पर प्रतिष्ठित रह चुके हैं। इस वृद्धावस्था में भी आप सामाजिक कार्यों में बढ़े उत्साह से भाग छेते हैं।

श्री सिद्धराजनी बद्दा—आप ओसवाल समाज के अत्यन्त उत्साहित विचारों के नवयुवकों में से एक हैं। आपने बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ घी॰ तक अध्ययन किया है। जाति सेवा के लिए आपके हृदय में भी बड़ी लगन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत गर्म और छलकते हुए हैं। सामाजिक सभा सोसागरियों में आप भी बहुत उत्साह से माग लेते हैं।

## सेठ अमरसी सुजानमल का खानदान, वीकानेर ( सेठ चांदमलजी बहुा सी० आई० ई०)

सेठ अमरसीजी तिलोकसीजी के तीसरे पुत्र थे। आपमी अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान और व्यवहार कुशल पुरुष थे। आपने अपने व्यापार की वृद्धि के लिए सुदूर निजाम-हैन्दराबाद में मेसर्स अमरसी सुजानमल के नाम से अपनी फर्म खोली। यहाँ पर आपकी फर्म क्रमसे बहुत तरकी को प्राप्त हुई। वहाँ की जनता और राज्य में इनका अच्छा सम्मान था। कि हैन्दराबाद रिवासत से आपका लेन देन का काफी व्यवहार था। एक बार एक कीमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की ओर से सी जवान आपके यहाँ तैनात रहते थे। आपके दावों मुक्हमों के लिए निजाम सरकार मे एक स्पेशल कोर्ट नियत कर रक्खी थी जिसका नाम "मजलिसे साहुवान" रक्खा गया था। इस कोर्ट में आपके सव दावे बिना स्टारप फ़ीस के लिये जाते थे तथा बिना मियाद के सुनवाई होती थी।

शाह असरसीजी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई टीकमसीजी के पुत्र नथमलजी को इसक लिया। सेठ नथमलजी के सेठ जीतमलजी और सुजानमलजी नामक हो पुत्र हुए।

सेठ मुजानमलजी—आप भी बढ़े ज्यापार कुशल और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपने अपने ज्यापार को बढ़ी तरक्की दी। आप ही ने मेवाड़ स्टेट में अपनी फर्म को स्थापित कर सुजानमल सिरेमल के माम से अपना कारवार प्रारम्भ किया। इतना ही नहीं आपने अपने ज्यापार को पंजाब तक फैलाया और छाहौर, अमृतसर इध्यादि स्थानों पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कीं। आपके पाँच पुत्र हुए जोरावरमलजी, खहारमलजी, सिरेमलजी, समीरमलजी और उदयमलजी। इतमें से पहले तीन भाई तो निम्सन्तान स्वर्गवासी

आपकी व्यापारिक ताकत के सम्बन्ध में यह वात प्रसिद्ध है कि एक बार वैद्ध श्रॉफ दक्षाल की हैदराबाद शाखा से किसी विषय पर आपकी तनातनी ही यई थी, इससे उत्तेकत हो आपने वैद्ध पर इतनी हुपिडवों एक साथ
 इतन दी कि बैद्ध को मुगातान से श्कार कर देना पड़ा, इसमें आपको बहुत रुपया खर्च करना पड़ा।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

हो गये चौथे सेठ समीरमळजी के भी कोई सन्तान न होने से उन्होंने अपने छोटे भाई उदयमळजी की दंतक िया।

सेठ बदयमलजी—आपका जन्म संबद् १८८६ में हुआ। आपने भी अपने पूर्वजों के व्यापार और कीर्ति को अञ्जुष्ण रक्खा। राज्य और प्रजा दोनों ही क्षेत्रों में आपका काफ़ी सम्मान था। आपको राज्य की ओर से संबत् १९१६ में एक खास रुक्का इनायत हुआ जो इस प्रकार था—

### श्रीरामजी (सही)

रुको खास नेहता. उदयमल दिसी सुप्रसाद बंचे उपरंच तमे वा थारे माई ने पहले सुं हाथी वा पालकी वा छुटी वा चपरासं वा गुजरा वा छुट को गुजरा वा सिरे दरबार में बैठक वा पग में सोनो, वा सेठ पदवी रो खिताब वंगेरह कुरब इनायत हुने। हो छे तेमे वा याहारी इज्जत आवरू में महें वा महारो पूत पोतो तेसुं वा थाहारे पूत पोतो सुं कोई बात रे। फरक न घालसी श्री लच्नीलारायग्रजी बीच्च में छे महारो वचन छे और महारे पवारने में किताइक दिनरी देरी हुई तेसु रंज दिल माहे मती राखने तू महारे घणी बात छे और किताइक समाचार रामेंने फरमाया छे सुं तने मुख जवानी केसी। संवत् १९६१ मिती पोह बदी ४

इससे पता चलता है कि राज्य में आपका कितना सम्मान था । आपके एक पुत्र सेठ चाँदमलजी हुए।

### सेठ चान्दमलजी सी० आई० ई०

आपका जनम संवत् १९२६ में हुआ । आप भी इस खानदान में बढ़े प्रतिष्ठित न्यक्ति हुए । आपने प्रारम्भ में अपने न्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से महास, कलकत्ता, सिलहर, मीर (पंजाब) इत्यादि स्थानों पर अपनी फर्में स्थापित कीं । इसके अतिरिक्त जावरा स्टेट के आप स्टेट बैक्कर भी हुए । देशी राजाओं और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी आपकी बढ़ी इज्जत थी । मारत सरकार ने आपको सी० आई० ई० की सम्माननीय उपाधि से विभूषित किया था । निजाम स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था । वहाँ पर आपको द्रवार में कुरसी और चार घोड़ों की वागी में वैदने का सम्मान प्राप्त था । बीकानेर के देश-गोक नामक स्थान पर आपने करणी माता के सन्दिर का प्रथम द्वार वनवाया । इस द्वार की कारीगरी और कीराई दर्शनीय है । इसके बनवाने में करीब ३॥ छाख रुपया खर्च हुआ । छार्ड मिण्टो तथा और कई लोग इस द्वार को देखने के लिए आये थे । संवत् १९५९ में एक दिन दरवा बीकानेर ने आपके पहाँ सेल आरोग

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्रीमान् स्व॰ सेठ चांदमलजी बहुदा सी॰ आई॰ हे॰, अलन्तर.

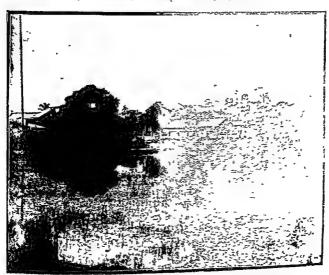

कलकत्ता सोए वर्क्स ( मंगलचन्द ग्रानन्दमल डड्डा ), बीकानेर.



कर आपको अपने परसनल स्टॉफ का मेम्बर बनाया। साहूकारों में यह सम्मान सब से पहले आप ही को मिला। इसके अतिरिक्त और भी कई देशी राज्यों से आपके तालुकात बहुत अच्छे थे। बीकानेर और इद्युप्र से आपको कई खास रुक्के भी मिले थे जिनमें एक दो नीचे दिये जाते हैं।

> अत्री विद्यमीनारायसाजी सहाय मक महाराजाधिराज राज राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमासी श्री डूंगर्रासहजी बहादुर कस्य मुद्रिका श्रीर रुक्को सास सेठ चादमल दिसी सुप्रसाद बंचै उपरंच सेठ उदयमल को समा

श्रीरामजी

रको खास सेठ चादमल दिसी सुप्रसाद वंचे उपरंच सेठ उदयमल की समा हुओ पछ थारो अठ आव दो हुवो नहीं सी हमें थूं जमा खातर राख अठ आव हाजर होदजा थारो मुलायजो श्री बांबेजी साहवा राखा जे मुजब रेसी केंाई तरह री हरकत न रेसी दिल जमा राख सताब हाजर होइज जिसुं महें घर्या खुश हुसां थारे काय मुलाहिजा में फरक न पब्सी महारा बंचन छे थारे आवर्यो में दस पांच दिनरी देरी हांवे तो मगनमल ने पेला मेलं दोंने सबत् १६३१ मिती असाढ वदी १४

इसी प्रकार के आपको और भी पचीसों रुक्के रियसतों से प्राप्त हुए थे। इनको भी ताजीम, हाथी, सिरोपान, सिरपेंच, मोती की कण्ठी, बैठक, और किले में सिंहपोल दरवाजे तक चढ़कर आने के सम्मान प्राप्त थे।

कहना न होगा कि सेठ चाँदमछको अपने उन्नत काल में सारे ओसवाल समान में प्रथम श्रेणी के रईस और उदार व्यक्ति थे। इनकी तबियत महान् थी और यह महानता उस स्थिति में भी वैसी ही बनी रही जब किये अपने अन्तिम कुछ वर्षों में आर्थिक दशा से कमजोर हो गये थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९९० में हुआ।

### सेठ टीकमसीजी का परिवार वीकानेर ( सेठ गुनचंद मंगलचंद )

सेठ टीकमसीजी—आप भी अपने बन्धुओं की तरह वहातुर प्रकृति के दुद्धिमान पुरुष थे। आपने भी बीकानेर में अपना कारवार स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास फलोदी मे ही हुआ, आपके भवदाह स्थान पर आपके पुत्र ठालचन्दजी ने एक देवालय बनाया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेट नयमलजी, माणकचन्दजी और ठालचन्दजी थे। हनमें से नयमलजी सेठ अमरसीजी के यहाँ इत्तक चले गये। दूसरे पुत्र माणकचन्दजी का परिचय अन्यन्न दिया जावेगा।

सेठ लालचद्जी-आप बीकानेर में वैद्धित का न्यापार करते थे। आपका रेन-देन अक्सर राजा, महाराजा और जागीरदारों के सत्य रहता था। ज्योतिप विषय के आप अच्छे जानकार थे। क्षेत्रनेर की तरफ से आपको हड़ी तथा चपरास का सम्मान प्राष्ठ था। आपको समय २ पर कई रकके परवाने भी मिले थे। आपके वालचन्द्जी और गुनचन्द्जी नामक दो पुत्र हुए। बालचन्द्रजी के कोई सन्तान न होने से गुनचन्द्जी उनके नाम पर दक्तक लिये गये। सेठ गुनचन्द्रजी भी वड़ी सरल प्रकृति के सज्बन पुरर थे। दरवार से आपको भी बहुत सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्गवास संवत् १९६२ में हो गवा। आपके मंगलचन्द्रजी और आनन्द्रमल्ली नामक दो पुत्र हुए।

सेठ मंगज्ञचन्दनी—आप इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। जब आप केवल १४ वर्ष के ये तभी से आप व्यापार वरने लगे। आपने अपने जीवन में सिम्न निम्न प्रकार के न्यवसारों का संचालन किया। इनमें कपढ़ा, मूंगा और साइन विशेष हैं। आप कपढ़े एवम मूंगे के लिये लन्दन की फर्म मेससे "जूलियस काररल्स" के वेनियन थे। व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान करने के लिये आपने महास वगैरह त्यानों पर अपनी फर्में त्यापित की थीं। रजपुर में जूट और बैकिंग का काम करने के लिये भी आपने फर्म त्यापित की थीं। इसके अतिरिक्त कल्प के नगहर साइन के कारसाने करकण सोप वन्ते को आपने वरीद किया। इस समय इस कारखाने में वैज्ञानिक दंग से साइन बनाया जाता है। इस कारखाने की व्यापना आचार्य पी० सी० राय के हारा हुई थीं। यह कारसाना भारतवर्ष में सव से बढ़ा माना जाता है। इसना क्षेत्र एक करीद २० वीचा है। सेठ नंगलचन्द्रजी का स्वर्णनास संवत् १९८९ में हुआ। इसके पूर्व अपके माई आनन्दमल्डी स्वर्णनासी हो जुके थे। आनन्दमल्डी के दो पुत्र हुए। वा० वहादुर्रासहनी और वावृ प्रतापसिहजी। इनमें से श्तापसिहजी सेठ महत्त्ववंत्री के नाम पर इसक गये।

इस समय इस परिवार में भाप होनों ही माई विद्यमान हैं। आप छोग मिछनसार और सज्जब स्योक्त हैं। सेठ वहादुर्रासहनी बीक्तिर स्टेट में भानरेरी मिलस्ट्रेट हैं। साथ ही आप म्युनिसिपर मेम्बर भी हैं। प्रतापचन्दनी सुधरे हुए विचारों के देशमक सज्जन हैं। आपके नरपतिसहजो, धनपत सिहनी और इन्द्रसिहनी नामक तीन पुत्र हैं। कछकक्ता ५० छाईन स्ट्रीट में आपका बेकिंग, जूद, मूंगा और साहन का न्यापार होता है।

### शाह साद्लसिंहजी का परिवार, जोधपुर (मनोहरमलजी सिरेमलजी, जोधपुर)

शाह खेतसीजी के चौथे पुत्र करमसीजी के सादूर्लीसहजी, सांवतसीजी, रायांसहजी, हीरांसिहजी सुक्तानचन्द्जी और सुक्तानचन्द्जी नामक छः पुत्र हुए । इनमें शाह सादूर्लीसहजी के कमलसीजी और सारूमसीजी नामक दो पुत्र हुए । वस समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। राज्य से आपका काफी केन-देन रहता था। जोधपुर और जैसल्झेर रियासतों में आपका वहा सम्मान था।

शाह कमलसीजी—शाह कमलसीजी के नैनसीजी और ठाकुरसीजी नामक दो पुत्र हुए ! इनमें नैनसीजी के कोई सम्तान न होने से इनके नाम पर बहा जालिमीसहजी के छोटे पुत्र हरकमलजी दत्तक आये । शाह हरकमलजी ओसवाल समाज में सर्व प्रथम अंग्रेजी के जाता थे । आप जोगपुर स्टेट में मिन्न र पदों पर सफलता पूर्वक कार्य्य करते रहे । आपका स्वर्गवास संवत् १९४२ में हुआ । आपके मनोहर लजी, जसराजजी और लाममळजी नामक सीन पुत्र हुए ।

ढड्ढा मनोहरमलजी—आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आपका शिक्षण मैद्रिक तक हुआ। आपने मेड्ते में सायर दरोगाई और महकमालास के हिन्दी विभाग के सुपरिण्टेण्टेण्ट का काम बढ़ी योग्यता से किया। सन् १९२७ में आप सर्विस से रिटायर हो गये। इस समय आप जोधपुर में आनरेरी मिजिस्ट्रेट हैं। जातीय सेवा से प्रेरित होकर आपने सन् १९२० में ओसवाल छुडुम्ब सहायक इन्यनिधि का स्थापन किया। सन् १८९८ में आप श्रीसंघ समा के सेक्रेटरी बनाए गये। इस समा के हाता आपने काफी समाज सेवा की। जोधपुर की इन्यपुरेन्स कम्पनियों के स्थापन में भी आपका वदा हाथ है। आपकी सार्वजनिक रिपरीट बहुत प्रशंसनीय है। आपके पुत्र माधौसिहजी इस समय पोलिस में सब-इन्स्पेक्टर हैं। आपके आता बहा जसराजजी का जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आप अकुरसीजी के पुत्र जीवनसीजी के नाम पर दक्तक गये।

शाह सालमसीजी—झाह सालमसीजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से जालिमसिंहजी, बरनमलजी, सुरलीधरजी और कानमलजी थे। संवत् १९०० के करीव शाह जालिमसिंहजी जोधपुर आये। आप वही तीन बुद्धि के ब्यक्ति थे। संवत् १९१३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके रतनमल्जी और हरकमलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से हरकमलजी, नैनसीजी के नाम पर इनक चले गये। शाह रतनमल्जी का संवत् १८९२ में जन्म हुआ। आप वहे ब्यापार कुशल, प्रवीण और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। रियासत के दीवान, सुत्सुही भी कई गम्भीर मामलों में आपकी सलाह लिया करते थे। संवत् १९३२ में आपका सर्गवास हुआ। आपके सिरोमल्जी नामक एक पुत्र हुए।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

#### डड्टा सिरेमलजी

आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। संवत् १९३९ में आप नागौर के हाकिम हुए। इसके परचात् सन् १८८९ से ९२ तक आप कृष्णा मिल ब्यावर के ऑडिटर रहे। इसके परचात् आप एक साछ सक जुरू के हाकिम रहे। संवत् १९५६ में आप कस्त्रम सुपिरण्टेण्डेण्ट हुए। महाराजा बाक्सिमंस्रकी भापके कार्यों से वहे खुका थे। आप दरवार के कुछ समय तक प्राइवेट कामदार रहे थे। इसके परचात् कई अच्छे २ स्थानों पर काम करते हुए सन् १९१३ में रेख सुपिरण्टेण्डेण्ट के पद पर विवुक्त हुए। तथा सन् १९२६ में इस पद से ग्रेच्यूटी लेकर रिटायर होगये। आपको अपने उत्तम कार्यों के उपक्स में कई अच्छे अच्छे सार्टीफिकेट मिले हैं। रिटायर होने के वाद भी आप रीयों के नावालिगी ठिकाने की स्यवस्था करने के लिए मेजे गये थे। आप वढ़े स्पष्ट वक्ता है। इस समय आप सिंहसमा 'इइम्स सहायक फण्ड' की मैवेजिंग कमेटी के मेम्बर तथा इन्स्युरेन्स कार्पोरेशन के डायरेक्टर और ओसवाल कना- साला के सुपरवाइजर हैं। आपके मदनसिंहजी, सुजानसिंहजी और सज्जनसिंहजी नामक तोन पुत्र हैं। मदनसिंहजी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ। एफ्॰ ए० तक पदाई करके आप फुळीदी के हाकिम नियुक्त हुए। आपका कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया। इसरे पुत्र सुजानसिंहजी का जन्म सन् १८९१ में हुआ। आपना कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया। इसरे पुत्र सुजानसिंहजी का जन्म सन् १८९१ में हुआ। आपना कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया। इसरे पुत्र सुजानसिंहजी का जन्म सन् १८९१ में हुआ। आपने मोहेक तक अध्ययन किया।

सञ्जनसिंहजी उद्हा—आप इह्वा सिरेमळजी के तीसरे पुत्र हैं। आपने बी० ए० एउ० एउ० बी० एक विद्याध्ययन किया। आपका निवाह इन्दौर के प्राहम मिनिस्टर रायबहादुर सिरेमळजी बापना सी॰ आई॰ ई॰ की पुत्री से हुआ। आप सन् १९१८ में इन्दौर में फ्रूट क्लॉस मिजिस्ट्रेंट नियुक्त हुए। इस कार्य को आप अभी बड़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप बड़े सज्जन और इतिहास प्रेमी स्पक्ति हैं।

वहा सालमसिंहजी के छोटे पुत्र बदनमलजी संवत् १९४५ में स्वर्गवासी हुए। इनके कुन्दन-मलजी और सोभागमलजी नामक २ पुत्र हुए। उहा कुन्दनमलजी हैहराबाद में कपदे का म्बापार करते हैं। संवत् १९६१ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके दत्तक पुत्र उम्मेदमलजी अजमेर में न्याज का धन्धा करते हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



। सिरेमलना दहा, भूतपूर्व रेख सुपरिण्टेण्डेण्ट जोघपुर



श्री मनोहरलाळजी डहा, ऑनरेरी मॉजर्डेट जोपपुर



श्री सजनसिंहजी बहुा, एडीशनछ डि॰ मजिस्ट्रेट, इन्दोर ।

### डड्डा सुलतानमलजी का परिवार (सेठ बख्तावरचंदजी प्रलौही)

डहा साद्रलसिंह की कोटे भाई सुलतानचन्द्रकी थे। उस समय में इस परिवार की दुकानें जोधपुर, फ्लौदी, पाली, हैदराबाद, जयपुर, बन्बई, शाइजहांपुर इत्यादि स्थानों पर था। संवत् १८०० है १९२२ तक इस परिवार की व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रही। इनकी सबसे घड़ी दुकान हैदराबाद दक्षिण में सुलतानचन्द्र बहादुरचन्द्र के नाम से काम करती थी। उहा सुलतानचन्द्र की समारक में फ्लौदी में छत्री बनी हुई हैं।

सुखतानचन्द्रजी के पश्चात् क्रमशः वहादुरचन्द्रजी, रेखचन्द्रजी और शिवचंद्रजी शाम देखते रहे। शिवचन्द्रजी के प्रत्र बख्तावरचन्द्रजी और छाळचन्द्रजी इस समय विद्यमान हैं। इनमें से छाळचन्द्रजी कमनादासजी के नाम पर दक्तक गये हैं। बहुा बख्तावरचन्द्रजी का जन्म संवत १९२४ में हुआ। संवत् १९६४ तक आपकी दुकान मद्रास में रही। आपने सुखतानचन्द्रजी के कुटुम्ब की ओर से एक रामद्रारा महेक्तरी समाज को और दो उपाश्चय सम्यगी और बाह्स सम्प्रदाय के साधुओं के टहराने के लिये भेट किये। आप फ़्ज़ीदी म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर रह चुके हैं। आप का परिवार फर्डोदी में बहुत प्राचीन और प्रतिचिद्रत माना जाता है।

### डड्ढा श्रभयमलजी का खानदान ( हेमचंदजी डहा सोलापुर )

ढहु सारंगदासजी के पुत्र नेतसीजी के ६ पुत्र हुए, उनमें तीसरे पुत्र अभयमङ्जी थे। इनके शिवजीरामजी मूलचन्दजी आदि ४ पुत्र हुए। इनमें शिवजीरामजी संवत् १८७०। ७५ में जैसलमेर के दीवान हुए। वहाँ से रिवासत की नाराजी होजाने से आप फुलौदी आगये तथा वहीं आपने अपना स्थाई निवास बनाया। आपके पुत्र अमीचन्दजी ने जांवद (माल्वा) में बेंद्विन व्यापार चाल किया। आपने गवाल्यर स्टेट की कौंसिल में भी अच्छा सम्मान पाया था। आपकी दूकान जावद की सरपंच दुनान थी। आपके पुत्र रावतमल्जी भी प्रतिष्ठा प्राप्त न्यक्ति हुए। इनके पुत्र केसरीचन्दजी का अरपवय में हो रखर्गवास होगया था। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती जुहारवाई ने फुलौदी के धार्मिक क्षेत्र में अच्छा नाम पाया। आपने तीर्थवात्रा, स्वामि वत्सल आदि कामों में लगभग १॥ लाख रुपया व्यय किया। आपने प्राप्त अपने तीर्थवात्रा, स्वामि वत्सल आदि कामों में लगभग १॥ लाख रुपया व्यय किया। आपने प्रतिष्वा प्राप्त १९२३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र मेमीचन्दजी का जन्म संवत् १९२३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र मेमीचन्दजी का जन्म संवत् १९३३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र मेमीचन्दजी का जन्म संवत् १९३३ में स्वर्गवासी होगये। आपके प्रत्र मेमीचन्दजी का जन्म संवत्

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

उहा नेमीचन्द्रजी विशेषकर गवालियर रहे, तथा वहाँ सैठ नथमलजी गोलेखा की दुकानों का काम देखते रहे। आपने फलौदी ने म्युनिसिपैलिटी कायम करने में अधिक परिश्रम किया, तथा आजेवन उसके सेकेटरी रहे। संवत् १९७५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपने संवत् १९६५ में मद्रात मे दुकान खोली थी। वह आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके पुत्रों ने उठा दी। सेठ नेमीचंद्जी के प्रेमच्द्जी, हेमसिंहजी और ज्ञानचन्द्रनी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। प्रेमचंद्जी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप अपनी जावद दुकान की जमीदारी का काम देखते हैं। लगभग ५ हजार बीवा जमीन आपकी जमी-दारी की है। आप जावद में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। इनके पुत्र मदनसिंहजी तथा वमूर्तिसंहजी हैं।

दहा हेर्मासहजी का जन्म १९५८ में हुआ। आपने जोधपुर से मेट्रिक पास किया। आरम्भ में आप १९८० तक महास दिगिस्ट स्टोअर के नाम से द्वाइयों का व्यापार करते थे। वहाँ से आपको आपके खसुर फलौदी निवासी सेट नेसीचंदजी गोलेखा ने अपनी सीलापुर दुकान का काम सम्हाटने के लिए खुलाया। इसलिए इस समय आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप विचारवान तथा उज्जितिशील युग के सदस्य है। आपके पुत्र महावीरसिंहजी हैं। हेमसिंहजी के छोटे आता ज्ञानसिंहजी, उद्घा एण्ड कम्पनी महास नामक फर्म पर कार्य करते हैं।

## French

### सुराणा गाँत्र की उत्पत्ति

पुराना गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बद्गित है कि इस गौत की उत्पत्ति जगदेव नामक एक सामंन ने हुई है। ये तत्कालीन सिद्धपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के प्रतिहारी थे। ये बढ़े वीर और पराक्रमी थे। इनके सात पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमका सूरजी, सांवलजी, सामदेवजी, रामदेवजी, एारद्जी वगैरह थे। ये लोग भी अपने पिता की मांति बड़े वीर और साहसी व्यक्ति थे। यह वह समय या तत्र महम्मूद गजनवी का कांतिल हमला भारन पर होरहा था। वह घूमता हुआ गुजरात की ओर भी आया और उसने सिद्धपुर पाटन पर चहाई की। इस समय जगदेव के प्रथम पुत्र सूरजी सेनापित के पद पर थे। उन्हें राज्य की रक्षा की चिन्ता हुई। इनी समय हेमस्रिजी महाराज वहां पथारे। सूरजी ने महाराज से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। महाराज ने जैन धर्म स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करवा कर विजय पताका यंत्र सूरजी को दिया। सुजा पर यन्त्र को वांचकर सूरजी युद्ध-क्षेत्र में गये। घमासान युद्ध विजय पताका यंत्र सूरजी को दिया। सुजा पर यन्त्र को वांचकर सूरजी युद्ध-क्षेत्र में गये। घमासान युद्ध

# बीसवाल जाति का दृतिहास

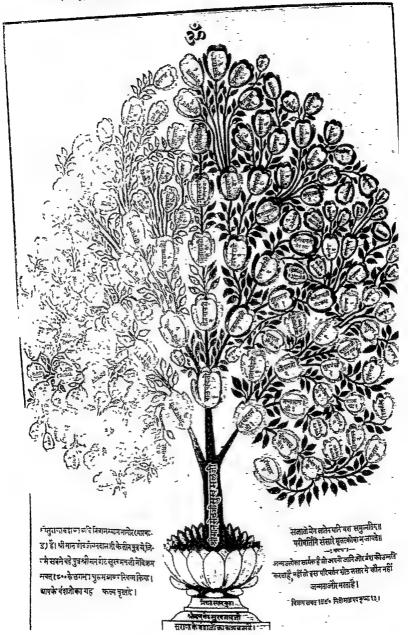

होने के पश्चात् अंत में विजयश्री स्रजी को ही मिली। यवन लोग पराजित होकर भाग खड़े हुए। जब स्रजी विजयी होकर दरबार में पहुँचे तब महाराज ने आपके कार्यों को बड़ी प्रशंसा की। और कहा, वास्तव में तुम "स्रराणा" हो। तबसे उनके वंशज स्रराणा से सुराणा कहलाने लगे। इसी प्रभार और २ भाह्यों से और २ गोत्रों की उत्पत्ति हुई। जैसे संखी के साँखला, सांबलजी से तियाल इत्यादि। सांबलजी के वदे पुत्र हृष्टपुष्ट थे अतप्त लोग उन्हें संब मुसंब कहा करते थे अतप्त इनकी संताने सांब कहलाई। सांबलजी के दूसरे पुत्र सुक्खा से सुखाणी, तीसरे सालदे से सालेचा और चौथे पुत्र मुनमदे से प्रामित्रां शाला प्रकट हुई।

इसी सुराणा परिवार में आगे चलकर कई शिसद २ व्यक्ति हुए। उनमें मेहता अमरचन्द्रजी सुराना भी एक थे। आप तत्कालीन बीकानेर टरबार के दोवान थे। आपने बीकानेर राज्य की ओर से कई युद्ध किये एवम् उनमें सफलता प्राप्त की। आप बढ़े राजनीतिज्ञ, बीर और बहादुर व्यक्ति थे। आपका विशेष परिचय इसी प्रथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में दिया गया है।

### चूरू का सुराणा परिवार

चूरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न नगर है। यहां सुराणाओं का एक प्रतिष्ठित भागा है। यह वंश अति प्राचीनकाल से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गण्यमान्य रहा है। यह वंश क्यामग विक्रमी संवत् १८०० में नागौर से कुरू आकर बसा था। इस वंश वाले श्री श्वेताम्बर तेरापंथी जैनी हैं। इस घराने में बड़े-बड़े वीर हो गये हैं। जिनमें सेट जीवनदासजी का नाम विशेष रूप से टल्लेख-नीय है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सिर कट जाने पर भी चिरकाल तक तलवार चलाई थी जिससे वे जुसार योद्धा प्रसिद्ध हुए। आज तक स्त्रियाँ उनकी वीरता के गीत गाती हैं। जीवनदासजी के चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बढ़े पुत्र सेट सुखमलजी चूरू आकर बसे।

कलकत्ते की मेसर्स "तेजपाल वृद्धिचन्द" नाम की प्रसिद्ध फर्म इसी परिवार की है। इस फर्म में क्ष्य और वैकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखाना है, जिसमें प्रतिदिन ५०० दर्जन छाते तैयार होते हैं। यह कारखाना भारत भर में सबसे बढ़ा है। श्री रुक्मानंदजी ने विक्रमी संवत् १८९३ में इस फर्म को स्थापित किया था। उस समय कलकत्ता में मारबाड़ियों को सिर्फ पाँच दस द्कानें थी। उन्होंने इसका "रुक्मानन्द वृद्धिचंद" नाम रखा। पीछे संवत् १९६२ में जब रुक्माजी के वंशज दो विभागों में बट गये तब से इस फर्म पर "तेजपाल वृद्धिचन्द" नाम पढ़ने लगा।

सेठ सुखमलजी के वंशजों ने उस जमाने में जब भारतवर्ष में सर्वत्र रेखवे लाइनें नहीं शुली थीं

अत्यन्त साहसं पूर्वक जल और स्थल मार्गों से दूर २ देशों में जाकर अपना क्यापार फैलाबा, इसकत्ता प्रभृति नगरों में कई फर्में स्थापित की जिनमें विशेष उच्छेखनीय यह हैं: —

कलकत्ता में—(१) रुक्मानन्द वृद्धिचन्द, ।(अव) वेजपाल वृद्धिचन्द (२) ऋद्धकरण सुराना (३) राधचन्द सुमकरण (४) धीचन्द सोहनलाल (५) सुष्ठालाल वोभाचन्द (६) सुष्ठानमल करमचन्द (७) चम्पालाल जीवनमल (८) लामचन्द मालचन्द (९) तिलोकचन्द जयचन्द्रलाल (१०) तनसुख्दास दुलीचन्द (११) हरचंद्राय सुष्ठालाल (१२) हरचंद्राय सोमाचंद (१३) सुराना प्रादर्स और (१४) सुराना एण्ड कम्पनी इत्यादि।

वस्वई में—वृद्धिचन्द शुभकरण, रंगूत में—तेजपाल वृद्धिचंद, भिवानी में—ऋद्धरण सुजानमरु फर्रुखाबाद में—बाल्डराम जुहारमरु, अहमदाबाद में—थानमरु मानमरु हत्वादि ।

इनमें से कलकत्ता की बहुतसी फर्में अभीतक सुचार रूप से चस्ती हैं। अन्य स्थानों में व्यापार की असुविधा के कारण बन्द करदी गई हैं।

स्वर्गीय सेठ रकमानन्दजी, तेजपालजी श्रीर वृद्धिचन्दजी—आप तीनों भाई सेठ बालचन्दजी है पुत्र थे। आप बढ़े होशियार ज्यापार कुवाल और चीर व्यक्ति थे। इन फर्मों की विशेष तरक्की का श्रेय आप ही छोगों को है। आपका राजदरवार में अच्छा सम्मान था। आप हे समय में संबद् १९२२ में एक बार जगात का झगड़ा चला था । उसमें आप नाराज होकर बीकानेर स्टेट की छोड़कर सपरिवार रामगढ़ (जयपुर स्टेट) में चले गये थे। फिर महाराजा सरदारसिंहजी ने आपको अपने खास न्यक्ति मेहतामानमलगी रावतमळजी कोचर केसाथ जगात महसूलकी माफीका परवाना भेजकर आपको सम्मान सहित वापिस बुलाया था। सं॰ १९२५ में तहसीछदार अबदुलहुसेन के जमाने में चुरू में जब धुवां वरोर: लागें लगाई गई तबआप छोग फिर रुष्ट होकर मेंहडसर (जयपुर स्टेट) में चले गये। फिर महाराजा ने मोहम्मद अन्यास खों को ख़ास सबके देकर भेजा और वीकानेर बुला कर आप छोगों को पैरों में पहनने के सोने के कड़े, लंगर, छदी चपड़ास वगैरह बख्सी। आपके हितीय आता सेठ तेजपालजी का स्वर्गवास सवत् १९२४ में होजाने से आप लोग बहुन जिन्न हो गये थे। इसिलिये ये सब इज़्तें छेने से अस्वीकार किया। श्रीमान् महा राजा ने प्रसन्न होकर सिरोपाव, मोतियों के कंटे, और चढ़ने को रथ वगैरह देकर आप छोगों को सम्मानित कर नापस चुरू भेजा। तब से आपके परिवार चालों का राज दरवार में निशेषमान है, और वर्तमान महाराजा भी आपके वंशनों पर विशेष कृपा रखते हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १८७६, १८८५ और १८९१ में, और देहावसान क्रमशः विक्रम संवत् १९४२ संवत् १९५४ और संबद १९५९ को हो गया, सेठ युद्धिवन्दजी को छोग काछरामजी भी कहते थे।

# ग्रीसवाल जाति का इतिहास



सेठ उदयचंदजी सुराखा, चूरू.

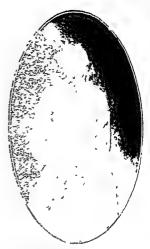

संह नोतीसासजी मुराजा प्रा.



स्व॰ सेठ तोलारामजी सुराणा, चूरू.

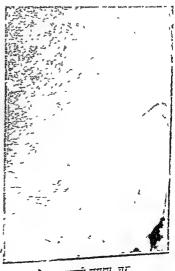

सेठ रायवन्दर्भा मुगगा वृग



# स्रोसवाल जाति का इतिहास 💍



ृसंट पेथकरण्जी सुरामा, चूरु.



कुँ॰ कन्हेंय।लालजी सुराना, चु



धराना प्रस्तकालय, चरू.

स्वर्गीय सेठ जुड़ारमलजी व गुलावचन्दजी—धाप सेठ स्वमानन्दजी के तीनों पुत्रों में प्रथम व द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्म कमकाः संवत् १९०६ और १९०९ में हुआ था। आप वहे वीर और केक्स्बी हो गये हैं। आपका स्वर्गवास कमकाः संवत् १९३२ और १९६२ में हुआ।

सेठ. उदयचन्दजी—आप श्री रुक्मानन्दजी के सब से छोटे पुत्र हैं। आप बहुत सरल चित्त और मिछनसार हैं। आपका जन्म संवत् १९११ में हुआ। आपके तीन पुत्र और चार पुत्रियां हुई, जिनमें से १ पुत्र और १ पुत्री अभी वर्तमान हैं। इस समय आपकी करीब ८० वर्ष की अवस्था है।

स्वर्गीय तोलारामजी—आप सेठ तेजपाळजी के एकसात्र पुत्र थे। आप बढ़े तेजस्वी, विद्यान्यसनी और कर्म बीर पुरुष थे। आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी लोजों की ओर विदेश रहता था। आपने अपने वहाँ "सुराना पुस्तकालय" स्थापित किया, जिसमें इस समय संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी हत्यादि माषाओं की हजारों छपी हुई पुस्तकों के अलावा करीव २५०० हस्तिलिखित प्राचीन ग्रंथ (पुस्तकें) मीजृह हैं। आपका राज दरबार में भी अच्छा सम्मान था। आप चुरू म्युनिसिपळ वोर्ड के आजीवन मेग्यर रहे और सन् १९१३ हैं० में जब बीकानेर राज्य में लेजिस्लेदिव प्रसेम्बली स्थापित हुई वब से आप हम हे भी सदस्य रहे। श्री बीकानेर दरबार आपको बहुत मानते थे। एक बार आप ने अपना एसेम्बली का पर एक अन्य सज्जन के लिए खाली कर दिया, तब श्री दरबार ने अपनी ओर से आपको मनोनीत मेन्यर बना लिया। इस प्रकार आप लगातार १५ वर्ष तक प्रसेम्बली के सदस्य रहकर राजा और प्रजा की सेवा करते रहे। अन्त में जब लक्ष्वे से विवश होकर आपने अपने पद त्याग-पत्र दिया, तब महाराजा ने आपके पुत्र श्री श्रुमकरणजी को उम्मेदवार होने का विशेपाधिकार दिया (वर्षोक्ति वहाँ पिता की मौजूदगी में पुत्र को मेन्यर बनने का अधिकार नहीं है) आपका जग्म संवत् १९१९ में हुआ था। बारके चार प्रश्निये हुई', पुत्र एक भी नहीं हुआ। तब आपने श्रीक्रव्यरूपजी के हितीय पुत्र श्री श्रुमकरसाजी को पोद लिया। संवत् १९८५ में आप अपने पुत्र श्री श्रुमकरणजी और पीत श्री हरिसिहजी को छोड़कर स्वांससी हो गये। आपका उपनाम चतुभूँजजी था।

स्वर्गीय सेठ ऋद्धकरण्डी—सेठ वृद्धिचन्द्रजी के तीन पुत्रों में आप सब से प्रथम थे। आप वहें म्हापी पुरुष हुए। आपका नाम कलकत्ता की मारवादी समाज मेंबहुत अग्रगण्य है। "तेजपाल वृद्धिचन्द" कमें की विशेष उन्नति आप ही के जमाने में हुई। आप कुशल ज्यापारी थे। आपने ही कलकत्ता की मारवादी चेम्बर आफ कामसं की स्थापना की और आजन्म उसके सभापति वने रहे। अविल भारतः की मारवादी चेम्बर आफ कामसं की स्थापना की और आजन्म उसके सभापति वने रहे। अविल भारतः वर्षीय खेताम्बर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय की सभा की स्थापना भी आपने ही की और आजीवन उसके भी सभापति रहे। आप चिरकाल तक हवड़ा के आनरेरी मिनस्ट्रेट रहे। सं० १९७५ में जब कपड़ा बहुत महँगा

### आसवाल जाति का इतिहास

हो गया था तब गवर्नमेंट ने कपड़े के व्यवसाय का कंट्रोल करने के लिये एक काटन अदबाई नरी क्रोटी (Cotton Advisory Committee) बनाई थी। जिसमें सात मेम्बर थे उनमें आप भी एक थे। आपका जन्म संबद् १९२१ को हुआ था। आपने दो विवाह किये। प्रथम गृहणी से आपको सिर्फ एक पुत्र हुआ और दूसरी से चार पुत्र और एक कन्या। आपके सिर्फ तीन पुत्र अभी वर्तमान में हैं। आपके किनष्ट पुत्र छुं० फूलचन्द्वी की मृत्यु का आपके जीवन पर बहुत असर पड़ा। इसीसे सम्बत् १९७५ में आपके स्वर्गवास हो येया।

स्व॰ सेठ रायचदर्जा—आप सेठ यृद्धिचन्द्रजी के द्वितीय पुत्र थे। आपका स्वभाव मिलनसार और सीघा सादा था। आपकी हिच धार्मिक विषयों में अधिक थी। आप ही के अथक परिश्रम से कलकत्ता में श्री जैन क्वेताम्बर तेरापंथी विद्यालय की स्थापना हुई और उसके स्थाई कोप के लिये आपने बहुत भन संग्रह किया। आप उसकी कार्यकारिणी हमिति के सभापित भी रहे। आपका जन्म संग्रह १९९८ को हुआ था। आपने भी दो विवाह किये। आपको पहली प्रती से एक पुत्र दो कन्या हुई और दूसरी से ७ पुत्र और एक कन्या, जिनमें से ७ पुत्र और एक प्रत्र अप प्रति मी वर्तमान हैं। आपका स्वर्णवास संवत् १९८९ को हुआ। सेठ तोलारामजी, ऋहकरणजी और रायचन्द्रजी सीनों भाई बढ़े उदार हो गये हैं जिन्होंने श्री जैन हतेतास्वर तेरापंथी विद्यालय कलकता को २०००१), श्री मारवाई। होस्पिटल कलकता को ५००१), श्री चुरू पींजरा पोल को ५००१) और श्री हिन्दू विश्वविद्यालय काशी को २५०१) इत्यादि अनेक संस्थाओं को हजारों रुपये दान दिये थे।

सेठ छोटुलालजी—आप सेठ वृद्धिचंदजी के किनष्ट पुत्र हैं। आपका जन्म सम्बत् १९३१ को हुआ। आप हाथ के बड़े दक्ष है। बहुतसी चीजें अपने हाथ से ही बना डालते हैं। जो कारीगरों से भी बनना धुरिकल है। आपके तीन पुत्र और दो पुत्री अभी वर्तमान हैं।

सेठ मोतीलालजी—आप सेट गुळाबचन्दजी के एकमात्र पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३२ को हुआ। आप बढ़े साहसी और न्यापार कुशल हैं। सेठ जुहारमलजी के इकलौते पुत्र सरदारमलजी के स्वर्गवासी होने के बाद सेठ मोतीलालजी, जुहारमलजी के नाम पर दत्तक लिये गये। आपके पाँच पुत्र हैं। जिनमें से चौथे पुत्र श्री कुँवर जीवनमलजी को सेठ गुलाबचंदजी के और कोई पुत्र न होने से गोद दे दिया है, और कनिष्ट पुत्र कुँवर छन्नमलजी ने इस संसार को असार जान गृह त्याग दिया है, और जैन दवेताम्बर तेरागंथी सम्प्रदाय मे साध हो गये हैं।

कुंवर सुजानमज्ञजी—आप सेठ उदयचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप बढ़े उद्योगी और व्यापार कुशड़ हैं। आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ था। आपके ६ पुत्र और एक कन्या हुई। जिनमें बढ़े पुत्र

## श्रोसवाल जाति का दतिहास



# दिवंगत् श्रीमान कुंवर हरिसिंहजी सुरागा।

जन्म् संचत् १६८१ मिति कार्तिक कृष्णा ६

MANUSCONCOUNTED NO SERVICE SER

चुक्।

स्वर्गवास संवत् १६<sup>५६</sup> मिति श्रावग् ग्रुक्का १२

# ्रमोसवाल जाति का इतिहास



सेंठ श्रीचंदजी सुराणा, चूरू.

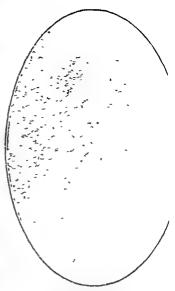

तेर शुभक्तरानी तुगणा दर.



सेंड हुकमचंद़जी सुराणा, चूरू.

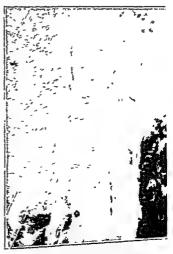

स्व॰ ईवर पृत्वदर्जी सुगरा। यूर



कुँवर कर्मवन्द्रजी का संवत् १९७५ में स्वर्गवास होगया । आपकी एक पुत्री विवाह होने से कुछ समय वाद ही हस संसार को अनित्य जानकर वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर अपने पति और परिवारवार्कों को छोड़कर साध्दी होगई हैं।

सेठ श्रीचन्द्रजी—आप सेठ ऋद्करणजी के खेष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप चुरू म्युनिसियल बोर्ड के मेम्बर हैं। आप बहुत मिलनपार और उदार हैं। आपके एक पुत्र और एक पुत्री है। आजकल आप "तेजपाल बृद्धिचंद्" फर्म के संचालकों में अग्राण्य हैं।

संठ शुनकरण्जी—आप सेठ तोलारामजी के दत्तक पुत्र हैं। आप शिक्षित एवं सरलियत हैं। धातकल "सुराना पुस्तकालय" का संचादन आप ही करते हैं। आपने इस पुस्तकालय की और भी उन्नति की है। इस पुस्तकालय की विविद्ध बहुन सुन्दर बनी हुई है। जिसका चित्र इस प्रंथ में दिया गया है। धापका राज्य में और यहाँ के समाज में अच्छा सम्मान है। कई ववाँ तक आप स्मुनिसिपल बोर्ड चुरू के मेग्बर, अनिवार्थ प्राथमिक विक्षा की प्रवन्ध कारिणी स्कूछ कमेरी के मेग्बर, मजहवी खैगती और घम्मीदे के एवर की प्रवन्ध कारिणी कमेरी के मेम्बर, हाई कोर्ट यीकानेर के दूरर और चुरू के धानरेरी मित्रस्टेर रहे। श्री ऋषिकुछ बहाचर्याश्रम चुरू के प्रधान मन्त्रो और श्री सर्व हितकारिणी सभा चुरू के उपसभापति भी रहे। श्री जैनश्वेताम्बर तेगा पंथी सभा कलकत्ता के आप सहकारी मंत्री हैं। और कलकता पृत्विसिटी इनस्टीट्यूट के आप सीनियर मेम्बर हैं। सन् १९२८—२९ ई० में आप वीकानेर के जिस्लेटिय प्रोम्बली के मेम्बर रहे। आपका जन्म विक्रमी संवत् १९५३ मिती धावण झुक्ला प्रमुक्ता को चुरू नगर में हुआ। आपका प्रथम विवाह संवत् १९६७ मिती वैद्याल झुक्ला ३ को सरदार महर निवासी सेठ प्रगीवन्दजी भणसाली की पुत्री से हुआ था। आपका विवाह होने से १९ वर्ष के पश्चात् आपके भवर हरिसिंह नामक एक पुत्र हुए।

स्व० मंतर हिर्गिसहजी—भैंवर हिर्गिसंह सेठ शुभकरणजी सुराणा के इक्टीते पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १९८१ की कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ था। चूँकि इस सम्पन्न घर में ६२ वर्ष के पीछे पुत्रोत्पित्ति हुई थी इसिलए इनके जन्मोत्सव के समय बहुत उत्सव किया गया था। बालक हिर्गिसह बहुत होनहार और प्रतिभा सम्पन्न थे। लक्षणों से ऐसा माल्स होता था कि अगर यह बालक प्री आयु को पाता तो इस कुल का दीपक होता। मगर दुर्भाग्यवश माता का दूच न मिलने से या और कारणों से यह आजन्म रुण्णावस्या ही में रहा। ऐसी स्थिति में भी इस प्रतिमापूर्ण बालक में अपने खानदान की वीरता, उदारता और कई ऐसी दिव्य बातें पाई जाती थीं जो इसके उज्ज्वल भविष्य की और स्पष्ट रूप से इक्षाग कर रही थीं। इनमें इस छोटी अवस्था में ही श्वस्ताकों के संग्रह की बहुत बड़ी अभिरुचि पाई जाती थी। हाथी, घोड़ा,

### मोसवाल जाति का इतिहास

मोटर इत्यादि कई प्रकार की सवारियों में चैठने का इन्हें बड़ा शौक था। केवल इतना ही नहीं क सार वर्ष की इस छोटी उन्न में हो इस वालक ने वायुयान के समान कठिन आरोहण पर नहीं सुन्नी से सवारी की थी।

इतनी छोटी अवस्था में इतना राग रहने पर भी इस बाउक ने बिना किसी खास परिश्रम के हिन्दी लिखने पढ़ने की भी अच्छी योग्यता प्राप्त करली थी। इनके आसपास रहनेवाले लोगों का क्यन है कि कभी २ तो यह छोटा यालक ऐसी बुद्धिमानी और गम्मीरतापूर्ण सलाह देता था जिसे सुनकर आसपाध के कोग आवचर्यविकत रह जाते थे। गायन वगेरह का भी दुन्हें काफी बाँक था। हिन्दी के सुनिबद लेखक भावार्य चतुरसेन बाहिजी में इनका क्यांगवस्था में इलाज किया था, उस समय वे इनके गुणों पर इतने मुख होगये कि उनकी सुल्लु के उपरान्त उन्होंने इनके जीवन चरित्र पर "पुत्र" नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक कियी, इस पुस्तक में इस बालक की आवचर्यपूर्ण वार्तों का उन्होंने हिमा है।

हुदेंव से भाठ वर्ष की अल्पायु में ही विक्रम सम्बत् १९८९ की आवज शुक्का १२ को वर मिलिभाशाली वालक अपने स्वलनों को शोकसागर में हुवाकर इस संसार से चळ बसा । इनके इस्तर में इनके पिता भी शुभकरणजी सुराणा ने कुछ भी उठा न रखा, पानी को तरह रुपया बहाया, मगर कार को गति पर विजय प्राप्त नहीं की जा सको । उसको सुरयु से उनके पिता शुभकरणजी को इतना रंब हुआ कि उन्होंने अपने बढ़े २ जिम्मेदारी के पहाँ से इस्तीका दे दिया । श्रीकानेर स्टेट ने इनके कौंसिक की मेन्सर के पद का इस्तीका खेद के साथ स्वीकार किया ।

सेठ हुकमक्दर्जी—जाप सेठ ऋदकरनजी के तृतीय पुत्र है। आप बहुत संयमी सरह कि श्रीर सुशील हैं। जापकी हुद्दि यहुत तीक्षण है। क्यापारिक वही खातों के काम में आप बहुत निपुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपके तीन पुत्र और तीन पुत्रियें हुई जिनमें से एक पुत्र और दो कन्यायें वर्तमान हैं। आपके दो बड़े पुत्रों के स्वर्गवास हो जाने के बाद आप संसार से उदार्सिन भाव में रहते हैं। आपका समय प्रायः धर्म ध्यान में ही व्यतीत होता है।

सेठ कन्हैयाजालकी—आप सेठ रायचन्द्रजी के प्रथम पुत्र हैं। आपका जन्म संबद् १९५८ में हुआ था। आप बड़े कसरती और पहलवान हैं। तपस्या करने में चुक्र भर में अद्वितीय हैं। आपने सिर्फ़ जल पीकर ११ दिन २६ दिन १५ दिन ११ दिन और १० दिन हस्यादि अनेक तपस्या की हैं। आपने कोई सन्तान नहीं हैं।

स्वर्गीय कुंवर फूलचन्दवी-आप सेठ ऋदकरणती के सब से छोटे पुत्र थे। आपका बन्म

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🐃



श्री छोटूलालजी सुरागा, चूरू.



श्री जीतमबजी सुराया, चूढ.



श्री माणिकचन्दजी सुराणा, चूरू.

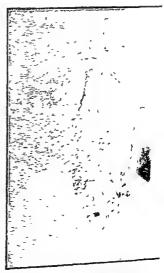

श्री लूनकरणजी सुराणा. चूरू.

संवत् १९६१ में हुआ था। आप बहुत होनहार और सुशील थे। आपकी धार्मिक विषय में अच्छी रुचि भी। हुर्भाग्य वश विवाह होने के ठीक १५ दिन वाद संवत् १९७४ में आपका स्वर्गदास हो गया।

सेठ माणुकचन्दजी—आप सेठ रायचन्दजी के वर्तमान पुत्रों में हितीय हैं। आपका जन्म सन्तत् १९६६ में हुआ था। आप मोटर ड्राइविंग में निपुण हैं। आप मिठनसार और उदार भी हैं। आपके एक पुत्र और दो कन्यायें हैं।

सेठ ताराचन्दजी—आप सेठ रायचन्दजी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९६९ में हुआ था। आप शिक्षित और होनहार युवक हैं। अंग्रेजी में आप मैद्रिक पास हैं। आजक्रक व्यापारिक शिक्षा प्रहण करते हैं। आप अच्छे लेखक हैं। मासिक पत्रिकाओं में आपके लेख अस्तर निकलते रहते हैं। आप से एक छोटे भाई और हैं जिनका नाम श्री भीमचन्दजी हैं। ताराचन्दजी के पुत्र का नाम हैंचर शेषकरणजी हैं।

र्कुवर जीतमलजी—आप श्रीचंदजी के इक्छौते पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९६० में हुआ। आप बहुत इष्ट-पुष्ट नवयुवक हैं।

कुंवर लूणकरणजी-- आप सेठ हुक्सचंनी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९८० में हुआ। आप बहुत सुक्षील और होनहार हैं अभी आप अंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस परिवार के छोगों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ओर बीकानेर राज्य की सद्देव छूपा रही है और समय-समय पर खास दमके और सारटिफिकेट लिछे हैं।

### शाह रतनसिंहजी सुराणा का खानदान, उदयपुर

यह प्राचीन गौरवशाली परिवार बहुत वर्षों से उदयपुर में ही निवास करता है। इस प्रान दान के कई सज़नों ने समय २ पर कई महत्व के काम किये जिनका उल्लेख हम यथा स्थान करेंगे। इस परिवार में पहले पहल सुराणा धजलाएजी बढ़े नामांकित ध्यक्ति हुए।

सुराणा जनलालजी—आप बढ़े वीर, कार्य्यंकुशल तथा साहसी व्यक्ति ये। श्रूरता और योग्य स्पवस्थापिका शक्ति का आप में बढ़ा मधुर सम्मेलन हुआ था। आपने उदयपुर राज्य में कई कँचे २ पर्ते पर काम किया तथा कई ठिकानों की योग्य ब्यवस्था की। एक समय आप एक यही सेना के साथ महाराणाजी की ओर से धांगड्मऊ के वागी रण्जपूत जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से मेंने गये थे। वहाँ पर कुछ देर तक धमासान लड़ाई होती रही जिसमें आप विजयी हुए और उक्त जागीरदार उमराव सिंहनी युद में मारे गये। उस प्रांत की आपनी बड़ी बुद्धिमानी से सुव्यवस्था भी की थी। आपनी

इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आरको वरेणा घोढ़े का सम्मान तथा भीलकेड़ा और कुछ गांव जागीरी में इनायत किये थे। आपके जोरावर्रासहती नामक एक पुत्र हुए।

सुराणा जोरावरसिंहनी —आप भी बढ़े समसदार, बुद्धिमान तथा कार्य्येकुशल स्वक्तिथे। आप के द्वारा उदयपुर राज्य के कई महत्वपूर्ण फार्य्य हुए है। आपने सरदारों और उमरावों को समझाने में स्वम मात तथा महाराणाजी और उमरावों के बीच की संधि के आशय को कर्नल रोबिन को समझाने में अप भाग लिया था। इसो प्रकार आप सरूपशाही रुपये के सिक्के के समय नीमच के रेसिटेण्ट को समझाने के लिये भी भेजे गये थे। आपने सं० १९१५ में डाक् मीणों का दमन भी किया था।

आप राजकीय कोमों में चतुर होने के साथ ही साथ बढ़े प्रयन्ध कुशल सरजन भी थे। आपने चित्तीदृगद की हाकिमी के पद पर रह कर इसकी इतनी सुन्दर व्यवस्था की कि जिससे उसकी बार्षिक आय ५७०००) से यद कर एक लाख होगई। कहने का तात्पर्व्य यह है कि आप बढ़े ही बुदिमान, राक्नितिज्ञ प्रवन्ध कुशल तथा कार्यकुशल सज्जन थे। आपने उदयपुर राज्य की कई अमूख्य सेवायें की बिनसे प्रसन्न होकर महाराणाजी ने छड़ी रखने का हुक्म, चलेणा घोड़ा, दरवार में बैठक की इजत, दरवारी पोशार्क, जींगरे का सम्मान, नाव की वैठक आदि आदि सम्मान प्रदान किये थे। इतना ही नहीं आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में यौसणी गांव जागीरी में बक्षा जो आज तक इस सानदान के पास है। इसके अतिरिक्त आपको कई दनके तथा कई बार इनाम भी बक्षे गये थे।

उद्यपुर दरवार के अतिरिक्त आपका इस राज्य के यदे २ जागीरदारों में भी अच्छा सम्मान या। आपके दौळतींसहत्री नामक एक पुत्र हुए।

सुरासा दौलतसिंहनी—आप भी अपने पितानी की तरह होशियार तथा प्रबन्ध कुशल सक्जन थे। आप संवत् १९४१ में मींटर के मौत मिन्द मुकर्र किये गये। इस पद पर आपने वही योग्यता से काम किया। इसी प्रकार कई ठिकानों के मौत मिन्द भी मुकर्र किये गये। तदनन्तर आपकी काव्य कुशलता से प्रसन्न होकर आपको अकाउटंट जनरल मेवाद का पद को प्रदान किया गया। इन सब पदों पर जवाबदारी के साथ काम करते हुए आप स्वर्गवासी हुए। आपकी कारएजारी के उपहरन में आपके प्रांतों के सम्मान आपको सुनः इनायत हुए तथा कई खास रुक्के भें कर आपकी सेवाओं का समुचित आदर किया। आपके रतनसिंहजी जसवन्तिहिंहजी तथा जीवनसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए।

सुराणा रतनसिंहजी कानोड़ टिकाने के मोतिसिंद, टक्साल के दरोगा आदि स्थानों पर सुकरिं किये गये। इस परिवार के विवाहोत्सव तथा जन्म इसी प्रकार के उत्सवों पर उदयपुर के महाराणाओं ने कई वार बहुत सी राक्सें प्रदान कर इस खानदान के सम्मान में वृद्धि की थी। सुराणा रतनसिंहजी

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🛒



शाह ज़ोरावरसिंहजी सुराखा, उदयपुर.



सेंड खीवकरणजी सुराणा, रीणी.

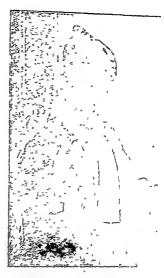

सेठ बच्छराजजी सुराणा, बागराकोट.



सेठ कन्हेयालालजी सुराणा प्रागनवाद

का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप आज भी उदयपुर में सम्मानित किये जाते हैं। आपके भाता जसवन्तिस्हिजी का संवत् १९४६ में जम्म हुआ। आप बहुत समय तक उदयपुर के महाराणा फतेसिहजी के पेशी क्लाक रहे। वर्षमान में आप विद्यमान हैं। आपको उदयपुर दरवार की ओर से कई वार रुपये इनायत किये गये हैं। सुराणा जीवनिसहजी का संवत् १९६१ में जन्म हुआ। आप यदे उत्साही तथा मैट्रिक तक पदे हुए सज्जन हैं। वर्षमान में आप इन्दौर-स्टेट के काटन कंट्राक्ट आफ़िल में काम कर रहे हैं। आप सब भाई बड़े मिळनसार और सज्जन व्यक्ति हैं।

### सुराना नरासिंहदासजी का खानदान, सालरापाटन

इस खानदान का मूळ निवास स्थान नागोर का है। आप इवेतस्वर जैन स्थानकवासी आधाय के मानने वाछे सज्जन हैं।

सेठ कनीरामणी सुराना—सेठ उत्तमचन्द्रजी के पुत्र सेठ कमीरामणी इस खानदान में बड़े प्रसिद्ध और प्रतिमाज्ञाली न्यक्ति हुए। आप नागोर से कोटा आये और वहाँ के दीवान मदनसिंहजी झाला के पास प्रधान कामदार हो गये। जब संवत् १८९६ में कोटा से झालावाड़ रियासत अलग हुई, उस समय मदनसिंहजी के साथ आप भी झालावाड़ आगये। झालावाड़ का राज्य स्थापित करने में आपका बढ़ा हाथ था। आप बड़े बुद्धिमान और राजनीति निपुण पुरुष थे। आपके कार्य्यों से असल हो कर महाराज राणा मदनसिंहजी ने आपको रूपपुरा नामक गाँव जागीर में बख्शा और मियाने की इज्ञत बख्शी। स्था जींबारा और "नगर" सेठ का खिताब प्रदान किया। उसके बाद सम्बद् १९१५ के बंशाख सुदी १० को महाराज राणा परथीसिंहजी ने १५००१) की आमदनी के आमेटा वगैरह गाँव जागीर में बख्शे। आपका स्वर्णवास संवत् १९२० के कार्तिक बढ़ो ६ को हाआ।

सैठ कनीरामजी के नाम पर सेठ गंगाप्रसादजी दत्तक आये। आपको महाराज राणा परथीसिंहजी ने दो हजार की जागीरी बख्शी। तथा फौज की बख्शीगिरी का काम सिपुर्द किया। आपका स्वर्गवास स• १९२३ में हुआ।

सेठ नरसिंहदासजी सुर एए — सेठ गङ्गामसावृजी के स्वर्गवास के समय आपके पुत्र सेठ नरसिंहजी की उम्र केवल चार वर्ष की थी । उस समय जागीर आपके नाम पर कर दी गई और वर्ष्णीगिरी का काम भी आपके नाम पर हुआ जिसका संचालन आपके वालिग होने तक नायब लोग करते रहे । आप वर्ष प्रतिमाश्चाली और नामांकित व्यक्ति हैं । सन् १९१९ में महाराज राना भवानीसिंहजी के पुनः आपको जींकारे का सम्मान बर्क्शा । उसके पश्चाद सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वर्ष्मा । उसके पश्चाद सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वर्ष्मा । उसके पश्चाद सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वर्ष्मा । इसके पश्चाद सन् १९२० में वर्तमान महाराज ने आपको ताजीम दी।

#### भौसवाल जाति का इतिहास

सेठ नरसिंहदासजी के यहाँ मगनमळजी दत्तक आये । आपका जम्म सम्बन् १९३७ में हुवा। क्युक में सन् १९३३ में आपने रियासत के सेटळमेंट में काम किया। इस काम को आपने बहुत सफकता-पूर्वक किया जिससे खुश हो कर महाराजा साहब ने आपको सिरोपाव बख्शा। उसके बाद आप पाटन में सहसीळदार बनाये गये वहाँ से आप पचपहाद के तहसीळदार बनाये गये। इस काम को आपने बड़ी होशियारी और लोक प्रियता के साथ सम्पन्न किया। कुछ समय तक आपने साळरापाटन में इन्चार्ज रेसेन्यू आफिसर का काम भी किया। उसके पश्चात् सन् १९३० में आपकी पेन्शन हो गई। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम सीभागमळजी, समरथमळजी, और प्रतापसिंहजी हैं।

सौमागमलजी — आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आपने वी॰ ए॰ पास करके एम॰ ए॰ प्रीव्हियस पास किया। वहाँ से आप हाऊस मास्टर होकर राजकुमार कॉलेज रायपुर (सी॰ पी॰) में गये। वहाँ से फिर आप अपने पिताजी के स्थान पर पचपहाद के तहसीलदार बनाये गये। उसके परचात् आप महाराजा के साथ अक्टूबर सन् १९३० में विलायत चले गये। फरवरी १६३१ में घापस आकर रियासत में हाउस कण्ट्रोलर नियुक्त हुए। उसके परचात् आप मिलीटरी सेक्रेटरी बनाये गए। इस्र समय तक आप महाराजा के प्रायचेट सेक्रेटरी भी रहे। इस समय आप सहाराजा के लास कमैंचारियों में हैं।

समरशिंहजी—आपका जन्म सम्बद् १९७१ में हुआ। आपने पूना में सन् १९११ में बी॰ पूस॰ सी॰ पास किया और इस समय सिविल इक्षिनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए विलायत गये हैं। इनसे छोटे भाई प्रतार्शिंहजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

### सुराणा पनराजजी का पारवार, सिरोही

इस परिवार के पूर्वज सुराणा सतीदासजी सोजत में निवास करते थे। आपके सम्बन्ध में सोजत में सुराणों के वास में एक शिलालेख खुदा हुआ है। उस से ज्ञात होता है कि "ये सम्बत् १७७२ के वैशाल मास में अचानक १०-१५ चोरों के इसले से सारे गये और उनकी धर्म पत्नी उनके साथ सती हुई।" इनके बाद क्रमशः मल्लकचन्द्रजी तथा मानीदासजी हुए। सुराणा मानीदासजी के निहालचन्द्रजी मोती रामजी तथा खींवराजजी नामक ३ पुत्र हुए। सुराणा मल्लकचंद्रजी सोजत के कोतवाल थे। और निहालचंद्रजी चोहरगत का ज्यापार करते थे। निहालचन्द्रजी के धीरजमलजी आदि ५ पुत्र हुए। सुराणा धीरजमलजी की राज्य के अधिकारियों से अनवन हो गई, इसल्यि इनकी सब सम्पत्ति खुटवादी गई। संवत् १९१६ में आप स्वर्गवासी हुए। उस समय आपके पुत्र नथमलजी, जसराजजी, छोगमलजी और नवलमलजी छोटे थे।

सुराखा क्षेत्रमलनी —आरम्भ से आप प्रनपुरा छावनी में कुई हुए तथा बीघ्रातिबीव उन्नति वर माप

## श्रोसवाल जाति का इतिहास कि



सेठ पनराजजी सुराया, सिरोही.



श्री सुकत्राजनो सुराणा S!o सेड पनराजनी, सिरोही.



श्री उनराजजी सुराया Sto सेठ पनराजजी



सेठ हीरालासजी वापना. भीनाम ( परिचय पु॰ नं॰ २१३ में देखि



एरनपुरा, आबू और अजमेर के खजाने पर मुकरेंद होते गये। इसके बाद आपने १२ साल तक साहुकारी नौकरी की और अंत में घार्सिक जीवन विताते हुए स्वर्गवासी हुए।

सुराना पनराजनी--आप छोगमलजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। १५ सार की बय में आपने करहे का ब्यापार शुरू किया । यहाँ आपको चौधरी का भी सम्मान मिला । इसके बार भारके जीवन का विशास कान्ति युग आरम्भ हुआ। आएको अपनी कर्तव्य शक्ति के दिखलाने का परा अवसर मिळा । सम्वत् १९५६ में सिरोही स्टेट ने अपनी प्रजा पर ३। भारी टेन्स लगाये, संवत् १९६६ में उसका विरोध जनता ने आपके नेतृत्व में उठाया। आपने कई गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ सिरोही बाकर देनस माफ करवाने की कोशिश की । छेकिन रियासत ने उस पर कोई ध्यान वहीं दिया. सब आपने ग्रस रूप से जोधपुर दरवार से उनकी हुई में शिवगंज के समीप एक वस्ती आबाद करने का परवाना हासिक दिया और वहाँ दिवगंज के सैकड़ो कुटुम्बों को देजाकर आवाद किया। जोधपुर स्टेट ने आपका समान कर आपको "नगर सेठ" की पदवी, सिरोपाव, कड़ा, कन्ठी, दुशाला और संदिल इनायत किया। साय ही भावाद होने वाळी जनता को ३३ कलमों की छूट दी। जब यह समाचार सिरोही दरबार ने सुना ती भपनी प्रजाके सब टेक्स माफ कर दिये । जिससे बहुत से कुटुम्ब वापस शिवरांज चले गये । आपने सुमेरपुर में सर्वेहित कारिणी सभा स्थापित की । जैन सन्दिर, गणेश व महादेव का सन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद, प्रतापसागर नामक कूप आदि स्थान बनवाये । इसी बीच सन् १९१६ में यूरोपियन वार छिड़ा, उस समय इस स्थान भी भाव इवा उत्तम समझ कर ए॰ जी॰ जी॰ अजमेर ने जोधपुर दरबार से सुमेरपुर नामक वस्ती, ग्र<sup>क्</sup>री कैदियों को रखने के लिए माँगी। तथा जीधपुर के मुसाहिब, ए० जी० जी०, आदि ने यहाँ के निवासियों को समझाया और यह वस्ती खाली कराई । तथा यहाँ तुर्की केंद्री आवाद किये गये ।

सुमेरपुर खाली करते ही पनराजजी सुराणा ने उसके समीप ही अंदरी नामक गाँव आवाद किया, और वहाँ अपनी एक जीनिंग फेक्टरी खोली । सम्वत् १९७२ में आपके मझले पुत्र धनराजजी को उनके विवाह के समय जोधपुर स्टेट से पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। युद्ध शांत होने के बाद अंदरी तथा सुमेरपुर के राज्य कर्मचारियों से आपकी अनवन हो गई। उसी समय सिरोही दरवार ने आपने सिरोही स्टेट में बुलवाया। अतः आपने सम्वत् १९८३ में सिरोही के समीप "नया वाजार" नामक वस्ती आवाद हो। आपकी तर्क शांक और बाददावत अच्छी है। सोजत में "शुभखाता दुकान और भगवानजी पुरुषोत्तम" नामक फर्म के स्थापन में आपने प्रधान थोग दिया था। इसी प्रकार उम्मेद वन्याशारा के स्थापन में और सम्वत् १९७६ में मुसलमानों के झगड़े को निपटाने में भी आपने काफी परिश्रम उटावा था।

सेठ पनराजी सुराणा के छाछचन्द्रजी, धनराजजी तथा सुकनराजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें

### श्रीसनाब नाही का इतिहास

ठाळवन्दजी का अन्तकाल हो गया है। तथा सुराजा धनराजजी इस समय सुमेरपुर जीरिंग केस्सी स्र काम देखते हैं। आपकी वय ३१ साल की हैं।

सुत्ताणा सुक्रनराजजी का जन्म 'वस् १९६६ में हुआ। सन् १९२४ में आपने सोकत में प्रेक्टिस शुरू की । सन् १९२७ में लाप सिरोही ला गये । यहाँ सक्त्य नगर के लिये आप आनेती मिलिल्रेट बनाये गये । इवर ४ सालों से लाप सिरोही में बकालात करते हैं। आप सिरोही के वकीकों में अच्छा स्थान रखते हैं और आप कान्न की अच्छी जानकारी रखते हैं और उस दुद्धि के युवक हैं।

### सुराणा हीरालालजी, सोजव

इस सपर छित आये हैं कि सुराणा निहास्यन्द नी के छोटे आता खींवराजजी और मोर्सरामधी थे, उन्हों से इस परिवार का सम्बन्ध है। सुराणा मोतीरामजी ने जोधपुर दरवार से जीव हिंसा स्क्यारे के कई परवाने हासिल किये। आप बढ़े वीर और बहादुर प्रकृति के पुरुष थे। इनके पुत्र साहवपन्द भी संवत् १८६० में सोलत के कोनवाल थे। इनके याद तेजराजजी और जसवन्तराजजी हुए। जसवन्तराजजी के चार पुत्र हुए। इनमें पन्नालालजी गुजर गये हैं, बलवन्तराजजी करकते में जवाहरान का तथा सुक्याराजजी दरारहां में लई का स्थापार करते हैं। सब से बढ़े सुराजा हीरालावजी सोजत में रहते हैं।

सुरागा हीरालाळ्जी दहे हिम्मतवर, समाज सेवी और टोस काम करने वाले क्यांक हैं।
संवत् १९३० में आपका जन्म हुआ। १४ साल तक आपने जोधपुर में वकालात की। इसके बार आपने नारवाड़ की जैन वायरेक्टरं। तयार करने में बहुत परिश्रम किया। किर केतान्वर जैन कान्क्रेन्स की ओर से मारवाइ के जैन मंदिरों की जांच व दुरुस्ती का कार्य टठाया। व्य जोधपुर महाराजा व्यमेंद्र सिंहजी सन् १९२५ में विलायत से वायस आपे, उस समय आपने मारवाद की जनता की और से ५ हजार रूपया सरच कर दरवार को एक किताब सुमा मानपत्र मेंट किया, जिसमें चांदी के १६०० असर ये। जब पालीताना दरवार से बाहुजय का सगदा हुआ, उसना मारत भर में प्रोपेगंदा करने का भार ६ व्यक्तियों को दिया, वसमें १ आप भीथे। मारवाइ से गाय, की मेल शिष्स तथा सी० गुइस वाहर न जाने देने के लिये आपने जवर्यस्य प्रयत्न उटाया, लेकिन जब जोधपुर दरवार ने सुनवाई नहीं की, तो सुरागा हीरालाल्जी ने दरवार के बंगले पर १ दिन तक अनदान सत्याप्रह किया। इस समय आपके पास हर समय २ इजार भादमी वने रहते थे। अन्तवः दरवार से उपरोक्त पद्म बाहर न जाने देने को परवानगी हासिल हुई। इसी तरह सिरोही स्टेट से भी परर्यूपण पर्व में जीविहिता न होने का हुकुम प्राप्त किया। वहने का ताराक्यें यह कि सुराणा हीरालाल्जी की पल्लिक स्थिट प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

# 'सेठ माणकचन्द शरमल सुराणा, नागपुर

इस परिवार का मूल निवास अलाय (नागोर) नामक प्राम है। वहाँ से सेठ माणकचन्द्रजी सुराणा स्मभग १०० साल पहिले व्यापार के निमित्त नागपुर आये, और यहाँ आकर सदर (छावनी) में सराको और गहें का भंगा प्रारम्भ किया आपके पुत्र सुराणा शेरमलनी थे।

शेरमलजी सुराणा—आपने इस फर्म की विशेष तरकी की। आप बढ़े बुद्धिमान और दूरद्शों पुरुष थे। आपका नाम सी॰ पी॰ तथा बरार के लोकप्रिय और सार्वजनिक कामों में भाग लेने वाले सजनों में गिना जाता था। आपका सम्वत् १९६६ में स्वर्गवास हुआ। आपके रामचन्दजी, रतनचन्दजी, अवसीचन्दजी, मोतीलालजी, स्रजमलजी चांदमलजी और ताराचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इन वन्धुजों में इस समय सुराणा मोतीलालजी, स्रजमलजी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं।

ताराचन्द्रजी सुराखा—आपका जन्म सम्वत् १९५४ में हुआ। आप धार्मिक और सुधरे विचारों है समाज सेवी सज्जन हैं। सन् १९२७ में सी० पी० वरार ओसवाल सम्मेलन के समय आप खागता-भ्यक्ष थे। आप खेताम्बर जैन समाज के तीनों आस्त्राय के शाखों की अच्छी जानकारी रखते हैं।

इस समय आप मृतक भोज प्रति-बन्धक संस्था के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके बढ़े आता सेठ मोतीकालजी तया स्रजमलजी सज्जन ब्यक्ति हैं। तथा फर्म का व्यवसाय संचालित करते हैं। नागपुर तथा यवतमाल जिले के ओसवाल समाज में आपके परिवार का अच्छा सम्मान है।

सेठ मोतीलालजी सुराणा के दो पुत्र हुए। पन्नालालजी और सिद्धकरणजी। पन्नालालजी का १५ वर्ष की आंधु में स्वर्गवास हो जुका है। सूरजमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः शेंशकरणजी, शुमकरणजी मेमकरणजी हैं। शेसकरणजी वहे उत्साही और समाज सेवी सज्जन हैं। लोसवाल समाज की उन्नति के लिए आपके हृदय में बड़ी आंकांक्षा रहती है। नागपुर के सभी ओसवाल सभा सोसाइटियों में आप कई उत्साह से भाग लेते हैं। शुमकरणजी यवतमाल दुकान पर हाम करते हैं, आप बड़े उत्साही युवक हैं। तीसरे प्रेमकरणजी इण्टर में पद रहे हैं। ताराचन्दजी के दो पुत्र हैं—हेमकरणजी तथा चेनकरणजी। इनमें हेमकरणजी नागपुर दुकान पर काम करते हैं। इस फर्म की एक शाखा शेरमल स्र्तजमल के वाम से पवतमाल में भी है। इन दोनों स्थानों पर यह दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों दुकानों पर सोना चांदी और वैकिंग का व्यवसाय होता है।

रिशी का सरामा परिवार

. इस परिवार के लोग सांतू नामक स्थान पर रहते थे। वहां से १०० वर्ष पूर्व रिणी में आकर कसे। आप जैम दवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इस खानदान में नथमल्जी हुए। इनके प्रपौत्र सोहनकालजी के रामसिंहजी, खुतकरणजी, दूरारसीदासजी, जोकिमसिंहजी तथा सुराज्यन्त्रो नामक पांच पुत्र हुए।

सुराया क्नकरवाजी का परिवार—आप के उदयबन्दाजी तथा इंसराजडी नामक हो प्रश्न हुए। इस् में से उदयबंदती के वागमकजी तथा बागमकजी के इंड्रबन्दाजी, नाम्रामजी तथा सागरमक्जी नामक के प्रश्न हुए। सेट इन्द्रशक्जी तक की पीड़ी के सब कोग रिकी में ही रहे। सुराजा इन्द्रशक्जी हा समय रिजी में बकावत करते हैं। आपके सोहनकाकजी, माणकवन्दाजी तथा मोतीकाकजी नामक तीन के हैं। सोहनकावजी के हो पुत्र हैं।

सबसे पहले सुराणा नान्रामजी देश से कलकत्ता आये और यहाँ चाँदी की दलाकी करना आरम किया तो भाज भी साए कर रहे हैं। आपका रिणी में अच्छा सन्मान है। आपके लंबरोमलबी, इन्स्-मलबी तथा तारावन्द्वी नामक तीन पुत्र हैं। जबरीमलबी के समरमलबी तथा रतनलालबी नामक दी पुत्र हैं। सागरमलबी भी इस समय दलाली करते हैं। आपके छोटूलालबी एवम निस्धवन्तर्व नामक ही पुत्र हैं।

सुराजा कूंगतदासजो का सानदान—आपके मिर्जामकजी, कारदामकी, मोहदतसिंहजी. टाकुरहासकी प्रव्वीताज्ञजी तथा किसनचन्द्रजी नामक छः पुत्र हुए। इनमें से मिर्जामकजी के परिवार में भावकद्रजी दलाली करते हैं तथा बालचन्द्रजी मनोहरदास के कटले में भोगतराम बालचन्द्र के नाम से कपड़े का आणार करते हैं। कारदामजी के परिवार में सुनानसल्जी एवन, स्वमानन्द्रजी सैमनसिंह में आणार करते हैं।

धुराणा पृथ्वीराजजी सबसे पहले कल इसे नाये और यहाँ दलाली करने छो । तदनन्तर बारने अपनी चलनी की एक दुकान कलकते में गुलाबचन्द शोभाचन्द के नाम से स्थापित की । आपके सर्ग वासी होने के पब्चाव आपकी धर्मपत्नी चांवाजी ने तेरापन्धी सम्प्रदाय में महासती के रूप में दीका अहन करती । सेठ प्रव्वीराजजी के गुलाबचंदजी एवम् शोभाचंदती नामक दो पुत्र हुए । इनमें सेठ खोमा चन्दजी के बंसीलालजी नामक पुत्र हैं। बाए बढ़े मिलनसार नवयुवक हैं। इस समय धर्म के काम को आप दोनों पिता पुत्र देखते हैं। वंसीलालजी के मीलमलालजी नामक पुत्र हैं।

इसके अतिरिक्त सुराणा रामसिंहजी के परिवार में सुगनवन्द्रजी, मेधराजजी, तोतारामजी, वौध-मकजी तथा मुखराजजी करसियाँग में ज्यापार करते हैं तथा धर्मवन्द्रजी, वैभीचन्द्रजी दलाकी करते हैं और धर्मवन्द्रजी के पुत्र कलमोचन्द्रजी, मेंबरकाकजी प्वम् डायमकजी विद्यमान हैं। नेमीचन्द्रजी के पुत्र कार्क धरद्रजी बी० ए० तथा वच्छराजजी हैं। सुराणा जाक्रमवन्द्रजी के परिवार में रावचन्द्रजी और जववन्द्रजन

# ोसवास जाति का इतिहास



श्री नानूरामजी सुराखा, कलकत्ता.



ं बालचन्द्रजी सुराग्णा (भोपतराम वालचन्द्र), कलकत्ता.

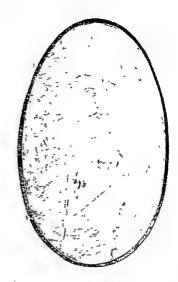

सेठ शोभाचन्दजी सुरागा (गुलावचद शोभाचन्द्र) कलकः

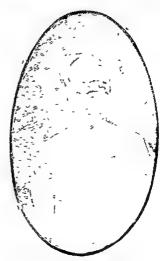

मेठ बन्सीलालजी सुराणा (गुलावचन्द्र गोभाचंद्र), वनस्ता,

जी तथा सुराजा कुशलचन्द्रजी के परिवार में दीपचन्द्रजी, हीरालालजी,रिधकरणजी, रावतमलली, बहातुरमल-जी प्वम् जीतमल्जी नामक पुत्र हैं।

# सेठ शेरमलजी सुराणा का खानदान, राजगढ़

इस परिवार बाले राजगढ़ (बीकानेर-स्टेट) के निवासी श्री जैन श्वेतान्वर तेरापन्थी आग्नाय को मानने बाले हैं। इस खानदान में सेठ शेरमलजी हुए। आपके ख्यालीशमजी तथा भगवानदासजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ भगवानदासजी सबसे पहले राजगढ़ से कलकत्ता गये और वहाँ पर आपने कपदे की दलाली प्रारम्भ की। आपके मुखचन्दजी तथा ख्यालीशमजी के लामचन्दजी नामक पुत्र हुए।

मुखचन्द्रभी भी इसी प्रकार देश से बंगाल प्रान्त में बोगरा नामक स्थान में गये और काम सीखने लगे। तदनन्तर आपने कई फर्मों पर नौकरियाँ की। आपकी होशियारी से मालिक लोग खुश रहे। इसके पश्चाद संवद १९६२ में मुखचन्द खींवकरण के नाम से आपने कलकत्ते में कपड़े की फर्म स्पापित की। इसमें आपको काफी सफलता रही। आपके खींवकरणजी तथा मालन्चद्जी नामक दो पुत्र हुए।

सेट खींवकरणजी ने प्रथम तो अपनी कपड़े की फर्म के काम में सहयोग दिया। और फिर कई स्थानों की दलाली की! इसके पत्रचाल आपने जुहारमल सोहनलाल के नाम से जापानी तथा विला-यती कपड़े का डायरेक्ट इम्पोर्ट ग्रुरू किया जिसमें आपको काफी सफलता रही। आपके सोहनलालजी भैंवरलालजी व ग्रुमकरणजी नामके तीन पुत्र हैं। इस समय सोहनलालजी दलाली करते तथा भैंवरलालजी सोहनलालजी सुराणा ११ क्रास स्ट्रीट की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं। वाबू मालचन्द्रजी भी इस समय स्वतन्त्र दलाली करते हैं।

### सेठ भूरामल राजमल सुराणा, जयपुर

यह सुराणा खानदान बादशाही जमाने से देहली में जवाहरात का काम काज करता था। इस दंश में सुराणा मीतीलालजी के पूर्वज १५० वर्ष पूर्व जयपुर आये। सुराणा मोतीलालजी के रंगलालजी, जवाहरलालजी, बख्वावरमलजी तथा हीरालालजी नामक ४ पुत्र हुए।

इन चारों भाइयों में से रंगळाळजी के पुत्र ताराचन्द्रजी व हरकचन्द्रजी हुए, जवाहरलाळजी के भूरामळजी, चौथमळजी तथा बस्तावरमळजी के पुत्र ळाळचन्द्रजी हुए। इनमे हरकचन्द्रजी के नाम पर भूरामळजी दत्तक दिये गये।

पुराणा हरकचंदजी के समय से इस खानदान में पुनः जवाहरात के न्यापार में उन्नति हुई।

### श्रांसवात जाति का इतिहास

आपके पुत्र भूरामलजी ने इसे विशेष चमकाथा । भूरामलजी का जन्म लगभग संवत् १९२१ में हुआ। वे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजाओं, रईसों तथा जागीरदारों के यहाँ जवाहरात के तथारीमाल को विक्री करने में विशेष जुटे रहे । इसमें इन्होंने लाखों रूपये कमाये और कई मकानात, इमारतें बनवाई तथा खरीद कीं । जीहरीबाजार का लाल कटला भी आपने सम्बद् १९४२ में खरीदा । आप यहाँ की ओसवाल समाज में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष माने जाते थे । संवत् १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए ।

सेठ भूरामळजी है पुत्र सेठ राजमळजी सुराणा का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप विवेद-शीळ तथा शान्त स्वभाव के सज्जन हैं। इस समय आप जयपुर की ओसवाळ समाज में धनिक व्यक्ति माने जाते हैं। इस समय आपके यहाँ वैकिंग, जवाहरात तथा मकानों के किराये का काम होता है। आपकी जयपुर में बहुतसी इमारतें वनी हुई हैं।

### लाला गुलावचन्द धन्नालाल सुराणा, आगरा

आप वितास्वर जैन स्थानकवासी आस्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूल निवास स्थान नागौर का है मगर करीव दो तीन सौ वपों से यह खानदान आगरे में निवास करता है। इस खानदान में लाला बुद्धाशाहको हुए आएके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से लाला बुद्धालाहको हुए आएके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से लाला बुद्धालाहको का स्वर्गवास संवत् १९१८ में हो गया। लाला बुत्रीलालकी के लाला गुलाबचन्द्रजी नामक पुत्र हुए, आपने इस खान दान के व्यवसाय, सम्पत्ति और इक्जत की खूद सरको दो। आप बढ़े व्यापार कुत्राल और बुद्धिमान व्यक्ति ये। आपका स्वर्गवास संवत् १९८८ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। लाला धन्नालालकी और स्वल्ध यावूलालकी। इनमें से लाला धन्नालालकी का स्वर्गवास संवत् १९२९ का है। आपही इस समय इस खानदान के संचालक हैं। आप बढ़े सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस समय आपही इस फर्म के व्यवसाय को संचालित करते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम निर्मलचन्द्रजी और उदय वन्द्रजी हैं।

आगरे के ओसवाल समाज में यह खानदान बहुत प्रतिष्ठित और अगण्य हैं। इस फर्म पर गोटा किनारी का पुत्रतैनी व्यवसाय होता है। जिसके लिए फर्म को लार्ड चेग्सकोर्ड, लार्ड रिविन, बंगाल गवर्नर, लार्ड लिटन आदि कई महानुभावों से प्रशंसापत्र मिले हैं। इस फर्म ने अपने यहाँ मशीवों से सोने चांदी की जंजीरों को बनाने का काम प्रारम्भ किया है। यह काम बहुत बढ़े स्केष्ठ पर होता है।

सेठ चन्द्नमत्त मिश्रीमत्त सुरागा, पांढर कवड़ा (यवतमात) जोवपुर स्टेट के कुचेश नामक स्थान से सेठ उत्तमचन्द्रजी और उनके क्रोटे आई चंदनमङ्जी ज्यापार है निमिश्व ६० साल पहिले मादेरी (सि॰ पी॰) आये, और वहाँ कपड़ा किराने का व्यापार चाल किया। संबत् १९६८ में आपने पाँदर कवड़ा में दुकान की। सेठ चन्दनमल्ली का स्वर्गवास सम्बत् १९१८ में हुआ। आपके बड़े पुत्र बहादुरमल्ली का सं॰ १९८९ में स्वर्गवास होगया, और शेष मिश्रीलाल्ली, मोहन- हालजी और मोतीलालजी नामक तीन पुत्र विद्यान हैं। संवत् १९८२ में इन सब भाइयों का कारवार सस्म २ हुआ। सेठ बहादुरमल्ली के पुत्र सुगनमल्ली तथा मोतीलालजी मादेरी में व्यापार करते हैं। मोतीलालजी के पुत्र कैंवरीलालजी तथा कानमल्ली हैं।

सेठ मिश्रीलालजी सुराणा का जन्म सम्वत् १९४४ में हुआ। आप पांदर कवड़ा के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखतें हैं। आपके यहाँ चन्द्नमल मिश्रीलाल के नाम से जमीदारी, साहुकारी, सराफी तथा कपढ़े का व्यापार होता है। आपने पाथरड़ी गुरुकुल, आगरा विद्यालय आदि संस्थाओं को सहाबताएँ दी हैं। आपके पुत्र रतनलालजी उत्साही युवक हैं तथा फर्म के व्यापार को तत्परता से संभालते हैं। इनके पुत्र पन्नालाल हैं।

सुराणा मोहनलालजी का कारबार चन्दनमल मोहनलाल के नाम से होता है। इसी वरह उक्तमचन्द्रजी के पौत्र हीरालालजी, उत्तमचन्द्र सूरजमल के नाम से मादेरी में न्यापार करते हैं।

### सेठ दीपचन्द जीतरमल सुराणा, भ्रसावल

यह कुटुम्ब थांवला (अजमेर से १० मील की दूरी पर) का निवासी है। वहाँ से सेट बीतरमल्जी सुराणा लगभग ५०-६० साल पहिले सुसावल आये, तथा लेनदेन का न्यापार जीतरमल मोतीराम के माम से भारम्भ किया। इस एकार ब्यापार की उन्नति कर आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मैरीलाक्जी और टीपचन्दजी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जन न्यकि हैं।

सुराणा भैरों छाळजी का जन्म संवत १९५७ में हुआ। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके छोटे भाई दीपचन्दजी २६ साल के हैं।

## श्रानंदराजजी सुराणा, जोधपुर

आनंदराजजी सुराणा न केवल ओसवाल समाज ही में चरन राजस्थान के देश सेवकों में अपना जैंचा स्थान रखते हैं। आपने राजस्थान में जागृति करने के लिये बढ़े २ कप्ट वठाये, तथा कई साल तक आपने जेल की कठोर यातनाएँ भोगीं। स्थानकवासी समाजके आप प्रधान नेताओं में से हैं। इस संप्र-दाण की कोई उस्केसनीय संस्था ऐसी नहीं होगी, जिससे आपका सम्बन्ध न हो।

### भीसबाक जाति का इतिहास

आप ओसवाल समाज के विशेष व्यक्तियों में हैं, तथा इस समय दिल्ली में मेस मझीनते झ ब्यापार करते हैं।

### किशोरमलंजी सुराणा, जोधपुर

आपके पूर्वेज नागोर में रहते थे। कोई तीन चार पुरत से यह परिवार जोधपुर आवा। किशोरमञ्जी सुराणा नयमञ्जी सुराणा के पुत्र हैं। आप ट्रिब्यूट विभाग में कार्य्य करते हैं। आप ओसवाल समाज के हित के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। आप ओसवाल कुट्रम्ब सहापक द्रव्यिनिधि नामक संस्था के स्थापकों में से एक है। आप स्थानको वासी जैन आज्ञाय के अनुवायी है। तथा जीवदया के कार्मों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा द्रव्य खर्च करते हैं। आपके चचेरे आजा फतिराजजी सुराणा सायर विभाग में नौकरी करते हैं। रियासत्त की उन्हें बहुत वकिषयत है। आप देत्री हिसाय के बहुत उत्तम जानकार हैं। इनके पुत्र किशानराजजी ने मेट्रिक पास किया है।

### सुराणा कनकमलजी, श्रमृतसर

सुराणा कनकमळजी के पूर्वज शिवलाळजी और वच्छराजजी मशहूर धनिक थे। आप सरवार् (किशनगढ़ स्टेट ) में वोहरगत का ज्यापार करते थे। सेट बच्छराजजी के बळदेवसिंहजी, विजयसिंहजी हरनायसिंहजी, अनारसिंहजी और करत्रमळजी नामक पांच पुत्र हुए! सम्वत् १९२५ के अकाल के समय सेट वळदेवसिंहजी ने गरीवों को कई खाई अनाज याँटकर, मदद पहुँचाई। कई महीनों तक जवार इन्ही के अनाज पर गुजारा करती रही। किशनगढ़ दरवार ने आपकी उदारता की बहुत तारीफ की! साथ ही हनसे यह भी कहा कि अगर गरीव जनता के ३ मास आप निकळवादें तो उत्तम हो, लेकिन अनाज न होने से वळदेवसिंहजी ने असमर्थता प्रकटकी। यह सुनकर महाराजा, अपनी सरकारी खाइयां जो सरवाद किले में मरी थीं वह चळदेवसिंहजी के जिम्मे कर, किशनगढ़ चले गये। इस प्रकार सुराणा वळदेवसिंहजी ने वह अनाज गरीवों और जमीदारों को बांट दिया। संवत् १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके परचास परिवार में कोई होशियार आदमी काम सन्हाळने वाला नहीं रहा। संवत् १९४० में किशनगढ़ स्टेट ने अजाल के समय दी हुई अनाज की खाइयों का बकाया वस्ल करने के लिये सुराणा, विजयसिंहजी

<sup>\*</sup> खेद है कि आप का परिचय कीशिश करने पर भी नहीं प्राप्त हो सका, अतथव नितना हमारी जानकारी में या----जतना हो परिचय आपा जा रहा है।

और इनके भाइयों से तकाजा किया, जिससे सुराणा बंध बढ़ी तकलीफ़ में आ गये, और किशनगढ़ आहर किसी प्रकार राज्य से समझौता किया। इसके परचात इधर-उधर यह परिवार न्यवसाय की तलाश में गवा। संवद १९४८ में विजयसिंहजी स्वर्गवासी हुए।

सुराणा बळदेवसिंहनी के पुत्र सोभागसिंहनी, वीसलपुर इसक गये। विजयसिंहनी के पुत्र गुक्साननी वन्नई गये। हरनाथसिंहनी के पुत्र चौथमलनी दानद ( मेवाद ) में अपने नाना के यहाँ चले गये। और भनारसिंहनी के पुत्र वगरसिंहनी संवत् १९५२ में निसंतान गुजर गये।

सुराणा बस्त्रमलजी के राजमलजी और बनकमलजी नामक र पुत्र हुए। वस्त्रमलजी का संवत् 1982 में और उनके पुत्र राजमलजी का इनके सम्मुख संवत् 1994 में स्वर्गवास हो गया। अतप्य कनकमलबी अमृतसर आ गये और शिवचंद सोहनलाल कोचर बीकानेर वालों की दुकान पर संवत् 1999 में नौकर हो गये। इधर 1999 से आप अमोलकचन्दकी श्रीश्रीमाल भी भागीदारी में अमोलकचन्द कनकमन्द के नाम से कटरा अहलू वालियाँ में शाल तथा क्रमीशन का व्यापार करते हैं।

### सुराणा दीपचन्दजी, अजमर

सुराणा दीपचन्दजी के पूर्वज सुराणा रायचन्दजी नागीर से रतलाम होकर अजमेर आये । इनके बाद चन्दनमलजी व दानमलजी हुए, इनके समय तक आपके लेनदेन का ध्यापार रहा । दानमलजी हे पुत्र दौलतमलजी भोले ध्यक्ति ये इनके समय में कारवार उठ गया । इनका अंतकाल सम्बत १९८७ में होगया । इनके पुत्र सुराणा दीपचन्दजी का जन्म संवत् १९३९ को हुआ, आप बालपन से ही अजमेर की छोदा फर्म पर सीख पदकर होशियार हुए, इधर १० सालों से लोहा फर्म पर सुनीमान करते हैं। आपकी याददावत बहुत कँवी है । अजमेर के ओसवाल खानदानों के सम्बन्ध में आप बहुत जानकारी रखते हैं। आपके पुत्र सुराणा हरखनन्दजी हैं।

# डाक्टर एन॰ एम॰ सुराखा, हिंगनघाट

इस परिवार के पूर्वन सौमागमलजी सुराणा मैंवपुर राज्य में दीवान के पद पर काम करते थे।
वहाँ से राजकीय अनवन हो जाने के कारण उक्त सर्विस छोड़कर हिंगनघाट की तरफ चले आये। इनके पुत्र
शेषकरणजी थे, आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी होगये। तव आपके पुत्र नथमलजी सुराणा की भायु केवल

साल की थी। इन्होंने अपनी माता की देखरेख में नागपुर से मेट्रिक पास किया। इसके बाद आपने
प्रा॰ की की दिगरी हासिल की। सार्वजनिक कार्सों में भाग लेने की रिप्रट भी आप में अच्छी है।

### भोसवास जाति का इतिहास

भांदकती गुरुकुल में छात्रों को एकचित करने एवं उसकी व्यवस्था जमाने में आपने अकथ परिश्रम किना। इस कार्य के लिए कई मास तक आप वहाँ ठहरे। आप शिक्षाप्रेमी तथा सुघरे विचारों के सज्जन हैं। आप होसियोपैथिक चारिटेवल डिस्पेंसरी तथा महाराष्ट्र एस॰ स्वस्तिक स्टोसं का संचालन करते हैं। आप हिंगनका की बैन युवक पार्टी के शिक्षित और उत्साही मेम्बर हैं।

## सौभागमल गुलजारीमल सुराखा, बुहारनपुर

इस परिवार के न्यक्ति सेठ सौमागमळती सुराणा नागौर से खगभग ७० साल पहिले बुहातकुर भागे, आरम्भ में आपने चौकरी की और बाद में अपनी दुकान खोली, आपके पुत्र गुरुजारीमछत्री की गुमानीमलत्री के हाथों से घंधे को उद्यति मिली। गुलजारीमलत्री संवत् १९९० के भादवा मास में सर्भ वासी हुए। गुमानीमलत्री मौजूद हैं। गुलजारीमलत्री के पुत्र जोरावरमलत्री तथा गुमानीमलत्री के इप रतनमलत्री हैं। सेठ जोरावरमलत्री व्यापार संचालन में सहयोग लेते हैं। इस दुकान पर बहातकुर (सी० पी०) में जादत गल्ला तथा लेनदेन का व्यापार होता है तथा यहाँ के स्थापारिक समाज में प्रविक्ति मानी जाती है।

### कन्हैयालालजी सोहनलालजी सुराष्मा, उदयपुर

आप दोनों भ्राता उदयपुर के निवासी हैं तथा दोनों ही बी॰ एस॰ सी॰ एस॰ एए॰ बी॰ बी परीक्षा में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। आप वढ़े समाज सुधारक युवक हैं। आप दोनों भाइगों वे पढ़दे की क्ष्म्रथा को तोढ़ कर धोसवाल नवयुवको के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया है। सुराण सोहनलालजी उदयपुर में नायव हाकिम है।





# श्रीसवास जाति का इतिहास ६००

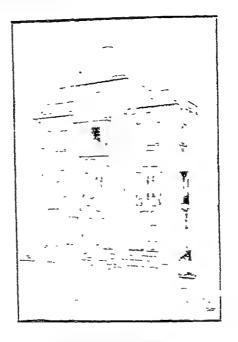

श्री हुमार्सम्ह होत. सनस्मा,



### FFEV

### गहरवंश की उत्पत्ति

अजीमगंज के नाहरवंशवाओं के पुराने इतिहास पर दृष्टि पात करने से यह ज्ञात होता है कि इस वंश की उत्पत्ति पँवार (परमार) राजपूर्तों से हैं । इस वंश के मूल पुरुष प्रतापी राजा पँवार थे। पँवार राजा की रूप वी पीढ़ी में आसधर जी हुए, जिनके समय से यह वंश नाहरवंश के नाम से प्रसिद्ध हुगा। इसके सम्बन्ध में यह किन्वदन्ति प्रचित्व है कि भगवती देवी ने वाधनी का रूप धारण कर वालक आसपर को उनकी माता की गोद से जुरा कर जंगल में अपने वूध से पाला। जब ये बड़े हुए और मानवी हुनिया में धाये तब इन्होंने अपने आप को नाहर के नाम से प्रसिद्ध किया। इन्हों आसघरजी ने संव अपने में जैनाचार्य्य श्री मानवेद सूरिजी के उपदेश से महानगर में जैन धर्म प्रहण किया। और तब से पे महानगर में ही रहने छगे। इनकी २७ वीं पीढ़ी में अवपसिद्ध हुए । इन्होंने महानगर को छोड़कर मारवाद में अपना निवास स्थान किया। वहाँ से इस्न समय के पश्चात इनके वंशन शेपमञ्जी भीनमाल नाये। इसके पश्चात इनके वंशन के देश मानक स्थान में जा बसे।

### नाहर खड्गसिंहजी का परिवार

राजा पँचार की ७३ थीं पीड़ी में बाबू खड्गसिंहजी का जन्म हैगों में ही हुआ था। उस समय मिकानेर राज्य में यह परिवार बहुत धनवान पूर्व प्रभावशास्त्रीथा। नाहर खड्गसिंहजी का विवाह भी हसी प्राप्त की पूक कन्या से हुआ था। विवाह में घोड़े पर चढ़ कर तौरन मारा। इस प्रथानिक्द कार्य पर गाँव के उक्तर साहव इनके विच्छ हो राये। बहाँ तक कि इनका सिर काट कर टाकुर साहव के प्राप्त लानेवाले की पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। फल्ल्वस्त्य खड्गसिंहजी को उसी रात नवकपू सहित राज्य छोड़ देना पढ़ा। वे वहाँ से आगरे चले आये। आगरे आकर इन्होंने थोड़े ही समय में अपनी दुटि मानी और दुरद्किता से अच्छी ख्याति प्राप्त करछी। उन दिनों सुधिदावाद निवासी जगत सेट धन-टीटन, आदर सस्कार में सब से आगे बढ़े हुए थे। एक बार जब ने किसी राजकीय कार्य से देहली जा रहे थे,

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

रास्ते में भागरा ठहरे। वहीं खड्गसिहजी से आपका परिचय हुआ। जगत सेठ जो खड्गसिहजी के स्वज्ञ-तीय और सहधमींय थे, उनसे मिलकर बढ़े प्रसन्न हुए तथा मुशिंदाबाद में जैनियों की कमी को अनुभव कर उन्होंने खड्गसिंहजी को बंगाल आने के लिये आमिन्त्रत किया। उनके आमन्त्रण से खड्गसिंहजी सं० १८२३ में बंगाल आये और अजीमगंज में बस गये। कुछ समय बाद जगत सेठजी के आग्रह से आपने दिना-जपुर में कोठी खोली और वहाँ अपना कारबार शुरू किया। कारवार में कमशः बृद्धि होने पर करकते में भी आपने एक शाखा खोली। यह वह समय था जब कि उनका भाग्य उनके उत्पर मुसकरा रहा श और उनका कारबार तीम गति में उत्तित की ओर प्रवाहित हो रहा था।

सं० १८४६ में आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम उत्तमचंद्रजी था। उत्तमचंद्रजी के पैदा होने के पूर्व ही उन्होंने मोतीचंद्रजी नामक एक युवक का पालन-पोषण पुत्रवत् किया था। कहना न होगा कि पुत्र-रत्न की श्राप्ति हो जाने पर भी मोतीचंद्रजी के ऊपर आपका स्नेह पूर्व नत् ही रहा। इसका एकमात्र कारण यही था कि आप बड़े उदार हदय और उच्च प्रकृति के मनुष्य थे। आपको अपने धर्म पर अटल अहा थी। इसी के परिणाम हनकप आपने दिनाजपुर में आटवें तीर्थंकर श्रीचन्द्रम्भु स्वामी का एक सुन्दर मन्दिर और धर्मशाला बनवाये।

सं॰ १८५९ में खड्गसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् उत्तमचंदकी और मोतीचंदजी जायदाद के उत्तरा धिकारी हुए। उत्तमचन्दजी की नावालिगी के कारण जायदाद का सारा प्रवन्ध मोतीचन्दजी ने अपने हाथ में लिया। इन दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। परन्तु दुर्भाग्यवश उत्तमचंदजी का केवल १७ वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया।

कुछ ही समय पश्चात् सं० १८६५ में वाद मोतीचन्दनी का भी स्वर्गवास हो गया । अब केवर उत्तमचन्दनी की विघवा पत्नी बीबी माया कुमारी ही वच रहीं । इन्होंने अपने पिता बाद मेघरानजी चौर हिया की देखरेख मे जायदाद का काम सम्हाला । कुछ समय पश्चात् इन्होंने गुलालचन्दनी को दत्तक किया । वीबी मायाकुमारी ने अजीमगंज में सं० १९१३ में पाँचवें तीर्थं कर श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर बनवाया और उसी वर्ष नैनियों के प्रसिद्ध तीर्थं शत्रुक्षय पर मूल टोंक में श्री आदृश्चिर भगवान के मन्दिर के उपरिभाग में प्रतिमा प्रतिष्टित करवाई पश्चात् सं० १९१६ में इनका परलोकवास हुआ ।

नावू गुलालचन्दजी—बाबू गुलालचन्दजी ने उत्तराधिकारी होने के पश्चात् जायदाद की व्यवस्था की ओर भ्यान दिया। इन्होंने अपने इलाके मे कुछ ऐसे नियम प्रचलित किये जिससे प्रजा को कई सुविधायें मिलीं और वे लोग इनसे विशेष प्रसन्त रहने लगे। फल्ह्यरूप अब इनकी जायदाद से अच्छा लाम होता रहा और राजकीय कर्मचारी भी इन पर बड़ी श्रद्धा रखने लगे।

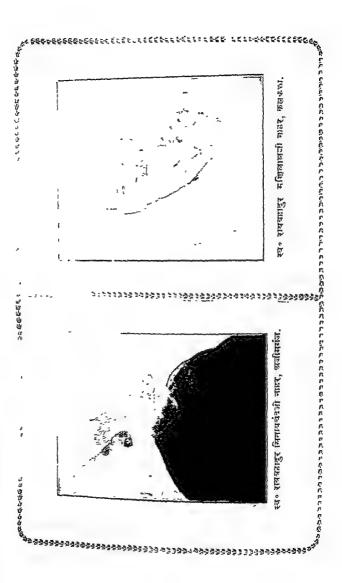

बाबू गुलालचन्द्रजी दृष्ट-पुष्ट तथा बड़े निर्मीक थे। इन्होंने कई बार साहस के साथ भयानक स्वतरों का मुकाविला किया। एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पत्नी बीवी प्राणकुमारी के साथ डाउँ शें के एक दल का सामाना किया और उन्हें खदेड़ दिया। सं० १९०७ में आपका स्वर्गवास हो गया।

आपके पश्चात् आपकी विधवा पत्नी श्रीमती प्राणकुमारी ने बातू सितावचन्द्वी हो तीन वरं की अवस्था में दत्तक लिया और जब तक वे होशियार न हो गये तब तक जायदाद की व्यवस्था और देख भाल स्वयं करती रहीं। इनका स्वर्णवास १९४६ में हुआ।

### रायबहादुर सिताबचन्दजी नाहर

राय बहादुर सिताबचन्द्जी का जन्म सं० १९०४ मे हुआ । आप पटावरी गोत्र मे उत्पन्न हुए थे। नीन वर्ष की उम्र में प्राप बाबू गुलालचन्द्रजी के नाम पर दत्तक िये गये। आपका विवाह अर्जाम गज निवासी बाबू जयचन्द्रजी घेद की पुत्री श्री गुलाब कुमारीजी से हुआ। आप हिन्दी और बंगला के अनिस्ति संस्कृत और फारसी के अच्छे बिद्वान् थे। संगीत और गायन कला मे भी आपका अच्छा प्रवेश था। आपका विद्यान्त्रम अतीव सराहनीय था। सबसे पहिले आपने ही अर्जीमगंज में "विश्वविनीद" नामक श्रेस की स्थापना की और कई अच्छी २ घामिक पुस्तकें प्रकाशित कीं। इन्होंने जायदाद की व्यवस्था पदी योग्यता से की। इनके शिक्षा सन्वन्धी विचार भी बहुत उच्च थे। बंगाल के जैनियों में आपका परिवार आज भी विद्या और संस्कृति का उच्च आदर्श माना जाता है।

समाज तथा गवर्नमेंण्ट में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सं० १९३०-३१ में जब बगाल में बरुत बड़ा हुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय आपने अकाल पीढ़ितों को बहुत सहायता पहुँचाई थी। सं० १९३२ में भारत-सरकार ने आपको 'राय बहादुर' की पदवी से सम्मानित किया। महारानी विस्टारिया की जुनली के अवसर पर अपने प्रामवासी भाइपों की उच्च शिक्षा के लिये अपनी मातेश्वरीजी से अनुमति लेक्ट आपने 'बीबी प्राणकुमारी जुवली हाई स्कूल' नामक एक अवैतिनिक उच्च विचालय खोला; किन्तु टाव्रों की कमां के कारण यह संस्था आगे चलकर बंद हो गई। सम्राट् एडवर्ड के राज्यारोहण के समय भी आप तो कटं सार्टिफिक्ट और सम्मान प्राप्त हुए।

गवर्नमेंट की तरह समाज तथा जनता में भी आपका सम्मान कम न था! जैनियों के प्रनिद केन्द्र अहमदाबाद में पाँचवी जैन कानफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का आसन सुद्रोमित हिया था। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं ने आपको मानपत दे देकर सम्मानित किया था।

बीबी मायाकुमारीजी का वनाया हुआ मन्द्रिर गंगास्रोत में नष्ट हो जाने पर आपने अर्जामगंज में

नवीन मन्दिर बनवाया । इसी तरह कासिम वाजारकी धर्मशाला, पानापुरीतीर्थं की विशाल धर्मशाला, अजीमगंत्र मे ''मैडेंजी पब्लिक हाल'' पार्लाताने में 'नाहर विविद्धा' और कलकरों में ''श्री आदिनाथजी का देशातर'' और ''कुमारिंसह हाल'' नामक दिव्य विशाल भवन विशेष उल्लेखनीय हैं ।

आपके नाम से दिनाजपुर जिले में सेतायगंधा नामक एक यस्ती वस गई है। धहाँ पर आपने एक बढ़ा अस्पताल खोळा है। बिहार उर्ज्ञासा प्रान्त के सन्याल परगने के दुमका नामक शहर के अस्पताल में भी आपने एक 'फीमेल वार्ड' बनवा दिया था। इन सब के अतिरिक्त आपने कई सार्वजनिक संस्थाओं में काफी सहायता दी थी।

आपके ही उद्योग से अहमदावाद में "जैन सदद फण्ड" की स्थापना हुई और आपने बीस हजार की एक बड़ी रकम इसके स्थाई फण्ड में प्रदान की थी। आप कई वर्षों तक स्टास्ट्याग वेंच में आनेसी मिजस्ट्रेट रहे और न्युनिसिपैल्टिंो में बहुत वर्षों तक कमिरनर थे।

इस प्रकार अत्यन्त यहास्त्री जीवन व्यतीत काते हुए सं० १९७५ में आपका स्वर्गवास हुआ। सापकी पत्नी श्रीमती गुलावकुमारीजी वर्ड्स धर्मात्मा थीं। उनका अधिक समय धर्म-ध्वान और ईश्वरोपासना में ब्यतीत होता था। आप सं० १९६९ में इहलोक छोढ़ परलोक सिधारी। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम कम से रायवहादुर मणिलालजी, वायू प्रणचन्द्रजी एम० ए० बी० एल०, वानू फतेसिंहजी और बाद् कुमरसिंहजी बी० ए० हैं। आपके ही स्मारक रूप में बानू प्रणचन्द्रजी ने "श्री गुलावकुमारी खाइवेरी" नामक एक अत्युक्तम संग्रहालय स्थापित किया है।

रायवहादुर मिंखुलालको नाहर—आपका जन्म सं० १९२१ में हुआ। आपने बंगला, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रें जो में उस जिक्षा प्राप्त की थी। आपका अधिक समय सार्वजनिक कार्यों में व्यवीत होता था। सन् १८९८ में इनके पिता की मौजूदगी में सरकार से इनको 'रायवहादुर' की पदवी प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त आपको कई सम्मानपूर्ण सार्टिफिकेट मिले थे। आप बहुत दिन तक मुश्चित्रयाद हिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर, अजीमगंज न्युनिसिपेलिटी के चैयरमेन और लालवाग, अनीमगंज तथा कलकत्ते के प्रेसिइंसी केंच मे आनरेरी मजिस्ट्रेट का कार्य वदी योग्यता से करते रहे। कलकत्ता कारपोरेशन के भी आप तीन वर्षों तक कमिनतर थे। सं० १९६५ में आप और आपके सब भाता अजीमगंज से उठकर कछकत्ते में आकर वस गये।

अपने समाज में भी आपका उच्च स्थान था। तिलजला रोड में आपका 'नाहर विला' नाम का पुक मगोरम उचान है। आप अपना भारतीय चित्रकारी तथा और और कारीगरी का संग्रह बंगाल गवर्नमें को दे गये थे जो इस समय बलकत्ते के इण्डियन म्युलियम के कला-विभाग में 'नाहर कलेक्सन' के नाम से





ूर ्िरह एम. ए. बी. एख., कलकत्ता.



बाबू फतेसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



स्व० बाबू कुमरसिंहजी नाहर वी. ए., कबकत्ता.



बाबू श्वजयसिंहजी नाहर, कलकत्ता.

प्रदर्शित होता है। सन् १९२७ में आपका अक्स्मात् हार्ट फेल होने से स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र और एक कन्या हुए। पुत्रों के नाम क्रम से बावू भैंवरसिंहजी, बाबू बहादुरसिंहची तथा बाबू जोहारसिंहजी थे। खेद हैं, कि रायबहादुरजी के स्वर्गवास के पश्चात् इन तीनों पुत्रों का भी असमय मे ही देहान्त होगया।

बाबू मैंबरसिंहजी-आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। आप बढ़े बुद्धिमान थे। कलकत्ते हे सियालदह पुल्सिस कोर्ट में आनरेरी मिलस्ट्रेट की हैसियत से आपने कई वर्ष तक कार्य किया था। आपका देहान्त सं० १९४९ में हुआ। आपके सजनसिंहजी और अजनसिंहजी वो पुत्र हैं।

नान् वहांदुरसिंहनी—आपका जन्म सं० १९४२ में हुआ। आप सदा मसप्तचित्त रहते थे। भी॰ ए॰ तक आपने अध्ध्यन किया था। आपको पोस्टेज स्टाम्प के संग्रह का अच्छा शौक था। आपका देहान्त सं० १९८६ में हुआ। आपके जयसिंहनी और अजयसिंहनी दो पुत्र हैं।

बाबू नाहारसिंहनी—आपका जन्म सम्बत् १९५६ में हुआ। आप वहे सरल प्रकृति के थे। आपने भी अंग्रेजी में उच्च विक्षा प्राप्त की थी। आप बी॰ ए॰ परीक्षा पास करके सालिसीटरी का काम सीखते थे। कुछ समय तक रोगागस्त रहने पर आपका देहान्त सम्बत् १९८७ में हुआ। आपके किरणसिंहनी सीपसिंहनी, लिलतिसिंहनी और तरुणसिंहनी ये चार पुत्र है।

### बाव् पूरणचन्दजी नाहर

आपका जन्म सं० १९३२ की वैशाख ग्रुक्क दशमी को हुआ था। ओसवाल समाज में जितने गण्यमान्य विद्वान है, उनमे आपका स्थान बहुत ऊँचा है। आपका इतिहास और पुरातत्व सम्बन्धी शौक स्कृत बदा-चदा है। आपका ऐतिहासिक संग्रह और पुस्तकालय कलकते की एक दर्शनीय वस्तु है। इनमें जो आपने अतुल परिश्रम, आजीवन अध्यवसाय और अर्थ ब्यय किया है, वह मल्येक दर्शक अनुभय करेंगे। प्राचीन जैन इतिहास की खोज में आपने बहुत कष्ट सह कर और धन खर्च कर सुदूर आसाम प्रान्त से के कर उत्तर-पश्चिम प्रदेश, राजपूनाना, गुजरात, काठियावाड़ आदि स्थानों तक अमण किया है। फलस्वरूप आपने जो "जैन लेख संग्रह" नामक पुस्तक "तीन माग" "पावापुरी तीर्थ का प्राचीन इतिहास" "एपिटोम आफ जैनिकम" आदि प्रन्य प्रकाशित किये है, वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और नवीन अनुसन्धानों से परिपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त आपने समय २ पर जो निवन्ध लिखे हैं, उनका विदृद-समाज में बडा आदर हुआ है। 'आल इण्डिया ओरिगंटल कानफरेंस' के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर जिसमें फेंच विदृत है। हाल सेनी समापति थे, आपने "प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य" पर एक अँग्रेजी में प्रवन्ध पदा था, वह अपने दब का अद्वितीय था। १३ वें हिन्दी साहित्य सम्मोलन के अधिवेशन में आपने "प्राचीन जैन माबा साहित्य" पर जो लेख पदा था वह भी रावेषणपूर्ण या। २० वें हिन्दी साहित्य सम्मोलन के सवसर माबा साहित्य" पर जो लेख पदा था वह भी रावेषणपूर्ण या। २० वें हिन्दी साहित्य सम्मोलन के सवसर

पर आपने प्रदर्शनी विभाग के मन्त्री की हैसियत से बहुन प्रशंसनीय कार्य किया था। आपके धार्मिक, ऐतिहासिक आदि विषयों पर हिन्दी, गुजराती, बंगला और अंग्रेजी के पत्र-पत्रिकाओं में समय २ निवन्ध प्रकाशित होते रहते है।

आपका शिक्षण उस समय हुआ जब ओसवाल समाज में शिक्षा का प्रायः अभाव सा था। आपने २० वर्ष की आयु में बी० ए० की परीक्षा पास की। पूर्व भारत के ओसवालों में आप ही उच शिक्षा प्राप्त पहले युवक थे। पश्चात् एम॰ ए० और बी० एल० की परीक्षाएँ पास कर हाई कोर्ट के वकील हुए। बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय में खेतास्वर जैनियों की ओर से आप कई वर्ष तक प्रतिनिधि थे। आप करूकता विश्वविद्यालय के मैट्रिक, इंटरिसिजियेट, और बी० ए० परीक्षाओं के कई वर्ष तक परीक्षक रहे। इसी विश्व विद्यालय के पि० आर० एस० की बोर्ड में भी आपने परीक्षक का कार्य्य किया है। आप जिस समय सुर्शिदाबाद जिले के जीयागंज एडवर्ड कारोनेशन हाई स्कूल के सम्पादक पद पर रहे, उस समय आपने वदे परिश्रम से बाई साल तक इस कार्य को सफलतापूर्वक संचालक किया।

तीर्थ सेवा-आपने श्री महावीर स्वामी की निर्वाण सूमि 'पावापुरी' तीर्थ तथा 'राजगृह' तीर्थ के विषय में समय, शक्ति और अर्थ से अमुख्य सेवा की है। तीर्थ 'पावापुरी' का वर्तमान मन्दिर जो सम्राट् चाहजहाँ के राजस्वकाल में सं० १६९८ में बना था, उस समय की मन्दिर प्रशस्ति जिसके अस्तिव तक का पता न था, आपने ही मूळवेदी के भीचे से उद्धार किया और उसी मन्दिर में लगवा दिया है। इस तीर्थ के इरुक्के कुछ गाँव थे जिसको आमदनी भंडार में नहीं आती थी, जो आपके अथक परिश्रम और एक्सात्र प्रयत्न से आने छगी है। आपने पाव पुरी में दीन-हीनों के छिये एक 'दीनशाछा' बनवा दी है जो विशेष उपयोगी है। तीर्थ 'राजगृह' के लिये आपकी सेवा सर्वथा उक्लेखनीय है। यहाँ के विपुलावल पर्वत पर जो श्री पाइवैनाथजी का प्राचीन सन्दिर है, उसकी सं० १४१२ की गद्यपद्य वन्ध प्रशस्ति के विशाह विकालेख का आपने बड़ी खोज से पता लगाया या। वह शिकालेख अभी तक वहाँ पर आपके 'शानि भवन' में है। इस तीर्थ के लिये इवेताम्बर, दिगम्बर के बीच मामला छिड़ा था। उसमें विशेषज्ञों की हैसियत से आपने गयाही दी थी और आप से सहीनों तक जिरह किया गया था। इसमें आपका जैन इतिहास और शास्त्र का ज्ञान, आपकी गम्भीर गवेषणा और स्मृतिशक्ति का जो परिचय मिला, वह वास्तव में अञ्चत है। पश्चात् दोनों सम्प्रदायों में समझौता हो गया। उसमें भी आप ही का हाथ था। आपने पटना (पाटलिपुत्र ) के मन्दिर के जीणोंद्धार में अच्छी रक्रम प्रदान की है। ओसियां (मारवाड़) का मन्दिर जो ओसवाठों के िंगे तीर्थ रूप है, आपने वहाँ की अच्छी सेवा की और समीप ही हूँगरी पर जो चरण थे, उन पर आपने पत्थर की सुन्दर छतरी बनवा दी है।



# श्रोसवाल जाति का इतिहास



बादू जीहार सहजी नाहर क्लकत्ता.



दावू बहादुरसिहली माहर. करकरा



बाबू भैंनरसिहजो नाहर. कलकत्ता.



श्री॰ जे॰ ए्स॰ नाहर, इड़क्ता,

समाज सेवा—तीर्थ-सेवा के साथ र आपने अपने जीवनकाल में समाज-सेवा और जन-सेवा के भी कई प्रशंसनीय कार्य किये हैं। कलकन्ते की समस्त ओसवाल जाति में सं०१९८० में जो देती और विदेशी समस्या पर इन्द्र चल गया था और जिस कारण वहाँ के समाज में घृणामृत्क वातावरण पैटा हो गया था, उसको मिटाने के लिये आपने जैसी सृक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमत्ता से कार्य किया वह बढ़ा ही आधर्य जनक था। वह कलह यहाँ के ओसवाल समाज की नस नस में फैल गया था और विशेषकर धलीधड़े के बड़े र लोग इसमें बुरी तरह फैंस गये थे। आप ही की बहुद्धिता से यह क्रेश वही कुशलता से निपट गया। आप अविकल भारतवर्षीय ओसवाल महासम्मेलन के प्रथम अधिवेशन अजमेर के सभापति चुने गये थे। इस अधिवेशन की बैठक सं० १९८९ में अजमेर में हुई थी।

सांप्रहिक प्रवृत्ति—आप की खास विशेषता यह है कि आप प्रायः सभी वस्तुओं का संग्रह भली प्रकार करते रहे हैं। 'कुप्रारसिह हाल' में 'नाहर स्युजियम' नाम से आपका जो संग्रह है, उसमें पापाण और धातु की मूर्तियाँ, नाना प्रकार के चित्र, सिक्के आदि शारत के प्राचीन समय की कारीगरी के आपने अच्छे-अच्छे नमूने एकप्रित कर रखे हैं। आपका प्रा संग्रह देखने से ही आपकी संग्रह प्रियता का पता चल सकता है। कई वर्षों की कुँकुम पत्रिकाएँ, इनविदेशन कार्ड और हिन्दी, वंगला आदि भाषाओं के साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के मुख पृष्टों का अच्छा संग्रह है। इसी प्रकार कर्ड विषयों पर मिख र समय में प्रकाशित सूचना, हैडिबल, निमन्त्रण पत्रादि का भी अच्छा संग्रह है। इस प्रकार जब छोटी र वस्तुओं के संग्रह में आप इसने तिल्लीन रहते हैं। तब इसरी र वस्तुओं का आपके पास सुन्वर संग्रह होना स्वामाविक ही है।

सांसारिक-जीवन—आपके सांसारिक जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये वे अनुकरणीय और सामाजिक जीवन की शान्ति के लिये वहुत आवश्यक हैं। प्रथम बात यह हैं कि आपने अपने सब पुत्रों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया। पश्चात् उन लोगों के सब प्रकार से योग्य होने पर आपने अपनी विद्यमानता में सबको अलग करके उनकी साम्यिक व्यवस्था भी अलग २ कर ही। समाज के अन्तर्गत माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर भाई माई के झगड़े सब जगह देखे जाते हैं और जिस कारण समाज के बढ़े बढ़े घर नष्ट हो जाते हैं। इन बातों को देखते हुए आपका यह कार्य बहुत प्रशंसनीय है। सारांश यह कि आपका जीवन क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या सार्गहियक सभी टिएयों से उच्चादर्श है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम कम से केशरीसिंहजी, पृथ्वीसिंहजी, विजयसिंहजी, और विक्रमसिंहजी हैं।

बाबू केशरीसिंहनी-आपका जन्म सं० १९५२ में हुआ । आपका पठन-पाटन कालेज में इंटर

#### श्रीसबाक नाति का इतिहास

सिनियट तक हुआ। प्रचास घर पर ही अध्ययन किया। आपने अंगरेजी, बंगडा हा अध्यास किया है। आपको संगीत विषय का भी शौक है। पोस्टेज स्टाम्प के भी आप विशेषक्र हैं। आपके इस समय दो पुत्र है---अरुणसिंहनी और वरुणसिंहजी।

वानू पृथ्वीसिंहजी---आपका जन्म सं० १९५५ में हुआ। बी० ए० की परीक्षा में उत्तील होने के पश्चात् घर पर ही आपने संरक्त, बंगला आदि का अच्छा अध्ययन किया। आपको विचा-व्यसन के साथ २ संगीत प्रेम भी है। सं० १९८९ में आपकी स्त्री का स्वर्गवास हो जाने पर आपने प्रनिवेषह वहीं किया है। आपको पांच पुत्र हैं---धीरसिंहजी, वीरसिंहजी, नरेन्द्रसिंहजी, निर्मेश्विस्थ्वी और अभयसिंहजी।

बाबू विजयसिंह जी-आपका जन्म सं० १९६३ में हुआ। आप भी बी० ए० परीक्षा पास कर कानून का अध्ययन करते थे। हाल में ही आप कलकत्ता कारपोरेशन के कैंसिलर निर्धाचित हुए हैं। बास्के एक पुत्र है, जिनका माम रतनसिंह जी हैं।

वावू विक्रमसिंहनी—आपका जन्म सं० १९६७ में हुआ। आपका शिक्षण कारेज में ९६० ९० तक हुआ। इसके बाद बंगाळ टेकनिकल कारेज में मिकेनिक लाइन की शिक्षा प्राप्त की। आपके इस समय एक पुत्र हैं, जिनका नाम समरसिंहणी है।

वावू फ्लेसिंहजी नाहर—आपका जन्म सं० १९३८ में हुआ। आपने मुर्शिदाबाद हाई स्कूछ में विश्वा प्राप्त की। इसके परचाद आपने अंगरेजी, वंगला आदि आपाओं तथा धार्मिक विषयों का घर पर ही अध्ययन किया। आपकी बुद्धि प्रखर है और आप निरालस्य तथा सादी प्रकृति के हैं। आपने अपनी जमींदारी और सम्पत्ति को विशेष चुद्धि की है। दिनाजपुर, सन्थाल परगना के अतिरिक्त २४ परगना, इब्बा मुर्शिदाबाद, हुगली, वर्धमान, बुगुडा आदि स्थानों में भी आपकी जमींदारी फैली हुई है। आपके सात पुत्र हैं—राजसिंहजी, रणजीतसिंहजी, उद्यसिंहजी, महाराजसिंहजी, अजितसिंहजी, इंद्रजीतसिंहजी और जीतेन्द्रसिंहजी।

वानू राजरिंहकी— आपका जन्म सं० १९६० में हुआ। आपका शिक्षण कालेज में आहे॰ ए॰
तक हुआ। आपका निवाह बनारस के सुप्रसिद्ध राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की प्रपौत्री से हुआ था।
परन्तु सेद है कि हाल में उनका देहान्त हो गया। आपने अंग्रेजी, बंगला आदि की उच शिक्षा प्राप्त की है।
आप वैषयिक कार्यों में अच्छे निषुण है। आपके एक पुत्र है जिनका नाम वीरेन्द्रसिंहजी हैं।

वानू रणजीतसिंहजी-आपका जन्म सं० १९६४ में हुआ। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय की नी॰ ए॰ वी॰ एल॰ की परीक्षाए पास कर कलकत्ता हाईकोर्ड में युटनी के कार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

# सवाल जाति का इतिहास क



बाबू राजसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



बाबू रग्यतिसिहर्जा नाहर त्री ए ती, युत्त कलवना.



बाबू उद्यसिंहजी नाहर, कलकत्ता.

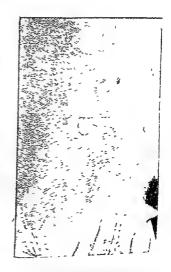

बाबू महाराजसिंहजी नाहर, कलकत्ता.

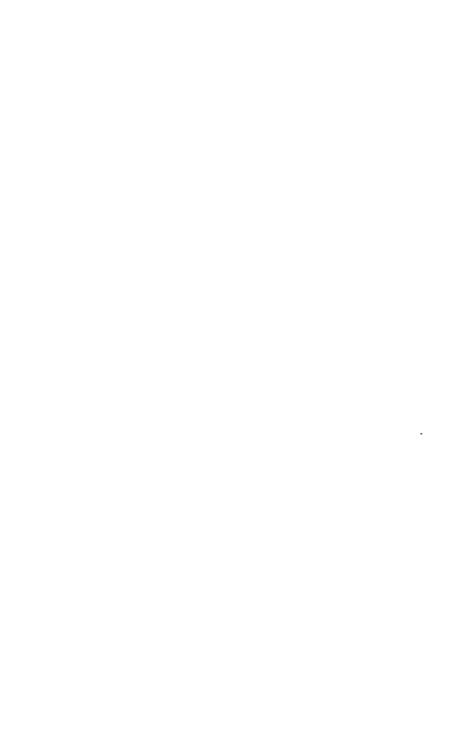

# पोसवाल जाति का इतिहास



वावू केशरीसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



वावू पृथ्वीसिहजी नाहर, कलकत्ता.



बादू विक्रमसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



बावू विजयसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



बावू उदयसिंहजी-अापका जन्म सं० १९६७ में हुआ । आप अंग्रेजी, बंगला आदि की शिक्षा इंटरमीनियट तक प्राप्त कर इस समय कृषि-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में तलार हैं।

बाबू महाराजींसहजी आपका जन्म सं० १९७० में हुआ। आप कालेज में आई० ए० क्लास में पढ़ रहे हैं। आपके और छोटे भाई स्कूकों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

बाबू कुमरसिंहजी—आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा में मुशिदाबाद जिले में सन्वींच स्थान प्राप्त करने के कारण आपको छात्रपृत्ति (स्कॉलरिशिप) के अतिरिक्त एक सोने का और दो चाँदी के पदक पुरस्कार में मिले थे। पश्चाद आप बरहमपुर कॉलेज से एफ० ए० की परीक्षा पास कर 'ला' में पद ही रहे थे कि अचानक आपका सं० १९७१ में स्वर्णवास हो गया। कलकत्ते में नाहरों का निवास स्थान इंग्डियन मिरर स्ट्रीट नं० ४६ में आपकी स्ट्रिति में "कुमरसिंह हाल" नामक एक विशाल भवन बनवाया गया है। यह भी नाहर वंदाजों के एक गौरव की वस्तु है। स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में इसका बारबार उपयोग होता है।

### लाला गोकुलचन्दजी नाहर का खानदान, देहली

इस सानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान लाहीर था। यहाँ से इस खानदान के पूर पुरुष लाला नीधूमलजी दिल्ली आये। तभी से यह खानदान देहली में ही निवास कर रहा है तथा जाज भी खाहोरी के नाम से प्रसिद्ध है। लाला नीधूमलजी के सीधूमलजी नामक एक पुत्र हुए। आपके पुत्र जीत-मलजी के मुधसिंहजी तथा चुन्नीलालजी नामक दो पुत्र हुए। लाला वुधसिंहजी के शादीरामजी नामक एक पुत्र हुए।

छाला शादीरामजी का संवत् १८८५ में जन्म हुआ। आपने छोटी उमर से ही अपने ज्यापार में भाग लेना प्रारम्म कर दिया था। आपने गोटे किनारी का ज्यापार गुरू किया। इस ज्यापार में भागको काफी सफलता मिली। आपका सं० १९३८ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला भेरूदासजी तथा लाला गोकुलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। लाला भेरूदासजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ।

लाला गोकुलचन्दर्जी—आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आप बढ़े मशहूर तथा पंजाव के स्थानकवासी समाज में बढ़े प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपने संवत् १९४६ से अपनी फर्म पर जवाहरात का व्यापार हुई किया। इस व्यापार में आपको काफी सफलता प्राप्त हुई। इस समय आपकी फर्म पर वैद्विग तथा किराये का व्यवसाय होता है।

आपकी धार्मिक भावना बढ़ी चढ़ी है। आपने कई धार्मिक कार्यों में सहायताएँ प्रदान

### भोसबाख भाति का इतिहास

की हैं । आपको संवत् १९६२ में दिल्ली की धैन समाज ने जैन विशादाी का काम सौंपा। जिस समय आपको यह काम सौंपा गया या उस समय उक्त संस्था में १८) मासिक की आमदनी थी। आपने अपनी बुद्धिमानी से इसकी आय बदाते २ करीब १२००) मासिक के इस दी तथा देहली में एक बहुत ही भव्य स्थानक बनवाया। इस स्थानक के खिये आपने किसी से भी इक चंदा नहीं लिया। अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दशया लग्न खुके हैं। मकान अभी तक इस स्थानक में दो लाख दश्य स्थानक स्थान

धार्मिक प्रेम के साथ ही साथ आपका विद्यादान की ओर विशेष छक्ष्य रहा है। बापने सन् 19२० में महावीर जैन मिडिल स्कूल स्थापित किया, जो सन् 19२८ से हॉयरकूल हो गया है तथा जिसका मासिक खर्च 1२००) है। इसी प्रकार आपके प्रयत्नों से महावीर जैन लायकरी, महावीर कै कन्या पाठशाला, महावीर जैन विद्यालय आदि २ सार्वजनिक संस्थाप स्थापित हुई जिनसे देहश्री की जनता . बहुत लाम उठा रही है।

तद्वुसार ही आपके प्रयत्न से रोहतास में १९५००) में एक मकान लिया गया और वहाँ स्थाक बनाया गया। तदनंतर इस पर कुछ झगड़ा खड़ा होने पर आपने १०००) खर्च करके इसे तथा २१००) खर्च करके सक्ती मण्डी वाकी धर्मशाला को जनता की सेवा निमित्त खुक्की रक्सी।

# सेठ जॅनरीमल सुगनचन्द नाहर का खानदान, अजमेर

इस परिवार के पूर्वज नाहर मेघाजी अजमेर से ४ कोस की दूरी पर राजोसी नामक गाँव में रावे थे। इनके पुत्र मालकी संवत् १७७५ में अजमेर आये। माल्ज़ी के पुत्र मालकी हुए तथा इनके धन्नाजी, फतेचन्द्रजी और यच्छराजजी नामक तीन पुत्र हुए। फतेचन्द्रजी के नाम पर रूपचंद्रजी इत्तक थाये। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हुआ। आपके हरकचन्द्रजी, हजारीमछजी, आसकरणजी, सिख्करणजी तथा छोह्छाछजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्द्रजी नाहर वच्छराजजी के नाम पर इत्तक गये। इनका संवत् १९३४ में स्वर्गवास हुआ।

हजारीमजजी नाहर—आपने संवत् १९१९ में मेट्रिक पास किया । आप पटना और अजमेर के तहसीलदार और अजमेर म्युनिसिपेलेटी के सेकेटरी और मेम्बर रहे। संवत् १९४२ में आपने हिन्तु मुसल मानों के बीच समझौते में जोरों से माग लिया । आपके पुत्र नाहर जीधराजजी एक० ए० तक पदे हैं, तथा गोटे का ज्यापार करते हैं। इनके पुत्र जावंतराजजी तथा जयचन्दजी विजयचन्दजी हैं। इनमें आवंतराजजी छोट्टलाकजी के नाम पर दक्तक गये हैं।

जंबरीमकाजी नाहर---आप आसकरणजी नाहर के पुत्र हैं। तथा अजमेर की बोसवाछ समाब में

# प्रोसवास जाति का इतिहास



लाला गोकुलचंदजी नाहर, देहली. (परिचय पेज नं॰ ३०४)

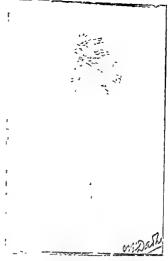

न हेमसिहजी डड्टा, फलेडी (परिचय पेज नं॰ २०४)



श्री॰ मेघराजजी वंटा मेहता, कोयम्बटूर. (परिचय पेज तं॰ ३४१)



सेठ वसंतीलालजी नाहर. रामपुरा. (परिचय पेज न० ३०=)

# *झोसवाल जाति का इतिहास* क्रा



्दर्ग ं ी हजारीमलजी नाहर, श्रजमेर.



स्वर्गीय मास्टर छोट्टलालजी नाहर, श्रजमेर.



स्वर्गीय सेट जॅबरीलालजी नाहर, अजमेर.



बाबू सुगनचन्द्रजी नाहर, श्रजमेर.

दुराने और प्रतिष्टित स्थक्ति हैं। साधु सम्मेळन धनमेर के समय आप स्थानीय खागत समिति के सभापति निर्वाचित किये गये थे। आपका संवत् १९१९ में जन्म हुआ है। आपके पुत्र पञ्चालालनी साहुकारी जीर गीरे के स्वापार को सक्कालते हैं। इनके पुत्र पारसमलनी और असवमलनी पढ़ते हैं।

नाहर सिद्धकरणजी के पुत्र पत्नालालजी हुए । इनके पुत्र असरचन्द्रजी तथा सूलचन्द्रजी गोटे का स्वापार करते हैं और तीसरे पुत्र चांदमलजी नाहर सुगनचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये हैं ।

होट्लालजी नाहर--आप सन् १८८५ में एक० ए० पास कर जीधपुर हाईस्कृळ के हेडमास्टर हो गमे। चार वर्ष बाद आप अजमेर मेयो काळेज से जोधपुर हाउस के गाजियन के स्थान पर निर्वाचित किये गये। और इसी पढ़ पर कार्य करते हुए सन् १९१६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर जावंत-राजजी दक्क आये हैं।

सुगन चन्दनी नाहर — आप हरकचन्द्रजी नाहर के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९२९ में हुआ।

' सन् १८९७ में आप एफ॰ ए॰ इहास छोदकर पो॰ डब्ल्यू॰ डी॰ में नीकर हो गये। सन् १९०० में आप
३५) मासिक पर ची॰ सी॰ सी॰ आई॰ रेडचे के ऑडिट ऑफिस में इक्षक हुए, और इसी विभाग में तरकी

जाते २ सीनियर ट्रेड्रेडिंग इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउंट के पद पर ४००) मासिक वेतन तक पहुँचे। इस प्रकार
सर्विस को सफलता पूर्वक अदा करते हुए मार्च १९३० में आप प्रेच्युटी छेकर सर्विस से रिटायर्ड हुए।

सुगनचन्द्रची नाहर ने सर्विस से रिटायर होने के बाद सार्वजितक व धार्मिक कामों में हिस्सा छेना भारंभ किया है। आप अखिल भारतीय धोसवाल कान्में स अजमेर के वय स्वागतान्वक्ष तथा स्थानक शासी साधु सम्मेलन की स्वागत समिति के सेकेटरी निर्वाचित हुए थे। इन सम्मेलनों को सफल बनाने में भापने भरसक प्रयत्न किया था। आपने अपने नाम पर चौद्मलजी को इत्तक लिया है। इनके समरथमल और भौर संतोषमल नामक पुत्र हैं।

#### लाला हीरालाल चुन्नीलाल नाहर का खानदान, लखनऊ

इस सानदान के पूर्वज लगभग १५० साल पहिले मारवाद से देहली आये, यहाँ उस समय इस विकास में काला गूलरमलजी प्रतापी पुरुष हुए। इनका चाही दरवार में भी अच्छा मान था। इत्तिकाठ से देहली के बादबाह से जबाव लखनक की कुछ अनवन होगई, उस समय खाला गूलरमलजी, लखनक नवाव के आगृह से लखनक आ गये, और पहीं इन्होंने अपना स्थापी निवास बनाया। आपके पहाँ जनाहरात और महाजनो का कारबार होता था। आपके पुत्र पूनमचन्दजी हुए और प्तमचंदजी हे पत्रालालजी तथा कारबार होता था। आपके पुत्र पूनमचन्दजी हुए और प्तमचंदजी हे पत्रालालजी तथा कारबार होता था। इनमें लाला पूनमचन्दजी हो हीरालालजी, जवाहरलालजी तथा मोती-

लालजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें जवाहरसलजी, इयनमलजी के नाम पर दत्तक गये। इन क्युंबों के समय से यह परिवार अलग २ न्यापार कर रहा है।

लाला हीरालालकी का परिवार—काला हीरालालकी संवत् १९५३ में स्वर्गवासी हुए । बाफ्के सुन्नीलालकी, चम्पालालकी, मुलचन्द्रजी तथा फुलचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए । लाला सुन्नीलालकी इस खानदान की दौलत और इस्तत को बहुत बढ़ाया। आपने लखनक से बैल गाड़ियों द्वारा आवृत्र्यां और केंद्र- वाड़ की पंचतीर्थी का संघ निकाला । आप जवाहरात के ज्यापार में और चोरासी संघ के काम में बच्चे जानकार थे । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विवाते हुए आप संवत् १९७३ में स्वर्गवासी हुए । बाफ्के छोटे आता चम्पालालकी और फुलचन्द्रजी आपसे पहिले गुजर गये थे । सब से छोटे लाला मुलचन्द्रजी संवत् १९८० में स्वर्गवासी हुए । इनके फतेचन्द्रजी और अमीचन्द्रजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं ।

लाला फतेचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४८ और अमीचन्द्रजी का १९५० में हुआ। आप दोनों ब्रिह्मिन और सुधरे हुए विचारों के सरजन हैं। आपके यहाँ जवाहरात तथा लेन-देन का स्थापार होता है। छलनक की ओसवाल समाज में तथा जौहरी समाज मे यह परिवार पुराना और प्रतिष्ठित माना जाता है। छाला फरेचन्द्रजी के पुत्र नौरतनमळ तो, धनपतराजजी और प्रतापचन्द्रजी तथा अमीचंद्रजी के पुत्र भालकचन्द्रजी है।

छाला अवाहरमळजी के पुत्र सानकचन्द्रजी तथा नानकचन्द्रजी थे। इनमं सानकचन्द्रजी के नगीनचन्द्रजी, आनंदचन्द्रजी और केसरीचंद्रजी नामक ३ पुत्र हुए।

## सेठ वसंतीलालजी नाहर का खानदान, रामपुरा

इस परिवार के सरजन बहुत वर्षों से इन्द्रौर राज्य के रामपुरा नामक नगर में रहते हैं। आप श्री जैन बवैतान्त्रर स्थानकवासी सम्प्रदाय को माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार में माणानी बद्दे नामा क्षित व्यक्ति हुए। आप अफीम का व्यापार करते थे। आप सालमशाही रूपया परखना अच्छा जानते थे। आपकी परोपकार के कामों की तरफ भी काफी इच्छा रहती थी। आपने यहाँ पर एक बावदी भी बनवाई थी।

आएके परचात् इस फर्म को दो शाखाएँ हो गईं जिनमें से एक शाखा भन्दसौर चर्छा गई तथा ट्रेसरी शाखा रामपुरा में विद्यमान हैं। नाहर माणाजी के वंश में आगे चलकर बहुतलाख्जी और बसंतीकाल्जी नामक दो भाई हुए।

बहुतलालनी नाहर-अशय बढ़े व्यापार कुराळ व्यक्ति थे ! आपका स्वर्गवास हो गवा है । आपके

# ोसवाल जाति का इतिहास क



वि सेठ कुंदनमलजी नाहर, न्यायडींगरी ( नाशिक )

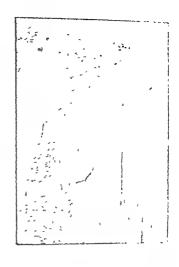

रप्त॰ रेफ एक लक देखी माहर, न्यायडोगरी ( न शिक )



चुन्नीजाजजी नाहर (भींवराज चुन्नीजाल) न्यायद्रीयरी.

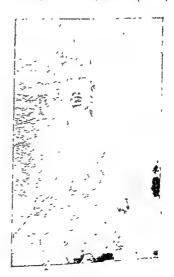

थ्री बंगीलालजी नाहर (हंदनमल गुलायचन्द्र) न्या रोगार्गः

जवाहरलालजी, मोतीलालजी तथा माणकलालजी नामक तीन पुत्र हुए । आप इस समय रामपुरा मे अपने कांका बसंतीलालजी के साथ सम्मिलित रूप से ज्याज, सोने चाँदी तथा कपदे का व्यवसाय करते हैं।

बसंतीखालजी नाहर —आप बढ़े देशप्रेसी, शिक्षित तथा सुधरे हुए विचारों के सन्जन है। रामपुरा की जोसवाल समाज में आपका काफी सम्मान है। परोपकार तथा सार्वजनिक कार्यों में आप सहायता देते रहते हैं।

सेठ भींवराज चुन्नीलाल नाहर का खानदान, न्यायडोंगरी ( नाशिक )

इस परिवार के पूर्वज सेठ प्रयागजी नाहर के पुत्र सेठ कस्त्रूरचन्द्जी नाहर लगभग ९०-१०० साल पूर्व लपने मूल निवास स्थान बाजूली (मेड्ते के पास) से व्यापार के निमित्त रोहाना (मालेगाँव तालुका) में आये। यहाँ से आपका परिवार संवत् १९३८ के लगभग न्यायडोंगरी आया। आपके भींवराजजी, कुन्द्नमलजी और छगनीरामजी नामक १ पुत्र हुए। संवत् १९५० में इन भाइयों का काम काज अक्य २ हो गया। संवत् १९५२ में सेठ कस्त्रूरचन्द्जी स्वर्गवासी हुए। आपका परिवार स्यानकवासी आसाय को मानने वाला है।

सेठ मींवराजजी का परिवार—आपके बुद्धीलाल्जी, लच्छीरामजी और लालचन्द्रजी नामक १ पुत्र हुए । सेठ बुद्धीलाल्जी के हाथों से इस खानदान के ब्यापार और सम्मान में विशेष तरको मिली । आप वहाँ के और आसपास के ब्यापारिक समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं । आपका जन्म संवत् १९२८ में हुआ। आपके वहाँ बुद्धीलाल भींवराज के नाम से वह और ग्रह्म का बदे प्रमाण में ब्यापार और आदत का काम होता है । आपके छोटे माई लच्छीरामजी आपके साथ ब्यापार में भाग लेते हैं । इनके पुत्र कन्द्रीयालालजी और धेवरचन्द्रजी हैं ।

सेठ कुन्दनमलजी का परिवार—आपने अपने व्यापार की उन्नति में विशेष भाग लिया। राज दरबार तथा आस पास की ओसवाल समाज में साप वजनदार पुरुष थे। गाँव के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। संवत् १९७३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र गुलावचन्द्रजी ने हुकान के काम को ष्यवस्थित रूप से चलाया। आपका स्वर्गवास १९८३ में होगया है। आपके नाम पर वंशीलालजी बहोती ( कुनैरा ) से दक्तक आये हैं। आप समझदार तथा होशियार सजन हैं, और परिवार के साथ मेल से रहते हैं। आपके यहाँ गुलावचन्द्र कुन्दनमल के नाम से साहुकारी व्यवहार होता है।

सेठ छगनीरामजी का परिवार—आप बढ़े योग्य पुरुष ये । संवत् १९६० में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र छखमीचन्दजी, प्तमचन्द्रजी के वालचन्द्रजी तथा दीपचन्द्रजी मौजूद हैं। आप छगनीराम कस्तुरवन्द्र के नाम से ब्यापार करते हैं। आपके पुत्र इन्द्रचन्द्रजी तथा मोहनठालजी हैं।

#### लाला मोतीराम चुन्नीलाल नाहर का खानदान, अमृतसर

इस खानदान के लोग श्वेताम्बर जैन स्थानक वासी आझाय को मानने वाले हैं। इस सार-दान का मूल निवास स्थान होशियारपुर का है। करीब दो बर्पों से अस्ततसर में इस सानदान की दुकान स्थापित हुई है।

इस खानदान में लाला हरमुखरायजी बढ़े मशहूर और प्रतापी न्यक्ति हुए। आप पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के क्शेव दस पन्दह जिलों के लिए पहले पहल खजान्ची चुने गये थे। आपके पांच पुत्र हुए-ला॰ मेहरचन्दजी, लाला राजमलजी, ला॰ लालचन्दजी, लाला कन्हैयालालजी और लाला बादीशाइजी। इनमें लाला मेहरचन्दजी का खानदान इस समय लाहीर में बसा हुआ है।

का॰ राजमळ्जी को गवर्नमेण्ट के साथ कारोबार होने से बहुत से सार्टिफिकेट भी प्राप्त हुए थे। भाप ओसवाळ जाति में बढ़े नामी और प्रतिष्ठित थे। आपके चार पुत्र हुए — छा॰ फतेचंदजी, हा॰ नाथुरामजी, छा॰ गंगारामजी और लाखा दौळतरामजी।

छा॰ दौलतरामजी का जन्म संवद् १९३६ में हुआ। आप बढ़े सादे और सरल प्रकृति के पुरुष थे। आप बढ़े धर्म प्रेमी थे। आपके चार पुत्र हुप्-छाला मोतीरामजी, चुक्रीलालजी, ज्ञानकन्द्रजी और प्रेमचन्द्रजी।

छा॰ मोतीरामजी का जन्म संवत् १९५६ का है। आप वंद योग्य, उत्साही और दुद्धिमान युवक हैं। आप बदे धार्मिक और समाज सुधारक न्यक्ति हैं। आप पंजाव जैन संघ सियाठकोट के सेकेंटरी, पत्री तहकीकात कमेटी होशियारपुर के सेकेंटरी, होशियापुर जैनसभा के सेकेंटरी हैं। आप साहित्व के भी यह मेमी हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत परिश्रम करके होशियारपुर में अमर जैन पांजरायोल की स्थापना की और इस समय आप ही उसके सेकेंटरी हैं। होशियारपुर मर्चेंग्ट ऐसोसियेशन के आप सेकेंटरी हैं, हिन्दू सेवा-सिमिति होशियारपुर के भी आप प्रेसीटेंग्ट रहे हैं। पंजाब जैन स्थानकवासी सभा की सन्वेनर कमेटी के आप मेम्बर रहे हैं। अजमेर के साधु सम्मेळन की अन्तरंग कमेटी के भी आप मेम्बर ये और भी बहुत से सामाजिक और धार्मिक कार्क्यों में आप बढ़ी दिलवस्पी से माग छेते हैं। आपने अपने हाथ से अपनी व्यापारिक स्थिति को भी बहुत तरकी प्रदान की। अमृतसर ब्रांन्य भी आपने अपने हाथ से अपनी व्यापारिक स्थिति को भी बहुत तरकी प्रदान की। अमृतसर ब्रांन्य भी आपने अपने हाथ सोळी। होशियारपुर और अमृतसर की जैन समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। आपने इस समय दो पुत्र हैं—वावू गिरधारीढाळजी और जादीरामजी। आप दोनों ही इस समय पद रहे हैं।

ार के काम में भाग केते हैं। आपके पतनकुमारजी नामक एक पुत्र हैं।

हा॰ ज्ञानचन्द्रजी का जन्म १९६३ में हुआ था। आप हेघळ १८ वर्ष की उम्र में अपने परि-बार बाढों को दुखित कर स्वर्गीय हो गये।

का॰ प्रेमचन्दजी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ । आप भी इस समय दुकान के कारोयार में भाग केते हैं ।

#### लाला निहालचन्द लष्ट्मल नाहर, सियालकोट

इस खानदान का मूळ निवासस्थान होशियारपुर का था। वहां से इस खानदान वाले करीय १५०-३०० वर्ष पूर्व सियालकोट में भाकर बसे। तभी से आप लोग सियालकोट में ही निवास करते हैं। आप लोग श्री जैन व्वेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को माननेवाले सज्जन हैं। इस खानदान में छाछा इसकताहकी मशहूर व्यक्ति हुए। भाषके निहालचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए। आप सराफी का न्यापार करते थे। आप बदे धर्माक्षा तथा विरादरी में बदे इज्जतदार व्यक्ति थे। आपके लाला लद्रमूमलकी, पत्राकालजी तथा दीवानचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए।

लाका लद्दूमलकी का संवत् १९४० में जन्म हुआ। आप वहे धर्मध्यानी तथा ध्यापार्क्राव्य सम्बन्हें। आपके नगीनालाककी, जंगीलालकी, हंसराजकी, कस्त्रीलालकी तथा शादीलालकी नामक पाँच पुत्र हुए | इनमें लाला नगीनालालकी के सद्वलालकी प्वम् सुभागचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं।

लाला पञ्चालालजी का जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आप वदे धार्मिक पुरप हैं। आपके पिशौरीलालजी, लाहोरीलालजी, राजकुमारजी, विमनलालजी, वैमलालजी तथा निलकचन्द्रजी नामक एः पुप्र हैं। लाला पिशौरीलालजी के सुदर्शनकुमारजी तथा प्रेमचन्द्रजी, लाहोरीलालजी के नगडीशसुमारजी, सानशीलजी तथा रेशमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। पिशौरीलालजी तथा लाहोरीलालजी इस समय ध्यापार में भाग केते हैं।

लाला दीवानचन्द्रजी का जन्म सं० १९४५ में हुआ। आप भी वहें मिलनसार पुरप हैं। गपके रोशनलालजी, हरवंशालालजी तथा नरसेपचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। इनमें से रोशनळाळजी व्यापार में भाग केते हैं।

यह सानदान यहाँ की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित हैं। इसकी यहाँ पर ६ सराकी की हुकाने तथा एक पीतल के वर्तन की हुकान भी हैं। आप लोगों का एक वहुत चढ़ा परिवार है और इस समय भार सब कोग बड़े प्रेम से सम्मिक्ति कप से ही ब्यवसाय करते तथा पुकही साथ रहते हैं।

#### ं **लाला कृपारामजी नाहर, होशियार**प्रुर

आपका खानदान होशियारपुर का ही निवासी है । लाला कृपारामजी के पिताजी लाला राम-जसजी का स्वर्गवास लगसग ४० साल पहिले हो गया । सन् १८८१ में लाला कृपारामजी का जन्म हुआ । लगभग बीस साल की उमर में आपने मेट्रिक और कर्माशियल क्लास पास किया और उसके दो तीन साल बाद आप म्युनिसिपल सर्विस में शरीक हुए, और इधर सन् १९०६ से होशियारपुर म्यु॰ के सेकेटरी पद पर कार्य करते हैं।

छाला कुपारामजी नाहर होशियारपुर की जैन समाज में अच्छे प्रतिष्टित च्यक्ति हैं। स्थानीर जैन सभा के आप सेक्रेटरी रहे हैं। आप स्थान ज्वासी आझाय के मानने वाळे सज्जन हैं। घामिक कार्में में आप हिस्सा छेते रहते हैं। आपके पुत्र जुगळिकशोरजी, रोशनळाळजी और मदनळाळजी हैं।



# हुझोरिया

#### दुघोरिया गौत्र की उत्पत्ति

मसीह सन् से १२५-११० वर्ष पूर्व न्यवन नामक चौहान क्षत्रिय राता अजमेर में राज्य करते थे। इन्हीं महापुरुष से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। इनके २०० वर्ष वाद राजा दुधोरराव गरी पर बैंटे। आपने सम्बत् २२२ (सन १६५ ईस्ती) में जैन धर्म की दीक्षा ली और तभी से आपके वंशव दुधोरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से दुधोरिया गौत्र की स्थापना हुई।

## राय बुद्धसिंहजी दुघोरिया वहादुर का खानदान, अजीमगंज

अजीमगंज के इस प्राचीन प्रतिष्ठित परिवार का मूळ निवासस्थान अजमेर का है। वहाँ से वीर प्रतापी राव दुघोर के तृतीय पुत्र मोहनपाळजी के समय से यह परिवार चन्दोरी में चला आया और वहाँ से समय रे पर यह परिवार चनीकोट, रत्तळाम आदि स्थानों में होता हुआ बीकानेर के राजलदेसर नामक स्थान पर १८ वीं शताब्दी के मध्यकाळ के ळगमग चला गया। सन् १०७४ ई० में हरजीमाळजी दुघोरिया अपने दो पुत्र सवाईसिंहजी और मौजीरामजी को लेकर अजीमगंज आये और यहाँ बस गये। आपने यहाँ पर व्यवसाय आरम्म किया और अपनी योग्यता से अव्यवसाय आरम्म किया और अपनी योग्यता से अव्यवसाय की अव्यवसाय की वास्सिविक उन्नति हरकचन्दनी दुधोरिया के समय में हुई। आपने अजीमगंज के अतिरिक्त कठकता, सिराजगंज,

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास**ॐ



राय ब्रह्मसिंहजी का परिवार, अजीमगंज. वीच में बैठे हुँप्-सिं० राय ब्रह्मिंहजी दुधोरिया वहातुर. अपर नं० १-स्व० वा० अजीतसिंहजी दुधोरियां, नं० २-स्व० वो० कुँचरसिंहजी दुधोरिया. नीचे नं० १-बा० जयकुमारसिंहजी दुधोरिया, नं० २-बा० नवकुमारसिंहजी दुधोरिया.

र्जनीपुर और मैमनसिंह में अपनी बैक्किंग की फर्में स्थापित कीं। आप सन् १८६२ में स्वर्गवासी हुए। आपके बुद्धसिंहजी तथा विज्ञानचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए।

वुद्धिसंहजी श्रीर विश्वनचन्दजी—आप दोनों ही भाई वाल्यकाल से ही छुताप्रशृद्धि और होनहार थे। अतः अपनी फर्म के व्यवसाय को आप लोगों ने बदे ही सुचारु रूप से संचालित कर बहुत अधिक वदा किया। आप लोगों ने अपनी प्रांची जमीदारी खरीदने के काम में लगाई और घोड़े ही समय में सुरिंद्रा-बाद, मैमनसिंह, वीरस्मि, निद्या, फरोदपुर, पुनिया, दिनाजपुर और राजशाही जिलों में आपकी काफ़ी जमीदारी हो गई। आप लोगों ने धन संचय के अतिरिक्त उसके सहुपयोग की ओर भी अच्छा ध्यान दिया। समाज के दीन व्यक्तियों की सहायता करना, मूखों को खिलाना, अकाल के समय अज्ञक्षेत्र खोल कर पीड़ितों की अन्न यस्त्र से सहायता करना आदि कितने ही लोकोपकारी कार्य आपने किये। इन सबसे प्रसन्ध होकर सरकार ने दोनों भाइयों को 'रायवहादुर' के सम्मान से सम्मानित किया। आप लोग सुरिंद्राबाद की कालवाग की बेंच के आनरेरी मजिस्ट्रेट निर्मुक्त किये गये। सन् १८७७ ई० में दोनों भाई खलग हो गये और अपने २ नाम से स्वतंत्र कार्यों करने लगे।

राय बुद्धिसहजी दुधोरिया वहादुर के इन्द्रचन्द्रजी, अजितसिंहजी तथा कुमारसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए । बावू इन्द्रचन्द्रजी बदे ही होनहार, सुशिक्षित एवं उत्साही नवयुवक थे। आपके बा॰ कार्तासहजी और रणजीतिसिंहजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें बा॰ रणजीतिसिंहजी नियमान हैं। सत् १८८९ ई॰ में बाबू इन्द्रचन्द्र दुधोरिया ने योरोप की यात्रा की और वहाँ से छौटने पर आपने अपने पिता से सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर छिया। कुछ ही समय बाद आपका भी स्वर्गवास हो गया। बाबू अजितसिंहजी एवम् बावू कुँवरसिंहजी दुधोरिया राय बुधिसिंहजी बहादुर की दूसरी धर्मपत्री से हुए। अपने दोनों का खेदजनक स्वर्गवास सन् १९१० ई॰ में २४ घण्टों के अन्तर से होगया। बा॰ अजितसिंहजी के तो पुत्र हुए जिनका नाम बाबू नवकुमारसिंहजी और जयकुमारसिंहजी हैं। यही दो पौत्र वर्तमान में सम्बन्ध बहादुर बुद्धिसहजी के उत्तराधिकारी हैं। कुमारसिंहजी के कोई सन्तान नहीं हुई।

दुधोरिया राजवंश की इस प्रधान शाखा के ये दोनों उत्तराधिकारी अपने पितामह के स्वर्गवास के समय सन् १६२० में केवल १५ और १४ वर्ष के थे। अतः इनके संरक्षण का भार आपके सुयोग्य षाचा राजा विजयसिंहजी दुधोरिया के हाथ में आया। आपने अपनी वंश परम्परा के अनुकूल उन्हें उच विकास से विभूपित किया। इन दोनों महानुभावों का व्याह महिमापुर के इतिहास प्रसिद्ध जगत् सेठ की विहन और पुत्री से सन १९१९ में हुआ। इनके भी एक २ पुत्र हैं। वयस्क होते ही इन्होंने अपनी स्टेट का सारा कार्यभार सन १९६६ के अगस्त नास से सम्हाल लिया। आप दोनों ही होनहार और उत्साही नवयुवक हैं। आप अपने कुछ परम्परा के अनुसार ही अपना सारा प्रवन्ध संचाकित करते हैं। आपके पूर्वजी के द्वारा प्रोत्साहित सभी कार्यों और संस्थाओं को बराबर आप लोग सहाबता दिवा करते हैं। आपके यहाँ प्रधान ज्यापार वैंकिंग का है। आपकी बहुत बड़ी जमींदारी है।

राय बुद्धिहजी बहादुर पुराने ढाँग के सजन थे। आपको १८८८ में 'राव बहादुर' क्र सम्मान प्राप्त हुआ। आप वहे सहदय और उदार सजन थे। आपका स्ववहार स्पष्ट और सादा था। इन्हीं विशेषताओं के कारण आपकी बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा थी। सन् १९०४ में बापने क्रिक भारतवर्षीय जैन श्वेतान्वर कान्फ्रेन्स बढ़ौदा के अधिने हन में सभापति का आसन सुक्षोमित किया था। आप को सभी आदर की दृष्टि से देखते थे। आप दोनों भाइयों ने जंगीपुर दिस्रेन्सरी और मस्पतान के लिए एक मूल्यवान भवन तैयार कराया था। आप ही ने गिरिविह और जंगीपुर में जैन मन्दिर तम पांवापुरी (बिहार) आव्यवंत, पारंसनाथ पहाड़ी, वम्बई, रानी (मारवाड़) और भजीमगंज में धर्मझाकाएँ यनवाई थीं। आप छोगों ने अजीमगंज में धर्मझाका और भजीमगंज, बनारस, पाखीताना और धोराजी में जैन पाठशालायें चलाई । और भी कई धार्मिक काय्यों में आपने वड़ी सहायता हों। जैन समाज में इस परिवार को बहुत प्रतिष्ठा है।

इस परिवार की कई स्थानों पर वेकिंग का स्थापार करने के ळिए फर्में खुकी हुई हैं। इसके भतिरिक्त संथाल, परगना दुमका सादि जिलों में आपकी जमींदारी है।

## रायबहादुर विशनचन्दजी दुधोरिया का खानदान, अजीमगंज

इस प्रसिद्ध खानदान का पूर्व परिचय हम पिछ्छ पृष्टों में दे बुके हैं। इस खानदान का दिवास श्री हरकचन्द्रजी दुर्गिरिया के दिवीय पुत्र राव विज्ञनसिंह जी बहादुर से प्रारंभ होता है। आप का विशेष परिचय आपके ज्येष्ठ श्राता के साथ पहिले दे चुके हैं। आप बढ़े कार्य कुश्छ मिलनसार तथा बोध्य सज्ञन थे। आपका देहावसान सन् १८९४ ई० में हुआ। अस समय आपके पुत्र बाबू विजय-सिंह जी के हाथ में रहा। सन् १९०० ईसवी में आपने अपनी स्टेट का सारा भार अपने हाथ में किया। आप आरम्भ से ही होनहार थे। आपने अपने कार्यों से खूब यश सम्पादित किया। सरकार ने आपको सन् १९०३ में अजीमगंज के म्युनिसियल कमिश्चर मनोनीत किया। सन् १९०३ ई० की अ० भा० जैन कान्फरेन्स के बढ़ीदा वाले अधिवेशन में आपके चचा रायबहादुर बुद्धिहजी प्रमुख और राजा सा० वप समापित रहे। सन् १९०६ में आप अजीमगंज म्युनिसियेलिटी के चेयरमैन निर्वाचित हुब, सन् १९०६

# य्रोसवाल जाति का इतिहास 📆



स्वर्गीय राय विशनचन्द्रजी दुधोरिया बहादुर, घजीमगंज.



र<sup>्क</sup>य राजा विजयसिंहजी हुथोरिया, शता प्रत



कुमार चन्द्रसिह्जी दुधोरिया, ां राजा विजयसिह्जी स्रजीमगंज.



कुमार पदमसिहजी दुधोरिया S/o राजा विजयसिहजी श्रजीमगत.

दुधोरिया परिवार अपनी दानवीरता के लिये सदा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसके दान से कार्नी हुई धर्मशालाएँ, औपधालय, अस्पताल तथा स्कूल आंदि आज भी आपको अमर कीर्ति को फैला रहे हैं। तथं राजा सा॰ ने जब से कार्य आर सम्हालातव से दोनों हाथ खोल का लाखों रुपयों का दान किया। आपने ? लाख रुपये केटी मिण्टो फेटी के निर्सिद्ध प्रसोसियेशन को, २० हजार सप्तम एटवर्ड कार्नेकन इन्स्टीयूट को, ४ हजार इम्पोरियल बार रिलीफ फण्ड को और १ हजार कृष्ण नगर कालेज को सा दिवे हैं। इसके अतिरिक्त कष्ट प्रपीदित लोगों की सेवा और सहायता आप सदैव करते रहते थे। सन् १९१९-२० में मैमनसिंह, ढाका, फरीइयुर, इत्यादि स्थानों में बहुत जोर का तृष्णान आया। उसमें लोग घरबार विहीन होकर महान दुर्दशा प्रस्त हो गये थे। ऐसे कठित समय में लापने हजारों मन चांवल भेज कर, उन लोगों की सहायता पहुँचाई। लिखने का मतलब यह है कि इस खानदान का सार्वनिक और पार्मिक कार्यों में बहुत हाथ रहता है। ओसवाल समाज में यह परिवार बहुत अग्रमण्य और प्रतिष्ठा सम्पर्क कार्यों में बहुत हाथ रहता है। ओसवाल समाज में यह परिवार बहुत अग्रमण्य और प्रतिष्ठा सम्पर्क कार्यों में बहुत हाथ रहता है। ओसवाल समाज में यह परिवार बहुत अग्रमण्य और प्रतिष्ठा सम्पर्क में सुली हुई हैं।

सेठ कालुराम सुखलाल दुधोरिया, छापर

इस परिवार के प्रथम पुरुष करीब २०५ वर्ष पूर्व लच्छासर नामक स्थान पर आकर घरे।
२०० वर्ष के पत्रवात यहाँ से इस खानदान के पूर्वल जीवरामजी के पुत्र गुमानिर्सहनी सं० १९१२ में छापर
गये। तभी से यह परिवार छापर में ही निवास करता है। छेट गुमानिर्सहनी हुचोरिया की साधारण
स्थिति थी। अतः आप छापर में ही व्यापार करते रहे। आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः ना॰
केटमकवी, शेरमकवी, कालदामजी पूर्व पांचीरामजी हैं।

#### श्रीसवाक जाति का इतिहास-

सेठ जेठमळजी निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गये । सेठ शेरमळजी के वंशजों की फर्म मेससं शेरमळ चौथमळ के नाम से शिखांन में चळ रही हैं।

सेठ काल्रामजी का जन्म संवत् १९१२ तथा सेठ पांचीरामजी का जन्म संवत् १९२० में हुआ। सेठ काल्रामजी संवत् १९२५ में शिलांग गये। कहा जाता है कि जब गवनेंमेंट की पल्टन शिलांग जा रही थी तब आप भी उसी पल्टन के साथ उस पल्टन नो रसद का सामान देते हुए शिलांग पहुँचे। वहाँ पर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की तथा उस पर दुकानदारी और गवमेंट कन्ट्रंक्टिंग का काम युक् किया। आपके माई पांचीरामजी भी देश से शिलांग आगये और व्यापार करने लगे। आप दोनों गई बढ़े परिश्रमी एवं व्यापार चतुर थे। आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने फर्म की गोहारी, पटना एवं कलकत्ता में शाखाएँ खोलीं और इन पर चलानी का काम प्रारम्भ किया। इन फर्मों पर भारको बहुत सफलता मिलो और आपने हजारों रपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपके सुखलालजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ पांचीरामजी भी धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। आपका संवत् १९७२ में स्वर्गवास हो गवा है। आपके भौमसिंहजी नामक पुत्र हैं।

वा॰ सुजजालजी —आपका संवत् १९४२ में जन्म हुआ। आप आज करू फर्म कें प्रधान संचारक हैं। आपके समय में भी इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। आप भी अपने पिताजी की भांति व्यवसाय कुनाए एवं चतुर व्यक्ति हैं। आपके गिरधारीमञ्जी, प्तमचन्द्रजी, माणकचन्द्रजी, चन्पाकालजी, सेमराज्जी, सोइनलालजी एवं मोहनलालजी नामक सात पुत्र हैं। प्रथम चार पुत्र इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा अपना स्वतंत्र न्यापार करते हैं। जेय तीन अभी बालक हैं।

वा॰ भीमसिंहजी—आपभी इस फर्म में पार्टनर हैं। आप इस फर्म का संचालन वहीं घोम्यता से कर रहे हैं। आपके शिवदानमरूजी एवं बुद्धसिंह नामक दो पुत्र हैं। बड़े व्यापार में योग देते हैं तथा छोटे अभी पहते हैं।

यह फर्म इस समय शिलांग में सुखलाल भौमसिंह के नाम से गवमेंट कर्नुकर क्षांथमचण्ड एवं मोटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कलकत्ता और गोहाटी में कालराम, सुखलाल के नाम से इस पर आइत का काम होता है। कलकत्ता में इस फर्म पर इस्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी किया जाता है। यह फर्म पटना में चलानी का काम करती है। बा० गिरधारीमलजी का सं० १९५८ में जन्म हुआ है। आज कल आप अपने ही नाम से गोहाटी में चलानी का काम करते हैं। आप भी मिलनसार व्यक्ति हैं।

वा० पूनमचन्दजी-- शायका संवत् १९६० में जन्म हुआ । आप मिछनसार एवं समस्रहर

सजन हैं। आजकल आप भी फर्म से अलग हो गये हैं तथा आपने छोटे माई माणकचन्द्रजी है साथ स्थापार करते हैं। आपकी फर्म सरमोग में मेसर्स माणकचन्द्र तेजकरण के नाम से जूट, सरसों एवम् धान चांत्रक और गल्ले का तथा आदत का काम होता है। आपके तेजकरनली नामक एक पुत्र हैं।

बा॰ मायाकचन्दजी--आपका संवस् १९६३ में जन्म हुआ है। आए भी इस फर्म से अलग होकर आपने माई प्नमचन्दजी के साझे में ज्यवसाय करते हैं। आप भी मिलनसार सज्जन हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः केशरीचन्दजी, ग्रुम करणजी एवम् विजयसिंहजी हैं।

वा॰ चम्पालालजी—आपका संवत् १९६८ में जन्म हुआ । आजकळ आप छापर में ही निवास
 काते हैं। वहाँ पर आप ब्याज का काम करते हैं।

## ललकाणी

#### ललवाणी गौत्र का उत्मत्ति

महाजन वंश मुकावली नामक प्रंथ में छलवाणी गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है, कि संवत् । 1193 में राण्यंमोर गद में परमार राजा छालसिंहजी राज करते थे इनके ७ पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र बखदेय को जलंघर का महाभयंकर रोग हुआ। तब राजा ने मुनि श्री जिनवल्लमस्रिजी से प्रार्थनाकी। मुनी ने ब्रह्मदेव को तंदुरुस्त किया। इससे प्रभावित होकर राजा छालसिंहजी ने अपने ७ पुत्रों सहित जैन धर्म अंगीकार किया। इस प्रकार उनके छालाणी पुत्र की संतानें छलवाणी कहलाई।

#### ललवाणी खानदान, खानदेश

खानदेश के इस प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवासस्थान बहुल (जोधपुर स्टेट) है। यदल में इस खानदान में सेठ मोटाजी व्लवाणी हुए। इनके शोभाचन्दजी, ताराचन्दजी, तिजमलजी और समस्थमकजी नामक ४ पुत्रों का परिवार मारवाड़ और खानदेश के जामनेर, कुलमसारा, मांडल, नोचनखेड़ा (शेंदुणीं), चीलगाँव (शेंदुणीं), बोरद (धूलिया) और नसीरावाद (श्वसावल) आदि स्थानों में निवास करते हैं।

ख्ख्वानी मोटाजी के वहे पुत्र शोमाचन्द्रजी का कुटुम्ब बढ़ळ और चील गाँव में निवास करता है। इनके दूसरे पुत्र ताराचन्द्रजी थे। छ्छ्वानी ताराचन्द्रजी के पुत्र कीरतमलजी हुए और कीरतमल्त्री के पुत्र उत्तमचन्द्रजी तथा धनजी मारबाड़ से लगमग १२५ साल पहले जलगाँव के पास पिपडाला नामक स्थान में आये तथा वहाँ व्यवसाय शुरू किया। इनमें उत्तमचन्द्रजी के परिवार में इस समय बंशी-

#### श्रीसवास वाति का इतिहास

छारुजी तथा चम्पाठारुजी नसीराबाद ( भुसावरु ) में तथा भेरूठारुजी, माणकलारुजी और घोंकरुपन्ती चीरुगाँव ( खानदेश ) में व्यवसाय करते हैं।

#### सेठ धनजी ललवाणी का परिवार

ललवाणी उत्तमचन्द्रजी के टोटे आता धनजी सेठ पियडाला से कल्मसरा नामक स्थान में आवे और वहाँ उन्होंने खेती वादी और दुकानदारी का व्यापार आरम्म किया। सेठ धनजी की संतानों ने अपनी चतुराई, व्यवसाय कुशलता और दूरद्शिता से अपने व्यापार को कल्मसरा तथा जामनेर में इतनी उन्नति पर पहुँचाया कि आपका परिवार न केवल इन स्थानों पर विकि सारे खानदेश प्रान्त में अपना प्रधान स्थान रखता है। ऐसे गौरवशाली परिवार के पूर्वल सेठ धनजी ललवाणी संवत् १९०० में स्वर्गवासी हुए। आपके सेठ रामचन्द्रजी ललवाणी तथा सेठ सतीदासजी ललवाणी नामक २ पुत्र हुए।

#### सेठ रामचन्द्रजी ललवाणी का कुटुम्ब

सेठ रामचन्द्रजी अपने पिताजी की मौजूदगी में ही संवत् १८९७ में कलमसरा से स्मामगृहस्य धारह मील दूर नांचनखेड़ा नामक स्थान में चले गये और वहाँ आपने अपना ज्यवसाय रामचन्द्र धनजी के साम से जमाया, आपकी दुित्सित्ता तथा कार्य्य कुशलता से इस दुकान ने जास पास के सर्वल में बढ़ी स्थाति प्राप्त की । जब सम्बत् १९१४ का विख्यात गदर आरम्म हुआ, उस समय बलवाइयों की एक पार्टी ने सेठ रामचन्द्रजी का मकान छूट लिया । इससे आप को यहुत बढ़ी हानि हुईं। थोड़े ही समय बाद आप अपने पुत्र पीरचन्द्रजी तथा लक्खीचंद्रजी को लेकर नांचनखेड़ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बड़े पुत्र हरकचन्द्रजी व्यवसाय करते थे; चलें गये और वहाँ गवला और साहुकारी ज्यवसाय की पुनः नींव जमाई। धीरे र जामनेर में आपने अपने व्यापार की लक्षति की । संवत् १९२९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके हरकचन्द्रजी, किशनचंद्रजी, पीरचंद्रजी तथा लक्खीचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें पीरचन्द्रजी निसंतान स्वर्गवासी हुए।

#### सेठ हरकचन्दजी ललवाणी

आपने संवत् १९०९ में जामनेर में अपना निवासस्थान कायम किया, तथा यहाँ अपना स्यवसाय स्थापित किया। आपके पुत्र लक्ष्मणदासजी फर्म के ज्यापार को दृद करते हुए इनामण संवत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए। इनके नाम पर मोतीलालजी लल्वाणी मलकापुर (बरार) से दृत्तक आये। आपके यहाँ सेठ मोतीलाल लक्ष्मनदास के नाम से साहुकारी लेनदेन तथा कृषि का काम होता है। आमनेर क्याणारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

#### सेठ लक्खीचन्दजी ललवाणी

आप सेट रामचन्द्रजी खळवाणी के सबसे छोटे पुत्र थे। जिस प्रकार करूमसरा के परिवार की म्यापार बृद्धि का श्रेय सेट सतीदासजी तथा पत्राजाळजी को है उसी प्रकार जामनेर के ज्यवसाय की ब्रावित का प्रधान श्रेय सेट रामचन्द्रजी तथा कर्म्सीचंद्रजी को है। सेट जन्मसीचन्द्रजी ने जामनेर आने के बाद १५ साठों तक अपने पिताजी की देखरेल में ज्यवसाय कार्य्य सम्हाला। अतप्त आप पर उनकी श्यवसाय चतुरता, कार्य्य तत्परता तथा खुद्धिमत्ता आदि गुणों का अच्छा असर हुआ। कहना नहीं होगा कि आपने अपने पिताजी के बाद इस दुकान के ज्यापार में तथा कृषि कार्य्य में उत्तरोत्तर तरक्की की और घीरे २ आप सारे खानदेश में मशहूर व्यक्ति गिने जाने लगे। आपने अपना व्यवसाय वम्बई में भी आरम्म किया। इन होनों स्थानों पर यह फर्म छालों रुपयों का व्यापार करती थी। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन वितात दुप संवत् १९६३ के भादवाबदी १४ को आपका देहान्त हुआ। आपके दाह संस्कार के लिये १५ मन चंदन और १० सेर कप्र प्रथम ही बम्बई से मँगा रक्खा था। इन सुगन्धित बस्तुओं से आपका दाह संस्कार किया। अपने अपने स्वर्यवासी होने के समय ४ छाल रुपया अपने रिश्तेदारों तथा कुट्टिययों को बांटे। आपके यहाँ श्री राजमळजी लळवाणी सूदी (अस्टनेर) से इत्तक आये।

#### सेंठ राजमलजी ललवाणी

अपका विशेष परिचय इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिया गया है। कहना न होगा कि आपका म्बिकात जीवन अनेकानेक विचित्रताओं का प्रवृश्य है। आपका जन्म संवत् १९५१ की वैशास सुदी है को हुआ। आपका वाल्यकाल बहुत ही साधारण स्थिति में न्यतीत हुआ, यहुत छोटी उस्र में ही आपको ने मर्थकर आर्थिक कर्षों का सामना करना पढ़ा। मगर उस कठिन स्थिति में भी आपको उत्साह और आपको कर्म वीरता आपके साथ रही। जैसा कि उस समय की घटनाओं को पढ़ने से पाठकों को अपने आप जात हो जायगी। उसके पश्चात् आपके मान्य ने एक जोर का पल्टा साथा और अकरमात आप अत्यन्त दीन स्थिति से उठ कर श्रीमन्त स्थिति में आपये, अर्थात् जामनेर के सेठ उन्त्वीचन्त्रजी के यहाँ आप दत्तक आगये। मगर एक दम इतना बढ़ा परिवर्तन होजाने पर भी आपके अदम्य उत्साह, सादगी और कर्मवीरता में रती भर भी अन्तर न आया। आन्य लक्ष्मी की इस मुसकराहट के समय में भी आप अपने आपको सिनक भी न भूले। इस स्थान पर आने पर आपकी सारी शिक्षयों अपने व्यक्तिगत स्तार्थ से केंबी उटकर सार्यजनिक और जातीय कार्यों को ओर प्रवाहित हुई और आपके हार्यों से कई वहे बढ़े और

#### श्रीसवास गांति का इतिहास

उत्तम कार्य्य सम्पन्न हुए जिनका वर्णन हम आपकी जीवनी में प्रकाशित कर खुके हैं। सानदेश एज्युकेशन सोसाइटी, जैन ओसवाल वोहिंग जलगांव, अ० भा० महावीर मुनिमण्डल, जलगांव जिमसाना, भागीरथी बाई लायबेरी, राजमल लक्कीचन्द धार्मिक औषधालय, जामनेर एप्रिकलचर फर्म, केटल विविद्ध फर्म इत्यादि अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओं को स्थापित करने में या उनकी व्यवस्था करने में आपने प्रधान रूप से भाग लिया। आपके हृदय का प्रत्येक परमाणु जातीय सेवाओं की भावना से भरा हुला है। ओसवाल जाति का इतिहास भी आपही की सहायता और सहानुभूति का परिणाम है। कहना व होगा कि इसके पहले आधार स्तम्भ आप ही हैं।

#### सेठ किशनचंदजी ललवाणी

आप सेठ रामचन्द्रजी छळवाणी के द्वितीय पुत्र हैं। हम उपर बतळा चुके हैं कि आपके आता नांचनखेड़ा से जामनेर चले गये, और आप यहीं अपना साहुकारी छेनदेन का कारोबार सम्हाक्ते रहे। आपका जन्म संवत् १८८७ में तथा स्वगंवास संवत् १९५५ में हुआ। आपके रूपचंद्रजी तथा दीपचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। सेठ दीपचन्द्रजी और रूपचंद्रजी ने कृषि के ब्यापार को जमाया। संवर् १९६७ में रूपचंद्रजी तथा दीपचंद्रजी का कारवार अळग २ होगया।

ळळवाणी रूपचंदनी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आपके पुत्र ळळवाणी भींवराजजी हुए। भाषका स्वर्गवास संवत् १९८७ में हुआ है। आपके पुत्र इन्द्रचन्दनी इस समय विधानन हैं। आपका जन्म संवत् १९७६ में हुआ। आपके यहां कृषि तथा लेनदेन का ज्यापार होता है। सेठ दीपचंदजी है दत्तक पुत्र चांदमळनी के यहाँ भी यही व्यापारिक काम होता है। सेठ दीपचंदजी का स्वर्गवास २४ साह की अवस्था में सं० १९५० में हुआ।

यह परिवार नांचनखेड़ा तथा आस पास की ओसवाळ समाज में नामांकित व पुराना माना बाता है।

## सेठ सतीदासजी ललवाणी का कुटुम्ब \*

सेठ सतीदासजी का जन्म संवत् १६५३ में हुआ। आपने इस दुकान के व्यापार को बहुत चमकाया । आपकी दुकान सतीदासधनजी के नाम से व्यवसाय करती थी । आप भी आस पास के

इस परिवार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये बहुत पत्र दिखे लेकिन समय पर परिचय न मिला। मतः
 भव जितना श्मारी स्वृति में था उतना ही छापा छ। रहा है।

श्र्यापारिक समाज में नामांकित व्यक्ति थे। व्यापार की उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान के सन्मान भी भी विशेष उन्नति की। आपका स्वर्गवास संवद् १९५२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रतनचन्द्रती हुए। सेठ रतनचंद्रजी के बाद उनका कार्व्यभार उनके पुत्र सेठ पन्नालालजी और भागमन्द्रजी भी सम्माला।

सेठ पत्नालालजी ललवाणी—सेठ सतीदासजी के पश्चात् सेठ पद्यादालजी ने इस खानदान के हेनदेन और कृषि काम को बदाया। आपके छोटे आता सेठ प्रेमरालजी भी आपके साथ व्यापार में भाग हेते हैं। आपकी दुकान खानदेश की नामी दुकानों में मानी जाती है, तथा हरएक धार्मिक और परोपकारी अध्यों में यह परिवार उदारता पूर्वक भाग लेता है। सेठ पत्नालालजी का स्वर्गवास संवत् १९८२ की कार्तिक विशे के के तथा प्रेमरालजी का स्वर्गवास कामग संवत् १९७७ में हुआ। आप दोनों बंधुओं के कोई संतान नहीं थी, अतएव सेठ पत्नालालजी के यहाँ सरूपचन्दली काल (जोधपुर) से और प्रेमरालजी के विशे मानवंदली तापू से दत्तक काये गये। इस समय सेठ सरूपचंदली तथा भागचंदली लखाणी विशेषा अपना स्वतन्त्र काय्ये सम्हालते हैं।

श्री सरूपचंदनी—आप बड़े होशियार तथा धनिक व्यक्ति हैं। सार्वजनिक व धार्मिक कार्मी माप उदारता पूर्वक भाग छेते रहते हैं। आपके यहाँ कृषि छेनदेन और साहुकारी का व्यापार होता है। श्री भागचंदनी—आप भी शिक्षित पूर्व कार्य्य चतुर सज्जन हैं। आपने कुछ समय पूर्व शिक्षा में एक फर्म स्थापित की है उस पर अनाज की आदृत व बैक्षित का कारवार होता है। जलगाँव में अभाग प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं तथा हर एक सार्वजनिक काम में हिस्सा छेते रहते हैं।

पह परिवार खानदेश के ओसवाल समाज में वदी ऊँची प्रतिष्ठा रखता है तथा इस प्रांत के प्रभान धनिक परिवारों में माना जाता है। इस परिवार के पुरुष श्वेतास्वर स्थानक वासी आस्नाय की शिमानने वासे हैं।

## खलवाखी मानमल्जी छोटेमलजी का परिवार, मांडल

जपर लिखा जा चुका है कि लेठ मोटाजी के तीसरे पुत्र तेजमळजी थे। उनके पुत्र प्रेमराजजी हिष्ण । सेठ प्रेमराजबी छलवाणी के छोटमलजी, पीरचंदजी तथा नगराजजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीनों हिष्मता कामग १०० साल पहिले क्यापार के लिये मांडल-खानदेश में आये।

सेठ छ टमलजी ललवाणी—आपने थोड़े समय तक न्यालोद में फकीरचंदनी शीवसरा है यहां सर्विस की। पश्चात् आप मांडक आये और यहां बहुत छोटे प्रमाण में किराने की दुकानदारी शुरू की।

421

h

#### क्रीसवास कावि का इतिहास

इस प्रकार बुद्धिमानी और हिम्मत के वछ पर आपने अपने व्यापार को दिन दिन बढ़ाने की जोर इस रक्ता। तथा किराने के व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आसामी छेनदेन का कार्य्य बारम्म किया। इस प्रकार फर्म के व्यापार को उन्नति की ओर अग्रसर करके आप स्वर्गवासी हुए।

तेठ मानमक्ष्यो क्रवलाणी-आपका कत्म १९१२ की कागुन वदी र को हुआ। आप सेठ झोटमस्त्री के प्रदे थे। आप बढ़े होतहार मेधावी तथा क्यवसाय दश पुरुष थे। केवछ १४ साल की अरुगतु से ही आपके अपने क्यवसाय को सम्हाल किया था। आपने इस हुकान के क्यापार तथा सम्मान को इतना बढ़ाया कि आपक्ष परिवार कानदेश के ओसवाल परिवारों में मुख्य तथा स्थातिवान माना जाने क्या। आपका राज दरवा में भी अच्छा मान था। जानदेश के ओसवाल सज्जनों में आप समझदार पुरुष थे। आपने जगह, जमीन, जायदाद तथा कृषि और साहुकारी के व्यापार को ज्यादा बढ़ाया। आपको दरवार में कुर्सी मिल्ही भी आपके १ प्रम हुए हो। असी विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए संवर् १९८६ भी भीए सुदी १ को आप स्वर्गनस्त्री नामक तीन पुत्र है।

लखनाणी पृथ्वीराजनी—आपका कम्म संवत १९६६ की आषाद सुदी ९ की हुआ है। आप बांत, समझदार, ध्यवहार कुशल तथा वजनदार भ्यक्ति हैं। धर्म के स्थापार आदि का प्रधान बोझा आप ही पर है। हरएक धार्मिक और सामाजिक कामों में आप सहायता पहुँचाते हैं। आपके यहाँ कृषि तथा बासामी छेनदेन का व्यापार बड़े प्रमाण में होता है। आपके छोटे आता चंदनमल्जी का जन्म हंबर १९६६ की पौद बदी ६ को हुआ। आप अपने बड़े आता के साथ में स्थापारिक कामों में सहयोग हेते हैं। आप दीनों बंधु मांडल तथा लानदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।

बलवांगी जेठमलजी—जापका जन्म संवत् १९६५ की वेशास सुदी ६ को हुआ ! आएक कारवार दो साल पूर्व अलग अलग हो गया है। इसलिए इस समय आप जेठमळ मानमल के नाम से साहुकारी तथा कृषि का काम करते हैं। आपने अपनी माता श्री केशरवाई के नाम से अमलने गर्न स्कूल में ५ हजार रुपये दिये हैं। यह शाल आपकी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तथा अपनी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तथा अपनी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तथा अपनी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तथा अपनी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तथा अपनी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तरह हास अपने अपने स्वार श्वरी हास रुपये दान दिये हैं। इसी तरह और भी उत्तम कामों में आप व्यव करते हैं। आप अमलनेर म्युनिसिपेलेटो के छोकल बोर्ड की ओर से मिम्बर हैं। इसी तरह हावि (शेतकी) एसोसिपेलटो के मेम्बर हैं।

# झोसपाल जाति का इतिहास

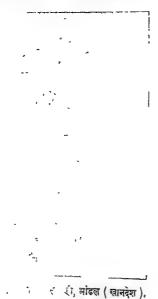

शाहजी जीवणचन्दजी सलवासी, जोधपुर.



रव॰ सेठ जवाहर्मलजी ललवासी, प्ना.



कुँ॰ सम्पतलालजी लूखावत (किशनलाल संपतलाल), फलौदी.

#### सेठ लालचन्द जीतमल, ललवाणी-धृलिया

इसी तरह मोटाजी सेट के चतुर्थ पुत्र समरथमछजी के पुत्र जीतमछजी हुए। आए १०० साष्ट्र विहेले धूलिया के ज्नियाँ नामक स्थान में आये। आपके दराहुजी, गुलावचंदजी, लालचंदजी, लन्सीचंदजी क सस्तारामजी नामक ५ पुत्र हुए। सेट लालचंदजी का जन्म १९३० में हुआ। आप ज्नियां से वोरह गये, तथा इस समय सिरूर (धूलिया के पास) में ज्यापार करते हैं। धूलिया में भी १३ साल पहिले इन्होंने दुकान की है आपके यहाँ किराने का ज्यापार होता है। आपके भागचंदजी,शोभाचंदजी, कपूरचंदजी तथा स्थानमळजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इसी वरह दगहुजी लल्डनाणी के पुत्र दीपचन्दजी थोरह में म्यापार करते हैं। लन्सवीचन्दजी के पुत्र कपूरचन्दजी भी स्थापार करते हैं।

### सलवाणी जीवणचन्दजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वंज ठळवाणी जगजायजी के नगराजजी और कुशळचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें नगराजजी का परिवार इस समय पचपदरा में हैं।

कलवाएी। कुशालचन्दजी-आपको प्रसन्न होकर जोधपुर दरबार ने "शाह" की पदवी इनायत की थी। तब से आपका परिवार "शाह" के नाम से सम्बोधित होता है। आपके पुत्र अमरचन्दजी तथा माणकबन्दजी छलवाणी हुए।

जलवाणी अमरचन्दर्श—आप जोधपुर महाराजा मानसिंहजी के विश्वासपत्र ओहदेदारों में थे।
जल महाराजा भीवसिंहजी गुजर गये, तब महाराजा मानसिंहजी को वापस छाने के छिये आप जाछोर भेजे
। गये थे। उस समय इनको महाराजा मानसिंहजी ने एक खास रुका दिया, जिसमें छिखा था कि ""
! "तथा थारी बंदगी सदाई सामधामी री है हमें मारी वंदगी में हाजर हुवो सुँ थारी आजीविका खिदमत
में माराराज में दूर न हुसी। तो सुँ सदा मेहरवानी रहसी मारो श्री इप्टेंद विचे है ने सुव निजर सुँ
सवायो नीवाजस हुसी: सुतो नीजर भावसी खातर खुशी राखे ने परवतसर री हाकमी ने उपन्न हो
रोग हजार रो गाँव इनायत हसी। काती सुदी प संवत् १८६०।

जब महाराजा मानसिंहजी जोधपुर की गद्दी पर बैठे, उस समय उन्होंने परवतसर, तोसीणी, बगाल बगैरा परगर्नों का हाकिम आपको बनाया और घोरू नामक २ हजार की रेख का गाँव जागीर में दिया। इसके बाद ये गाँव जम्र होकर आपको १ हजार रूपया सालियाना मिलते रहे। आपके पुत्र बर्पस्का को भी संवत् १८६० में एक खास रक्का इनायत हुआ।

संवत् १८६२ में जोधपुर तथा जयपुर रियासतों के दरमियान उदयपुर की कुमारी के सगपन के सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा हुआ, और दोनों तरफ से झगड़े की तयारी होने छगी। इस दुर्घटना को टालने के लिये कलवाणी अमरचन्दजी जयपुर भेजे गये और इन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक इस मामले को सांत किया। इससे प्रसन्त होकर आपको जोधपुर दरबार में जयपुर का वकील बनाया। आपके पुत्र फतेकरणकी, चतुर्शु जजी और रूपचन्दजी हुए। इनमें संवत् १८६६ में लल्क्यानी फतेकरणजी पर्वतसर के हाकिम बनावे गये। आपके पुत्र फोजकरणजी जेतारण के हाकिम मुकर्रर किये गये थे। उस समय से अमरचन्दजी का परिवार जयपुर में निवास करता है।

ललवाणी प्रतापमलजी—-छलवाणी कुशालचन्द्रजी के छोटे आता माणकचन्द्रजी का परिवार जोधपुर में रहा । इनके पुत्र विशेषंद्रजी और पीत्र प्रतापमलजी हुए । आप वीर पुरुष थे । आपने कई लड़ाइयाँ लढ़ीं । संवत् १८६६ में जब जोधपुर पर आक्रमण हुआ, तब ललवानी प्रतापमलजी जोधपुर एर आक्रमण हुआ, तब ललवानी प्रतापमलजी जोधपुर एर आक्रमण हुआ, तब ललवानी प्रतापमलजी जोधपुर एर सक्त असजता का दिया था । संवत् १८७९ में सरदारों के बस्तेड़े को शांत करने के लिए फीज लेक आप गुलर गये, और वहाँ फतह पाई । संवत् १८८९ में आप दोलतपुरे के हाकिम मुकर्षर हुए । संवर् १८८७ में इस स्थान पर इनके घड़े पुत्र सिधकरणजी भेजे गये और आप फीज के कार्य के लिये जोधपुर खलवा लिये गये । ललवाणी प्रतापमलजी के पुत्र सिधकरणजी तथा अभयकरणजी थे । इनमें सिधकरणजी के जीवणचन्द्रजी और लालचन्द्रजी तथा अभेकरणजी के लिखमीचन्द्रजी और शिवचन्द्रजी नामक पुत्र हुए । संवर् १८९९ में ललवाणी लखमीचन्द्रजी जेतारण के और १९०२ में शिवचन्द्रजी दौलतपुरे के हाकिम बनावे गये । इसी तरह सिधकरणजी खोडवाणे के कोतवाल बनाये गये । इस प्रकार आप लगातार रियासत की सेवाओं में भाग लेते रहे ।

छळवाणी जीवणवन्दजो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आपके पुत्र बाह पृथ्वीराजजी इस समय विद्यमान हैं। आपकी अवस्था ६७ साल की है। आप इस समय रेवेन्यू आफिसर हैं। आपने रियासत के माल गुजारी बंदोवस्त में बहुत काम किया है, तथा तजुरवेकार और होशियार मुखुदी हैं। आपके छोटे भाई दीपवन्दजी हवाला में माफिज अफसर हैं। इसको हवाले के काम का अच्छा तजुर्वा है। आपके पुत्र रतनवंद जी हैं। इसमें रतनवंदजी, पृथ्वीराजजी के नाम पर दत्तक गये हैं। ललवाणी रतनवन्दजी के पुत्र जगदीशचन्द हैं।

यह परिवार जोघपुर के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। सखनानी पृथ्वीराब की पुराने प्रतिष्ठित महानुभाव हैं।

### सेठ प्नमचन्द नारायखदास ललवाणी, मनमाइ

इस परिवार का मूळ निवास बढ़ी पादू (मेदता के पास) जोधपुर स्टेट है। आप स्थानक गसी आम्बाय के अनुयायी हैं। मारवाढ़ से ब्यापार के निमित्त छगभग १२५ साछ पहिले सेठ मनरूपत्री स्वाणी मनमाद आये। आपके गजमळजी तथा ख्वचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ गजमळजी के पुत्र जोधराजजी ने आस पास के ओसवाळ समाज तथा तथा पंचपंचायती में अच्छा सम्मान पाया। आप धार्मिक वृक्ति के पुरुष थे। आपका संवत् १९३८ में स्वर्गतास हुआ। आपके दीपचन्दजी तथा प्नमचन्दजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से प्तमचंदजी, छळवाणी ख्वचंदजी के नाम पर दक्तक गये। आप दोनों का जन्म क्रमक्षः संवत् १९३४ और १९३८ में हुआ था। इन दोनों वन्धुओं ने इस परिवार के बापार को विशेष बढ़ाया। दीपचन्दजी का स्वर्गवास सवत् १९५२ में हुआ था। इनके खींवराजजी तथा क्लेक्सळजी नामक २ हुए। इनमें गणेशमळजी सन् १९३१ में स्वर्गवासी हुए। आप बान्त स्वभाव के व्याख्य सजन थे।

वर्तमान में इस परिवार में मुख्य व्यक्ति सेठ पुनमचन्द्रजी तथा खींवराजजी हैं। इनमें से पुनमचन्द्रजी इस्तानी पुराने ढंग केप्रतिष्टित पुरुष हैं। सेठ खींवराजजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप ही इस समय क्वाम क्यापार का संवालन करते हैं। आपके पुत्र माणकचन्द्रजी १७ साल के हैं। गणेशमकजी के पुत्र भागचन्द्रजी पदते हैं।

यह परिवार खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त की ओसवार समाज में अच्छा सघन व प्रतिष्टित माना जाता है। आपके यहाँ पुनमचंद नारायणदास उठवाणी के माम से आसामी व सराफी छेनदेन का काम होता है।

## सेठ पूनमचंद हीरालाल ललवाणी, भोपाल

रुज्याणी प्रमाधन्द्रजी मेड्ते में निवास करते थे। उनके पुत्र हीरालालजी तथा राजमलजी निकास पूर्व इन्दौर और मगरदा (भोपाल स्टेट) होते हुए भोपाल आये, यहाँ आकर राजमलजी ने कारतकारी और हीरालालजी ने रामिकशन पृथ्वीराज नामक दूकान पर गुमानतिगरी की। याद में हीरा शिख्वी ने भोपाल शहर में प्नमाचंद हीरालाल के नाम से दुकान की। इनको प्रतिष्ठित समझकर संवत । १९५४ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगनों का खजीची बनाया। और इन । १९५४ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगनों का खजीची बनाया। और इन । १९५४ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगनों का खजीची बनाया। और इन । १९५४ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज की राज्या से दुकान की। पिछ से दुराहा (भोपाल स्टेट) में और पोसार पिपरिया में भी इसी नाम से दुकानें की गईं। आपने स्थानीय स्वेट जैन मन्दिर में एक

छोटा मदिर बनवाया और २५००) रुपये नगद देकर उसकी व्यवस्था भी संघ के जिस्से करती। सरकार सुक्तान जहांवेगम साहिवा ने अपने शाहजादे नवात्र हमीदुक्छालां साहिव की जनानी क्योदी की तिजारत का काम आपके सुपुर्द किया जो आपके गुजरने के एक साल तक आपके पुत्र के पास रहा। आप के छोटे पुत्र मोतीलालजी का अंतकाल संवत १९६९ में हुआ। आपने संवत् १९७२ में क क्षेत्रों के किए ५ हजार रुपयों का दान धार्मिक कार्य्यों के लिये निकाला। आपका स्वर्गवास संवत् १९७२ की कागुव बदी अमावस को हुआ।

वर्तमान में सेठ हीरालालजी के बढ़े पुत्र राय सेठ मूखनन्दजी छछताणी विद्यमान हैं आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ। आपके जिम्मे सरकार मुस्तानजहां बेगम साहिवा ने परगना मुस्तानजुर (भोपाल स्टेट) को खजाना किया। आपने ४० हजार रुवरों में भोपाल स्टेट के मनकापुर और बुमनिवा नामक र मोजे खरीद किये। संवत् १९८३ में मूलचन्द सरदारमल के नाम से मनकापुर में हुकान की गई। र सालों तक मरहूम नवाव उवेदुस्लाखों साहिव की क्योदी की तिजारत का काम भी आपके विम्मे रहा। युरोपीय वार के समय पर स्टेट ने आपको वारलोन फण्ड का ट्रेसरर बनाया। आपने आठ सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेटिशप का कार्य किया। सन् १९२८ में भोपाल सरकार ने आपको "राव" की पदवी इनायत की। सन् १९३२ में आपको भोपाल स्टेट ने "स्टेट खजांची" बनाया। वर्तमाव में आप स्थानीय रुवे० जैनापाठशाला के प्रेसिटेण्ट और गौशाला के १२ सालों से संचालक हैं। आप भोपाल शहर के प्रतिब्ठित पुरुव हैं। आपके पुत्र सरदारमलजी का जन्म १९६८ में हुआ। आप उत्साही तथा समहदार युवक हैं। इन्होंने एक० ए० तक शिक्षा पाई है।

### सेठ जवाहरमत्त सुखराज ललवाणी, पूना

इस परिवार के पूर्वज सेट भीमाजी छळवाणी के प्रश्न सेट प्नमचन्द्रजी छछवाणी अपने मूढ निवास स्थान कोसेळाव (जोधपुर स्टेट) से संवत् १९१० में पूना आये। तथा पूना छावनी में सराफी ध्यवहार चाळ किया। आप संवत् १९८० में स्वर्गवासी हुए। आपके जवाहरमकजी, रतनचन्द्रजी रूपचंद्रजी और छोगामळजी नामक ४ पुत्र हुए।

जनाहरमलजी ललवाणी—आपका जम्म संवत् १९३२ में हुआ । आपने २१ साछ की वयतक सेठ रतनाजी सेवाजी हुकान पर मुनीमात की । पश्चात् १९५५ से वर्तनों का अपना चरू व्यापार आरंभ किया । और इस व्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । आपने स्थानीय दादावादी के ठद्वार तथा नवीन विविद्या बनवाने में विशेष परिश्रम किया । जातीय पंचायती में मेळ बनाये रखने में आप प्रयक्त पूर्वक भाग छेते थे । आप महादेव सन्दिर, जैन पाठशाला और अन्य कई संस्थाओं के इस्ती थे । आपने जिनदृत्त न्यायाम शाला का स्थापन किया था । आप श्री पाश्वेनाथ विद्यालय वरकाणा के लाइफ ने संस्थ थे । आपने अपने गाँव में एक कन्या पाठशाला खुळवाई है । आप पूना के जैन समान में यजन हार पुरुष थे । संवत् १९९० की काली वदी १३ को आप स्वर्गवासी हुए । आपके सुसराजनी, केसरीमलजी, मोहनलालजी तथा कान्तिकालजी नामक ६ पुत्र विद्यमान हैं ।

सेट सुखराजनी उठवाणी का जन्म १९५८ में हुआ आप श्री आत्मानन्द जैन लायमेरी प्ना के सेट्रेटरी हैं। इसमें आपने बहुत अधिक उन्नति की है। इस वाचनालय में लगभग १० हजार प्रत्य हैं। आप मारवाइ प्रार्विशियल जैन कान्फ्रेंस के सेक्रेटरी तथा उसकी स्टेडिंग कमेटी के मेन्नर हैं। इसी तरह वरकाणा विद्यालय पुज्केशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। आपके छोटे आता केसरीमलजी फर्म के व्यापार में सहयोग लेते हैं। तथा शेष दो पद्ते हैं। आपके यहाँ जवाहरमल सुखराज के नाम से चैताल पैठ प्ता में वर्तनों का क्यापार होता है। आप मन्दिर मार्गीय आम्नाय के अनुयायी हैं।

#### सेठ मीकचंद केवलचंदजी ललवाणी, मनमाड

सेट मेघराजजी छठवाणी बड़ी पादू ( मारवाद ) में रहते थे। इनके हिन्दूमलजी, छोटमल्ली स्था नवलमळजी नामक रे पुत्र हुए। ये बंधु देश से ब्यापार के लिये मनमाद के पास नीमोन नामक स्थान में आये। छोटमलजी के केवलचंदजी तथा दीपचन्दजी नामक रे पुत्र हुए, इनमें केवलचन्दजी, दिन्दूमलजी के नाम पर दक्तक गये। सेट केवलचन्दजी की मनमाद के व आसपास के ओसवाल समात में अच्छी प्रतिष्ठा थी। संवत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र भीकचन्दजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। ५ साल पूर्व आपने मनमाद में अपना स्थायी निवास बनाया। आप प्रनिष्टित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ भीकचन्द केवलचन्द के नाम से आसामी छेनदेन का काम होता है।

इसी प्रकार इस परिवार में दीपचन्द्जी के पौत्र कचरदासजी और मोतीलाङजी तथा नवन्मारजी के पौत्र बाटचन्दजी नीमोन में ब्यापार करते हैं।



## लूगाम्बत

### सूणावत गौत्र की चलावि

ऐसा कहा जाता है कि लिंघ देश के भादी राजपूत राव गोसड को विक्रम संबद् १९४ के का-भग उपकेश गक्कीय जैनाचार्य्य क्कक्सूरि ने प्रतिकोध देकर जैनी बनाया और जागरिया गौत की स्वासक की । इसी वंश में साये चलकर कूणा साहस नामक एक नाम्पशाकी एवस प्रतिष्ठित पुरुष हुए । वे सिंध देश में मारवाड़ के गुटा नामक स्थान में आकर रहने उसे । वहीं इन्होंने एक मन्दिर मी बनवाता। द्या साह को फिर से भावार्य्य देशपुर्य सूरि ने प्रतिकोध देकर जैनी बनाया । इन्हीं द्यासाह के वंशव द्यावत के नाम से मशहूर हुए । अ

#### सेठ बुधमलजी विरदीचन्दजी लुखावत का खानदान

इस सानशत के पूर्वचों का मूळ निवास स्थान नान्द (अजनेर) का है। आप सुप्रतिक खुजावत वंश के हैं।

क्रीव १०० वर्ष पूर्व आपके पूर्व पुरुष सेठ बुधमळ्डी साहब धासक में आये ! आपही वे वार्ष पर आकर हुकान स्थापित की लीर सबसे पहले क्ष्पास और जनीदारी का काम प्रारम्भ किया ! वस समय आपका प्रमाद इतना बढ़ गया था कि सारा धासक गांव, बुधमळ्डी का धामक इस नाम बे शिसद ही गया था ! उस समय रेल्वे न होने की वजह से धामक क्ष्पास के न्यापार का प्रधान सेक्स हो रहा था ! निजाम स्टेट लीर नागपुर के बीचवाली सब्क की यह प्रधान सक्की था ! इस अवसर से कायदा उठा कर आपने क्ष्पास के ज्यापार में बहुत इन्स उपार्जन किया आपका स्वर्गनास संवेद १९९६

<sup>•</sup> नहान्त देश मुकादती में इस किन्द्रित का बत्तेल करते हुए तिसा है कि सिंग देश के बादी सन्दर्भ साथां अभयतिह को संत्व ११२४ में भी बिन्दर सूरि ने अतिहोश देसर जैसी बन्दरा । और आहरिया नैंड के स्वारता की। सन्दी अभयतिह को १७ पोड़ी में सूचा साह हुए। इनकी संतर्दे स्वारता करतिहैं। स्वारत सनुबंद का एक संघ भी विकास था।

# श्रीसगाम जाति का इतिहास क

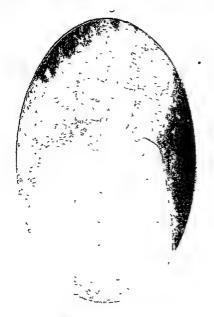

्रव॰ सेठ बिरदीचन्दजी लूखावत, धामक.



बाबू सुगन्धचन्द्रजी लूखावत, धासक.



स्व॰ सेंड चुन्नीलालजी लूखावत, धाम



बाबू इन्द्रचन्द्रजी लूणावत, धामक.

मं हुआ। आपके एक पुत्र श्रीयुत विरदीचन्द्वी हुए। आपका जन्म चैत सुदी १५ संवत् १९१२ में हुआ। जिस समय सेठ बुधमळजी का देहान्त हुआ, उस समय श्रीपकी उम्र केवल १३ वर्ष की थी। मगर आपने अपनी परिश्रमशीळता, दूरदिशिता और इिद्धमानी से दुकान के काम को बहुत योग्यता से संचारिकत किया। आपका सामाजिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक जीवन भी बहुत अनुकरणीय रहा। आप का सामाजिक पंचायत पर बहुत अच्छा प्रभाव था तथा आप पंचायत के अग्रगण्य व्यक्ति थे। आप गुस दान निरोप रूप से किया करते थे। गीपाळन का भी आपको बहुत शीक था। आपके स्वभाव में सादापन, दया और सचार की मात्रा बहुत अधिक थी। विक्रम संवत् १९५६ में जब भारत व्यापी दुक्ताळ पड़ा था उस समय आपके पास काफी अनाज सिळक में था। आपने उस मयहर दुष्काळ के समय में स्वार्थ त्याग कर गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र सोळे। आपका छह्य गरीबों के प्रतिपाळन की तरफ विशेष रहता था। आपके हांग से दान पर्म भी बहुत हुआ। आपका स्वर्गनास सं० १९८८ की कार्तिक वदी ११ को हुआ।

आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम जुन्नीलाळजी था। आप बढ़े नीतिवान और धर्मशीळ व्यक्ति थे। आपका विवाह खामगांव में सेठ ऋषभदासनी सखलेचा की पुत्री से हुआ। यह विवाह बढ़ी भूमधाम से हुआ जिसमें काफी रूपया खर्च हुआ। आपका स्वर्गवास केवळ २९ वर्ष की छोटी उम्र में सुंत्र १९७५ में हो गया।

सेठ जुनीकालनी के दो पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम सुगन्धचन्दनी, तथा इन्यचन्दनी हैं तथा कन्या का नाम मदनकुँवर बाई है। इनमें से श्रीजुत सुगन्धचन्दनी का विवाह देखाबाद के सुप्रसिद्ध सेठ दीवान बहादुर धानमलनी ल्रिण्या की पौत्री से हुआ। इस विवाह में बहुत काफी रुपया खर्च हुआ। इन्द्रचन्दनी का विवाह सुसावल में सेठ पत्तालालनी वस्त्र की सुप्रती से हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में मिल २ कारगों में ग्यारह इन्तर रुपये दान दिये गये और काफी रुपया सर्च हुआ। श्री मदनकुँवरवाई का विवाह औरंगाबाद में मोहनलालनी देवड़ा से हुआ। आप अपने सुचित्रित हैं।

#### श्रीयुत सुगन्धचन्दजी लूणावत

आपका जन्म संवत् १९६६ की महा सुदी ९ को हुआ। स्कूछ में आपकी तिक्षा मैट्रिक तक हुई र मगर आपका अध्ययन और आपकी योग्यता बहुत बढ़ी हुई है। आप ज्ञान्त स्वभाव और उच्च प्रवृत्तियों है के नवयुवक हैं। इतनी बढ़ी फर्म के मालिक होते हुए भी अहज्ञार और उच्छूंबलता आपको लूभी नहीं गई है। । इतनी सामग्रियों के विद्यमान होते हुए भी आप छुद खहर का ब्यवहार करते हैं तथा अत्यन्त सादा

239

जीवन व्यतीत करते हैं। देश और समाज-सेवा की तरफ भी आपका बहुत काफी कर्य है। इतनी डोटी रह के होने पर भी सभा, सोसायटी, सम्मेलन तथा शिक्षासंस्थाओं में आप बहुत दिख्यरपी से आग केते रहते हैं। सबसे पहले नवयुवकों के शारीरिक विकास के लिये आपने प्रयत्न करके भामक गांव में एक सार्वजिक व्यायामशाला की स्थापना करवाई, कहना न होगा कि इसके पहले यहाँ पर कोई व्यायामशाला नथी। इसके पदचात् आपने अपनी ओर से धामक में—झानवर्दक वाचनाल्य का स्थापना की इसके सिवा आप मोकि मावाद के महावीर वालाश्रम के उपसमापित हैं। अभी आपकी उन्न बहुत कम है, मगर समाज—सेवा के जो चिनगारी इस समय आपके हदय में सुलग रही हैं उसका विकास होने पर समाज सेवा के बहुत वह र काम आप सोकि वाला श्री की आशा है। समाज सेवा के कारयों में आप अन्यन्त उत्साह के साथ आर्थिक दान रेते रहते हैं। आप अल्यन्त उत्साह के साथ आर्थिक दान रेते रहते हैं। आप अल्यन्त उत्साह के साथ आर्थिक दान रेते रहते हैं। आप अल्यन्त उत्साह के साथ आर्थिक दान रेते रहते हैं। आप अल्यन्त कारिणी के अध्यक्ष चुने गये थे। ओसवाल जाति के इस विकाल इतिहास के बी आप पढ़ प्रधान अधार स्तम्म हैं।

श्रीयुत इन्द्रचन्द्रजी ल्लावत—आपका जन्म संवत् १९७० में हुआ। आपका विश्वण भी मैद्रिक तक हुआ। आप भी सज्जन और सुशील स्वभाव के नवयुवक हैं। आपका बन्यु प्रेम बहुत वहा हुआ है, आप अपने बदे आता सुगन्वचन्द्रजी ल्लावत की आज्ञा का पालन बदी अदा से करते हैं। बार्स भी समाजसेवा और दानधर्म की ओर प्रा लक्ष्य है।

### सेठ किशनलाल सम्पतलाल लुणावत, फलोदी

किशनलालजी ल्र्णावत का जन्म संवत् १९३८ की आपाद वदी १४ को हुआ। आप जवरावणी ल्र्णावत फलोदी वालों के पुत्र और भाखरचन्द्रजी के पौत्र हैं, तथा तनसुखकालजी ल्र्णावत (रावतमक्की के पुत्र ) के यहां दक्तक गये हैं। ल्र्णावत किशनलालजी का धर्मध्यान में जादा रुख है। आप घढ़े सीधे ल्रभाव के पुरुप हैं। ल्रगभग १॥ लाल रुपया नापने धार्मिक कार्यों में लगाये हैं। संवत् १९४४ में नापने पाली से कापरदा तीर्य का संघ लाचार्य नैमिविजयजी के उपदेश से निकाल। इसके अवाण १५ हजार की लगात से फलोदी में एक विशाल धर्मशाला और देशसर बनवाया तथा आचार्य नीतिविजय जी से उपध्यान कराया।

ल्लावत किशनलालजी ने सम्मेदशिखरधी, गिरनार, सिद्धाचल, आबु, तारंगाहिल, केशरिवाजी आदि कई तीथों की यात्रा की। पाली में किशनलाल सम्पतलाल के नाम से आपका गिरवी व व्याज का भंग होता है और फलोदी में जास निवासस्थान है। आपके श्रमुर निहालचन्द्रजी सराफ़ ने अपनी सम्पति ज क्सीवतंत्रामा अपनी पुत्री के नाम कर दिया। इसीलिए उनकी समाम सम्पत्ति के मालिक किशनरायज्ञी सूजावत हो गये। आपके पुत्र सम्पत्तखाळजी का जन्म संवत् १९७० में पाली में हुआ। सम्पत्तलाळजी भी अपने पिताजी की तरह धर्मभ्याम में जादा दिख्यस्पी छेते हैं।

## सेठ चन्द्लाल पन्नालाल लूणावत, सेंदूरजना

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान अजमेर के समीप नरवर का था। आप छोग श्री कैन सेताम्बर मन्दिर आम्नाय के सज्जन हैं। सब से पहले करीव १०० वर्ष प्रथम इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ महताबमलजी, चन्दूलालजी तथा जेठमलजी राजेगाँव होकर सेंदूरजना आये। इनमें महताबमलजी के कोई संतान न हुई। जेठमलजी के जगन्नाथजी, दुलीचन्दजी, हरकचंदजी तथा काल्ह्यामजी नामक चार पुत्र इष् । इनमें तृतीय तथा चतुर्थ पुत्र विद्यमान हैं।

सेठ चन्त्रालजी ने अपने परिवार के व्यापार को खूव बढ़ाया। आपके मोतीलालजी तथा पश्च लालजी नामक दो पुत्र हुए। मोतीलालजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चात् पतालाल जी ने हुकान के काम को खूव बढ़ाया। आपकी हुकान खुळडाणा प्रांत में नामांकित फर्म है। आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आपने अपने परिवार की इज्जत आवरू को भी खूव बढ़ाया। आपके पुत्र कर्न्दैपालालजी का सं० १९४७ में जन्म हुआ। कन्त्रैयालालजी के माणकलालजी तथा चन्पालालजी नामक दो पुत्र हुए।

आपकी फर्म पर साहूकारी का बढ़ा काम होता है। आपके एक जीविंग फेस्टरी भी है।

### सेठ जोरावरमलजी लूनावत का खानदान, जयपुर

इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष लूणासा के पश्चाद क्रमशः दुघानी, पश्माजी, सैतसीजी, सोनराजनी, व वेलानी हुए । लूणावत वेलानी के देदोजी, रूपोनी तथा रतनानी नामक चार पुत्र हुए । इन में से रतनानी के जेतोजी, जयमलजी, पेसानी तथा लाखानी नामक चार पुत्र हुए । जेतोनी के फनहरामनी तथा ईशरजी नामक दो पुत्र हुए । फतहरामनी के मोतीचन्दनी एवम स्रतरामनी नामके टो पुत्र हुए । इनमें से मोतीचन्दनी के मैरोंदत्तनी तथा स्रतरामनी के मगनीरामनी, लगगरामनी, वर्महीरामनी, चीध-मलजी, हजारीमरूजी तथा हमीरमलजी नामक छः पुत्र हुए । इस खानदान के पूर्वनों का मूल निवास स्थान खाँवसर था । वहां से आप लोग बड़ल तथा बड़ल से संवेत १८९५ में सेठ मगनीरामनी जयपुर स्थान खाँवसर था । वहां से आप लोग बड़ल तथा बड़ल से संवेत १८९५ में सेठ मगनीरामनी से आपये । तभी से आप लोग जयपुर में ही निवास करते हैं । इस खानदान का सेठ मगनीरामनी से

#### कीसवाक जाति का इतिहास

सम्बन्ध है। आपने सेठ मनीराम मथुरावालों की टोंक, यम्बई आदि फर्में पर मुनीमात भी की थी। आपने बढ़्छ, में एक मकान तथा अपने पिता के यादिगरी में एक छतरी यनवाई जो आज भी विद्यमान है। आप के जवाहरमलजी व जीतमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जवाहरमलजी बदे होशियार आदमी थे। आप कई सालों तक मुनीमात करते रहे।
सदनंतर आप महाराणीजी (जयपुर) के कामदार रहे। आपने साडशाही सिक्के की पैठ जमाने में भी
बहुत सहायता की। आपके जोरावरमलजी, चांदमलजी तथा केशरीमलजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ
जीतमलजी ने जयपुर में पौदारी तथा कई फर्मों पर सुनीमांत की। आपके कारयों से खुश होकर टोंक के
नवाब मे आपको कई पारितोपक दिये थे। आपने केशरीमलजी को अपने नाम पर दक्तक लिया।

सेठ जवाहरमलजी ने जयपुर में द्रिगा टकसाल तथा महाराणीजी के यहां कामदारी पर भी काम किया। आपको इस समय स्टेट की ओर से पेंशन मिल रही है। आपने केदारीमलजी के पुत्र गुमानमक जी को अपने नाम पर इसक लिया है। आप इस समय जयपुर महकमा खास में गुलाजिम हैं। सेठ मांदमलजी भी द्रिगा टकसाल रहे तथा वर्त्तमान में सेठ मनीरामजी मधुरावालों की कोठी पर गुनीमात का काम करते हैं। आपने केदारीमलजी के पुत्र जतनमलजी को गोद लिया है। आप इस संमय बी॰ प्॰ (Final) में पद रहे हैं। सेठ वैद्यारीमलजी ने कितने ही ठिकानों की कामदारी की, तथा मधुरावाले सेतें की तरफ से रेसीडेंसी के खजांची रहे हैं। आप की कारगुजारी के उपलक्ष्य में कई रेजिडेंटों ने आपको प्रशंसा पत्र दिये हैं। इस समय आप लोदों की फर्म पर टॉक में गुनीम हैं। आप पर टॉक के नवाब भी बहे खुत्र हैं। आपके गुमानमलजी, जतनमलजी, सत्तमलजी, मनोहरमलजी तथा नौरतनमलजी नामक छः पुत्र हैं। इनमें से गुमानमलजी तथा जतनमलजी दत्तक गये हैं। फतहमलजी मेट्रिक में हैं तथा शेथ भी पद्ते हैं।

## सेठ हजारीमल खुवचन्द लुखावत, नरसिंहपुर

इस परिवार के पूर्वज सेठ हजारीमलजी ल्लावत मांडपुरा (नागौर) के समीप आचीना नामक गाँव से लाभग ६० साल पहिले पूना नाशिक आदि स्थानों में होते हुए नरसिंहपुर आये और अनाज कपड़ा आदि का कारवार ग्रुरू किया। आपके हांथों से ही ज्यापार को उन्नति प्राप्त हुई। आपके होटे आता सेठ खुवचन्दनी, जुहारमलजी, तुलसीरामजी और पृथ्वीराजजी थे। संवत् १९६५ में सेठ हजारीमलजी का स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ ईसराजजी, हमीरमलजी, टीकारामजी तथा मोतीलालजी विद्यमार्ग हैं। आप बंधुओं ने हंसराज हमीरमल के नाम से १२ साल पूर्व भुसावल में दुकान खोली। सेठ टीका

रामजी, ख्वचन्द्रजी के नाम पर दश्वक गये हैं। यह परिवार नरींसहपुर के व्यापारिक समाज में बड़ा प्रति-च्छित माना जाता है। आपके यहाँ किकड़ी, गल्ला और कपड़े का स्थापार होता है। सेठ टीकारामजी का जन्म संवद् १९५७ में हुआ।

इसी सरह सेठ जुहारमञ्जी के पुत्र मोतीलालजी और हीराचन्दजी जुहारमङ बरहराज के नाम से नरसिंहपुर में व्यापार करते हैं। आप सब सजान यहाँ अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

### सेठ ग्रुल्तानमल हरकचन्द लुणावत, लोनावला

इस कुदुम्ब का मुळनिवास खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है। यहां से इस परिवार के सेठ मुळतानमरूजी कामग सी साल पहिले लोनावला—खटकाला आये। आपका संवत् १९६५ में दारीरान्त हुआ। आपके पुत्र हरकचन्द्जी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप दोनों सज्जनों ने इस दुकान के ज्यापार को तरकी दी। यह कुदुम्ब लूनावला के ओसवाल समाज में अपनी अच्छी इज्जत रखता है। आपके यहाँ मुळतानचन्द हरकचन्द के नाम से किराना तथा अनाज का ज्यापार होता है।

## सेठ गुलावचन्द श्रमरचन्द लुणावत, लोनावला

आपका निवास भी खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है। सेठ कप्रचन्द्रजी के पाँच पुत्र थे। उनमें पुलतानमलजी दूसरे तथा गुलावचन्द्रजी पाँचवें पुत्र थे। संवत् १९५८ में सेठ गुलावचन्द्रजी देश से खतावला आये तथा किराने व अनोज का थोक ज्यापार शुरू किया। आपका सम्वत् १९६३ में द्यारीरावसान हुआ। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी तथा हंसराजजी हुए। इनका जन्म १९४३ तथा १९४९ में हुआ। आप दोनों बन्धुओं के हाथों से ज्यापार को तरक्की मिली। हंसराजजी लोगावदा म्यु॰ के मेम्बर रहे तथा हरएक सार्वजनिक कामों में भाग लेते हैं। आप चिचवड़ विचालय के कायों में भी दिलचस्पी लेते हैं। अमरचन्द्रजी खुनावदा के अच्छे प्रतिष्ठित ब्यापारी हैं। आपके यहाँ किराना तथा अनाज का व्यापार होता है। अमरचंद्रजी के पुत्र कचरदासजी हैं। तथा हंसराजजी के पुत्र मोहनललजी तथा ज्ञान्तिललजी विवाद की व्यापार होता



# लूगिया

### लूणिया गौत्र की उत्पत्ति

ळ्णिया गौत्र की उत्पत्ति माहेरवरी वैदय जाति से होना बतलाई जाती है। कहा बाता है। हाथीशाह सामक माहेरवरी जाति के मूँ दुड़ा गौत्रीय एक व्यक्ति संवत् ११९२ में मुख्तान (सिंध) के सक्ष दीवान थे। उनके पुत्र ळ्णाजी को सौँप ने इस लिया और उनकी मृखु हो गई। उस समब है जिनदत्तसूरिजी वहीं विराजते थे। अतः उन्होंने संवत् ११९२ की वैसाख वदी ७ के दिन ळ्णाजी के दूँ दान देकर जैन धर्म अंगीकार कराया, और ओसवाल जाति में समिमलित किया। इन ळ्णाजी को दुं छिपया गौत्र से सम्बोधित हुई। मुख्तान से आकर इस परिवार में फलीधी में अपना निवास का इस परिवार की कई पोढ़ियों के बाद ळुणिया सरूपचन्दजी हुए।

## दीवान वहादुर थानमल्जी लुखिया का खानदान, हैदराबाद

इस परिवार का मूल निवासस्थान अजमेर में है। अजमेर की भोसवाळ जाति के इतिहास में खिणाय सानदान का इतिहास बहुत ऊँचा है। इस सानदान में कई श्वित ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अपूर्व कार्यों से इतिहास के पुश्ठों को चमका दिया है। इनमें तिलोकचन्दजी ल्रूणिया, गजमस्त्री ल्रीणिया और थानमलजी ल्रूणिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सेठ गजमलजी ल्रूणिया के स्मारक में तो अजमेर में एक मुहला भी बना हुआ है।

सेठ तिलोकचन्द्रजी ने अजमेर से शहुंजय का संघ निकाला। यह संघ हजारों आवक, सैक्सें सापु साध्यमें तथा फील पलटन इत्यादि से सुशोभित था। इस संघ के निकालने में आपने इजारों लालों रूपये खर्च किये थे। उस समय शहुंजयजी के पहाल पर अंगारशाह पीर का बहुत उपद्रव था जिससे शहुंजयजी की यात्रा धन्द हो गई थी। आपने ही सबसे पहले इस यात्रा को पुनः चाल किया। इसके स्मारक में आज भी उनके ल्लागा वंशज इस पीर के नाम की एक सफेद चादर चढ़ाते हैं। सेठ तिलोकचन्द्रजी ल्लागा के हिम्मतरामजी तथा लुखरामजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ हिम्मतरामजी के गजमल्जी, चांदमलजी तथा जेठमल्जी नामक ३ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में सेठ चांदमलजी अपने काका सुसरामजी के नाम पर दसक गये।

# वाल जाति का इतिहास





**ानबहादुर सेठ** थानमलजी लू. खिया, हेंद्राबाद (दविरा).

रदः " स्वराक्षत्रज्ञी कृष्णिया, हैवराबाद ( इति हो),





श्री इन्द्रमलजी लूचिया, हेदरावाद.

सेठ **चांदमलजी** रहणिया के पुत्र दीवान बहादुर सेठ थानमलजी रहणिया थे। भाषका जन्म संवत् १९०७ की आसोज सुदी १६ को हुआ था। आप संवत् १९३३ में अजमेर से किसी कार्यया हेर्राबार · आवे और वहाँ की अनुकूछ स्थिति को देखकर वहीं पर अपनी दुकान स्थापित की। आपने वहाँ पर · **ब्रवाहरात का न्यापार भारम्भ किया ।** इस न्यवसाय में आपने अतुरु सम्पत्ति, हुज्जत और परा प्राप्त ' किया । कुछ ही समय में भाप यहाँ के नामी रईसों में गिने जाने छते । स्वयं निजास सहोदय की भी आप पर बहत कृपा रही । करीब ६ वर्षों तक तो सेठ साहव रोज निजाम महोदय से सुलाकात करने जापा करते थे । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर निजाम सरकार ने सन् १९१३ में आपको "राजा बहादर" · **का सम्माननीय खिताब प्रदान किया तथा घरू** खर्च के माल के लिए करूम ह्यूटी भी माफ दी थी। इसी वर्ष भारत गवर्नमेंट ने भी आपको "राय बहादुर" का खिताव प्रदान किया। सन् १९१९ में आएको भारत गवर्नेमेंट ने "दीवान बहादुर" के पद से सुशोभित किया। इसके अतिरिक्त बीकानेर दरबार में भी भाषको दोनों पैरों में सोना, ताजीम, हाथी, पालकी और छढ़ी का सम्मान प्रदान किया। जोधपुर और बदयपुर से भी आपको सिरोपाव और बैठक का सम्मान प्राप्त था। जोधपुर में आपको आधी फरटम रुप्टी बाक थी । मैस्र, भौपाल, इन्दौर तथा और भी चड़ी २ रियासर्तों में आपका पूरा २ मान था । भापकी दिही दरबार में भी बैठक दी गई थी। आपका हैदराबाद के सारवाड़ी समाज में बहुत बढ़ा मान था। इस समाज में करीब 14 वर्षों से धड़े पढ़े हुए थे जिन्हें आपने बहुत कोशिश वस्के सुलताया । केवल राजकीय, सामाजिक और व्यापारिक मामलों में ही आप दिलचस्पी लेते थे सो वात नहीं । प्रत्युत आप धार्मिक मामकों में भी खूब कक्ष्य रखते थे। आप स्वयं बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपने केशरियाजी में एक धर्मशाटा और मिलनाथजी में एक मंदिर बनवाया । हैदरावाद की दादावादी के रास्ते में एक सदक बनपाई। भार स्वर्गवासी होने के पूर्व एक बसीयतनामा कर गये जिसके अनुसार आएके नाम पर करीय तीस घाछीस हजार रुपये की पुक विशाल धर्मशाला हैदरावाद में चनवाई गई है। तथा श्री रान्गिरीजी का मार्ग श्री **कराने में भी आपके नाम पर आपके पौत्र इन्द्रमल**जी छाणिया ने १०००) प्रदान किया है। सेट साह**र** ने नो वसीयत की उसमें आपने अपने भौसर करने की साफ मनाई लिखी है जिससे आपकी समाज सुधारका सहज ही पता खग जाता है। इस प्रकार यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए माह सुदी १ संवत् १९८९ में भाषका स्वर्गवास हो गया ।

आपके चार पुत्र हुए भगर देव दुर्वियोग से चारों का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवान होगया। इनमें सुगनमकजी लूणिया तेजस्वी और प्रभावकाली युवक थे। हेदराबाद की ओसवाल समाज में आपका वहा सान था। आप निजाम सरकार के ऑनरेरी सेकेटरी भी थे। चारों पुत्रों के अपनी विद्यमानणा में

#### श्रीसनाक जाति का इतिहास

स्वर्गवासी हो जाने से सेठ थानमळजी ने सुगनमळजी के नाम पर सेठ जवाहरमळजी छिनिका है पुत्र हुन्। मळजी लुणिया को अजमेर से वृत्तक ळिया। इस समय आप ही इस फर्म के मालिक हैं।

इन्द्रमलती लिणिया वदे सजान, उदार और विनयशील युवक हैं। आपके इर्य में भोसका जाति की उन्नति की हरदम आकांक्षा रहती है। हैदराबाद में मारवादी लोगों के उतरने की कोई मुनिया न होने से आपने अपने दादाजी के स्मारक में एक बहुत विशाल धर्मशाला बनवाई। जिसमें मुसाफिरों के उदरने की सभी सुविधाओं का प्रवन्ध है। अभी आपने अपनी यात्रा में बहुतसा द्रम्य परोपकाराय वर्ष किया है। अभी आपने अपनी यात्रा में बहुतसा द्रम्य परोपकाराय वर्ष किया है। अजमेर की ओसवाल काम्फ्रेंस में भी आपने बहुत दिलचस्थी बताई। ओसवाल समाज को आपसे मिल्य में बहुत आशा है। आपकी फर्म हैदराबाद रेसिवेंसी में सरदारमल सुगनमल के नाम से बेंकिंग व बवहरत का ज्यापार करती है। हैदराबाद में यह जानदान बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न है।

### लूणिया सरूपचंदजी का परिवार, अजमेर

हम जपर कह चुके हैं कि रहिणया सरूपचन्द्रजी फलोदी में निवास करते थे। इनके हेमराना, विलोकचन्द्रजी तथा करमचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीनों आता फलोदी के बदे समृदिशाओं खाए कार माने जाते थे। यह परिवार फलोदी से बद्ध (सारवाद) गया, तथा वहाँ कारबार करता रहा। वहाँ से कामग १८५० में व्यापार के निमित्त सेठ तिलोकचन्द्रजी रहिणया गवालियर गये, जिनका विशेष वरिष्य मीचे दिया जारहा है।

### ल्यिया हेमराजजी का परिवार

भाग विद्योकचन्द्रजी स्तृणिया के यदे आता थे। बहू से आप किस प्रकार अजमेर आये, इस क्र क्रम बहू इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर इनके समय अजमेर में स्तृणिया वंश का सितारा बड़ी तेजी बर या। आपके छोटे भाई स्तृणिया तिलोकचन्द्रजी के खानदान ने बहुत बढ़े २ कार्य किये। स्तृणिया देव- राजजी के पश्चात् क्रमश्च, नगराजजी, रूपराजजी और प्रमाचन्द्रजी हुए। स्तृणिया प्रमाचन्द्रजी के घर- रूपमळजी और जीतमळजी नामक २ पुत्र हुए। संबद् १९६३ में प्रमाचन्द्रजी तथा धनरूपमळजी का प्रेश में प्र साथ स्वर्गवास हो गया।

जीतमलजी लूपिया—आप का जन्म संवद् १९५२ में हुआ। आपके बाह्यकाल में ही आपके पिता जी तथा वढ़े आता स्वर्गवासी होगये थे। अतप्रव आपका क्षिप्तण आपके मोजाइजी के संरक्षण में हुआ। आप एफ॰ ए॰ तक पदाई करके सन् १९९५ में इन्दोर गये तथा सेठ हुकुमचन्द्रजी के ब्राइदेट सेकेटरी के

पद पर कार्य्य करते रहे । कुछ समय पश्चात् आपने हिन्दी साहित्य मन्दिर के नाम से पुस्तक प्रकाशन का कार्य किया, तथा मालब मधूर नामक एक मासिक पत्र निकाला । इसके पश्चीत् काप अपने ऑफिस को बनारस छेगये, और वहाँ राष्ट्रीय एवम् शिक्षाप्रद प्रन्यों का प्रकाशन बहुत जोरों से आरम्म किया । सब मिलाकर भाषने ३५ पुस्तकें प्रकाशित कीं । इसके पश्चात देश सेवा की उन्नत भावनाओं से प्रेरित होकर आप अवसेर चले आये' तथा अपना निजी प्रकारान वंद कर के सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने लगे। आपने अपने कई मित्रों के और घनक्यामदासजी विवृत्ता व जमनाटाल जी बजाज के सहयोग से अजमेर में "सस्ता साहित्य मण्डल" नामक प्रसिद्ध संस्था स्थापित की और इसी संस्था के द्वारा आपने अपने पत्र "मालव मयूर" का नाम बदल कर "त्यागमूमि" के रूप में प्रकाशित करना भारम्म किया । केवल निर्वाह के योग्य रकम लेकर आपने निस्वार्थ भाव से इस संस्था की बहुत सेवा की । सन् १९३० में स्वास्थ्य ठीक न रहने से आपने उससे त्याग पत्र दे दिया । सन् १९३१ में आपने "अजमेर सेवा भवन" नामक एक संस्था स्थापित की तथा इस संस्था के द्वारा एक सार्वजनिक वाचनाहरू भीर एक रात्रि पाठशाला स्थापित की । यह दोनों संस्थाएं अभी तक सन्यवस्थित रूप से वल रही हैं। सन् १९३० में आप अनमेर कांग्रेस कमेटी के हिक्टेटर बनाये गये जिससे आपको ६ मास की कठोर कारावास **को सजा मिळी। इसके परचात् सन् १९३२ में स्वयं सेवर्डों के साथ जत्या लेकर देह**ली जाते हुए अजमेर स्टेशन पर आप गिरफ्तार किये गये, इस बार आपको तीन मासकी सज़ा हुई। आपकी घर्म पाली श्रीमती साबार बाई रहणिया भी अपने पति के देश हिस के कामों में तन मन से सहयोग देती हैं। आप बड़ी देशमक महिला हैं। सन् 1933 के अगस्त मास में आप ८ वहिनों और ५ भाइयों के साथ राष्ट्रीय गान गाती हुई निक्ली तथा घण्टावर,अजमेर के पास गिरफ्तार करली गईं । मिलस्ट्रेट ने आपको १ मास वी सजा किर ए॰ द्वास में रखना चाहा, परन्तु आपकी जुळ साथी बहिनों को सी॰ क्लास दिया गया था, अतप्व भापने भी ए॰ क्लास स्वीकार नहीं किया । इसके साथ २ इनके तीन वर्षीय पुत्र कुँवर प्रतापसिंह भी गये । हाल ही में स्कृणिया जीतमलजी ने "सस्ता मण्डल" का प्रेस खरीद कर उसे "वादर्श प्रिटिंग प्रेस" हे नाम से अजमेर में चाल्ह किया है। यह बड़ा व्यवस्थित प्रेस है तथा सफलता के साथ अपना कार्य्य कर हा है। आप के भतीने नथमलजी छ्णिया ( धनरूपमलजी के पुत्र ) मोटर सर्विस का विजीनेस करते हैं। गप उत्साही युवक हैं। आपके फतेसिंह तथा रणजीतिसंहली नामक दो पुत्र हैं।

लूणिया तिलोकचंदजी का परिवार

हम ऊपर लिख आये हैं कि लुणिया तिलोकचन्द्रजी फलोदी से वह (मारवाद) गये, तथा हाँ से व्यापार के निमित्त संदर्भ १८५० में एक लीटा डोर लेकर गवालियर पहुँचे, और वहाँ कारवार करने

#### श्रोसवास गाति का इतिहास

लगे । आपकी जवाहरात परखने की दृष्टि सुक्ष्म थी । इनकी होदियारी से प्रसन्ध होकर तरकालीन सिंधिया स्वेदार ने आपको अपने खजाने का पोाहर बनाया । उस समय अजमेर में मरहरों का शासन था, अतप्व आप मरहरा खजाने के खजांची होकर अजमेर आये । पोहारे के साथ र आपने अजमेर में "तिलोकचंद हिम्मतराम" के नाम से अपना घरू ज्यापार भी आरम्भ किया । धीरे धीरे बापने क्याति व सम्पत्ति उपार्जिन कर अजमेर से सिद्धाचलजी ( शत्रुंजय ) का एक संघ निकाला । उसमें बोप- पुर से पुरू बौर संघ लेकर सेठ राजारामजी गढ़िया भी आये थे । आपने सिद्धाचलजी के खरतरवरी में एक मंदिर बनवाया, और एक धर्मशाला वनवाई, जो आनन्दजी कल्याणजी के बंदे के नाम से मशहूर है। द्वादा-जिनदत्त स्रिजी महाराज की दादावाड़ी में आपकी छतरी आपके पुत्र हिम्मतरामजी और पुस्रामणी ने बनवाई। उसके शिलालेख में संघ निकाले जाने का विवरण है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन किलते हुए संवर १८८३ में लिलालेख तिलालेकचन्दजी का स्वर्गवास हुआ । आपके हिम्मतरामजी तथा सुस्रामणी नामक दो पुत्र हुए। लिलाल हिम्मतरामजी के गाजमलजी, चांदमलजी तथा जेठमलजी नामक दे पुत्र हुए इनमें लिलाण चांदमलजी अपने काका सुखरामजी के वाम पर दत्तक गये।

गजमलजी लूणिया—सेठ गजमलजी लूणिया ने इस परिवार में बहुत नाम पाया । आपने अपनी स्थायों सम्पत्ति काफी बढ़ाई थी । आप अपने समाज के बढ़े र झगड़ों को बढ़ी बुद्धिमत्तापूर्वक नियदाते थे। आपकी हवेलियों के पास का मोहला आज भी गजमल लूणिया की गली के नाम से मशहूर है। संवत् १९२० में आप तीनों बाधुओं दा काम कमजोर हो गया । सेठ गजमलजी की मौजूदगी में ही उनके दोनों आता स्वर्गवासी हो तार्च हो ।

सेठ गजमलजी के पुत्र करणमलजी तथा जेठमलजी के कुन्दनमलजी, नवलमलजी, कानमलजी तथा सोहनमलजी नामक पुत्र हुए। जब ल्ह्रांणया गजमलजी की स्थिति कमजोर हो गई तब इनके भरीजे ल्ह्रांणया थानमलजी इन्दौर, बम्बई होते हुए हैदराबाद गये, तथा वहाँ उन्होंने अच्छी उन्नति प्राप्त की।

लूचिया कुन्दनमलनी—आप अजमेर की ओसवाल समाज में प्रथम बी॰ ए० पास बुदा सक्र थे। आपके नाम पर त्रिणया कानमळ्जी के पुत्र जनाहरमळ्जी दत्तक आये।

कानमळजी लूचिया—आपने सन् १८८७ की प्रथम जुलाई को विक्टोरिया प्रेस के नाम से प्रिंटिंग प्रेस का स्थापन किया और १८९६ के उपुनिकी उत्सव पर इसका नाम डायमंड जुनिकी प्रेस रस्था गया। सन् १९९८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके कनकमळजी, जवाहरमळजी, उमरावमळजी तथ हमीरमळजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें कनकमळजी करणमळजी के नाम पर, जवाहरमळजी के नाम पर इसके गये।

# त्सवाल जाति का इतिहास 📜



स्वर्गीय कानमलजी ल्लिया, धातमेर.





· · ·

.

...

वर्तमान में इस परिवार में छ्णिया जवाहरमछजी, उमरावमङजी, हमीरमङजी तथा चन्दनमङजी विद्यमान हैं।

लूगिया जवाहरमलजी--आपका जन्म संबद् १९४३ में हुआ। आप सन् १९१२ से अक्टोवर सन् १९३१ तक जोधपुर स्टेट की तरफ से अजमेर मेरवाड़ा और व्यावर के वकील रहे। आप अजमेर के प्रतिष्ठित सजन है। सन् १९२६ से आप म्युनिसिपल मेम्बर निर्वाचित हुए। इधर सन् १९३४ में आपने वक्त मेम्बरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अजमेर की बोसवाल समाज में आपका खानदान बढ़ा नामी माना जाता है। हाल ही में आप बोसवाल सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष हुए थे। आपके प्रते अपके प्रत इन्द्रमलजी ल्रुणिया हैदराबाद में तेठ धानमलजी ल्रुणिया के यहाँ दक्तक गये है। आपके प्रोटे भाई उमरावमलजी ल्रुणिया लोको आफिस में सर्विस करते हैं।

तूरिएया हमीरमलजी—आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप वदे शान्त एवं सरल स्वभाव के सजन हैं तथा डायमंड व्युविकी प्रेस का संचालन उत्तमता से करते हैं। आपके पुत्र गुमानमल्जी पदते हैं। चन्दनमलजी स्टुणिया अजमेर में कोल विजिनेस करते हैं।

#### लृणिया रामलालजी का खानदान, अजमेर

इस छ्लिया परिवार में छूणिया शिवजीरामजी फलौदी में निवास करते थे। इनके परचात् क्रमका सातूळसीजी, सावंतसीजी, मेघराजजी और टीकमदासजी फलौदी में निवास करते रहे। कहा जाता है कि एक बार राज की तरफ से फलौदी प्राम पर कोई दंड पढ़ा था वह सब अकेले इस छूणिया परिवार ने सुका दिया। इसलिए जोधपुर दरवार से छूणिया शिवजीरामजी को "नगर सेट" की पदवी मिली थी।

फलीदी से ल्रिया टीकमदासजी संवत् १८७५ के लगमग अजमेर आये और इन्होंने ल्रिणिया विलोकचन्दजी हिम्मतरामजी के साझे में मांडवी बंदर से मोती और दाँत दूसरी जगह भेजने का कारवार आरम्म किया। संवत् १८९५ के लगमग छोटी वय में इनका अंतकाल हो गया। उनके पुत्र केवलचन्दजी और कस्त्रचन्दजी हुए। केवलचन्दजी लक्कर दत्तक गये तथा कस्त्रचन्दजी ने अजमेर में संवत १९०५ में गोटे किनारी की हुकान की। इनका बारीरावधान संवत् १९७३ में हुआ। इनके केसरीचन्दजी और फूल-चन्दजी नामक पुत्र हुए।

ह्मणिया केसरीचन्द्रजी ने ज्यापार में विशेष तरबकी की। ज्यापार के साथ २ आपने अजनेर में मकानात बनवाये तथा बांदा (यू० पी०) में दुकान खोळकर वहाँ दो गाँव खरीद किये। आप पंच पंचायती में अच्छी प्रतिष्ठा रखते थे। आपका शारीरावसान ७० साल की वय में सम्बत् १९८१ में हुआ। आपके प्रतिष्ठा रखते थे। आपका शारीरावसान ७० साल की वय में सम्बत् १९८१ में हुआ।

#### श्रोसवाल जाते का इतिहास

स्तृणिया पञ्चाल लजी का जन्म सम्बत् १९२० में हुआ । आप अपने बढ़े आता के साथ व्यापार में सहयोग देते रहे। आप दोनों आताओं का कारबार संवत् १९६५-६६ से अलग र हो गया है। आप ६५ तमय विद्यमान है। आपके पुत्र पञ्चालालजी वम्बई में अलसी भीर कॉटन के स्पेक्यूलेशन का काम करते है।

ल्हणिया दीपचन्दनी का जन्म सवत् १९३८ में हुआ। आप अपने पितानी के साथ कपड़े के ज्यापार मे सहयोग देते रहे। आपका सम्वत् १९७३ में अंतकाल हुआ। आपके पुत्र ल्हणिया रामलालनी का जन्म सम्वत् १९५५ में हुआ।

ल्युणिया रामलालजी ने कपड़े के न्यापार को उठाकर सराफी का थोक काम काज शुरू किया, तथा अकेले रहने के कारण बांदा की जमीदारी का काम भी उठा दिया । इस समय आप अजमेर के मशहूर सराफ माने जाते हैं तथा ओसवाल हाईस्कूल और ओसवाल कन्याशाला के खर्जांची हैं। आपके पुत्र अमरचन्दर्जी हैं।

# बन्दा-भेहता

#### वन्दा-मेहता गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बदन्ति है कि संबत ७३५ मे पीपाइ के तत्कार्धन पहिद्वार राजा कान्हजा के पौत्र राजसिंह ने आचार्य्य विमल्डचन्द्र सूरि के उपदेश से जैन धर्म प्रहण दिया तभी से इनकी सन्ताने ओसवाल जाति में सिमिलित की गई और इनका गौत्र पूर्ण भड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके कुल देवता नाग हैं।

राजिसह के बारह पुश्त परचात इस वंश बासणकी हुए जिनके लिए कहा जाता है कि वे अनिहलपुर परण के राजा पालजी के दीवान हुए, इन्होंने वहाँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर बनवाया। वहाँ पर इन्हों संघपित और घीया मेहता की पदवी मिली, इनकी चौवीसवी पुश्त में आसदत्तजी हुए, इन्होंने तला लीन दिही नरेश की बहुत बन्दगी की। जिससे प्रसन्न हो बादशाह ने इन्हें बन्दा मेहता के नाम से सम्मानित किया, तभी से इनका गीन्न इस नाम से प्रसिद्ध है।

आसदत्तजी की आठवीं पुश्त में जीवसीजी हुए । खींवसीजी के अखेचन्दजी और जीवराज<sup>डी</sup> नामक दो पुत्र हुए । इनमें मेहता अखेचन्दजी का नाम जोधपुर के राजनैतिक इति**हासमें अ**पना खास स्थान



स्व॰ मेहता अुकुन्दचन्दजी दीवान राज भारवाङ, जोथपुर.



स्व॰ सेहता कुंदनमलजी, जोधपुर.



मेहता चांद्रमलजी, जोधपुर.

रखता है। अपने जीवकाळ में इस चतुर मुत्सुही ने जोधपुर के राजकीय प्राह्मण से भांति २ के खेळ खेळे, और अपने न्यक्तित्व का जवर्दस्त प्रदर्शन किया।

## मेहता अखैचन्दजी का खानदान, जोधपुर

मेहता अखैचन्द्रजी के प्रवळ क्यक्तित्व और उनकी राजनीति चतुरता का दर्शन उस समय ने होता है जब कि संवत् 1८४९ में भींविसिहजी जोधपुर के राजा बन गये और मानिसिहजी को जार्कार हुगें में आश्रय छेना छड़ा। इस दुर्ग में भानिसिहजी को बहुत दिनों तक बिरे रहना पढ़ा जिससे उन्हें वहाँ अग्र और जल का बड़ा कष्ट होने छगा। ऐसे समय में आहीर के ठाकुर अनारिसिहजी के द्वारा मेहता अरोचन्द्रजी का मानिसिहनी से परिचय हुआ और इन्होंने मानिसिहजी को उस महान् विपत्ति के समय में अन्न और दृश्य की बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पात्रता प्राप्त की। जब यह बात जालीर परधेरा देने वाले मण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजजी को मालुम हुई तो उन्होंने मेहता अखैचन्द्रजी की पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर अखैचन्द्रजी अत्यन्त चतुराई पूर्वक इनसे वचते रहे। इसके पश्चात् जब महाराज भींमिसिहजी का देहान्त हो गया, और उनकी जगह पर सब मुस्सुदियों ने महाराज मानिसिहजी को ही जोध पुरका राजा बनाया उस समय महाराजा मानिसिहजी ने मेहता अखैचन्द्र जी को मोतियों की कंटी, कड़ा मन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गांव जागीर में बच्छा कर इनका समग्रान किया इसी साल मालाई गामक और एक गांव इनके पट्टे दुआ। इसके पश्चात् इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की बोर लक्ष दिया, जिसमें आपने छाखों रुपये की सम्पति उपार्जित की। यह वह समय था जब सिघवी इन्द्रराजजी, भण्डारी गंगारामजी, मुणोत ज्ञानमळजी और मेहता अखैचन्द्र जी का सितारा पूरी जाहोजछाछी पर था। इन्ही दिनों गंगारामजी, मुणोत ज्ञानमळजी और मेहता अखैचन्द्र जी का सितारा पूरी जाहोजछाछी पर था। इन्ही दिनों इन्होंने जालौर गढ़ की संलहटी में जागोड़ी पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया।

संवत् १८६३ में जब भारवाड़ के कई सरदार घोंकसिंहजी का पक्ष लेकर महाराज मानसिंह से बागी हो गये और जयपुर तथा बीकानेर की सहायता से भारवाड़ में घोंकलिंह की दुहाई फेर दी, उस महान् सक्कट के समय में भी मेहता अलैचन्दजीने राज को बहुत बड़ी आर्थिकसहायता पहुँचाई। इससे प्रसन्न होकर महाराज मानसिंहजी ने कई रुक्के दिये, जिनका उल्लेख इस प्रन्य के राजनैतिक महत्व नामक शीर्षक में दिया जा खुका है। संवत् १८६६ में इन्हें पालकी सिरोपान तथा खास रुक्का इनायत हुआ। संवत् १८६६ में इन्हें पालकी सिरोपान तथा खास रुक्का इनायत हुआ। संवत् १८६६ में इन्हें विवाह के समय दश्वार इनकी हवेली पर पधारे और इन्हें कड़ा, दुशाला, सिरपेंच, कण्ठी और बीस हजार रुपये प्रदान किये।

संवत् १८६५ से १८७२ तक मारवाड़ में सिंघवी इन्द्रराजजी और मेहता अखेवन्द्रजी दोनों का

सिवारा बहुत तेजी पर था संवत् १८७२ में जब मोरखों के सिपाहियों ने सिववी इन्द्रराजजी और देवनाथकों को कल्ल कर डाला, उस समय उसकी चड़ी हुई ९॥ लाख की रकम में से पीने पांच लाख रुपये मेहता अखैचन्द्रजी ने और पीने पांच लाख रुपये मेहता अखैचन्द्रजी ने और पीने पांच लाख रुपये मेहता अखैचन्द्रजी ने और पीने पांच लाख जोशी थी कृष्णाजी और सेठ राजारामजी गढ़िया ने मीरखां को देकर बिदा किया। इन्द्रराजजी के कल्ल हो जाने पर दीवानगी का ओहदा खालसे होगया, और उस स्थान का संचालन मेहता अखैचन्द्रजी के जिम्मे किया गया। इसके तीन मास पत्रचात् इन्द्रराजजी के पुत्र विवर्ष फतेराजजी दीवान वनाये गये।

संवत् १८७३ में चैत मास में कई सरदारों के प्रयस्न से राजकुमार छन्नसिंहनी राजाही पर विठाये गये और मेहता अखैचन्दनी संवत् १८७३ की वेसाख सुदी ५ को उनके दीवान बनावे गये। सगर महाराज छन्नसिंहनी, का देहान्त केवल ग्यारह महीने परचात् १८७४ की चैत सुदी ४ को होग्या, और उसी साल के आवण में मेहता अखैचन्दनी की जगह उनके पुत्र लक्ष्मीचन्दनी दीवान बनाये गये। संवत् १८७५ में मेहता अखैवन्दनी ने राज्य के ठिकानों में से एक एक २ गाँव पट्टे से सुदा लिया जिससे राज्य की आमदनी तीन लाख वढ़ गई। उस समय महाराज मानसिंहनी ने कहा कि हमारा हुन्म अखैचन्द पर, और अखैचन्द का हुनम सब पर रहे। इनकी मरजी के बिना खजाने में कोई जमा नाष्ट्र ग होने पावे। इन सब वातों से मेहता अखैचन्दनी की शक्ति, उनके प्रवल प्रभाव और जबर्दस्त कारगुजारी का सनुमान सहजही लगाया जा सकता है।

इस सारे वातावरण में धीरे २ मेहता अलैचन्द्रजी के विरोधियों की संख्या भी बदती जा रही थी जिसके परिणाम स्वरूप सम्वत् १८७६ की बैसाख बदी ६ को वे एकाएक गिरफ्तार कर लिए गवे। उनके पत्रचात् उनके पुत्र लक्ष्मीचन्द्रजी, पौत्र मुक्कन्द्रदासजी और कामेती रामचन्द्रजी भी गिरफ्तार कर लिए गये तथा उनका सारा घर लूट लिया गया। उसके एक मास परचात जेठ सुदी १४ को उनके पास हलाहर विप का प्याला पीने के लिए भेजा गया। मेहता अलैचन्द्रजी ने जीवनदान के बदले पत्रीस लाख रूपया देश चाहा मगर उनकी प्रार्थना पर कोई प्यान नहीं दिया गया और वे अपने आठ साथियों सहित हलाहल विप का पान कर इस लोक से विदा हुए। संवत् १८७९-५० में अलैचन्द्रजी के बेटे लक्ष्मीचन्द्रजी और पोतं मुक्कन्द्रासजी ३० हजार रूपये लेकर छोड़े गये।

मेहता बद्मीचन्दबी—आप मेहता अवैचन्दजी के पुत्र ये आपका जम्म सम्वत् १८५० में हुआ। १८७४ में आप पहले पहल दीवान बनाये गये। उसके पदचात सम्वत १९०७ तक आप करीब चार पाँच दफ्ते और दीवान बने। करीब ९ साल तक आप दीवान रहे। १९०७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी हाथी, पालकी सिरोपाव, बैठने का कुरुब और सीना इनायत हुआ था । आपके मकुन्दचंदजी, लालचंदजी, समरथमळजी और कुंदनमलजी नामक चार पुत्र हुए ।

١,

भहता मुकुन्दचन्दकी—सम्वत १९०७ में मेहता छक्मीचंद्जी का स्वर्गवास होने पर आप
हिवान बनाये गये । इसके पश्चात् फिर सम्वत् १९०९, १९१६ और १९१९ में आप दीवान यने
कुछ सात वर्षों तक आपने दीवानगी की । आपको भी हाथी और पाछकी, सिरोपान, वैठक हावां वन्द
तथा गैरों में सोने की साँटों का सम्मान प्राप्त हुआ। महाराजा साहव तीन वार आपकी हवेली
पर पथारे । संवत् १९१७ में आपने अपने भाइचों के ।साय श्री पार्वनाथ का मंदिर वनवाया । उसके
पश्चात दरबार के हुनम से उसमें गोवर्द्धनाथ और माता के मन्दिर वनवाये । संवत १९२४
में आपका देहान्त हुआ। आपके प्रमचंदजी और किशनचंदजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें किशनचंदजी
मेहता छाळचंदजी के नाम पर दसक गये ।

महता कुन्दनमलजी— सेहता कुन्दनसलजी का जन्म संवत् १८९६ में हुआ। राजकुमार ग्रामितन्तिसिंहजी की नावालिगी के समय इन्होंने वही इमागदारी से राज काज सम्हाला। संवत् १९२३ में आप महाराजा तखतिसिंहजी के साथ आगरा के दरवार में गये वहाँ आपको सिरोपाव मिला। उसके परवात् आप कई स्थानों के हाकिम हुए तथा और कई मिन्न २ पत्तें पर रहे। १९३८ में आपको हाथी और पालकी सिरोपाव और पैरों में सोना इनायत हुआ। संवत् १९३८ के श्रावण में भयंकर छृष्टि की वजह से महाराजा साहव एक मास तक आपको हवेली में जनाने समेत रहे। यहां महाराजा ने इन्दें पैरों में सोना और ताजीम देना चाहा। मगर इन्होंने स्त्रीकार न किया, तब महाराणी साहव ने कुन्दनमलजी की दोनों पत्नियों को सोना इनायत किया। मेहता कुन्दनमलजी को शिल्प और संगीत से बढ़ा प्रेम था। संवत् १९३४ के अकाल में आपने २ साल का इकहा किया हुआ अनाज गरीवों को मुक्त वांट दिया। सम्बत् १९३५ में आपने सबसे पहिले तीजी की प्रधा प्रचलित की। संवत् १९३६ में आपने लोसियाँ का जीणेंद्वार करवाया। सं० १९३१ में आपको देहान्त हुआ। आपके सन्तान न होनेले आपके नाम पर मेहता चांदमलजी दसक लिये गये।

मेहता पूनमचन्दजी—आप मेहता मुकल्दचन्दजी के पुत्र हैं आपका जनम सं० १९०९ में हुआ। इस समय तक हाकिम के पद पर रहकर आप सरकारों हुकानों ( रहेट वैक ) के पदाधिकारी नियुक्त हुए। इसके पश्चात और भी कई महत्त्व पूर्ण पदों पर काम करते हुए आप प्रनपुरा के वकील नियुक्त हुए। आपके पिता मुकुल्दचन्दजी का स्वर्गवास होने पर दरवार मातम पुत्तीं के लिये आपके यहाँ पधारे, और उनके स्वयं करवार मातम पुत्तीं के लिये आपके वहाँ पधारे, और उनके स्वयं करवार मातम प्रति होने पर दरवार मातम प्रति के स्वयं अपने वर्ग करवे नगद और पाटरी

#### श्रीसवाल नाति का इतिहास

सिरोपाव भेज मेहता पूनमचन्द्रजी वो सम्मानित किया। संवत् १९२२ में आपका स्वर्गवास हुवा बत्ते पुत्र मेहता गणेशचन्द्रजो हुए।

मेहता किशनचन्दजी—आप मेहता मुकुन्दचन्द्रजी के छोटे पुत्र थे तथा मेहता सलक्ष्मं हे नाम पर इत्तक गये। परवतसर क्षीर लोघपुर की हाक्ष्मि। करने के पत्रचात् आप घोड़ों के तक्षें के अफ़सर हुए।

मेहता शिवचन्दर्जी—आप मेहता समस्यमलजी के पुत्र थे। आप भी कई स्थानों के हासि रहे। संवत् १९५२ में आपका देहान्त हुआ। आपको भी पालकी सिरोपाव का सम्मान मिकाशा। मेहता चौँदमलजी के वहे पुत्र कानमलजी आपके नाम पर दक्तक गये।

मेहता गण्यानन्दनी— आप मेहता प्नमचन्द्रजी के पुत्र थे ! आप क्रमशः नैतारण, माने, परवतसर, लाखीर, सांचोर और भिनसाल के हाकिम रहे ! फिर जाखीर के कोतवाल और एक्से के वकील बनाए गये आपको भी सिरोपाव, पैरों में सोना, वैठने का कुरव और दावा बन्द इनायत हुना। इसके परचात कुछ समय आप एकेण्ड जोधपुर के वकील रहकर बाद में जोधपुर की कैंसिल के मेन्सर हुर। इसके साथ २ आप महकमा बाक्यात, खासगी दुकानों और स्टेट ज्वैलरी के भी आफ़िसर रहे । आपके का पर मेहता सुमेरचन्द्रजी दक्तक लिये गये।

मेहता चाँदमक्तजी—आपना जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आप भेहता कुन्दमल्खी हे बार पर दक्तक आये। आप बढ़े योग्य और प्रतिष्टित न्यक्ति हैं। संवत् १९४२ में महाराजा जसक्तिहिंगी ने आपको पार की भीर सिरोधाव इनायत किया। इसी वर्ष इनके पिता कुन्दनमल्खी की भातम प्रणे के लिए महाराजा जसक्तिहिंगी, प्रतापिष्ठहर्जी और किशोरिसिहजी इनकी हवेली पधारे। इनकी मार्ति के लम्म इन्हें पालकी और सिरोपाव इनायत हुआ। संवत् ६९५६ में सहाराजा सरदारसिंहजी ने आपके पैरों में सोना, हाथी सिरोपाव तथा ताजीम वल्ही और जालस् नामक गाँव पट्टे दिया। १९६८ में मार रहेट ज्वेलरी के मेम्बर हुए। आपके कानमल्जी और सरदारमल्जी नामक दो पुत्र हुए। इनमें कानमक्त्री मेहता शिवचन्द्रजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता सुमेरचन्द्रजी—आपका जन्म सं० १९४५ में हुआ । आप जोधपुर में बहे प्रमावशाली पुरुष हैं। वहाँ के मुख्यदी खानदानों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपकी मारवाड़ प्रान्त में कई स्थानी पर दुकानें हैं। आप ग्रुरू २ में पाछी के हाकिम हुए, उसके पश्चात् क्रमदाः जोधपुर के ज्वाहण्ड कोतवाड़, पुपिरिटेण्डेण्ट पुरुषाईज और साल्ट और स्टॉम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेण्ट के सुपिरिटेण्डेण्ट हैं। बोबपुर के

सवाल समान में आप सम्पत्तिशाली महानुमान हैं। जनता में आप प्रितिष्टित सजन हैं। सम्पत्ति तथा भूमान से युक्त होने पर भी आप में अभिमान की लेश मात्र वू नहीं है।

#### वंदा मेहता छोगालालजी, जालोर

बंदा मेहता गौन्न की उत्पत्ति में आसदत्त्वी का नाम आ चुका है। इनके पुत्र माधू को मिल्क 'पुन्नसान ने कानूगो पद अदान किया। इनके छोटे भाई वेजू के वंश में मेहता अक्षेवंद्वी का सानदान '। मेहता माधूनी की १४ वीं पीदी में मेहता उम्मेदमलजी हुए। मेहता उम्मेदमलजी के छोगालालजी, मेरवन्द्वी, पुखरानजी और नथमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें मेहता सुमेरचन्द्वी जोषपुर में क्षता गणेशचन्द्वी के नाम पर दक्तक गये।

े मेहता छोगालालजी का जन्म संवत् १९३२ में हुआ आप इस समय आलोर के कान्गो । मारवाद राज्य के इतिहास की आपको जानकारी है। आपने पालनपुर राज्य के इतिहास वनवाने में । मुद दी। भाषका खानदान जालोर में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र कानमलजी तथा प्रताप-ंचनी हैं। इनमें प्रतापचन्दजी नथमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। कानमलजी की आयु २० साट । है। आप अपने लेन-देन का कार्य्य देखते हैं।

## सेठ फतेचन्द मेघराज ( वंदा महता ), कोयम्बट्टर

इस परिवार का निवास कोसेळाव (राणी स्टेशन के पास) है। यंदा मेहता वेटानी तथा नके पुत्र ठाळजी और पौत्र किसनाजी हुए। मेहता किसनाजी के उम्मेदमळजी, नेमीचन्द्रजी तथा प्रवान-रूजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्द्रजी विद्यमान हैं। मेहता उम्मेदमळजी का संवत् १९५९ में रिगैवास हुआ। आपके पुत्र फतोचन्द्रजी और मेधराजजी विद्यमान हैं।

मेहता फतेचन्दजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ । आप क्यापार के निमित्त संवत् १९६० में विमन्दर आये और ओटाजी शिवदानजी की दुकान पर सिवेंस की । फिर आपने जरी का व्यापार गुरू केया संवत् १९६३ से आप केसरीमल हीराचंद और फतेचन्द्र हज़ारीमल के नाम से भागीदारी में व्यापार करते हैं । अप संवत् १९७६ से अपना घरू व्यापार करते हैं । इस दुकान के व्यापार को मेठ फतेचन्द्रजी और उनके छोटे भाई मेघराजजी ने तरक्की पर पहुँचाया है । मेघराजजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ । भाप बन्धुओं ने १० हज़ार रूपया वरकाणा विद्यालय में तथा ७ हज़ार रूपया वरकाणा मिन्दर के बीजोंदार फंट में दिसे हैं । १९५६ के अकाल के समय कोसेलाव में लागने रूपये के मृत्य का अनाज दस जाना मूम्य में

ħ

ì

#### अीसनाल जाति का इतिहास

विक्वाया । आपने मुनिलावण्य विजयजी का कोसेलाव में ३ हजार रुपया क्यय करके चतुर्मास करावा । आप दोनों बन्धु वरकाणा विद्यालय कमेटी के मेन्यर हैं । आपके यहाँ कोयम्बदूर में फतेचन्त्र मेजाव तथा मेघराज केसरीमल के नाम से जरी कपड़ा तथार करवा कर दिसावर भेजने का ज्यापार होता है। खिढिगल में भी आपकी एक शाला है । आपने इन्दौर में केसरीमल द्वारकादास के नाम से बोच कोड़ी है । इस पर कोयम्बदूरी जरी माल का ज्यापार होता है ।

सेठ मेमीचंदनी कुँमाकोनम में धनरूप हीराजी नामक फर्म पर काम करते हैं। इनके दुव दीपचंदनी तथा अनराजनी हैं।



# महता वागरेचा

#### वागरेवा गौत्र की उत्पत्ति

वागरेचा गौन्न की उत्पत्ति सोनगरा चौहान राजपूर्तों से मानी जाती है। इस गौन्न की क्लारे के बहुई और किस प्रकार हुई, यह निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि जाजैर के राजा सोमदेवजी के बढ़े पुत्र बागराजजी को जैनाचार्य्य श्री सिद्धस्रिजी ने जैनी बनाया। इन्होंने जानैर के पास बागरा नामक गाँव बसाया। इन्हीं बागराजजी के नाम से बागरेचा गौन्न की उत्पत्ति हुई। इसी खानदान में आगे चलकर जगरूपजी हुए। इन जगरूपजी की कई पीदियों के बाद अमीपालजी हुए।

अमीपालजी—संबत् १६४२ के लगभग जाप सिरोही गये तथा वहाँ के मुख्य मुसाहब और दीवान हुए। संवत् १६५६ के लगभग जोधपुर के महाराज स्रासिहजी ने दीवान अमीपालजी के कार्यों से प्रसन्न होकर सिरोही राव से इन्हें मांगलिया और उन्हें जोधपुर ले आये। आपने संवत् १६५८ में जहाँगीर से अजमेर में महाराज स्रसिहजी को जालौर का परगना इनायत करवाथा। महाराजा ने कालौर पर कब्जा करके अमीपालजी को वहाँ रक्ता। जब महाराज दिखी गये तब अमीपालजी को भी साथ ले गये। बादबार अमीपालजी के काम से खुश हुए और उन्हें दिखी के खजाने का काम सोंपा। इसके पश्चात् अमीपालजी दिखी रहे और वहीं पर इनका शरीरान्त हुआ। इनकी धर्मपती इनके साथ सती हुई। इनके समारक में विखी में छन्नी वनी हुई है। आपके कीवाजी और सोमसिंहजी नामक दो प्रम्न हुए।

मेहता सोमासिंहजी—सं० १६७९ के करीव मेहते के सूवा आमूमहम्मद ने चढ़ाई करके निमोक के एक सम्पत्तिशाली ननवाणा बोहरा को एकड़ लिया। उसका सामना करने के लिये मेहता सोमसिंहबी और बद्धन्दा के ठाकुर रामसिंहजी चांशवत फौज लेकर गये। इन दोनों वीरों ने बड़ी वीरता से उसका सामना किया। इस लड़ाई में बद्धन्दा के ठाकुर तो मारे गये और सोमसीजी विजयी होकर जोधपुर में आकर रहने लगे।

मेहता मगवानदासजी—सोमसीजी के दूसरे भाई कीताजी के अगवानदासजी नामक एक पुत्र हुए । आप भी बदें बहादुर ब्यक्ति थे । संवत् १७०६ के कार्तिक मास में जैसलमेर के रावल मनोहरदासजी का स्वर्गवास हुआ तथा वहाँ की गही के लिये भाटी रामचन्द्र और सवलिंसह के बीच में झगड़ा हुआ । तर बादशाह की आज्ञा से जोधपुर के महाराजा जसवंतिसहजी ने मेहता भगवानदासजी और सिंघवी ग्वापमलजी को फौज देकर सवलिंसहजी की मदद पर भेजा । कहना न होगा कि इस लड़ाई में मेहता भगवानदासजी विजयी हुए और सवलिंसहजी को राज्यासीम करके अपनी फौज को वापस जोधपुर ले आये । इससे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतिसंहजी बड़े खुश हुए । मेहता भगवानदासजी के मेरूदासजी और जीवनदास जी नामक दो पुत्र हुए ।

मेहता जीवनदासजी—संवत् १७८५ के खराभग राव आनंदिसहजी और रामसिंहजी वालौर में उपद्वत करने छो । उनको द्वाने के छिए महाराजा अजीतिसिंहजी हो भण्डारी अनोपिसिंहजी तथा मेहता बीवनदासजी की अधीनता में फौज मेजी । इस फौज का आना सुनकर दोनों वागी सरदार जालौर छोद्कर भाग गये । मेहता जीवनदासजी के गिरधरदासजी, सुन्दरदासजी, तथा नरसिंहदासजी नामक तीन पुत्र हुए ।

मेहता लाल चन्दजी—मेहता सुन्दरदासजी के पुत्र छालचन्दजी ने महाराज विजयसिंहजी के समयं में राज्य की बहुत सेवाएँ की हैं। आप दरबार की तरफ से दिही और आगरा भी मेने गये थे। जोध पर नरेश ने उन्हें बीकानेर नरेश महाराज गर्जासहजी के पास भी रक्खा था। वहाँ रहकर उन्होंने धीकानेर में बहुत सी सेवाएँ बजाई जिसके उपलक्ष्य में उनको बहुत से रुक्ते मिछे। जब निजवकुलीलां ५००० फीज केकर जोधपुर पर चढ़ आया उस समय महाराजा विजयसिंहजी ने सहायता के लिये हर्जादेशा नंदरामजी और मेहता लालचन्दजी को बादशाह के पास मेजा। बादशाह ने इन्हें १५००० कीज देकर रवाना किया इस फीज की सहायता से उन्होंने दुश्मन को भगा दिया। इससे प्रसन्न हाकर महाराज ने इन्हें वड़ी जागीरी क्सी। इसके पश्चात् जोधपुर नरेश ने प्रसन्न होकर हनको क्रमशः आहेलड़ी, पाचोढ़ी, मृद्धा, वेचरोली, इसकी। क्रमका त्रीपा तथा झालामण्ड नामक गाँव समय २ पर जागीर में इनायत किये।

मेहता बांकीदासजी—मेहता लालचन्दजी के बांकीदासजी नामक एक पुत्र हुए। आप भी यदे करिगुजार पुरुष थे। महाराजा जोधपुर के साथ मरहर्टों की सुलह कराने में इन्होंने बढ़ी मदद दी थी।

संवत् १८५६ में ये मेहते के हाकिम बनाये गये । इनके मल्कचन्द्रजी, दक्षीचन्द्रजी एवं थानमख्जी नामक तीन पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों ने भी दरवार की अच्छी सेवाएँ की । मेहता दरीचन्दजी के साथ उनकी स्त्री सती हुईं। इनकी छतरी जोधपुर में बनी हुईं है। मेहता थानमलजी पर्वतसर 🕏 हाकिम तथा और भी कई भिन्न २ पदों पर रहे । आपके नाम पर नेणिया गांव पटे था । मेहता थानमळजी 🕏 वांसूमलजी और जोरा वरमछजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता शम्भूमल और जोरावरमलजी—आप दोनों महाराज मानसिंहजी और तस्रतसिंहजी की सेवा में बहुत काम करते रहे । उनियारे के झगड़े का फैसला करने के लिए वड़ी २ रियासतों के मौतबीर असाहिब एक त्रित हुए थे, इनमें जोघपुर की ओर से शंभुमलजी मुकरेंर किये गयेथे। इसके पश्चात ये पर्वतसर के हाकिम और किलेदार रहे । इसके पश्चात् आपने छगनमलजी सिंघवी के साथ दीवानगिरी का काम किया। मेहता शंभुमळजीका संवत् १९२९ में स्वर्यवास हुआ। मेहता जोरावरसिंहजी ने हाजी महम्मदसां के दीवानगी में नायबी का काम किया । मेहता शंभूमलजो के जवानमलजी एवं दानमलजी नामक पुत्र हुए । जवानमलजो कुमार जसर्वतिसिंहजी के युवराज काल में इनकी सेवा में रहे और फिर दीढवाने के हाकिम हुए ।

मेहता दानमलजी---आपने मारोठ की हाकिमी का काम किया। आप बढ़े सदाचारी तथा दशाह मकृति के पुरुष थे। यही कारण है कि विरादरी में आपका अच्छा सम्मान था। संवत् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र मेहता चल्तावरमलजी हुए।

मेहता बल्तावरमलजी—आप इस खानदान में यड़े प्रतापी और प्रतिभाशासी ध्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। संवत् १९४१ में आप महकमा वाक्यात और महकमा नमक के सुपरिटेण्डेण्ट नियुक्त हुए। इसके पश्चात् कई परगर्नों के सुपिरिटेण्डेण्ट रहकर आप मारवाद और मेवाद की सरहर पर कोषपुर राज्य की ओर से मोतिमिन्द सुकर्रर हुए। यहाँ पर आपको ४२०) मासिक वेतन मिस्ता था। इसके परचात् आप अफ़सर जवाहररवाना, सुपरिंटेन्डेन्ट सेन्ट्रल जेल, हाकिम मेंद्रता और सुपरिंटेण्डेण्ट वरायम पेशा नियुक्त हुए । उसके पश्चात आपने सरदारपुरा नामक नयी यस्ती आबाद करने में मेहता विनयसिंहनी दीवान को सहायता दी। कई स्थानों से आपको पालकी, सिरोपाव का सम्मान प्राष्ट हुआ। सन् १९१२ में आप कन्सल्टेटिन्ह कैंसिल के मेग्बर बनाय गए। जोधपुर के राजनैतिक वातावरण में आपका बढ़ा प्रभाव रहा । सैजर जनरळ हिज हाईनेस सर प्रतापसिंह ने सन् १९१० की २७ फावरी की जो पत्र लिखा या उसमें आपके छिए लिखा है।

"जिस किसी भी महकमें में मेहता बख्तावरमल ने काम किया, उसमें उन्होंने अवनी वोत्यता भीर ज्ञान का पूरा २ प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने स्वामी के हितों का पूरा २ खबाल रहा। में कई

## . ग्रीसवाल जाति का इतिहास



श्री स्वर्गीय मेहता दानमळजी वागरेचा, जोधपुर



श्री सेहता बब्तावरमङ्जी वागरेचा, जोधपुर



ी मेहता जसवंतमलजी बागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता रणजीतमलजी वागरेचा, बी. ए. एल. एल वी., जझ हाईकोर्ट, जोयपुर

बासों से उन्हें जानता हूँ और उनकी योग्यता की तस्लीम करता हूँ"। " ईसवी सन् १८८७ में एक बार महाराज नरसिंहगढ़ ने मेहता बस्तावरमलजी को एक सम्माननीय ऊँची जगह पर बलवाया था, पर भृतपूर्व महाराजा जसवंतिस्हिजी इनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें वहाँ न जाने दिया और जोधपुर स्टेट ही में ऊँची २ जगह देने का आववासन दिया। इस बचन की पृति के लिए महाराजा ने इनकी तनस्वाह बताई और यह हुवम कर दिया कि मेहता बस्तावरमल चाहे जिस ओहदे पर रहे, सगर तनस्वाह उसकी जाति तनस्वाह कर दी जावे।" इसी प्रकार और कई पुरुषों ने समय २ पर सायके कार्यों की बढ़ी प्रशंसा की।

आपका सार्वजनिक जीवन भी उँचे दुर्जे का है। संवत् १९५७ में आपअखिल भारतीय स्थानक वासी जैन कान्फरेंस के फलौदी वाले प्रथम अधिवेशन के सभापित बनाए गये। इसके पश्चाद आप जोधपुर साहित्य सम्मेलन की—जोकि मुनि विजयधर्मसृरिजी के आग्रह से हुआ या और जिसके सभापित श्री सतीश्चनन्त्र विद्या भूषण थे—स्वानत कारिणी समिति के सभापित बनाए गये थे। इस अवसर पर जमनी के सुप्रसिद्ध जैन विद्वान डा॰ हरमन जैकोवी मी जर्मनी से पधारे थे। इस समय आप सव कार्मों से अवसर ग्रहण कर शांति लाभ कर रहे हैं। आपके जसवन्त्रमल्ली और रणजीवमल्ली नामक दो पुत्र हैं।

मेहता जसवंतमलजी—भापका अन्म संवत् १९३८ में हुआ । आपने महाराज सरदारसिंहती के साथ नोबल स्कूल में शिक्षा पाई । संवत् १९६९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए । संवत् १९७६ से १९८६ तक आप कुचामन ठिकाने के मैनेजर रहे। आपके समय में कुचामन ठिकाने की अच्छी वसित हुई और आपकी समय में वहाँ स्कूल, हाँ स्पिटल और सदक आदि का निर्माण हुआ । स्वयं दरवार एवस दूसरे आफ़िसरों ने आपके कारवाँ की प्रशंसा की । आपके शंकरमलजी नामक एक पुत्र हैं।

मेहता रगुजीतमलजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। सन् १९०९ में आपने वी० ए० पास किया। इसके पश्चात् आगरे से पुछ० पूछ० वी० की परीक्षा पास की। सन् १९१८ में आप बाइमेर के हाकिम और इसके पश्चात् मालानी डिस्ट्रिक्ट के सुपिरिटेण्टेण्ट बनाए गये। सन् १९१९ में आपने दीवानी जब्ब का चार्ज लिया। इसके बाद आप महक्मा कोर्ट सरदाराज् के आफीसर नियुक्त हुए। सन् १९२६ में आप सेशन जब्ज, और सन् १९२७ में चीफ, कोर्ट के जब्ब बनाये गये। वर्तमान में आप इसी ओहरे पर काम कर रहे हैं।

आपकी इमानदारी, कार्य्यतत्परता तथा सचाई के विषय में जोधपुर नरेश, ब्रुडिशियल मेम्बर सर रेनाल्ड, कर्नल हैमिल्टन, कर्नल विंडहम आदि पुरुषों ने समय २ पर आपकी वहीं तारीफ की है। सीवानदी (बाली) मरडर डेस में आपके इमानदारी और न्यायप्रियता से मरे हुए फैसले की देखकर जोधपुर महाराजा आपसे बहुत खुरा हुए। सारे जोधपुर के जन समाज में अपके तथ चित्र और कर्त्तन्य परायणता की भी जच्छो छाप है। आप स्वानीय न्युनिसिपेलिटो के नामिनेटेड प्रेसिडेन्ट हैं। इतने महस्व पूर्ण काम करते रहने पर भी आपको छेरा मात्र संभिमान नहीं हैं। आपके पुत्र गोपालमलत्री कैं। ए॰ में तथा किशनमलजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं।

### मेहता रंगरूपमलजी वागरेचा, जोधपुर

कपर मेहता वस्तावरमलनी वागरेचा के परिचय में बतलाया जा जुका है कि मेहता शंभूमलकी है पुत्र जवानमलनी तथा दानमलनी हुए। इनमें जवानमलनी के मेहता सार्वतमलनी, छगनमलकी, जवरमलकी सुधा अचलमलनी नामक ४ प्रत हुए। और दानमलनी के पुत्र मेहता वस्तान्यमलनी हैं।

महता खबाहरमलकी—सपका जन्म संवत् १९२३ में हुआ।आप नागोर, सीवाणा तथा पानी में हिट के खबांची रहे। सांसारिक कार्यों से विरक्ति होजाने के बारण आपने संवत् १९०० में सर्वित मेहरी और इस समय जोवपुर शहर के समीप अपने अवराध्यम नामक रंगले में निवास कर धार्मिक जीवन वितते हैं। क्योतिष की ओर आपके अच्छा शोक है। आपके द्वारा राज्य पर्धों का संग्रह जबर अजनमाला के रूप में प्रकाशित हुआ है। आपके पुत्र मेहता रंगरूपमरूजी तथा जन-रूपमरूजी हुए।

महता रंगरूपमलती—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आपने कानूनी छाइन में ध्रवेश कर इस व्यवसाय में अच्छी योग्यता तथा सम्पत्ति वपार्जित की है। आपने सन् १९१५ में एक लॉ क्वास खोकी। इस छास में शिक्षा प्राप्त दर इस समय लगभग ६०-७० व्यक्ति वकालात करते हैं। इस समय काप जोवपुर के फर्ट छास वकील हैं। आप सुधार के कामों में बहुत प्रेम के साथ भाग लेते हैं। सन् १९२६ में आप जोवपुर हिन्दू सभा के भी आप सभापति निर्वाचित किये गये थे। समय २ पर आप अपने सुधार विषयक विचार, पुस्तिकाएं तथा पेन्छेट् में प्रकांकित करते रहते हैं। आपके परिश्रम से जोधपुर में एक लॉ लायमेरी स्थापित हुई है। इस में आरंभ में आपने १ हज़ार रुपया प्रदान विचा है। आपके पुत्र राणामलजी, महावीरसलजी तथा मरुधरमलजी हैं।

## मेहता भैरूराजनी बागरेचा, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज मेहता मळूकचन्द्रजी खेजवृछे के दीवान थे ! संवत् १८५९ की भादना बड़ी रै को कई सरवारों ने इनका चूक किया । इनके नाम पर मेहता हरकचन्द्रजी दक्तक आये ! ये भी लेजहर्ज की कामदारी करते हुए संवत् १८८० में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र मेहता रिधकरणजी तथा राजमलजी हुए।

भेहता रिषकरणाजी--आप सर्जुनीत भाटी खानदान के वकील होकर संवत् १८७३ में जोधपुर श्रापे और यहीं आबाद होगये। संवत १८९६ में बने हुए हुसम नामे के बनवाने में आपने भी वहुत सहयोग हिया था। आप अपने समय के वकीलों में प्रसिद्ध वकील माने जाते थे। संवत् १९२५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बदयराजजी, सिद्धकरणजी, किशनकरणजी और मगनराजजी नामक ४ पुत्र हुए। मेंहता बदय-राजजी सेजड़ला तथा सार्थीण के वकील रहे। संवत् १९३९ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पौत्र विजय-राजजी उगमराजजी आदि इस समय विद्यमान हैं।

मेहता सिद्धकरण्जी—आप भी रायपुर, खेजब्ला और साथींण के वकील रहे। आप सिद्धान्त के बढ़े पक्ते और निर्मीक तिबयत के पुरुष थे। संबद् १९६५ में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे आता किशनकरणजी के ५ पुत्र हुप, इनमें स्रजकरणजी तथा सुकनकरणजी स्वर्गवासी होगये हैं, तथा करणराजजी केंबलराजजी और रंगराजजी विद्यमान हैं। स्रजकरणजी के पुत्र सुजनराजजी हैं।

मेहता ऋषकरणजो के सब से छोटे पुत्र नगनराजजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आपको पुरानी वातों की अच्छी याददास्त है। आपके बढ़े पुत्र जोगराजजी का संवत् १९८५ में स्वर्ग वास होगया है। इनके पुत्र कुंदनराजजी तथा अकलराजजी पढ़ते हैं। मेहता मगनराजजी के छोटे पुत्र मेहता मेस्ताजजी हैं। आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने सन् १९२९ में ओसवाल; नामक पत्रिका के सम्पादन में भाग लिया तथा इसी तरह के जाति सुधार के कामों में भाग लेते हैं। आपके पुत्र चन्दन राजजी स्टेट सर्विस में हैं तथा अमृतराजजी और रतनराजजी पढ़ते हैं।

महता रतनराज—इस प्रतिमाञ्चाली बालक की उम्र केवल ८ नै वर्ष की है। यह बालक प्रारम्भ से ही बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का तथा मेघावी है। इसने अपनी छोटो अवस्था में हिन्दी और अंग्रेजी में जो जान प्राप्त किया है वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय तथा आश्चर्य की वस्तु है। इस वालक को जिन २ महानुभावों में देखा है उन्होंने इसकी मुग्य कण्ड से प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसचता जाहिर छी है। हिन्दी के अनेक समार्धार पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं में इस बालक के फोटो छप चुके हैं। इसके अलावा इसे कई सार्थिक एवं प्रशंसापत्र प्राप्त हुए हैं। पाठकों की जानकारी के लिये धीवमासङ्करनी प्रम० ए० द्वारा छिखित बॉस्बे अर्शनकल में प्रकाशित लेख का छुछ अंश हम नीचे देते हैं।

Master Ratan, a young Marwari Jain child of seven years, exhibits in him a rare genius. Surprisingly enough, he could speak fairly fluent English and could talk well almost on any topic at the tender age of bare four; and through the natural

#### श्रोसवात जाति का इतिहास

unfolding of his native intelligence and gifted powers, he is now capable of reading and writing any difficult passage-even deliberately highworded. His clear accents, his capacity to stand difficult dictations and the possession of a remarkably assimilative tenacious memor; for words are his valuable assets and suggest in him the magnificent possibilities of life.

## सेठ राजमल गर्णेशमल आच्छा ( वागरेचा मेहता ) चिंगनपैठ

इस परिवार के पूर्वत वागरेचा नगाजी के पुत्र दीपचंद्जी, जोधजी और नरसिंहजी सिरिवारी वें रहते थे। जब सम्बद् १८७२ में तिरिवारी पर हमटा हुआ तो ये वन्यु वहां से ट्रंडल चले गवे और को सियार में सम्बद् १८८० में इन्होंने अपना निवास बनाया। सेठ दीपचन्दजी के पुत्र मगनीरामजी हुए। सेठ मगनरामजी के नवल्मलजी, यहादुरमलजी, रतनचन्दजी तथा धन्नालालजी नामक ४ पुत्र हुए। इसमें सेठ स्वनचन्दजी का स्वर्गवास सम्बद् १९५८ में हुआ। आपके पुत्र सेठ राजमलजी तथा गणेशमकजी हुए। आप दोनों भाह्यों का जन्म क्रमशः सम्बद् १९५६ तथा १९६० में हुआ।

सियार से न्यापार के निमित्त सेठ गणेशमल्जी आच्छा संवत् १९६५ में चिंगनपैठ (महास) आये, तथा सेठ धानमल्जी संचेती के यहाँ सर्विस की । संवत् १९६८ में इनके बढ़े आता राजमल्जी भी चिंगनपैठ आये तथा रूपचन्द चरदीचन्द रायपुरम् वालों के यहाँ सर्विस की । इस प्रकार नौकरी करने के बाद इन भाइयों ने संवत् १९७१ में अपनी न्यतन्त्र दुकान खोली, जिस पर ज्याज का काम होता है। आप दोनों माई यहे समझदार व्यक्ति हैं। धर्म ध्यान में आपकी अच्छी अद्यों हैं। गणेशमल्जी के नेमीचन्द्रजी, पारसमल्जी, केवलचन्द्रजी तथा इमरतमल्जी नामक ४ पुत्र हैं। इनमें नेमीचन्द्रजी राजमल्जी के नाम पर स्तक गये हैं। यह दुकान चिंगनपैठ के ब्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

इसी तरह इस परिवार में जुगराजजी सियार में रहते हैं तथा जवलमलजी के पौत्र मुहत्लालजी दहीराणा (जहमदनमर) में श्यापार करते हैं।

### पन्नालालजी वागरेचा, नागपुर

सेठ वस्तावरमञ्जी वागरेचा चरार में धामक से ८ भील तूर पर मंगरूर खवाका नामक स्थान पर व्यवसाय करते रहे। आपके छोटे आता पत्राखालजी बागरेचा ने नागपुर के सीतावरकी नामक स्थान में दुकान की। आप दोनों सज्जन कोसवाल समाज में बढ़े मतिष्टित हैं। आपके यहाँ वैकिंगका स्थानर होता है। धार्मिक कामों में भी आप सहयोग लेते रहते हैं।

# नेसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय मेहता खालजी ( मेहता बख़्तावरमलजी के पूर्वज ) जोधपुर.



स्वयीं यात्रा असरपद्धी (सहसा अस्वतनस्यर्था दे लई) (धी गुर्वे व शासीसहसी धीर देवनाथनी के समीद



🗽 ' नेजन कादमलती ) तोषपुरः

## कांकरिया

#### कांकरिया गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति कंकरायत गाँव के निवासी पिढ़द्वार राजपूत वंशीय सेमटरावजी के पुत्र राथ भीमसीजी से हुई है । राव भीमसीजी उदयपुर महाराणाजी के नामांकित सामंत थे। आपको खरतर गच्छाचार्य श्री जिनवंहभस्रिजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध देकर दीक्षित किया तथा आप कंकरावत गाँव के निवासी होने से कांकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप छोग खरतरगश्छ के अनुयायी हैं।

### मेहता जसरूपजी कांकरिया का खानदान, जोधपुर

जोधपुर के कांकरिया खानदान के इतिहास में मेहता जसरूपजी का नाम विशेष उक्छेसनीय, है। जोधपुर की गही पर जिस समय महाराजा मानसिंहजी प्रतिष्ठित थे उस समय जोधपुर में नायजी का प्रभाव बहुत जोश्दार और ध्यापक हो रहा था। यह कहना अल्युक्ति व होगी कि नायजी के जॉल के इशारे पर उस समय सारे राज्य की धुरी धूमती थी। महाराज मानसिंहजी नायों के तकाजीन ग्रस्क देवनाथजी को करीब र विधाता के ही तुल्य समझते थे। मेहता जसरूपजी इन्हीं नायजी के कामदार थे। कहना न होगा कि इनका भी उस समय बढ़ा ज्यापक प्रमाव था।

संवत् १८८२ में मेहता जसरूपजी को दरवार की ड्योदी का काम सौंपा गया । संवत् १८८९ में आपका राजनैतिक वातावरण में बहुत प्रभाव वढ़ गया । इस समय इन्होंने अपने कामेती (कामदार) काल्हाम पंचीलों को दीवान का पद दिलाया । इसी बात से उनके प्रमाव का अन्दाजा लगाया जा सकता है। संवत् १८९५ में आप के पुत्र बच्छराजजी को किलेदारी का पद मिला । इसी वर्ष विदिश गवनमेंट को यह ख़बाल हुआ कि जोधपुर के शासन में नायजी का दखल होने से सारी अ्यवस्था गढ़बढ़ हो रही है। इसिलिये उसने महाराजा पर नायजी के कम दखल करने का दवाद डाला । इस अव-

243

÷

सर पर महाराज मार्वीसहती की इच्छा न होते पर भी मेहता असरूपत्री कुछ समय के किए जोखा छेड़ कर क्यावर का गये। इस पर मारवाद के दस प्रमुख सरदारों ने महाराजा की आज़ा से जाके वास कु काहवासन पत्र मेजा या जो इस प्रकार था।

#### धी नायती सहाय छे

मुह्रवानी श्री जसरूपनी सूँ दस सिरदारों से शहार बंचावसी तथा राजरा टावर क्लीक नहीं ठाउक्दार सुर्वों साल कमां सु जुसी आदे दग किकांगे रही कही कानी सूँ केंद्रें सेंचक होक्या देशों वहीं वे श्री हुजूर सूँ आजीविका १०००) से हनायल हुई दिगमें तकावत पढ़न देसा नहीं ने साहबरी चीकां कावरी नहींहा बगठा सेवट करने क्लाय देशों हम में तकावत पढ़न देसा नहीं महारा इसटदेशी नाम है वे भी हुजूरत सुसनावणा सूँ महारो बचन है संवत १८९६ रा पोस सुद्द २"

इस रुक्त के भीने पोकरन, माहाजन भासोप इत्यादि इस टिकानों के आगीरदारों के दस्तका
थे। व्यावर क्षाकर मेहता वसरूपजी ने कर्नेळ टिक्सन को ज्वावर आवाद करने में बड़ी मदद ही। इस्ते क्ष्मेंळ दिक्सन कापसे बहुत खुश हुए। संबद् १९०९ में महाराजा मानसिंहजी ने आप को किर के कोचपुर एक विकास मार्ग मार्ग में ही कक्क्षे से असित हो गये और जोकपुर एक विवास सर्वावासी हो गये।

मेहता वसरूपत्री ने शीसदाल ताति है पाव हों और भोज हो को "लाख प्रसाद" क बामक हरे हैं। विस्ति की विद्याल के बामक हरे हैं। विस्ति की विद्याल मार्थि के विद्याल के बामक हरे हैं। विस्ति की विद्याल मार्थि के विस्ति की विद्याल मार्थि के विस्ति की विद्याल मार्थ की विद्याल की विद्याल मार्थ की विद्याल की वि

नेहवा मननरावजी—आप महाराजा वसवसिंहजी के समय में महक्रमें इवाका के बारक (Land Revenue Superintendent) के पद पर रहे। आपने बड़ी ईमानदारी से राज्य का अब

<sup>\*</sup> पादक चरन भीर सार्थे को व्याह सार्थ के अस्तर पर को दान दिना जाता है वह सामरणा: तहर अर्थ बाता है। क्यार नहीं त्याय कर साथी, बोहे, केंद्र आदि के क्य कें हजारों कार्यों के मूक्त का होगा है तर वहें तहरूल करते हैं।

किया । आप संवत् १९५८ में स्वर्गवासी हुए । आपके बड़े पुत्र विजयराजजी संवत् १९६६ में तथा स्नेटे पुत्र पनराजजी संवत् १९७२ में गुजरे । विजयराजजी के पुत्र मेहता जतनराजजी इस समय करटम डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं ।

महता शिवराजजी—आप शुरू में जोधपुर स्टेट में हवाला सुपरिन्टेन्डेन्ट, हाकिम और फिर वीका-नेर के कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे । आप दिगम्बर जैन धर्मांबलस्वी थे । आपके पास प्राकृत और मागधी मावाभी का बहुत अच्छा संग्रह था जो आपने दिगम्दर जैन मन्दिर को भेंट किया था । आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र दुल्हेराजजी का संवत् १९७४ में स्वर्गवास होगया था । मेहता उम्मेदर राजजी छोटी उमर में ही स्वर्गवासी हुए ।

महता द्वगनराजजी—आप शुरू में महामन्दिर के नायजी के कामदार तथा फिर शेरगढ़ आदि कई स्थानों के हाकिस रहे। संवत् १९५८ में आपका देहान्त हुआ। आपके गणेशराजजी और रंगराज जी नामक दो पुत्र हुए। मेहता गणेशराजजी वहें मिलनसार और सक्जन पुरुप थे। आपका स्वर्गवास संवद् १९५९ में हुआ। मेहता रंगराजजी का जन्म संवद् १९३९ में हुआ। आप भी छुछ समय तक नायों के कामदार रहे। आपका संवद् १९८८ में स्वर्गवास होगया है। मेहता गणेशराजजी के हुकुमराजजी, असवन्तराजजी और हजुमनराजजी नामक तीन पुत्र हैं, मेहता रंगराजजी के अम्रतराजजी नामक एक पुत्र है। इन चारों भाइयों में असाधारण प्रेम है। जोधपुर की ओसवाल समाज में यह खानदान मितिष्ठत और अग्राप्य है।

महता हुकुमराजजी-अपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप इस समय जोधपुर राज्य में प्रमाइज इन्सपेक्टर हैं। इसके पूर्व आप सेन्सस दिपार्टमेंट में असिस्टेण्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहे। आपका स्वमाव वदा मिलनसार और सादा है।

महता जसवन्तराजजी—आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आए वहे प्रतिभाशाली, कार्यं कुशल तथा गम्भीर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उन्नति की। सन् १९१९ में आपने B. A. तथा सन् १९२६ में आपने L. L. B. की परीक्षाएँ पास कीं। आप सन् १९२० में मजिस्ट्रेंट के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ पर बहुत ही बीध अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय दिया जिसे देखकर सन् १९२४ में तस्कालीन चीफ जन राव बहादुर लक्ष्मणदासनी बैरिस्टर एट लॉ ने आप

"It is a pity that a 'Hakim' like the present one should lose his fragrance in the desert air! अर्थात् इनके गुण जितने उच्च हैं उनका यथानत् उपयोग महीं हो रहा है। इसके

परिणाम स्वरूप सन् १९२४ में सर सुखदेवप्रसाद ने आपको असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार बना कर महकमा सार में अपने पास रक्ता। इसके पश्चात् आप रजिस्ट्रार बनाये गये। यह पहला हो अवसर या वब महक्ता खास के रजिस्ट्रार के पद पर एक मारवादी नियुक्त हुए। इस पद के उत्तरदायिल को आपने नदी घोगवता से निमाया। सब उद्य पदाधिकारी तथा स्टेट कौंसिल के मेम्बर आपका बढ़ा विश्वास करते थे। सन् १९३१ में आपको महाराजा साहय ने फारेन एण्ड पोलिटिकल सेक्टेटरी के सम्मानीय पद पर नियुक्त किया। इस कारये को आपने यहुत योग्यता के साथ संचालित किया। स्टेट कौंसिक के गहाइस प्रेसिडेण्ड कुँवर सर महाराजसिंहजी ने अपनी स्पीच में आपके लिये जो शब्द कहे उनका सार्थ इस प्रकार है।

"Mr. Jaswantraj Mehata, paid a special tribute to the excellent work of the foreign and political Secretary. He was officer of an exceptional ability with whose work kunwar Sir Maharajsing has been completely satisfied. He had always found him reliable."

सन् १९३३ में भापको महाराजा ने ट्रिब्यूट डि॰ का सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किया। इस उत्तरवृष्टित्व पद पर पहले जमाने में दीवान और चक्षी ही मुकरेंर होते थे क्योंकि हस पदाधिकारी का सम्बन्ध स्टेड के सम्माननीय जागीरदारों के साथ रहता है।

मेहता जसवन्तराजजी राज्य के कामों के अतिरिक्त जाति सुधार, समाज सुधार और विश्व अधार के कामों में भी बरावर बढ़े उत्साह के साथ भाग लेते रहते हैं। ओसवाल नवयुवक मन्द्रल जोक पुर तथा अखिल भारतवर्षीय नवयुवक महासण्डल के आप बहुत असे तक मुख्य कार्य्य कक्ती रहे। जारके विचार सामाजिक मामलों में बढ़े बदार और उच्च हैं।

महता हनुमन्तसिंहजी-आपने सन् १९३० में B. A. तथा सन् १९३३ में पूरु एक बी॰ की परीक्षाएँ पास की। आप जीवपुर चीफ कोर्ट के एक होनहार वकील हैं।

मेहता अमृतलालजी B. A. L. L. B. आपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ। जाव जोधपुर चीफ कोर्ट के एक प्रसिद्ध नकील हैं। आपकी योग्यता और सच्चिरित्रता से जनता और अधिकारी दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिनों से आप सारवाद के सर्व प्रधान बकीलों में समझे जाते हैं। आप म्युनिसीपालिटी के कमिशनर मी हैं।

सेंट इत्त्मल मुलतानमल कांकरिया, गोगोलाव (नागोर) इस परिवार के पूर्वज पहले बब्ह्बा (जोधपुर) में रहते थे। वहाँ से सेठ भेरींबान की क्रमण

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



संठ श्रमोलकचंदजी कांकरिया, गोगोलाव.



ेठ ल जीक' व्यावर.

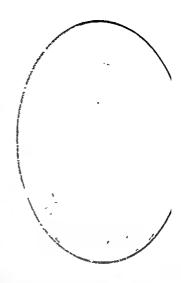

सेंड चर्मेक्छचंदर्जा रतनचरजी कांकरिया. बामगी.

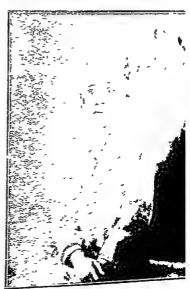

बाबू रतनचंद मेहता S/o भैंहराजजी बागरेचा, जोधपुर

२०० साल पहिले गोगोलाव ( नागोर ) आये । इनके पश्चात् क्रमताः ईश्वरचन्द्रजी, सवाईसिंहजी और रामबन्द्रजी हुए । आप लोग आस पास के गावों में साधारण देनलेन का व्यापार करते थे । सेठ रामबन्द्रजी के स्वतूमलजी, इजारीमलजी, मुख्तानमलजी, चौथमलजी और रामलालजी नामक ५ एम्र हुए ।

सेठ खुरतूमलजी कांकिरिया—आप गोगोलाव से ६० साल पूर्व वंगाल में गुलसीघाट (गायवंदा ) आये और यहाँ सेठ कुकालचन्द्रजी वागचा व्हलसरा निवासी की फर्म पर नौकर हो गये। ४ साल याद ही आप इस फर्म के भागीदार होगये और योड़े समय के पश्चात आपने अपना घर न्यापार भी आरम्भ किया। आपके सब माइयों ने भी न्यापार की उन्नति में पूर्ण भाग लिया। संवत् १९५१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके अमोलकचन्द्रजी, दुलीचन्द्रजी, सुगनमलजी तथा रेखचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें दो छोटेआई अपने काका चौथमलजी के यहां दसक गये हैं।

श्रमे। खन्दनी कांकरिया—आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ । छन्द्मलजी के स्वर्गवासी हो जाने पर आपने ही इस फर्म का संचालन किया। अन्य बड़े धार्मिक एवं परोपकार वृत्ति के पुरुप थे। संवत् १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र बच्छराजजी शिक्षित सज्जन है और व्यापार में भाग ख़ेते हैं तथा कन्हैयाछालजी व मोतीलालजी पढ़ते हैं।

दुलीचन्दजी कॉकरिया—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप वदे योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं तथा फर्म का व्यापार बड़ी उत्तमता से सन्हालते हैं। आपके वदे पुत्र भँवरलाल जी व्यापार में सहयोग छेते हैं तथा दूसरे सोहनलालजी वालक हैं।

सेठ हजारीमलजी कांकरिया—आप विशेषकर देश में ही निवास करते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ। आपके सुकनमलजी, किश्वनलालजी तथा भेरींदासजी नामक १ प्रत्र है। हनमें किश्वनलालजी सेठ मुलतानमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ मुकनमलजी का जन्म संवत् १९४९ में तथा भेरींदासजी का संवत् १९६० में हुआ। आप दोनों सज्जन व्यापार के काम में भाग छेते हैं। मुकनमलजी के पुत्र चम्पालालजी, दीपचंदजी और हरकचन्दजी तथा भेरींदानजी के पुत्र हीरालालजी और मांगीलालजी है।

सेठ मुलतानमलाजी कांकरिया-आपने भी अपनी फर्म का न्यापार बड़ी योग्यता से चलाया। संवत् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीजे किशानलालजी दत्तक आये। आप योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन करते हैं। आपके पुत्र पाइवँमलजी तथा सरदारमलजी बालक हैं।

सेठ जीयमक्तजी कांकरिया-आप छोटी वय में ही स्वर्गवासी होगये थे। आपके नाम पर

सुगनवंदनी दत्तक लिये गये। आपके भी कम वर्ष में स्वर्गवासी हो जाने से आपके नाम पर आपके खेटे गाई रेसचन्दनी दत्तक आये। आपके पुत्र मदनटालजी और ग्रुभकरणजी वालक हैं।

सेठ राजमत्त्वनी कांकरिया —आपने सेठ छत्त्मलजी के बाद इस फर्म के ब्यापार को ख्ववतावा। आप बढ़े योग्य तथा जैन धर्म के अच्छे जानकार थे। संवत् १९८२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र प्रसानजी एवं जेठमलजी हैं प्रसाजजी के पुत्र प्रनमल बाव्लाल हैं।

हतना बढ़ा परिवार होते हुए भी इस में यह विशेषता है कि यह कुटुम्ब सिम्मलित रूप से बड़ी तलारतापूर्वक अपने तमास न्यापार को संचालित कर रहा है। आपका हेड आफिस तुलसीघाट (गाव-बंदा) में छत्त्मल मुख्तानमल के नाम से तथा ७१२ धाव्लाल लेन कलकत्ता में इसकी एक बांच है। इसके अलावा बंगाल प्रान्त के पलासवाड़ी, साहुलपुर, चौंतरा, कोमलपुर, दौलतपुर आदि स्थानों में भिषा र नामों से हुकानें हैं जिनपर जूट खरीदी विक्री, गल्ला, कपड़ा और न्याल का काम होता है।

धूलचन्द कालुराम कांकीरया, ब्यावर

इस परिवार के पूर्वज कॉकरिया नंदरामजी विशिष्ठिया ( जोघपुर ) से छगभग ९० साठ पूर्व आये। उस समय इस कुदुम्ब की आर्थिक परिस्थिति बहुत साधारण थी। इसी वंश में सैठ भूरूबंदजी कॉॅंकरिया का जन्म संवत् १९१४ में हुआ। उन्होंने अपनी सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा तथा ब्यापार को खूब बदाया। आप संवत् १९८५ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र काल्ट्समजी कॉंकरिया का जन्म संवत् १९५० में हुआ।

सेठ काल्यामजी काँकरिया की खल्जायों में पैसा खर्च करनेकी विशेष रुचि रहती है। आपने संवर् 1९७० से ही व्यावर के जैन मिडिल स्कूल का खर्च-भार अपने ऊपर ले लिया है। इस समय आप इस संस्था को ५००) मासिक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने १५१२० हजार के लागन की एक विल्डिंग इस संस्था को देरी है। इसी तरह स्थानीय जैन सेवा समिति नामक संस्था को भी आपने अपना नेमीभवन नामक मकान प्रदान किया है। आपने व्यावर स्टेशन पर एक ३०१४० हजार की लागत से धर्मशाला बनवाई। इसी तरह के हर एक धार्मिक व विद्यानुद्धि के कामों में आप सहायताएँ देते रहते हैं।

तेंद्र काल्रामनी कांकरिया व्यावर के प्रसिद्ध वेंद्वर है। इस समय आप स्थानीय म्युनिसी पालिटी के मेम्बर, सराफान चेम्बर के मेंबर, एडवर्ड मिल के डाइरेक्टर व जैन गुरुकुल न्यावर के स्थवस्थाप हैं। आपके लक्ष्मीचन्द्जी, नेमीचन्द्जी तथा हेमचन्द्जी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों पढ़ते हैं। आपकी फाजिल्का दुकान पर कन, आढ़त, धान्य, और बेंद्विम को कारवार होता है।

सेठ हजारीमल जेठमल 'कांकरिया, व्यावर इस क्षानदान के पूर्वन, कांकरिया सावंतमछजी अपने पुत्र हजारीमछजी, जेठमछजी तथा जुहार महजी के साथ संवत् १८९२ में जोधपुर स्टेट के बरांडिया नामक ग्राम से व्यावर आये। व्यावर आकर हजारीमळजी ने मोतीचन्द करनचन्द के यहाँ मुनीमात की तथा जेठमळजी ने हजारोमल जेठमळ हे नाम से व्यवसाय करना गुरू किया। जेठमळजी का लगभग १९११ में तथा हजारोमळजी का संवत् १९१४ में श्वरीरावसान हुआ।

कॉॅंकरिया इजारीमळजी के पश्चात् उनके पुत्र फतेचन्द्जी ने कारवार सन्हाळा । आप जेठमळजी के नाम पर दत्त क दिये गये । इनका अन्तकाळ संवत् १९५९ में हुआ । कांकरिया जेठमळजी का ब्यावर की ओसवाळ समाज में अच्छा प्रभाव था । आप छम्बे समय तक ब्यावर न्युनिसिपिळटी के फिनिश्नर रहे थे । इनके पुत्र गुळाबचन्दजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ ।

कांकरिया गुळावचन्दनी बड़े प्रभावशाळी और धार्मिक पुरुष थे। आपका शरीरावसान संवत् १९७१ में हुआ। वर्तमान में उनके पुत्र पन्नाळाळजी।कांकरिया विद्यमान हैं। आप फतेचंदनी के नाम पर दक्तक गये हैं।

कांकरिया पञ्चाळाळजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। क्यावर की शोसवाळ समाज में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र प्तमचंदजी तथा नेमीचंदजी हैं। इस समय आपके पहाँ हजारीमळ जेठमळ के नाम से किराया तथा पुराना छेन-देन बस्ळी का काम और गणेशदास पत्राळाळ के नाम से आदत का कामकाज होता है।

#### सैठ मोतीलाल अमोलकचन्द कांकरिया, वाघली (खानदेश)

इस परिवार का मूळ निवासस्थान बढ़ळ ( जोधपुर स्टेट ) का है। वहाँ से एक शताब्दी एवं सेट मेस्स्दासकी कांकरिया बाघळी आये। इनके रामचन्द्रकी, विजयराजनी तथा ताराचन्द्रकी नामक तीन पुत्र हुए। सेट रामचन्द्रकी का स्वर्गवास संवत् १९६५ में हुआ। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी से इस दुकान के स्थापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। इनके पुत्र मोतीळाळजी तथा अमोळकचन्द्रजी वियमान हैं। आपका जन्म कमशाः संवत् १९५८ तथा ६० में हुआ है। आपके यहाँ साहुकारी छेन-देन का ध्यापार होता है। यहाँ कोओसवाळ समाज में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। धार्मिक कार्मों में भी यह परिवार स्थय करता रहता है। इसी तरह विजयराजनी के पौत्र माणकचन्द्रजी वियमान है।



# रतनपुरा कद्यारिया

### रतनपुरा कटारिया गौत्र की उत्पत्ति

विक्रम संबद् १०२१ में सोनगरा चौहान जातीय रतनसिंहजी नामक एक शिसद राजपूर हो

गये हैं। आपने अपने नाम से रतनपुर नामक नगर वसाया । आपकी पांचनी पीड़ी में घनपाक्षणी नाम के

एक नामांकित राजा हुए । सुप्रसिद्ध जैनाचार्य दादा जिनदत्तस्रि के द्वारा राजा धनपाछ ने जैन धमें की

दीक्षा प्रहण की तथा आवक के वारह गुग सुनकर अंगीकार किये । तभी से आपके वंश्वज अपने प्रवंब

रतनसिंहजी के नाम से रतनपुरा कहलाने स्त्रो ।

्हानी स्वनिसहनी के वंश में आगे जाकर स्रॉस्याजी नामक एक प्रतापी और दुविमान पुरत्त हो। आपकी वीरता से प्रसन्न होकर मांवरनाद के वादशाह ने आपको अच्छे ओहदे पर सुकरंर किया था। आपका धार्मिक प्रेम बहुत बड़ा बड़ा घा। आपने शार्शुजय का बढ़ा भारी संघ मी निकास था। करते हैं कि इस संघ के शार्शुजय पहुँचने पर आरती की बोली पर शाह अवीरधन्द नामक एक नामी साहुकार के साथ आपको प्रतिस्पर्धा हो गई। यह बोली बढ़ते र हजारों जाकों रुपयों तक पहुँची और अंत में सायणानी ने गालवा प्रदेश को ९२ लाज की आमदनी की बोली इस पर स्थाकर प्रमु की आरती उत्तारी। आपके दुसरे माई पेयड़शाह ने शाहुंजय, गिरनार पर ध्वजा चढ़ाई तथा अन्य कई धर्म के कार्य किये। इसके परचाद किसी के शुगली स्वते पर प्रक समय वादशाह शांसणानी पर अमस अल्ला और इन्हें पकरवा मानाने के लिए एक सेना मेजी और किर आप भी गये। साँसणासिहजी के हाथ में कशार देखकर उन्हें कशारिया नाम से सम्योधित करते हुए, खजाने से कितने रुपये चुराये इसके विषय में पूछा। सांसणासिकी ने कहा कि हुजूर में एक पैसा भी बेहक का खाना हराम समसता हूँ। हाँ, हुजूर के अगजाहिश नाम के खुरा तक "मैंने अवस्य पहुँचाया है।" इस जचर से प्रसन्न होकर यादशाहने आपके सब गुनहाओं को मार्क कर आपको दरवार में कशार रखने का सम्मान हनायत हिया। तभी से कशारो रखने के कारण जावड़े बंकन करारिया कहती।

नापके पत्रचात् जानसी कदारिया के समय सुसलमानों ने सब कदारियों को मोडकगढ़ में कैर कर २२००० इण्ड किये । ये रुपये महारक गच्छ के खीत जगरूपजी ने अपनी बुद्धिमानी से खुड़वादे । सावसीजी के पत्रचात् आपके वंश में महसा छाखनजी नामक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए । आपने युक्त बहुत बड़ा शहुंजय का संघ निकाला और इनारों रुपये के खर्चे से एक स्वामिवरसल किया। आपने वंशन लाखनसीत्री ने एक लाख २१ इनार की लागत के महेन्द्रपुर के पास एक सुन्दर धर्मशाला तथा बावड़ी बनवाई।

#### मेहता भोपालसिंहजी का खानदान

महता कुंपाजी के वंशज—मेहता सोमाजी के परचात् सळखाजी संवत् १६५० के छ्याभग उदय
पुर में आये। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशः हरचंदजी और ताणाजी था। इनमें से हरचंदजी के

वंश में देवराजजी हुए। देवराजजी के पुत्र का नाम वछराजजी था। मेहता वछराजजी के तीन पुत्र हुए
जिनके नाम कमशः शेरसिंहजी सवाईरामजी एउम् गुमावजी था। इनमें से शेरसिंहजी और सवाईर

रामजी महाराणा भीमसिंहजी के प्रतिष्ठित कर्मचारी रहे। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर संवत् १८७५ में

महाराणा ने आप तीनों भाइयों को अळग २ कुछ गाँव जागीर में दिये। इसके कुछ समय पश्चात्

भिक्ता शेरसिंहजी ने कुँचर जवानसिंहजी के कुँचरपदे का काम किया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा

ने आपको पाळकी की इज़्त बसी। मेहता शेरसिंहजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् आपके छोटे

भाई मेहता सवाईरामजी आपके स्थान पर नियुक्त हुए और कुछ समय पश्चात् कुँवरपदे के प्रधान हो गये।

महता शेरसिंहजी का परिवार—मेहता शेरसिंहजी के पुत्र गणेश्वदासजी भी राज कार्य करते रहे।

अगरके पश्चात् आपके पुत्र मेहता बखतावरसिंहजी मेताइ के जिलों के हाकिम रहे।

महता गोविन्दसिंहजी—मेहता वस्तावरसिंहजी के पुत्र गोविन्दसिंहजी भी मेवाद के तिकों में । हाकिम रहे। आप बदे साइसी और प्रवन्ध कुशल व्यक्ति थे। मगरा जिले में जब वहाँ के भीलों ने उपदव किया तब महाराणा सज्जनसिंहजी ने आपको इस काम के योग्य समझ वहाँ का हाकिम तियुक कर भेजा। भील जाति बेसमझ, जंगली, लड़ाक्ट, जरायमपेशा और धोमांस भझी जाति थी। आपका उसके साथ ऐसा वर्ताव रहा कि जिससे वह आप पर विश्वास भी करती थी और उरती भी थी। आपके वहाँ रहने से सब उपदव जांत हो गये। साथ ही बहां की भील जाति ने आपके उपदेशों पुबस प्रमाव से गोमांस शाना बंद कर दिया। इसके पश्चात संवत् १९३९ में भोराई के भील लोगों ने उपद्रव सवाया। इस उपदव को शान्त करने के लिए फौज के तत्कालीन अफसर महाराजा अमानसिंहजी फौज लेकर वहीं भेते गये। उस समय भी वहाँ के हाकिम गोविन्दसिंहजी ने अमानसिंहजी के कार्य में बहुत सहायता देकर उपद्रव को सांत्र करवाया। इससे प्रसन्त होकर महाराजा ने आपको (गोविन्दसिंहजी) कंठी और सिरोपाव प्रदान करवाया। इससे प्रसन्त होकर महाराजा ने आपको (गोविन्दसिंहजी) कंठी और सिरोपाव प्रदान करवाया। इससे प्रसन्त होकर महाराजा ने आपको (गोविन्दसिंहजी) कंठी और सिरोपाव प्रदान करवाया। इससे प्रसन्त होकर महाराजा ने आपको (गोविन्दसिंहजी) कंठी और सिरोपाव प्रदान करवाया। इससे प्रसन्त होकर सहाराजा ने आपको (गोविन्दसिंहजी) कंठी और सिरोपाव प्रदान करवाया। इससे प्रसन्त होकर सहाराजा ने आपको (गोविन्दसिंहजी) कंठी ले हिस्ते में वहुत प्रशंसा की और किया। इसी सिललिले में गवर्नमें से हिन्द (भारत सरकार) ने भी आपके कार्य की बहुत प्रशंसा की और किया। इसी सिललिले रेजिलेक्ट लेक्ट कर्नक सी० बी० हयून सिम्य सी० एस० आई० ने एक बहुत

#### श्रीसवाल वाति का इतिहास

सुन्वर प्रश्नंसा पत्र भी आपको प्रदान किया । इसी प्रकार आपको और भी कई प्रश्नंसा पत्र मिछे ।

मेहता गोविन्द्रिंहजी १४ वर्ष वह हाकिम रहे । इस अविध में आपने भीक जाति की बहुत उन्नति की । उनमें कई प्रकार के नवीन सुधार करवाये ।

मेहता गोविन्दिसहनी राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त चहुत धर्म श्रेमी थे। आपने मगरा निके हे सुमिसद नैन तीर्थ श्री केशिरयानी के स्थान पर एक धर्मशाला चनवाई। आपका स्वर्गवास १९७५ में तथा आपकी धर्मपत्नी का १९६९ में हुआ। आप दोनों पति पत्नी के शबदाह स्थान पर आपके पुत्र मेहता कक्ष्मणिसहनी ने आपके स्मारक स्वरूप एक २ छत्री बनवाई तथा सदावर्त जारी किया।

#### मेहता लच्मण्सिहजी

मेहता गोविन्द्सिंहजी के कोई पुत्र न था, अतएव आपके नाम पर मेहता कश्मनिसंहजी इच्छ लिये गये। वर्तमान में आपही इस जानदान के प्रमुख व्यक्ति हैं। आप बढ़े बुद्धिमान, विचारक प्रमुख व्यक्ति हैं। आप बढ़े बुद्धिमान, विचारक प्रमुख व्यक्ति हैं। आप बढ़े बुद्धिमान, विचारक प्रमुख व्यक्ति हैं। आप पहले क्रमशः वागोर, रासमी, सहार्द्धा, भीलवाड़ा, चित्तीड्गढ़, जहाजपुर आदि स्थानों पर हाकिम रहे। इसके पश्चात जापको स्टेट के अकाउँटेण्ट जनरल का काम सौंपा गया। जिसे आपने बड़ी योग्यता प्रमु बुद्धिमानी से संचालित किया। वर्तमान में आप मेवाड़ के मगरा डिस्ट्रक्ट के हाकिम हैं। आपके दो पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः मेहता भगवतसिंहजी और प्रतापिसिंहजी हैं।

आपके पुत्र श्रीयुन भगवतसिंहजीं बी॰ ए॰ एड॰ एड॰ बी॰ हैं। आप भी अपने पिताजी ही की तरह जांत स्वभावी, मिलनसार एवम् युद्धिमान सज्जन हैं। वर्तमान में आप उदयपुर रियासत के असि स्टंट सेट्डमेंट आफ़िसर हैं, आपके माई प्रतापसिंहजी इस समय एफ॰ ए॰ में विद्याप्ययन कर रहे हैं।

## मेहता सनाईरामजी का परिचार

मेहता शेरसिंहजी के दूसरे साई सवाईरामजी का जिक्र हम उपर कर ही खुके हैं कि आप महाराणा सीमसिंहजी के पुत्र कुँवर जवानसिंहजी के कुँवर पदे के प्रधान रहे। इसके पश्चात जब जवानसिंहजी महाराणा हुए तब आपकी मेहता सवाईरामजी पर बहुत कुपा रही। दीपमालिका के अवसर पर स्वयं महाराणा आप की हवेजी पर पधार कर आपका सम्मान बढ़ाते थे। जब आपकी पुत्री श्रीमती चांदवाई का विवाह मांडलगढ़ के मेहता कल्यागसिंहजी के साथ हुआ तब महाराणा आपकी हवेकी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री स्व॰ मेहता भोपालसिंहजी, उदयपुर.



श्री स्व॰ सेहता गोविन्दसिहजी, उदयपुर.



श्री मेहता जगन्नाथसिंहजो एक्सदीवान, उदयपुर.



ूर्धा मेहता लच्मण्सिहजी हारिम. टरप्पुर.

पर पश्चारे सथा एक गांव 'जींतीयास' हथछेवे ( दहेज ) में प्रदान किया । आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर मेहता गोपालदासजी दत्तक छिये गये।

भहता गोपालदासजी—आप सहाराणा सरूपसिंहची के समय में बढ़े विश्वासी प्वम् प्रतिष्ठित राज-कर्मचारी रहें । संवत् १९०७ में महाराणा ने आपको कुछ नये गाँव आवाद करने के लिये भेजा। आप बढ़े बुद्धिमान एवम व्यवहार चतुर पुरुष थे । अतपुत कहना न होगा कि गाँव आवाद करने में लिये भेजा। आप बढ़े बुद्धिमान एवम व्यवहार चतुर पुरुष थे । अतपुत कहना न होगा कि गाँव आवाद करने में लापको बहुत सफलता हुई । इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सिरोपात एवम् रेलमगरा डिस्ट्रिक्ट की हुकुमत बक्षी । संवत् १९१४ में महाराणा ने आपको 'जीकारा' वक्षा । इसी प्रकार आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको पैर में सोने के लंगर वक्षे । महाराणा समय २ पर आपकी हवेली पर प्रारते रहे । संवत् १९४० में महाराणा सज्जनसिंहजी के समय में बोहदे के सवत केसरीसिंहजी ने दरवार की आजा का उलंबन किया । अतपुत इस समय मेहता गोपालदासजी एवस् मेहता लक्ष्मीलालजी उन्हें गिरफ्तार करने के लिये भेजे गये । कुछ लड़ाई होने के पत्रचात् ये लोग रावतजी को गिरफ्तार करलाये । इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कंठी एवम् सिरोपात प्रदान किया । आपका स्वांवास संवत् १९४६ में हुआ । आपके भोपालसिंहजी नामक एक प्रम्न हुए ।

मेहता मोपार्जीसहजी — आपका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आप वचपन से हीप्रतिमाशाली रहें। १८ वर्ष की जवस्था में आप राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए थे। आपकी सेवाजोंभीर दुदि का वर्णन हम, राजनैतिक महत्व, नामक अध्याय में कर चुके हैं। राशमी जिले से यदल कर आप मोडलगढ़ जिले में गये। वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी में बहुत तरक्षी की। इससे प्रसन्न होकर महाराजा फतेहिंसिहजी ने आपको 'बैठक' बझी। संवत् १९७६ में आप रेव्हेन्यू सेटलमेट आफिसर मि० विडल्फ़ की अगह नियुक्त किये गये। आपने उस काम को बहुत योग्यता के साथ संवालित किया और किसानों के साथ पूरी र सहानुभूति रक्खी। संवत् १९५६ में काल पढ़ने से किसानों में बहुत वकाया रहने लगी। उस समय उनकी आर्थिक दशा का पूरा खयाल रखते हुए उचित रूप से बस्ली करवाई तथा लाखों रुपयों की छूट किसानों को दिल्लाई। उस कहत साली का प्रवंध भी आपने बाउण्डी सेट्लमेंट आफ़िसर मि० पीनी के साथ रहकर बहुत योग्यता पूर्वक किया। संवत् १९५७ में आप महद्दान सभा के मेम्बर नियुक्त हुए। संवत् १९६१ में आप महद्दमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इसी समय महाराणा ने आपको 'जीकारा' बक्षा। आपने रियासत में बत्तर सैवार करने का सिलिसिला जारी किया और कई सालों के आंकड़े तैय्यार करवाये। संवत् १९६३ में महाराज कुमार मोपालिसिहजी के जन्म उत्सव पर आपको पर मं आंकड़े तैय्यार करवाये। संवत् १९६३ में महाराज कुमार मोपालिसिहजी के जन्म उत्सव पर आपको पर मं सोष के लंगर प्रदान किये गये। संवत् १९५६ में बाल सप्तमी के अवसर पर महाराजा नीर महाराज

कुमार दावत अरोगने के लिये आपकी हवेली पर पधारे ! उस रोज आपको पगढी में मांमा बांधने का सम्मान प्रदान किया । संवत् १९६८ में आपने स्वर्ग यात्रा की ! आपके शवदाह के स्थान पर महा सितवां में एक छत्री बनाई गई । आपके दो पुत्र पुत्रम् एक कन्या हुई । पुत्रों का नाम क्रमशः मेहता जगन्नाथिस् जी और मेहता लहमनसिंहनी हैं । आपकी पुत्री का निवाह मेवाद के सुप्रसिद्ध सेठ जोरावरमलजी बापना के बंशज वनीरडहौंना रायवहांदुर सिरेमलनी वापना सी० आई० ई० प्राहम मिनिस्टर इन्द्रौर रटेट के शाय हुआ है।

मेहता जगनाथसिंहजी-आपका जन्म संवत् 198२ में हुआ। आप बड़े कुशाप्र बुद्धि के सञ्जन हैं। आपने हिन्दी एवम् अंग्रेजी शिक्षा का अच्छा अध्ययन किया है। संवत् १९६० में महा-राणा साहब ने आपको खास खजाने के काम पर नियुक्त किया । इसी समय आपके पिता मेहता भोपाल-सिंहजी के सुपुर्द राजपुत्र हितकारिणी समा, टकसाल, एतम् देलवाडे की नाबालिगी का प्रवस्य था। वह सब काम भी आपही करते थे । आपके पिताजी का स्वर्गवास होजाने पर महाराजा साहब ने आपके अपनी पेशो का काम सुपुर्द किया। आपकी योग्यता से प्रसार होकर संवत् १९७१ में आपको और राव बहादुर पं॰ मुकदेवप्रसादजी को महकमा खास के प्रधान बनाये । इसी समय आपको 'जीकारे' को भी इनत बीहरी। तथा इसी साल पैर में सोने के छंगर प्रदान किये। संवत् १९७३ में बील सप्तमी पर महाराणा साहव आपकी हवेली पर पधारे ! संवत् १९७५ में जब कि पंडित शुकदेमसादुखी जोधपुर षठे गये तब आपहीं अडेडे महकमा खास का काम करते रहे । इसके बाद संवत् १९७७ में लाला दासी इरणळजी, पं॰ शुक्देवप्रसादजी के स्थान पर आये । संवत् ७८ तक आप दोनों ही महक्सा खास अ काम करते रहे। वर्तमान में आप मेरवर कौंसिल और कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अफ़सर हैं। आपका विवाह संवत् १९५६ में उदयपुर के भूतपूर्व दीवान कोठारी यलवन्तसिंहजी की पुत्री 🕏 साथ हुआ है। कापके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हरनायसिंहजी, सवाईसिंहजी, जीवनसिंहजी, और मनोहरसिंहजी हैं। इनमें से बढ़े पुत्र हरनाथसिंहजी बी० ए० हैं और अकाउण्ट्स लिखने के खिये स्टेट की ओर से देहनी भेजे गये हैं। शेष तीन विद्याध्ययन करते हैं।

### मेहता गुमानजी का परिवार

शैरसिंहनी के तीसरे भाई गुमानजी के ज्ञानसिंहजी नामक पुत्र हुए । ज्ञानसिंहनी के पुत्र म होने से उनके नाम पर जवानसिंहनी दत्तक लिये गये । आपके रुपनाथसिंहजी नामक एक पुत्र हुए। जो मेवाद के सहार्ज जिले के हाकिम रहे। आपके पुत्र मेहता भीमसिंहजी इस समब वर्तमान हैं। वर्तमान में आप आमेठ ठिकाने की नावालियों के मैनेजर हैं। इसके पहले भी आप पार-सोखी, कोठारिया, और धरियावद ठिकाने के मैनेजर रह चुके हैं।

उपरोक्त वर्णन पढ़ने से यह अनुसान सहज ही निकलता है कि इस परिवार के लोगों ने रियासत उदयपुर में बहुत इसानदारी, सच्चाई, योग्यता और बुद्धिमानीं के साथ राज्य कार्य्य किया । इसी लिये मेवाद के महाराणाओं ने प्रसन्न होकर समय २ पर आप लोगों को बहुत सम्मान और हज्जत प्रदान की। इस समय भी यह खानदान उदयपुर में बहु त प्रतिष्ठित और माननीय घरानों में से एक माना जाता है।

#### ताणाजी के वंशज

सल्खानी के पुत्र ताणानी के वंश में संवत् १७०५ में मेहता सांवलदासनी हुए। जो राजकर्मचारी रहे। आपके मालमदासनी नामक पुत्र हुए। आपने अपने नाम से उद्यपुर में मालसेरी
नामक मोहल्ला बसाया। इन्हों के वंश में आगे चलकर सेहता विजयचन्दनी हुए। आप मेवाट मे
सङ्खासद और भोमराद नामक टेक्स वस्ली पर नियुक्त हुए। इसकी सफ्लता देसकर आपको सरकारी
घोदा मी बक्षा गया। इनके चौथे पुत्र मोहकर्मासहनी बढ़े यशस्त्री और कार्यकुशल हुए। आपमी
अपने पितानी की तरह राज कार्य्य में सामिल हुए। आपने अपने जीवन में महाराणा साहव की यहत
अच्छी सेवाएँ की। जिनसे प्रसन्न होकर महाराणा सर्व्यासहनी ने आपको जागीर में एक गांव यसा।
आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता माधौरिह्नो, मदनसिंहनी और मालमसिंहनी थे। जो
मेवाद के भिन्न २ जिलों में हाकिम रहे। इसके पश्चात् मालमसिंहनी को, महाराणा साहव ने अपनी
पुत्री का विवाह जोधपुर नरेश सरदारसिंहनी के साथ होने से वहाँ कामदार वनाकर भेता। ये अपने
जीवन पर्यंत जोधपुर रहे। आपके पुत्र मोतीसिंहनी नावालिंग ठिकाना पारसोली, सरदारात्र और
घरियावद के मैनेनर रहे। हाल में आप देवली वकील हैं। आपके बढ़े पुत्र गोनधनिंहनी थी।
ए॰ एल० एल० बी० हैं। और इस समय में मेवाद स्टेट में सिंसत्वेंट सेटलमेंट आफ़िसर हैं। आप मनोहरसिंहनी के दत्तक हैं।

कटारिया मेहता नाथूलालजी का खानदान, सीतामऊ

अपर भोपालसिंहजी के परिवार में हम यह लिख ही चुके हैं कि यह परिवार तृंपाती दा है। इंपाजी के तीन भाई और थे। जिनमें से हाफ्णजी का वंश चला। हाफ्णजी के जिन्दानी थीर जैमान का का हाफ्णजी के जिन्दानी थीर जैमान का का का हा चला। हाफ्णजी के जिन्दानी थीर नायाती हुए। नामक दो पुत्र हुए। जैसाजी के पश्चात् क्रमशः हाथाजी, तरवंश्जी, हासाजी, भेलजी, और नायाती हुए। नाथाजी के भाई पक्षाजी के पुत्र प्रेमचन्द्रजी की खी प्रेमसुखदे इनके साथ सती हुई।

महता नायाजी-आप बढ़े बीर और कारगुजार क्यक्ति थे । आपको रतसाम के तत्कार्धन शासक महाराज शिवसिंहजी से टांका माफ हुआ था। इसके पश्चात् संवत् १७३१ में रतस्यम दरवार् रामसिंहजी ने आपको शाह मुकुन्दजी के साथ अपना कामदार नियुक्त किया था। सायही आपको सातीर भी प्रदान की थी। आपके २ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता मागचंदजी और मेहता हीरचन्दजी था।

मेहता हीरचन्दजी—आपके रतलाम नरेश केशोदासजी ने अपना कामदार नियुक्त किया। आप की सेवाओं से असज होकर आपको घराड़ परगने के 'वागड़ी' और च्युच्छा नामक दो गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किये थे। आपके भिलारीदासजी और सम्वलसिंहजी नामक दो प्रत्न हुए।

मेहता मिलारीदासजा—आप भी इस परिवार में बड़े प्रतापी पुरुष हुए। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर संवत् १७६२ में महाराज केशोदासजी ने आपको मौजा खेरखेदा नामक स्थान पर १६० बीवा जमीन जागीर में प्रदान की थी। इसके अलावा आपको टांका भी माफ् था। इसके बाद आप संवत् १७६९ में महाराज केशोदासजी द्वारा सीतामक के कामदार बनाए गये। आपके एक मात्र पुत्र मेहता सुवानसिंहजी हुए।

में हता सुजानसिंहकी—जाप भी इस खानदान के प्रसिद्ध स्यक्तियों में से थे। आपने भी राज्य में अच्छे र स्थानों पर काम किया। आपको महाराज कुंबार बस्तरिंसहजी ने संबत् १७८२ में एक परवाना बझा था जिसमें लिखा था कि "थे महारे साथ आया हुआ हो और हमारे छारे छमा हुआ हो, ये घर का हो" इस परवाने से स्पस्ट होता है कि आपका राज्य में अच्छा सम्मान रहा होगा। मेहता सुजानिंसहजी के बाद क्रमाशः कुशलसिंह उंकारजी, इन्द्रमाणजी और लखमीचन्द्रजी हुए। लखमीचन्द्रजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता नाथूलालजी और मेहता मथुरालालजी हैं।

मेहता नायूनालाजी—आजकल आपही इस परिवार मे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका स्वमाव निवनसार और सकत है। आप इस समय स्टेट में तहसीलदार हैं। इसके अस्मवा ट्रेसरी आफ़िसर और पी॰ बच्च्यू॰ डी॰ के सुपरवाइनर हैं और दरवार के नेव खर्च का काम भी देसते हैं। आपके काच्यों से बुत होकर हाल ही में महाराजा साहब ने आपको सन् १९२६ में जागीर प्रदान की है। आप के दुलेसिहजी, भोहनसिहनी, और कंचनसिहजी नामक तीन प्रत्र हैं।

श्री हुलेसिहनी बी॰ ए॰, और मोहनसिहनी एम॰ ए॰ पूछ॰ पूछ॰ बी॰ पास है। अंचनसिंह बी इस समय विद्यार्थ्यन कर रहे हैं। सीतामकं स्टेट में यह परिवार सम्मानीय परिवार साना जाता है। समय २ पर महाराजा आपकी हवेळी पर पधार कर आपको सम्मानित करते रहते हैं। सीतामक के बोसवाछ समाज में यह सानदान प्रथम पद पर माना जाता है।

#### सेठ धनराज हीराचन्द कटारिया का परिवार वंगलेर केंट

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान बोरांकी देवळी (भारवाड़) का है। आए जैन हवेताम्बर बाइस सम्प्रदाय के अनुयायों हैं। सबसे पहले सेठ धनराजती देवळी से करीब संवत १९३४ में बंगळोर आये और यहाँ आपने ६ साळ तक सर्विस की। इसके परचात आपने अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की।

सेठ धनराजजी का जन्म संवत १९३० में हुआ। आप वहे व्यापार कुराल हैं। आपका धर्म ध्यान में बहुत छक्ष हैं। आप इस समय करीज चार सार्कों से गरम जल पान करते, रात्रि में मोजन नहीं करते तथा जोदे से चौथे जल के स्थाग का पालन करते हैं। आपके धार्मिक विचार बहुत बढ़े हुए हैं। आपके हीराचन्द्रजी तथा फूलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं।

हीताचन्द्रजी का जन्म संवत १९५१ का है। आप बढ़े सदान है तथा इस समय बढ़ी होशियारी से दुकान के सब कामों को सम्माल रहे हैं। जापके भँवरळाळजी और फतहचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से भँवरळाळजी, सेठ धनराजजी के छोटे माई चीथमळजी क्टारिया के नाम पर सम्बद १२८६ में दसक गये हैं। पूछचन्द्रजी का जन्म सम्बत १९६० का है। आप भी बदे होशियार और दुकान है काम को संभालते हैं।

इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कार्मों की और भी खर्च किया जाता है। यह फर्म ज्वेलरो रोड पर मातवर मानी जाती है। इस फर्म पर सराफी वैद्विग व केस्ट्री वा वान होता है।

### सेठ वनाजी राजाजी कटारिया, पूना

इस परिचार का मूळ निवास स्थान सबपुर (सिरोही स्टेट) में है। इस परिवार के पूर्वत्र राजाजी कटारिया के जेठाजी, चेळाजी और बनाजी नामक है पुत्र हुए । इनमें दो ज्येष्ठ प्राता हुंबन १२२१ में पूना आये, और यहाँ नीइरी करके बाद में अपनी दुकान खोळी। इनके छोटे माई बनाबी हरारिया ने अपने क्यापार को और सम्मान को बहुत बहाया। सेठ बनाजी करिरिया —आपका जन्म संवद १९१९ में हुआ ! धार्मिक कार्मों में आपका बहुत वहा छक्ष था ! आपने सम्बद् १९८६ में सनपुर से पुक संघ निकाला ! इस संघ में ४००० पुरुष तथा स्त्री सिमालित हो गये थे ! सनपुर से यह संघ २२ दिनों में एरनपुरा पहुँचा ! वहाँ से मगसर सुदी !! को ५ स्पेशल ट्रेनें संव को लेकर रवाना हुई ! अनेक स्थानों पर अमण करता हुआ यह संघ ४१ दिनों में वापस एरनपुरा पहुँचा ! इस संव के उपलक्ष में कलकत्ते में ३ अजीमगंज में पुक और असपुर में एक स्वामिकसल किये गये ! इस प्रकार इस संव में यनाजी सेठ ने १ स्वस रुपया स्वय किया !

इस संघ में सबसे दुखदायक घटना यह होगई कि अजीमगंज से इस संघ में केछेत का क्षेष हुआ। जिससे विस्तियारपुर में संघवी बनाजी के पुत्र माणकचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया। इसी कार कौठेता से जामग ६० मीतें और हो गईं।

सेठ बनाजी ने सनपुर के पास स्याकशा नामक स्थान के मन्दिर में सथा पूना के बेताब के के मन्दिर में श्री पावर्वनाय अगवान की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई, इस तरह धार्मिक जीवन क्तिते दुर आप सम्बद् १९९० की अगहन सुदी८ को स्वर्गवासी हो गये।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ बनाजी के पुत्र स्ट्रम्बाजी करारिया तथा माजिकवन्द्रजी के पुत्र प्रमाचंद्रजी और रवनचन्द्रजी करारिया और स्ट्रम्बाजी के पुत्र कप्रकार्यकों करारिया हैं। श्री प्रमायन्द्रजी तथा कप्रचन्द्रजी क्यापार में भाग केते हैं। यह परिवार संदिर मार्गीय भाम्नाय का मानने वाका है। आपके वहाँ प्रा करकर के सदस्वाजार में बनाजी राजाजी के नाम से वेकिंग क्यापार होता है।

## सेठ हमीरमल पूनमचन्द कटारिया, न्यायडोंगरी (नाशिक)

इस परिवार का मूळ निवास स्थान चंदावळ ( जोघपुर स्टेट ) है देश से इस परिवार के पृथंब सेट दीळतरामजी कटारिया के पुत्र सेट हमीरमळजी कटारिया संवत् १९१६ में ज्यापार के छिये अहमदनगर अपे और वहाँ से एक साळ वाद आप न्यायटोंगरी आये । और एक साळ नौकरी कर कपदे का ज्यापार छुक किया । सम्वत् १९३६ में आपके छोटे माई फीजमळजी भी न्यायदोगरी भा गये । सेट इमीरमळजी का सम्वत् १९६८ में स्वर्गवास हुआ । आपने ज्यापार की उन्नति के साथ २ अपने समाज में भी अपके इक्षत हासिळ की । आपके एनमचन्द्रजी तथा चुकीलाळजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें सेट रूनमचन्द्रजी सम्वत् १९८८ में ५४ साळ की आयु में स्वर्गवासी हुए । इनके पुत्र यनराजबी ज्यापार में भाग केते हैं ।

वेठ चुन्नीकालजी का जन्म सम्वत् १९३८ में हुआ। आए न्यायडोंगरी के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भाषके पुत्र द्वादूरामनी तथा धोंदीरामजी हैं। इनमें द्यादूरामनी व्यापार में भाग छेते हैं। आपके

## प्सवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ बनाजी राजाजी कटारिया, पूना.



ठ चुन्नी लालजी कशरिया (हमीरमल पूनमचर्) न्यायडागरी. श्री धनराजजी कशरिया (हमीरमल पूनमचर्), न्यायडागरी

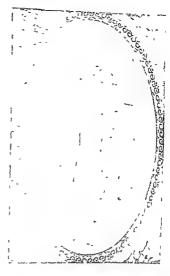

💎 लेड पूनमर्चदजी कटारिया, न्यायडोगरी (साशिक).



वहाँ हमीरमल प्रमचन्द के नाम से कपड़े का तथा धनराज दगहराम के नाम से किराने का किगारा होता है। आप स्थानकवासी आग्नाय के मानने वाले हैं।

सेठ फौजमलजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८५ में हुआ। आपके पुत्र लखनीचन्दजी, लालचंदजी पश्चालालजी तथा माणकचन्दजी विद्यमान हैं। इनमें पत्तालालजी अहराउनगर दत्तक गरे हैं। इन माहपाँ का यहाँ अलग २ व्यापार होता है। कलमीचन्दजी के पुत्र तंसराजजी है।

#### सेठ उम्मेदमल चुनीलाल कटारिया, रालेगांव (वरार)

इस इंदुम्ब का मूल निवास रीयां (मारवाड़) है। सेंड जवानमलजी चुबीलालजी तथा हुँ इनमलजी नामक तीवीं आता देश से सम्बत् १९४० तथा ५० के मध्य में अलग २ आये। सेंड जवानमलजी ने प्रथम वहाँ आकर सेंड अमरचन्द रतनचन्द महणोत के यहाँ सर्विस की।

सेट चुन्नीलालनी का जन्म सम्बन् १६६४ में हुआ। आपने किराने के व्यापार में विशेष सम्यति कमाई। सम्बन् १९५६ में चुन्नीलालनी और कुन्दनमलनी का व्यापार अलग २ हुआ। सेट चुन्नीलालनी तरेगाँव, वर्द्या, पांडरकवड़ा आदि की ओसवाल समान में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। अहमदनगर मंदिर ने कटरा चन्नाने में आपने २१००) दिये हैं। इसी तरह कड़ा (आधी) की जैन पाठशाला, पायरडी पाठशाला, जागरा जैन अनायालय आदि संस्थाओं को सहायताएँ देते रहते हैं। सम्बन् १९६४ में आग लग जाने से जायड़ी सब सम्पत्ति नष्ट हो गई। छेकिन युनः आप दोगों ने हिम्मत से सम्पत्ति उपार्जित कर व्यापारिक समाज में अपनी इस्तत चढ़ाई।

सेठ कुन्दनमळ्जी का सम्बत् १९६२ में स्वर्गवास हुआ। आपके हीराळाळजी तथा स्तनचंदनी नामक २ पुत्र हुए। इनमें स्तनचन्द्रजी जुबीळाळजी के नाम पर दत्तक गये। जाप होनों सम्मन भी व्यापार संचाळन में भाग केते हैं। हीराळाळजी का जन्म १९६८ में तथा स्तनचन्द्रजी का १९५२ में हुआ। शिराळाळजी पांवरकवड़ा में तथा स्तनळाळजी अपने पिताजी के साथ रालेगाँव में हुनान का लाम देनने हैं। शिराळाळजी के पुत्र मिश्रीळाळजी, पुत्रसज्जजी तथा प्यारेळाल्जी हैं। इस परिवार की रालेगाँव में यहुन कृषि होती है तथा वाग वगीचा आदि स्थाई सम्पत्ति है। वहाँ के धनिक परिवारों में इस सुद्रम्य भी गणना है।

#### माग्डाकत

#### शाह नोरतनमत्तनी मांडावत, जोधपुर

श्नाह नौरतनमळ्जी उन उञ्चतिशीळ व्यक्तियों में हैं जो अपनी योग्यता, बुद्धिमानी और क्षर्यं तत्वरता के बळ पर अपनी परिश्यिति को वज्ञत कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। आपके पितामह श्री गुनेचन्द्रजी भांडावत अज्ञमेर में साधारण व्यवसाय करते थे। इनके २ पुत्र हुए। वेवरचन्द्रजी तथा फूळचन्द्रजी। गुनेचन्द्रजी भांडावत का स्वर्गवास लगभग संवत् १९२६ में हुआ।

शाह फूलचन्द्रजी का जन्म सं० १९०७ एवं देहावसान १९६६ में हुआ। आप भी विशेष कर जीवन भर अजमेर में ही ज्यवसाय करते रहे। आपके पुत्र शाह नीरतनमलजी का जन्म संवत् १९३० की आसीज सुदी ६ को हुआ।

शाह नोरतनमळ्जी अपने समय के छात्रों में बढ़े मेधावी नवयुवक थे। आपका शिक्षण गवर्नमेन्ट काळेज अजमेर में हुआ। कुशाप्र बुद्धि होने के कारण आप युनिवर्सिटी में एफ० ए॰ में फर्ट, बी॰ ए॰ में सेकंड तथा एळ॰ एळ० बी में फर्ट आये। सन् १८९८ में एळ० एळ० बी॰ में सारी युनिवर्सिटी में मथम उत्तीर्ण होने के उपलक्ष में आपको एक स्वर्ण पदक मास हुआ है।

संवत् १९५२ में शाह नौरतनमळजी जोधपुर में प्रोफेसर होकर आये । आपके यहाँ आने के श्रिष्म साल बाद आपके पिताजी भी जोधपुर का गये। सन् १९०० के अप्रैल तक आप जोधपुर कालेज है सीनियर प्रोफेसर रहे। पत्रचात् आपकी ज्युविशियल लाइन में सिर्विस हुई। सन् १९०० में आप असिस्टेंट सुवित्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ संरदार्स एवं सन् १९०८ में सुपिरन्टेन्डेन्ट ज्युविशियल नार्थवेस्टर्न विशिद्दक्ट सथा फिर फावरी १९१३ में फीजदार (असिस्टेन्ट सेशन जज्ज) के पद पर नियुक्त हुए। सन् १९१३ के दिसम्बर में आप जोधपुर के असिस्टेन्ट व्हाइस प्रेंसिडेन्ट निर्वाचित किये गये। फिर सन् १९१६ में आप सेकेटरी सुसाहित आला हुए। जब यह ओहदा टूट गया तब सन् १९२७ में आप विरिट्रक्ट सेशन जज्ज और फिर १९२९ से जनवरी १९३३ तक चीफ कोर्ट के ज्ञा रहे।

शाह नौरतनमळजी जोधपुर की ओसवाल समाज में ऊँ ने दर्जे के शिक्षित तथा समाज सुवार के विचार रखने वाले सजत हैं। आप बढ़े मेधावी तथा लोकप्रिय महानुमाव हैं। जोधपुर की ओसवाल समाज का शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित इरने में आपका प्रधान हाथ है। सरदार हाईस्कूल की आपके हारा बहुत उन्नति हुई है। जब से सरदार हाईस्कूल स्थापित हुआ है तब से आप उसके ऑनरेरी सुपरिन्टेन्डेंग्ट

## ासवाल जाति का इतिहास





स्व॰ शाह सुजानमला ते 😁 🕆 लोधपुर.





। शाह नौरतनमलजी भांडावत वी. ए. एल एल. वी "एक्स चीफजजं' जोधपुर.



श्री शाह गरोशनलजी मराफ. जोपपुर.

हैं। स्रगभग १० सारू पूर्व आपने अपने पिताबी की यादगार में 'फ़ुलचन्द जैन कन्या पाठशान्त' का स्थापन किया है।

आपको ता॰ २० अप्रैल सन् १९३३ के दिन जोधपुर वार एसोशिएसन ने मान पत्र भेंट किया। इसमें जोधपुर के लगभग ४०० प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे। इसी समय जोधपुर दरगर ही ओर से आपको पैरों में सीना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की ओसवाल समाज में, राज्य में, सरदारों में और शिक्षित सज्जनों में नामांकित पुरुष हैं। जनवरी १९३३ से आप स्टेट सर्टिस मे रिटायर्ड हैं तथा शान्तिमय जीवन विताते हैं। आपके पुत्र धनपतिसहजी पहते हैं।



## ग्रोसतकाल

#### शाह गर्णशमलजी सराफ ओसतवाल, जोधपुर

यह खानदान अपने मूल निवासस्थान नागोर में चौधरी कहलाता था। वहाँ से नगराजजी के पिता संवत् १६०० के लगभग जोधपुर आये। नगराजजी के पदचात् कमशः चनेचंद्जी और मजजी हुए। जो मोहल्ला अब सराफों की पोल कहलाता है, वह पुराने पटों में मनजी की खाल के नाम मे लिया हुआ पाया जाता है। सराफ मनजी के भानीदासजी तथा कनीदासजी के किशनदासजी और विशानदासजी नामक पुत्र हुए। सराफ विसनदासजी के नथमल्जी, हिम्मतमल्जी, उम्मेदमलजी, तथा अगरवन्दजी नामक चार पुत्र हुए। संवत् १९०० के लगभग उम्मेदमलजी तथा अगरचन्दजी का चैद्विग प्यापार जोरों पर था। सराफ अगरचन्दजी के आलमचन्दजी, मोतीलालजी तथा चन्दनमल्जी नामक ३ पुत्र हुए।

चन्दनमलजी सराफ—आपका जन्म संवत् १८८० में हुआ। आपका महाराज युगार यात्रीत सिंहजी से अच्छा मेल था। कहा जाता है कि एक बार सराफ चंदनमलजी, राजकुमार से एत्नी में दौर जीत गये। इससे अग्रसम्भ हो राजकुमार ने आलमचंदजी के तमाम यही खाते जप्त करना लिये। एमये मन्त १९२५ में चंदनमलजी रतलाम चले गये। वहाँ के आिकप्त मीर शहमनमली ने इन्ते अफीम के मेल रिजिस्टर का ओहदैदार बनाया। इसके बाद आप क्रमशः गणेशग्रस किशनामी की मन्द्रपुर शीर रागरा हुकानों के मुनीम, तथा गोकुलदासजी की दुकानों के सुपरवायज्ञर रहे। वहाँ से लेलपुर शहर रेसिटेसी खजाने पर सर्विस करते रहे तथा संबत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। अपके पुत्र सुपारमण्या सराफ हुए।

सुजानमलजी सराफ-आपका जन्म संवत् 1998 में हुआ। रतलाम से आने पर आप जोशपुर स्टेट में असिस्टेण्ट ऑडीटर सुकर्र हुए तथा संवत् १९५९ में स्टेट के आडीटर बनाये गवे। आप ने सेट की पुरानी हिसाब पद्धत्ति में बहुत से सुधार कराये। इस पद्धति का अनुकरण कई स्टेटों ने किया। इसके सिवाम मारवादकी हुकूमतों में बांच ट्रेटरी कायम करवाई तथा रेटवे कं० के अक्षाउंट में बहुत मारे की गर्जीकों ठीक करवाई। आपकी योग्यता की सुसाहिय आज अकदेवमसादको, फाइनेंस मेम्बर कर्नक टेट्सन, स्टेट आडीटर मि॰ गॉयडर तथा पेश्तनकी नेर वानजी ने समय २ पर सार्टिफिकेट देकर प्रशंसा की। इस हो जाने से सन् १९१८ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र सराफ गणेशमलजी हुए।

गणेशमलजी सराफ—आपका जन्म सन् १८८१ में हुआ। १९०० में आप रेसिडेंसी ट्रेनिंग में सरती हुए। यहाँ से ह्मारपुर, इन्दौर आदि स्थानों में सर्विस कर आप जीधपुर म्यु॰ में लागू हुए तका सन् १९०३ में सहकमा वाक्यान के सुपरिन्डेन्डेण्ड बनावे गये। तब से आप इसी मोहदे पर कार्यं करते हैं। इस समय आपने मारवाद की हह में जाने वाली बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे के लिए कस्टम ज्युरिडिक्शन के बारे में ऐसा केस तथार किया, जिससे गवनेंमेंट ने मारवाद की ब्युरिडिक्शन मानली। जब पुरानी बकाया के कारण राम्य के जनता के बहुत से मकानात जस कर लिये थे उस समय आपने उनके देनों को निपटा कर बापस मकाव दिख्या दिये। इससे स्टेट के फाइनेंस मेम्बर मि॰ बेल हेवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सन् १९२० में दरवार से दिखारिश कर आपने कारजतारों के ६०१०० लास बकाया रूपये माफ करवाने।

सर्विस के अलावा सराफ गणेरामलजी ने सरदार हाईस्कृल की सेवाओं में विस्माणीय बोण विया तथा आरंभ से ही उसकी नींव को इद बनाने में आप विशेष प्रयस्तरील रहे ! सन् १९०१ से मेहता वहादुरमलजी गर्षेण के साथ हाईस्कृल को संगरित किया ! सन् १९९१ में आपने अपने सुगर बीजन मे २० हजार की विल्डिंग बनवाई। जब फंडमें कमी आ गई तो चंदा एकत्रित करने का बोड़ा आपने उस कर बहुत रकम एकत्रित करवाई। जब उपरोक्त जगह कम पढ़ने लगी तो हाईस्कृल की पुरानी सेंध्र वेच कर हाईस्कृल की वर्तमान विल्डिङ भेरों बाग में बनवाने में कार्य्य तत्परता बतलाई। इस समय भी आप जाह नीरतनमलजी माण्डावत के साथ संस्था की सेवा में योग देते हैं। आपने अपनी प्राईवेट लाकनेरी की दो-तीन हजार कितार्वे हाईस्कृल को मेंट ही हैं।

गणेशमलजी सराफ सुधरे विचारों के सज्जन हैं। आपने अपनी कन्या का विचाह एक साजा-रंग स्थिति के युनक भण्डारी लाडमलजी के साथ किया तथा एफ॰ ए॰ की श्रिक्षा खतम कर लेवे पर रे॰ हजार रुपया देकर उन्हें अपने पुत्र सरदारमलजी के साथ मदास में सरदारमल खाडमल के नाम से बेङ्किम स्थापार की फर्म सुलवादी । कहने का तात्पर्व्य यह कि आप जोधपुर के एक कार्य्य कर्ता समस्रदार तथा सुधारक सन्जन हैं। आपके सरदारमलजी तथा चौथमलजी नामक दो पुत्र हैं। सरदारमलजी ने अपने घर से परदा प्रथा को हटा दिया है।

#### सेठ चन्दनमल जसराज श्रोसतवाल, श्रहमदनगर

इस परिवार का मूर्ज निवास स्थान, मारवाइ में बोरावड के पास लाडोली नामक गाँव है। इस परिवार में मोसतवाल स्रतिसिंह की चोरों के साथ युद्ध करते हुए ब्रह्मार हुए, जिनका चहुतरा लाडोली में बना है। इनके पुत्र हुकमी चंदनी तथा पौत्र नवलमलकी, प्रेमराजनी तथा ख्वचन्दनी हुए। ये धंषु ज्यापार के लिये सुरेगाँव ( अहमदनगर ) आये। साथ ही अपने भानेन पन्नालकनी तथा धनरामनी डोसी को भी साथ लाये।

संवत् १९२० में पेमराजजी ओसतवाल तथा पञ्चालालजी होसी ने अहमद्वतर में पेमराज पत्नालाल के नाम से दुकान की तथा इन्ही दोनों सज्जनों ने व्यापार में उद्यति की । धीरे २ इस हुकान की शाखाएँ मेळ, परमनी आदि स्थानों में खुर्ली । सेठ पेमराजजी तथा उनके पुत्र जसराजजी १९५४ में स्वर्गवासी हुए । उस समय जसराजजी के पुत्र चंदनमलजी तथा कुंदनमलजी ओसतवाल वालक थे। अतः कमें की देख रेख सेठ पञ्चालालजजी डोसी करते रहे ।

सेठ पञ्चाखाळजी होसी का स्वर्गवास' संवत् १९२६ में हुआ। इनके पुत्र हीराखाळजी तथा ताराचंदजी हुए। संवत् १९७५ में ताराचंदजी स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र वारायणदासजी का जन्म १९५६ में हुआ। १९६० में इन्होंने कुन्दनमळ नारायणदास के नाम से दुकान तथाकुकाना और पायरदी में जीनिंग फेक्टरी खोळी।

सेंड चंदनमलनी ओसनवाल का जन्म सं० १९४२ में हुआ। आप वहे मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सजन हैं। आसपास की ओसवाल समाज में आपका घराना नामी माना जाता है। आपके यहाँ पेम-राज प्रशालाल के नाम से जीनिंग फेक्टरी है तथा आदत व रहें का ज्यापार होता है।

### सेठ घोडीराम हेमराज श्रोसतवाल, उमरागा नाशिक

इस परिवार का मूल निवासस्थान बढल (मारवाद) है। वहाँ सेठ जोषाजी निवास करते थे। इनके ज्ञानीशमजी, राजारामजी तथा तिलोकर्चदजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ राजारामजी तथा तिलोकचन्दजी उमराणा के पास पीपल गाँव में आये। वहाँ से आकर इन्होंने उमराणा में दुकान की।

सेठ तिलोकचंदनी के हेमराजनी तथा परशुरामजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों आह्मों वे कुटुम्ब के न्यापार तथा सन्मात को विशेष बदाया। आप दोनों न्यक्तियों का स्वर्गनास क्रमकः सं० १९६८ और सं० १९५७ में हुआ। सं० १८३२ में सेठ परशुरामजी ने उमराणा में एक विकाल दीक्षा महोत्सव कराया। महाराष्ट्र प्रांत में यह पहला दीक्षा महोत्सव था।

सेट हेमराजजी ओसतवाल के गुरुायचन्द्रजी तथा घोटीरामजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गुरुष-चन्द्रजी के पुत्र बालचन्द्रजी तथा शेंपमलजी हुए। इनमें शेपमलजी परशुरामजी के नाम पर दक्तक गये।

सेंठ घोंडीरामजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। नाशिक जिले की ओसवाल जातिमें आप नामी धनवात हैं। आप समझदार और पुराने ढंग के पुरुष हैं। आप स्थानकवासी आझाय को मानने वाले हैं। आपके पुत्र शंकरलालजी तथा रतनलालजी हैं। आपके घोंडीराम हेमराज के नाम से तथा शेंपमलजी के शेपमल परशुराम के नाम से साहुकारी का ज्यापार होता है।

## बोलिया

#### बोलिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में मारवाद में 'अप' नामी एक नगर था बिसक अनुमान नतमान में नागोर के पास स्माया जाता है। वहाँ एक समय चौहान वंशीय राजा सगर शत्य करते थे। इनके पुत्र कुँचर नरदेवजी को विक्रमी संवत् ७१९ में भट्टारकजी श्रीकनकस्ति महाराज ने जैव धर्म का उपदेश देकर जैन धर्मावलस्त्री भोसवाल यनाया। महाराज का यह उपदेश 'वूली' नामक प्राम में होने से इस खानदान वालों का गौत्र वृत्तिया या वोलिया कहराया।

### मोवीरामजी बोलिया का खानदान, उदयपुर

इनके वंज्ञज बहुत समय तक वेहली और रणयरमोर नामक स्थानों में रहे। यहाँ इन्होंने कई नामी काम करके मिलहा प्राप्त की। पंद्रहवीं शताब्दी में इस वंज्ञ की ३३ वीं पीढ़ी में शेडरमलजी हुए। आपने रणयंग्मोर में मिसद गणपित का मिद्दिर बनवाया। आपकी बृत्ति भामिक काब्यों की ओर विज्ञेष रही। आपने अपने समय में काफ़ी दान पुण्य भी किया। आपके पुत्र छाज्यी रणयंभीर से चिज्ञौद आये। इन्ही छाज्यी के वंद्य में यह खानदान है।

छाज्जी के परचार इस वंश में ऋसशः खेताजी, पद्माजी, निहालचंदजी, असपाछत्री,

सुस्तानजी, रंगांजी, चांसाजी, स्राजमलजी, कान्हजी, अनापजी, मोतीरामजी, एकलिंगदासजी, ।भगवानदास जी, ज्ञानमलजी, और लक्ष्मीलालजी हुए जिनका थोड़ा सा परिचय हस नीचे देते हैं:—

क्षाजूजी—आप संवत् १४९५ के लगभग चित्तीह जाकर महाराणा हुम्भा के पास रहे। महाराणा ने आपका अच्छा सम्मान किया। आपने चित्तीहगढ़ के जगर हवेली, धर्मशाला, और महावीर म जी का मन्दिर तथा एक तालाव बंधवाया। इनकी हवेली की जगह इस समय चतुरभुजनी का मन्दिर बना हुआ है।

निहालचन्दजी—आपने विचौड्यद में महाराणा श्री उदयसिंहजी का प्रधाना किया। संवत 1 १६१० में आपने श्री महाराणाजी की पधरावनी की थी। उदयसागर की नींव आपही के प्रधाने में रुगी।

जसपालजी--जब कि संबद् १६२४ में चित्तीव में साका हुआ उस समय आप तथा आप के भाई बेटे साके में काम करने आये । केवळ दो पुत्र बचे जिनमें से बढ़े सुल्तानजी संबद् १६६२ में कसवा'पुर' में आकर बसे ।

रंगाजी—आपने महाराणा अमर्रासहजी ( वदे ) और कर्णसिंहजी के समय में प्रधाना किया।

कापने शाहंशाह जहाँगीर के पास जाकर महाराणा अमर्रासहजी की हच्छानुसार चार रातें तय कर

मैनाद में से वादशाही थाणा उठवाया और देश में फिर से अमन अमान स्थापित किया। आपकी सेनाओं

से असक्ष होकर महाराणा साहब ने आपको हाथी पाठकी का सरमान बक्षा। साथ ही चार प्राम की

जागोर का पष्टा भी प्रदान किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—मैनदा क.णोछी, मानपुरा और जामुण्या।

आपने उदयपुर शहर में धूमठानाकी हवेली बनवाई जो आपकी इक्षत का एक खास सबूत है—जिसमें इस समय महाराज ठक्ष्मनसिंहजी निवास करते हैं। यहां पर रंगाजी का एक शिलाकेत का होना भी

बतलाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने कसवा 'पुर' में श्री नेमीनाथजी का मन्दिर भी वनवाया, आपके

पांच पुत्र हुए—जिनके नाम क्रमशः चोखाजी, रेखाजी, राज्जी, श्यामजी, और प्रश्नीराजर्जी थे। इनकी

शाखाएँ रंगावत कहलाईं। रंगाजी के छोटे साई पचाणजी ये जिनके वंशज पचनावत कहलाने हैं।

चांखाजि आप मेवाद की वकालत पर देहली भेजे गये। आपके शोभा चन्द्रजी, रायभाणजी, उद्यचन्द्रजो, स्र्जमलजी और कर्णजी नामक पाँच पुत्र हुए। कर्णजी महाराज गरीवदासजी (महाराजा कर्णासहजी के छोटे कुँवर) की इच्छानुसार श्री इच्हर में से उणियारे इन्तजाम के लिये भेजे गये। वे वहीं कर्णासहजी के छोटे कुँवर) की इच्छानुसार श्री इच्हर में से उणियारे इन्तजाम के लिये भेजे गये। वे वहीं पर संवत् १७२३ के माद्रपद मास में स्वर्गवासी हुए। इनके साथ इनकी धर्मपली सवी हुई। जिनकी

छत्री व शिलालेख विजयारे में छप्पन हो के तालाव के पास मौजूद है। चोखाजी के भाई राज्यी के देश में सहसाणकी और सरदार्रीसहची हुए जिन्होंने अपने समय में फीज मुसाहिबी की !

स्रतीयजी—आपका जन्म संवत् १७१३ दार्तिक मास में हुआ! महाराणा श्री संप्रामसिंहकी (दिवीय) ने आपको और धामाई देवजी को सरकारी काम के लिये देह की मेंजे! आपने राज के कोतार का काम किया। इसके परचात् कपासन वगेरह कई परयानों पर आप हाकिम रहे! संवत् १९०३ में का काम किया। इसके परचात् कपासन वगेरह कई परयानों पर आप हाकिम रहे! संवत् १९०३ में आपके प्रत्न मोतीरामजी के विवाह में महाराणा की आपके घर पधरावणी हुई। आपने कपासन प्रान्त में अपने नाम से अनीपपुरा नामक आम वताया। इस गांत्र में आपने बावड़ी और सालाव वैववाया! साथ ही पोटला का तालाव मी आप ही ने कंपवाया। कसवा पर में आपने अपने पूर्वजी हारा निर्मित धी नेमोनाथजी के मन्दिर का जीजोंद्रार करवा कर पूर्व मया सभा मंडप वनवाया, तथा दूसरी मूर्ति स्थापन करवा कर उसकी अनिष्ठा करवाई। आपने वहाँ बाव बावड़ी और मंगलेक्वरजी का एक मन्दिर वनवाया। आपकी हवेली 'पुर' में महस्तों के नाम से मजहूर है और आज भी होली दिवाली पर पंच दस्तुर के लिए आते हैं। आपकी जागीर में रंगान्नी की जागीर के दो गांव मेवदा और कार्जोली रहे। आपके मोतीरामजी, मोजीरामजी एवम मानसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए।

मोतीरामकी—आपका जन्म सम्बद् १०८३ की आवण सुदी २ को हुआ। आपने सम्बद् १८११ है करीन १८२६ तक महाराणा श्री अरिसिहकों की प्रधानगी की। इस अविध में एक बार संबद् १८२१ है करीन प्रधाने का काम दूसरे व्यक्ति को दिया गया था। सगर सुचार रूप से कार्य न चळने के कारण कुछ ही दिनों परचात् वापस आपको ही दिया गया। संवद् १८२६ में जब कि सिधिया के साथ वाली सिन्ध में वहवा श्रमस्वन्दनी ने इनकी इनका के खिलाफ शर्ते तय कीं, इस शर्तनाम के अनुसार सरकार अ जुक्सान समझ कर आपने अपने पद से इस्तीका दे दिया और बाहर चले गये। थोदे ही समय परचात महाराणा को इसकी असल्विस का हाल साल्यम हुआ तो ये वापस जुल्वाये गये। सगर ये हानि न हो सके और उसी समय संवद् १९२८ में आपका स्वर्गचारा हो गया। आपके स्वर्गचारी हो जाने के परचात मी महाराणा साहव ने आपके पुत्र एकलिंगदासजी को दयामधर्मी होने वर्गरह के कई परवाने की जिससे माल्यस होता है कि महाराणा का आप एर पूरा भरोसा था। सोतीरामजी की जागीर में चार गाँव मेवरा, मानपुरा, काणीली और सादहा थे। आपके एकलिंगदासजी और अचलदासजी नामक दो पुत्र हैं।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आपके द्वारा कई चार्मिक कार्य भी हुए । आपने कसारों की ओड में पुक भी अपमदेवनी महाराज का संदिर तथा उपाध्यय जनवाया और उसकी प्रतिष्ठा संबत १८२० में करवाई ; संवत १८२६ में आपने आबू तीर्थं का संय निकाला। इसकेशतिरिक्त आपने स्थानीय हाथीपोळ और दिख्छी दरवाजा के बीच शहरपनाह के पास एक बावड़ी बनवाई जो आज भी आपके नाम मे मकहूर है।

अपके छोटे भाई मोजीसमजी का जन्म संवत् १७९१ में हुआ। आप पर महाराजा अस्तिहिंद का पूरा भरोसा था। आप उनके फीज मुसाहिंद हुए। संवत् १८२२ में घीजी हुजूर दुवमनों पर चवे उस समय "विजयकटक" सेना में फीज मुसाहिंद आप ही थे। इसके अतिरिक्त आप जावद, गोदवाद, चित्तीद, छुम्मळगढ़, अिळवादा, खोद, वगेरह कई मुकामों पर फीज छेकर समय १ पर दुवमनों के मुकाबळे पर भेने गये थे। जिसके विपय में आपको कई परवाने प्राप्त हुए। जो इस समय इनके वंश्वजों के पास मौजूद हैं। उन परवानों से माळुम होता है कि उस समय कई सरदार आपरी अध्यक्षता में रहे। अर कई स्थानों पर हुवमनों से आपको मुकावळा करना पढ़ा।

पकिलेंगदासकी—आपका जनम संवत् १८१४ में हुआ। आपको क्षेत्रछ धीस साल वी टक्स में ही प्रधान का पद इनायत हुआ। छोटी उमर होने से इस काम को आप अपने एाका मीजीरामजी वी सहावना से करते रहे। मीजीरामजी के स्वर्गवासी होने पर आपने इस काम को छोट दिया। इसके परचान भार कौज मुसाहित बनाये गये। इस सर्विस में आपने राज्य की कई सेवाएँ की। कई छोटी पदी एट्सइग! आपने बहादुरी के साथ छड़ीं।

संवत् १८५८ में जब इन्दौर के महाराजा यशवंतराव होलकर ने नायदारे पर पदाई वी। एए समय उन्हें रोकने के लिये आप भी फीज लेकर नायदारे पर पहुँचे थे। वहाँ के आपमण वो रोक वर इसी मान्न माह महीने में आपने श्री ठाक्करजी को नायदारे से उठाकर उदयपुर विराजमान विया। इसके परपात भी मंतर १८६५ तक आपको समय २ पर नायदारे की रक्षा के लिए जाना पढ़ा था। संवत १८७६ में राजनार में माणेकुँवर सुलाराम का आना सुनकर वहां किसनाजी भाज के साथ आप भी पहुँचे और गढ़ थी रहा थी। संवत् १८७६ में गुसाईजी कांकरोली के लिये राजविलक का दस्तर तथा १८७८ में जयपुर महाराजा थी सवाई जयसिंहजी का टीला लेकर गये।

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के आपने कई काम किये। आपकी सैयाओं से महाराण हानिर्माहरणी भीमसिंहजी, जवानसिंहजी, सरदारसिंहजी और सरूपसिंहजी सभी प्रसत रहे। आप शनिम एमय हुइ अपने मालिकों की सैवा करते रहे। आपका स्वर्णवास ८० वर्ष की अपस्था में संयत् १९०० में एका उम समय के कागजों से पता चलता है कि करीब २ सभी उमराव, सरदार प्यम् मरहटे अध्यत करावी हुइन करते थे। तथा आपके साथ प्रेस रस्ते थे। इनकी जागीर में इनके पिता के समय के चारों गाँव रहे। मगर संवत् १८९० में मेबहा नामक गाँव के स्थान पर रूपाखेड़ी दी गई थी। इनके छोटे भाई अचलदासजी की जागीर में "मौंपों का खेदा" अलग ही था। एकलिंगदासजी के पुत्र भगवानदासजी एवम् अचलदासजी के पुत्र सबदासजी है।

मगवानदासजी—आपका जन्म संवत् १८५६ चेत वदी १४ को हुआ। संवत् १९०४ में महाराणा सरूपसिंहजी, की नाराज्यी होने से उन्होंने आपकी जायीर, गेणानट के गाँन, घर खेती वगैरह तव बाह से कर छिये। फिर संवत् १९१८ में महाराणा शम्भूसिंहजी ने रूपाखेड़ी के बजाय प्राम बाह्यो जागीर में प्रदान किया। भगवानदासजी का स्वर्गवास १९३९ में हुआ।

ज्ञानमलजी-सापका जन्म संवत् १८८८ तथा स्वर्गवास संवत् १९४७ फागण सुदी १४ के हुआ। आपने मुस्तकीक तीर पर कोई काम नहीं किया ।

जदमीलालजी--आपका जन्म संवत् १९२२ असाद् चदी ९ को हुआ । संवत् १९५१ में आपके जिम्मे कवाजमा का कारखाना और संवत् १९५६ में गेणे का काम आपके सिपुदे हुआ जो बदस्तर आप कर रहे हैं। आप भी राज्य की सेवाएं यहुत ईमानदारी के साध कर रहे हैं।

आपके देवीलालजी नामक एक पुत्र हैं। जिनका जन्म संवत् १९६५ में हुआ है। आपने संवत् १९८० में बो॰ ए॰ की दिमी हासिल की। आप संस्कृत में शास्त्री परीक्षा की पास हैं। आप ने संस्कृत कादम्बरी के कुछ भागों का ( शुक्रनासोपदेश, महात्रवेत कृतान्त ) का अंग्रेजी में अनुवार करके सन् १९३३ में प्रकाशित किया है। आप यह होनहार और मितिभाशाकी शुक्क हैं।

## कामाडिया

### मेनाड़ोद्धारक मामाशाह का घराना, उदयपुर

इस घराने वाले सकतन काविद्धा गीत्र के हैं । महाराणा सांसा के समय इस गौत के प्रसिद पुरुष काविद्धा भारसकती रणधंबीर नामक किले के किलेदार नियुक्त किये गये थे। इनके पुत्र भेवाइ-उद्धारक वीरवर मामाशाह हुए। इन भामाशाह की वीरता, इनका स्वार्थ स्थान और इनकी इबिं- मानी को कौन हितहास का पाठक नहीं जानता ? जब तक महाराणा प्रताप का माम अमर रहेगा तब तक सर्वस्व स्थानी भामाशाह का नाम भी नहीं सुलाया जा सकता। मेवाइ में भामाशाह की जो अपूर्व सेवाएं हैं वनके समान विरक्षे ही उदाहरण इतिहास में हिए गोचर होते हैं। जिस प्रकार भामाशाह

ने अपने अपूर्व वीरस्व का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिरसंचित असंख्यात सम्पत्ति को महा-राणा प्रताप की सेवा में अर्पित कर अपनी विशालता का परिचय दिया था। कर्नल जेम्सटाड के कथना-मुसार वह द्रव्य इतनी थी, जिससे २५ हजार सैनिक १२ वर्ष तक निर्वाह कर सकें। कहना न होगा, कि इस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुई शक्ति को बटोरा और मेवाड़ के यहुत से प्रामे अपने अधिकार में किये। भामाशाह का विस्तृत परिचय इस ग्रंथ के राजनैतिक विभाग में पृष्ट ७३ में दिया गया है। उसी प्रकार इनके भाई ताराचन्द्र में भी बहुत बार युद्ध में लड़कर अपना हस्त कीशल दिसलाया था।

भामाशाह के पश्चात् उनके पुत्र जीवाशाह हुए। ये महाराणा अमरसिंहजी के प्रधान रहे। इसके पश्चात् जब महाराणा कर्णसिंहजी मेवाद की राजगद्दी पर विराजे तव जीवाशाह के पुत्र अक्षयराज मेवाद के प्रधान बनाये गये। इस प्रकार तीन पुश्त तक प्रधानगी का काम इस वंश के हाथ में रहा। और इस वंश वालों ने बड़ी योग्यता से उसे संचालित किया।

अक्षयराज की कुछ पुश्त पश्चात् जयचन्द्जी, कुन्द्नजी और वीरचन्द्जी नामक तीन वन्छु हुए। प्रजा की तरफ से जब आप छोगों के पुश्तैनी तिलक के सम्मान में फर्क आने छगा तब तत्कालीन महाराणा सरूपसिंहजी ने एक नये परवाने के द्वारा फिर से आपका सम्मान बढ़ाया। यह परवाना इसी प्रन्य में राजन्तिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में 'सर्वस्व स्वागी भामाशाह वाले हैंदिंग के अंदर में दिया गया है।

शाह कुन्दनजी के सवाईरामजी और अंवालालजी शामक २ पुत्र हुए । अम्बालालजी की स्थिति इस समय बहुत साधारण रह गई थी। अतपुव आपने प्रारम्भ में टुकानदारी की। पश्चात् आपने उमरावों एवम् सरदारों की वकालत का काम करना प्रारम्भ किया। इसमें आपको यहुत सफलता रही। यही नहीं बलिक इन्हीं उमरावों में से एक झाडोल राज से आपको चोकड़ी नामक एक गाँव जागीर में मिला जो आज भी आपके वंशजों के पास है। आपके समय में पुश्तेनी तिलक में सम्मान का फिर झाडा हुआ। इस बार भी महाराणाजी की और से फैसला होकर उस परवाने की पावन्दी करवाई गई। आपका संबत् १९७६ में स्वर्गवास होगया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः यह तलालजी, अमरसिंहजी और मनोहरसिंहजी हैं। इनमें से अनरसिंहजी स्वर्गवासी होगये। बहुतलालजी आज कल अपने पिना जी के स्थान पर वकालत को करते हैं। आपके आई भी वकालत करते हैं। आप खेग मिलनसार सज्जन हैं। बालुलालजी के कालुलालजी और उपानलालजी नामक २ पुत्र हैं। मनोहरलालजी के रोशनसिंहजी और उपानलालजी नामक २ पुत्र हैं। मनोहरलालजी के रोशनसिंहजी और उपानलालजी नामक रही पुत्र हैं।

## कील मेहता

#### मेहता रामसिंहजी का घराना, उदयपुर

इस परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। इस परिवार में मेहता जास्सी नामक एक बहुत प्राप्ति हो गये हैं। वे तत्कालीन जालोर के राव माल्देव के बढ़े विश्वास पात्र सेवक वे। का कि वित्तीह पर रावल रतनिसंह राज्य करते थे उस समय मेवाड पर अलाउडीन ने खड़ाई की और वित्तीह का किला हस्तगत कर लिया और लगने पुत्र विज्ञास पात्र समस कर लिजरसी इन्हें वहाँ का गवनंद का गया। १० वर्ष पश्चात सीतगरा मालदेव को विश्वास पात्र समस कर लिजरसी इन्हें वहाँ का गवनंद का कर चला गया। इसी समय महाराजा हम्मीर अपने पैतृक राज्य को पुत्रः प्राप्त करने की सास्सा के को इस थे। जस समय जालसीजी मेहता हारा आपको यहत सहायता मिली और आप वित्तीह का उदार करने के सामर्थ हो सके। जालसी नेहता है पत्रचात् मेहता चिल्जी इस परिवार में बड़े नामांकित पुरुष हुए वित्रक विशेष परिचय इसी प्रत्य के राजनैतिक और सैनिक महत्य नामक अध्याय में दिवा जा सुका है। इसी चिल्जी मेहता की संताने चील मेहता कहलाई। वास्तव में आप लोगों का गौत मंहसाली है।

मेहता चीलजी हे कई पुरतों के परचात् १९ वीं रातादि के मान में इस परिवार में मेहता जान दासजी हुए! इनके पुत्र मेहता रामसिंहकी थे। मेहता रामसिंहकी बढ़े होसिवार, पराजमी, दुविमार और चतुर राजनीतिह थे! लाप कई बार मेबाड़ के प्रधान बनाये गये! आपने राज्य के दित के बुक हात किये। आपको जागोर में गांव तथा सोना वगैरह इनायत किया गया था! आपका विशेष परिवार हम लोग हुती प्रथ के राजनैतिक और सैंनिक सहस्व नामक अध्याय में कर खुके हैं।

मेहना रामसिंहको के वस्तावरसिंहको, गोविन्दसिंहकी बाकिमसिंहजो, इन्द्रसिंहजी सबा करा सिंहनी नामक ५ पुत्र हुए।

संबद १९०३ में मेहता रामसिंहती अपने पांचों पुत्रों को लेकर म्यादर वसे आने, और वहीं संबद १९११ में आपका लगीवात हुना । आपके पढ़े पुत्र वस्तावरसिंहजी आपके सामने ही गुजर गरे ने । उनके नाम पर गोविंदसिंहजी के छोटे पुत्र कीर्तिसिंहजी दत्तक गये । इस समय इनके परिवार में जवरसिंहजी नामक एक बालक लोधपुर में निशमान हैं।

मेहवा रामसिंहजी के द्विवीय पुत्र गोविंद्सिंहजीं का परिवार न्यावर में ही रहता रहा। इस्रे परिवार का विस्तृत परिचय नीचे दिया जा रहा है। इनके तीसरे पुत्र आलिमोंब्रहजी को संवत् १९१८ कें हिराणा शंभूंसिहजी ने उदयपुर बुलालिया, तथा चौथे पुत्र इन्द्रसिहजी को धोकानेर महाराज ने गुलालिया । सभी इनके परिवार में प्रथ्वीसिहजी जयसिहजी तथी वीरसिहजी अजसेर रहते हैं।

मेहता जीखिमसिंहजी—आपने राशमी प्रान्त में अपने नाम से जीलिमपुरा नामक एक गाँव स्वाया। संवत् १९२५ में आप सादड़ी के हाकिम ये। छेकिन आपने वेतन नहीं लिया। विचाय आप हिसाब दफ्तर के हाकिम बनाये गये। दरवार ने प्रसन्न होकर वरोड़ा नामक गांव तथा एक है हिरा प्रदान किया। संवत् १९३१ में आपने अपने स्थान पर बढ़े पुत्र अक्षयसिंहजी को जहाजपुर का गकिम बनाकर भेजा। संवत् १९३६ में आप स्वर्गवासी हो गये। आपके अक्षयसिंहजी, केशरासिंहजी नीर उपसिंहजी नामक है पुत्र हुए।

महता अन्यसिंहजी—आपने जहाजपुर जिले की आप को बदाया, तथा अपने भाई और पुत्रों के निया के अवयपुरा, केसरपुरा और जीवनपुरा नामक है गाँव बसाये। आपको महाराणा ने निम्बहिदा के अरहरी मामले में अपना सातेमिद बनाकर भेजा था। इसके पश्चात् आप कुम्मल्याद और मगरे के हाकिम निया गये। आपने लुटेरे भीलों को कृषि में लगाया तथा मगरा जिले की आवादी बदाई। इसके याद आप गांविकाद तथा भीलवादा के हाकिम हुए। संवत् १९१० में आपके ज्येष्ठ पुत्र जीवनसिंहजी के विवाह प्रसंग पर शिवलात तथा मालको हवेली पर मेहमान होकर पथारे। संवत् १९५६ के अकाल के समय जापने गरीव लोगों कि बहुत इसदाद की। मिंडर ठिकाने को कर्ज मुक्तकरने की व्यवस्था आपने व्यवस्थित वंग से की। इसी तरह आप माल, फौज, खजाना, निज सैन्य सभा आदि सहकर्मों में काल्ये करते रहे। और संवत् १९६२ में अगर स्वर्गनासी हुए। आपके पुत्र जीवनसिंहजी तथा वश्वतिसिंहजी हुए, इनमें चश्वतिसिंहजी, केशरीसिंहजी के नाम पर त्यक गये।

मेहता जीवनसिंहजी—आप खगातार ३५ सालों तक कुम्मलगढ़, सहाइ, कपासन, जहाजपुर, नित्तींद्र, आसींद, भीखवाड़ा, सगरा आदि स्थानों के हाकिम रहे। महाराणाजी ने समय २ पर पुरस्कार आदि देकर आपकी प्रतिष्ठा बदाई। मेवाड़ के रेजिडेंट तथा अन्य अंग्रेज आफीसरों ने आपकी प्रदेध कुरालना व कार्य्य शक्ति की समय २ पर सराहना की है। कुछ सालों से आप महदाज सभा के मेग्बर नियुक्त हुए हैं। महाराणा भूपालसिंहजी को आप पर बड़ी कुपा है। आपके तेजिंदिहजी, मोहनसिंहजी, तथा चन्द्रसिंहजी नामक ३ पुत्र हैं।

महता जसवन्तिसिंहजी—आप मेहता जीवनिसिंहजी के छोटे आता है तथा अपने काका केमिशिंद जी के नाम पर त्सक गये हैं। आपने राज्य के विविध प्रतिष्ठित पहीं पर काम किया है। कई वर्षों तक आप जोषपुर की सीसोदिनीजी महारानी के पास कामदार रहे। इसके बाद आप मेवाद में विचीद आदि कई ध्यानों के हाकिम रहे। अब भी आप मेवाड़ में हाकिम है। आप सुधारक विचारों के और हो मिलनसार सजन हैं। आपके नाम पर मेहता जीवनसिंहजी के तीसरे पुत्र चन्द्रसिंहजी दत्तक आवे हैं। आप उद्यपुर रेलवे में द्राफिक सुपरिंदेन्द्रेन्ट हैं। इसी तरह जालिमसिंहजी के तीसरे पुत्र मेहता उप्रसिंहजी के पुत्र मदनसिंहजी और पीत्र प्रवापसिंहजी तथा राजसीजी विधामान हैं।

मेहता तेनसिंहनी—आप बी॰ ए॰ एड॰ एड॰ वी॰ तक शिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक शीता पुर में बकालात करते रहे। संवत् १९७५ में कुम्भलगढ़ और साम्भर प्रान्त के हाकिम के पढ़ पर नियुक्त हुए संवत् १९७४ में भाग राजकुमार भूपालसिंहनी के प्राह्वेट सेकेटरी नियत हुए और उनके राज्य पढ़ पाने स भी उसी पढ़ पर निविधित रहे। महाराणाजी ने आपको सीने का लंगर प्रदान कर सम्मानित कहाना है। सन् १९३१ के कालान मास में आपको दुरबार ने जालमपुरा नाम का गाँव जागीर में बक्का है।

मेहता मोहनसिंहनी—आप राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। आपने अपनी विद्वता और अपनी अपनी स्वयं सेवा से राजस्थान के नाम को उन्ज्वन किया है। प्रारम्भ में आप एम॰ ए॰ एड॰ एड॰ वी॰ तक जिक्षा प्राप्त कर इलाहाबाद आगरा और अन्तमेर के कॉलेजों में प्रोफेसर रहे। इसके बाद आपने पंडित वैंक्टेश नारायणनी तिवारी के सहयोग में प्रयाग की सुप्रसिद्ध सेवा समिति के कार्य्य को संचालित किया। इसके वाद संवत १९७८ में आप कुँम्मलगढ़ के हाकिम बनाये गये। इसके पत्रचात आप उदयपुर राज्य के असिस्टंट सेटलमेंट आफीसर के यद पर नियुक्त हुए। सन् १९२५ में आपने इग्लैंड जाकर वेरिस्टी की परीक्षा पास की और लंदन युनिवसिंटी की सर्वोध्य लगाधि पी॰ एच० की॰ प्राप्त की। यहाँ यह व्यक्त आवश्यक है कि राजपुताने में यह पहिले ही महानुभाव हैं, जिन्होंने सन से पहिले इस सम्माननीय वर्णाय की प्राप्त किया है। इसके बाद आप भारत आये, तथा मेवाद स्टेट के रेवेन्यू आफीसर के पर पर विश्वक हुए।

हानरर मोहनसिंहजी का ऊपर थोड़ा सा परिचय दिया गया है। सब पहिलुर्वों से आपका जीवन बड़ा गौरमपूर्ण तथा प्रकाशस्य है। सानवीय सेवाओं के भावों से आपका हृदय लवालव भा है। सानवीय सेवाओं के भावों से आपका हृदय लवालव भा है। लार्ष लाग के लाए उवलंत उदाहरण हैं। राजस्थान में सब से पहिले बड़े पाये पर स्काउटिंग का काम आपही ने छुरू किया। विद्या भवन जैसी आदर्श संस्था आप ही के परम स्थाग का फल है। यह एक पैसी संस्था है, जो जिल्ला के उब आद्रश्च तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्थापित की गई है और जहाँ दूर २ से लार्थ लागी विद्वान जुलाकर रक्ते गये हैं। यह संस्था भारतवर्ष में अपने रंग की अपने हैं।

#### मेहता गोविन्दासिंहजी का परिवार ( मेहता चिमनसिंहजी, ब्यावर )

कपर उदयपुर के दीवान मेहता रामसिंहजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा खुका है। मेहता गोविन्हसिंहजी मेहता रामसिंहजी के हितीय प्रत्र थे। आपके छोटे भाई जालिमसिंहजी उदयप्रर घले ीं तथे तथा आप ब्यावर में ही निवास करते रहे।

7 महता गोविन्दासिंहजी-आपको ब्यावर के कमिशनर कर्नल डिक्सन ने ब्यावर तथा अजमेर के वीच ों केठाणा नामक गाँव में एक हजार बीचा जमीन इनायत की। तथा जेठाणे में गवालियर राज का एक गढ़ ाया वह भी इनको दिया । इसके अळावा इस्तमरारों जैसा सम्मान व आधे कस्टम के महसूछ की माफी का ंशार्डर दिया । उक्त जमीन तथा गढ़, अब तक आपके पौत्र मेहता चिमनसिंहजी के अधिकार में है । संवत् १९२७ में आप स्वर्गवासी हुर । आपके बड़े पुत्र कीर्तिसिंहची आपके बढ़े भाई मेहता बख्तावर्रीसहजी के नाम पर दक्तक गये।

महता रतनसिंहजी-अाप मेहता गोविन्द्सिहजी के द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८९८ <sup>र्भ</sup> में हुआ । आप ब्यावर म्युनिसिपैटिटी के मेस्बर रहे । संवत् १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ ।

मेहता चिमनसिंहजी --आप मेहता रतनसिंहजी के प्रत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३४ में <sup>[1</sup>हुआ । आप २४ सालों तक कमातार व्यावर स्युनिसिपेलिटी के मेम्बर रहे और सन् १९१३ से १९ तक <sup>||</sup> असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ वकील रहे । ब्यावर में आपका खानदान पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। । आपके पुत्र अमरसिंहजी तथा रतनराजजी हैं।

मेहता रतनसिंहजी ने इंटर तक पढ़ाई करके एप्रीकलचर कॉलेज कानपुर से एल० ए० जी॰ की £ ' िडिगरी प्राप्त की । पत्रचात आप यू० पी० में एप्रीकलचर इन्सपेक्टर तथा अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त के मॉटल फार्म के सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे । इस समय आप न्यावर में निवास करते हैं। आपके छोटे माई रणजीतसिंह शी मेरिक में पढते हैं।

चीलमेहता नाथजी का परिवार उदयपुर

इ.त खानदान के पूर्वज मेहता जालसीजी जालोर के सोनगरे चौहान मालदेव के विद्यास पात्र थे। सम्भव है जालसीजी उनके साथ मारवाड़ से मेवाड़ आये हों।

मैहता जालसीजी महाराणा हमीरसिंहजी के समय में तथा मेहता चीलजी महाराणा उदयसिंहजी के समय में हुए । इनकी सेवाओं का विस्तृत विवरण हम इस ग्रंथ के राजनैतिक महत्व नामक अप्याय में कर चुके हैं। 262

### श्रीसवाख वाति का इतिहास

इस समय चीलजी के परिचार में १०-१५ कुड्स्व उद्यपुर में निवास करते हैं। इस परिवास के होग महाराणा उदयसिंहजी के साथ विचौड़ से उदयपुर चले आये। वहाँ पर आप खोग प्रातः सम्बौन महाराणा प्रताप के महलों के पास देवाली गाँव में रहते लगे।

महता नायजी — सहारहवीं दाताब्दी के बंत में इस वंश में महता नावजी हुए। घरेष झार्च है कुछ समय के लिए ये कोटे चले गये। संबत् १८०७ के लगमग आप होटे से मांडकाद बावे और मांडकाद किले पर कीत के अक्सर बनाये गये। साथ ही नवलपुरा नामक एक गाँव भी आपको जागीर में सम्ब किया। गांडलगढ़ किले पर आपकी बनवाई हुई हुई अब अब भी नायहुँ है नाम से माहहूँ हैं। आपकी हरें के सदर दरवाले पर बनी हुई है। आपने किले के नजरीक एक पहाड़ पर विज्ञासन माता स में किल के सदर दरवाले पर बनी हवेली के सामने प्रीलक्ष्मीनारायण का मन्दिर बनवाया। इस मोंक से स्वव्या के लिए राज्य की नोर से नवलपुरे में डोली (भाफी की अमीन) है तथा झादी गमी के मोंक स मांडलगढ़ की पंचायत से लागत वगैरा नाती हैं। आपका परिवार पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्माकमी है। संवर् १८६९ में आपना स्वर्गवास हुना।

महता क्षन्निचन्दर्जी—आप महता नाथजी के पुत्र थे। अपने पिताजी के साथ कई व्यवस्थे के लाप सिमालित हुए थे। अंत में सम्बत् १८७३ में साचरोठ की घाटी में युद्ध करते हुए जा वीरागित को प्राप्त हुए। इस समय आपके पुत्र जोरावरसिंहजी और अवानसिंहजी क्रमक प भीर २ वर्ष के थे। ऐसे कृतिन समय में इनकी चतुर माता ने इन दोनों किशुमों का खावन पान किया। इनको मदद देने के हनका लागीरी का गाँव भी जम्म हो गया। इन दोनों किशुमों के बाल्य की लेका का विकास मदद देने के इनका लागीरी का गाँव भी जम्म हो गया। इन दोनों किशुमों के बाल्य की एस महाराणाजी ने इनके नाम का सवलपुरा गाँव संवत् १९०४ में ४५) साल में इस्तमुरार का दिया। यह गाँव भव वक इस परिवार के पास चला का रहा है। इसका रकवा करीव १५ इजार बीजा है। जा दावार की नाराजी के कृतण मेहता रामसिंहजी मेवाइ छोड़कर वाहर चले गये उस समय जोरासिंहजी ने उनका साव दिया और उनके साथ रहते हुए व्यावर में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र मोकमसिंहजी हुए। मोजमसिंहजी हुए। इनके पुत्र मोकमसिंहजी हुए। मोजमसिंहजी हुए।

मेहता जनानसिंहती—ये बढ़े प्रभावशाली पुरुष हुए ! इन्होंने अपनी स्थिति को बहुत उक्त किया ! इनको दरवार से कई बार सिरोपाव सिले । ये बढ़े बहादुर प्रकृति के आदमी थे ! १९१० में इनके स्वरोवास हुना ! इनके चतुरसिंहकी कौर कृष्णशास्त्रजी नामक २ पुत्र हुए ! वे दोनों धार्मिक इति के पुरुष थे !

महता चतुर्रीसहजी—आपने उदयपुर आकर निवास किया। संवत् १८९५ में आपका जन्म हुआ। आपने राजनगर, मेजा, भीमलत नादि परगनों का मुकाता लिया। कुछ समय वाद आप पृक्तिगती के मन्दिर के दरोगा बनाये गये। इसके वाद आप हुकुम खर्च के खजाने पर मुकर्रर किये गये। आपको दिखार ने हाथी की बैठक, अमरशाही पगढ़ी, उंकों की पछेवड़ी, गोठ की जीमण आदि इज्जों दीं। इसके याद आप अंतिम समय तक महाराणा शम्भूसिंहजी की महाराणी के कामशार रहे। आप अपना अव्यधिक समय दिवस उपासना ही में छगाते थे। इस तरह पूर्ण धार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९७३ में आप स्वर्ग वासी हुए। आपने सहेलियों की वाड़ी के पास|एक वर्गाचा बनवाया। मेहता चतुरसिंहजी के इन्द्रसिंहजी मदनसिंहजी, मालुमसिंहजी तथा जालिमसिंहजी नामक ७ युत्र हुए। और इसी प्रकार मेहता एव्यालाटजी मिन्दिसिंहजी और गोविन्दिसिंहजी नामक २ युत्र हुए। इन वंधुओं में मालुमसिंहजी का स्वर्गपास संवत् १९६५ में हो गया।

महता चतुरसिंहजी का परिवार—मेहता इन्द्रसिंहजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ। आपको सरह के कल्छ के मामलों में और भीलों में अमन अमान रखने में महाराणा फतहसिंहजी मे कई इनाम दिये और रियासत के बाला आफीसर व अंग्रेज आफीसरों ने कई उत्तम सार्टीफिकेट दिये। आप जसादिया, गदी, मानुआ आदि जिलों में बहुत असे तक तहसीलदार रहे और वाद में ऋपमदेवजी तथा एक लिंग भी के दारोगा रहे। आपके पुत्र कुन्दनसिंहजी इस समय मेवाद के एकाउन्टेण्ट आफिस में इन्सपेक्टर हैं।

मेहता मदनसिंहजी कई ठिकानों के नायब मुंसरीम तथा नायब हाकिम रहे। इस समय पुरा-बढ़ ठिकाने के नायब मुंसरीम हैं। आपने अपने माई जालमसिंहजी के पुत्र फतहलालजी हो दत्तक लिया है। मेहता मालुमसिंहजी के पुत्र मने हरसिंहजी मेबाइ में सब इन्सपेक्टर पोलीस हैं। इनके पुत्र मताप-सिंहजी, सोभागसिंहजी और जीवनसिंहजी हैं। मेहता जालिमसिंहजी कोठारिये के नायम मुंसरिम हैं। आपको साथु सत्संग व धार्मिक प्रंथों के अबलोकन का ज्यादा प्रेम है। आपके पुत्र मन्यंनिमहनी तथा कतहलालजी हैं।

मेहता कृष्णसिंहजी का परिवार—मेहता कृष्णसिंहजी के यहे पुत्र मेहता माध्यमिंहजी थे। आरने मेशह में सबसे पहुंचे मेट्टिक पास की। आपकी लिखित "माप विद्या प्रदर्गनी" नामक पुन्न का बहुन प्राप्त हुआ में सबसे पहुंचे मेट्टिक पास की। आपकी लिखित "माप विद्या प्रदर्गनी" नामक प्राप्त का मेशह की नाम मार्गिनी आपने ३५ वर्ष तक परिश्रम कर मेवाइ के प्रत्येक गाँव की अक्षांस देशांत्र रेगा का मेशह की नाम सम्मान थे। हनका गुरंग नामक एक ग्रंथ तबार किया था। आपके पुत्र रवसिंहजी साहित्यिक क्षेत्र में मेन रम्मोन थे। हनका गुरंग नामक एक ग्रंथ तबार किया था। आपके पुत्र रवसिंहजी साहित्यक होन में मेन समीहर्गिन मधा १९७२ में २५ साल की आधु में स्वर्गायास हो गया। मेहता गोरिन्मिन्हजी के मनोहर्गिन्हणी मधा १९७२ में २५ साल की आधु में स्वर्गायास हो गया।

# चतुर-साम्मर

### चतुर साम्भर गौत्र की उत्पात्त

इस गौत्र के इतिहास को देखने से पता चलता है कि पंचार वंशीय राजपूत क्षेमआणजी है वेटे सामरसाजी हुए। इन्हीं के नाम से साम्भर गौत्र की उत्पत्ति हुई।

इसी वंश में आगे चळकर शाह जिनदत्तजी साम्मर हुए । आपने श्री सिदाचळजी की पात्रा झ बढ़ा भारी संघ निकाला । वहाँ पर एक बढ़ा भारी स्वामी वारसच्य किया गया । इसमें भोजन की बहुत चतुराई की । जिससे मुग्ध होकर वहाँ के चतुरविध संघ ने आपको 'चतुर' की पदबी दी ।

इसी वंश में भागे चलकर मेड़ते में शोभाजी के पश्चात् क्रमशः सोडळजी, मेळोजी, पोहोबी छाजोजी, वालोजी, जसोजी, गुणोजी, टीळोजी, माळोजी, भीमचन्द्रजी और उनके पुत्र रायवन्द्रजी हुए।

## चतुरों का खानदान, उदयपुर

रायचन्द्रजी के वंश में जीमसीजी, तेजसीजी, लखमीचन्द्रजी और उनके पुत्र जोरावरमल्जी हुए। उन्नीसवीं शताब्दी में मेहता निवासियों.पर तरकालीन नरेश का कीप होगया जिससे वहाँ से कई लेग शहर छोड़कर बाहर चले गये। उसी सिलसिले में संवत् १८७६ में जोरावरमल्जी के पुत्र उम्मेदमल्जी पहले पहल मेहते से उदयपुर में आये।

उम्मेदमलजी—सेठ उम्मेदमलजी चतुर पहले पहल फ़्रीज में नौकरी करने के लिये जीधपुर गरे। ये यहाँ आकर पहले पहल सेठ ठाकरसीदास ज्ञानमल की दुकान पर ठहरे। यह दुकान उस समय ज्ञागीरदारों के साथ लेनदेन का काम करती थी। उसी के साझे में आपने ज्यापार करना ग्रुक् किया। जब महाराणा भोमसिंहजो की ज्ञादी बृंदी में हुई तब आपको पोहारी का काम मिला था। बसी से वात्स आने के बाद वहाँ आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान कायम की। आपका स्वर्गवास संवत् १९०२ में हुआ। आपके सीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से कमंचन्दजी, छोगमलजी और चन्दनमलजी थे। इनमें से कमंचन्दजी का स्वर्गवास केवल १२ वर्ष की उम्र में होगया। आपके पुत्र श्रीमालजी हुए। छोगमलजी और चन्दनमलजी ने राज्य में बहुत पाया।



श्रीयुत रोयानबाबजी चतुर का कुटुम्प, उदयपुर.

क्रोगमलजी ने उदयपुर से सिद्धाचलजी का एक पैदल संघ निकास या। होतास्त्रजो का स्वर्गवास संवद १९२७ में और चन्द्रनमलजी का १९४७ में हुआ। ग्रोगमलजी के प्रज्ञ लक्ष्मीलालजी हुए। आप सब लोग बहे तुरहाँ। भीर स्वापार दक्ष थे। उदयपुर में आपका बहुत सम्मान था। सेठ श्रीमालजी चतुर का १९०१ में भीर केशरीचन्द्रजी चतुर का संवत् १९५६ में स्वर्गवास होगया। लक्ष्मीलालजी सभी विष्मान् रें। मेर श्रीमालजी ने बहुत परिश्रम करके उदयपुर में जैन पाठशाला की नींव उल्वाई तथा आपके पुत्र पुर्शारण्याः ने कन्या पाठशाला स्थापित करवाई।

सेठ केशरीचन्द्रजी के पुत्र सेठ रोशनलालजी चतुर हैं। आप बदे विद्या प्रेमी, पर्नवास्त गया सार्वजनिक कार्य्य प्रेमी पुरुष हैं। उदयपुर के अन्तर्गंत आपने क्टोर प्रयक्त करके वहूं सांकरिक कार्यों की नींव दाली, जिनमें से उदयपुर की जैन धर्मशाला मुर्य है। यह पर्नशाला बर्व विशाल है और सं.१९६५ में बनी हैं। इसमें अभी तक करीव दो लाख रुपया लग मुका है। यह भागां के प्रयक्त का फल है कि उदयपुर में इतनी विशाल धर्मशाला धनकर तैय्यार हो गईं। इसके परवार संवद् १९८३ में आपने सतत प्रयत्न कर उदयपुर में भोपाल जैन घोडिंद्र हाउस की नींव जरने पास में हो हजार रुपया देकर दलवाई। इसमें जैन छाओं को भोजन, वस्न देकर पदाया जाता है। हुन्दे पत्रचाद आपने जैन घवेताम्बर लायबेरी की स्थापना करीव ५०० पुस्तकें अपने पास से देकर करवां। एर कायबेरी भी बहुत सफलता के साथ इस समय चल रही है। संवद् १९८३ में आपने केरियां में अभी तपायच्छाचार्य श्री सागरानन्दसूरिजी की अध्यक्षता में ध्वता इण्ड चद्वाया। इसी दिन भी करेहरण नामक तीर्थ स्थान में ध्वजा दण्ड चद्वाया गया तथा इसी अवसर पर अपके तरफ से यहां पर हान मूर्नियां स्थापित की गईं। आपने एक बद्दा स्वामिवत्सल किया और ऋपभदेवजी में भी दिगार्वरिमों को छोत्रका स्थारित की गईं। आपने एक बद्दा स्वामिवत्सल किया और ऋपभदेवजी में भी दिगार्वरिमों को छोत्रका सारे पारे को स्वामिवत्सल के रूप में जीतण दिया।

मतलब यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजनिक जीवन और प्रानिक जीवन और क्षाप्ति के उदयपुर में जैनियों की द्यापद ही कोई ऐसी संन्या हो जियमें शावना है। हाम न हो । विद्या और प्रमी से आपको वेहद प्रेम है। जाप हृदय की कं.मार्ग के उत्ते हूं । भी प्रस्थेक मास में एक चतुर्दशी का उपवास करते हैं । त्यानीय विद्यासवन नामक संग्या मेरण मोहनसिंहजी और आप दोनों के प्रयन्त से स्थापित हुई । हसके अतिरिक्त आपने उसमें १४०० उत्तरे के प्राप्ति मोहनसिंहजी और आप दोनों के प्रयन्त से स्थापित हुई । हसके अतिरिक्त आपने उसमें १४०० उत्तरे के प्राप्ति भी प्रवन्ध कारिया असनोरी मिनस्ट्रेट हैं। उत्तर केसियाओं की प्रवन्ध कारिया समिति के सेस्यर भी रहे हैं।

#### श्रीसवास नाति का इतिहास

भागके बढ़े पत्र मनोहरलालजी हैं। इस समय आप एम॰ पु॰ एक॰ प्त॰ दो॰ हे फायनल में पढ़ रहे हैं तथा छोटे पुत्र पारवैचन्दली एफ० ए० में विद्याप्ययाः कर रहे हैं तथा प्रकाशमल्ली मिडिल में पढ़ रहे हैं।

बेट श्रीमालनी भी केशरियानी की प्रवन्य कारियों समिति के मेग्बर थे। आपके प्रव सेट चडीबार जी भी कैसरियाजी की प्रवत्य कारिणी के मेस्यर रहे । आपका स्वर्णवास संवत १९८२ की **आसोबसरी ९** में हो गया। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम फतेलालजी तथा ऑकारलालजी हैं । फतेलालजी न्य • बोर्ट में मेम्बर रह चुके हैं। वर्तमान में आप दोनों ही सद्यन फर्म का संचालन करते हैं। फतेलाक्बी पुत्र रणवीतलाल्जी मेट्कि में पद रहे हैं तथा लक्ष्मीलाल्जी के पुत्र रखनलालजी बालक हैं।

इस खानदान की विशेषता यह है कि बिना किसी विरोध के पांच पीदियों से आप होग शामिक म्यवसाय कर रहे हैं। इस,परिवार की उदयपुर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।



# मुराहिका

### मुराड़िया गौत्र की उत्पत्ति

मण्डोवर नगर के राठोड़ वंशीय राजा चम्पकसेन बढ़े मशहूर हो गये हैं। आप ठाइन गौत्र के थे। भाषको नैनाचार्यं श्री कनकसेनजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध देकर श्रावक बनाया । आगे घर कर आपके खानदान में सींगळजी, अजयमूतजी, संतकुमारजी, अजयपारुजी तथा आमाजी नामक प्रसिद्ध पुरुष हुए भाष लोगों ने हजारों लाखों रुपये शत्रुंजय, विरतार आदि तीयों के संघ निकालने में, मंदिर बनवाने में त्या वहै २ स्वामि वत्सल करने में खर्च किये थे। इस्तो परिवार में अजयपालजी की भार्या छणादे सती हुई जिनका चब्तरा भीनमाल के पश्चिम दिशा में तालाव के किनारे बना हुआ है।

कहा जाता है कि उक्त आमाजी के यहाँ दाँत का व्यापार होता था । एक समय आपने एक स्वार पारी को हांत नहीं क्षेत्र बहुत सरोड़ की । इस व्यापार में दो लाख का नुकसान गया । फिर भी वृति नहीं देवे। इस मरह से आप मुराहिया नाम से मशहूर हुए। तभी से मुराहिया वंश की स्थापना हुई।

म्ररिंड्या परिवार का परिचय, उदयपुर उपरोक्त आमानी है वंशानों में शिवदासजी सुरदिया नामक प्रभावशाली न्यक्ति हो गये हैं। आपने मोबाबी, रावतनी, हीतानी तथा सेमानी नामक चार पुत्र हुए। आप छोगों का मूछ निवासस्थान भीन मार था। वहाँ से इस परिवार के मिसद पुरुप हीराजी को संवत् १६२४ में उदयपर के तन्दानीय महाराणा वीरवर प्रताप ने भामाशाह के द्वारा बढ़े आदर सहित बुखकर उदयपुर में यसाया । तमी मे आपके वंशन उदयपुर से निवास कर रहे हैं। हीराजी के योनाजी, वहराजनी, देवानी तया हदानी नामक बार पत्र हुए । सुरद्दिया वच्छराजजी ने उदयपुर में शीतलनाथजी के मंदिर में ८५०००) की लागन से बादन जिनालय बनाये । आपके लालाजी तथा लोलाजी नाम के दो पुत्र हुए। लालाजी के पुत्र नगरावर्श ने प्रसाद में एक बढ़ा मंदिर बनाया तथा उदयपुर में शांतिनाथजी के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई । आपके हायों से अपनी कुलदेवी की प्रतिमा नदी में गिर गई। तभी से इस परिवार वाले कुलदेवी के बदले पीपल की पूजा करते हैं। आगे जाकर इस परिवार में मुरिडिया श्रीलालकी वहे ही नामांकित व्यक्ति हुए । आरके अम्बादजी, चम्पालालजी, ज्ञानचन्दजी, फतेलालजी, प्यारचन्दजी तथा अर्डुमनालालजी नामक एः पुत्र हुए। भाप सब भाइयों के परिवार इस समय उदयपुर में निवास कर रहे हैं।

मुराहिया श्रम्बावजी-आपका सं० १८९५ में जन्म हुआ । आप प्रारंभ में ददयपुर राज्य है असिस्टंट स्टेट इंजीनीयर तथा संवत् १९२५ में स्टेट इंजीनीयर के यद पर नियुक्त किये गये आपके द्वारा कर् बदे २ काम किये गये हैं । उदयपुर के सुप्रसिद्ध और अत्यंत ही भन्य शम्भूनिवास महरु, जननिवास तथा नाहर मगरे में शन्भू प्रकाश तथा शम्भूविलास नामक सहल आप ही की निगरानी में वनवाये गये थे। इसी प्रकार सज्जनगढ़ और कई सड़कें भी आपके द्वारा बनवाई गई थीं। आपकी इन बहु मूख्य सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सं० १९३६ में बलेणा घोड़ा का सम्मान बरता। इसी तरह महाराणा शम्भूसिंहजी ने भी आपको रैन नामक गाँव व एक वाढ़ी हनावत कर सम्मानित रिया था। महाराणा सज्जनसिंहजी की भी आप पर बढ़ी कृपा थी। वे इनको अन्वाव राजा के नाम से सन्वीपित काते थे। महाराणा फरोसिंहजी आपसे बढ़े प्रसन्न रहे । आपका संबत् १९५१ में स्वर्गवास हुना। आपका अप्रि संस्कार महासतियों में हुआ। तथा वहीं पर आपकी छन्नी भी वनी हुई है। आपके कोई पुत्र न होने मे आपके नामपर आपके छोटे आई ज्ञानजी के छोटे पुत्र हीरालावजी इत्तक आये।

मुरिह्या हीरालालजी-अपका सं०१९३० में जन्म हुआ या। आप ने भी पी॰ टब्ल्यू॰ टी॰ में सर्विस की । आपके द्वारा कुम्मलगढ़ के महल, चित्तीड्गड़ का फतह प्रकाश महल, उदयपुर का मिन्टरांट (दरबार हॉक) आदि २ कई सुन्दर अवन बनवाये गये। जिनमें लाखों रुपये खर्च हुए।इसके अनिरित्त मारत प्रसिद्ध रमणीय "सहेलियों की बाड़ी" नामक प्रसिद्ध वर्गीचा भी भापकी निगरानी में बना या। इसी प्रकार स्टेट की कई जीनिंग फेस्टरियाँ, तालाब वगैरह आपके द्वारा निर्मित करवारे गर्व । अरर्क

इन सेवाओं से महाराणाती वदे प्रसन्न हुए। आएको सं १९८९ में बैठक का सम्मान प्राप्त हुआ। आएके बसंतीलालजी एवं सुन्दरलालजी नामक दो पुत्र हैं ।

वसन्तीलालजी मुराहिया-आपका सं० १९५२ में जन्म हुआ। आप बढ़ी तीक्ष्म बृद्धि के सजन हैं। आप देहराद्व फारेस्ट कारेज की परीक्षा में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम नम्बर से पास इप ये इसके उपलक्ष्य में आपको मेडल्स भी मिछे थे। वर्षमान में आप मेवाड़ स्टेट के कन्सरबेटर के पद पर काम कर रहे हैं। आपके मनोहरसिंहजी, सुगर्नासहजी, मोतीसिंहजी तथा वीरसिंहजी नामक चार प्रश्न हैं। इनमें से सतोहर सिंहजी वी॰ एस॰ सी॰ आनर्स की परीक्षा में उर्चीण हो जुके हैं।

सुन्दरलालनी-आपका जन्म संवत् १९६० में हुआ । आपने एफ० एस० सी० तक पदाई कर बनारस युनिवर्सियों से क्षिवल इंजिनिरिंग पास की । इस समय आप उदयपुर स्टेट के नवीन रेखने हि॰ में असिस्टेट इंजीनियर हैं।

चम्पालालनी मुरिंदिया—आप मुरिंदिया श्रीलालजी के पुत्र तथा अम्बावजी के छोटे भाता थे। भाषका सं॰ १८९८ में जन्म हुआ था। आप वहे व्यवस्थापक, दूरदर्शी तथा साहसी व्यक्ति थे। आपने भारत्या ठिकाने की ध्यवस्था बड़ी योग्यता से की । आप बढ़े प्रसन्न चित्त तथा उदार इदय के सम्मन थे। क्षापका सम्बत् १९६४ में स्वर्गवास हुआ । आपके नाम पर आपके छोटे श्राता प्यारचंत्रजी 🕏 पुत्र मात्स्म• सिंहजी गोद आये।

ज्ञानमताजी मुरहिया-आप मुरहिया श्रीलालजी के तीसरे पुत्र ये । आपके हमीरसिंहजी एवं होतालाळजी नामक दो पुत्र हुए । इज़में होरालालजी अभ्वायजी के नाम पर दत्तक चले गये हैं ।

हमीरसिंहजी मुराडिया--आपका सम्बत् १९२५ में जन्म हुआ था। आप बढ़े ही सज्जन थे, जाति सुधार के कार्मों में आप बढ़ी दिलचस्पी से भाग छेते हैं। आपने मेवाढ़ के ४४ गाँव के पंचीं की सम्मति से जाति सुधार के नियम भी बनवाये थे। आप वदे विवेकशील तथा दूरदर्शी सज्जन थे। अभी कुछ माह पूर्व आपका लगैवास हुआ । आपके मदनसिंहजी एवं रणजीतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए ।

मदनींसहजी मुरिबया--आपका सन् १८९१ में जन्म हुआ। आएने मेट्रिक्यूकेशन पास कर गवर्नमेंट के सर्वे से सन् १९१४ में मुरादाबाद पोलिस ट्रेनिंग में शिक्षा प्राप्त की । तदनंतर आपने अजमेर मेरवाड़ा तथा गवर्नमेंट रेख्वे पोळिस में करीब १६ वर्ष तक सब इन्सपेक्टर के पद पर काम किया और यहाँ से पेंशन मिलने पर उद्यपुर के महाराणाजी ने आपको मेवाद में सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलिस के पद पर नियुक्त कर संस्मानित किया। वर्तमान में आप भीलवाड़ा दिवीज़न के पोलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट हैं। आप वर्षे

# म्रोसगाल जाति का इतिहास हाल



र्थ। सेठ रांशनलालजी चनुर उरपक्



धी हमीरसिहजी मुरडिया, उदयपुर.



ही कार्य कुशल, योग्य व्यवस्थापक तथा पोलिस के कार्मों में निपुण हैं। इस लाइन में आपका भनुन र काफी बढ़ा चढ़ा है। आपके रतनसिंहजी तथा मोहनसिंहजी नामक दो पुत्र है।

रतनसिंहनी मुरीव्या-आपका सन् १९११ में जन्म हुआ । आप वहे उत्साही तथा मिटनसार समय हैं। आप एफ॰ एस॰ सी॰ की परीक्षा पास कर इस समय एप्रीकलचर कॉंप्टेज पूना में जिलाहरन कर रहे हैं। आपके भगवतसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। सोइनसिंहजी मुराइया का जन्म सन् १९१५ में हुआ। आप बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के युवक हैं। आपने आगरा युनीवर्सिटी से प्रथम दर्जे में F. Sc, की परीक्षा पास की तथा इस समय अन्ताहाबाद युनिवर्सिटी में B. Sc. की परीक्षा में बेंडे हैं। आप को मिलनसार तथा उत्साही नवयुवक हैं।

रखजीतसिंहजी मुरिडिया-आपका सन् १८९६ में जन्म हुआ। आप बरे योग, शिक्षित, गम्भीर तथा शांत प्रकृति के सङ्जन हैं। आपने आगरा युनिवर्सिटी से बौ॰ ए॰ की परिधा पास थी। तदनन्तर आप पुल ॰ पुल ॰ बी ॰ की परीक्षा में अहमदाबाद युनिवर्सिटी की प्रथम धेगी में उर्जार्ग हुन । इसके पश्चात् आप दो वर्ष तक आवू के पु॰ जी॰ जी के भाषित में जुडिशियर का काम करते लें। मेवाद के उच्च अधिकारियों ने आपकी कार्य-कुज़लता तथा प्रदन्ध चातुरी से प्रसन्त होकर जाएको उद्दर्ज सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया । इसके बाद आप क्रमशः नागोर, रामनीर, राम-नगर, आसिन्द आदि २ जिलों के हाकिम रह चुके हैं। वर्त्तमान में आप लसादिया जिले के शक्मि है। भाप बड़े छोकप्रिय तथा अनुभवी सज्जन हैं। प्रजा व सरकार दोनों ही आपके कार्नों से बर्दा प्रसन्न रहां 🖁 । उदयपुर की-ओसवाळ समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके बाद वसवन्तसिरवी, प्रतानिर भी तथा महेन्द्रसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं । इनमें जसवन्तसिंहजी बड़े तीहग रुदि बारे, सुन्नीड हारा होनहार बालक हैं। आपको चित्रकारी का बहुत शौक है। आप इस समय विवासका में एटी स्नाम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

फतहलालजी मुरिद्रिया—आप श्रीलाटजी के चींथे पुत्र थे। आपका सन्म संगत् १९६४ में हुआ। आप बुद्धिमान एवं साहसी पुरुष थे। आपका संबद् १९५९ में स्वर्गगास हुआ। इन्हें छत्रसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। छत्रसिंहजी मुरद्गिया का जन्म संवत् १९५९ में हुना। कार वरे मिलनसार सञ्जन हैं। आप वर्त्तमान में केंडवा जागीरदार के यहां नामे सींगे की अरम्पी कर करते हैं। आप हिसाब के कामों में बढ़े निपुण हैं। आपके सुनानसिंहबी, इटरार्वीसहरी, उंची एउँ तथा धनसिंहजी नामक चार प्रत्र हैं।

#### श्रोसवाख वाति का इतिहास

श्री प्यारचंदजी मुरिडिया—आप श्रीलालजी के पांचवे पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१३ में हुआ। आप बढ़े विचारशील तथा सहिल्णु प्रकृति के सज्जन थे। आप इंजिनीयिंग हि॰ में सर्विष्य करते थे। आपकी निगरानी में कई मन्य इमारतें, तालाब, सड़कें वगैरह बनीं। आपकी इन सेवाजों से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने, आपको ऋषभदेवजी तीर्थ के प्रवन्ध के सुपरिन्टेन्डेन्ट पद पर निवुक्त कर सम्मानित किया था। इसके परचात् आपने कई पदों पर काम किया। आप बढ़े मिलनसार तथा जैन धर्म के जानकार थे। आप बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत् १९८१ में स्वर्गवास हुआ। आपके चार पुत्र हुए जिनमें से श्री मालसिंहजी विद्यमान हैं। शेप सब आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवासी हो गये थे।

मुरिइया मालूमिसिहनी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने एफ॰ ए॰ तक प्रिक्षा प्राप्त की। तदनन्तर आप स्टेट की ओर से बीजोल्यां के प्रथम श्रेणी के उमराव राव सर्वाई केमरीसिंहकी की नावालिगी के समय गाहियन नियुक्त हुए। इसके पश्चात् आप भदेसर ठिकाने के प्रधान कार्यकर्ता सथा बातसी ठिकाने के लुडिशियल व रेक्ट्रेन्यू के ज्यवस्थापक पद पर नियुक्त हुए। तदनन्तर आए इसी ठिकाने की बागडोर सम्हालने के जवाबदारी पूर्ण कामको करते रहे। आप बदे योग्य व्यवस्थापक तथा मिळनसार सज्जन हैं। आपके संप्रामसिंहजी तथा भीमसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। आप दोनों बन्धु पदते हैं।

अर्जुनलालजी मुरिहिया—आप श्रीलालजी के छटे पुत्र थे। आपका जन्म संवत १९१७ में हुआ। आप सरल प्रकृति के धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत् १९७१ में स्वर्गवास होगवा। आपके वलवन्तिसहजी एवम् रोशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। वलवन्तिसहजी ने मेट्रिक तक पढ़ कर सब हन्त्पेक्टर के ओहदे पर काम किया। धर्तमान में आप फारेस्ट में रेंज अफसर हैं। रोधनलालजा का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आपने भी मेट्रिक पास कर एल० सी० पी० पुस्र नामक मेडिक हिमी को प्राप्त किया है। इस समय आप नीमच में सिवेस करते हैं। आपके जतनिसहजी, कस्मीक्षक जी, चिमनसिंहजी तथा भंवरलालजी नामक चार पुत्र हैं।

### मुराड़िया शोभालालजी वकील का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के सजान उदयपुर में. निवास करते हैं ! इस परिवार में मुरदिया शोमाक्सकर्यी एवं जवाहरचन्द्रजी होनों भ्राता हुए ।

मुरिहया शोमाचन्दजी प्रवम् जवाहरचन्दजी—मुरिद्वया शोमाचन्दजी वहे प्रसिद्ध वकी हैं। आप इस समय उदयपुर में वकाला करते हैं। अखिल मारवाद के व्वेताम्बर जैन धर्मानुवावियों के आप आनरेरी वकील हैं। आपके कुँवर हमीरमलजी मुरड़िया नामक पुत्र हैं। मुरड़िया जवाहरचन्द्जी भी वड़े नामी वकील हो गये हैं।

कुँबर हमीरमलजी मुरिहिया—आप इस समय एड॰ एड॰ बी॰ में इन्दौर में पढ़ रहे हैं। आप बढ़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्साही तथा मिलनसार सजन हैं। जार्ताय सुधार सम्बन्धी कामों में तथा सार्व-अतिक कार्यों में आप बढ़ी लगन और उत्साह के साथ भाग छेते हैं। आपको कई वहे २ महानुभावों की ओर से अच्छे २ सार्टिफिक्टे प्राप्त हुए हैं। ओसवाल समाज को आप सरीखे होनहार नवयुवकों से बहुत आशा है।



# क्रिको दिया

### शिशोदिया गौत्र की उत्पत्ति

मेवाद के शिशोदिया वंशीय महाराणा कर्णसिंहजी के पुत्र श्रवणजी से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। श्रवणजी ने तेरहवीं शताब्दी में पति भी पशोभद्रस्रिजी (शांतिस्रिजी, से जैन धर्म की दीक्षा अरण वर शावक के बारह बत अंगीकार किये। तभी से आपके वंशज जैन मतानुयायी हुए तथा शिशोदिया गौत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए।

### शिशोदिया खानदान, उदयपुर

शिशोदिया वंश के भादि पुरुष श्रवणजी के वंश में आगे जाकर हूँगरसीजी बदे नामी व्यक्ति हो गये हैं। आप महाराणा छाखाजी के कोठार के काम पर नियुक्त थे। आपकी सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराणाजी ने आपको सिरोपाव तथा सुरपुर नामक गाँव जागीर में प्रदान कर सम्मानित किया था। इस समय भी पुर के पास सरूप्रियों के महल के खंबहर विद्यमान हैं। आप छोग सुरपुर के जागीरदार होने की बजह से सरूप्रिया नाम से मशहूर हुए। हूँगरसीजी ने आदिश्वर का एक मंदिर बनाया जो इस समय इन्दौर स्टेट में रामपुरा नगर के पास है। आपकी कई पीदियों बाद इस बंश में वरसिंहजी नामक व्यक्ति हुए। इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी नामक तीन पुत्र हुए।

शिशोदिया तेजाजी का खानदान उदयपुर में व रंगाजी का बेगूँ में निवास करता है। तेजाजी की चौथी पीढ़ी में वीरवर सिंघवी दयाछदासजी नामक पुक अत्यन्त ही नामांकित व्यक्ति हुए।

३९३

#### संघवी द्यालदासजी का घराना

संघवी दयालदासनी—आप बड़े ही वीर तथा पराक्रमी सज्जन थे। आप तथा आपके पूर्वज मारवाद में रहते थे। तदनंतर आपके साहस तथा वीरता से असज्ज होकर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा ने आपको उदयपुर खेला लिया। तभी से आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं। संघवी दयालदासजी ने उदयपुर में आकर अपने साहस, वीरता तथा व्यवस्थापिका शक्ति का परिचय देना प्रारम्म किया। आपके इन गुणों को देखकर उदयपुर के महाराणा ने आपको प्रधानगी के उच्च पद पर विभूषित किया जिसे आपने बहुत योग्यता से सम्पादित किया। आपका पूर्ण परिचय हम इस प्रम्थ के राजनैतिक और सैनिक महत्व' नामक अध्याय के उदयपुर विभाग में दे चुके हैं। आपके सांवलदासजी नामक एक पुत्र हुए। इसके बाद का इतिहास अब तक अपाष्य है।

### वेगूं का शिशोदिया खानदान

हम कपर लिख आये हैं कि वरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र रंगाजी का परिवार केगूं में निवास करता है। इस खानदान में भी बहुत बद्दे र स्पक्ति हो गये हैं। शिशोदिया रंगाजी की पाँचवीं पीदी में शहलादजी नामक एक बद्दे नामाङ्कित व्यक्ति हुए।

रिशोदिया प्रहलादजी—आप बढ़े घीर, साहसी तथा प्रभावशाली सज्जन थे। आपने अपने नाम से महलादपुरा नामक एक गाँव भी बसाया था जो जाज दौलतपुरा के नाम से मशहूर है। इस गाँव में आज भी आपको छतरी बनी हुई है। आपने राज्य की बहुत सेवाएँ की जिनसे प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणांजी ने आपको संवत् १७७२ में एक कुआ, १५ बीधा जमीन, बाग के वास्ते ४ वीधा जमीन, "नगर सेठ" की इज्जत आदि सम्मानों से सम्मानित किया। आपके चंशांजों के पास इसका असली पहा तथा बह जागीर आज भी विद्यमान है तथा स्टेट में आज भी आप कोगों का वैसा ही सम्मान चला आता है। प्रहलादजी के वस्तसिंहजी नामक एक पुत्र हुए।

शिशोदिया वस्तिसिंहजी—ऐसा कहा जाता है कि आपने अपने चाचा अर्जुनिसिंहजी के साथ इन्हों।
नरेश वीर मरहरा सरदार मरुहारराव होस्कर की खूब सेवाएँ की जिनके उपलक्ष्य में आपको रामपुरा
मानपुरा जिले में जागीरी तथा अन्य कई सम्मान इनायत किन्ने गये थे। इसका एक रुक्का आपके वंशवीं
के पास मौजूद है। आपके महलों के खण्डहर आज भी रामपुरा में शिशोदिया के खण्डहर के नाम से मशहूर
हैं। आपके पश्चात् आपके पौन्न शिवलालजी भी बद्दे प्रसिद्ध सज्जन हुए हैं।

शिशोदिया शिवलालजी-अाप बड़े थोग्य तथा वीर पुरुष थे। आपको बून्दी रियासत की और

# ् जाति का इतिहास



मेहता रुघलालजी ख्यादीवाले, उदयपुर.





मेहता हिम्मतसिंहजी सरूप्रिया हाकिम, नाथः



से वहाँ के बागी मीनों को दबाने के उपलक्ष्य में दो गाँव जागीर में बक्ष गये थे जिसकी सनद भी आपके वंशजों के पास है। इसके अतिरिक्त वेगू ठिकाने ने आपकी कारगुजारी से प्रसन्न होकर आपको परतापपुरा नामक गाँव इनायत किया था। आपके किशोर्सिहजी, द्वारकादासजी तथा गोकुलवन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें किशोर्सिहजी नवल्जी के नाम पर दक्तक आये। किशोर्सिहजी के प्रजलालजी, गिरधार्गिसहजी तथा गोविन्दसिहजी नाम के पुत्र हुए। व्रजलालजी की धर्मपत्ती अपने पति के साथ सती हुई। गिरधार्गिसहजी के पुत्र तस्वतिसहजी के मनोहर्सिहजी, रघुवर्सिहजी तथा रघुनाथिसहजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार गोविन्दिसिहजी के यशवंतिसिहजी तथा इनके केशरीसिहजी एवं गोवर्द्मसिहजी नामक पुत्र हैं। आप लोग इस समय सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिशोदिया नयमलजी तथा हिसिहजी विद्यमान हैं। आप लोगों ने मेवाद राज्य में बहुत काम किये हैं तथा कई ओहर्दों पर भी रहे हैं।

### शिशोदिया साहबलालजी का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुप हूंगरसीजी का वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। भागके परिवार में एकलिंगदासजी बढ़े नामी व्यक्ति हुए। भागने कई सार्वजनिक काम किये हैं। भागके हारा बनी हुई तितरही के पासकी डाकन कोटना की सराय, तोरनवाली वावदी तथा उदयपुर में सरुप्रियों के घर के सामने का मन्दिर भाज भी आपकी अमर कीर्ति के घोतक हैं। आपके सात पुत्र हुए। इनमें पर खानदान साहबालालजी से सम्बन्ध रखता है। साहबालालजी के प्रवाहालजी, रतनलालजी तथा गणेशलालजी मामक सीन पुत्र हुए।

वर्तमान में पन्नालालजी के पुत्र करणसिंहजी सहकमा खास में तथा अर्जुनलालजी स्टेट हॉस्सिडन में डाक्टर हैं। रतनलालजी सहकमा माल में सुलाजिम हैं। आपके पुत्र अमर्रासहजी सहकमा बन्दोवस्त में सर्विस करते हैं तथा आपके पुत्र जवानसिंहजी ने साधु धर्म की दीक्षा प्रहेण करली है।

गणेशलालजी उदयपुर में सराफी का कारबार करते हैं। आपके तेजींसहजी, नजरींसहजी, पांदर सिंहजी तथा हिम्मतिसहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें तेजींसहजी अपने न्यापार में भाग टेते हैं तथा नजर सिंहजी घनेरिया के नायब हाकिम (देवस्थान) तथा चांद्रसिंहजी इरिगेशन दि॰ में ओवरिसप्त है। सिंहजी घनेरिया के नायब हाकिम (देवस्थान) तथा चांद्रसिंहजी इरिगेशन दि॰ में ओवरिसप्त है। सिंहजी का शिक्षण पुम० एस० सी॰ एल० एल० वी॰ तक हुआ है। आप वदे नीव्य दुर्शिय पांच के प्राप्त में हाकिम तथा सिटी मजिल्हें के पर पर बाले मेधावी सज्जन हैं। व्यतमान में आप नाथद्वारा में हाकिम तथा सिटी मजिल्हें के पर पर काले मेधावी सज्जन हैं। आप बढ़े ऊँचे विचारों के समाज सुधारक तथा मिलनसार सन्जन हैं। व्याप पुर्शिस्त स्था बढ़िस्मान सहान्यमाव हैं।

#### ड्योढी वाले महता का खानदान, उदयपुर

हस खानदान के स्थापक श्रावणजी के तृतीय पुत्र सरीपतजी से यह खानदान प्रारम्भ होता है। ऐसा कहते हैं कि आपको महाराणा की ओर से सातर्योंव जागीरी में देकर जनानी ड्योदी का कम सोंगा गवा था। इस से आप छोग ड्योदी वाले मेहता के नाम से मशहूर हुए तथा आज तक आपके वंशजों को ड्योदी का कार्य्य सुपुर्द है। सरीपतजी को महाराणाजी में मेहता की पदवी प्रदान की। तब से आपके वंशजों में संदाज मेहता कहछाते हैं। आपकी वीसरी पीदी में हरिसिहजी तथा चतुर्भुजजी नामक नामंकिन व्यक्ति हो गये हैं। आपको पांच गांव के पट्टे मिले ये जिन्हों आपने बसाया। आगे जाकर आपके वंशजोंमें मेहता मेघराजजी को छोड़कर आपका सारा झुदुन्त्र साके के समय वीरता। से छड़ता हुआ मारा गवा। मेघराजजी को छोड़कर आपका सारा झुदुन्त्र साके के समय वीरता। से छड़ता हुआ मारा गवा। मेघराजजी महाराणा उदयसिंहजी के बढ़े विश्वास पात्र थे। आप जनानी ड्योदी तथा मण्डार का काम करते रहे। उदयपुर में आपने श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर वनवाया। इसके अतिरिक्त आपने एक टीवा बनाया जो आप भी मेहतों का दीवा के नाम से मशहूर है। इसी खानदान में मेहता प्रनमलजी, चन्दरभानजी तथा छखमीचंदजी नामक तीनों भाई बढ़े नामी हो गये हैं। आप छोगों ने उदयपुर में छक्षमीनारायणजी का मन्दिर वनवाया।

महता जवर चन्दजी—मेहता प्रनमलजी की दो बीन पीढ़ियों के बाद आप बड़े कारगुजार न्यकि हुए। आपको महाराणाली ने इज्जत आवरू के साथ जनानी ढ्योदो का काम इनायत किया। इसमें आपने बड़ी घोरयता से सब काम संभाला जिससे प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको छढ़गा का खेड़ा नामक गांव जागीर में बक्षा। इसके अतिरिक्त बलेणा घोड़ा, बैठक समा, नामा पावण, पाटवी बरोबर इस्ल के सम्मानों से सम्मामित किया। आपके स्वर्गवासी होने पर आपकी धर्मपत्नी आपके साथ सती हुई।

महता देवीचन्द्रजी श्रीर प्यारंचदजी—मेहता जवरचन्द्रजी के पश्चात् आप दोनों श्राता मसहर ध्यक्ति हो गये हैं। आपकी सेवाओं के उपलक्ष में महाराणा शान्युसिंहजी ने बलेणा घोड़ा, भीमसाही दुर्ग, चया रुपेरी पवित्रा ह्नायत कर सम्मानित किया। इतना ही नहीं आपको दावटा नामक गाँव भी बाणीर में बक्षा गया था। महाराणा फतेसिंहजी ने भी आपको सोने का लंगर तथा हीरे की कण्डी देकर सम्माक्तिया था। आपके बढ़े माई मेहता देवीचन्द्रजी को जिंकारा सोने का लंगर, हीरे की कण्डी आदि का सम्मान भी इनायत किया गया था। मेहता देवीचन्द्रजी ने अपने नाम पर अपने भाई मेहता देवीचन्द्रजी के महले पुत्र मेहता प्याराज्य का स्वरूप ।

की ओर से कई सम्मान प्राप्त हैं। आपके मेहता रावलालजी तथा नन्दलालजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता रावलालजी ने भी अपने पिताजी के बाद नौ साल तक जनानी ड्योदों का काम किया । आप भी बरें योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आपको उद्यपुर राज्य की तरफ से बैठक, सुनहरी पितृता व सवारी में घोड़ा आगे रखने का सम्मान भी प्राप्त हैं। इसी प्रकार आपके पिताजी मेहता पत्रालालजी को भी यही सब सम्मान बक्षे गये हैं। मेहता रावलालजी के रोशनलालजी, तेजसिंहजी, ज्यानमलजी, रणजीतलालजी तथा उद्यक्तालजी नामक पांच पुत्र हैं। मेहता रोशनलालजी के समस्थमलजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता रोशनलालजी के समस्थमलजी नामक एक पुत्र है।

मेहता देवी चंदजी का परिवार—आपके मेहता इन्दरचन्दजी, मगनचन्दजी तथा पन्नारालजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें मेहता पन्नालालजी मेहता प्यारचन्दजी के नाम पर गोद चले गये। मेहता इन्दरचन्दजी के गिरधारीसिंहजी एवस् गोविंदिसिंहजी नामक दी पुत्र हुए। इन में से मेहता गोविन्दिसिंह जी अपने काका सगनचन्दजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता गिरधारोसिंहजी — भाप बड़े योग्य तथा समझदार सज्जन हैं। आपके कार्यों से प्रसक्त हों का स्वाराणा भोपार्लसिंहजी ने आपको दरीखाने की बैठक, नाव की बैठक, बलेणा घोदा व सोने की पवित्रा बक्ष कर सम्मानित किया है। उद्यपुर में आपकी अच्छी प्रतिथ्ठा है। इस समय आप जनानी ह्योदी का काम काज देखते हैं। आपके विहारीलालजी, दुरजनमलजी, कनकमलजी, छगनमलजी, मांग्र- खालजी तथा फतेहलालजी नामक छः पुत्र हैं।

कुंतर विहारीलाल की — आप B. A. L. L'B. तक पढ़े हुए हैं। मेबाइ में बाप एक ऐसे सजान हैं जो बी॰ ए॰ में सर्व प्रथम उत्तीण हुए थे। आपने अपने पुश्तहापुश्त के जनानी टारेड़ी के काम को छोढ़ कर डिस्ट्रिक्ट भिजरट्रेटी का काम किया। इस समय आप सिटी मिजस्ट्रेट के पद पर बात कर रहे हैं। आपके संतोखचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। जिस समय में॰ संतोखचन्द्रजी का जन्म हुआ था उस समय बड़ा उत्सव किया गया था और आपके पढ़दादा इन्दर्गसंहनी सोने की निसन्नी पर चड़े थे। उस समय बड़ा उत्सव किया गया था और आपके पढ़दादा इन्दर्गसंहनी सोने की निसन्नी पर चड़े थे। उस समय बड़ा उत्सव किया गया था और अपके पढ़दादा इन्दर्गसंहनी सोने की निसन्नी पर चड़े थे। उँ किशा विद्याल को भी राज्य की ओर से दरबार में बैठक, नाव की बैठक, सोने हा पवित्रा वधा सवारी में आगो घोढ़ा रखने का सम्मान प्राप्त है। ईँ कनकमलजी पोलिस में सुपरिन्टेन्डेन्ट की निश्म प्राप्त कर रहे हैं। मेहता गोविन्दिसहजी के पुत्र हजारीलालजी इस समय एट० एट० बी॰ में प्राप्त कर रहे हैं।

इसी प्रकार मेहता देवीचन्द्जी के पिता जबरचंदजी और गणराजजी दोनों सगे आता थे। इनमें जबरचंदजी के वंशजों का वर्णन हम ऊपर दे चुके हैं। मेहता गणराजजी के दीपवन्दजी नामक एक पुत्र

#### श्रासवाख जाति का इतिहास

हुए । मेहता दीपचन्दनी के लालचन्दनी, हरलालजी तथा शोभाचन्दनी नामक तीन पुत्र हुए ! मेहता लालचंदनी ने भी जनानी ड्योदी का काम किया ।

महता हरलालजी तथा शोमाचन्दजी का परिवार मेहता हरलालजी के दौलतिसहजी, मोतीसिह जी, नेरिसहजी तथा ऑकारिसहजी नामक चार पुत्र हैं। मेहता शोभाचन्दजी है गणेशलालजी, मदनसिंह जी, नक्सावरिसहजी तथा धनलालजी नामक चार पुत्र हैं। मदनसिंहजी, ने भी जनानी ड्योदी का काम किया हैं। गणेशलालजी मेहता जहारमलजी के यहाँ पर दत्तक चले गये हैं। आपके चुन्नीलाल जी तथा विजयसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से चुन्नीलालजी के भँवरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

### ड्योदावाले मेहता की उपशाखा, उदयपुर

हम लोग स्योदी वाले मेहता के खानदान में मेहता सेघराजजी का वर्णन कर चुके हैं। इन मेहता मेघराजजी की चौथी पीढ़ी में मेहता अमरचन्दजी हुए। आपके जीवनदासजी, जयसिंहजी तथा विजयसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मेहता जीवनदासजी से क्योदी वाले मेहता का खानदान चला तथा जयसिंहजी से ड्योदी वाले मेहता की उपशाखा चली।

मेहता अमरसिंहजी के पश्चात् क्रमशः धनरूपमछजी, गोकुलदासजी तथा रोड्जी हुए! मेहता रोड्जी के रूपजी, भोगीदासजी तथा चत्रभुजजी नामक तीन पुत्र हुए! इनमें भोगीदासजी के पुत्र मेहता मालदासजी बड़े नामांकित न्यक्ति हुए।

महता मालदासजी—आप बढ़े वीर, साहसी तथा योग्य सेनापित थे। आपने उदयपुर स्टेंट की ओर से कई सेनाओं में भाग छेकर अपनी वीरता एवं रणकुशलता का परिचय दिया था। मेनाद पर जिस समय मरहटों ने आक्रमण किये थे, उस समय आपके सेनापितित्व में मेनाद की सेना ने जो युद कौशल तथा साहस का प्रदर्शन किया था उसका वर्णन हम "राजनैतिक तथा सैनिक महत्व" नामक शीर्षक के उदयपुर विभाग में पूर्णरूप से कर चुके हैं।

मेहता रूपनी के ठाळजी तथा ठाळजी के हेमराजजी नामक पुत्र हुए। आप बढ़े नामी ज्यक्ति होगए हैं। आपने जनानी क्योदी का काम बढ़े अच्छे दंग से किया जिससे प्रसन्न होकर महाराणा भीमसिंहजी ने आपको राजपुरा और साँकरोदा गाँव के बदले आँजण नामक गाँव हमायत किया। आपके पुत्र हेमराजजी के नाम पर मेहता चत्रभुजजी के प्रपीत्र नेणचन्दजी गोद लिये गये। मेहता नेणचन्दजी को महाराणा स्वरूपहिंबी बढ़े आदर की दृष्टि से देखते थे। आपके नेणीलालजी तथा नेणीलालजी के पुत्र तकतिसहुजी विद्यमान हैं।

मेहता तखतसिंहजी वृद्ध तथा समझदार सज्जन हैं। आपके जोघसिंहजी एवं कर्रदेशानान्त्री मामक दो पुत्र हैं। इनमें से कुँवर जोघसिंहजी बी० ए०, पूछ० एछ० बी० हैं तथा इस समय भाग भेगर में नायब हाकिम हैं। कुँवर कन्हैयालालजी हण्टर में पढ़ रहे हैं।



# **क्लूगिडया**

## घलूरिडया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंशीय राजपूत घुड़िया शाखा में राजा वन्द्रसेन ने क्शीन नामक नगर में भद्वारक शांतिसूर्यंजी से संवत् ७३५ में जैनधर्म की दीक्षा ग्रहण कर की। इससे उस समय घुड़िया से गुगलिया गौत्र की स्थापना हुईं। इसके बाद राठौड़ वंशीय छोग भण्डोवर आये। इसी वंश के शार कछोजी ने गर्लेंड ग्राम में एक मन्दिर बनवाया। यहीं से गर्लेंडिया शाखा की उत्पत्ति हुईं।

### शाह माधोसिंहजी घल्यिडया का खानदान, उदयपुर

इसके बाद इस वंश के छोगों ने संवद १८२५ में मंडोवर से आकर जारोर तया सांगर यानक स्थानों पर मन्दिर बनवाया । बाह कछोजी के वंश में स्रोजी बड़े मशहूर तथा नामांकि व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े उदार चरित्र वाले तथा दानी सज्जन थे। कहते हैं कि मंडोर के प्रधान भंडारी समरोजी को भीर के बादशाह ने पकड़ कर केंद्र कर लिया। उस समय उसे अबारह लाल रुग्या देकर स्रोजी ने गुर्वाया। पहाँ आपने एक मन्दिर बनवाया तथा यज्ञ किया इसमें वहुत-सा रुपया खर्च हुना।

कोठारिया के मनोरनी सुराना और आप दोनों मिलकर संवर १६६० में उदयपुर शाये। भार एक पुत्र हुआ जिनका नाम श्रीवंतजी था। श्रीवंतजी के खेमाजी, खिवरजी, इसरजी, रतनाजी शीर शहराँसर जी नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हए।

सम्बत् १०४० में महाराणा श्री जयसिंहजी ने ठाकुर्सिहजी को योसमाणी नामक गाँउ जारी।
में दिया तथा सिरोपाव दिये । आपके उद्यभानजी, कल्याणदासजी और वर्दभानजी नामक तीन पुत्र हुए।
वर्दभानजी ने छड़ाई में हाड़ा को मारा जिससे प्रसन्त होकर महाराणा ने अपनी सिरोपाव वदान

किया । आपके पुत्र हँसराजनी तथा हँसराजनी के पुत्र शिवलालजी हुए ।

#### -श्रोसबाख जाति का इतिहास

प्रिवलालजी—आप महाराणा भीमसिंहजी के प्रधान नियुक्त रहे। आप बदे बीर तथा पराक्रमी व्यक्ति थे। आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में मेवाइ के तत्कालीन महाराणा ने आपको तथा आपकी स्त्रियों को पैरों में सोना बक्षा था। इतना ही नहीं वरन् आपको रियासत से सात गाँव की जागीर देकर पूर्ण रूप से सम्मानित किया था। आपने स्वर्गवासी होने पर आपकी पत्नी आपके साथ सती हुई जिनकी छत्नी आप भी महा सतियों में मौजूद है। आपके कोई पुत्र न था। अतपुव आपने अपने नाम पर अपने दामाद गेगराजजी को गोद लिये। इसके पदचात इस खानदान में चतुर्रासहजी धलुंडिया दक्तक आये। आप दरवार की चाकरी में रहे। आपको भी वही हज्जत हासिल थी जो पहले दीवान शिवलालजी को थी। आपका स्वर्गवास संबद १९६८ में हो गया। आपके पुत्र शाह माधोसिंहजी धलुँडिया हैं। वर्तमान में आप ही इस खानदान में प्रमुख हैं। आपको महाराणा साहब फतेसिंहजी ने टकसाल पर दरीगा नियुक्त किये थे। आपका जन्म संबद १९४३ में हुआ। आपकी भी दरवार में वही इज्ञत चली आती है। आपके मालमिंहजी नामक एक पुत्र हैं जो इस समय विद्यान्यास कर रहे हैं।

### शाह इरिसिंहजी घलुण्डिया का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान बेगूं (मेवाइ) का है। आप लोग पहळे बेगूं की श्रीवानिगरी करते थे। तदनंतर शाह चम्पालालजी बेगूं से कोठारिया आये वहाँ पर आपको जागीरी शाहि इनायत कर वहाँ के तत्कालीन ठाकुर ने सम्मानित किया । यह जागीरी आज भी आपके वंशजों के पास विद्यामान है। आप कोठारिया और बेगूं दोनों की वकालात का काम करते थे। आपके गोपाललाकजी नामक एक पुत्र हुए। आप भी उक्त ठिकानों के अतिरिक्त कई और ठिकानों के भी वकीळ रहे। आप वहाँ से उदय पुर चले आये। तभी से आपके वंशज उदयपुर में रहते हैं। आपके पुत्र शाह मोड़ीकालजी घलुण्डिया हुए आप वेगूं के कार्यकर्ता थे तथा आपने उदयपुर राज्य में प्रथम श्रेणी के जिला हाकिमी के पद पर काम किया। आपके हरिसिंहजी, रुघनाथसिंहजी तथा हिम्मतिसिंहजी नामक सीन पुत्र हैं।

आप तीनों भाह्यों का जन्म क्रमशः संवत् १९४७, ४९, तथा ६२ में हुआ। बाह हरिसिंहजी मेवाद के कई गाँवों में हाकिमी के पद पर रहे तथा आपने भिण्डर ठिकाने की मैनेजरी भी बढ़ी योग्यता से की है। शाह रुघनाथिसहजी वेगूं आदि ठिकानों की वकालात का सारा काम करते रहते हैं। आपके जगन्नाथिसिहजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। शाह हिम्मतिसिहजी वदे शिक्षित तथा समाज सुधारक हैं। आप इस समय लखनऊ कालेज में एम० ए० एल० एल० बी० का अध्ययन कर रहे हैं। आप साथ ही साथ मिलिटरी की शिक्षा भी पा रहे हैं। आपके इस समय एक पुत्र विद्यमान हैं।

# होसी

#### डोसी गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि संवत् ११९७ में विक्रमपुर में सोनगरा राजपूत हरिसेन रहता था। आचार्य श्री जिनदत्तपुरिजी ने इसे जैन धर्म का प्रतिबोध देकर ओसवाल जाति में मिद्राया और दोसी गौत्र की स्थापना की।

### मिक्खूजी डोसी का खानदान, उदयपुर

इस खानदान में भिक्ख्जी डोसी बढ़े प्रसिद्ध हुए। आपने महाराणा राजसिंहजी (प्रथम ) का प्रधाना किया । अपनी की निगरानी में उदयपुर का महाहूर राजसमन्द नामक तालाव का काम जारी हुआ एवस पूर्ण हुआ। इस तालाव के बनवाने में १०५०७६०८) खबै हुए। इस तालाव के प्रण वनजाने पर महाराणा राजसिंहजी ने इसके उद्घाटनोत्सव के समय पर कई छोगों को कई तरह के इनाम व राजव कि प्रवान की थी। डोसी भिक्ख्जी को भी इस अवसर पर महाराणा ने एक हाथी और सिरोपाव प्रदान कर कि उनका सम्मान बढ़ाया था।

महाराणा राजसिंहजी अपने समय में राजनगर नामक स्थान पर विशेष रहते थे। इहना न होगा कि उनके प्रधान होसी मिखोजी को भी वहीं रहना पढ़ताथा। आपने वहाँ एक सुन्दर मनान बनगण विशेषा को कि वर्तमान में भी डोसीजी के महल के नाम से मशहूर है। इसके अतिरिक्त आपने वहां एक अस्ति स्थापने वहां एक अस्ति परथर की बायही और एक बाड़ी भी बनवाई थी। उक्त तीनों चीज़ें इस समय भी आरहे खानवान वालों के कब्जे में हैं।

उदयपुर में आपने वासपूज्य स्वामी का एक सुन्दर कांच का मन्दिर वनवाया । इसके मितिरिक्त ऋषभदेवजी के मन्दिर के पास में भी आपने एक उपाश्रय वनवाया था। जो वर्तमान में सिप्एयजी के मन्दिर के ताव्हुक में मौजूद है। लिखने का मतल्य यह है कि आपने अपने समय में बहुत से अच्छे अच्छे काम किये। तथा महाराणा साहव भी आप पर बहुत प्रसन्न रहे।

आपके कुछ पीढ़ियों पश्चात् क्रमशः रायचन्द्जी, धनराजजी, रामछारजी, प्रत्नुनगर्नी शीर रम्बाळाळजी हए।

803

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

अम्बालालजी—आपका जन्म संवत् १९५२ के ज्येष्ठ सुदी १३ को हुआ। आप यहां स्टेट में इन्जीनियरिंग डिपार्टमेण्ट में सन् १९१२ से ओवरसियरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं। पुत्रों के नाम भॅवरलालजी, उदयलालजी, मनोहरलालजी और जीवनसिंहजी हैं। इनमें से बढ़े तीनों पुत्र विद्याध्ययन कर रहे हैं।

#### सेठ गम्भीरमल कनकमल डोसी, भोपाल

लगभग ७०। ७५ साल पूर्व मेड्ते से डोसी गंभीरमलजी भोपाल आये और यहां दुकान की। आपके सिरेमलजी तथा कनकमलजी नामक दो पुत्र हुए। डोसी कनकमलजी के पुत्र नथमलजी हुए तथा सिरेमलजी के नाम पर भेरूमलजी दत्तक लिये गये। कनकमलजी और सिरेमलजी का कारवार उनकी मौजूदगी में ही अलग सलग होगया था।

होसी नथमलजी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ या। आप भोपाँक म्युनिसिपैलेटी के १२ सालें सक मेम्बर रहे, संवत् १९७५ में आपका दारीरान्त हुआ। आपके पुत्र होशी राजमलजी का जन्म संवर् १९३४ के भादवा मास में हुआ।

होसी राजमलजी ने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है। तथा अपनी फर्म पर कई नये स्थापार कोडें हैं। संबद्द १९८६ से आपने राजमल केशरीमल के नाम से मेलसा में दुकान की। भोपाल में राजमल जवाहरमल के नाम से हार्डवेअर, इलेक्ट्रिक व मोहर गुड्स, जनरल मर्चेण्डाहज़ तथा गंभीरमल कनकमल के नाम से इन्पोर्ट न्यापार होता है। डोशी राजमलजी की फर्म भोपाल के व्यापारिक समाज में मितिष्कत समझी जाती है, आप यहाँ ६। ७ सालों से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं।

### हुगह

### द्गड़ गौत्र की उत्पत्ति

द्गह गौन्न की उत्पत्ति राजपूत चौहान वंश से है। यह राजवंश पहिले सिद्धमौर और किर अजमेर के पास बीसलपुर नामक स्थान में राज्य करता था। सन् ८३८ में इस राजवंश में राजा माणिक देव हुए जिनके पिता राजा महिपाल ने जैनाचार्य श्री जिनवलुमस्रिजी से जैनधर्म अंगीकार किया। आपके क्रमशा दो तीन पीढ़ी बाद दृगढ़ और स्गढ़ नामक दो साई हुए इन्हीं के नाम से दृगढ़ गौन्न चढ़ा।

# श्री बुद्धसिंह प्रतापसिंह दूगड़ का खानदान, मुशिदाबाद

दूगड़ और सूगड़ के कई पीड़ी बाद सुखजी सन् १६६२ ई० में राजगढ़ जाये। जार बादताड़ आहजहाँ के यहाँ ५ हजार सेना पर अधिपति नियुक्त हुए और राजा की पदवी से विभूपिन किरे गये। आपके बाद १८ वीं शताब्दी में वीरदासजी हुए जो किशनगढ़ (राजपूताना) से बंगाल के सुनिंशवाद नगर में जाकर बस गये। सभी से इस खानदान के लोग यहाँ ही निवास करते हैं। आपने पहाँ वींका का पान समाय आरम्भ किया। आपके पुत्र बुद्धिसहजी हुए। बुद्धिसहजी के पुत्र बहादुर्शिहजी एवम् प्रनार्शिक्ष है इस व्यवसाय को तरकी पर पहुँ बीया। बहादुर्शिहजी निसन्तान स्वर्गवासी हुए।

राजा प्रतापसिंहजी द्गाइ — आपने भागळपुर, पुणिया, रंगपुर, दिनाजपुर, माल्हा, मुशिंहाबार, कृषिनिहार आदि जिलों में जमीदारी की खरीदी की। लाप बढ़े नामंक्तित पुरुष हो गये हैं। आपनी पानित नामेक्तियाँ भी बढ़ी बढ़ी चढ़ी थी। आपने कहें स्थानों पर जैन मन्दिरों का निर्माण कराया। सामंतिक प्रामें में आपने बढ़ी र रकमें भेंट की तथा अपनी जाति के सैकड़ों व्यक्तियों के उत्थान में उद्याता दिगारें। देखी के बादशाह और बंगाळ के नवाब ने खिळ्ळत वयका कर आपका सम्मान किया था। वंगाल की अप माज में आप सबसे बढ़े जमीदार थे। आपने पाळीताना और सम्मेद शिवरजी की थाता के लिये एक हित बढ़ा पेंदल संघ निकाला था। इस प्रकार पूर्ण गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए सन् १८६० में आप वर्गावासी हुए। आप अपने पुत्र छहमीपितिसिंहजी और धनपितिसिंहजी का विमाग अपनी विवनानना में विकास कर गये थे।

राय लच्मीपतिसिंहजी वहादुर—आपने अपने जीवनकाल में अपनी विस्तृत जमीवसी में दिन्ते ही कुछ और अस्पताल स्थापित किये एवम् सार्वजनिक संस्थाओं में यथेच्छ सहायताने ही। वंत समाव में मापने भी बहुत बड़ी की ति पैदा की थी। आपने छन्नयाग (कठगोला) नामक एक दिव्य उपवन लागे राज्ये में लागत से सन् १८७६ में बनाया जो मुर्शिदावाद और वंगाल का दर्शनीय स्थान है इममें एक मुन्स ने मन्दिर भी बना है। इन सार्वजनिक सेवाओं के उपलक्ष में सन् १८६७ में आपके गार्वमेंट ने भार हादुर, की पद्यों से अलंकुत किया। आपने भी सन् १८७० में एक संघ निकाल था। आर एदे मन्दर । पावन्द तथा उदारिक्त महानुभाव थे। आपके छन्नपतिसहजी नामक पुत्र हुए।

यदुपतिसहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें राजपतिसहजी बी॰ ए॰ की उच्च बिश्री से विभूषित हैं। श्रीपत सिंहजी ब्रिटिश इण्डिया ऐसोसिएशन, कलकत्ता छव आदि संस्थाओं के मेम्बर हैं। श्रापकी जमीदारी संथाछ परगना, मुंगेर, भागलपुर, पुनिया, रंगपुर, दिनाजपुर आदि में है।

राय घनपतिसंहजी बहादुर-अाप भी वहें नामांकित पुरुप हो गये हैं। आपने जैन धर्म के अप्रकाशित आगम ग्रंथों को प्रचुर धन व्यय करके प्रकाशित करवा कर मुफ्त बँटवाया। इसके अतिरिक्त आपने अजीमगंज, बाळ्चर, नलहटी, भागलपुर, लक्खीसराय, गिरीडीह, बढ़ापुर, सम्मेद शिखर, लख्बाह, कांकड़ी, राजगिरी, पावांपुरीजी, गुनाया, चम्पापुरी, बनारस, बटेवचर, नवराही, आब्, पालीताना, तलाजा, गिरनार, बम्बई तथा किशनगढ़ में मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इन सब में विशेष उल्लेखनीय शातुंजय तलहटी का मन्दिर है। इसी प्रकार आपने तीन चार संघ भी अपने समय में निकले थे। बंगाल की सभी संस्थाओं में एवम् सार्यजनिक चन्दों में आप मुक्त इस्त में सहायताएँ प्रदान किया करते थे। आपकी इन सेवाओं के उपलक्ष में सन् १८६५ में गवर्नमेंट ने आपको 'राय बहादुरी' का सम्मान प्रदान किया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से राय गणपतिसहजी बहादुर श्री नरपतिसहजी एवम् सीसरे श्री महाराज बहादुरसिंहजी हैं। इन तीनों सज्जनों में से सन् १८८७ में आपने राय गणपतिसहजी कीर नरपतिसहजी को पृथक् किया।

राय गरापतिसिंहनी वहादुर—आपको सन् १८९८ में राय बहादुर की पदवी प्राप्त हुई। आपने अपनी स्टेट में बहुत तरकी की। आपका विद्या दान की ओर भी काफ़ी लक्ष्य रहता था। कई विद्यार्थियों के मदद देकर आपने विद्या था। आप संतोपी तथा उच्च चिरत्र वाले सज्जन थे। आपके पक्चाद आपकी सम्पत्ति के उचराधिकारी आपके छोटे श्राता नरपतिसिंहनी हुए। नरपतिसिंहनी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमकाः श्री सुरपतिसिंहनी, महीपतिसिंहनी एवम् भूपतिसिंहनी हैं। आप हो तीनों सज्जन वर्तमान में इस खानदान की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का संचालन करते हैं।

राय नरपतिसहनी वहादुर, कैसरेहिन्द—आप और आपके आता राय गणपतिसहनी बहादुर के मिलकर भागलपुर निले में, हरावत नामक स्थान में अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के नाम से आप लोग प्रख्यात हुए। आपकी जमीदारी २०० वर्गमील में फैली हुई है तथा १३०००० जन संख्या से भरी पुरी है। आपने अपनी जमीदारी में स्कूल, अस्पताल सार्वजनिक संस्थाएँ बनवाई तथा उच्च शिक्षा का प्रवन्ध भी आपके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में श्री सुरपतिसिंहजी के पुत्र नरेन्द्रपतिसिंहजी की प्राप्त सिंहजी और महीपतिसिंहजी के योगेन्द्रपतिसिंहजी, वारिन्द्रपतिसिंहजी, कनकपतिसिंहजी और कीरियतिसिंहजी नाम के पुत्र हैं। भूपतिसिंहजी के राजेन्द्रपतिसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।



## ोसवाल जाति का इतिहास





जनरत्त रा॰ व॰ विशमदासजी दूगङ, CIE, CSI लाला श्रमंतरामजी वी. ए. एलएल. वी. एडवोकेट, जम्बू (काश्मार) लेंड दीवान काश्मीर (जम्बू)

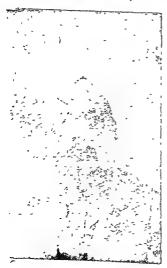

स्व॰ लाला खानचंदजी दूगड़, रावलपिडी.



लाला निहालचंदजी जैन (के. सी निहालचंद) रावलिंडी

महाराज बहातुरसिंहजी—आपका जन्म सन् १८८० में हुआ । आप अच्छे पिक्षित समहरार एवम् उदार हृदय के रईस हैं । आप अपने मंदिर, धर्मशाला, स्कूल आदि की व्यवस्था गरे ही योग हंग से करते हैं। सम्मेदशिखरजी, चम्पापुरीजी, आदि तीयों का प्रयन्य भार जैन समाज की ओर से आपके जिम्मे हैं और उसमें आप बढ़ी तत्परता से भाग छेते हैं। अपने पूर्वजों की कीर्ति को अक्षुण्य बनाये रवने की भापके हृदय में बड़ी लगन है । आपके कुमार ताजबहादुरसिंहजी एम॰ एल॰ सी॰, श्रीपाल बहादुरसिंहजी, महिपाल बहादुरसिंहजी, भूपाल बहादुरसिंहजी तथा नगतपाल वहादुरसिंहजी नामक पुत्र हैं। श्री तान बहादुरसिंहजी सुशिक्षित एवम् विचारवान नवयुवक हैं। ६ जून सन् १९२९ में आप वंगाल ऐजिल्लेटिव कौंसिल के मेम्बर निर्वाचित हुए थे । आए छोगीं की विस्तृत जमीदारी बंगाल तथा बिहार प्रान्त के मुर्तिशः बाद, वीरमूमि, हुगली, वर्द्धमान, रंगपुर, दिनाजपुर, पुर्णिया, संघाल परगना, राजशाही, इजारीगा, गया, कँवविहार आदि निर्कों में है। दिनाजपुर में श्राहवेट वैकिंग का काम भी आपके वहीं होता है। आपनी छेट बाल्चर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है।

### मेजर जनरत्त दीवान विशनदासजी रायबहादुर सी० एस० ब्राई० सी० ब्राई० ई० का खानदान, जम्मू

इस खानदान के लोग श्री इवेतााम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले समन हैं।यह खानदान पहले बीकानेर में निवास करता था। वहाँ से सैकडों वर्ष पहले यह सरसा में और वहाँ से कन्त में भाकर बसा । कसूर से महाराजा रणजीतिसहिती के समय में छाहौर में चला गया । टाहौर से मर्गटा (अमृतसर) में तथा वहाँ से गदर के समय में सियाछकोट और फिर जम्मू आकर वस गया। तमा से इस खानदान के छोग जम्मू में निवास कर रहे हैं।

इस खानदान में ठाठा बुग्गामछजी हुए । इनकी तीसरी पुश्त में ठाठा दानामटजी एए । धार पंजाब केशरी श्री महाराजा रणजीतसिंहजी के अहलकारों में से थे। आपके पुत्र लाल किशनचंद्ती सा उन्ह संवत् १८९१ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७२ में हुआ । आपके दो पुत्र हुए । जिनके नाम श्री जिननशानारी राय बहादुर एवं दीवान अनंतरामजी हैं।

राय बहादुर विश्वनदासजी का जम्म संवत् १९२१ में हुआ। आप दन लोगों में में हैं, तो सररी मितिसा और बुद्धि के बल पर अपना गौरव व मान प्राप्त करते हैं। आपने अपने परिवार को व अपने समात के अपनी बुद्धि के बल से ख़ूब चमकाया। आपने सन १८८६ में काशमीर-स्टेटकी सर्वित में प्रवेश शिला। ग्ररू २ में आप स्वर्गीय राजा रामसिंहजी के प्राइवेट सेकेटरी रहे । इसके बाद आप Military Secretary

#### असवाल जाति का इतिहास

to the Commander-in-chief of Kashmir Army रहे। इसके पश्चात् आप काइमीर स्टेट के होम मिनिस्टर (Home minister) और फिर इसी रियासत के रेक्ट्रेन्यू मिनिस्टर (Revenue-minister) हुए तथा इसी प्रकार आप अपनी सेवाओं से बढ़ते २ काइमीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गये। तदंनतर आप रिटायर हो गये। आप वर्तमान में रिटायर छाइफ बिता रहे हैं।

विश्व व्यापी यूरोपियन युद्ध में आपकी सेवाएँ बहुत अधिक रहीं । आपने गवनेंमेंट की मदद के लिए बहुतते रंगरूट और रूपया मेवा । जिसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश गवनेंमेंट ने प्रसन्त होकर आपको कई उच्च उपाधियों से निमूपित किया । आपको गवनेंमेंट की ओर से सन् १९११ में 'राय बहादुर' का खिताब, सन् १९१५ में "सी० आई० ई०" का सन्माननीय खिताब व सन् १९२० में "सी० एस० आई०" के टॉयटल प्राप्त हुए । इनके अतिरिक्त आपको और भी कई पर वाने तथा सार्टीफिकेट्स प्राप्त हुए ।

इसके अतिरिक्त आपकी धार्मिक व सामाजिक सेवाएँ भी बहुत महस्वपूर्ण एवं कीमती हैं। आप पंजाब प्रांत के "पंजाब स्थानकवासी कान्फ्रेंस" के सियालकोट तथा लाहीर वाले अधिवेशनों के समापति रहे हैं। जब ऑल इन्टिया स्थानकवासी कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन मोरवी में हुआ या तब आपको सभापति के लिये चुना था मगर कार्य्यवश आप वहाँ टएस्थित न हो सके। काशी के धमें महा मण्डल ने भी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित किया था। और भी कई स्थानों पर आपने प्रायः सभी सार्व-जनिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेकर बहुसूल्य सेवाएँ की हैं।

आपके छोटे साई दीवान अनन्तरामजी पहले तो कावसीर महाराजा के यहां पर प्राह्नेट सेकेटरी रहे। तदनन्तर इस पद को छोड़ कर आप वहाँ पर बकालत करने लगे। आपने बी॰ ए० एल॰ एल॰ बी॰ तक शिक्षा ग्रास की है। आप पुनः राजा अमर्रासहनी के प्राह्नेट सेकेटरी हुए तथा फिर क्रमशः उनकी जागीर के चीफ जज, कमेटी ऑफ एडिमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेट के मेम्बर, चीफ जजज तथा लीगल रीमेम्बरन्सर के पद पर काम करते रहे। वहाँ से रिद्यायर हीकर वर्तमान में आप जम्मू हॉबकोर्ट के पिल्डक प्रॉसीनयूटर हैं।

रा० व० दीवान विश्वनदासजी के चार पुत्र हैं ठाला प्रशुद्धालजी, चेतरामजी, चंदुबालजी एवं ईश्वरदासजी। जाला प्रशुद्धालजी ने काश्मीर स्टेट में रेव्हेन्यू दिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार से लेकर वजीर वजारत के ओहदे तक काम किया और वर्त्तमान में आप वहाँ से रिटायर होकर ज्ञांति लाम करते हैं। जाला चेतरामजी भी फीज के मेजर रह चुके हैं। वहाँ से आप ने रिझाइन कर अपनी प्राइवेट प्रापर्टी की देख भाल करना प्रारम्भ कर दिया है। जाला चंद्लालजी काश्मीर स्टेट में इलेक्ट्रक इन्जीनियर थे। वहाँ से पंजाब गवर्नमेंट ने आपको लॉयलपुर हॉइल्रो इलेक्ट्रिक इन्स्टीक्यूट में चुला किया। वहाँ सीवेंस

# शिसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ सम्पतरामजी दूगड, सरदारशहर.





と記憶は

इरहे आप रिडक्शन में आ गये । छाछा ईश्वरतासची ने एफ एस सी तक शिता प्राप्त का सालिमार वक्स के नाम से एक फर्म स्थापित की है। वर्त्तमान में आए ही उस के सब नाम बाद को मंभालते हैं ।

दीवान अनन्तरामजी के पुत्र छाला शिवशरणजी इस समय कारमीर में दिरीवनन एगेगः अफसर हैं तथा छोटे पुत्र देवराजजी मेडिकल कालेज में पढ़ रहे हैं।

यह परिवार सारे पंजाब प्रांत में बढ़ा प्रविष्ठित माना जाता है।

## सेठ सम्पतरामजी दूगड़ का परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के सज्जन तेरापन्थी व्वेताम्बर जैन सन्प्रदाय के मानने वाले हैं। इस परिवार के पूर्व पुरुष तोल्यासर ( बीकानेर ) नामक स्थान के निवासी थे। अगर वहाँ से व्यापार के निर्मिन गेर फतेचन्द्रजी के पुत्र सेठ चैनरूपजी, सरदारशाह में आकर रहते हमें। तभी से आपके वंशन पहीं पर निवास करते हैं।

सेठ चैनरूपजी-इस परिवार में आप बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और व्यापार बतुर महानुमार हुए। आपने कलकत्ते में अपनी फर्स स्थापित कर उसके द्वारा लाखीं रुपयों की सम्पत्ति रणाँति हो। जिस समय संबद १९०५ में आप कलकत्ता गये उस समय शान कर की भांति सुग्रम मार्ग न या। भारत बढ़े कठिन परिश्रम एवम् अनेक दुःखों को उठाते हुए आप कलकता पहुँचे थे। आपके महनि बड़ी छीडी सादी एवम् मिलनसार थी । आएका स्वर्णवास संवत् १९५० के करीव हो गया । आपके सम्पनगमर्थः नासक एक पुत्र हुए ।

सेठ सम्पतरामजी-अपका जम्म संवद् १९२३ में हुआ। बाल्यावस्था से ही शारको होर थार्मिकता की ओर रही ! आपभी अपने पिताजी की तरह सरट प्रकृति के सन्तन थे। लाकि एनर करूकता फर्म पर विकायत से डायरेक्ट कपढ़े का इन्सोर्ट व्यापार होता था । टग सन्द यह फर्म बहुत बढ़ी सानी जाती थी ! इस व्यवसाय में भी इस फर्म ने बहुन उर्फी हैं। मगर कुछ वर्षों के पश्चात् आपकी खुद्धावस्या होने के कारण आपने अपने इस्मोर्ट स्पाताप से बय दिना। म्यापार के अतिरिक्त आपने सामाजिक वार्तों को और भी बहुत ध्यान दिया। यहाँ ही दंउ पंतपर्य है आपका बहुत बहा सम्मान था। आप जवान के बहे पानंद थे। बीहानेर दरना ने चारां हरं, चपरास, ताजिम तथा हाथी वमैरह का सन्मान प्रदान किया था। इसके मनिरिप्त सन्तरे हर्ग ह सम्मान, सोने का रूंगर, बक्षा गया, तथा सोने के जेवर पैरों में पहनने का सम्मान भारते करने है है है हार

#### श्रोसवालं जाति का इतिहास

किया है। आपको जगात की माफ़ी तथा चूने की चौथाई भी माफ़ है। तलाशी भी आपको माफ़ है। जिखने का मतलब यह है कि स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपका स्वर्गवास संवत् १८८५ के जेष्ठ में हो गया। आपके सेठ सुमेरमलजी तथा सेठ बुधमलजी नामक दो पुत्र हैं।

सेठ सुमेरमलभी का जन्म संवत १९५० तथा सेठ व्रधमलजी का संवत् १९६१ का है। आप दोनों माई भी मिलनसार एवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोगों को बीकानेर दरबार की ओर से सब सम्मान प्राप्त हैं जो आपके पिताजी को प्राप्त थे। आज कल आपकी फर्म पर केवल वैंकिंग का व्यापार होता है। आपकी गिही कलकता में नं० ९ आमेंनियन स्ट्रीट में हैं तथा मेसर्स चैनरूप सम्पतराम के नाम से व्यवसाय होता है। कलकता में आपकी ४ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं। सरदारशहर का आपका मकान दर्शनीय है तथा वहीं एक सुन्दर धर्मशाला भी वनी हुई है।

सेठ सुमेरमळजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भँवरळाळजी और कन्हैयाळाळजी हैं। आप दोनों ही इस समय विद्याध्ययन करते हैं।

### सेठ जवरीमलजी, सोहनलालजी, भँवरलालजी, दूगड़ का खानदान फतेपुर

भावका निवास स्थान फतेपुर (सीकर) है। आपके पूर्वज कई वर्षों पहले मारवाद से होते हुए फतेपुर आकर वस गये। फतहपुर पहले नवाब के हाथ में था उस समय आपके पूर्वज स्रुक्त स्वानका हुए। आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवम् द्वंग व्यक्ति थे। आपने अपने समय में नवाब के यहाँ अपनी योग्यता एवम् होशियारी से देश दीवानगी का काम किया। आपके ही वंश में मांडोजी तया आपके चामसिंहजी हुए। आप लोग बढ़े वहादुर एवम् वीर व्यक्ति थे। आप लोगों को अपने समय में नवाब के यहाँ रहते हुए कई युद्ध करना पड़े। एक वार आप लोग जुझार तक हो गये। जुझार का मतलब यह है कि सिर के कट जाने पर भी आप दोनों ही भाई शत्रु तेना का मुकाबला करते रहे। जिस स्थान पर आप जुझार हुए उस स्थान पर आज भी आपको आपके वंशज पूजा करते हैं। मांडोजी के एक पुत्री अक्षय कुँवरी वाई हुई। हनका विवाह जालोर के मण्डारी सुगनसिंहजी के साथ हुआ था। ये सुगनसिंहजी जालोर के किले वाले युद्ध में स्वर्गवासी होगये। आपके स्वर्गवासी होजाने के पश्चात् ये अक्षय कुँवर वाई फतेपुर में सती हुई। जिनका स्थान आज भी फतेहपुर में है और पूजा भी की जाती है। मांडोजी एवम् चांमसीग जी के ही वंश में कई पुत्रत वाद सेठ भेंरीदानजी हुए।

सेठ भैरोंदानजी इस परिवार में बढ़े नामङ्कित व्यक्ति हुए। आप अकीम के बायदे के बढ़े ज्यापारी थे। आप ने अकीम के इसी वायदे के व्यापार में कई छाख रुपया पैदा किये। आप बढ़े

# श्रोसवाल जाति का इतिहास-





के सुमेरमळजी दूगड़ (चैनरूप सम्वतराम) सरदार शहर सेठ व्यमळजी दूगड़ (चैनरूप सम्पनगम) मरदार गण्य







कुँ॰ कन्हैयालालजी 5/० नुसेनमञ्जी हुगा राज्य



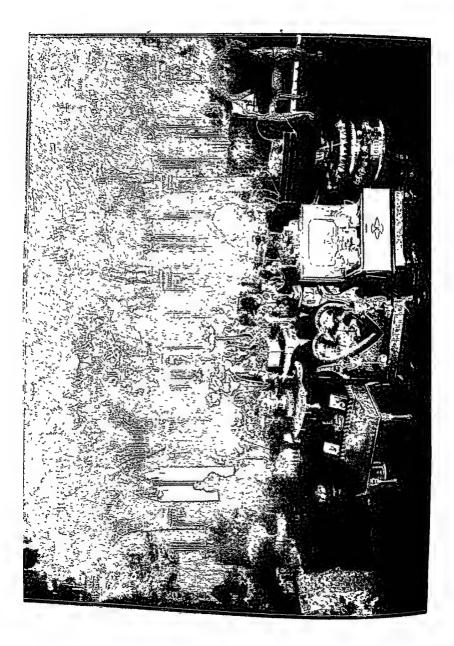

म्बापारं चतुर, मेघावी एवम् सज्जन व्यक्ति थे। परीवकार एवं धार्मिकता की और आवका बहुत प्यान शा। आपके समय में आपके घर में रुपयों को छड़ाई में मरते थे। इसका मतलव यह है कि उस समय आप के पास बहुत सा रुपया आता था। आपका स्वर्गवास सं० १९५७ में होगया। आपके पांच प्रव इच जिनके नाम क्रमशः धनराजजी, सदासुखजी, हीरालाळजी, संगठचन्द्रजी, चंदनमळजी. और आनतीशड बो थे। इनमें से सदासुखनी और हीराळाळजी का स्वर्गवास होगया। शेष सब भाई वर्तमान है। कार कोरों के परिवार वाले फतेहपुर तथा कलकता में निवास करते हैं और वायदे का काम करते हैं।

सेठ धनराजनी -आप पहले कलकत्ता आया करते थे। आपने भी अपने जीवन में वायदे के बहत बदे र सीदे किये । आजकल आप वयोष्ट्य होने से देश ही में रहते हैं और वहीं थोड़ा र सौदा किया करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम जनेरीमळजी, रामचन्द्रजी एवम् हटासमटनी है। आप सीनों भाई भी भाज करू अलग २ होगये हैं एवस अलग अलग अपना व्यापार कार्त हैं।

सेठ जनेरीमलजी-अापका जन्म संवत् १९३५ के करीव का है। आपने भी यहां अपने तीवन में वायदे का अच्छा काम किया ! वर्त्तमान में आप भी वयोवृद्ध होने से फतेपुर ही रहते हैं । आपका न्यान भार्मिकता की ओर बहुत हैं। आपके सोहनलालजी एवम् भैवरलालजी नामक २ पुत्र है।

सेठ सोहनजाजजी-आपका जन्म संवत् १९५२ की जेठ वदी १३ का है। भाप प्रातम से ही बही बायदे का स्थापार कर रहे हैं। आप भी इस विषय में बढ़े अनुभवी एवम् नामी व्यक्ति । **इनारों लाखों रुपये जो देना और कमा लेना आपके** बाँचें हाथ का खेल है। आप वड़े मिलनसार, बतार, वानी एवम् सरल स्वभावी सज्जन हैं। आपने कई समय अनेक संस्थाओं को चहुत सा स्वया दान स्वरूप प्रवास किया है।

सेठ भैंबरलालजी-अापका जन्म संवत् १९६० का है। आप भी अपने भाई सोहनराठची **दे साथ व्यापार करते हैं । आपभी बढ़े योग्य सज्जन हैं । आपके चार पुत्र हैं** जिनके नाम स्तनराष्टरी, श्चमकरणजी, जगतसिंहजी और कमलसिंहजी हैं। इनमें दो पढ़ते हैं।

# सेठ वनेचन्द जुहारमल दूगड़, तिरामिलगिरी (हैदरावाद)

इस खानदान के छोग स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। जापका मूल निवासम्पान बागीर का है। इस खानदान को दक्षिण हैदराबाद में आपे हुए कवि ९० वर्ष हुए। इसके पहले गर सानदान ने मंगलोर में जाकर अपनी फर्म स्वापित की यो तया तिरमिलीगी (सिस्न्तरागर) में पहले पहल सेठ बनेचन्द्जी ने आकर दुकान खोली । यनेचन्द्जी का त्वर्गवास रुए करि

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

५० वर्ष होगये हैं। इनके पुत्र का नाम जुहारमळजी था। आप दोनों ही पिता पुत्रों ने मिसकर इस फर्म की तरक्की की। जुहारमळजी का स्वर्गनास अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हो गया था। आए के मानचन्दजी नामक एक पुत्र थे। आपने भी इस फर्म के कारवार में तरक्की की। आप सं० १९७४ में स्वर्गनासी हुए।

सानचन्दनी के दो पुत्र हुए। जिनमें बड़े समीरमञ्जी दृगढ़ ये। मगर आप केवल १९ वर्ष की अवस्था में ही संवत् १९७५ में स्वर्गवासी हुए। इस समय इस फर्म के माजिक मानचन्दनी के ब्रोटे पुत्र जसवन्तमञ्जी है। आप बड़े योग्य, विनयशील और शान्ति प्रकृति के सजन हैं।

इस फर्म की तरफ से तिरमिछिगिरी के बाकानी के मिन्दर में एक धर्मशाला बनवाई गई है। भीर भी परोपकार सम्बन्धी कार्यों में आपकी ओर से सहायता दी जाती है।

आपकी दुकान पर मिलिटरी बेंह्निंग, मिलिटरी के साथ छेनदेन तथा कन्ट्रक्टिंग का काम होता है।

#### सेठ वींजराजजी दूगड़ का परिवार, सरद।रशहर

यह परिवार फतेपुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० वर्ष पूर्व सरदारशहर में आया। इस परिवार के पूर्व का इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है जिसका जिक्र हम अलग दूसरे इतिहास के साथ दे रहे हैं। फतेहपुर से सेठ बींजराजजी पहले पहल सरदारशहर आये। आप उस समय यहाँ के नामांकित व्यक्ति थे। यहाँ की पंच पंचायती में आपका बहुत बड़ा भाग था। जाति के लोगों से आपका बहुत प्रेम था। जब कभी जाति का कोई कठिन काम आ पड़ता और उसमें आपके विरोध से काम विगड़ने का अंदेश होता तो आप उसी समय अपना व्यक्तिगत विरोध छोड़ देते थे। यहां की पंचायती में आपके द्वारा कई नियम प्रचल्ति किये गये जो इस समय भी सुचाह रूप से चल रहे हैं। व्यापार में भी आपका बहुत बड़ा भाग था। आपने कलकत्ता में अपनी कम स्थापित की। तथा व्यापारिक चातुरी एवम् होशियारी से उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की महाराजा दूंगरिसहजी बीकानेर से आपका दोस्ताने का सम्बन्ध था। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार में आप बहुत प्रभावशाली एवम् प्रतिब्दित व्यक्ति हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ में होगया। आपके सेठ मैंरोंदानजी, सेठ तनसुखदासजी एवम् सेठ पूसराजजी नामक तीन पुत्र हुए।

सेठ भैरींदानजी का जन्म संवत् १९१६ का था। आप वड़े बुद्धिमान एवं चतुर पुरुष थे। आपका स्वर्गनास संवत् १९७१ में हो गया। आपके केवल भा नीरामजी नामक एक पुत्र थे। आपका जन्म १९३७ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की भांति व्यापार कुशक व्यक्ति थे। आपकी प्रकृतिं बढ़ी उदार थी। प्रायः सभी सार्वजनिक कार्यों में आप सहायता प्रदान किया करते थे। आपको अंथ संग्रह का बढ़ा शौक था। कहना न होगा कि आपने अपनी प्रायवेट लायनेरी में बहुत करते अच्छे ग्रन्थों का संग्रह किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में होगया। आपके रामलालकी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत् १९६५ का है। आप सुधरे हुए विचारों के युवरु हैं। आपको भी पठन पाठन का बहुत शौक है और आपने भी एक प्राइवेट लायनेरी खोल रक्ती है। आपका क्यापार कल्याचा में सेसर्स बींजराज मेरीदान के नाम से ११३ कास स्ट्रीट मनोहरदास का कटला में विहंग, कमीशन और इन्पोर्ट का होता है। आपकी इस फर्म के संवालक हैं तथा गोग्यता से संचालित करते हैं। आपके अनुपचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। जिनकी अवस्था ५ वर्ष की है।

सेठ तनसुखदासजी का जन्म संवत् १९१६ का है। आए आजकल अलग रहते है। आर भी बढ़े क्यापार कुशल सज्जन हैं। आपका शहर भर में बढ़ा प्रभाव है तया आपकी सच्चाई पर लोगों का पूरा विश्वास है आपने न्यापार में भी लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपके मंगसमन्त्री नामक एक पुत्र हैं। मंगलचंद्जी के नाम पर आप शोभाचन्दजी को इत्तक ले चुके हैं। आप वाईस सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। शोभाचन्दजी के इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मारचन्द्रजी, भूरामकजी, किशनलालजी और विधकरणजी हैं।

सेठ प्रसराजजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप बढ़े गम्भीर विचारों के पुन्प हैं। आपकी सलाह बढ़ी वजनदार मानी जाती हैं। आपका ध्यान भी क्यापार में बहुत रहा एवम आपने वहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आप बीकानेर-स्टेट कौन्सिल के मेम्बर है। आप भी वाईस सम्प्रदाय के अनुः यायी हैं। आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम कमशः इन्द्रराजजी, शोभाचन्दजी (जो तनसुरहासजी हे यहाँ दत्तक चले गये हैं) नगराजी, सोहनलालजी और माणकचन्दजी हैं। इनमें से प्रथम इन्द्रराजजी आप से अलग होकर अपना स्वतन्त्र व्यवसाय इन्द्रराजमल सुमेरमल के नाम से कलकत्ते में करते हैं।

सेठ तनसुखरायजी और सेठ पूसराजजीका ज्यापार शामलात में कलकता। में मनोहरशस करना ११३ कास स्ट्रीट में होता है। यहां डायरेक्ट कपके का इम्पोर्ट और जूट का व्यवसाय होता है।

# सेठ तेजमालजी दृगड़ का परिवार सरदारशहर

इस परिवार के ज्यक्ति पहले फतहपुर (सीकरी) के विवासी थे। वहीं वे लोग नवार दे वर्ग राज्य के ऊँचे २ पदों पर आसीन रहे। वहीं से उनके वैद्याज सवाई नामक स्थान पर आकर बसे। नजर से फिर जब कि सरदारशहर बसा, तब इस परिवार वाले सेठ लालसिंहजी सरदारशहर अबर बस बस रहे। यहाँ आकर आप साधारण लेन-देन का व्यापार करने लगे । आपके चैनरूपजी, माणकवंदजीऔर तुर्पासहजी नामक तीन पुत्र हुए । वर्तमान परिवार चैनरूपजी का है ।

चैतरूपनी के तीन पुत्र हुए जितमें दो का परिवार नहीं चला तीसरे तेजमालजी का परिवार विद्यमान है। सेठ तेजमालजी पहले अपने भाई के साथ कलकता गये और वहाँ से फिर सिलहट जाकर वहाँ आपने अपनी फर्म जोली पुत्रम् अच्छी सफ़लता प्राप्त की। वहाँ से आप वापस देश का रहे थे कि रास्ते में हुँडलीद में उनका स्वर्गवास हो गया। आपके हजारीमलजी कोदामलजी, और बालचंद्रजी नामक तीन पुत्र हुए। कोड़ामलजी तिःसंतान स्वर्गवासी हुए। वालचन्द्रजी के भी कोई पुत्र न हुना। अतएव हजारीमलजी के पुत्र तोलारामजी दक्तक लिये गये, जो वर्तमान हैं। आपके मोतीलालजी, जवववंद्रलाजी और मानमल्जी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ इलारीमल्जी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने कलकता आकर संवर् १९४२ में इलारीमल समरयमल के नाम से रेडीमेड झाथ का काम प्रारम्म किया। इसमें आपको मन्त्री सम्मृलता रही। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके विरदीचंदली, ख्बवन्दजी, सागरमल्जी, तोलारामजी एवम् समरयमल्जी नामक पाँच पुत्र हुए। आप सब लोग संवत् १९६४ तक साथ २ व्यापार करते रहे, पदचात् सल्ग २ हो गये।

विरदीचंदनी के पुत्र इंग्ड्रचंग्ड्रसी इस समय दलाली का काम करते हैं। आपके शुधमाळजी और धन्दनसलजी नामक पुत्र हैं। खूदचन्द्रसी के पुत्र करनीदानजी पुत्रम् रिघकरणजी भी अपना स्वतंत्र ह्यापार कर रहे हैं। रिघकरणजी के मजालालजी नामक पुक्र पुत्र हैं।

सागरमञ्जी एवम् समरथमञ्जी दोनों भाइयों ने मिलकर संवद् १९८८ तक फिर शामकात में काम किया और फिर अलग २ हो गये। इस वार आप लोगों को अच्छा लाम रहा। सेठ सागरमञ्जी का स्वर्गवास हो गया और आपके पुत्र स्वरूपचन्द्रजी, शुभकरनजी और गणेशमक्जी सीनों माई सक्ष्यचन्द्रगणेशमक के नाम से मनोहरदास के कटले में कपड़े का न्यापार करते हैं। आप लोग उस्साही और मिलनसार युवक हैं।

समरथमलकी प्रारम्भ से ही हजारीमल समरथमल के नाम से रेडीमेड क्वाय का व्यापार करते आ रहे हैं। आपके सुमेरमलजी नामक एक पुत्र हैं जो उत्साही हैं और स्थापार कार्य करते हैं। आपकी फर्म १५ नारमल लोहिया लेन में हैं। यहाँ कपदे का तथा चलानी का काम होता है। आपके वहाँ देखी मिलों से क्ष्यका आता है और योक दिकी किया जाता है।

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ सुजानमलजो दूगड (मोतीलाल नेमचंड) सरदारशहर.



स्व० सेउ सागरमलजी दूगड़, सरवारशहर.



# सेठ मोतीलाल नेमचन्द द्गड़, कलकता

इस परिवार के छोगों का पूर्व निवासस्थान फतेपुर (सीकरी) नामक स्थान या जहाँ आगरे पूर्वजों ने कमार के काम किये जिनका विवरण अन्यन्न दिया जा रहा है। फतेपुर से चलका आपके एवं सवाई नामक स्थान पर आये। और जब कि सरदारशहर वसा वहाँ से आप छोग वहाँ आ गये पहाँ आने वाले सज्जन सेठ अमरचन्द्रजों के पुत्र गुलादचन्द्रजी थे। आपके पुत्र मगनीरामजी सवाई में ही रहे और उनका स्वर्शवास भी हुआ। उनके पुत्र हरकचन्द्रजी हुए। हरकचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए जिनमें में बोमाचन्द्रजी के पुत्र सुमेरमळजी विद्यमान हैं तथा इस समय नौकरी कर रहे हैं।

सेठ गुलाबचन्द्रजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। आपने कलकण जाकर पहीं के आवा-िलया नरसिंहदासजी के साझे में मनीहारी का काम करने के लिये फर्म छोली। इसमें आपको अच्छा लाम रहा! इसके बाद आपका साझा अलग अलग हो गया। आप संवत् १९५३ तक और भी छोगों के शामलात में क्यापार करते रहे। पश्चाद् १९६५ में आपने उपरोक्त नामकी फर्म स्थापिन हो जो इस समय भी चल रही है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम रावतमलजी, चुजीलाजजी और वाटचन्द्रजी है। प्रथम और नृतीय का परिवार सरदारशहर हो में रहता है। वर्तमान परिवय सेठ चुजीलाज के के परिवार का है।

सेठ चुन्नीलालजी बहे होनियार और न्यापार कुशल न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके केशरीचंद्रजी, मगराजजी और हुलासचंद्रशी नामक सीन पुत्र हुए। सेठ मगराजजी का न्यांगास संवत् १९६१ सथा केशरीचंद्रजी का संवत् १९७६ में हो गया। वर्तमान में हुलासचंद्रजी की दर ५७ वर्ष की है। आप सज्जन न्यक्ति हैं।

सेठ केशरीचंद्जी के सुजानमलनी और उदयचंदजी नामक दो पुत्र हैं। आप दोनों माई पागर संचालन करते हैं तथा खुश मिजाज है। सुजानमलनी के सौभागमलनी, कन्हैयालालनी और ननवलाननी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ मगराजजी के छगनमळजी, मोतीलाळजी और इन्द्रचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। इनमें में मोर्गाः खाळजी का स्वर्गवास हो गया। दीव व्यापार संचालन करते हैं। छगनमलजी के हीरालाउडी, और इन्द्र-चन्द्रजी के अनोपचन्द्रजी नामक पुत्र हैं।

सेठ हुलास चन्दली के नेमचन्दली, भैरोंदानजी और सोहनलालजी नामक तीन पुत्र हैं। नेमीबन्दर्गः का स्वर्गवास हो गया। शोष न्यापार संचालन में सहयोग देते हैं।

ा का पाया । । साथ क्यापार साचाकम च चक्याम दूस प्र इस फर्म का स्थापार कलकता में ४६ स्ट्रॉड रोड में मोतीलाल नेमचन्द्र है शामने चलाने हा हुए सोहनलाल हीरालाल के नाम से जूट का होता है। फरिबसरांत्र में इन्द्रचन्द्र सोहनलाल के नाम से पाट कपड़े का तथा सिरसा (पंजाब) में हीरालाल मेंबरलाल के नाम से गलें का व्यापार होता है। तथा गुलाब बाग (पूर्णियाँ) में सुजानमल करनीदान के नाम से जूट का व्यापार होता है। पिछली दो फर्मों में आपका साझा है। आप लोग तेरापंथी जैन धर्म के अमुनापी हैं।

#### सेठ हनुमतमल नथमल दूगड़, सरदारशहर

इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नामक स्थान पर रहते थे। वहीं इस वंश में क्षेमराजजी हुए। आपकी बहुत साधारण रिथिति थी। आप वहीं रहकर खेती याड़ी का काम कर निर्वाह किया करते थे। वहीं आपके पनेचन्दजी नामक एक प्रत्र हुए। इन्हीं दिनों सरदारशहर बसाया जा रहा था, अतएव पनेचन्दजी भी संबद १८९५ के करीब सवाई को छोड़कर सरदारशहर आ गये। आपके छाछचन्दजी नामक प्रत्र हुए।

सेठ लालचन्द्रजी का जन्म संवत् १८८६ का था। जिस समय आपके पिताजी सरदार शहर में आये थे उस समय आपकी वय केवल ७ साल की थी। की करीव २५ वर्ष की अवस्था में आप तेजपुर नामक स्थान पर गये और वहीं आपने मेसर्स महासिंहराय मेवराज बहादुर के यहाँ सर्विस की। परचात् आप वहीं मुनीम हो गये। वहाँ से आप वापिस संवत् १९५५ में देश में आ गये एवं अपना जीवन शांति से विताने लगे। दस वर्ष वाद आपका स्वर्गवास हो गया। आपके हनुतमलजी और नथमलजी नामक दो पुत्र हैं। मारम्भ में आप लोग भी अपने पिताजी के साथ तेजपुर ही में रहे। परचात संवत् १८५८ में आपने विकानेर के सीआगमलजी के सासे में सीभागमल नथमल के चाम से कलकत्ता में चलानी का काम प्रारम्भ किया। इसके परचात् संवत् १८५८ में आपने उपरोक्त नाम से निज की फर्म स्थापित की। इसमें आप दोनों भाह्यों ने बहुत सफलता प्राप्त की। बढ़े भाई आजकल देश ही में रहते हैं तथा नथमलजी फर्म का संचालन करते हैं। आपका कलकत्ता में ६० सूता पट्टी में तथा ५११ लुक्सलेन में उपरोक्त नाम से कपड़ा, जूट तथा हम्पोर्ट का न्यापार होता है। काशीपुर, हटगीका वगेरह स्थानों पर आपके निज के पाट गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त इन्द्रचन्द्र सुरजमल के नाम से इस्लामपुर (पुणिया) में जूट का काम होता है।

सेन्न हनुतमलजी के मालचन्द्जी, इन्द्रचन्द्जी, प्नमचन्द्जी, तथा नथमलजी के बालचन्द्जी नामक पुत्र हैं। आप सब लोग मिलनसार न्यक्ति हैं तथा फर्म का संचालन करते हैं। इनमें से इन्द्रचन्द्जी के भैवरलालजी तथा बालचन्दजी के हनुमानमलजी नामक एक २ प्रत्र हैं।

## सेठ सालमचन्द चुन्नीलाल दूगड़, कलकत्ता

संवत् १९०० के करीव इस परिवार के पुरुप सेठ जेठमलजी दूगड़ कल्यानपुर नामक स्थान से यहाँ आये तथा घी का न्यापार शारम्म किया। उस समय इस ध्यापार में आपको अच्छा लाम रहा।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

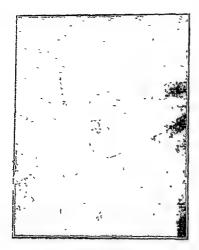

स्व॰ सेठ दानांसेंहजी वृगङ् ( प्रतापमल मोतीलाल ) सरदारशहर,



सेठ भानीरामजी दूगइ, सरदारशहर,



सेट मोतीलालजी द्ग्रह (प्रतापमल मोतीलाल) सरदारशहर,



कुँ॰ नेमचंद्जी द्गइ 🖓 मोतीलालजी द्गइ, सरदारशह

आपके केनळचन्द्रजो और सालमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए ! दोनों ही भाई वर्रा उठ पर एं एटन्से हों ही नामक स्थान पर गये और साथारण काम काज शुरू किया । परचान संग् १९११ में अन स्मान केळमळ केनळचन्द्र के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इस पर कपड़ा, स्न, स्थाना एउम् एटं ए स्थापित की । इस पर कपड़ा, स्न, स्थाना एउम् एटं ए स्थापित की । इसमें आप लोगों की इदिमानी से अच्छी उन्नति हुई। आप लोगों टा स्थान हो गया । केनळचन्द्रजी के पुत्र न हुआ । सालमचन्द्रजी के चुवीळाळजी नामक एक पुत्र हुए।

सेट चुन्नीळाळनी ही इस समय इस परिवार में बढ़े पुरुष है। आप निरुत्तमार्ता। कर्न्ने अपने क्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया तथा कळकत्ता में चुन्नीळाळ जसकरन के तान में को कर्ने कर्ने क्यान का कालकळ इसका नाम चुन्नीळाळ ग्रुमकरन पड़ता है। इसपर जूट, कपड़ा पूर्व चलानी सा प्यापार होता है। इसमें आपको अच्छी सफळता रही। आपके इस समय ७ पुत्र हैं जिनके नाम प्रमाता जसरहात्ता, मूर्य मळनी, जैचंदळाळजी, चम्पाळाळजी, सोहनळाळजी, ग्रुमकरनली और प्रमचन्द्रनी हैं। इनमें मे अपरात्त अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। श्रेष सब शामिल हैं। आप छोग जैन द्वेतायर तेतावंधी त्यापार है मानने बाळे हैं।

#### चानिन्दा के द्गड़ दानसिंहजी का परिवार, सरदारशहर

सेठ टीकमचंद्जी वानिंदा (सरदारशहर) नामक स्थान से वलकर यहाँ आये। आरहे पण पृत्र हुए जिनके नाम क्रमवाः सेठ शिवजीरामजी, सेठ जीवनदासजी, सेठ मुकनचन्द्रती और सेठ शर्मां पण प्रे करीब ८० वर्ष पूर्व आप चारों ही भाह्यों ने मिलकर सिरसागंज में अपनी एक प्रमें स्थानित हैं। करीब ८० वर्ष पूर्व आप चारों ही भाह्यों ने मिलकर सिरसागंज में अपनी एक प्रमें स्थानित हैं। करीब ६१ मिलकर अपनी क्रमिंहची को है। आप ६१ मिलक मानक, स्थापार चतुर और कठिन परिश्रमी ज्यक्ति थे। आपका स्वर्णवास संवत् १९७२ में हो गया। १००१ मिलजी, क्रशलचन्दली, चुजीलालजी प्वम् मोतीलालजी नामक चार पुत्र हुए।

सेंड प्रतापमलकी क्यापारिक पुरुष थे। आपका यहाँ की समात में अराज प्रभार मा। हर्नाई कोई पुत्र न था। अत्यय आपने अपने छोटे भाई मोतीलालकी को इसक दिया। आप के किल्पान के हिंदा मार किल्पान के किल्पान किल्पान के किल्पान के

#### श्रीसदाल जाति का इतिहास

होड हुशलचन्द्रती का जन्म संवद् १९३१ में हुआ । आपके भी कोई पुत्र न था। अतप्त आपने अपने भाई चुन्नीलालकी के पुत्र चंदनमलकी को दसक लिया। वर्तमान में आप ही इस परिवार में बड़े हैं।

सेठ चुन्नीलालमी का जन्म सं॰ १९३५ में हुआ। आप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपको पारहे व्यापार का अच्छा अनुभव था तथा जवाहिरात की परीक्षा भी आप अच्छी जानते थे। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९७५ में हो गया। आपके चन्द्रनमलजी तथा कन्हैयालालजी नामक २ पुत्र हुए। चन्द्रनमलजी कुशलचन्द्रमी के यहाँ दक्तक चल्ने गये। कन्हैयालालजी के मांगीलालजी नामक एक पुत्र हुँ।

सेठ बुझीलालजी और इसलचन्द्रजी के परिवार की सिराजगंत्र, कलकत्ता, भडंगामारी, भीरगंत्र, सोनाजोला, और जवाइरवाड़ी आदि स्थानों पर शाखाँए हैं वहीं पाट का व्यापार होता है। सरदारबार में इस परिवार की बहुत बड़ी २ हवेलियाँ धनी हुई हैं। आप लोग तेरापंथी जैन इनेताम्बर धर्म के अनुवायों हैं।

सेठ मुन्तानचन्द जुहारमल दूगड़ कोठारी, कलकत्ता

इस फर्म के मालिकों का मूळ निवासस्थान बीदासर है। आप लोग जैन तेरापंभी सम्प्रदाण के मानने वाले हैं। यह फर्म करिव ८० वर्ष पूर्व जमालदे नामक स्थान पर जो कूँविवहार में है, से उ मुख्यानवन्द्रजी हारा स्थापित को राहे। इसके कुळ वर्ष बाद मेखदीगंज (कुँविवहार) में आपने हमी वाम से एक फर्म और खोली। इन होनों फर्मों पर तमाल और कुष्टा का काम हारू किया गया जो हस समय भी हो रहा है। सेठ मुख्यानवन्द्रजी से कोई पुत्र न होने से जुहारमलजे दसक आवे। आपके हार्यों से इस फर्म की बहुत तसकी हुई। आप बढ़े न्यापार कुशल और मेवावी व्यक्ति थे। आपका स्थापास सम्बद १९६२ में हो गया। आपके भी कोई पुत्र न होने से भैरीदानजी आपके नाम पर इसक किये गरे। आपने भी कर्म की अच्छी उन्नित की। आप भी अपने पिता को मांति न्यापार कुशल एवम मिजनसार स्थक्ति थे। आपका भी स्वर्गवास सम्बद १९९० में हो गया। आपका भारत वालों में बहुत रहा। आपके सानमलजी पुत्रम सीहनलालजी नामक हो पुत्र हैं। आप मी उत्ताही और मिलनसार सज्ज हैं। कानमलजी के नौरतनमलजी एवं जतनमलजी नामक दो पुत्र हैं। आप मी करनाही और मिलनसार सज्ज हैं। कानमलजी के नौरतनमलजी एवं जतनमलजी नामक दो पुत्र हैं। आपका का काम में पुत्रात्वनम् छुहारमल के नाम से फर्म है जहाँ व्याज का काम होता है। इस फर्म पर मुनीम नेमचन्द्रजी सिधी विदासर वाले मुनीमात का काम करते हैं। आपके समय में फर्म की वहुत उन्नित हुई।

लाला छोटेलाल अवीर चन्द द्गड़, आगरा इस जानदान के छोत ववेतान्वर जैन सन्दिर आसाय को सानने वाले हैं। यह सानदान स्रोप

# श्रोसवाल जाति का इतिहास









हो तीन सौ वर्षों से आगरे ही में बसा हुआ है। इस खानदोन में लाला छोटेलालजी एक मशहुर व्यक्ति हो गये है। आप ही ने इस फर्म को करीब ७० वर्ष पहिले स्थापित किया था। आपका सर्गनास सन्दर १९४४ में हो गया। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम लाला अवीरचन्द्रजी, लाला क्यूरचन्द्रजी, लाला गुलाबचन्द्रजी और लाला-मिट्टनलालजी था।

लाला अवीरचन्द्रजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। आप इस खानदान में वहे योग और प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपका स्वर्णवास सम्वत् १९६५ में हुआ। आपके पुत्र लाला चांद्रमलती का स्वर्णवास सम्वत् १९८५ में केवल ३२ वर्ष की उन्न में हो गया। आपके चितरंजनसिंहजी नामक एक पुत्र है।

लाला कप्रचन्दजी का जन्म सम्बत् १९२१ में हुआ। आपका भी स्वर्गवास हो गया। आपके हो पुत्र हुए मगर दोनों का कम उन्न में ही स्वर्गवास हो जाने से आपके नाम पर लाला किरोड़ीमलजी दत्तक लिये गये। लाला किरोड़ीमलजी का जन्म संवत् १९६० का है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम जोरावरसिंह जी हैं।

ळाळा गुळाबचन्द्नी का जन्म संवध् १९३० में हुआ। आपका स्वर्गवास संवत् १९८९ में हो गया। आपके पुत्र का देहान्स आपकी मौजूदगी में हो हो जाने से आपने अपने नाम पर टाला टरवीमटजी को दसक लिए। साला लक्कीमलजी का जन्म संवत् १९६३ का है। आपके श्री देवेन्द्रसिंहनी नामक एक पुत्र हैं।

काला मिहनलालजी का जन्म संवत् १९३३ का है। आप इस समय इस खानदान में सबये प्रधान हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम स्त्रामलजी और जीतमलजी हैं। स्रजमदानी का जन्म संवत् १९५६ का है।

इस खानदान की तरफ से आगरे में उपाध्याय वीरविजय जैन व्वेताम्बर पाठशाना मामक पृष्ट पाठशाला छः हजार रुपये से खुलवाकर उसे पंचायत के सिपुर्व कर दिया है।

## कोठारी वेरीसालसिंहजी द्रगड, जोधपुर

आप का मूल निवास नामली (रतलाम) है। वहाँ आपका परिवार बहुत प्रतिष्टा सन्प्रम माना जाता था। आपके पिताजी जन्हारसिंहजी दूगड़ रतलाम स्टेट के दीवान रहे थे। होडारी वेरीमार सिंहजी इस समय जोधपुर रियासत के ऑडिट विभाग में असिस्टेंट आडीटर हैं। आपने अपनी निवास पर्री सिंहजी इस समय जोधपुर रियासत के ऑडिट विभाग में असिस्टेंट आडीटर हैं। आपने अपनी निवास पर्री सिंहजी हो। अपन बड़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। खेद हैं कि समय पर आपके सानदान का परिचय गुम हो जाने के कारण हम विस्तृत नहीं देसके। यदि प्राप्त होसका तो इस प्रत्य के परि- शिष्ट विभाग में विस्तृत परिचय देने की कोशिश करेंगे।

#### श्री मानमलजी द्गड़, जोधपुर

आपका परिवार जोधपुर में निवास करता है। आप कई वर्षों से जोधपुर स्टेट में हुकूमात करते हैं तथा इस समय भीनमाल आदि के हाकिम हैं। आप वर्षे सज्जन, मिलनसार और कोकप्रिय महाजुभाव हैं। आपके छोटे भ्राता चांदमलजी दूगढ़ जोधपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान की डिस्पेंसरी में हाक्टर हैं। आप भी बहुत लोकप्रिय हैं। आपका परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठा रखता है।

#### लाला मोहरसिंह जी द्गड़ का खानदान, कपूरथला

बाबा मोहरसिंहनी-इस खानदान के पूर्वज काला मोहरसिंहजी जम्बू में निवास करते थे वहाँ से आप ने काहौर और लुधियाना होते हुए जालंधर में अपना निवास बनाया ! आलंधर में आपने बहुत बढ़ा नाम पाया था । आपके नाम से जालंघर में मोहर्रीसह बाजार आबाद है ! आपके सानस का कावल के बाही खानदान से तिजारती ताल्लुक रहा । जब बाह्युजा से महाराजा रणजीतसिंह ने केहिन्र श्रीरा किया था, उस सम्बन्ध की बात चीत तय करने वाळे व्यक्तियों में यह कुटुम्ब भी शामिक था। अब्ब मोहर्सिहजी की होशियारी व अक्लमन्दी से प्रसुख होकर कपूर्यका के तृतीय महाराज फतहसिंहजी इनके बड़ी इज़त के साथ जालंबर से अपनी राजधानों में लाये तथा आपके सिपूर्व स्टेट टेसरी का कम किया। पंजाब के दरवार में आपको कुसीं मिलती थी । आपके परिवार ने सिक्ख दार, अफ़गान वार, तीरा वार और ग़दर के समय इटिश गवर्नमेंट को काफी इसदाद दी और इन युक्तें में आपका परिवार शामिक हुआ। इन सब सेवाओं का ज़याल करके इस जानजान को लॉर्ड सर जॉनलारेंस ने जालंबर और फीरोज़पुर विस्त्रिक्ट में बहुत सी लैंडेड और हाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के अधिकार में है। ठाठा मोहरसिंहनी के ठाठा जुहारमछत्री, ठाठा निहालचन्दनी छाठा, मुत्रतहाकरावनी बाब्स, गंगारामजी तथा ठाळा वस्तीरामजी नामक ५ पुत्र हुए। इन भाइयों में ठाळा जुहारमळजी हे पुत्र अर्का नायुमळजी तथा छाला सुश्तहाकरायजी के लाला देवीसहायजी नामक पुत्र हुए ! शेष तीन भार्ग के कोई भौजाद नहीं हुई। ये पांची साई अपनी प्रापटीं तथा चैद्धित का काम काज देखते रहे। छाड़। निहालचन्द्जी लाहोर प्रापर्टी का काम देखते थे तथा उनका अधिककर जीवन यहीं बीता।

वाता नत्यूमताजी का खानदान—छांछा नत्यूमताजी का जन्म संवत् १९१३ में हुआ। आपने अपने हाथों से कई दीक्षा महोत्सव कराये, तथा साधु संगति और धार्मिक कार्मों में हजारों रुपने करण किये। आपके समय में भी रियासत के साथ जाप का छेनदेन का सम्बन्ध रहा करता था। आपने क्यापार में लाखों रुपये कमाये। इस प्रकार प्रतिष्ठा प्रवेक जीवन विताते हुए आप संवत् १९८२ में

स्वर्गवासी हुए ! आपके खाला रतनचन्द्जी, लाला त्रिभुवननाथजी, लाला पृथ्वीराजजी, लालादेसराजजी तथा लाला देवराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इन वन्धुओं में लाला रतनचन्दनी अपने माह्यों मे संबद १९७९ में अलग होकर स्वतंत्र वे द्विग का कारवार करते हैं।

लाला त्रिमवननाथजी-आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपने बो॰ ए॰ तक शिम्रा पार्ड । आप पंजाब की स्था • वासी जैन कान्फ्रेंस के उन्ने समय तक जनरल सेकेटरी रहे । इस समर स्थानीय गर्छ स्कूल के प्रेसिडेंट और गौशाला के मन्त्री हैं। कप्रथल की बोई ऐसी इस्तिशान नहीं जिसमें भाप इमदाद न देते हों। आपने अपने पिताजी की यादगिरी में यहाँ की पुत्री पाठशाहा में एक "नरधूमल हाल" बनवाया है। इसी तरह लाहीर हास्पीटल में एक कमरा बनवाया है। कारने अपने परिवार की लेंडेंड प्रापर्टी में भी अच्छी तरका है। आपका खानदान पंजाव के ओसवीए हात-दानों में नामी माना जाता है। आपके पुत्र जितेन्द्रनाथजी और राजेन्द्रनाथजी हैं।

खाला पृथ्वीराजजी-आपका जन्म सँवत् १९६३ में हुआ। क्षापने सन् १९२६ में वी० ए**०** सथा सन् १९२८ में एळ० एळ० बी० की परीक्षा पास की और इसी साल से प्रेक्टिस करना गुरू कर दिया । इधर १ साळ से आप कप्रथळा स्टेट के पविछक प्रासीक्यूटर पद पर कार्य करते हैं। भार यहां के शिक्षित समाज में अच्छे प्रतिष्ठित हैं और सज्जन तथा मिलनसार न्यक्ति हैं। भाषके रर्शन्द्र नाथजी, प्रकाशनाथजी, प्रेमनाथजी तथा पदमनाथजी नामक ४ पुत्र हैं।

जाला देसराजजी-अापने सन् १९३० में वी॰ ए॰ पास किया । आप रणधीर कॉलेप करत थला में एफ॰ ए॰ के आर्ट विषय में प्रथम आये थे। इघर ३ सालों से आप लंदन में चार्ट एन अकाउँटेंसी का काम सीखते हैं। आप से छोटे भाई देवराजजी मेट्रिक पास कर कॉलेज में पर्वे है।

इस परिवार की छांगामांगा ( लाहौर ) में बहुत सी बहरी जमीन है। इसके भरावा सुधि। थाना, फगुवादा मण्डी, जार्लंघर वाजार और कपूरथला में बहुत सी हाउस प्रापर्टी है।

लाला देवीसहायजी का परिवार—काला देवीसहायजी के पुत्र खाळा वनारसीदासर्ग तया रणा **छज्मलजी हुए ।** लाला बनारसीदासजी विद्यमान हैं। आपके यहां वेंड्रिंग का कारवार होता है नया कपुरथका में आपका खानदान भी मातवर समझा जाता है। आपके ४ पुत्र हैं। इनमें वरे हन्स माणकचन्दजी, फीरोजपुर की प्रापर्टी का काम देखते हैं। दूसरे चुन्नीलालजी कप्रयत के हेट हेतर है। रामरतनजी बजाजी का काम करते हैं तथा मदनगोपालजी खजाने के हेउ बलर्क हैं।

इसी तरह काका अन्नुमलजी के पुत्र लाला रामनाथजी, लाला हंसराजजी तया यहा है उन्हें

ची हुए। आपका कुटुम्ब फगुवाड़ा में निवास करता है। लाला **हंसराजनी फ**गुवा**ड़ा के प्रतिष्ठित** सकतन है।

#### लाला गोपीचन्दजी दूगड़, एडवोकेट-प्रम्यालाशहर

आपका जन्म ईसवी सन् १८७८ मे अन्वालाशहर ( पंजाव ) में हुआ। आप के पूर्वंज केवरी ( जिला अम्वाला ) से आकर यहाँ बसे थे। अतः आपका वंदा 'केशरी वाला' के नाम से प्रसिद्ध है। आपके पिताजी का नाम लाला गेंदामलजी था।

जब पवास वर्ष पहले जैन समाज में शिक्षा का अमाव था उस समय आपको बी॰ ए॰ तक की उच्च शिक्षा दिलाई गई। जगदिख्यात स्वामी रामतीर्थंजी से कालेज में आप गणित पढ़ा करते थे। प्रेज्युएट होने के परचात् आपने वकालात की परीक्षा पास की और अम्बालाशहर में ही आप काम करने लगे। एक सुयोग्य वकील होते हुए भी आप प्रायः झुठे सुकहमे नहीं लिया करते थे। इसीलिये दूसरे वकील और न्यायाधीश आपकी वात पर पूरा २ विश्वास किया करते थे।

सार्वजनिक कारयों में आप पूरा र भाग लिया करते थे। हिन्दू सभा के आप मुख्य सदस्य थे। स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा, बाय स्काउट एसोसियेशन, बार रूम के आप कोषास्यक्ष थे।

लाला गोपीचंदनी की सबसे वहीं सेवा शिक्षा प्रचार की है। आप श्री आत्मानन्द जैन हाईस्कृष्ट अभ्यालाशहर के २५ वर्ष तक मैनेनर रहे। इस संस्था की नींव को सुदद करने के लिये आपने मद्रास प्रान्त तक अभण करके धनराशि पुक्त की तथा समय २ पर आप यथाशिक आपने अपने पास से दिया और औरों से भी दिखाया। आप आत्मानन्द जैन महासभा पंजाब के समापित थे। श्री इस्तिनापुर जैन चवेतास्वर वीर्थ कमेटी के भी आप ही समापित थे। श्री अत्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाब (गुजरांवाला) के इस्त्री और कार्य्यकारिणी समिति के मुख्य सदस्य थे। आपके निरीक्षण और आपकी सहयोगिता से इन संस्थाओं ने अच्छी समान सेवा की है और दिनों दिन उज्ञति कर रही है। आप श्री आत्मानम्द वैन समा अम्बालाशहर के प्रधान रहे हैं। स्कूलों में पदाये जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में जैन धर्म के विषय में जो कुछ अन्द वन्द लिखा जाता रहा है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं थी. परन्तु आपने बहुत परिश्रम से उसमें भी सफलता प्राप्त की। श्री आत्मानन्द जैन ट्रैक्ट सोसाबरी वे आपके प्रधानत्व में १८ वर्ष तक जैन धर्म का लो प्रचार जैनियों तथा सर्वसाधारण में किया है, वह समाब से छिपा नहीं है।

उमर भर पारचात्य शिक्षा के वातावरण में रह कर भी आप अपने जैनधर्न प्**वम् जैन संस्कृति** को न भूके । आपका स्वर्गवास तीन मास की बीमारी के पश्चात् १२-२-३४ को शिवरात्री के दिन होगना ।

# ग्रोसवास जाति का इतिहास



कोडारी जन्हारचम्द्रजी लेट दीवान रतलाम, नःमली.



स्व॰ लाला प्रमानन्डेजी बी. ए. एडवेकेट. वस्रः





# लांला पंत्रालालजी दूगड़, जोहरी, श्रमृतसर

इस खानदान के पूर्वज ठाळा उत्तमचन्द्रजी महाराजा रणजीतिर्दिहजी के कोर्ट ज्येलर थे। नव से बराबर यह परिवार जवाहरात का न्यापार करता था रहा है। आगे चलकर इस परिवार में लाग राधाकिशनजी जीहरी हुंप्। आपके बढ़े श्राता ठाळा जसवन्तरायजी और छोटे भाता छाला हुकुमचन्द्रजी सथा छाला हरनारायणदासजी भी जवाहरात का व्यवसाय करते थे। छाला राधाकिशनजी के पुत्र लाग पक्षाठाळजी हुप्।

छाला पत्रालाळजी नामांकित जौहरी थे। भारत के जौहरी समाज में आप सुपरिचित पूर्व प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। पंजाब प्रान्त में आपका घर सबसे प्राचीन मन्दिर मागींय आग्नाय का पाटने वाला है। आप सन् १९१४ में ऑल इण्डिया जैन कान्मेंस मुलतान अधिवेशन के समापित निर्वाधित हुए थे। अमृतसर मन्दिर की देख रेख आप ही के जिम्मे थी। सन् १९२० में आपका तथा सन् १९२० में आपका तथा सन् १९२० में आपके पुत्र रामरखामळजी का स्वर्गवास हुआ। इस समय रामरखामळजी जौहरी के पुत्र मोतीलाटजी सराफी तथा जवाहरात का न्यापार करते हैं।

खाळा पञ्चाखाळभी अयने भागेज खाळा मोहनढाळजी पाटनी को खुषियाने से २ साठ की टमर में अपने यहाँ छे आये । इस समय छाळा मोहनखाळजी जैन बी॰ ए॰ एछ० एछ० वी॰ अमृतसर में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपका विस्तृत परिचय पाटनी गौत्र में दिया गया है।

### लाला गोरीशंकर परमानन्द जैन दूगड़, कस्र ( पंजान )

यह खानदान लम्बी मियाद से कस्र में निवास करता है। इस खानदान के पूर्वत लाग जमीताशाहजी और उनके पुत्र लाज वधावाशाहजी तथा जीवनशाहजी सराफ़ी न्यापार करते रहे। जाग वधावाशाहजी की लगन धर्मध्यान और जैन कौम की उन्नति में विशेष थी। आपका न्यांगास सर १९०२ में हुआ। आपके लाला गौरीशंकरजी और परमानन्दजी तथा लाला वुन्नीलालजी नाम है पुत्र हुए। इन सज्जनों में लाला गौरीशंकरजी और परमानन्दजी ने पंजाब की जैन समाज में बहुत नाम पाया। आप दोनों भाइयों का परस्पर बहुत मेल था। आप दोनों भाई क्रमशः सन् १९२३ और १९२३ में खाँचासी हुए। आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी पंजाब युनिवर्सिटी की मेद्रिक में सर्व प्रथम कार थे। सन् १९२४ में इनका खाँवास हुआ।

काला परमानन्दनी बी॰ ए॰—आप कसूर हाईकोर्ट के एउवोकेट थे। और वहाँ के बरे मोआजिज व्यक्ति माने जाते थे। आप अपनी अंतिम उमर तक कसूर स्यु॰ के मेस्बर रहे। अतने एंटर में स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राय साहब छाला टेक्चन्द्रजी के साय प्रधान सहयोग लिया। आप उसके अम्बाला अधिवेशन के प्रेंसिबेंट ये तथा जीवन भर वाहस प्रेंसिबेंट रहे थे। लाहोर के अमर जैन होस्टल के बनवाने में आपने बहुत वड़ा परिश्रम उदाया। एवं स्वयं ने उसमें कमरे भी बनवाये। बनारस युनिवर्सिटी में आप पंजाब के जैन समाज की ओर से मेम्बर थे। आपके स्वर्गवास के समय कस्र की कोर कवहरी, स्कूल, आदि बंध रक्के गये थे और आपके खुदुन्धियों के पास आसपास के तमाम हिन्दुस्तानी व अंग्रेज गण्य मान्य सज्जनों ने दिलासा के पत्र आये थे। आपकी यादगार में आपके भतीजे ने १० हजार की लागत की एक विल्डिंग स्थानीय जैन कन्या पाठशाला को बनवाकर दी।

इस समय इस परिवार में ठाला गौरिशंकरजी के पुत्र लाला अमरनायजी, लाला रघुनायदासजी सथा लाला देवराजजी विद्यमान हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९५३,५६ तथा १९५९ में हुआ है। लाला अमरनायजी तथा रघुनायदासजी सराफी तथा बैद्धिग व्यापार संभालते हैं तथा लाला देवराजजी कस्र के म्युनिस्पिल कमिकनर, ऑनरेरी मिनस्ट्रेट तथा मेम्बर बिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। आपका परिवार कस्र में नामी माना जाता है।

लाला रघुनायदासनी के पुत्र अजितप्रसादनी, मदनलालजी, जलंघरनायनी तथा पुरुषोत्तमहासनी हैं । इसी प्रकार देवराजनी के पुत्र शीतलप्रसादनी, सुमतिप्रकादानी, भूपेन्द्रकुमारनी और सतपालनी हैं ।

### लाला फग्ग्मल मोतीराम द्गड़, लाहोर

इस खानदान में लाला हरजसरायजी के पुत्र फमाशाहजी हुए। लाला फ़गाशाहजी के पुत्र काला हुमीचन्द्रजी और लाला मोतीरामजी हुए। इन दोनों भाइगों ने करीब १०, १५ वर्ष पूर्व लाहौर में एक दीक्षा महोस्सन कराया तथा इन्होंने एक जंजाबर नामक विशाल मकान बनवाकर धर्म कार्य्य के लिये दान दिया। लाला दुनीचंदजी लाहौर तथा पंजाब प्रान्त की जैन समाज में नामी आदमी थे। धर्म के कार्म में आप दिलेशी के साथ खरन करते थे। आपका स्वगंवास लगभग १९६५ में हुआ। लगभग १५१६ साल बाद आप दोनों भाइयों का कारबार अलग २ हो गया। इस समय लाला दुनीचंदजी के पुत्र लाला खेरातीलालजी, दुनीचंद खेरातीलाल के नाम से जनरल सरचेंट का व्यापार करते हैं।

लाला सोतीरामजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप लाहौर की जैन समाज में बहुत इज्जत रखते हैं। आपके लाला विलायतीरामजी, लाला खर्जोंचीमलजी और लाला ज्ञानचन्द्जी नामक १ पुत्र हुए। इनमें विलायतीरामजी संवत् १९८१ में स्वर्गवासी हो गये।

काला वार्जीचीमलजी का जन्म संवत् १९५७ में तथा ज्ञानचन्द्रजी: का १९६२ में हुआ। बापकी

दुकान पर सेदमीठा वाजार में रेशमी तथा सफेद काड़ा और मनिहारी सामान का व्यापार होता है। भार स्थानकवासी आन्नाय के माननेवाले सरजन हैं। लाला विलायतीतामजी के पुत्र लाला स्ततवन्त्री है बह परिवार खाडीर में प्रतिष्ठित माना जाता है।

# लाला विशनदास फग्गूमल जैन दूगड़, पसरूर ( पंजाव )

इस परिवार के पूर्वज लाका पृथ्वीशाहजी के दिवानेशाहजी, मानेशाहजी, सुजानेशाहजी तथा बस्तीशाहजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें दिवानेशाहजी के परिवार में राय साहिब छाला उत्तमचन्द्रती इन्जीळाळजी आदि सञ्जन हैं। लाला भानेशाहजी के करमचन्द्रजी, ताराचन्द्रजी तथा घरमचन्द्र मामक पत्र हए । इनमें ठाला करमचन्द्रजी के दिचाशाह्जी, गोविंदशाहजी, हाकमशाहजी तथा नरपतशाहरी नामक ४ पुत्र हुए । तथा लाला ताराचंदजी के पुत्र सीतारामजी हुए। लाला गोविंदशाहनी का म्यांगास संवत् १९७० में हुआ । भापका खानदान आदत का रोजगार करता है। छाछा गोविंदशाहनी के किशन दासजी. मोतीरामजी, पत्नालाळजी, नंदलालजी, काशीरामजी तथा गोक्कवन्दजी नामक ६ पुत्र हुए। इनर्ने विश्वनदासंत्री ५० वर्ष पहिले और पन्नालालजी १२ साल पहले स्वर्गवासी हो गये हैं तथा काशोरानर्जा ने संवत् १९६० में सोहनलालजी महाराज से दीक्षा प्रहण की। इस समय भार स्वानक्वासी पंजार सम्प्रदाय के युवराज पद पर हैं। शेष ३ आता मौजूद हैं।

**ठाळा विश्वनदाशजी के पुत्र फर्गामळजी, ठाळा मोतीरामजी के वेरातीलाळजी तथा गोक्ळचन्टर्ग** के पुत्र मुनीकालजी हैं। लाला फर्गामलजी का जन्म संवद १९३६ में हुया। आपके यहाँ फर्गामड बेरातीलाल, तथा विज्ञानदास मोतीरामजी के नाम से आदत का कारवार होता है। जार पतरार की उद्यचन्द जैन कायवरी, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं और यहाँ के अन्ते इदानहार पुरन हैं। आपके पुत्र चिरंजीलालजी खानगा डोकरा में ज्यापार करते हैं तथा दूसरे शादीलालपी बी॰ ए॰ पूछ० पूछ० बी० ने होशियारपुर में ३ सालों तक प्रेक्टिस की तथा इस समय हंसराव वादीवाट कैर नाम से १९ सैनागो स्ट्रीट कलकत्ता में जनरल भरचेंद्स का न्यापार करते हैं। हाहा नेइन्स्पर्नः, **खाला गोकुलचन्द**जी तथा लाला खेरातीलालजी पसकर दुकान का काम देखते हैं। गोहुलघन्दर्जी के पुत्र सुनीळालजी पदते हैं।

इसी तरह इस परिवार में लाला सीतारामजी के पुत्र सालचन्द्रजी अगृतसर में आहुत रा ध्यापार करते हैं।

लाला भिनलीराम धनीराम द्गाइ, कमूर इस परिवार के सज्जन मंदिर मार्गीय शाझाय के मानने वाले हैं। लाला मिनर्गरामडी हुगर है

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

इस परिवार में मनिहारी (बिसाती) का व्यापार आरम्भ कियां। आपके भाई धनीरामजी केलाला दीनानाथनी लाला लालचन्दजी, बनारसीदासजी और करत्रीलालजी नामक ४ प्रम हुए। आप सब भाई सज्जन व्यक्ति हैं तथा आपने अपने धंधे को उन्नति दी है। आपकी दुकान कसूर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। लाल कस्त्रीमलजी ने श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरानवाला में शिक्षा पाई है तथा सन् १९३० में 'न्यायतीयं' की परीक्षा इन्दौर से पास की है। आप इस समय अपनी होयजरी फेक्टरी का संचालन करते हैं। इस परिवार में मिनखीराम धनीराम के नाम से जनरल मचेंद्राइज का ब्यापार होता है।

### लाला खानचन्दजी दूगड़, रावलिएडी

इस परिवार की आर्थिक स्थिति लाला खानचन्द्रजी के पिता लाला जीवाशाह के समय सक साधारण भी । लाला जीवाशाहजी के लाला खानचंद्रजी, लाला खजानचंद्रजी, लाला जानचंद्रजी और लाला रामरिखामक्जी नामक चार पुत्र हुए । इनमें से लाला खानचंद्रजी ने इस खानदान की दौलत और इजात को खूब बढ़ाया । इन्होंने कन्ट्राविटङ्ग विजिनेस भारम्भ करके उसमें बहुत बढ़ी कामयावी हासिल की । आप श्री जैन सुमति मित्र मण्डल रावलिण्डि के प्रथम सभापित रहे । जैन कन्या पाठशाला की स्थापना में भी आपने बहुत मदद दी । इसी प्रकार और भी पिल्लक कार्यों में आप सहयोग देते रहते थे । आपका देहान्त सन् १९ २ में हुआ । आपके लाला सागरचन्द्रजी, लाला मगतरामजी, लाला नौवतरामजी, लाला साईदास तथा लालाचमन लालजी नामक पाँच पुत्र हुए । इस समय इस खानदान में लाला खानचन्द्र एण्ड सन्स के नाम से जनरक मचेंण्टाइज का व्यापार होता है । लाला सागरचंद्रजी तथा लाला मगतरामजी बढ़े धार्मिक और उत्साही सजान हैं । रावलिण्डी में इस खानदान की अच्छी प्रतिष्ठा है । यह खानदान जैन क्वेताम्बर स्थानकवासी आझाय का उपासक है ।

#### लाला के॰ सी॰ निहालचन्द जैन, रावलिएएडी

इस खानदान के पूर्वज छाला गण्डामलजी पसंस्त में रहते थे। लाला गण्डामलनी की पसंस्त में बहुत इजात थी। इनके लाला बोगाशाहजी और लाला गुरुदित्ताशाहजी नामक दो प्रत्र हुए। लाला गुरुदित्ता शाहजी के ११ प्रत्र हुए। इनमें से सबसे छोटे लाला निहालचंदजी ने करीब २५ साल पहले रावलिण्डी में आकर गोटा किनारी को कारवार छुरू किया। सन् १९२६ में हिन्दू गुसलमानों के दंगे के समय जब रावलिण्डी में चारों और अग्निकाण्ड हो रहे थे तब इन्होंने फायर ब्रिगेड के कप्तान होकर जनता की बहुत सेवा की थी। आपको डाक्टरी और इंजीनियरिक का बहुत शौक था। आपका अन्तकाल संवत् १९८३ में हुआ। आपके बड़े माई लाला भीमसेनजी और लाला खुशालचन्दजी का स्वर्गवास कमशः १९०२ और १९६४

में हुआ । लाला खुशालवन्दनी के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे लाला मुरुवरानजी जैन हिन्दी रव हैं। हम समय आप विद्यमान हैं। आप श्री जैन सुमति मित्र मण्डल के सेकेटरी और जैन पाठशाल के मैनेतर है। इसके पहले आप जैन यंग सेन्स एसोसिएशन के सेकेटरी थे। लाला भीमसेनजी के पुत्र लाला मगरमध्जी हैं। ये दोनों भाई रावलिण्डी में 'के॰ सी॰ विहालचन्द' के नाम से सराको और लेवर का ध्याना करते हैं ।

# लाला पंज्रशाह धर्मचन्द जैन दूगढ़, नारोवाल (पंजाव)

नारोवाल की बूगढ़ बिरादरी के पूर्वन लाला कैशरीशाहजी सियालहीट हिरिहर के चिट्टांशेयाँ नामक स्थान से १५० साल पहले नारोवाल आये । इनके पौत्र घसीटेशाहजी के पुत्र सलरूशाहजी ने एक जैन मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया. और उसे तथार करवा कर उसकी प्रतिष्ठा संबत् १९१३ में थी। इन घसीटेशाहजी के तीसरे भाई मुस्तद्दाकदाहजी के पोलाशाहजी, गोकुलशाहजी, काशीरामजी, वहीमनर्जा तथा पाळाशाहजी नामक पाँच पुत्र थे । इनमें सबसे छोटे पालाशाहजी थे । आप मानूली सरापी स्थापार करते हुए संवत् १९६० में स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र ठाला पंज्ञाहजी का जन्म सम्बद् १९६५ में हुआ । खाला पंजूबाहजी ने अपने खानदान की इजात तथा अपने व्यापार को बहुत बहाया। क्षापने २५ हजार रुपयों की लागत से नारोवाल स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला बनवाई है। स्थानीय मंदिर भादि कार्यों में आप पूरी मदद देते हैं। आपके धरमचंदनी, गुछजारीखारुजी, सरदारीखारुजी, प्रांचनद्रजी, करा चंदजी, टेक्चंदजी, रतनलाळकी तथा शांतिलालकी नामक ८ पुत्र हैं। आपके यहाँ सराती, वर्तन व भारन का काम होता है।

इसी परिवार में लाला घसीराशाहनी के पौत्र लाला चुत्रीलालनी हैं। आएके पुत्र लाला वसर्वत रायजी बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ अमृनसर में प्रेक्टिस करते हैं। तथा वाबूलडर्जी बी॰ ए॰ एट॰ एट॰ बी॰ नारोवाल में प्रेक्टिस करते हैं। आप दोनों सजनों का पंजाब के शिक्षित जैन समाव में बच्छा ग्रामान है तथा कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है।

# सेठ चुन्नीलाल सुखराज दूगड, विल्लिपुरम् (मद्रास )

इस परिवार बाळे सूछ निवासी बगढ़ी (सारवाड़) के हैं। आप जैन हवेतागर ग्यान्स्तामी भाग्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में से सेठ पूनमचन्दनी के पुत्र जुड़ीलार्ग्डी स्वासन्द ई िषये सन १९०० में देश से चलकर नीरंगाबाद आये, और वहां की प्रसिद्ध फर्न, मेसर्थ प्रनासन परण्या

मल, की दुकान पर मुनीम होगये। उस स्थान पर आपने बढ़ी सच्चाई और ईमानदारी से काम हिना और मालिकों में तथा जनता में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। सन् १९१६ में स्वतंत्र दुकान स्थापित कमें के विचार से ये मद्रास आये और विल्लीपुरम में अपने बहनोई सेठ इंदनमलजी सेठिया की भागीदारी में 'सेठ वल्तावरमल बच्छराज' के। नाम से दुकान स्थापित की। सात वर्षों में आपने अपनी दुकान में स्थिति को मजबूत बना लिया। आपके सुजराजती नामक एक पुत्र है। विल्लिपुरम को जनता में अच्छा सम्मान पाया। आपके सुजराजजी नामक एक पुत्र है। विल्लिपुरम को जनता में सुचराजजी दूगढ़ का बढ़ा सम्मान है। आप अच्छे राष्ट्रीय कार्य्यकर्जी और खहर प्रचारक है। कार यहां की कांग्रेस के सेकेटरी भी रह चुके हैं। व्यावर जैन गुरुकुल आदि संस्थाओं को आप काफी सहारक पहुँचाते हैं। सेठ चन्दनमलजी के पुत्र नथमलजी वढ़े योग्य और होनहार नवयुवक हैं। इन्होंने जान पुरुकुल से न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ तथा सिद्धान्त तीर्थ की परिभाषाएँ पास कीं। विल्लीपुरम में कार कोग मेससे बल्तावरमल बच्छराज के साझे में वैद्विग का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोअर के नाम से खदेशी कपर के स्थापार करते हैं। यहां के स्थापारिक समाज में यह फर्म प्रतिष्ठित है।

सेठ फपूरचन्द हंसराज दुगड़, न्यायडोंगरी

इस परिवार के पूर्वज हुकमीचन्द्रजी दूगढ़ मारवाद के दूगोछी नामक स्थान से कुनेश में आकर बसे। इनके मवानीरामजी, हिम्मतरामजी, हीराचन्द्रजी, सिरदारमळजी, गुटाववन्द्रजी, धनकी, स्र्यमळजी और जोधराजजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें गुटावचन्द्रजी, स्र्यमळजी और जोधराजजी में परिवार वाले छगभग सौ सवासौ साल पहले न्यायडोंगरी आये तथा शेष ५ भाइयों का परिवार वाल्ये ( चालीस गाँव ) गया। सेठ गुटावचन्द्रजी के पुत्र इंसराजजी तथा स्र्यमळजी के पुत्र चन्द्र्टालजी हुए। इन दोनों भाइयों ने इस परिवार के ज्यापार और सम्मान में उन्नति की। इन दोनों भाइयों ने ज्यापार संवत् १९४० में हुळ किया। सेठ चन्द्र्टालजी का संवत् १९७८ में स्वर्गवास हुआ।

सेठ हंसराजनी का जन्म संवत् १९०८ में हुआ। आप विद्यमान हैं। आपके पुत्र नधनक्त्री, माणकचन्द्रजी, अमरचन्द्रजी तथा कप्रचन्द्रजी हैं। इसी तरह चंद्रू लावजी के पुत्र रतनचन्द्रजी और उत्तमचन्द्रजी हैं। आप सब वंधु किराना, कपास, कपड़ा, कृषि तथा साहुकारी हेने देन का काम का करते हैं। यह परिवार न्यायडोंगरी में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। । नयमल की के पुत्र हरकचन्द्रजी तथा माणकचन्द्रजी के पुत्र मोतीलालजी भी न्यापारिक कामों में भाग लेते हैं। शेष सब भाइयों के भी संतानें हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का अनुयायी है।

## कोपद्रा

#### चोपड़ा गौत्र की उत्पात्त

विक्रमी संवत् ११५६ में जैनाचार्य जिनवल्लमस्रिजी मंडोवर नगर में पथारे। वहां के रिवित नाहरराव पिब्हार ने जैनाचार्य से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। आयार्थ थ्री के उपदेश से राजा है ४ पुत्र हुए। लेकिन राजा ने जैन धर्म अंग कार नहीं किया। थोढ़े समय बाद राजा नाहरराय पिट्हार के बड़े पुत्र कुकड़देव साँप का विष खाजाने से भयंकर रोग प्रसित हो गये और सारे शांति से दुर्गन्य अने केगी। अनेकों विकित्साएँ करने पर भी जब शांति नहीं मिली, उस समय राजा चतुर के दीवान गुजयाशी ने नाहरराव को बतलाया कि आपने जैनाचार्य के साथ धोखा किया है, हसी के प्रतिकल में यह आर्था आई है। फलतः राजा मुनिदेव की तलाश में गये, और सोजत के समीप उनसे भेंट की। राजा की प्रार्थना पर ध्यान देकर मुनिदेव मंडोवर आये और कुकड़देव के शरीर पर मक्सन चोपड़ने को कहा। इससे एकट़ देव ने स्वास्थ्य लाभ किया। यह चमत्कार देख राजा अपने वारों पुत्रों सहित जैन धर्म से दीवित होग्या। इस तरह औषधि चोपड़ने से इनकी गौन्न "चौपड़ा" प्रसिद्ध हुई और कुकड़ पुत्र के नाम से कुटड़ घोपड़ा विख्यात हुए। इसी तरह मंत्री गुणधरची की संतानें गणधर चोपड़ा कहलाई।

नाहरदेव के पश्चात् उनकी पीढ़ी में दीपचन्द्रजी हुए । जैनावार्य जिनकुराटस्ति के उरदेश में इन्होंने ओसवाल समाज में अपना सम्बन्ध किया । इनकी कई पीढ़ियों के बाद सोनपाठड़ों के पीड़ पीड़ के शह सोनपाठड़ों के पीड़ को अकुरसीजी हुए । ये बढ़े द्वार तथा बुद्धिमान पुरुष थे । जोधपुर के राव चूँ दाजी ने इनके जिन्ने ध्याने कोठार का काम किया, तबसे ये चौपड़ा कोठारी कहलाये ।

यह कहे विना नहीं रहा जा सकता कि इस चोपदा परिवार ने समय २ पर अने हों पार्ति इस कोपदा परिवार ने समय २ पर अने हों पार्ति इ इस किये, अने कों मंदिरों का निर्माण कराया, और शास्त्र मंदार भरवाये, जिनका परिचर रपान : है शिकाले खों में मिलता है । इस परिवार के साः हे मराजजी, प्ताजी नामक व्यक्तियों ने संवत् १४९१ में रेचर ने में सुप्रसिद्ध संभवनाथजी का मन्दिर तथार करवाया । इस विशाल मन्दिर के भूमि गृह में नारपार ने मंदिर जे सिक्स जैन चृहद् ग्रंथ मण्डार मीजूद है । इस मण्डार हे ग्रंथों की मृद्यों "दरीन अंकित जेसलमेर का सुप्रसिद्ध जैन चृहद् ग्रंथ मण्डार मीजूद है । इस मण्डार हे ग्रंथों की मृद्यों "दरीन अंकित जेसलमेर का सुप्रसिद्ध जैन चृहद् ग्रंथ मण्डार सीजूद है । इस मण्डार बोवा वाप चोपदा सा पीटा ने वेदार में सोतिनाथजी तथा अष्टापद्जी के मंदिर की प्रतिष्ठा संबद १५३६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में साम्प्रमें सांतिनाथजी तथा अष्टापद्जी के मंदिर की प्रतिष्ठा संबद १५३६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में साम्प्रमें सांतिनाथजी तथा अष्टापद्जी के मंदिर की प्रतिष्ठा संबद १५३६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में साम्प्रमें सांतिनाथजी तथा अष्टापद्जी के मंदिर की प्रतिष्ठा संबद १५३६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में साम्प्रमें सांतिनाथजी तथा अष्टापद्जी के मंदिर की प्रतिष्ठा संबद १५३६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में साम्प्रमें सांतिनाथजी तथा अष्टापद्जी के मंदिर की प्रतिष्ठा संबद १५३६ में कराई।

९ हजार प्रतिमाएँ हैं। इसी तरह के कई कार्य चोपड़ा गोत्र के सजनों ने किये। इनके सम्बन्ध में "जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह" नामक प्रंथ में शिलालेख अंकित हैं।

#### गंगाशहर का चोपडा (क्कर) परिवार

यह खानदान प्रारम्भ में भारवाद के अन्तर्गत रहता था। वहाँ से इसके पूर्वज बीकानर के दुस्सारण मामक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेठ अमीधन्दजी हुए। ये दुस्सारण से उठकर संवत् १८०० के करीब बीकानेर रियासत के गुसाई सर नामक स्थान में आकर रहने लगे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे सेठ देवचन्दजी और सेठ वच्छराजजी था। सेठ देवचन्दजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ भौमराजजी, सेठ मेघराजजी और सेठ अखैचन्दजी था। इनमें से पहले सेठ भौमराजजी गुसाई सर में ही स्वर्गवासी हो गये, दूसरे सेठ मेघराजजी गुसाई सर से उठकां गंगाशहर (बीकानर) में आकर बस गये और तीसरे अक्बैराजजी पंजाब के गैलाला नामक स्थान पर चले गये और वहीं उनका देहान्त हुआ।

सेठ मेघराजजी गुसाईसर और गंगाशहर में ही रहे। इनकी आर्थिक स्थित बहुत साधारण थी। फिर भी इनका हृदय बढ़ा उदार और सहातुभूति पूर्ण था। अपनी शक्ति भर ये अच्छे और परोपकार सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते रहते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ के पौष मास में हो गया। आपके क्रमसे सेठ भैरोंदानजी, सेठ ईसरवंदजी, सेठ तेजमलजी, सेठ प्रनचन्दजी, सेठ हंसराजजी और सेठ चुन्नीलालजी नामक लः पुत्र हुए।

सठ भेरोदानजी आपका जन्म संवत् १९३४ की आधिन शुक्ता दशमी को हुआ। आप शुरू से ही बढ़े प्रतिभाशाली और होनहार थे। आप केवल नौ वर्ष की उम्र में संवत् १९४६ में अपने काका मदनचन्दनी के साथ सिराजगंज गये और वहाँ सरदारशहर के टीकमचन्द मुकनचन्द की फर्म पर नौकरी की। मगर आपका भाग्य आप पर मुसकरा रहा या और आपकी प्रतिभा आपको शीव्रता के साथ उन्नति की ओर खींचे लिये जा रही थी, जिसके फल स्वरूप इस नौकरी को छोड़कर आपने संवत् १९५३ में दंगाल की भशहूर फर्म हरिसिंह निहालचन्द की सिराजगंज वाली शाखा पर सर्विस करली। यहीं से आपके भाग्य ने पलटा खाना प्रारम्भ किया। संवत् १९५८ तक आप यहाँ पर रहे। तदन्तर इसी फर्म के हेड आफिस कलकता में आप चले आये। आपके आने के पश्चात् इस प्रसिद्ध फर्म की और भी जोरों से तरकी होने लगा। आपकी तथा आपके भाइयों की कारगुजारी से मेसस हिरिसंह निहालचन्द के मालिक बहुत प्रसन्ध रहते थे। इसके पश्चात् आपने दिवदिवी (रंगपुर) और भड़गामारी (रंगपुर) नामक जूट के केन्द्रों में रहते थे। इसके पश्चात् आपने दिवदिवी (रंगपुर) और अड़गामारी (रंगपुर) नामक जूट के केन्द्रों में रहते थे। इसके पश्चात् आपने दिवदिवी (रंगपुर) और अड़गामारी (रंगपुर) नामक जूट के केन्द्रों में रहते थे। इसके पश्चात् आपने दिवदिवी (रंगपुर) और अड़गामारी (रंगपुर) नामक जूट के केन्द्रों में रहते थे। इसके पश्चात् आपने दिवदिवी (रंगपुर) और अड़गामारी (रंगपुर) नामक जूट के केन्द्रों में

इसके पत्रवाद अपनी प्र तिभा और कारगुजारी से बढ़ते २ संवत् १९६३ है आपाद मास में आप मेससं हरिसिंह निहालचन्द की फर्म में साझीदार हो गये। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९८० के आपार सदी २ को हुआ ।

सेठ भैरोंदानजी के सारे जीवन को देखने पर यह स्पष्ट माल्स हो जाता है कि आप उन करें-वीरों में से थे जो अपनी प्रतिभा और कर्मवीरता के यल से अपने पैरों पर खढ़े होका संसार की सर सम्पदाओं को प्राप्त कर छेते हैं । इन्होंने अस्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथों से लातों रायों की बौख्त को उपार्जित किया और इतना कर छेने पर भी आप पर धन-मद बिटहुछ सवार नहीं हुआ। आप जीवन पर्यन्त अत्यन्त निर्राममान, सादे, उदार और धार्मिक वृत्तियों से परिपूर्ण रहे । बोडानेर स्टेट में **आपका बहुत अच्छा सम्मान था।** आपके बा॰ छूनकरनजी, बाबू मंगलचन्दनी, बाबू तसुकरणती और बाबू पानमलजी नामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों साई बढ़े सज्जन और मिलनसार हैं और अपने ध्यारार का संचालन करते हैं। बाबू रहनकरणजी के पूनमचन्दनी और बाबू नसकरणजी के नवरीमरजी नामक एक रे प्रश्न हैं।

सेठ ईसरचन्दजी चे।पडा-आपका जन्म संवत् १९३९ के कार्तिक मास में हुआ। आपभी हैउन ग्यारह वर्ष की उम्र में संवत् १९५० के अन्तर्गत सिराजगंज गये और वहाँ पर काम सीसते रहे। चिर संवत् १९५८ तक दो तीन स्थानों पर नौकरी कर आप भी मेससे हिर्निसह निहालचन्द की कर्न पर लागरे। भाप भी अपने भाई सेठ भैरोंदानजी ही की तरह विलक्षण बुद्धि के व्यापारङ्गल सजन हैं। सम्बर् १९६१ में उक्त फर्म में साझा हो जाने के पश्चात् इन दोनों भाइयों की कार्यकुगलता से इस फर्म ने वहुत वेग गार्मा गति से उन्नति की । इस समय सेट ईसरचन्दजी सारेकुटुम्ब का, और सारे व्यापार का संगरित रूप से मंगानन कर रहे हैं । आपकी उदारता, दानवीरता और धार्मिक्छृत्ति भी बहुत बदी चढ़ी है। आपको तथा धारहे बर् भाता को बीकानेर दरवार ने एक खास रका प्रदानकर सम्मानित किया है। आपके इस समय नोनारान्त्री नामक एक पुत्र हैं जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं।

सेठ तेजमलजी चोपड़ा-आपका जन्म सन्वत् १९४१ के पौप में हुआ। आप मी ११ वर्ष हो धारु में सम्बत् १९५४ में सिराजगंज गये और वहाँ कुछ काम सीख कर अपनी दिवदियी वार्श कर पर उसका संचालन करने लगे । आप भी बढ़े योग्य और मिलनसार ब्यक्ति हैं । आप अधिकतर देशही हैं गर्न हैं। आपके बा॰ आसकरणजी, बा॰ राजवरणजी, बा॰ दीपचन्दजी,या॰ प्रेमवन्दजी और बा॰ पुनराज्ये हात्र पाँच पुत्र हैं । इनमें छोटे पूसराजजी अभी पढ़ते हैं और बढ़े चारों स्यापार में भाग हेते हैं । बाद आहरानां

### भौसदाक जाति का इतिहास

के जेठमछजी, राजकरणजी के इन्द्रचन्द्जी, दीपचन्दजी के जयचन्द्छालजी और मोहबक्तकमे प्रेमक्त्रहैका सोहनलालजी नामक पुत्र हैं।

## सेठ पूरनचंदजी, हेमराजजी श्रीर चुन्नीलालजी चोपडा का सानदान

सेठ प्रतचंदनी का जन्म संवत् १९४६ में, सेठ हेमराजजी का १९५० में और सेट का १९५३ में हुआ। जेद है कि इनमें से सेठ खुक्षोठालजी का स्वर्गवास बहुत कम उम्र में संबद्ध के में होगया। आप सब आई भी बढ़े योग्य और सज्जन व्यक्ति हैं। आप सब लोग भी क्लाने वे बार्म फर्म के व्यापार संचालन में भाग लेते हैं। सेठ प्रतचन्दनी के छ्यानमलजी, केसरीसिंह जी और रंगाको नामक तीन पुत्र हैं बाबू छ्यानमलजी के मांगीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ हेमराजनी के तिलोकचन्द्रजीनामक एक पुत्र है। आप भी बढ़े मिलनसार भीर बाम सब्स हैं। आपके रतनलालजी, मोतीलालजी और कन्हैयालालजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ चुन्नीलालजीके नेमचन्द्रजी और धनराजजी नामक दो पुत्र हैं आप दोनों विद्याध्ययन करते हैं।

इस परिवार वालों का न्यापार संवत् १९६३ से १९९० तक मेसर्स हरिसिंह निहालवन है

सामें में होता रहा। संवत् १९७३ में आप लोगों ने कलकरे में मेसर्स आसकरण लूणकरन है नाम है

एकऔर फर्म लोली जो संवद् १९८३ तक चलती रही। इसके पश्चाद संवत् १९८५ में यह फर्म मेसर्स झानमान

सोलाराम के नाम से स्थापित हुई जो अभी चल रही है। इस फर्म पर जूट बेलिंग, क्रिपिंग, सेलिंग

और कमीशन एजेन्सी का काम होता है। यह फर्म गंगानगर इण्डस्ट्रीज लिसिटेड की मैनेजिन एक्ट है।

इस फर्म की शाला कलकत्ता में मेसर्स चोपड़ा प्रोपाइटीज एण्ड कम्पनी के नाम से है। इसके अन्हा में

कलकत्ता काशीपुर में चौपड़ा वाजार के नाम से जूट के गोदाम, और बीकानेर रियासत के टीवी परावे में

हो गाँव जमीदारी पर हैं इसके अतिरिक्त सिरसावाड़ी, सिरसागंज, पिंगना, भइंगामारी, फारिसिंग,

बनवन, रामनगर इत्यादि वंगाल के न्यापारिक केन्द्रों में इसकी शासाएँ हैं। इनमें से रामनगर वालक

देवल न्यापारिक दृष्टि ही से नहीं धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों में भी इस परिवार ने समर्थ समय पर काफो मांग लिया है और हमेशा छेता रहता है। इस परिवार ने बीस हजार रुपना दिन् युनिवर्सिटी बनारस को तथा नौ हजार राजलदेसर गर्ल स्कूल में प्रदान किया है। गुसाईसर में इति रें इजार की लागत से एक लंभा बनवाया। आप लोगों का विचार गंगाशहर में एक चौपदा हार्दिक सोलने का है इसके लिए आपने करीब ७० हजार गज जमीन सरीद कर रक्सी है। इस स्कूल में क्रांक

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ भैरीदानजी चौपदा, गगाशहर



सेठ ईसरचंदजी चौपड़ा, गंगाशहर,



े मानचंदजी चौपहा, सुजानगद.



एक काल रूपमा लचें होने का अनुमान है। गंगा शहर में इस परिवार की बड़ी रे आसेतार विकेश बनी हुई हैं।

सेठ घेवरचंद दानचंद चौपडा, सुजानगढ़

इस परिवार के वर्तमान मालिक जैनहवेताम्वर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुपायी है। इनके पूर्वप्र क्रुक्त शुरू में बीकानेर के निवासी थे। वहां वे लोग उस समय में राजकीय कार्य करते थे। वहां से घटना वक वश उनके वंशज चलकर आसीप नामक स्थान पर आ वसे जो कि वर्तमान में मारवाइ संट का इक ठिकाना है। इस समय तक ये कीय यहीं रहे। अन्त में संवत् १९०० के लगभग इस वंश के एक -पुरुष जिनका नाम सेठ पूनमचन्द्रजी था चलकर डीडवाना (जीधपुर स्टेट) में भा बसे । दां भी भार .राज कार्य्य ही करते रहे । आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ हीगाचंदनी, सेठ टर्डचनर्जा, सेठ घेवरचन्दजी एवम सेठ मिलापचंदजी था।

घेनरचंदजी-उपरोक्त चारों श्राताओं में आप का नाम विशेष उस्हेनीय है आर को प्रतिभाशाली और कमवीर प्रकृष थे। संवत् १९३५ में आपने शुरू २ में बालंदी (बंगाल) में अपनी एमें क्षेत्री। उस समय इस फर्म पर बहुत मामुली ज्यापार होता था । सगर आप व्यापार हराल सन्तन थे और उस -समय बंगाल आसाम में जूढ का ज्यापार जोरों पर हो रहा था, अतपुर बहना न होगा कि इस माना में ' आपने बहुत द्वब्य उपार्जन किया । यहां तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी आप एकर्तियों में ंगिने जाने खरा गये । बंगाल के जूट के ज्यापार का सम्बन्ध कलकत्ता में हैं अतएव आपने अपने म्यासा 🛍 विशेष उन्नति होने के लिये संवस् १९६३ में कलकत्ता में भी अवनी एक ब्रांच खोली और दृट का प्यातार प्रारम्भ किया । इस फर्म के द्वारा भी आपको बहुत काम हुआ । न्यापार के अतिरिक्त पार्मिक्त की भोर भी आपकी अच्छी रुचि थी। आपके दानचन्द्रची नामक एक पुत्र हुए। सेट देगरान्तर्ग का स्वर्गवास संवत १९८१ में होगया ।

दान चंदजी--वर्तमाम में आप ही इस परिवार में मुख्य व्यक्ति हैं। भाष भी भनने निवारी की तरह स्थापार चतुर पुरुष हैं । यहां की पंचायती एवम् थली की जोसवाल समात में जार एक प्रीतित म्यक्ति माने जाते हैं। आप यहां के प्रायः सभी सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते राते हैं। भापने हाल ही में अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में एक श्री घेवर पुरनकार प्रसादित किया है जिम की शानदार इमारत ३००००) रुपया लगा कर लापने बनवादी है। इसके अतिरिक अपने अपने स्वर्गीय पिताली की समृति में इस्टर्न वंगाल रेल्वे के खालड़ों की संग्रन का रूप मार्ग धेवर बाजार कर दिया है। बसी स्थान पर क्षापने पब्लिक के लिए एक अपनता कर ह

#### भोसवाल जाति का इतिहास

उसकी विल्डिंग यूनियन बोर्ड को प्रदान करती हैं। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक और पिट्टिक कार्क्यों में सहायता प्रदान करते रहते हैं। आप एक मिलनसार, शिक्षित एवम उच्च विचारों के सजन है। वीकानेर दरवार ने आपके कार्क्यों से प्रसन्ध होकर आपको आनरेरी मिजिस्ट्रेंट के पद पर नियुक्त किया है। आपके इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः विजयसिंह जी, पनेचन्द जी, श्रीचन्द जी, प्रवम् परतापचन्द जी हैं। आपका न्यापार कलकत्ता एवम् ग्वालंदो घेवर बाजार में जुट का होता है।

### जोधपुर का मोदी खानदान

इस खानदान वाले वास्तव में गणधर चौपडा गौत्र के हैं मगर राज्य की ओर से 'मोदी, की उपाधि मिलने से यह खानदान "मोदी" के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान का इतिहास भी उच्चक और उत्साह वर्द्ध है। कहना न होगा कि इसके पूर्वजों ने अपने उज्ज्ञल कारनामों से इतिहास में अपना खोस स्थान प्राप्त कर लिया है।

मोदी पीथाजी—इस खानदान का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब संवत् १७३५ में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा यशवन्तिसहजी का स्वर्गवास हो गया था और कई राजनैतिक परिस्थितियों के वश होकर उनके पुत्र महाराज अजीतिसहजी को छप्पन के पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ा था। उस समय उपरोक्त खानदान के पूर्व पुरुष नाथाजी के पुत्र पीथाजी ( पृथ्वीराजजी ) जालीर में रहते थे। उस किन्स समय में एक वार पीथाजी जक्षल में महाराजा अजितिसहजी के साथियों से मिल गये, जिन्होंने उन्हें महाराजा अजितिसहजी से मिलाया। कहना न होगा कि उस समय महाराजा अजितिसहजी बहुत किन विपत्ति ( विखे ) में थे। उस विपत्ति के समय में पीथाजी ने उन्हें अझ और धन की बहुत काकी सहायजा पूर्व चाई जिसकी वजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से—जिनमें वीरवर राठौड़ दुर्गाराम, ग्रुष्ट न्द्रास मेहतिया, गोपीनाथ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं—इनका काफ़ी परिचय हो गया।

जब संवत् १७६६ में ऑरगजेव का देहान्त हो गया और महाराजा अजितसिंहजी गरीनशोव हुए, तब उन्होंने पीथाजी को घुटाकर उनका बढ़ा सत्कार किया और वंदा परम्परा के लिए "मोदी" की उपाधि दी। इसके सिवा "सरकार की आण जठें थारो डाण" कहकर उनके लिए सायर महसूल की भी माफी दी।

पीयाजी के फत्ताजी (फतेचन्दजी ) नामक एक छोटे भाई और थे। वे भी जाहोर में रहते थे। महाराजा अजितसिंहजी की कृपा होने से पीथाजी के वंशज जोधपुर में आकर बस गये मगर फ़लाजी जाहोर में ही रहे।

## म्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री सम्दर्भवाता मोदी यी । व सेपल



श्री इन्द्रनाथजी मोदी बी. ए., जोधपुर.





## मोदी पीधाजी का खानदान

मोरी पीथाजी के मालचन्दजी और वालचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें मास्वान्ध्या है पुत्र मोदी मूळवन्दजी संवत् १८७२ में सिंघवी इन्दराजजी के साथ मीरलों के सिपाहियाँ दारा धारन हुए . और उसीसे उनका देहान्त हुआ, उनका दाह संस्कार सिंववी इन्द्राजनी के समीप ही हिया गया।

मोदी दीनानायजी-वालचन्दजी के चार पुत्र हुए-हरनायजी, गोपीनायजी, शिवनायजी और हक्सीनाथजी । हरनाथजी के पुत्र दीनानाथजी को महाराजा मार्गीसहजी के समय जयपुर घेरे में सहयोग देने उपलक्ष्य में एक गाँव पहे हुआ था। आप जयपुर के वकील भी बनाए गये थे। आपके प्राजनामने तवलमाधजी, मीठानायजी, बैजनायजी तथा चन्दननायजी नामक ५ पुत्र हुए ।

मोदी प्राखनायजी-अाप जोधपुर के हाकिम रहे तथा आपके पास एक गौव जागीर में था। इन्होंने खालसे के समय में कुछ दिनों तक दीवानगी का काम भी देखा था। बैजनायजी के नाम पर जोय-पुर और गोडवाद की एवं मीठानाथनी के शिव की हुकूमत रही।

मोदी सूरजनाथजी-मवलनाथजी सं० १९१५ के लगमग सिवियों की लड़ाई में मेड़ने के पास कास आए । इनके तो पुत्र हुए, गुटाबनाथजी और अगरनाथजी । अगरनाथजी हे पुत्र स्राजनायजी हुए किन्हींने महाराजा बण्तींसहजी के समय में फ़ौल के लाकर आरुणियावास, गृहर, आसीप तया आरणा कें बाबी ठाकुरों को परास्त किया। इनका देहान्त १९५० में हुआ। आपके पुत्र सुजाननायती हुए । जो अच्छे निद्वान व कट्टर आर्य समाजी थे। वर्तमान में सुनाननाथनी के दो पुत्र हैं। सरदारनाथणी और सोभाग्यनाथजी ।

भोदी सरदारनाथजी-आपने अल्पअवस्था में ही बकालात की और इस समय जीवपुर हे थीन्य वकीलों में आपकी गिनती है आप बढ़े मिलनसार उदार तथा प्रतिष्ठित सलन हैं। शेधपुर हे लिलि समाज में वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं। सीभाग्यनाथजी पिताजी के स्वर्गवास होने के समय प्राप्त होटे थे | आप परिश्रम पूर्वक विद्या प्राप्ति में सलझ रहे। सन् १९३१ में आपने एतः एवा बीट ही परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और अभी आप जीवपुर स्टेट में वकालात करते हैं।

मोदी दीनानाथजी के छोटे पुत्र चन्द्रत्वायजी के अमर्वाथजी और अमृत्तायजी नामक पुत्र हुए। अमरनाथजी पूर्व उनके पुत्र फूलनाथजी भी राज्य की सर्विस करते रहे । फूलनायजी वा म्याँगाम संग

मोदी शम्मूनायजी --मोदी फूळनायजी के पुत्र शम्मूनाथजी और व्वस्तायती हैं। शम्मृतदर्श क १९७७ में हुआ । जनम १९४३ में हुआ। आपने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। जाप सन् १९१९ में २६ नह हां एण

के हाकिम रहे। इसके बाद आप जोधपुर में सेशन जर्ज के पद पर नियुक्त हुए। वर्तमान समय में भी आप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा ओसवाल समाज में वजनदार तथा लोकप्रिय सजन हैं। आपके पुत्र मोदी इन्द्रनाथजी हैं।

मोदी इन्द्रनाथजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आपने बी० ए० एछ० एछ० वी० तक उच्च किक्षा प्राप्त की। सन् १९२७ में आप महाराजा साहिब के प्राइवेट सेकेटरी के ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेण्डेण्ट हुए। सन् १९३० से १९३३ तक आप स्टेट कॉन्सिल के मेम्बर इन वेटींग के सेकेटरी रहे। आप बड़े कुशाप्र बुद्धि के नवयुवक हैं।

श्री जवरनाथजी मोदी ने भी उच्च शिक्षा पाई है । इस समय आप महकमे खास में नियुक्त हैं।

श्री दीनानाथजी के तृतीय पुत्र बैजनाथजी थे, जिनके पुत्र शार्टू लगथजी जालोर और सांचोर के हाकिम रहे। शार्टू लगथजी के चार पुत्र हुए—मिश्रीनाथजी, चतुरनाथजी, रूपनाथजी, और सोमनाथ जी। श्री रूपनाथजी के पुत्र श्रीनाथजी हैं जो टीचसे ट्रेनिंग स्कूल में इन्स्ट्रक्टर हैं। शापको कविता बनाने की विशेष रुचि है। इनकी लिखी हुई दर्जनों पुस्तकें इस समय प्रचलित हैं।

श्री हरनाथजी के छघु आता गोपीनाथजी के पौत्र अजवनाथजी हुए, जिनके पुत्र बद्रीनाथजी— जो उमरकोट के हाकिम थे—सं० १८८४—८५ के लगमग उमरकोट के खुद्ध में काम आये आप के प्रपौत्र वर्तमान में बुद्धनाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्विस में हैं। बद्रीनाथजी के किनष्ट आता मोदी रामनाथजी सं० १८८४ के लगभग दौलतपुरे में हाकिम थे।

श्री हरनाथजी के सबसे छोटे श्राता छक्ष्मीनाथजी थे जिनके वंशज वर्तमान में माणकचन्दजी हैं। आप स्टेट सर्विस में हैं।

यह परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा लगातार कई पीढ़ियों से जोधपुर स्टेट की सेवाएँ करता आ रहा है।

#### मोदी फत्ताजी का परिवार

मोदी फताजी के जर्गन्नाथजी और जसवन्तजी नामक दो पुत्र हुए। मोदी जगन्नाथजी के टाकुरसीजी तथा रूपचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें से रूपचन्दजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी टाकुरसीजी के मुकुन्दसी, रतनसी, सरदारसी और सावंतसी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें मोदी रतनसीजी ने संवत् १८८५।८६ में मारवाड़ की सायरात का कंट्राक्ट किया, इसके एवज में उनकी जोधपुर दरबार से सायरात की माफी का आईर मिला जो उनके पुत्र पदमसी तक पाला गया।

मोर्दा मुकुन्दसीनी के हेमसीनी, गुमानसीनी और राजसीनी नामक ? पुत्र हुए की एक्टर्स जी के मोकमसीजी, कुशलसीजी और अचलसीजी नामक पुत्र हुए इनमें से मोक्ससीर्टी हैं हैं। तथा कुशल्सीजी राजसीजी के यहां दत्तक गये। मोदी पद्मसीजी के पुत्र महतारसीली ने सरा १६२५ में जालोर शहर की कोतवाली की। उनके बाद क्रमशः जोरावरसीजी शहनसीती व महनसीती हुए। वर्ग-मान में मोदी मदनसीजी वैद्धिगका कारवार करते हैं। मोदी अचलसीजी के पुत्र लालसीजी ने माराज है सर्विस की, इस समय आप रिटायर्ड हैं, इनके पुत्र गणपतसीकी पढ़ते हैं। मोदी इसरसीको के पुत्र नेरफ़ी जी मौजूद हैं। इनके पुत्र करणसीजी वैद्धिग व्यापार करते हैं।

मोदी सरदारसीजी के थानसीजी, भानसीजी और ज्ञानसीजी नामक नीन एउ ए। भानसीजी के छुँदनसीजी और चिमनसीजी नामक पुत्र हुए। इनमें छुन्दनसीजी भानसीजी हे साम पर दत्तक गये । मोदी थानसीजी और चिमनसीजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी हन्दनसीजी हे दुन द्वीपसीजो संवत् १९८० में गुजरे । इनके नाम पर मोदी रघुनाथसीजो (पृत्वीराजजी के छानदान में मेंटी विस्वरमरनाथजी के पुत्र ) संवत १९७६ में दत्तक छिये गये। आपके यहां बैंद्विग का कारतर होता है। भाप उत्साही युवक हैं। आपके उगमसी नामक पुत्र हैं।

मोदी खींनसीची ,के हुकुमसीजी जेतसीजी और सुलतानसीजी हुए। इनमें हुरुनसीजी हे दोई संतान नहीं हुई । सुलतानसीजी अभी विद्यमान हैं उनके पुत्र बादलसीजी निसंतान गुजर गरे। राजांजी के बख्तावरसीजी और सुकनसीजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें वख्तावरसीजी विवसन हैं, इनके परा में ही जनरनाथजी के पुत्र सुरतसीजी दत्तक आये हैं । मुकनसीजी जोरानरसीजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

### सेठ वालचन्द रामलाल चोपडा, रायपुर (सी० पी०)

इस परिवार के पूर्वज कुकड़ चोपड़ा महारावजी छोहानट से ४० मील दूर मेनगा नामर स्थान में रहते थे। वहाँ से यह कुटुम्ब लोहावट आकर वसा। महारावजी के राजनीर्ण, प्रागार्थ गण गोमाजी नामक ३ पुत्र हुए।

सेठ रघुनाथदास वालचन्द-पुरखाजी के गुठावचन्दजी, रघुनाथदासनी तथा चनवन्त्री नगर '**दै पुत्र हुए । इन तीनों भाइयों ने अपने** चचेरे भाई गेंद्रमलजी के साय रागमा १२५ मार परित्रे स्तरण **के लिये यात्रा की** तथा नागपुर और उसके आसपास पारही और महाराजगत में स्पर्टी हुस्<sup>ने होता</sup> । धीरे २ इन बन्धुओं का न्यापार रायपुर, धसतरी, राजनांद गाँव, कलकता और बन्धहें में हैल एन. हीर **छत्तीसगढ़ प्रान्त में रघुनाथदास बालचन्द्र के नाम से यह फर्म नामी मानी जाने लगी । इन महिल्ल** 

### भोसवाख जाति का शतहास

बालचन्दनी बद्दे प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हुए। आपके विश्ववास से लीहावट, फलौदी, क्षिचंद आदि के क्ष्रं ओसवाल गृहस्थों ने सी॰ पी॰ में अपना व्यापार जमाया। सेट गुलाबचन्दनी के हीराचन्दनी, सेट रघुनाबदासभी रतनलालजी, कैंवरलालजी, तेजपालजी सेट बालचंदनी के रामलालजी और गेंदमलजी के मीकमचंदनी नामक पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने लोहावट-विसनावास में संवत १९५७ में श्री चंदाप्रमु स्वामी का मंदिर व धर्मशाला बनवाई। अकाल में लोगों को मदद दी। संवत् १९५७ में इन सब भाइयों का कारवार अलग-अलग हुआ।

चोपड़ा रतनलालजी ---आप उम्र भर मारवाड़ ही में रहे तथा आतिथ्य सत्कार में नामवरी पाते रहे। सम्बद् १९८९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके कन्द्रैयालालजी, जमनालालजी, सोहनलालजी फूलचंदनी तथा भोमरावजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें जमनालालजी तेजमालजी के नाम पर 'दत्तक गये हैं।

चोपड़ा तेजमालजी—आप बड़े योग्य और क्वश्वाल ब्यापारी थे । आपमे समाम दुकानों का काम बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक सम्हाला । आपके नाम पर जमनालालजी दुसक आये ।

चोपडा रामलालजी—आपका जन्म सम्वत् १९२६ में हुआ। आप बढ़े दयालु तथा धर्मामा पुरुष हो गये हैं। आपने राजनांदगांव में पांजरापोल को स्थापित किया। सम्वत् १९५६ तथा ६२ में मनुष्य तथा पंज्ञओं को बहुत इमदाद पहुँचाई। इसी प्रकार के दिन्य गुणों से आपने विशेष नाम पाया। सम्बद् १९६४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र चोपड़ा आसकरणजी विश्वमान हैं।

चोपडा जमनालालजी बी० ए० एल० एल० बी०—आपका जन्म सम्वत् १९५० में हुआ। सन् १९१७ में आपने एल० एल० बी० की डिगरी हासिल की तथा १९१८ से आप रायपुर में प्रेक्सि करते हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाने हैं। आपकी रायपुर के शिक्षित समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हैं।

जोपडा आसकरणजी—आपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ ! आपकी फर्म सेठ वाल्बंद रामछाल के नाम से न्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्त की प्रसिद्ध फर्म मानी जाती है। शिक्षा की ओर आपकी अच्छी रुचि है। इस समय आप १ इजार रुपया सालाना ज्यावर गुरुकुल को सहार यता देते हैं। इसके अलावा लोहावट में आपकी एक कन्या पाठशाला और होमिबोपैधिक दिस्पेंसरी है। परदा प्रथा को आपने तोदने का प्रयक्ष किया है।

इसी तरह इस परिवार में हीराचंदजी के पुत्र माणकलालजी, कँवरलालजी के पुत्र केसरीचंदजी, चंदनमलजी, सम्पतलालजी और प्रसापचंदजी हैं। कँवरलालजी के बढ़े पुत्र कम्पालालजी का स्वर्गवास हो गबा है। आप बड़े शिक्षाप्रेमी सज्जन थे। ग्रीमाली के परिवार में हुंदनमहजी प्रमावसाला व्यक्ति थे। इस समय गोमाजी के परिवार में जालमचन्दजी, भोमराजजी, नेमीचंदजी, जुगराजजी, मृहचंदजी तथा जेठमळजी विद्यमान हैं । इसी तरह राजसीजी के परिवार में छोगमळजी, सतीदानजी, सुगनमलबी, गनेम मलजी और मेघराजजी हैं।

## सेठ राजमल भँवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानेर

यह परिवार बीकानेर का निवासी है। इस परिवार में सेठ मूलवन्दर्ना क्रोडारी ने सिम्हर में दुकान स्थापित की, तथा अपनी बुद्धिमत्ता के बरूपर उसके न्यापार को बढ़ावा । आपका सर्गनास सिल्हर आपके पुत्र सोभागमळजी के युवावस्था में स्वर्गवासी हो जाने से भेरीदानजी बीकांतर में ही हुआ । सके आये ।

सेठ भैरोंदानजी बीकानेर से पुनः कलक्ता गये, तथा वहाँ सेठ नगन्नाथ मदनगोपाल मोहता तथा हस्तीमरुजी बीकानेर वार्लों की फर्स पर कार्य करते रहे । इन दुकानों की आपने अच्छी टम्नित को । आपनी होशियारी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर वृद्ध सेठ हस्सीमलजी ने आपको अपने पुत्र उसमीवन्दत्री के साथ अपनी फर्म का भागीदार बनाया । आपने इस दुकान की बहुत उन्नति की । वीकानेर तथा करकता की ओसवाल समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन थे। आपने कई घार्मिक कामों में सहावताएँ दीं। संदर् । १९८९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र हीरालाठजी तथा राजमलजी विद्यमान हैं। सेर मेरींदानजी के स्वर्गवासी हो जाने पर टनके पुत्रों का उपरोक्त "इस्तीमळ रूखमीचंद" फर्म से भाग अल्ला हो गवा। े तथा इस समय आप छोग मनोहरदास कटला, कलकत्ता में राजमल भैंबरलाल के नाम से अपना स्वतन्त्र ः कारबार करते हैं । , आपके यहाँ रेशमी कपदे का इम्पोर्ट तथा थोक विक्री का व्यापार होता है।

सेठ हीराखाळजी के पुत्र भँवरखाळजी, घरमचंद्रजी तथा उमरावसिंहनी और राजमटर्जा है गोपासचन्द्रजी नामक पुत्र हैं।

## राय साहिय डाक्टर रामजीदासजी जैन, मजीठा (पंजार)

इस परिवार के पूर्वन ठाला काल्रुशाहकी चोपड़ा मजीठा में घ्यापार करते थे। संवर् १९१७ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके गोविन्द्रामजी, वर्ल्युरामजी, जिवंदासळजी, नयमळजी और विशतदास्त्री नामक ५ पुत्र हुए । इनमें जिन्दामछजी तथा नथमछजी अभी विद्यमान हैं । छाला गोविंदरामजी सराही का व्यापार करते थे । इनके पुत्र छाला दौलतरामजी, लाला रामजीदासजी, तथा लाला बरकतरामजी है। आपका जनम क्रमकाः सम्बत् १९२७, ३३ तथा १९३५ में हुआ। इतसे छोटे केसरीवन्दर्जा बी० ए० प्रंडर थे । इनका सन् १९२४ में स्वर्गवास हुआ । इनके पुत्र कैलाशचन्द्रजी तथा प्रकाशचन्द्रजी हैं।

### श्रोंसवाल जाति का इतिहास

काला दोलतरामजी-आप काश्मीर स्टेट में ओवरसियर और जयपुर स्टेट में सब दिविजनल आफि,सर फारेस्ट रहे। इधर कई सालों से आप पी॰ बट्टयृ॰ डी॰ नेपाल में सिवेंस करते हैं। आपके पुत्र अमरचंद्जी, ताराचंद्जी तथा सरदारचंद्जी पढ़ते हैं।

लाला रामजीदासजी - आप सन् १८९५ में डाक्टरी पास हुए तथा इसी साल गवर्नमेंट की ओर से जयपुर मेजे गये। वहाँ १९२६ तक आप मेयो हास्पिटल के हाउस सर्जन के पद पर कार्य करते रहे। सन् १९२६ में आपको स्टेट से पेंशन प्राप्त हुई। सन् १९२४ में भारत सरकार ने आपको "राय साहिब" की पदवी इनायत की। सन् १९२९ से 8 साल तक आप ठाकुर साहब टूंडलीद के प्राइवेट डाक्टर और मेयो कालेज अजमेर में उनके कुमारों के गार्जियन रहे। इस समय आपने मजीठा में अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी खोली है। आप मजीठा की जनता में प्रिय व्यक्ति हैं तथा टेपरेंस सोसायटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके पुत्र प्यारेलालजी उत्साही नवयुवक हैं तथा महावीर दल के प्रधान हैं। आप जयपुर में जनाहरात का व्यापार करते हैं।

इसी तरह इस परिवार में नत्यूरामजी स्टेशन मास्टर थे। इनके चार पुत्र हैं जिनमें गणपत-रामजी स्टेशन मास्टर, काशीरामजी सब इन्सपेक्टर पोलीस पंजाव, तीरथराजली सब इन्सपेक्टर पोलीस जयपुर हैं। तथा चौथे लाला दीवानचन्दजी मजीठा में व्यापार करते हैं। लाला जिवंदामल्जी के पुत्र गोपालदासजी सिंगापुर में मेससं नाहर एण्ड कम्पनी के मैनेजर हैं। तथा निहालचन्दजी तिजात करते हैं। वाबू नन्दलालजी के पुत्र दुर्गादासजी ने सन् १९०७ में दीक्षा ली। इनका वर्तमार नाम मुनि दर्शनविजयजी है।

## सेठ अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा, अजमेर

सेठ घेवरचन्द्रजी चोपड़ा स्थानकवासी आञ्चाय के मानने वाले सज़न हैं। आप आरंभ में वहुत मामूली हालत में सर्विस करते थे। लगभग २० वर्ष पूर्व आपने कपड़े की हुकान की तथा इस व्यापार में आपने अपनी लायकी तथा परिश्रमशीलता से केवल कपड़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार् जिंत की। कपड़े के व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अजमेर की प्रसिद्ध मम्बद्ध्याँ परिवार की हवेली खरीद की। इस समय आपके यहाँ रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है। आपको हुकान से राजपूताने के कई राजवाड़े कपड़ा खरीदते हैं। आप अजमेर के ओसवाल समाज में अच्छी इजात रखते हैं तथा सज्जन पुरुष हैं। आपके २ पुत्र हैं।





गधइया परिवार ( श्रीचंद गणेशदास गधइया ) सरदार शहर वैठे हुएः—(१) सेठ विरदीचंदजी गधइया (२) सेठ गणेशदासजी गधइया । ज़दे हुएः—(१) कुँ० नेमचदजी S/o सेठ विरदीचंदजी गधइया (२) कुँ० उत्तमचंदजी S/o सेठ विरदीचंदजी गधइया (२) कुँ० उत्तमचंदजी S/o सेठ विरदीचंदजी गधइया

## मध्या

### गर्धेया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि चन्देरी नगर के राठौर वंशीय राजा खाहत्यसिंहजी ने खरवर गण्याचार्य श्री जिनदत्तस्रि से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की । आपके भैंसाशाह नामक एक नामांकित पुत्र हुए । इन मैंसाशाहजी के पांचवे पुत्र सेनहत्य का ळाड़ का नाम गहाशाहजी था । इन्हों गहाशाहजी की सन्तानं आगे जाकर गर्धैया के नामसे महाहूर हुईं और धीरे २ यह नाम गौत्र के रूप में परिणत हो गया । तमी से गहाशाहजी के वंशज गर्धैया के नाम से मशहूर हुँ ।

### सेठ जेठमल श्रीचन्दजी गधैया

संवत् १८९६ में सेठ जेठमकर्जी अपने काकाजी सेठ मानमल्जी के साय नीहर (वीकानेर स्टेट) से यहाँ आये । आपका जन्म संवत् १८८८ में नीहर ही में हुआ। आप सरदारमहर बारे और अपना घर स्थापन किया उसी घर में आजतक आपके वंशज रहते आ रहे हैं। संवत् १९०७ में आर कृष बिहार (वंगाल ) में गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म स्थापित की तथा ९ वर्ष तक स्थातार वहीं रहकर आप संवत् १९१६ में वापस सरदारमहर आये। आपको वहाँ पहुँचने में था माह स्यं थे। आपके श्रीचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इसी समय से आपको साधुन्सेवाओं से यहा प्रेम हो गया और आपने हमेशा के लिये रात्रि भोजन करना बंद कर दिया। इसके कुछ समय परचात ही आपने केवल आठ हम्यों का भोजन करना शेप रक्खा था। रात्रि में आप कम्बल पर शयन करते थे। लितने का मतस्य पह है कि घनिक और श्रीमान् होते हुए भी आपने अपना जीवन त्यागमय बना लिया था। संवत् १९२४ में पत्नी के होते हुए भी आपने ब्रह्मचर्य ब्रत धारण किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ के धिशास में हो गया। आपका परिवार श्री जैन श्रेतास्वर तेराएंथी संप्रदाय का अनुवायी है।

सेठ श्रीचन्दर्जा—आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। संवत् १९३७ में व्यापार हे लिये कल कत्ता गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म पर, जो पहले ही संवत् १९२९ में स्थापित हो दुकी, हमरे हा व्यापार प्रारंभ किया। इस व्यापार में आपने अपनी बुद्धिमानी प्वम् व्यापार जुनलता से लालों रन्यों ही सम्पत्ति उपार्जित की। यह कार्य्य आप संवत् १९६० तक करते रहे। इसके पश्चात् आप अपने हमारा हा भार अपने पुत्र सेठ गणेशदासुओ एवम् सेठ विरदीचन्द्रजी हो सींप कर व्यापार से अलग हो गरे कल आपने अपना ध्यान धार्मिकता की ओर लगाया । आपने भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर क्षिया और व्यापार से हाथ हटाकर, क्षांचु सेवा में छगे । आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ के वैशास में हो गया ।

सेठ गणेशदासनी और निरदीचन्दनी—आपका जन्म संवत् १९३६ का तथा सेठ निरदीचंदनी का संवत् १९३७ का है। आप दोनों ही भाई बड़े मिलनसार सरल प्रकृति और सजन वृत्ति के महानुभाव है। आप दोनों ही माई वाई मिलनसार सरल प्रकृति और सजन वृत्ति के महानुभाव है। आप दोनों हीसजन व्यापार के निमित्त क्रमशः संवत् १९५० तथा सम्वत् १९५३ में कलकत्ता जाने लगे एवस् परिश्रम एवस् बुद्धिमानी से बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आप लोग यहाँ सरदारशहर में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित और सम्पत्ति शालो होते हुए भी आप में अभिमान का लेश भी नहीं है। सेठ गणेशदासनी को सन् १९१६ में वंगाल गवर्नमेंट ने आसन प्रदान किया है इसी प्रकार आप सन् १९१७ में बीकानेर स्टेट के कैंसिल मेम्बर भी रहे। सेठ विरदीचन्दनी के इस समय नेमीचन्दनी और उत्तमचन्दनी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी आज वल व्यापार के लिए कलकता जाया करते हैं। आप लोग भी शांत एवम् मिलनसार और समझहार नवयुवक हैं।

इस परिवार की सरदाशहर में बदी आलीशान हवेलियाँ वनी हुई हैं। आपका व्यापार कर कत्ता में ११६ कास स्ट्रीट मनोहरदास कटला में कपड़े का तथा बैंकिंग और हुँडी चिद्वी का होता है। इसी फर्म की एक और यहाँ बांच है जहाँ कोरा, मारकीन और घोती जोड़ों का व्यापार होता है। इस कर्म पर सार का पता "Gadhaiya" और "Kelagachha" है। टेलीफोन नं० ३२८८ बढ़ा बनार है।

## सेठ रामकरण हरिरालाल जौहरी, नागपुर

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान होशियारपुर ( पंजाब ) का है। वहाँ से सेठ शमः करणजों करीब १०० वर्ष पूर्व व्यापार निमित्त नागपुर आये और यहाँ पर आकर आपने व्यापार करना प्रारंश किया। आप संदिर आझाथ के मानने वाले हैं।

सेठ रामकरगुजी-अपने उक्त फर्म की स्थापना सं० १८९० में की। शुरू से ही आपने जवाहिरात का व्यापार चाल किया। आप वहें साहसी तथा व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपने प्रचात इस फर्म की विशेष उन्नति सेठ हीरालालजी के समय में हुई। आपने अपनी फर्म को बहुत उन्नत अवस्था में पहुँचा दिया। आपका स्वर्गवास सं० १९६५ में हुआ।

सेटहीराजालजी के तीन पुत्र हुए-मोतीलालजी माणकचन्द्रजी और केशरीचन्द्रजी ने मानकचन्द्रजी नेचांद्रा जिले में श्री भद्रवती ( भाण्डक ) तीर्थ में एक आदीश्वर स्वामी का मंदिर बनवाया । मोतीलान्जी

# श्रोसनाल जाति का इतिहास



गधह्या भवन ( श्रीचंद्र गणेशदास गधह्या ) मरदार गरू

|   | - |  |
|---|---|--|
| • |   |  |

का सं० १९६४ में, माणकचन्द्रजी का सं० १९७४ में तथा केशरीचन्द्रजी का स्वांवास संन् १९८० हैं हुआ। श्रीयुत माणकचन्द्रजी के जवाहरमलजी नामक एक पुत्र हुऐ सगर आपमा भी देहान हो एता। आपके मानमळजी नामक पुत्र हुए। आपका देहान्त केवल १८ वर्ष की उन्न में सं० १९८० में हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से केशरीचन्द्रजी केशोटे पुत्र इन्द्रचन्द्रजी जिनका परंगान भार महेन्द्रकुमारसिंहजी हैं द्चक रक्के गये।

इस समय इस फर्म के माछिक श्रीयुत केशरीचन्दजी के बढ़े पुत्र पानमलजी, मानमलजी है पुत्र महेन्द्रकुमारजी तथा मंगल्लींसहजी हैं। आपके यहाँ इस समय जवाहिरात का काम होता है। भापको एमें नागपुर में इतवारी वाजार में तथा सदर बाजार में है।

यह परिवार नागपुर की ओसवाल समाज में वहुत प्राचीन तथा प्रतिष्टा सम्पन्न माना जाता है। जौहरी पानमलजी बड़े रईस तबियत के उदार पुरुष हैं। आपका परिवार कई पीढ़ियों से उपारतात्र का न्यापार करता आ रहा है।

## लाला नत्थूशाह मोतीशाह, सियालकोट ( पंजाय )

यह परिवार गर्धेया गोत्रीय है तथा जैन बचेताम्बर स्थानकवासी आमाय को पारत करते याण है। यह खानदान बहुत लम्बे असें से सियालकोट में रहता है। लाला टिंडेशाहजी के पुत्र नारायमगर्धी सियालकोट के प्रसिद्ध बेंकर थे। आप राज घरानों के साथ वैद्धित विजिनेस करते थे। आरके रूपण रामद्यालजी, लाला साहबद्यालजी तथा लाला सोनेशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। लाला सोनेशाहजी नियालजी विविव्यासाहजी, लाल गंगाशाहजी, तथा लाल जेठूशाहजी नामक तीन पुत्र हुए। टनमें यह परियण लाला जेठूशाहजी का है। आपके नत्थूशाहजी, मोतीशाहजी, खर्जाचीशाहजी तथा रुपमीयस्त्री नामव

लाला नत्थूशाहती का जाम संवत् १९३१ में हुआ । आए इस खानरान में यदे हैं मध्य सियालकोट की जैन विरादरी में मोअज्जिज पुरुष हैं। २० सालों तक आप यदा की दिनमा दें प्रसिद्ध रहे।

लाला मोतीशाहजी का जन्म सं० १९३४ में हुआ। आप भी वियातकोट के प्रविद स्ति है। सन् १९१३ में भार केंद्र सन् १९०८ से आप इस समय तक स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के मेन्यर हैं। सन् १९१३ में भार केंद्र के केशिअर बने। इस समय आप उसकी स्थानीय ब्रांच के व्हाइस प्रेसिटेन्ट हैं। एउ के हत्तर आपने गवनैंमेंट को रंगरूट भरती कराकर तथा स्थया दिलाकर काफी इमदाद पहुँचाई। भार पर्व के

883

#### श्रोसवाल माति का इतिहास

हिल्लिक दरवारी हैं। भाषके लाल प्यारेटालकी, नगीनाटालकी, खंगी**टाककी, आ**दीशास्त्री तका मनोहरकालकी नामक ५ पुत्र मौजूद हैं।

लाला प्यारेलालजी वैद्धिया न्यायार सम्हाइते हैं। लाला नगीनालाखजी ने सन् १९२२ में बी॰ ए॰ तथा १९२१ में पूल॰ एउ॰ वी॰ पास किया। आप सियाखकोट हिन्दू समा के सेकेटरी हैं। आपके परिश्रम से यहां सहावीर कन्या पाठगाला का स्थापन हुआ। आप शिक्षित तथा उस्सारी सक्ष्म हैं तथा इस समय ग्रेंक्टिस करते हैं। लाला लंगीलालजी ने सन् १९२६ में प्रम॰ ए॰ तथा २८ में पूल॰ ए॰ वी॰ की दिगरी हासिल की है। जाप सवतजी की काम्पीटीकान परिक्षा में सेकन्ड आये। इस समय लाप ग्रेंक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीलाल जी जनरल मरचेंट हैं।

लाला नोपालदासजी—साहा खजांचीशाहली के पुत्र हैं। आप बी॰ युस॰ सी॰ युस॰ बी॰ बी॰ युस॰ हैं। आपने सबसे पहिले अपनी दिसोंसरी में एक्सरे की मशीन स्प्राई है। आप सियालकोट के मझहूर डाक्टर हैं। आपके डोटे माई वैनलालकी, विमनलालकी तथा रोशनटालकी अख्या र तिजारत अते हैं।

छाला छस्तमीचन्द्रजी लपने वदे आता सर्जाचीशाहजी के साथ बैङ्किम स्यापार करते हैं। इनके पुत्र प्रनचन्द्रजी तथा शामरालजी हैं।

## लाला काशीराम देवीचंद गेंधेया का परिवार सियालकोट

इस जानदान वाले श्री जैन दवेतान्वर स्थानकवासी सन्प्रदाय को मानने वाले सजन हैं। अन लोगों का मूल निवासस्थान सियालकोट का ही है। इसका इतिहास खाला केन्नरसाहजी से आस्म होता है। लाला केन्नरशाहजी के गोविन्दशाहजी और गोविन्दशाहजी के जयदगालसाहजी नामन पुत्र हुए।

लाला जयद्यालशाहजी वह धर्मातमा पुरुष थे। आपने कपहे के व्यवसाय में स्व सुक्रमा प्राप्त की। आपका स्वत् १९३४ में स्वर्गवास होगया है। आपके लाला पालशाहजी, लालताहर्म, निहालशाहजी, रूपाशाहजी, वधावाशाहजी, मधुराशाहजी प्वम् काशीशाहजी नामक सात पुत्र हुए। वर्षः मान परिवार लाला काशीरामजी के वंश का है।

छाला काशीरामजी का जन्म संवत् १९११ में हुआ था। आप जैन सिदान्तों एवस स्त्रों को खुद जानते थे। आप वहें धर्मध्यामी सख्जन थे। आपको बसावी के कार्मों में काफी सफ्डला मिछी। आपका स्वर्गवास संवत् १९८० में हुआ। आपके छाला छट्ट्याहजी, इंसराजजी, इन्तराज्जी, देवीचन्दनी, नगीनाटाटजी एवस वंगीलाटजी वामक छा पुत्र हैं। आप सब भाइयों का जन्म, कमण संबत् १९४०, १९६५, १९४८, १९५१, १९५८ एवम् १९६२ में हुआ। इनमें लाग हंसराज्यो मुक्त १९८० में स्वर्गवासी होगये हैं। शेष भाइयों में केवल लाला देवीचन्द्जी और लंगीलालती हो फेंट्र कर सब मलग अलग अपना स्वर्तन्न व्यापार करते हैं। देवीचन्द्जी और लंगीलालती मेसर्स कार्गारान देशवंश के माम से सम्मिलित रूप से व्यवसाय करते हैं।

## लाला मोतीलाल वनारसीदास, लाहौर

इस खानदान के पूर्वज लाला बूटेशाहजी अपने समय के नामी जौहरी होगये हैं। आप महा राजा रणजीतिसिंहजी के कोर्ट क्वेलर थे। आप लाहौर म्युनिसिपैलेटी के प्रथम मेग्नर थे। इनके कर्ने शाहजी, हरनारायणजी, विशानदासजी, तथा महाराजशाहजी नामक ४ प्रत्र हुए।

खाका विश्वनदासची के पुत्र बुखाखीशाहजी हुए। इनके पुत्र लाला हीरालालजी एर्गोक्ट थी।
प्र प्छ० प्छ० वी॰ खाहौर के र्मातष्ठित वकील हैं तथा अमर जैन होस्टल और एस॰ एस॰ जैन समी
पंजाब के खास कार्य्य कर्जा हैं। इनसे छोटे भाई लाला मुन्शीलालजी वी॰ ए॰ एल॰ एल॰ थी॰ वर्गाड़
थे इनका स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मदनलालजी सर्विस करते हैं। हीरालालजी के पुत्र लगहर
खालजी ने इस साल बी० पु॰ की परीक्षा ही है।

खाला महाराजशाहजी के गंगारामजी तथा नत्थूमळजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गंगारामजी के पुत्र मोतीळाळजी तथा पत्नाळाळजी हुए। ळाळा मोतीळाळजी ने सन् १९०६ में संस्कृत पुत्रमों का म्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया। भापका स्वर्गवास सं० १९८६ में हो गया है। भाप श्री आमानन्द जैन सभा पंजाब के गुजरांवाळे के प्रथम अधिवेशन के सभापति थे। इस सम्म आपका एशोर में मोनीहर बनारसीदास के नाम से प्रेंस है। आपके यहाँ से संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की सगमग २०० पुराई निकळी है। यह प्रन्थाळय पंजाब के पुस्तक व्यवसाहयों में अपना खास स्थान रसता है।

ं लाला मोतीलालीजी के पुत्र लाला सुन्दरलालजी गर्येया विद्यमान हैं। भार गिशिन नथा उसत विचारों के सज्जन हैं तथा प्रस्थ प्रकाशन व विकय का कार्य्य भली मौति संचारिन करने हैं।

इसी तरह इस परिवार में पन्नाठालजी के पुत्र खजानचन्द्रजी तथा न पूर्णिर है। सगणकचन्द्रजी हैं।

लाला गोपीचन्द किशोरीलाल जैन, अम्बाला

यह खानदान कई पुत्रतों से अम्बाला में निवास कर रही है। इस नानदान में रूप पहारा मुक्ती के खाला चुक्तीलालकी, दुर्वलमलकी, तथा नयलालकी नाम के रे पुत्र हुए। इनमें स्टूप राजरानहीं। के- निहालचन्द्रजी तथा भगवानप्रसाद्रजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लाला निहालचन्द्रजी के क्यूजी चन्द्रजी, गोपीचन्द्रजी, अमीचन्द्रजी, संतरामजी तथा बनारसीदासजी नामक ५ पुत्र हुए।

• लाला लक्ष्मीचन्द्रजी स्वर्गवासी हो गये हैं। आपकी ओर से जैन हाई स्कूछ अम्बाला में प्रवस्त पास होने वाले छात्र को प्रति वर्ष १०९) की धैली दी जाती है। आपके पुत्र ताराचन्द्रजी हुए इनके पुत्र निरंजनलालजी बी॰ ए॰ में पद्ते हैं। लाला गोपीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९२२ में हुआ। सब द्रवार में आपका मान है। महकमा पोलीस से इन्हें इन्तजाम के कामों के लिये सार्टिफिकेट मिले हैं। आपके पुत्र किशोरीलालजी, अम्बन्त हाई स्कूछ के लिये डेप्टेशन लेकर मद्रास, बम्बई, हैदराबाद के ओर गये थे। आप अम्बाला में असेसर हैं। आप वढ़े उत्साही सक्जन हैं। इनके पुत्र रतनचन्द्रआं हैं।

ळाळा संतरामजी श्री आत्मानन्द जैन सभा पंजाब के प्रधान हैं। आप पंजाब के मिन्रर मार्गीय जैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप अभ्वाले के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेमर डिस्ट्रिक्ट दरवारी और असेसर हैं। आपके पुत्र स्यामसुन्दरजी हैं। लाला बनारसीदासजी भी प्रतिष्ठित स्यक्ति हैं। आप के टेकचन्दजी चिम्मनलालजी, विजयकुमारजी तथा पवनकुमारजी नामक चार पुत्र हैं।

### लाला नानकचन्द हेमराज गधैया, श्रम्वाला

यह परिवार श्वेताम्बर स्थानकवासी आसाय का मानने वाला है। इस खानदान में लाका जयदयालको हुए। उनके पुत्र हीरालालकी और पौत्र नानकवन्द्रकी थे। लाला नानकवन्द्रजी का जन्म १८०९ में तथा स्वर्गवास संवत् १९६४ में हुआ। आपके लाला मिलखीरामजी, श्रीचंद्रजी तथा हेमराजबी नामक ३ पुत्र हुए।

. जाला श्रीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आपने कई धार्मिक पुस्तकें प्रकाक्षित करण कर सुप्त बँटवाई। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संवत् १९७४ में आप स्वर्गवासी हुए। इनके वहाँ करहे का व्यापार होता है। जाला शिवप्रसादजी के ओमप्रकाशजी, नत्थूरामजी, तथा पवनकुमारजी तथा खाला अमरनाथजी के जोगेन्द्रप्रसादजी, विमलकुमारजी व मोहनलाल्जी नामक ३ पुत्र हैं।

लाला श्रीचन्दनी के छोटे श्राता हेमराजजी का जन्म १९४४ में हुआ। आप योग्य तथा धार्मिक स्थिति हैं। साप अन्याला जैन युवक मण्डल के प्रोसिडेण्ट रहे। तथा केन देन और हुंडी विद्वी का काम करते हैं।

## लाला फग्गूशाह रतनशाह गधैया, जम्मू (काश्मीर)

लाला महूबाहजी स्यालकोट में रहते थे, तथा वहीँ के मालदार और इजातदार स्यापारी माने जाते थे। इनको महाराजा गुलावसिंहजी काशमीर ने बढ़ी इजात के साथ स्थापार करने के लिये सम्ब

# ोसवाल जाति का इतिहास कि



ाला फग्रूमलजी घोसवाल, जम्मू (कार्ट्स , (पेज नं॰ ४४१)





संद हमराज्ञजां गुलावपरार १८० - १ ( प्रेन न॰



कुलाया। इन्होंने जम्मू आकर सराफे का रोजगार छुरू किया। इनके ९ पुत्र हुए, जिन्हें एक करपतवादजी थे। आपने जम्मू के न्यापारियों में अच्छी इनत हासिलकी थी ।

हाला नरपतशाहजी के श्यामेशाहजी, नायुशाहजी तथा चेनेशाहजी नामक र पुत्र हुए। इत्र बन्धुओं में साल श्यामेशाहजी महाराजा काशमीर की जनानी ह्योदों में माल सम्लाय काने का क्षाम काने श्रे और नाय्युशाहजी अपने बढ़े आता के साथ ब्यापार में सहयोग देते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४४ में हुआ। छाला चैनेशाहजी अपने दोनों भाइयों के पहले गुजर गये थे। लाला स्वामेशाहजी के ४ पुत्र हुए अभी हुनमें कोई विद्यमान नहीं है।

लाला नत्यूशाह के लाला फर्ग्यूशाहजी, बोगाशाहजी, नानकवन्द्रजी और प्रमाताहजी नामक १ पुत्र विद्यमान हैं। लाला फर्ग्यूशाहजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आपके पहीं सराफी का ग्यास होता है। आप जम्मू की जैन सभा के प्रेसिडेण्ट हैं और पहीं की जैन बिरादरी के प्रतिष्टिन पुरण है। आपके पुत्र रतनवन्द्रजी दुकान के ज्यापार को सम्हालते हैं। इनके पुत्र होरालालजी है। लाला प्रयानान्त्री के पुत्र दुर्शनकुमारजी हैं।

लाला पंजाबरायजी का खानदान, मलेरकीटला (पंजाब)

इस खानदान के छोग श्री जैन प्रवेतास्वर स्थानकवासी आस्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में ठाला पंजावरायजी हुए। आप इस परिवार में बहुत मशहूर और नामी व्यक्ति हो गये है। भावके लाला शील्ड्सलजी एवं लाला वस्तीमलजी वामक दो पुत्र हुए।

छाठा श्रीख्रमळ्जी को गुजरे करीब ४० वर्ष हो गये हैं। आपके ठाठा कप्रवन्द्रजी, हमीरवंदरी एवम् ठाठाजीमळ्जी नामक तीन पुत्र हुए। छाठा कप्रवन्द्रजी को गुजरे करीब २० वर्ष हो गये हैं। आप है । आप है प्रवारामजी, सुंबीरामजी एवं चन्द्रनमळ्जी नामक तीन पुत्र हुए। छाठा हमीरवन्द्रजी के रान गार्थ छाठाजी नामक एक पुत्र हुए। छाठा छाठाजीमळ्जी का जन्म संवत् १९१५ का है। आप हम प्रवप्त विद्यमान हैं। आपने इस खानदान की इज्जत व दौठन को खूब बदाया। आपने वहाँ पर बहुन शाण है। आप के पुत्र छाठा हिर्चिद्रजी हैं। आप बढ़े सज्जन हैं। आप मलेरकोटल बैंग्लिन अप है। आपके एक पुत्र छाठा हिर्चिद्रजी हैं। आप बढ़े सज्जन हैं। आप मलेरकोटल बैंग्लिन अप स्वृतिसिपळ के मेम्बर हैं। इसके अतिरिक्तयहाँ की कोर्ट के असेसर तथा मलेरकोटल बैन पंचादनी के पीति मार्थ हैं। यहाँ के अनायालय के आप खजांची हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम मगशनदास्त्री मां हैं। यहाँ के अनायालय के आप खजांची हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम मगशनदास्त्री मार्थ हुकुमचन्द्रजी का जन्म सम्बत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नाम हुकुमचन्द्रजी का जन्म सम्बत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नाम हुकुमचन्द्रजी का जन्म सम्बत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नाम हुकुमचन्द्रजी का जन्म सम्बत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नामक हुकुमचन्द्रजी का जन्म सम्बत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नामक हुकुमचन्द्रजी का जन्म सम्बत्र १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नामक हुकुमचन्द्रजी का जनम सम्बत्र १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमार्ला एवं पवनहमारण नाम होता है।

## कोचर

#### कोचर गौत्र की उत्पत्ति

कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य और भोज के वंश में राजा महिपालजी नामक प्रसिद्ध राजा हुए ! आपने संपेगच्छ के आचार्य्य महारमा पोसालिया से जैन धर्म अंगीकार किया । आपके कोचरजी नामक पुत्र उरपञ्ज हुए । कोचरजी बढ़े वीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष थे । आपके नाम से आपकी संतानें कोचर कहलाई । कोचरजी के वंश में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी आदि नामांकित व्यक्ति हुए जिनकी संतानें उनके नाम से जीयाणी रूपाणी कोचर आदि २ नामों से मशहूर हुई ।

#### कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत

इस खानदान के छोग पालनपुर से पुंगल, मंडोर, फलोधी तथा वहाँ से जोधपुर होते हुए महाराजा मानसिंहजी के समय में सोजत आये। इस परिवार में कोचरजी की नवी पीढ़ी में कुशालचंदजी हुए। इनके रूपचंदजी, सूरजमलजी, वहादुरमलजी तथा जोतमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं में मेहता सूरजमलजी बहुत नामांकित पुरुप हुए।

कोचर मेहता सूरजमलजी—महाराज मानसिंहजी के समय में भाष बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। सं० १८६२ में आपको मारवाद राज्य की दीवानगी का सम्माद मिला। इसके अतिरिक्त कई रुक्ते देखा दरबार ने आपको सम्मानित किया। मेहता स्रजमलजी, जीतमलजी, प्रेमचन्द्रजी (खुशालचन्द्रजी के अतीवे) तथा सुरतानमलजी (बहादुरमलजी के पुत्र) महाराजा मानसिंहजी के साथ जालोर घेरे में शामिल थे। मेहता स्रजमलजी अपने समय के बढ़े प्रभावशाली व्यक्ति थे आपके बुधमलजी तथा मूलचन्द्रजी नामक र पुत्र हुए।

मेहता वहादुरमलजी — आप भी बड़ी वहादुर प्रकृति के पुरुष थे। आप संवत् १८६६ की फाएन सुदी ९ के दिन भीनमाल की लड़ाई में युद्ध करते हुए काम आये। आपके मारेजाने की दिलासा के लिए महाराजा मानसिंहजी ने एक रक्का इस परिवार को दिया था।

मेहता जीतमताजी—आप फलोधी और पाली के हाकिम रहे। आपने कई छड़ाइयों में युद्ध किया। संवत् १८६४ में आपको सोजत का सऊपुरा नामक गाँव जागीर मे मिला। आपके उम्मेदमलजी सथा जवाहरमलजी नामक २ पुत्र हुए। महता बुवमलजी—आप भी बड़े प्रतिमाशाली पुरुष हुए। संवत् १८९८ की चैन वही १४ हो आपको जोधपुर की दीवानगी का ओहदा प्राप्त हुआ। आपके छोटे भाई मेहता मूलचन्दनी भी पर्वनस आदि स्थानों पर हुकूमार्ते करते रहे ।

महता उम्मदमलजी जवाहरमलजी—आप दोनों बंधुओं को समय २ पर लोधपुर दरवार की श्रोर से कई सम्मान मिळते रहे । आपको सायर की माफी का रुक्ता भी मिळा था। आपके छिये जीयपुर दरवार में निम्निक्किसित एक रुक्का भेजा था,

मुता उम्मेदमल कस्य सुप्रसाद वांचजो तथा श्री वडा महाराज री सलामती में मुता सूरजमल के ऋाजीविका मुलायजो थो जीए माफक यारो रेहसी इएमें फरक पाडा तो माने श्री इष्टदेन ने नहां माराजरी ऋाए है। सनत् १६०० रा कार्तिक नदी ४

इन दोनों भाइयों को स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९२१ तथा २४ में हो गया। मेहता हम्मेद्रमय जी के पुत्र शिवनायमळजी परवतसर तथा सोजत के हाकिम हुए। आपका स्वर्गवास सं० १६५६ में हुमा। आपके पनराजजी तथा सार्वतमळजी नामक २ पुत्र हुए।

महता पनराजजी—आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आप २० सालों तक राती दिकाने के किकील रहे। आप सोजत के मुत्सुदी समाज में समसदार तथा वयो युद सजन हैं। आपके ५ पुत्र हैं। जिनमें मेहता सहस मलजी बीकानेर स्टेट रेलवे में मुलाजिम हैं। आप इत्तक गये हैं। दूसरे मेहता सम्वत- मलजी मारवाद राज्य में डानटर हैं। आप इस समय फलोधी में हैं। तीसरे मेहता किशनमलजी क्ष्यकं में बिदला ब्रद्ध फर्म पर सर्विस करते हैं। तथा शेष २ बाधमलजी और विजयमलजी हैं। इसी तरह मेहता सीवतमलजी के पुत्र मेहता जगरूपमलजी बीकानेर स्टेट के आदिट विभाग में मुलाजिम हैं।

इसी तरह इस परिवार में मेहता बुधमळजी के पुत्र वस्तावरमळजी, चन्द्रनमळजी तथा मगन मळजी और मूळचन्द्रजी के पुत्र राजमळजी सरदारमळजी तथा जसराजजी कई स्थानों ५र हुकुमार्ने करते रहे। बदतावरमळजी के पुत्र रघुनाथमळजी भी संवत् १९२५ में सोजत के हाकिम थे अभी इनके पुत्र जननम्ह जी बस्बई में क्यापार करते हैं।

यह परिवार सोजत के ओसवाल समाज में बहुत वड़ीप्रतिष्ठा रखता है। मेहता पनराप्रशं के पास अपने परिवार के सम्बन्ध में बहुत रक्के तथा प्राचीन चित्रों का संग्रह है।

कोचर मेहता सम्रथरायजी का खानदान, जोधपुर इस अपर कोचरजी का वर्णन कर चुके हैं। इनके पश्चात पांचवी पीटी में कोचर कांक्लर्र इप। इनके समय में यह परिवार गुजरात तथा फलोधी में रहता या इनके पुत्र वेटाजी हुए।

1

कोचर मेहता बेलाजी —आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर मोटा राजा उदयसिंहजी आपको जोश-पुर लाये। संवत् १६६१ में आपके परिश्रम से जोधपुर दरवार स्रासिंहजी को बादशाह से मेहता पर-गना जागीर में मिला। इस चतुराई से प्रसन्न होकर दरवार ने संवत् १६६४ में आपको दीवानगी का सम्मान चरुशा और हाथी तथा सिरोपाव इनायत किया। आपने गुरां के टोना मारने से लंका-गच्छ की आग्नाय स्वीकार की। आपके काका पदोजी १६६२ में सीवाणे गढ़ की लड़ाई में बादशाह की फोज द्वारा मारे गये। आपकी वनवाई बावड़ी, वहां अब भी "भूतों का वेरा" के नाम से विद्यमान हैं।

मेहता बेलाजी के पुत्र जगन्नाथजी संवत् १६९२ में फलोदी के हाकिम थे। इनके पुत्र कस्याणदासजी के सांवलदासजी, गोपालदासजी और माधोदासजी नामक ३ पुत्र हुए।

मेहता सांवलदासजी--आप सीवाणे के हाकिस थे। आपको महाराजा अजितसिंहजी ने सम्बर् १७६९ में गुजरात के धंभूके परगने का मुन्तजिम बनाकर भेजा। ५ वर्ष तक आप वहाँ रहे।

मेहता गोपालदासनी— आप सीवाण, तोड़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिम रहे। संवत् १७८१ में आपको २५००) की रेख का एक गाँव जागीर में मिला तथा पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। आपके गोयनदासजी तथा रामदानजी नामक २ प्रश्न हुए। मेहता माधोदासजी भी हुकूमत करते थे।

मेहता रामदानजी—आप दोनों भाइयों ने भी अच्छी इज्जत पाई। रामदानजी सम्पतिशाली स्यक्ति हुए। आपको संवत् १८१३ में मेहते प्रगणे का सरसंदो नामक गांव जागीर में मिछा था। इसी साछ २ माह बाद ४०० बीघा जमीन और आपको इनायत हुई। जयपुर महाराज इनसे में प्रसस्त थे। रामदानजी, राजकुमार जालिमसिंहजी के कामदार थे। इनके माईदासजी तथा मोहनदास जी नामक र पुत्र हुए।

मेहता माईदासजी—आप जोधपुर, जयपुर के जमीन की हिस्सा रसी में सम्मिख्ति थे। आप की संवत् १८८२ में जयपुर दरबार से "पालड़ी" नामक गांव जागीर में मिला। जोधपुर दरबार ने भी मोहनसिंहजी को निवोला गांव जागीर में दिया था। माईदासजी ने कुंभलगढ़ की गढ़ी खाली करार। इरबार ने आपको दुशाला सिरोपाव और घोदा इनायत किया। आपके पुत्र अगरचन्दजी, मानमलबी तथा किशनदासजी हुए।

मेहता अगरचंदजी—आप १८६६ में नागोर किले तथा शहर के कोतवाल रहे। संवत् १८९६ में आपको जयपुर स्टेट से "ढीटका" नामक गांव जागीर में मिला। इसी साल मेजर फास्टर साहिव है आपको तैनाती में धाड़ेतियों को दवाने के लिये फीज भेजी। मेहता मानमलजी को ५००) सालियांग बरसींद मिलती थी। संवत् १८८२ में पालदी नामक गाँव इनको जागोरी में मिला जे एके पुत्र विशनदासजी के नाम पर रहा।

मेहता अगरचन्द्जी के अमोलकचन्द्जी तथा दर्जमदास्त्री नामक पुत्र हुए । समोलकचन्द् त्नी के पास जयपुर का गांव जांगीरी में था। इनके पुत्र जयसिंहदासजी उमरमर हाकिन रहे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपको कर्नेड "जैकव" से उत्तम प्रमाण पत्र निले थे। स्तार्क पुत्र जसराजजी तथा भगवानदासजी हुए । आपने मारोड की सायर में, तथा जवपुर में जिलेगारी हा काम किया था । पश्चात् आप घर का काम देखने छने थे । आपके समस्यराजनी तथा इन्त्तगडनी नामक २ प्रत्न हुए । मेहला समरथराजजी हवाला विभाग से रिटापर्ड होने पर पीकरण राहुर के हुनारा विविजन में कामदार हैं। आपके युत्र मेहता उम्मेदराजजी होशियार तथा मिटनसार पुरु है। इमरतराजनी नयपुर में रहसे हैं।

## मेससं रायमल मगनमल कोचर मुधा हिंगनवाट

इस खानदान के छोग स्थानकवासी जैन आम्नाय के मानने वाले सक्षन है। सारका मूर्य निवास स्थान हरसोरा ( जोधपुर स्टेट ) का है। संवद् १९१६ में पहले सेड राज्यकर्ज नाग्दा मार्च और यहां पर आकर आपने कपदा, छेनदेन इत्यादि की दुकान खोली। सेड रायमर्जा हा सर्गग्रस संबत् १९३६ में हुआ।

आपके परचात् आपके पुत्र सगनव्यव्यती ने इस फर्म के काम को संबादित किया । सार संवत् १९७१ में स्वर्गवासी हुए। आप की मृत्यु के पश्चात् इस फर्म को भारके पुत्र चन्द्रमन्त्री तथा धनराजजी ने संभाला ! श्रीयुत चन्द्रनमलजी का जन्म संवत् १९१४ में हुला है। आउने इस पर्ने वी बहुत उन्नति की। आप बड़े ज्यापार कुत्रल, दुद्धिमान और दूरदर्शी पुरुष हैं। आप ही की बड़ह में एउ समय यह फर्म सी॰ पी॰ की बहुत मातवर फर्मी में से एक मानी जाती है। हिंगवबार विवे में इस फर्म को ओर से हजारों एकड़ भूमि में काश्तकारी की जाती है। चन्द्रनमल्बी के मोनीलाब्दी नाम एक पुत्र हुए मगर आपका असमय में ही देहान्त होगया। आपके यहां पर पुतादती लेहान (लेड्डा स्टेट ) से वृत्तक छाये गये । आपके माई धनराजजी का स्वर्गवात संवत् १९८६ के बैटान को ५ हो हुआ। आप बढ़े घार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। आपके हायाँ से प्रापः सर्ग प्राप्ति बर्गी है सहायता मिलती रहती थी ।

श्री पुखराजजी कीचर-साप बढ़े देश भक्त. समाज सेवी, उदार एवन् रोकीन दुरह रि सी॰ पी॰ के ओसवाल नवयुवकों में आपका नाम बढ़ा अप्रगण्य तथा सम्मानतीय है। इत दर्ग के न्युनिसिपक बोर्ड में सन्स्य हैं। शिक्षा तथा दूसरे सार्वजनिक कार्यों में भाप भाग रेले रहते हैं। भान्दक नामक स्थान में भहावती जैन गुरुकुल नामक जो संस्था खोली गई है उसके पास समापित हैं। हिंगनचाट के जैन "महावीर मण्डल" के भाप समापित रहे हैं। कांग्रेस के कार्यों में भी आप बहुत दिल्वस्पी से भाग रेते हैं। आप शुद्ध स्वदेशी वस्त्र धारण करते हैं। इतनी बड़ी फर्म के मास्कि होने पर भी आप अध्यन्त निरिमेमान और सादगी प्रिय सज्जन हैं। आपका जन्म संबन् १९५८ में हुवा है। आपके इस समय फूलचन्दजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ घनराजजी के नाम पर वंशीलालजी बीकानेर से दुस्तक लाये गये हैं। आपका जन्म संनत् १९६५ की श्रावण सुदी १० को हुला। लाप भी बढ़े विवेकशील नवयुवक हैं। इस समय आप स्थानीव महाबीर मण्डल के सभापति तथा मोतीज्ञान भण्डार के व्यवस्थापक हैं। आप प्रायः सभी सार्वजनिक कार्में में भाग लेते रहते हैं।

## सेठ धीरजी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दराबाद

पालौदी के निवासी कोचर मूता ( रुपाणी कोचर ) शोभाचन्द्रजी के पुत्र धीरजो सं॰ १८९८ में पालौदी से हैदराबाद गये तथा वहाँ आपने रुनदेन शुरू किया। इस सिलसिले में आप कौजों के केमों के साथ र काञ्चल और उत्सानिया तक की मुसाफिरी कर आये थे। आप बहुत बहादुर तथा साहसी पुरुष थे। आपने अपने पुत्र चांदमलजी का सं० १९२९ में सिकदराबाद में सराफो की दुकान लगाई जिसका कारोवार चांदमलजी मली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चांदमलजी का संवर् १९४९ में स्वांचा हुआ। इनके निर्मतान मरने पर सेठ धीरजमलजी ने चांदमलजी के नाम पर संवत् १९५५ में स्वांचा मलजी को दत्तक लिया। इस शकार श्री सूरजमलजी अपने पितामह के साथ दुकान का बार्व भार सन्हालने लगे। धीरजमलजी का स्वांवास संवत् १९५७ में हो गया।

घीरनमळजी के परचाप सेठ स्रजमळजी ने इस दुकान के कारबार तथा इन्जर को वृत्र बहाया। आपकी दुकान सिंकदाबाद में (दक्षिण) मार्गेन तथा बैक्किंग का व्यापार करती है तथा वर्ष के स्वापारिक समाज में अपका मर मार्ग्स स्वापारिक समाज में अच्छी मातवर मानी जाती है। इसी प्रकार फळौदी में भी आपका मर मार्ग्स समझा जाता है।

सेठ स्रजनकत्ती ने व्यापार की तरकती के साथ दान धर्म के कार्यों की बोर भी अच्छा कर रक्ता। आपकी शोर से पाँचा पुरीजी में एक धर्मशाला बनवाई गई है। इसी प्रकार कुंटलजी, इस पाकती आदि स्थानों में भी आपने कोटरियाँ बनवाई है। मद्रास पाँजरापोल, शांतिनाधनी का देराला

## सवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ घीरजी के।चर, फलौडी



स्व॰ सेठ चांद्मलजी कोचर फलोडी



सेट सूरजमलजी कोचर, फलौदी.



बाबू काहैयालालजी कोचर (जेरमल कात्रकर वी स्टबर,

पत्नीदी में प्क २०००) बीस हजार रूपये में मकान खरीद कर जैन साधु साध्वितों के टर्राने के निन्
सुपुर्द कर दिया है। सेठ स्रजनलकी समझदार तथा धार्मिक व्यक्ति हैं। लाएक पुत्र प्रनम्बन्दर्श कर सम्म संवत् १९५७ तथा प्रतापचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६९ में हुआ। इनमें प्रनापचन्द्रश्ची का न्यतिहत्त सभी धोड़े महीने पूर्व हुआ है। आप बड़े होनहार थे। प्रमचन्द्रशी योग्य हैं तथा अपने काउतर को भली प्रकार चलाते हैं।

## सेठ माण्कलाल अमरचदं कोचर का खानदान, फ्लाँदी

कोचरजी के पुत्र जीयाजी के वंशाज "जीयाजी" कोचर कहलाते हैं । जीयाजी के परशात् कमका मेघराजजी, पचानदासजी, मेहकरणदासजी तथा दौलतरामजी हुए।

कोचर दौलतरामजी के पुत्र कुशलचन्द्रजी और जोरावरमलजी थे इनमें कुशलचन्द्रजी है पुत्र प्रतापचन्द्रजी तथा जोरावरमलजी के पुत्र भोलारामजी हुए । कोचर प्रतापचन्द्रजी है मोतीलाउजी शिशन-चन्द्रजी तथा रतनलालजी और भोलारामजी के माणकलालजी नामक पुत्र हुए ।

कोत्तर मोलारामजी—आपने अपने भवीजे मोतीळाळजी के साथ मुलान (सिंघ) एनीती, अहमदपुर (सिंघ) तथा हैदरावाद (दक्षिण) में अपनी दुकानें खोळीं, उस समय इन दुकानें पर जेतें का धंधा चळता था। इन दोनों सज्जनों का कारबार संवत् १९१६ के छममग अस्य २ होगया भारने राणीसर ताळाव में पुक नेस्टा (अविक पानी खाळी करने का राखा) वंधवाया।

कोत्त्रर मोतीलालजी—आपका जन्म संवत् १९५७ में हुना । आपने असवन्त्रमाय रहे मोतीसराय नामक एक सराय फलोदी में बनवाई । १९५४ में बम्बई में दुकान कोली । संवत् १९०१ में इनका शरीरान्त हुआ । इस समय आपके पुत्र मिश्रीलाकजी व लक्ष्मीलालजी विधनान हैं। सामीलाजजी के पुत्र बनताबरमलजी हैं।

कोचर माणुकलालजी—आपका जन्म संबत् १९३८ में हुआ। संवत् १९६१ में हैररागर और पश्चीमं (विक्षिण) में दुकान स्थापित की। आपके समय में मावलपुर, मुल्तान, पाली हैररागर और पश्चीमं में कारबार होता था। संवत् १९६२ में आप श्री शांतिकायश्ची तथा विवासनिश्ची के मिन्दर के म्यवन्यान (स्त्रांची) बनाये गये। यह कार्य्य सार आज तक आपके पुत्र, अमरवन्द्रश्ची सन्दाल रहे हैं। इन्स्रंपाओं का कार्य्य आपने अच्छी तरह से किया। आपके हुरा सोली गई कन्या पाटताल १३। ११ मण्ड संस्थाओं का कार्य्य आपने अच्छी तरह से किया। आपके हुरा सोली गई कन्या पाटताल १३। ११ मण्ड तक काम करती रही। आपका स्वर्णवास संवत् १९७६ में हुआ

कोचिर अमर चंदिकी अश्यकां जन्म संवद १९६८ में हुआ । आप सुशीक भवयुवक है। तथा विक्षा की ओर आपकी विशेष अभिरुचि है । इधर है सालों से आप फलीवी म्यु॰ कमेटी के मेम्बर हैं, स्थानीय जैन श्वेताम्बर कन्या पाटशाला का प्रवन्य आपके जिम्मे है । आपने राणीसर तालाव के पास एक जैन मन्दिर और दादावाड़ी बनवाने के लिये एक विशाल कम्पाउण्ड में चार दीवारी बनवाई है। इस समय आपके यहां "दौलतराम जोरावरवल" के नाम से फलीदी में सराफे का म्यापार तथा "मोलाम माणकलाल" के नाम से इसमतगंज-रेसिडेन्सी-हैदराबाद (दक्षिण) में बैक्किंग और मारगेज का म्यवसाय होता है। हैदराबाद तथा फलीदी के ब्यापारिक समाज में आपकी फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है।

## सेठ मदनचन्द रूपचन्द कोचर का खानदान, हैदराबाद

इस जानदान का मूळ निवासस्थान बीकानेर का है। करीन 100 वर्ष पूर्व सेठ मदनसन्दर्श पैदल मार्ग द्वारा हैदराबाद आये थे। आप बीकानेर राज्य में कामदार रहे। तदनंतर संवत् १८८४ में आपका नाम साहुकारी किस्ट में किया गया। तभी से आपका व्यापारिक जीवन आरम्भ हुआ। आपके पुत्र बदनमळ्जी आपकी मौजूदगी में ही स्वर्गवासी हो गये थे। प्तदर्थ आपके यहाँ सेठ रूपचन्दजी बीकानेर से इसक छाये गये।

सेठ रूपचन्दनी कीचर—आप वहे छोकप्रिय सज्जन थे। कानून की आपको अच्छी जानकारी थी। कुछपाक तीर्थ के जीगीं जार करने वाले ४ सज्जनों में से एक आप भी थे। आपही के हाथों से हैदराबाद में मेससं मदनचन्द रूपचन्द नामक फर्म की नीव पढ़ी थी। आपने अपनी फर्म के व्यवसाय को व्यापकाया। आप संवद १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीने भी मेचराजजी कोषा संवद १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीने भी मेचराजजी कोषा संवद १९६६ में स्वर्गवासी हुए।

मेघराजजी कोचर—आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आप शिक्षित एवम् उहत विचारों के सज्जन हैं। आप मारवाड़ी मण्डल के अध्यक्ष हैं तथा हैदरावाद की मारवाड़ी समाज के नवड़ वकों हारा होने वाले कार्यों में आप सहयोग देते रहते हैं। आप द्वेताम्बर जैन समाज के मंदिर आग्नाम को मंतिन वाले सज्जन हैं। आपकी पार्म हैदरावाद रेसीडेन्सी में वैंकिंग तथा जवाहरात का व्यवसाय करती है।

सेठ मगनमल पूनमचन्द कानुगा, फलौदी

इस परिवार का मूळ निवासस्थान फळीदी (मारवाड़) का है। आप जैन बवेतान्वर समाव के मन्दिर आज़ाय को मानने वाले सज्जन हैं। जोधपुर रियासस की ओर से आपको 'कानुगो' की पदवी मिकी है।

# श्रोसवाल जाति का इति हस



**६व॰ सेठ रूपचंदजी कोचर** (मदनचंद रूपण क्रिजाद.



सेठ विशनलालॅंजी कान्गो (मगनमल प्नमचन्द्र)



सेढ सेघरातर्जा मीचर ( महत्रण कर्मा । १११ व



ARTHUR ST. FORM SOME



## ोसवाल जाति का इतिहास



श्री पुलराजजी कोचर, हिंगनघाँट.



श्री अमरचंदजी कोचर (भोलाराम माधिरनान) कर्नाः.



श्रमार-भवन फलीदी.

इस परिवार में सेठ माणिकचन्द्रजी हुए । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम होगामटजी और इजारीमकर्जी थे । सेठ इजारीमकजी साहसी तथा होशियार पुरुष थे । आप देश से संवत् १९३० में व्यापार के विक्रित्र हैदरावाद आये । यहाँ पर आपने बहुत रुपया कमाया । आपका स्वर्गवास १९३८ में हुआ । आरके मगनमकजी नामक पुक पुत्र हुए ।

सेठ मगनमलजी—आपका जन्म संवत् १९११ में हुआ था। आपने मेससं घीरजी चार्मण के यहाँ सिकन्दराबाद में सर्विस की। आप संवत् १९६२ में स्वर्गवासी हुए। आपके प्रमण्यत्रेजी, समरण-मक्जी, उदैराजजी, विश्वनकारुजी, सोहनराजजी, जेठमळ्जी और गजराजजी नामक ७ पुत्र हुए। जिनमें सोहनराजजी तथा जेठमळ्जी का अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। सोहनराजजी के नाम पर गजराजजी कृतक गये हैं।

सेठ पूनमचन्दर्जी—आप सेठ खुशालचन्द्रजी गोलेळा के यहाँ मुनीम थे। उनके वहाँ २० साक मौकरी करने के बाद संवत् १९६६ में मगनमळ पूनमचन्द्र के नाम से टिंडिवरम् में एक फर्म स्पापित की इसके बाद सेठ खुशालचन्द्रजी के साझे में टिंडिवरम् तथा पनरोटी में फर्में स्थापित की। ये करीब १५ वर्षों तक वरावर साझे में चलती रही। इसके बाद आपने टिण्डिवरम्, पनरोटी, और मापाराम् में भरती घरू दुकानें खोळीं। पूनमचन्द्रजी बड़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। जीवर्या के लिये पर्युपत पर में आप अति वर्ष सैकड़ों रुपया खर्च करते थे। आपने फर्जीदी में दो स्वामिवत्सल और एक उजाना बरे छाट बाट से किया जिसमें करीय १५०००) खर्च हुए होंगे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८९ ही मार बरी १ की एकाएक हो गया।

समस्थलालजी का जन्म संवत् १९६६ में हुआ। आपने महास में संवत् १९५० में मेए पं सगनमल प्नमचन्द के नाम से फर्म स्थापित की। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम परगटाटमां नमा विजैकालजी हैं। चम्पालालजी का जन्म संवत १९६६ का तथा विजैकालजी का सम्बत् १९६९ का है। इनमें से चम्पालालजी प्नमचन्दजी के यहाँ पर दत्तक गये हैं। उदौराजजी का जन्म सम्बत् १९६९ का है। शुरू २ में आपने श्री सेठ खुद लिचन्दजी के यहाँ सर्विस की। हुकान काने के बाद आपने भी सर्विस छेप पी। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम लालचन्दजी और केशरीलालजी हैं। लालचन्दजी का जन्म सम्बत् १९६६ का तथा केशरीलालजी का संवत् १९७२ का है।

विश्वनराजजी का जन्म सम्बत् १९४४ का है। आप भी अपने भाइयों के सार मतरा करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम गुलावचन्दजी, संगठचन्दजी तथा टर्म्मद्मटर्जी हैं। हर्ने हे गुळाबचन्द्रजी सम्वत् १९७८ में १५ वर्ष की उम्र में ही स्वर्गवासी हुए ! इस समय आपडे पुत्र मंगक चन्द्रजी हैं। इनका जन्म सम्वत् १९७७ का है।

गजराजजी का जन्म सम्वत् १९५७ का है। आप भी बढ़े योग्य सज्जन हैं। आपके एक पुत्र है जिनका नाम जालिमचन्द्रजी है। इनका सम्वत १९८२ का जन्म है। यह परिवार पनरोडी, क्योंकी आदि स्थानों में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

मेहता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान, कलकत्ता

इस खानदान के पूर्वज बहुत समय से ही बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप खोगों ने बोक्सेर स्टेट की समय २ पर सेवाएँ की हैं। इस खानदान में मेहता जेठमळजी कोचर हुए। आपके मानमकबी नासक एक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजानगढ़ की हुकूमात की व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे। राज में आपका सम्मान था। आपका सम्बत १९७२ में स्वर्गवास हो गया। आपके स्ट्रणकरनजी, हीरालालबी, इनारीमळजी तथा मंगळचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए।

महता लूण्करनजी का परिवार—मेहता ल्ल्णकरनजी कानून के अच्छे जानकार तथा कार्यकृतक सज्जन थे। आप बीकानेर राज्य में नायब तहसीलदार, नाजिम आदि पदों पर सं० १९८७ तक काम करते रहे। तदनंतर स्टेट से पंतान प्राप्त कर आप बीकानेर में धार्मिक जीवन जिता रहे हैं। आप रे राजमलजी, जीवनमलजी, सुन्दरमलजी, रोशनलालजी एवं मोहनलालजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। मेहता राजमलजी वड़े क्यापार इवाल व्यक्ति हैं आपने पहले पहल कृपाचंद उत्तमचंद के साम्रे में कलकने में एक फर्म स्थापित की थी। बाद में सन् १९३० से नं० १६ क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में अपनी एक स्वरूप फर्म स्थापित की जिसपर जापान, विलायत आदि देशों से कपड़ा इन्पोर्ट होता है। आपकी फर्म पर देशी मीलों के कपड़े का भी कारबार होता है। जीवनमलजी ने कलकत्ता यूनीवर्सिटी से बी० कॉम प्रथम दर्जे में व सारी युनिवर्सिटी में द्वितीय नम्बर से पास किया। इस समय आप बी० एल० में पद रहे हैं। बार बढ़े सुवरे हुए विचारों के सजन हैं। सुन्दरलालजी मेट्रिक में सथा रोशनलालजी व मोइनकालजी वी पहते हैं।

मेहता ल्रणकरनजी के माई मेहता हीरालाळजी तथा मंगळचंदजी बीकानेर स्टेट में सर्विस करे तथा हजारीमळजी कलकत्ते में व्यवसाय करते हैं।

श्री माणिकलालजी कोचर बी० ए० एल०एल० बी०, नरसिंहपुर इस परिवार के पूर्वन कोचर ताराचन्द्रजी फडीदी में रहते थे। वहाँ से इनके पीत रावतमध्यी सथा जेडमळजी सं० १८६३ में मुंनासर गये। मुंजासर से सेड जेडमळजी के पुत्र हुन्द्रचन्द्रजी, बाबमध्यी

# संवाल जाति का इतिहास





मिगनमलजी कानुगो (मगनमल पुनमचन्द्), विजिन्हम्, सेठ पुनमचन्दजी कानुगो (मगनमल पुनमचन्द्र) विशेशनः



समरथमलजी कान्गो (मगनमल प्तमचन्द्र) दिंशीवरम् (मदास).



सेठ उत्पराजनी बाह्गी ( मानाच पुरस्तात रिशंबाम ( महाम )

तथा छज्मकती कोचर नरसिंहगढ़ व्यापार के लिये आये ! सं॰ १९०५ में रावतमलती के पुत्र जिन्हीं गामी भी वहाँ आये । रावतमलजी के सबसे छोटे पुत्र अमोलकचन्द्रजी थे । इनके पुत्र होगमलजी हा उन्स १९०५ में हुआ। आपके यहाँ मालगुजारी तथा दुकानदारी का काम होता है। इनके पुत्र सुगतरावर्ग हुए गोकुळचन्द्रजी हैं। इनमें गोकुळचन्द्रजी अपने काका तखतमळजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

मासिकतालजी कीचर बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ वी॰ -आपके पितामह कोवर इर्ग्डांसहरी तथा रिप **नाहरमञ**जी नरसिंहगढ़ में ज्यापार करते थे। नाहरमञजी का स्वर्गवास सं॰ १९८३ में हुआ। अतर् करणीदानजी, पेमराजजी, माणिकटालजी तथा हेमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें कोचर मानिस्माननं का जन्म सं० १९३८ में हुआ। सन् १९०३ में आपने बी० ए० पास की। इसके प्रधार् आप प्रधारा जासिंडपर और होशंगाबाद के हाई स्कूलों में अध्यापक रहे। सन् १९०९ में आपने एस०एन० को क् हिगरी हासिल की । तथा तबसे आप नरसिंहगढ़ में बकालात काते हैं।

कोचर माणकलालजी सी० पी० के प्रतिष्ठित सजन हैं। आप शोसवाल सम्मेग्न प्रार्गन वंगमेंस ओसवाल प्सोसिएसन जोधपुर तथा सी॰ पी॰ प्रान्तीय ओसवाल सम्मेटन वननात के मनः पति रहे थे । १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलन के समय आपने अपनी प्रेक्टिस से इल्लाफा दे दिया था। भाप काँग्रेस के सेकोटरी तथा स्युनिसिपल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वर्तमान में आप डिम्ट्रिस बैंसिट बें मेगर होकल कोआपरेटिव बेंक के प्रेसिडेण्ट, पी० डबल्यू० डी० स्कूल वोर्ट के प्रेसिटेण्ट, सी०पी० बार प्रतिप्रस वें क नागपुर के खायरेक्टर, और उसके मेनेजिंग वोर्ड के सेम्बर हैं। इसी तरह आए नईन इन्सरिटार के सी चेयरमैन रहे हैं। कहने का तात्वर्य यह है कि आप सी० पी० के नामकित सजन हैं। आरहे पुर निरद-सिंहजी १६ साल के हैं। तथा नरसिंहपुर हाई स्कूल में पढ़ते हैं।

## सेठ मूलचन्द घीसूलाल कोचर का खानदान, वेलगांव (महाराष्ट्र)

यह परिवार मूल निवासी सोजत का है। वहाँ से सेठ मगनीरामती है पुत्र मूल्यनकी, रेन 'राजजी तथा मुख्यानचन्द्रजी सवत् १९३०।३२ में वेढगींव आये । तया मृटचन्द्र हेनतात हे नाम के ा व्यापार आरम्भ किया। इन तीनों भाइयों ने इस दुकान के व्यापार तथा समान के बहारा। संबत् १९४७ में सेठ हेमराजली का तथा संबत् १९५२ में शेव दोनों भाइपों हा स्पार करा **अलग हो गया** ।

सेठ मूलचन्दजी का परिवार-कोचर मेहता मूलचन्दजी दुकान की टर्कीन में मार्कि हैं: संबत् १९५९ में स्वर्गवासी हुए । इस समय दुकान के मालिक आपके पुत्र वीमृटाइडी (। वीमृतकरी

#### औसवास जाति का शतहास

का जन्म सम्बत् १९४२ में हुआ। आपके यहाँ वेलगाँव (महाराष्ट्र) में मूलचंद घीसूलाल के नाम से कपवें का धोक व्यापार होता है। यह दुकान ओसवाल पोरवाल समाज की मुकादम है। घीसूलालजी का धरम घ्यान में अच्छा मन है। इनके बढ़े पुत्र जीवराजजी व्यापारिक काम देखते हैं। सथा इनसे झोट उगमराजजी और विश्वनराजजी हैं।

सेठ हेमराजनी का परिवार—सेठ हेमराजनी का स्वर्गवास संवत् १९६९ में हुआ। इनके पुत्र पनराजनी का जन्म १९४२ में हुआ। आपके यहाँ वेलगाँव में कपदे का ध्यापार हेमराज पनराज के नाम से होता है। इनके पुत्र सोहनराजनी तथा दौलतराजनी हैं।

सेठ मुजतानमक्षजी का परिवार—आपका स्वर्गवास संवत् १९६९ में हुआ। आपके पुत्र हरकमण्डी का जन्म १९४५ में हुआ। आपकी दुकान बेलगाँव तथा सोजत में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके बेनियन एण्ड कं० की कपदे की एजेन्सी हुवलों में लो है। आपके पुत्र लालचन्द्रजी १७ साल के हैं। तथा दुकान के काम कान में भाग लेते हैं। इनसे छोटे सूरजमलजी तथा चुक्कीलालजी हैं। इस दुकान की शासायें हुवली तथा सोजत में हैं।

सेठ मूळचन्द घीसूळाळ दुकान के १५ सालों से मुनीम सिंघवी मोतीळाळजी (मूळवंदोत) सोजत निवासी हैं। आपका खानदान भी सोजत में नामांकित माना जाता है। सेठ हरकमळजी की दुकान के मागीदार घीसाळाळजी सियाटिया सोजत निवासी हैं। आपके पिताजी संवत् १९५३ से यहाँ काम करते थे।

## सेठ सुजानमल चांदमल कोचर, त्रिचनाप्रश्ली

यह परिवार फलोधी का निवासी है। सेठ बेनचंदजी कोचर फलोधी में रहते थे। इनके पुत्र रामचंदजी थे। हरिचन्दजी के पुत्र सुजानमल्जी देश से ज्यापार के निमित्त बंगलोर आये। तथा आईरान रामचंद के यहाँ मुनीमात करते रहे। इसके परचार आप पल्टन के साथ विचनापछी आये। उस समय सेठ आनंदरामजी पारख, रावतमल्जी के यहाँ थे। इन दोनों सज्जनों ने मिलकर पल्टन के साथ तथा सर्व साधारण के साथ देनलेन का धंवा शुरू किया। आप 'रेजिमेंटल बेंकसी' के नाम से बोले जाते थे। आप दोनों सज्जनों ने व्यापार में सम्वित उपाजित कर विचनापछी में अपनी उत्तम प्रतिष्ठा स्थापित की। कई अंग्रेज आफीसरों से आपका अच्छा मेल था। संवत् १९७४ में सेठ सुजानमल्जी कोचर व्यावासी हुए। तथा संवत् १९८० में आपका ब्यावार सेठ आनंदरामजी पारख से अल्या हुआ। आपके चांदमल्जी तथा अमरचन्दजी नामक २ पुत्र हैं। चांदमल्जी का जन्म सन् १९०६ में तथा अमरचन्दजी का १९१६





मेहता ल्नक्रणजी कोचर, यारानेन



कुँवर जीवनमलजी कोचर, बीकानेर.



त्या सामारता देश्वर बीसलेर,



सेड फास्तूरचंदनी कोचर (जेडमल कास्ट्रचंद) बीकारी.

ः कोचर मेहता चाँदमळजी फलोधी म्युनिधिपैलेटी के मेम्बर हैं। तथा शिक्षित व समहदार सम्भई। मिचनापछी पांजरापोल को आपने २१००) दान दिये हैं। इसी तरह जीवदया प्रचारक संस्था में भी महा बता देते रहते हैं। फलोधी तथा त्रिचनापछी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके वहाँ ज्यान का ज्यानार होता है।

## सेठ जेठमल कस्तूरचन्द कोचर का खानदान, बीकानर।

इस खानदान का मूळ निवास स्थान बीकानेर का है। आप छोग श्री जैन स्वेताग्यर मन्दिर मार्गीय सजन हैं। इस खानदान के पूर्व पुरुष सेठ बेठमळजी का सं० १९३३ में स्वर्गवास हो गया। आपके करत्यन्दजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ कस्त्र्रचंद्जी का जन्म सं० १९२१ का है। आप पहले पहल सं० १९१५ में इलक्ता आरे । और यहाँ पर आपने दलाली की। आप साहसी, होशियार, किन परिश्रमी तथा सीदे सारे प्रत्य हैं। आपने संवत् १९४८ में जेठमल कस्त्रचन्द के नाम से ३९ क्वाइव स्ट्रीट में अपनी कमें स्थापित की, जो जात तक चल रही और जिसका काम आप ही योग्यतापूर्वक सम्हाल रहे हैं। आपके कन्दैयालाल्जी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म सं० १९५६ का है। आप भी इस समय कमें के काम में सहयोग छेते हैं। आप मिलनसार नवयुवक हैं।

#### सेठ शिवचन्दजी रोशनलालजी कोचर का खानदान, वीकानेर।

इस खानदान के लोग श्वेतान्वर जैन मन्दिर बाझाय को मानने वाले हैं। इस क्षानदान हा मृत निवास स्थान बीकानेर का है। अमृतसर में इस दुकान को स्थापित हुए करीय पचास वर्ष हो गये। इस बानदान में सेठ करणीदानजी हुए। करणीदानजी के पुत्र विरदीचन्द्रजी और विरदीचन्द्रजी के पुत्र श्रीधन्द्रजों हुए। श्रीचन्द्रजी का जन्म संवत् १८९८ में हुआ। आपके सेठ शिवचन्द्रजी, टगनमर्ट्या और सोहनलालजी नामक तीन पुत्र हुए,।

सेठ शिवचन्द्रजी का जन्म सम्बद् १९१७ में हुआ। आप बढ़े व्यापार बुशव और दुविमान व्यक्ति ये। आपने ही अपने हाथों से असृतसर में अपनी दुश्चन कायम की। आपना खगंवास सम्बद् १९०१ में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए। रोशनळाळजी, बुजळाळजी और सुन्दरळाळजी। इनमें लाना रोशनन्तर्यों में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए। रोशनळाळजी, बुजळाळजी और सुन्दरळाळजी। इनमें लाना रोशनन्तर्यों का जन्म सम्बत् १९५१ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं अनन्तळाळजी और अध्यक्षमारजी। ला॰ रोशनन्तर्यों का जन्म सम्बत् १९६१ में हुआ। अपने में

हुकान का कारोबार करते हैं। बुन्दरखांळजी का जन्म सन्वत् १९६६ में हुआं। आप भी दुकान का कारोबार करते हैं। इस दुकान पर पश्मीने और आदत का काम करते हैं। तार का पता "बीकानेरी" है।

#### सेठ पदमचन्द सम्पतलाल कोचर, फलौदी

इस परिवार के पूर्वजों का मूळ निवासस्थान फलौदी (मारवाद) का है। आप श्री जैन व्येताम्बर मिद्दि आसाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस कुटुन्न में सब से प्रथम सेट जीवणवन्द्रजी हुए। सेट जीवनचन्द्रजी के पश्चात् क्रमशः उत्तमचन्द्रजी, मल्कुचन्द्रजी, मायाचन्द्रजी, सिरदारमञ्जी तथा कुन्द्रनमळ्जी नामक पुत्र हुए। सेट कुन्द्रनमळ्जी के सेट पद्मचंद्रजी नामक पुत्र हुए।

तेठ परमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल, बढ़े ईमानदार धार्मिक तथा समझदार सजन हैं। गुरू र में कई वर्षों तक आप वरार में रहे। पश्चाद संवत् १९६० में अहमदाबाद में मेससे सरदारमल पावदान गोलेखा फलोदी वालों के पार्टनर शिप में कपड़े की कभी बान प्रजन्मी का काम प्रारम्भ किया। अहमदाबाद में आपकी दुकान प्रतिष्टित मानी जाती है। आप उदार धार्मिक और सदाचारी सजन हैं। जो ओसवाल माई अहमदाबाद आते हैं। उनकी अच्छी खातिर करते हैं। और आपने हजारों एपये धार्मिक कामों में खर्च किये हैं तथा तीर्थयात्रा प्रायः हर साल किया करते हैं। आपकी दुकान की अहमदाबाद के मिल आदि व्यापारिक क्षेत्रों में —अच्छी ख्याति है। आपके सम्पतलालकी नामक एक प्रत्न हैं। आप व्यापारिक कार्यों में बहुत होशियार हैं। इनके भी तीन प्रत्न हैं।

## सेठ उदयचन्द गुलावचंद कोचर का परिवार, कटंगी

इस जानदान का मूल निावसस्थान नागौर ( मारवाद )है। इस परिवार में कोचर उदयर्वदनी हुए। आप देश से क्यापार के निमित्त कटंगी गये और वहाँ पर कपड़ा सोना, चांदी, आदि का ब्यवसाय छर्क किया। आपका संग १९७४ में स्वर्गवास हुला। आपके गुलावचंदनी, नेमीचन्दनी व भभूतमलजी नामक सीन पुत्र हुए। इनमें गुलावचन्दनी संग १९८४ में तथा भभूतमलजी संग १९७४ में गुलरे।

वर्षमान में इस खानदान में नेमीचंदजी व गुलाबचंदजी के पुत्र फूलचंदजी, लूनकरणजी तथ खुशालचंदजी विद्यमान हैं। आपकी कटंगी व बालाघाट की फर्मी पर कपढ़ा व साहुकारी का काम होता है। बालाघाट की दुकान पर फूलचंदजी काम देखते हैं।

# सेठ गुलराजजी फौजराजजी कानुगा का खानदान, फलौदी

हर कुदुम्ब का मूछ निवास स्थान फछोदी (मारवाड़) है। इस परिवार में सेठ स्रजमकरी हुए। आपके अनराजजी, गुलराजजी, सलहराजजी तथा फौजराजजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें अन



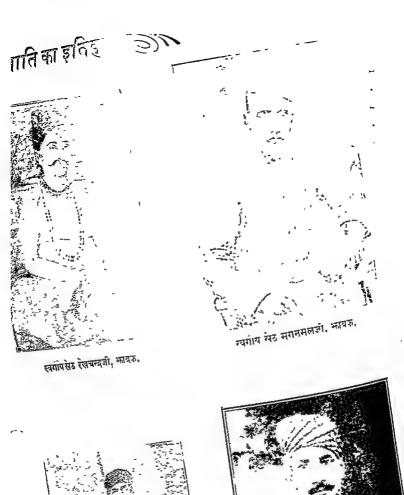



गेठ मंगलचन्द्रजी साबक, मदास.



राजजी, गुलराजजी तथा फीजराजजी सम्बत् १९४० में महास आये और यहाँ पर सराफी का धन्या चान किया। सेठ अनराजजी का सं : १९६७ में तथा सेठ सलहराजजी का संबद् १९८३ में मनंत्रात हुआ। सलहराजजी फलौदी में कालुगी का काम करते थे। वर्तमान में इस खानदान में सेठ गुलराजजी, फीजराजी तथा गुलराजजी के पुत्र सम्पतलालजो व राण्लालजीऔर अनराजजी के पुत्र कंवरललजी मीनूर है। आरहे यहाँ पर महास मे चाँदी, सोना व व्याज का काम होता है। यह परिवार लगमग २०० वर्षों में कानुगी का कार्य करता आ रहा है। फलौदी के कानुगीं खानदानों को समय समय पर कई लागें मिल्नी रहा है।

#### साबस

मानक गौत्र की उत्पत्ति—ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंशोय राव चूँवाडी के वंश में राज हुम्बद, झानुआ ( साख्या ) से राज्य करते थे । संबद १५७५ में सरतर गच्छा चार्य्य थ्री जिनमद गृरि के उपदेश से इन्होंने जैनधर्म और ओसवंश को अड़ीकार किया । इन्हीं के वंशज आगे चल कर हावक, नामद, और हुँबक कहलाये ।

#### भावक फूलचन्दजी का खानदान, फलौदी।

उपरोक्त झावक वंश में सेठ जबरसिहजी हुए जो पहले जैसलमेर में रहते थे और प्रधान धार फलौदी में आकर वस गये। इनके पौत्र घरसचन्दजी हुए। घरसचन्दजी के पुत्र जीवरातजी और मानमलनी बढ़े नामाङ्कित पुरुष हुए। आप फलौदी की ओसवाल जाति में सर्व प्रथम चौधरी हुए। इन्हों के नाम से आज भी थह जानदान "जिया माना का परिवार" के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मचन्दजी के नीसरे पुत्र असैचन्दजी के परिवार वाले मिद्दिया झावक कहलाते हैं। झावक जीवराजवी के प्रधान प्रमान आसकरणजी और भागचन्दजी हुए। आगचन्दजी के पुत्र अचलदासजी हुए।

श्रचलदासजी सानक — आप इस खानदान में अच्छे प्रतापी हुए। आपने जाति सेग में पहन अच्छा भाग लिया था। दरवार ने आपको कई सनदें इनायत की थीं। पर वानों से मालम होना है, हि आप १७५० से १०८० तक विद्यमान थे। आपके अवीरचन्दजी और गुलावचन्द्रजी नामक हो पुन हुए। अवीरचन्द्रजी भी फलीदी के ओसवाल और माहेश्वरी समाज में प्रधान व्यक्ति थे। आपके उदयवन्द्रजी नाम ह एक पुत्र और साहू कुँवर नामक एक पुत्री हुई। साहुकुँवर सुप्रसिद्ध उहा तिलोक्सीजी को पर्या, तथा प्रमानीजी, धरमसीजी, अमरसीजी, श्रमसीजी आदि को माता थीं। आवक उदयवन्द्रजी के वरा रावर्गी एवमसीजी, धरमसीजी, अमरसीजी आदि को माता थीं। आवक उदयवन्द्रजी है जिनता और रायसिंहजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से कप्यन्द्रजी के वेदा में सावक मंगलवन्द्रजी है। परिचय आगे दिया जा रहा है। तथा स्वर्थिहजी के परिचार में सावक फूडचन्द्रजी एव नेमीचन्द्रजी है। स्वर्थ आगे दिया जा रहा है। तथा स्वर्थिहजी के परिचार में सावक फूडचन्द्रजी एव नेमीचन्द्रजी है। स्वर्थ सावस्वरा, प्रतिमानार्श और प्रतिप्रती स्वर्थ सावस्वरा, प्रतिमानार्श और प्रतिप्रत पर्या

थे। इन्हें जोधपुर दरवार से निम्निटखत एक परवाना प्राप्त हुआ था।

'अपरंच उठारा अभेसवाजां री चौधर सावजां री है सो सावज तिवा राता र परवार रा सदा माफक किया जावे है तिखरो परवाखी सम्बद् १७३६ रा सात से हरा हो हाजर है। सो इखोरी सदामंदरी मरजाद में कोइ उजर खोट करे जिल कने २० २८००) है.

:

दरबार में मरे सु हमें ई हणारी चीवर है ने मरजाद है जिए माफक राखियो कीजो ने कोई उत्तर सेाट कर मरजाद मेटे तो श्राणे परवानो हुआ जीए मुजन कीजो श्री हुजूर रेा हुकुम छै दुवा मादन सुदी १६ स्वत १८८ ""

मेपालनी कानक— रायसिहनी के पुत्र मेवाानजी वा जन्म मंतर १८८० में हुआ। आप सम्बत् १९०७ में बीकानेर में बहुा वमस्सीनी की फर्म के चीफ एनेण्ट नियुक्त हुए। कहना न होगा कि बहुत वातरसीनी की फर्म के चीफ एनेण्ट नियुक्त हुए। कहना न होगा कि बहुत वातरा हनका रिकेदार था और अमरसीजी हनके दादा उदयचन्दनी के भानने थे। मादक मेपालनी के साथ सेउ अमरसी खुनानमळ के मालिको का व्यवहार बढ़ा मेमपूर्ण और प्रतिष्ठित था। मावक मेपालनी कम्मत् १९१७ में इस खानदान की हैदराबाद वाली दुकान पर गये और अपने बढ़े आई सावक केशरीचन्दनी के मावहती में रहकर सब कारोबार करते रहे। आप साहुकारी लाइन में होशियार एवं अनुमवी पुष्प थे। फलोदी की ननता में आप आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे सं १९२५ में आपका देशन्त हो गया। आपके वाघमळजी, बदनसळजी, नयमळजी और सुगनसळजी नामक चार पुत्र हुए। सं १९१८ से ६५ तक इनकी एक दुकान "सेंबराज बायमळ" के नाम से हैदराबाद में ब्यापार करती रही।

भावक बाधमतानी—आपका जन्म संवत् १९०९ में हुआ । आप समझदार एवं अमीराना तिवरत के पुरुष थे। संवत् १९५१ में आपका स्वर्ग वास हुआ । आपकी धर्मपत्नी ने आपके बाद जीवन भर प्रत्येक मात में ८ उपवास किये। और लगातार ३१, २५ दिनों तक भी कई उपवास किये। आपके कोई संतान नहीं थी। अतः आपने अपने यहाँ पर पर हावक नथसलती के बड़े पुत्र बच्छराजाजी को दत्तक लिया।

स्तिवक वन्द्रराक्षी—आपका जन्म १९६२ में एवं संबत् १९६४ में समाधि भरण हुआ। आपको मद्रास में घर दुकान होते हुए भी तेठ चांदमलजी डहा के आगृह से अनकी हैदराबाद दुकान के आप १० साल तक चीफ एजंट रहे। आप द्विद्यान् एवं कार्य्य कुशल व्यक्ति थे। आपके पुत्र नैमीचन्द्रजी सावठ का जन्म संबद् १९५६ में हुआ।

मानक नमीचन्द्रजो — आए वहें प्रसावशाली जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सम्बद्ध १९८० से ८३ तक फलीदी की जाति में जो सुधार हुए उनमें आपका प्रधान हाथ था। सदास के जावना वाजार में आपकी व्यवस्ती और रहीमेंड सिलवर की वही प्रतिष्ठित और प्रमाणिक दुकान है। आपके प्रति वाजार वाजार में आपकी व्यवस्ती और रहीमेंड सिलवर की वही प्रतिष्ठित और प्रमाणिक दुकान है। आपके एवं वाजार वाजार वाजार में आपके प्रविच्य है। वे अभी बालक है। सेठ फूलचन्द्रजी मानक के कोई संतान नहीं है, जात करोंने अपने मतीने सेठ नेमीचन्द्रजी एवं उनके प्रश्न वाजार प्रति को अपनी सम्पत्ति का आलिक जावम किया है। श्रीयुत फूलचन्द्रजी सावक शब्दे प्रमानशाली व्यक्ति हैं। जैन समाज के बढ़े २ आवार्यो एवं धिनकों से वायका बहुत परिचय है। बापके यहाँ एक मुख्यवान पुस्तकालय है। जिनमें समामा का है। इसने कलावा जोव्ह वायना का मान आपके पास संप्रद है और वह सम्बद्ध १८०० के लगभग का है। इसने कलावा जोव्ह वायना का भी आपके पास संप्रद है। आपके सुप्रयन्त से फलोदी में एक कमा परजाल स्थापित हुई। इसी तरह दैदराबाद की जीवदया समिति में भी आपने प्रधान मान लिया था। आप १९८५ तक दैदराबाद में सुल्यार की है वियत से सेठ ''अमरसी सुजानमल' कमें पर काम करते रहे। बाद दो सालों तक देठ चांदमलजी की सेवामें रहे। आपका विस्तृत परिचय नीचे दिवा गया है।

# ोसवास जाति का इतिहास



श्री फूलचन्दजी माबक, फलौरी.



श्री नेमीचन्डजी भावक, मडाय.







बदनमलजी-वदनमलजी का जन्म १९११ में और मृखु १९५९ में हुई। इनके रहमी एकी सुणकरणजी और मानसङ्जी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें उक्ष्मीलालजी का स्वर्गवास हो चुका है।

नधमलकी- आपका जन्म सम्बत् १९१५ में तथा मृखु सं १९४४ में हुई। आप वहे धना ना है आपका देहान्त समाधि मरण से हुआ। इनके बच्छराजजी और फूलचन्द्रजी नासक दो पुत्र हुए, इनमें मे बच्छराजनी, बाचमलनी के दत्तक चले गये । आपकी माता बढ़ी धर्मांमा थीं इन्होंने संवत् १९४२ से १९८२ तक लगातार इकांतरे उपवास किये थे। तथा ३० वर्ष तक दूध और शकर का भी त्याग किया था। आपने श्री श्रीतलनाथजी के मन्दिर में श्री पार्श्वनाथ स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित का वाई थी। इसी प्रकार श्री क्षेत्रीचन्द्जी की साता ने भी उक्त देरासर में एक बहाबीर खासी की खणै प्रतिमा प्रतिष्टित की थी।

स्ताबक फूलचन्दजी-आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आए बढ़े बुद्दिमान शीर प्रमार-शाली व्यक्ति हैं। फलौदी, हैदराबाद, मद्रास, गोडवाड़ आदि के ओसवाल समाज में भाषश वदा प्रभाव है इतिहास. च्योतिष, काव्य, संस्कृत अय, आगम, पुराण इत्यादि विषयों में नापका अच्छा झान है। जानि बिरादरी के सगड़ों को निपटाने में आपको बढ़ा यदा प्राप्त है। कई बढ़े र गम्भीर सगड़ों के अवसा पर दोनों पार्टियाँ आपको समदर्शी समझकर अपना पंच मुकर्रर कर देती है और ऐसे झाड़ों हो आर दहा बुद्धिमानी से निपटा देते हैं । संवत् १९७९ में वीकानेर के बाईस सम्प्रदाय और मन्दिर आनाय के सगढ़े को आपने कुशस्तापूर्वक निपटाया । इसी प्रकार फलौदी, खीचन्द, हैदरावाद, मद्रास आदि की धरे मंदिरी को भी आपने कई दफ्ते मिटाया । आप फलौदी के शोसवाल नवयुवक मण्डल के प्रेसिटन्ट हैं। संबत् १९०३ में जब फरोदी में म्युनिसिपेट्टी कायम हुई तव आपने गरीव आदिमियों की तरफ का सब टैंक्स अपने पास से भर दिया था । इससे जनता आपसे बढ़ी खुश हुई थी । इस समय आपकी मान पत्र भी मिला पा। हस प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य में आपका बढ़ा भाग रहता है।

संवत् १९६८ में आपको बीकानेर के सेठ चांदमलजी ठड्ढा ने अपना चीक एवेण बनाया। शुरू में जाप उनकी बीकानेर और वेगूँ दुकान पर और किर हैदराबाद दुकान पर रहे। आपने पही ईमानदारी और चतुराई से इस कार्य को किया । संबद् १९८५ में आप वहाँ से अलग हो गये ।

सुगनमलजी-इनका जन्म संवत् १९१८ और मृत्यु सं॰ १९७२ में लोवपुर में हुई थी, यह · **इदिमान् सु**क्तील तथा साहुकारी लाइन के अच्छे जानकार ये, इनके २ पुत्र हुए ।

अनराजजी-इनका जन्म १९४४ में मृत्यु १९७५ में हुई। इनके एक पुत्र दीपवन्दर्श है। उनकी ' रुष्र १५ साल की है। दूसरे गुलसाजनी, का १७ वर्ष की उन्न में ही देहान्त हो गया। झानक सोहन्सान ने

ही उम्रह्स वक्त ४२ सालकी है। इनके ५ पुत्र रामलालजी, पेमचंद्रजी, सम्पतलालजी, हेमचंद्रजी आदि है। यह सानदान ग्रुक्ष से अब तक श्री जैन हवेतास्वर संवेगी ( मूर्ति पूजक ) है।

## सावक कपूरचंदजी का खानदान ( संगलचंदजी शिवचंदजी सावक मद्रास )

गयसिंहनी के बढ़े भाई झावक कप्रचन्दनी का उच्छेख ऊपर आ चुका है। आप संवत् १८६४ में आप उनके पर्ध में अमरसीजी बहुत की फर्म पर वीकावेर चले गये। उसके परचात् संवत् १८६४ में आप उनके तरफ से हैदराबाद गये। वहां असरसी सुजानमल फर्म को स्थापित किया। करीन १५ वर्ष रह कर आपने उस फर्म की बहुत तरकी की। आप बढ़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। संवत् १८६४ में आप का देहान्त होगया। इनके केतरीचन्दनी और करणीदानजी नामक दो प्रत्र हुए। केसरीचंदनी का जन्म संवत् १८६४ में और मृत्यु संवत् १९२२ में हुई। इन्होंने संवत् १९०७ तक सेट सुजानमलजी के दृष्ट के की प्रत्र की स्थाप के विकास के

मानिक मगनमताजी—आपका जन्म संबत् १९०४ में और मृत्यु १९६२ में हुई। संवत् १९१७ तक वे बीकानेर में सेठ उद्देमळजी के यहाँ चीफ एजण्ट रहे। संवत् १९२९ में उद्देमळजी बहुा का देशल होजाने से तथा सेठ चांद्रमळजीकी उन्न केवल ३ वर्ष की होने से उनका सब काम आपको सम्हालना पड़ा। पाचात् १९६७ से १९६२ तक आप मेससं अमरसी झुजानमळ की हैहराबाद दुकान पर काम काते रहे। आप बड़े ज्यापार झुजळ और बुद्धिमान ज्यक्ति थे, उर्दू फ़ारसी के आप अच्छे जानकर थे। दुकान के मालिक आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और इज्जत करते थे। आपके मंगळचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए!

भावक मंगलचंदजी आपका जन्म संवत् १९३२ के भाद्रपद में हुआ ! आप बहे इिंहमान, प्रशिष्ठ और परोपकारी व्यक्ति हैं। अज्ञास के ओसवाळ समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। पंचावती के सब काम आपकी दुकान पर होते हैं। आपका हृदय बढ़ा कोमळ है। और परोपकार के काव्यों

н आप कॉफ़ी द्रव्य खर्च करते रहते हैं। आपकी एक दुकान महास में केशरीचंद्र मानमल के नान में 1९२२ में स्थापित हुई। जिस पर वैद्धिग का काम होता है। दूसरी पटना में मंगठवंद शिराचंद के नाम से संवत् १९६२ में स्थापित हुई इसकी एक शाखा मुकामा में भी है। परियाल मेंट्र हे मोरमड़ी नामक स्थान में राठी वंशीखाळजी के साझे में आपकी एक जिनिंग फैक्टरी भी घट रही है। ॥प बड़े सस्यप्रिय हैं।

कुँबर शिवचंदजी—सेठ मंगळचन्दजी के पुत्र हुँबर शिवचन्दजी का जन्म १९५९ में हुआ। ग्रापने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। आप योग्य उत्साही और प्रतिभाशाळी नवयुवक हैं। आप जाउन ग्राफनी के साझे में मेसर्स शिवचन्द जातनळाळ के नाम से कपड़े का य्यापार करेते हैं।

सेठ कप्रचन्द्रजी के पुत्र करनीदानजी थे इनका जन्म सं० १८६८ और मृखु सं० १९३५ में द्वराबाद में हुई थीं। यह दुखिमान् तथा साहुकारी लाइन में दुशियार थे, आप जवाहरात का स्पेपार करते।, और उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देसणींक (बीकानेर) से फर्नेदी का ये थे इनके पुत्र पद्मालालजी हुए सं० १९४१ में इनका देहान्त हुआ। इनके पुत्र जवारमलजी थे।इनका देहान्त हुआ। इनके पुत्र जवारमलजी थे।इनका देहान्त संवत् १९६५ में हुआ। इनके ३ पुत्र समीरमलजी, खुबलालजी, और मृलवन्द्रती हैं, जो समिरिया सुँगेर) में हस्तीमल, सुखलाल के नाव से दुकान चलती हैं, उसमें पार्टनर हैं।

यह खानदान ग्रुरू से भाज तक द्वेताम्बर जैन, मूर्ति एक है। भावक ज्ञुणकरणजी का खानदान, फलोदी

सावक झावरसिंहजी के कई पीढ़ियों बाद जीवराजजी, मानमलजी व अवेवन्द्रजी हुए, शेशाशरी ।।नमलजी का परिवार तो जीवा माना का परिवार और अवेवंद्रजी का परिवार मिद्रगा हातक कार्यवन्द्रजी का परिवार तो जीवा माना का परिवार और उनके पुत्र कस्त्रचन्द्रजी हुए। सावक कार्यचन्द्रजी के । स्वक कार्यचन्द्रजी के । सावक कार्यचन्द्रजी के । सावक कार्यचन्द्रजी के । सावक कार्यचन्द्रजी के । सावक कार्यचन्द्रजी के स्वया लेनदेन की दुकान खोली जो इस समय भली प्रकार कामकर रही है। संवद १९६८ में इनका मंत्रकाल हुआ। सावक खुलीलालजी के लोई सन्तान नहीं हुई। झावक रामदानजी के नवलमत्रजी हीरचंद्रजी तथा तेजमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से तेजमलजी, झावकों की दूसरी फली में झावक पीरटानलों के नाम पर दत्तक गये।

द्गावक नवलमलजी का अंत काल संवत १९५५ में हो गया इनके पुत्र हणकाणती तथा अंतः चंदजी हुए, इनमें से जीवनचन्दजी, हीरचंदजी के नाम पर दत्तक गये। सावक सणकाणती के चन्ताराज बी और गुमानमलजी नामक पुत्र है, जिनमें चम्पालार्जा, तेजमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। अंतरकार की उम्र इस वक्त ४२ साल की है। इनके ५ पुत्र रामलाल ती, पेमचंदती, सम्पतलालती, हेमचंदनी बादि है। यह सामदान शुरू से अब तक श्री जैन श्वेताम्बर संवेगी ( मूर्ति पूजक ) है।

## भावक कपूरचंदजी का खानदान ( मंगलचंदजी शिवचंदजी भावक मद्रास )

रायसिंहजी के बढ़े भाई साबक कप्रचन्दजी का उच्छेख ऊपर आ चुका है। आप संबर १८६४ में अमरसीजी डहा की फर्म पर बीकानेर चले गये। उसके पश्चात् संवत् १८६८ में आप उनकी तरफ से हैदराबाद गये । वहां अमरसी सुजानमल फुर्म को स्थापित किया । करीब १५ वर्ष रह कर आपने उस फर्म की बहुत तरकी की। आप बढ़े बुद्धिसान और प्रतिभाशास्त्री थे। संवत् १८८४ में आप का देहान्त होगया । इनके केशरीचन्दजी और करणीदानजी नामक दो पुत्र हुए । केसरीचंदजी का जन्म संवत् १८६६ में और मृखु संवत् १९२२ में हुई। इन्होंने संवत् १९०७ तक सेठ सुजानमळजी के बहु है चीफ़ एवेण्ड का काम किया । संवत् १९०७ में आप हैदराबाद में उक्त सेठजी की दुकान पर गये और वहां पर १५ वरस रहे। इस समय में आपने इस फर्म की अच्छी उन्नति की। हैंदराबाद के मारवादी समाज भीर राजदरवार में आपकी अच्छी हुज्जत थी। आप वड़े बुद्धिमान सुशील और बदार सज्जन थे। भागके रेखचंदजी और मगनमळजी नासक दो पुत्र हुए । रेखचंदजी का जन्म संवत् १९०१ में और छलु संवत् १९३७ में हुई। संवत् १९२५ तक आप वीकानेर में उद्यमलजी के पास रहे और परचात् उनकी हैदराबाद दुकान पर चीक एजण्ट होकर गये। आप भी योग्य, बुद्धिमान और उदार ष्यक्ति थे। इनके एक पुत्र कानसलजी हुए जो केवल १६ वर्ष की उम्र में स्वर्गधासी होगये।

भावक मगनमताजी-आपका जन्म संवत् १९०४ में और मृत्यु १९६२ में हुई। संवत् १९३० . तक वे बीजानेर में सेठ उदैमळजी के यहाँ चीफ पूजण्ट रहे । संवत् १९२९ में उदैमळजी स्ट्वा का देशन्य हैंजाने से तथा सेठ चांदमलजीकी उम्र देवल ३ वर्ष की होने से उनका सब काम आपको सम्हालना पहा परचात् १९१७ से १९६२ तक आप मेससे असरसी सुजानमङ की हैहराबाद दुकान पर काम करते रहे। भाष बद्दे स्थापार कुशल और बुद्धिमान स्थक्ति थे, उर्दू फ़ारसी के आप अच्छे जानकर थे ! दुकान के माजिक आपकी बदी प्रतिष्ठा और इज्जत करते थे । आपके मंगळचन्द्रजी नामक एक पुत्र हुए ।

मावह मंगलचंदजी—आपका जन्म संवत् १९३२ के साम्रपद् में हुआ ! आप वहे ब्रह्मिन, प्रभीत और परोपकारी व्यक्ति हैं। सद्भास के ओसवाल समाज में आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा है। एंचावर्ती है तर काम जापकी हुकान पर होते हैं। आपका हदय बढ़ा कोमल है। और परोपकार के कार्यों ाप कॉफ़ी द्रव्य खर्च करते रहते हैं । आपकी एक दुकान महास में कैशरीचंद मगनमल के नाम से १२ में स्थापित हुई। जिस पर वैद्धिग का काम होता है। दूसरी पटना में मंगलवंद जिनवंद के । से संवत् १९६२ में स्थापित हुई इसकी एक शाखा सुकामा में भी है । परिवारा म्टेर ोरमड़ी नामक स्थान में राठी वंशीलालजी के साझे में आपकी एक जिनिंग फैक्सी भी चल रही है। ; बड़े सत्यप्रिय हैं।

कुँबर शिवचंदजी - सेठ संगलचन्दजी के पुत्र कुँबर शिवचन्दजी का जन्म १९५९ में हमा । ते मैटिक तक शिक्षा प्राप्त की । आप योग्य बल्साही और प्रतिभाशाली नवसूवक हैं । आप अतनsal के साझे में मेसर्स शिवचन्द जतनछाल के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं 1

सेठ कपूरचन्दजी के पुत्र करनीदानजी थे इनका जन्म सं० १८६८ और मृत्यु सं० १९३५ में ाबाद में हुई थीं। यह छुद्धिमान् तथा साहुकारी लाइन में हुशियार थे, आप जवाहरात का व्योपार करते और उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देसणींक (बीकानेर) से फर्रीदी आ थे इनके पुत्र पञ्चालालजी हुए सं० १९४१ में इनका देहान्त हुआ। इनके पुत्र जवारमलजी थे।इनका ान्त संवत् १९६५ में हुआ । इनके १ पुत्र समीरमञ्जी, सुखकालजी, और मूलवन्दनी हैं, जो सगिहिया ीर ) में इस्तीमल, सुखलाल के नाव से दुकान चलती है, उसमें पार्टनर हैं।

यह खानदान शुरू से आज तक इवेताम्बर जैन, मूर्ति पूजक है।

भावक लूगकरगजी का खानदान, फलोदी

सावक सावरसिंहजी के कई पीढ़ियाँ बाद जीवराजजी, मानमळजी व अखेचन्द्रजी हुए, जीवराजजी नमलजी का परिवार तो जीवा माना का परिवार और अक्षेचंदजी का परिवार महिया शावक काया। क्षेचन्द्रजी की कहें पीढ़ियों बाद सरूपचन्द्रजी और उनके पुत्र कस्तूरचन्द्रजी हुए। सावक कानूरचन्द्रजी **क** मदानजी और चुक्रीलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें रामदानजी ने संवत् १९२२ में फरीदी में बपदा था छेनदेन की दुकान खोली जो इस समय भली प्रकार काम कर रही है। संवद १९६८ में इनहा अंत-ाल हुआ । शाबक जुलीलालजी के कोई सन्तान नहीं हुई । शाबक रामदाननी के नदलमनती धीरचंदती था तेजमळजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से तेजमळजी, झावकों की दूसरी फरी में झावक पीरदानर्जा के शम पर दत्तक गये।

झावक नवलमलजी का अंत काल संवत १९५५ में हो गया इनके पुत्र ल्लाकरणजी तथा डॉडन दिली हुए, इनमें से जीवनचन्दली, हीरचंदली के नाम पर दत्तक गये। सावक हणकरणती के चन्नारण ी और गुमानमञ्जूती नामक पुत्र हैं, जिनमें चम्पालाजी, तेजमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। जीवराधनः

#### कांसवास नाति का इतिहास

भी के पुत्र भँवरमळजी, अखेराजजी, सानमळजी तथा कंवरळाळजी और चम्पालाळजी के पुत्र कंवरखाकजी बौर महनवंदजी हैं।



## गोलेहा

#### गोलेखा गौत्रं की उत्पाचि

कहा जाता है कि चंदेरी नगर में खरहरथिसह नगमक राठोड़ राजा राज करता था। एक बार मुसलमानों की क्षेत्र ने इनके पुत्रों को वायक कर दिया। उस समय दादा जिनदत्तत्विति ने उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार संवत् १९९२ में राजा ने जैन धर्म अंगीकार किया। इनके दूसरे पुत्र मेंसाझाह बढ़े प्रवाणी ध्यक्ति हुए। मेंसाझाह के पुत्र गेळोजी तथा उनके पुत्र बच्छराज नी थे। वच्छराज जी को कोग गेक धच्छा (यानी गेळाजी के बच्छराज) नाम से पुकारते थे। यह अपश्रंत्रा गोळेखा में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार बच्छराजनी की संतानें गोळेखा नाम से सुक्षोधित हुई।

#### गोलेका नथमलजी का खानदान, जयपुर

यह परिवार विचंद का निवासी है। वहाँ से क्षेठ छगनलालकी गोलेखा व्यापार के जिये नवपुर लागे। इनके पुत्र गोलेखा भेरूमलजी जयपुर स्टेट के ३० सालों सक खर्जाची रहे। संबद् १९३५ में नवपुर सर्ववास हुआ। आपके पुत्र नथसङ्की तथा जुहारमलजी हुए।

गोलेखा नगमतनी—आपका जन्म संवत् १९०४ में हुआ। संवत् १९३५ में आप स्टेर देशर विगय गये। २ साल बाद यह कार्य इनके छोटे आता के जिम्मे हुआ। और गोलेखा नथमकत्री को जन प्रा स्टेर है बीवान का पद प्राप्त हुआ। संवत् १९५८ तक गोलेखा नथमकत्री ने इस सम्माननीय पद पर कार्य किया। आप पर महाराजा सवाई रामसिंह जी तथा माधोसिंह जी की पूरी महरबानी थी। ओसगाव जीति के बाप नामोकित न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० की चैत वदी ९ को हुआ। भाषके सेने साई हितासकती १९५० में बुजर गये। उनके बाद उनके पुत्र सागरमळजी संवत् १९७८ तक सेन

गोलेखा नथमकनी के इन्द्रसकनी, हजारीमळजी, सोसागमळजी, सिरेन्टर्श है। है। मक ५ पुत हुए । इनमें सिरेमकजी अपने बढ़े भाई इन्द्रमळजी के नाम पर दवह गरे। इन एर एन्से कुटुस्व संवत् १९६१ में अलग २ हुआ। वर्तमान में इस खानदान में गोटेज सोनाकर रूप तारीमलजी के पुत्र घीसालालजी और सिरेमळजी के पुत्र सरदारमलजी विवसान है। इन्हें एर्र नेपार । व्यवहार होता है। गोलेखा सोभागमलजी के ३ पुत्र है।

## सेठ नथमलजी गोलेछा गवालियर वालों का खानदान

यह परिवार सुळ निवासी खिचंद-फलौदी का है। वहाँ से सेर धीरवमकती गोर्नेज हरू-D. २ % वर्ष पहिले मथुरा होकर गवालियर गये। तथा वहाँ कपदे का स्थापार जासम हिया। इन्हें हेजन्तरं पा जीतमंखजी नामक २ पुत्र हुए ।

जीतमञ्जूजी गोलेखा—आप बाल्यकाल से बढ़े होनहार प्रतीत होते थे। अउपर भारते मुत्रा देमचा से व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की । सेठ धीरजमलजी की राव राजा दिनस्सार के िन्छ बोबा दादा के साथ गहरी मित्रता थी। धीरजमलकी के स्वर्गवासी होने पर तब दिनशगर परिना म्य के प्रधान हुए, तो उन्होंने गोलेखा जीतमलजी को तवस्थार जिले का पातहार वनता। हुन कर गालन में जीतमळजी ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। इससे गराहितर इस्तर ने प्रतर है। गिलियर मान्त भर का इनको पोतेदार बनाया । इतना ही नहीं महाराजा नवाजीरात्र विरिन्त में स्टब्से इनकी सखाह छेते थे। तथा बहुत समय इनको अपने साय रखते थे। अमहेग वया बीहर कि क दित्ती इनके पास बहुत दिनों तक रही । यहाराजा ने प्रसन्न होकर इनको एक न्यारा प्रस्त हा पं संवत् १९२० से ४२ तक 'धौलपुर रटेट के भी सर्जाची रहे। आपने समय १९२८ हर ११ है मेद त्रिखर तथा पाळीताना का संघ निकाळा। संवत् १९४९ में आए सर्गेवासी हुए। मार्ड मृत्र स्न इजार रुपया धर्मार्थ निकाले गये थे ।

सेठ नथमलजी - आप गोलेका जीतमळजी के पुत्र थे। आपना जन संबर् १९११ हॅं क्रिक वने अपने पिताजी की सौजूदगी ही में राज्य के पातेदारी का तमान कान समाछ निया का । राजारे ालियर दरवार ने मीलिटरी विग्रेंट तथा खानगी खाता और खासगो सर्वाने के कान में इन्टर हिं।

इस कुदुस्य का कई राज्यों में बढ़ा भारी मान रहा है। इतिया राज के मी मार रहा गरे ! आपको इस राज से स्थाना, छत्री, हलकारा आदि का सम्मान बरता गया या। उटन हैं नौ पर उक्त राज से जमीन और घोड़ा भी मेंट में दिया गया था। नवाद सहर पारन्तु है हर 1111 है गवालियर में आपका अतिथ्य स्वीकार कर खिछत, कण्ठी, सर बंद, व पैरों में सोना वरूशा था। वर्तमान नवात पालनपुर ने भी इन्हें सम्मान दिया, जम्मू, कावमीर, करौली, चरखारी, पास्तीताना आदि के नरेशों ने भी आपको समय २ सम्मानों से विमूचित किया था।

इसके अतिरिक्त जैन इवेतास्वर समाज में भी आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा थी । सन् १९०७ में आप पूना जैन कारुकेंस के सभावति के आसन पर अधिष्ठित किये गये। इसी समय डेक्कन एज्केशन सोसायदी ने भी आपको अपना आजीवन का फैलो बनाया । गवालियर की चेम्बर आफ कामर्स ने आपको अपना अध्यक्ष चुना । गोकेछा नथमळजी महाराजा माधवराव सिंधिया के बढ़े प्रिय पात्र थे । महाराजा की नावालिगी हालत में आपने उन्हें लाखों रुपया उचार दिया था । पिछले दिनों में नथमखर्जी को बही वार्षिक हानि हुई और उनके दुश्मनों ने महाराजा को उनके खिलाफ कर दिया । इससे महाराजा ने नाराज़ होका आपको तमाम जमीदारी और स्टेट जप्त करली । इतना ही नहीं इनके ७० वर्ष के वृद्ध-शारिको जेख में बाल दिया गया। वहीं कई वर्ष तक जेल यातना सहकर आपका शारीरान्त होगया। भापके पुत्र बाधमलजी हुए ।

गोतेला वावमताजी-आपका जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपने १५ सालों तक अमझेरा में वर्गाची का काम किया। सन् १९१६ से १८ वरू आए वोर्ड आफ कामसँ एण्ड इन्डस्ट्री के सछाहकार नियुक्त हुए। इसके बाद आप छश्कर नगर के आनरेशी मजिस्ट्रेट बनाये गये । इसके अलावा आप गवालियर की कई कम्पनियों के डायरेक्टर रहे। आपको सन् १९५२ में प्रिस आफ वेल्स के सामने पेश होने का सम्मान भी मिळा। आप जमीदार हितकारिणी सभा के सदस्य थे। सन् १९१७--१८ में भाष सेंट जान एम्बुळॅस एसोसियेशन के अवेतनिक कोंसिलर बनाये गये। यह नियुक्ति स्वयं वाइसराय राई चेम्सकोई ने की थी। जाप अपने पिताजी के साथ निमंत्रित होकर देहली दरबार में भी गये थे। भापको गवालियर राज्य की अदालत में उपस्थित होने की माफी है। गवालियर राज्य में आपको "राजमान राजे श्री सेठ" आदि सम्माननीय शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। विवाह के अवसर पर इस परिवार को नगारा निशान खास बरदार तथा चांदी के होदे सहित हाथी, राज्य की ओर से मिलते थे। इस समय सेंट वाघमलजी जयपुर में निवास करते हैं। आप बढ़े समझदार तथा विचारवान पुरु हैं। पालनपुर दरवार से अब भी आपका पूर्ववत् प्रेम सम्बन्ध है।

गोलेछा राजमनजी जौहरी का खानदान, जयपुर

हेस सानदान हे पूर्व पुरुष गोलेखा रायमळजी तथा उनके पुत्र मुखतानचन्दजी बीकानेर में निवास इति थे। मुल्तानचन्द्रजी के पुत्र माणकचन्द्रजी की बुद्धिमत्ता और कार्य्य दक्षता से प्रसन्ध होइन न्नयपुर के रेजिटेंट मि० छडळ साहिव ने अपनी सिफारिश दारा उन्हें जवपुर होट का प्रात हरू । आपने इस पद पर कई प्रभावशाली काम किये। इनके भाई मिलापचन्द्रती अवनेर में रही है। हैन माणिकचन्दजी को बीकानेर स्टेट ने पांच में पहिनने को स्रोना बख्शा था।

माणिकचन्द्जी के लक्ष्मीचन्द्जी तथा मिलापचन्द्जी के मोतीलालजी नामक पुत्र हुए । लक्ष्मीचन्द्रजा के मूलचन्द्रजी तथा नेमीचन्द्रजी हुए। इनमें से मूलचन्द्रती, मोतालालक्षी है शाम पर रूप गये । मुख्यन्दत्ती के धनरूपमळजी तथा राजमळजी नामक पुत्र हुए । इनमें से राजमळजी, नेर्माटर्ट्टरे बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो जाने से लक्ष्मीचन्द्रजी के नाम पर दत्तक आये। स्टमीयन्द्रशं हे हा मूलचन्द्जी ही सब कारवार देखते थे। गोलेखा मिलापचन्दजी के समय में इनका काम समी है बहुत अच्छा चलता था । इनकी वहाँ पर हवेलियाँ, बगीचे, सकानात आदि थे। यह घर बढ़ा सारत 👓 जाता था । इनके बाद मिछापचन्दजी के पौत्र मूछचन्दजी जयपुर में रहने हो । मून्टन्त्रों क संवत् १९६४ में अंतकाल हुआ।

गोलेळा राजमळजी ने इस फर्स की बहुत उन्नति की। स्पृरियो, मोनाहारा तथा पान की शंगकी एजन्सी के व्यवसायों से आपने काफी सम्पत्ति उपार्जित की तथा राजद्रशार में भी हन्नीता हुए। भापको जयपुर-स्टेट की ओर से दरबार में कुर्सी तथा छवाजमा प्राप्त था। बागने दो दर पूर्व हेन्द्र ( जयपुर ) में "जयपुर मिनरल देव्हलपमेंट सिंडीकेट" नाम का सोप स्रोन पाउडर बनारेश निउ मार १॥—२ लाख की लागत से खोला है आप जयपुर म्युनिसीपेलिटी के भी मेमर रह पुत्रे थे। हार्ग अतिरिक्त और भी समाज सुघार संस्वन्धी कार्क्यों में आप भाग छेते थे। आए हा पंताह नि माध वदी २ संवत् १९८९ को हुआ।

गोलेखा राजमलजी के पुत्र सोहनमलजी तथा महतायचन्त्री विवतार है। परमार जी के बाघमळजी, सिरेमळजी, कानमळजी तथा विनय वन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इन्हें में जिल्ला का अन्तकाल होगया है। शेष सब सज्जन विद्यमान हैं।

गोलेखा सोहनलालजी का जन्म संवत् १९६३ में हुआ। धा रहे हा हा के सरजन हैं। आपने अपने पिताली की मृत्यु के पश्चात् हुकान के काम को रहें होना सम्हाला है। आप सुधारक विचारों के हैं तथा नवयुवक मण्डल के कोपाब्यत हैं और इन्हें होता संस्थाओं में भाग छेते हैं।

गोलेखा ग्रुमीलालजी खुशालचन्दजी का खानदान, टिएडीनए (१५३१-) इस परिवार का मूळ निवास स्थान बीकानेर शहर है। आप नोस्वार स्वेतना नि के कचराणी गोलेका गौत्रीय मंदिर-मार्गीय अन्नाय के माननेवाले सज्जन हैं। सेट गिरधर जी के पश्चात् कमण्डः अस्तुनजी, मौजीरामजी तथा गोकुळजी हुए। गोलेका गौकुळजी के बरदीचन्दजी तथा स्वस्तीचन्दजी नामक हो पुत्र हुए, सेट बरदीचन्दजी गोलेका बीकानेर में निवास करते थे, तथा उस समय वहाँ आपका परिवार बहुत समृदिपूर्ण अवस्था में था, सेट वरदीचन्दजी के वींजराजजी तथा मुझीलाकजी नामक हो पुत्र हुए, हनमें बीकराजजी, सेट सबसीचन्दजी गोलेका के नाम पर दसक गये।

## सेठ बरदीचन्दजी गोलेखा का परिवार

सेंद्र मुक्तीलालजी गोलेला के कुशलचन्द्जी, फतेचम्दजी तथा पन्नालालजी नामक रे पुत्र हुए, आपके पुत्र सेंद्र सुशालचन्दजी अपने बाबा सेंद्र बींजराजी गोलेला के पास बेंगलोर आये, तथा उन्हीं के पास कारोबार सीख कर होतियार हुए।

सेट खुरातजन्दनी गोलेखा—आप बढ़े कार्य चतुर तथा होशियार पुरुष थे। आपका जन्म संवत् १९१३ की कार्ती धुदी १४ को बीकानेर में हुआ था। आपने वंगलोर में मुनीलाल खुरालचन्द के नाम से दुकान स्थापित की। धीरे २ इस फर्म की साखाएँ तिरसिल्गिरि, फरमकुंडा (संट्यामस माउंट—मद्रास) आदि स्थानों पर नहाँ २ मिल्टियों केम रहे वहाँ वहाँ खोली गईं। आपकी योग्यता तथा होशियारी से मसन्न होकर करें कंग्रें न आपको उत्तम प्रमाण पत्र दिए। आपके छोटे धाता फतेचन्दनी, सेठ बॉजराजनी के नाम पर दत्तक गये। तथा सबसे छोटे धाता लेठ पद्रालालकों चहुत समय आपके साथ व्यवसाय में सिम्मिलित रहे तथा बाद सन् १९०९ में आप अलग हो गये तथा वंगलोर और तिरमिल्गिरी में आपने अपनी स्वतन्त्र हुकान खोली। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन वितात हुए सेठ खुवालचंदनी गोलेखा का संवत् १९०० में स्वर्गनास हुआ। आपके समरणार्थ आपके पुत्रों ने २० हजार रुपयों की रकम धर्मार्थ निकाली। इस रकम से टिण्डिवरस् में थी खुवालचन्दन हॉयर एलिमेन्टरी एण्डिस्ट्रियल स्कूल नामक संस्था यह रही है। सेठ खुवालचन्दनी गोलेखा के ५ पुत्र हुए इनमें छानमल्जनी, अमोलकचन्दनी तथा धर्मचन्दनी विद्यान हैं। तथा मननल्जी और मूल्चंदनी का स्वर्गवास हो गया है। आप तीनों आताओं की अलग र स्वरंग दुकने हैं।

मेठ खगनवावनी गोवेछा—अपका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपकी दुकानें सेंटयामस माउंट (महास) तथा विवित्तम् में " बुशाङचंद छगनमङ" के नाम से हैं। आपके पुत्र मैंबरकाङजी तथा उत्तमः बन्दनी हैं।

# ग्रीसवाल जाति का इतिहास <del>ौ</del>



ष॰ सेठ खुशालचन्द्जी गोलेखा, १. ३रम् (मदास).



स्व॰ सेठ फ्लेबंशनी गानेइ उन्नार





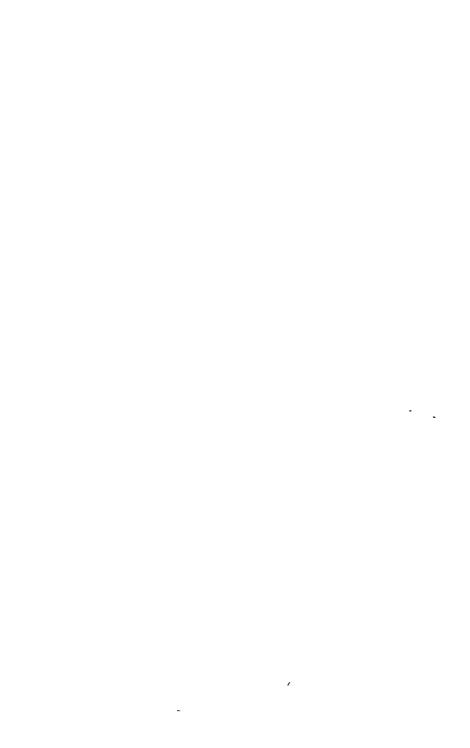

सेठ अमोलकचन्दजी गाँलेखा—अपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ । आपको दुकाने "गुद्धान राष्ट्र अमोलकचन्द्र" के नाम से पनसेठी, विस्थायल्द्रर, गुबल्द्रर, कुणजीवाड़ी तथा हैदराबाद के तिरमानिसी सारव स्थान में हैं। आप बदे सजन व्यक्ति हैं।

हैठ घरमचन्दणी गोलेखा—अपका जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आए बढ़े सज्जन तथा जिलावेमी पुरुष हैं। अपकी दुकानें टिंडिवरम्, तिरिपापल्ल्र तथा पहुमालियम् में हैं। इन दुकानें पर शुतालकर् घरमचन्द के नाम से बेंकिंग कारबार होता है। आपने २० हजार रुपयों की रक्षम "सेठ घर्मधन्द गोरेण साधारण फण्ड" के नाम से धर्मार्थ निकाली है, इस रक्षम का उपयोग साधु साध्वी, यात्रा, विवादान आदि कार्यों में खर्च होता है। इस फण्ड की तरफ से एक गौशाला, टिडिवरम् में वनवाई गई है। सेठ पहालालजी गोलेखा का स्वर्गवास संवत् १९८४ में हुआ। आपके पुत्र उद्यशाजजी, सोहनलालजी तथा धमरचन्दर्जा है। उद्यशाजजी के पुत्र गुलाबचन्दर्जी तथा सोहनलालजी के सोमायमलजी हैं।

सेठ लखमीचन्द्रजी गोलेखा का परिवार—सेठ लखमीचन्द्रजी ने अपने नाम पर अपने मतीले श्रींजराजजी को दसक लिया। आप दोनों सज्जन देश से लगमग संवत् १९०० में नागपुर आये। तथा यहीं सर्विस की। आपकी होशियारी से असल होकर नागपुर हुकान के मालिकों ने इन पिता पुत्रों के जिम्मे एक तोफखाने का वेकिंग स्थापार सोंपा, तथा पूँजी की सहायता दी। फलतः इन वंधुओं ने सिकंदराबाद तथा कारी में दुकानें खोकीं। तथा संवद् १९२० में लखमीचन्द्र बीजराज के नाम से बंगलोर में भी दुजान की गई। सेठ बीजराजजी गोलेला ने अपने मृत्यु के पूर्व एक विख्तास नामा किया। जिसमें अपनी पनी को ५० हजार रुपया और अपने भतीजे खुशालचन्द्रजी को २३ हजार की रकम दी। इस मकार उदारता प्रवेक रकम विभाजित कर गोलेला वीजराजजी का संवत् १९५२ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर मुन्नीलालजी के मक्षले पुत्र फलेचन्द्रजी दसक आये। आपकी वीरचन्द्र फलेचन्द्र के नाम से बंगलोर में प्रतिद्वित फर्म थी। आपका स्वर्गवास सवत् १९५९ में ३८ साल की वय में हुआ। आपके समरणार्थ बंगलोर में एक उतरी वन वाई गई है। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठा पूर्ण कार्य किये। आपके सालमचन्द्रजी तथा पेमराजजी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ सालमचन्दजी—अपकाजन्म संवत् १९४४ में हुआ। आपका ध्यापार संवत् १९८४ तक यंगहोर में रहा। इस समय आप गुडलर न्यू टाइन में निवास करते हैं। आपके छोटे भाई पेमराजजी की स्टु केवल १९ साल की आयु में १९६० में हुई। इसी साल इन वंधुओं का कारबार अलग २ हुआ। इस समय पेमराजजी के पुत्र नेमीचन्दजी हैं।

## गोलेखा हरदत्तजी का खानदान, फलोदी

इस खानदान का खास निवास फलोदी है। सेठ हरदत्तजी गोलेखा के ५ प्रत्र हुए, कस्त्रवन्द्वी, निहाल चन्द्रजी, वनेचंद्रजी, कप्रचंद्रजी, तथा ख्वचंद्रजी। इनमें से कप्रचंद्रजी के कोई संतान नहीं हुई। गोलेखा कस्त्रचन्द्रजी और निहालचन्द्रजी फलोदी से हैदराबाद (दक्षिण) गये, तथा वहां चादी सोना गिरवी और जवाहरात का कारवार आरंभ किया। कस्त्रमलजी का स्वर्गवास संवत् १९१५ में और निहालचन्द्रजी का संवत् १९२२ में हुआ। संवत् १९२२ में इन दोनों आताओं का कारवार अलग र हो गया।

गोलेक्षा करतूरचन्दकी का परिवार—गोलेक्षा करतूरचन्दकी के हरकचंदकी तथा छोटमळकी नामक २ पुत्र हुए। इनके गोलेक्षा छोटमळकी के हीरालाळकी, खुजानमळकी, विशानचंदकी, हस्तीमळकी एवम् ६मीलाळकी नामक पाँच पुत्र हुए। गोलेक्षा खुजानमळकी का स्वर्गवास सन्वत् १९३८ में हुआ। ७ पुत्र गोलेक्षा सोभामळकी वर्तमान हैं।

गोलेखा सोभागमलजी—आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ । संवत् १९६३ से आपने देश के सार्वजनिक और सामाजिक कामों में सहयोग देना आरम्भ किया। आप बढ़े विचारवान, और विरोधों की परवाह न कर मुस्तैदी से काम करने वाले व्यक्ति हैं। सम्वत् १९६३ में आपने में जैन ब्वेताम्बर मिन्न मण्डल नाम की संस्था भी कायम की थी। सन् १९१५ से ३२ तक आप थानीय म्युनिसिपेलिटी के लगातार मेम्बर रहे। आपने फलौदी में, रेल, तार स्कूल, म्युनिसिपेलिटी आदि स्थापन होने में उद्योग किया। इस समय आप स्थानीय पांजरापोल व सिंह समा के ज्वाइण्ट सेक्रेटरी हैं, गपके दक्तक पुत्र भँवरमलजी ओसियां बोहिंक्न में मैट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं।

गोलेछा निहालचन्दजी पूनमचन्दजी का परिवार—सं० १९२२ में सेठ निहालचन्दजी के पुत्र मचन्दजी अपना स्वतंत्र कार बार करने छगे। गोलेछा पूनमचंदजी के समय में धंघे को विशेष उन्नति मेली, इनका शरीरावसान संवत् १९३७ में हुआ। इनके पुत्र फूलचन्दजी गोलेछा हुए।

गोलेछ। फूलचन्दजी—इनका जन्म संवत् १९२५ की कातिक वदी १० को हुआ । इन्होंने ज्यापार उन्नति के साथ र बहुत वदी र रक्में घार्मिक कार्यों और यात्राओं के अर्थ छगाकर अपनी मान व की विशेष दृद्धि की। संवत् १९४९ तथा ५८ में आपने जेसछमेर तथा सिद्धाचछजी के संघ में १० जार रुपये खरच किये इसी तरह ५ इजार रुपया समोण सरण को रचना में छगाये। ६ सार्छों तक सिद्धा-

की ओली का आराधन किया । इसी तरह आपने फलोदी के रानीसर तालाव के पश्चिमी हिस्से का गढ बनवाया, फलोदी पांजरा पोल, ओशियाँ जीणोंदार, कुलपांक तीर्थ (हैदराबाद ) के जीणोंदार, और न जैन वोडिंग हाउस के स्थापन में बड़ी र मददें दीं । इसी तरह अनेकों धार्मिक कार्मों में आपने छग

# म्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ फूलचन्दजी गोलेखा, फलोदी.



सेठ नेमीचन्दजी गांलेखा,







भग डेद दो लाख रुपये लगाये। आप जैन धेताम्बर मित्र मंडल के प्रोसिडेंट थे। संवत् १९७२ में आपने 'निहालचन्द नेमीचन्द' के नाम से सोलापुर में कपदे व सराफे की दुकान खोली। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक सहस्वपूर्ण धार्मिक जीवन बिताते हुए संवत १९६९ की जेठ सुदी १४ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके गोलेखा नेमीचंदजी तथा गोलेखा गुलाबचंदजी नामक २ पुत्र हुए।

गोलेला नेनीचन्दजी —आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ फलोदी के लोसवाल समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं आपके पुत्र मगोहरचन्दजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। आप उत्साही युवक हैं। तथा सोलापुर जैन यूथलीय के प्रेसिडेट हैं। इनसे छोटे नरनीचंदजी जोधपुर हॉई स्कूल में सथा मंगळचन्दजी फलोदी में पढ़ रहे है।

गोलेक्षा गुलावचन्दर्जी—आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ था। आप बढ़े विद्या प्रेमी तथा होनहार नवयुवक थे। आपने फलोदी में एक जैन लायबेरी का स्थापन भी किया था, हुर्भाग्यवन २३ वर्ष की अल्पायु में आपका शारीरावसान हो गया। आपके पुत्र हीराचन्दजी, तिलोकचंदजी पूर्व अनोपचन्दजी हुस समय जोधपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

#### सेठ जीवराज अभरचन्द गोलेखा, फलोदी

गोलेखा बहादुरचन्दजी के जीवराजजी बदनमळजी और सतीदानजी नामक १ प्रत्र हुए। इनमें बीवराजजी का जन्म लगमग संवत् १९११।१२ में हुआ।

गोलेखा जीवराजजी ज्यवसाय के निमित्त फलीदी से यम्बई की ओर गये। संवत् १९४० के छार भग आपने बम्बई में दुकान खोली। संवत् १९५९ में आएका स्वर्गवास हुआ। आपके अगरचन्दजी, जोगराजजी, रतनचन्दजी और छालचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से अगरचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में तथा लालचन्दजी का उसी साल आसोज सुदी ७ को (इन्फ्ल्युएन्सा में ) हुआ। गोलेखा अगरचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दजी हैं।

गोलेखा जोगराजजी का जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपके हार्यों से दुकान के कारवार और इज्जत को तरको मिली। संवत् १९४८ की फागुन सुदी ३ के दिन आपने जैसलमेर का संव निकाला। आपके छोटे आता रतनचन्दजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ।

गोलेका गुलावचन्द्रजी, शिक्षाप्रेमी, शांतश्कृति तथा उत्सादी नवयुवक हैं। इघर २ सालों से आप फलौदी न्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं। आपका कुटुम्ब फलौदी के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार की बम्बई में विद्वलवाड़ी में जीवराज अगरचन्द के नाम से तथा उटक-मंड में जीगराज समरथमल के नाम से दुकाने हैं जिन पर बेक्किंग और कमीशन का काम होता है।

#### सेठ मूलचन्द सोभागमल गोलेखा, फलोदी

गोलेखा रामचन्द्रजी के कल्याणमळजी, इन्द्रचन्द्रजी, अमोळकचन्द्रजी, सरदारमळजी तथा चंदन-मळजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें से गोलेखा इन्द्रचन्द्रजी ने संवत् १९१३।१४ में कारंजा (बतार) में साकर दुकान स्थापित की । इन आताओं का कार्य संवत् १९४० तक सम्मिळित चळता रहा । गोक्षेष्ठा चन्द्रनमळजी का स्वर्गवास सम्वत् १९५७ में हुआ ।

गोलेखा चन्दनमलजी के मुलचंद्जीं, सोभागमलजी, प्रतमचन्दजी और दीपचन्दजी नामक ४ पुत्र
हुए। मुलचन्दजी का जन्म सम्बत् १९२७ में, सोभागमलजी का १९३८ में, प्रतमचन्दजी का १९३६ में
और दीपचंदजी का जन्म १९४७ में हुआ। आप कोगों का कारवार कारंजा (चरार) में रामचन्द्र चंदनमल
के नाम से और वस्वई में मुलचंद् सोभागमल के नाम से होता है। कारंजा में कपदा और बेड्रिंग स्थापार
के अलावा आपने कृषि और जमीदारी का कार्य भी बढ़ाया है। सम्बत् १९६४ में गोलेखा दीपचन्दजी का
स्वर्गवास हो गया।

गोलेखा सोभागमलजी के प्रबोध से श्री पुसारामजी कारंजा वालों ने ओसियां बोर्डिङ्ग के पहजार स्पया नगद दिया तथा पुसारामजी के स्वर्गवासी होने के पश्चात् उनकी सारी सम्पत्ति बोर्डिङ्ग के जिये प्रदान करवाहै। इसका मृत्यु-पत्र लिखा लिया है। इस समय सोभागमलजी के पुत्र कन्हैयालानजी तथा सम्पत्तलालजी और पुनमचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दजी हैं।

### सेठ प्रवापचंद धनराज गोलेखा, फलोदी

फलोदी निवासी गोलेका टीकमचंदनी के २ पुत्र हुए ! उनके नाम क्रमशः इंसराजनी तथा वस्तावरचन्दनी गोलेका थे ! गोलेका इंसराजनी का जन्म संवत् १८८७ में हुआ, तथा संवत् १९१८ में वे कारी में व्यवसाय निमित्त जवलपुर गये, और वहां इंसराज वस्तावरचन्दके नाम से कृटिश रेजिडेंट के साथ केनदेन का कार्य आरम्म किया । पीछे से इनके छोटे आता वस्तावरचन्दनी भी जवलपुर गये, तथा इन रोनों भाताओं ने अपने घन्ये को वहाँ जमाया । गोलेका इंसराजनी के प्रतापचंदनी तथा धनराजनी नामक २ पुत्र हुए, जिनमें से प्रतापचन्दनी, गोलेका बस्तावरचन्दनी के नाम पर दत्तक गये । इंसराजनी का संवद १९६० में तथा वस्तावरचन्दनी का उनके प्रथम स्वर्गवास हुआ ।

गोलेडा प्रतापचन्द्रजी का जन्म संवत् १९२९ में तथा धनराजजी का संवत् १९३६ में हुआ। गोलेडा प्रतापचन्द्रजी फलोदी तथा जवलपुर के प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। इस समय आप जवलपुर सदर बाजार जैन मन्दिर के व्यवस्थापक हैं। आपके छोटे आता धनराजजी गोलेखा जवलपुर कन्द्रमोन्ट बोर्ड के मेग्यर थे, उनका स्वर्गवास संवत १८८२ में हुआ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहासं



तापचन्दक्षी गोलेखा (प्रतापचन्द धनराज) पत्लौधी

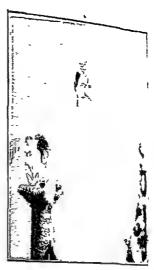

(ब॰ सेंड धनसजजी गोलेटा (प्रनारवर धनसङ्) 🕬::



रतनचन्द्रजी गोलेखा S/o सेड धनराजजी गोलेखा फलौधी



श्रीगुरावचन्द्रजी गोरेज (इंबर्स्स हर्ना स्टें

शालिखा प्रतायचन्द्वी के पुत्र सम्यवलाल्डी तथा मूलचन्द्रती एवम् धनरातजो हे एउ रण्यान्तं पूर्व लालचन्द्रती हैं। सम्पवलाल्डी का जन्म १९५० में रतनचन्द्रती का जन्म संदेत १९५६ है तथा मूलचन्द्रती और खालचन्द्रती का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप सब प्राप्त पर्ने हे स्थवसाय संचालन में सहयोग देते हैं। आपका खुड्डव मीदिर मार्गीय आग्नाय का मानने कराहै।

गोलेका रतनचन्द्रजी सुशील, शांतिप्रिय एवं उन्नतिशील नव्युवक है, आपको वर्ष प्रश्न अवकी है। समाज संगठन की मावनाएँ आपके हृद्य में जागृत है। जातीय सम्मेटनों में आर अन्य सहयोग केते रहते हैं।

## गोलेछा बाषमलजी का खानदान, विचंद

जोधपुर स्टेट के सेतरावा नामक स्थान से २५० वर्ष पूर्व आका गोलेडा फ्लेबन्डी ने अरम निवास खिचंद में बनाया। इनके द्लीचन्द्जी, मानरूपजी, सुखमळ्जी, रासोडी तया राववंटी नामा प पुत्र हुए। इन्हीं पांचीं भाइयों के लगभग न० घर इस समय खिचंद में निवास करते हैं।

गोछेछा फतेचन्द्नी के पश्चात् क्रमशः द्लीवन्द्र्जी, मूल्वंद्नी शौर नेत्सीजी हुए। नेन्संज के जयकरणदासजी तथा नवल्वंद्नी नामक २ पुत्र थे। नवल्वंद्नी का पंच पंचायती में बन्ता मान था। इनका ७२ साल की आयु में संवत् १९४८ में स्वर्गवासहुना। गोलेझ नयकरणहासजी के जन्मदंदरं, सागरवंद्नी, रूपचंद्नी तथा वाघमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन वंशुओं ने लगमन संवर १९०० में देशवाद में दुकान खोली, और उसके २० साल पश्चात् महास में व्यापार शुरू दिया गना। इन भाइयों में गोलेखा वाघमलजी ज्यादा अतापी हुए।

गोलेखा वाघमलजी—आपका जन्म संवत् १८९० में हुआ। आप वाल्यानमा से ही भन्ने बढ़े आता जालमचन्द्रजी के साथ हैदराबाद गये। धीरे २ आपका वृदिश पल्टन के साथ हेन्द्रेन पुरु हुआ। और आप फोज के साथ विजागपद्म गये। आपने इस हुकान की हतनी उपनि शं, दि आस पास "वाघमल साहुकार" का नाम मशहूर हो गया। कई अंग्रेजों ने आपने सार्विश्वंद दिये थे। संव १९५०—५१ के अकाल में आपने वहाँ गरीबों को काफी इमदाद पहुँचाई थी। हसने प्रमृत्य होना मन्ने १९९० में महाराणी विक्टोरिया ने आपको सनद दी। आपकी जगहरात में भी अर्घी निगार थी विक्टोरिया ने आपको सनद दी। आपकी जगहरात में भी अर्घी निगार थी विक्टोरिया ने आपको सनद दी। आपकी जगहरात में भी अर्घी निगार थी विक्टोरिया ने आपको सनद दी। अपकी काश्वाहरात में भी अर्घी किगार थी विक्टोरिया ने आपको सनद दी। आपकी काश्वाहरात में भी अर्घी किगार थी विक्टोरिया ने आपको सनद दी। आपको काश्वी से इस्तार दी। मा संवत् १९५४ में आप विचंद आगये। यहाँ १९५६ में अकाल के समय लोगों को इस्तार दी। मा अज्ञेजी र उम्मेइसिंहजी तथा कर्नेल विव्वद भागर को खांचर आपकी मेहमानदारी में दूर हो। मा सर्गावास संवत् १९७७ में हो गया।

गोलेखा जालमचंदनी का स्थायास संवत् १९५६ में हुआ। इनके खाद्रामजी तथा भगरवंद्र जी नाम र र पुत्र हुए। इनमें छाद्रामजी, सेठ बाधमळनी के नाम पर दत्तक गये। आप दोनों सज्जनें का जम्म क्रमशः संवत् १९२६ तथा १२ में हुआ। आपका "जयकरणदास बाधमळ" के नाम से विज्ञगणदम में बैद्धिग व्यापार होता है। वहां आपके चार गांव जागीरी के भी है। छाद्रामजी के पुत्र मुखलाव जी और पत्रालाकजी तथा अगरचंदनी के पुत्र भीमराजजी व्यापार में भाग छेते हैं। इसी तरह इस परि बार में सागरचंदजी के पीत्र विजयलाकजी तथा प्रप्रोत्र चम्पालालजी, सागरमळ सुजानमक के नाम से मेहोज स्ट्रीट महास में बैद्धिग व्यापार करते हैं। तथा रूपचन्दजी के पीत्र माणकजाकजी स्थमीबन्दजी आदि रूपचन्द छोगमळ के नाम से महास में क्यापार करते हैं। यह परिवार क्रिचन्द तथा महास प्रीत के शीसवाल समाल में प्रतिष्ठित माना जाता है।

गोलेखा रावतमलजी अगरचंदजी तेजमालजी का परिवार, खिचंद

हम अपर बतला चुके हैं कि गोलेला फतेचन्दजी के ५ पुत्र थे। इनमें तीसरे सुखमक्यी थे। इनके बाद क्रमज्ञः चेताजी, पदमसीजी तथा इन्द्रचन्द्रजी हुए। गोलेला इन्द्रचन्द्रजी के रावतमल्यी, अगरचंद्रजी तथा तेजमालजी गामक १ पुत्र हुए। गोलेला शावतमलजी का जन्म संवत् १९१९ में हुमा। १२ सार की वय में ही आप अमरावती चले गये। वहां जाकर आपने नौकरी की। वहां से आप बम्बई गये और तथा वहां संवत् १९४४ में शुलराजजी कोटारी के भाग में गुलराज रावतमल के नाम से तुकान की। तथा १९४८ में शावतमल अगरचन्द्र के नाम से अपना चरू न्यापार आरम्भ किया। आप साधु स्वमान के पुत्रच थे। इस प्रकार भाम् ली स्थित से अपनी फर्म के व्यापार को दृद्ध बनाकर आपका स्वगंवास संवत् १९४२ में हुआ। आपके रतनलालजी, दीपचन्द्रजी, समरथमल्यी, इस्तीमलजी, और धनराजजी नामक ५ पुत्र हैं। इनमें सेट रतनलालजी का जम्म संवत् १९५० में हुआ। आप शिक्षित तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके यहां "रतनलाल समरथमल" के नाम से बालबादेवी रोड बम्बई में आदत का व्यापार होता है। यह फर्म संवत् १९७५ में सुली है।

सैठ आरचन्द्रजी का जम्म संवत् १९३३ में तथा स्वर्गवास १९५८ में हुआ। आपके बेठमण जी तथा शंकरलावजी नामक र पुत्र हुए। इनमें शंकरलावजी, सेठ तेजमळजी के नाम पर दत्तक गये हैं। और जेठमळजी १९ वर्ष की आयु में १९७१ में स्वर्गवासी हुए। सेठ तेजमळजी संवत् १९७५ में २५ साळ की आयु में स्वर्गवासी हुए। आपने व्यवसाय की उन्नति में काफी सहयोग दिया था। गोलेड्रा शंकरलावजी का जन्म।संवत् १९५६ में हुआ। आप समझदार तथा शिक्षित सङ्ग्रन हैं। आप, जेटमळजी के पुत्र मानमळजी के साथ "अगरचन्द्र शंकरळाळ" के नाम से महास में बैक्सिंग व्यापार करते।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ बाधमलजी गोलेखा. रं . ( मारवाह )



श्री सम्पतलालजी कोचर, फलोदी (पेज नं० ४२=)



केर क्रोहतलालको बाहिया, हुनानगर (देव नः ४००)

## जाति का इतिहास



स्व॰ से**उ सिद्दकर**णजी गोलेखा. चांडा.



श्री सेट किंगनलालजी गोलेड्डा. पनराटी ( मदास ).



श्री गुलावचन्द्रजी गोलेड्स (जीवराज श्रगरचन्त्र), फलोदी.



श्री मेचराजजी गोलेखा, फलोदी.

इस परिवार की खिचन्द, फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा है। आप होगों ने संग् । ११ के स छायनेरी स्थापित की हैं। जिसमें २ हजार अन्य हैं। इसी तरह एक तैन इन्यातहरूर कार रू मे यहां चल रही है।

## सेठ अमरचंद अगरचंद गोलेखा, चांदा

इस परिवार का सूल निवास स्थान बीकानेर है। आप व्वेतास्यर जैर सनाउ हे हिन्त हन्स आम्नाय के मानने वाले गोलेखा गीत्र के सज्जन हैं। देश से व्यापार के निमित मेर अन्तर्शर निर्देश मागपुर भाये, और वहां व्यवसाय शुरू किया, उस समय चांदा (उर्फ वांदुए) हे हैं हर हर आगमन नागपुर में हुआ करता था, उस समय गाँउ राजा ने सेठ अमरवन्त्री गोरेल के परिनन ब्यापारी समझ कर अपनी राजधानी में दुकात खोलने को कहा, फलतः सेठ अमरवन्द्र की कीट है हैं। ९० साल पहिले चांदा में गब्ले की खरीदी फरोब्ती तथा आदत की दुशन की। मेर अवारी है के पुत्र अगरचंद्जी गोलेखा ने इस दुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बरावा, बार्स दुव न्नि सिखकरणजी का जन्म संवत् १९३३ की माघ बदी ८८ को हुआ। गोलेस सिद्धारमं का एउँच जीवन विशेष प्रशंसनीय तथा ऊल्लेखनीय है। सी॰ पी॰ है सुप्रसिद्ध तीर्थ भारत में मीन में भर्मशाला का निर्माण करवाने में आपने वहत सहायता पहुँचाई! भारत साहार ने काले को है? है खिये आर्मेस एक्ट साफ किया था ! इस प्रकार सी॰ पी॰ तथा बार के ओसबाउ सन्दर्भ यश प्राप्त कर संवत् १९८९ की आदवा वदी ८ को आपका स्वर्गवास समाधिकाल से (दान हर नामें हुए) हुआ। आपके पुत्र चैनकरणजी गोलेटा का जन्म संवर् १९६० में हुना, मर वर्ग रिपर्ग 🕏 बाद आंदक तीर्थ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं तथा सन् 1९२० से ३० तक बांत मु: के नेना में 🗓 आपकी दुकान पर चांदा में थेन शीड्स का ब्यापार, हेनदेन, माल्युजारी तया क्रीण शक्त होता है । आपके बृटिश हद में २ तथा सुगलाई में ३ गॉम बमीदारी केहें। क्या है अपने दुकान प्रधान मानी जाती है।

## सुन्दरलालजी गोलेझा, बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰, बानापाट

इस परिवार के पूर्वज सेठ उदयचंद्जी तथा गुलावचन्द्री बीहानेर मे छंदर १८३० है उरम्पूर यहाँ आकर इन भाइयों ने सराफी तथा करहे का व्यापार गुरू दिया । एवं ऐरे प्रा गुकाबचन्दजी ने ज्यापार में लाखीं रुपये कमा कर इस परिवार की जमीदारी महार कें.हे हुन्ते हुन्ते

में मृद्धि की। गोलेखा उदयचन्द्रजी के गोड़ीदासजी तथा गोलेखा कस्तूरचन्द्रजी के माधवलालजी नामक पुत्र हुए । इन दोनों बंधुओं का कारवार संबद् १९२२ में अलग २ हुआ ! गोलेखा गोड़ीदासजी का जन्म संबद् १९०० में हुआ। आपने भी ज्यापार में तथा इज्जल में अच्छी उन्नति हासिल की। जबलपुर के ओसवाल समाज में आपकी पहिलो दुकान थो। आपको द्रवारी का सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्गवास संवद् १९४६ में हुआ। आपके पुत्र झुनमुनलालजी का जन्म संवद् १९३६ में हुआ।

गोलेह्या मुनमुनढालजी—आप जबल्पुर के नामी रईस थे। आप २० सार्कों तक म्यु० मेम्बर रहे। इसी तरह डिस्ट्रिंग्ट वोर्ड के मेम्बर तथा वाइस प्रेसिडेण्ट भी रहे। दरवारी सम्मान आपको भी प्राप्त या। सन् १९२८ के दिसन्बर मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुन्दरलालजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आपने १९२० में बी. ए तथा १९२९ में एल० एल० बी० की डिगरी हासिल की। इसके बाद आप ३ सालों तक जबलपुर में बकालत करते रहे। और हधर २ सालों से आप बालाबाट में पकालत करते हैं। आप बड़े सरल स्वभाव के मिलनसार सज्जन हैं। जबलपुर में आप का खानदान बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है।

## सेठ जेठमल रामकरण गोलेळा, नागपूर

इस परिवार के पूर्वज सेठ हरकचंदजी गोलेका अपने मूळ निवास स्थान बीकानेर से संवर १८९५ में कामठी आये। तथा यहाँ गुमानत गिरी और स्थापार किया। इनके पुत्र जेठमळजी का कंट्राविंटग छाइन में अच्छा अनुभव था। आपने संवस् १९९७ में कामठी से ३ मील की दूरी पर केनहाल कित नामक विशाल कित बनाने का कंट्रावट लिया। आप नागपुर से जबलपुर तक मेल कार्ट दौढ़ते थे। इसी प्रकार आपने आमीं के ट्रेसरर तथा कंट्रावटर का काम भी संचालित किया था। संवत् १९२८ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ रामकरणाजी गोलेका ने संवत् १९३० में "जेठमल शामकरण" के नाम से दुकान स्थापित की। तथा आप सन् १८०९ में बंगाल बैंक के ट्रेसरर हुए। आप संवत् १९५६ में संवासी हुए। आपके नाम पर सेठ मेघराजकी बीकानेर से दक्तक आये।

सेठ मेघाजि गोलेख का जन्म संवत् १९४९ में हुआ । आप संवत् १९६१ में इस फर्म पर रेसक भावे सन् १९२० तक आपके पास इम्पीरियल वेंक की ट्रेसरर शिप रही । इसके बाद आपने मागपुर सिटी, सदर, मज छाननी तथा जयपुर, जोधपुर और साँमरलेक के पोस्ट की ट्रेसरी के ५ साल के लिये कंग्रस्ट लिये । जो इस समय भी आपके पास हैं । आपने अपने ज्यापार की अच्छा बदाया है । आपके पास हैं । जिनके नाम कमनाः अभयराजि , सिरेमल्जी, उमरावमल्जी, सिरदारमल्जी, तथा रतनवन्दनी की दिनयवन्द हैं । इनमें अभयराजि जो ज्यापार में माग लेते हैं । इनकी आयु २० साल की है ।

## श्री गुमानचन्दली गोलेहा का पीतार ( मेसर्स श्रासकरण-गणेशमल पन्तीर्टा )

इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान फरोही ( मास्तर ) हा है। एन १०० समाज के मन्दिर अम्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में भी दुरीवन्दर्श हुरू।

गोलेखा दुलीचन्द्नी के पुत्र गुमानचन्द्नी के बहादुरचन्द्रमें नामक पुत्र हुए। १८३ १००० में से यह खानदान धनसुखदासजी का है । धनसुखदासजी के चार पुत्र हुए जिन्हें 🗠 🔭 ... रतनलालजी, लक्ष्मीलालजी और जमनालालजी था। आपका तन्म हम्तः मृत्र १११-, १०४४ १९२४ तथा १९३२ में हुआ।

गोलेखा दीपचन्दजी बढ़े सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आप संबन् १९२२ में कर्प के स गये और वहाँ से संवत् १९५७ में आप बम्बई चले गये और वहाँ पर दोपवन्तर गेरेटर है कर एहें क श्रीकर्स के ज्यावसाय को करने लगे । आपके केशरीचन्द्रजी और किशवलालको नामक हो पुर्व र पुर से किशनकारुजी स्तनकारुजी के नाम पर दत्तक गये हैं। स्तरलटको धारेन में प्रश्नात रतनकाल नामक फर्म के मालिक थे। आपका संवत् १९३७ में जलायुमें ही सर्वजन हो एका है ए व का जन्म संवत् १९३४ का है। आप संवत् १९६३ से बम्बई खतन्त्र म्माशत काने हर हाई है। एन संतर १९८२ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र चम्पालालती और पारमरुत्री घरण इन हर हरा में चला रहे हैं।

गोलेखा किशनलालजी का जन्म संवत् १९३७ हा है। प्राप्त में अन रीरवरां है है. बम्बई में व्योपार अस्ते लगे । तदनंतर संवत् १९६३ में आपते अलग होका मनंत्र दुवन वर्तन्तर संवत् १९८६ में आपने पनरोटी में आकर वैद्धिय का व्यवसाय चार दिया। भार को मार है। पुरुष हैं। आप फलौदी में अपनी समाज में बढ़े अग्रसर और मोजनीत म्यांत्र मार्थ नर्ग हैं। हृदय में बिरादरी की सेवा के मात्र बहुत अधिक हैं। आपके इस समय हैं? पूर है किये अप प्रासकरणजी गणेशमलजी और जसराजजी हैं। आपकी पर्से का नाम परगेरी में "अराहण है। हर ख़ता है।

## जौहरी हमीरमलजी गोलेखा, जवपुर

इस परिवार के पूर्वज जीहरी जवाहरमकती स्वामम एक शहारो हो हे हैं है ाये और सेठ सदासुखजी डहुा के यहाँ सर्विस की । आपके पुत्र दुरीबन्दर्ग को राज्य पर में वृद्धि की। गोलेटा उदयचन्द्रजी के गोदीदासजी तथा गोलेटा कस्तूरचन्द्रजी के माधवहालजी नामक पुत्र हुए । इन दोनों यंधुओं का कारवार संवत् १९२२ में अटग २ हुआ। गोलेटा गोदीदासजी का जन्म संवत् १९०० में हुआ। आपने भी ज्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नति हासिल की। व्यवस्तुर के ओसवाल समाज में आपकी पहिलो दुकान थो। आपको दरबारी का सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्गवास संवत् १९१६ में हुआ। आपके पुत्र झुनसुनलालजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ।

गोलेहा भुनमुनटालजी—आप जवलपुर के नामी रईस थे। आप २० सालों तक खु० मेमर रहे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्पर तथा वाइस प्रेसिडेण्ट मी रहे। दरवारी सम्मान आपको भी प्राप्त था। सन् १९२८ के दिसन्बर मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र धुन्दरलालजी का कम संवत् १९५६ में हुआ। आपने १९२० में यी. ए तथा १९२९ में गृल० एल० बी० की डिगरी हासिल की। इसके बाद आप १ सालों तक जवलपुर में वकालत करते रहे। और इधर २ सालों से आप बालवार में सकालत करते हैं। आप बड़े सरल स्वमाव के मिलनसार सज्जन हैं। जवलपुर में आप का सानग्रन बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है।

#### सेठ जेठमल रामकरण गोलेछा, नागपूर

इस परिवार के पूर्वत सेठ हरकचंद्रवी गोलेटा अपने मूल निवास स्थान बीकानेर से संबद् १८९५ में कामडी आये। तथा यहाँ गुमारत गिरी और स्थापार किया। इनके पुत्र वेठमठजी का कंट्राविंडग लाइन में अच्छा अनुभव था। आपने संवत् १९१७ में कामडी से १ मील की दूरी पर केनहान यित नामक विशाल जिल बनाने का कंट्रावेट लिया। आप नागपुर से जवलपुर तक मेल कार्ट दौढ़ते थे। इसी प्रकार आपने आर्मी के ट्रेसरर तथा कंट्रावटर का काम भी संचालित किया था। संवत् १९२८ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेठ रामकरणवी गोलेटा ने संवत् १९२० में "जेठमल शामकरण" के नाम से हुकान स्थापित की। तथा आप सन् १८७२ में यंगाल बाक के ट्रेसरर हुए। आप संवत् १९५६ में स्वर्गवासी हुए। आप संवत् १९५६

सेठ मेघाजिजी गोलेला का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आप संवत् १९६१ में इस कर्न पर दसक आये सन् १९२० तक आपके पास इन्मीरियल वैंक की ट्रेसरर शिए रही। इसके बाद आपने नाणुर सिटी, सदर, मक लावनी तथा जयपुर, जोशपुर और सॉमरलेक के पोस्ट की ट्रेसरी के ५ साल के लिये कंट्रांक्ट लिये। जो इस समय भी आपके पास हैं। आपने अपने क्यापार को अच्छा बदाला है। आपके ६ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमणाः अमयराजजी, सिरेमल्जी, उमरावमल्जी, सिरदारमल्जी, तथा रतनवन्द्र और विनयचन्द हैं। इनकी आयु २० साल की है।

### श्री गुमानचन्दजी गोलेछा का परिवार (मेसर्स त्रासकरण-गणेशमल पनरोटी)

इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान फलौदी ( मारवाड़ ) का है। आप श्वेतान्वर समान के मन्दिर अम्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में श्री तुलीचन्दंजी हुए।

गोलेखा दुलीचन्दनी के पुत्र गुमानचन्दनी के बहादुरचन्दनी नामक पुत्र हुए। इनके तीन पुत्रों में से वह खानदान धनमुखदासनी का है। धनमुखदासनी के चार पुत्र हुए जिनके नाम दीपचन्दनी, रतनलालनी, लक्ष्मीलालनी और जमनालालनी था। आपका जन्म क्रमदाः संवत् १९१५, १९१८, १९२४ तथा १९३२ में हुआ।

गोलेखा दीपचन्दजी बदे सजान और योग्य पुरुष हैं। आप संवत् १९४५ में फलीदी से अमरावती गये और वहाँ से संवत् १९५४ में आप बम्बई चले गये और वहाँ पर दीपचन्दजी गोलेखा के नाम से कॉटन मोक्स के व्यवसाय को करने लगे। आपके केशरीचन्दजी और किशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से किशनलालजी रतनलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। रतनलालजी अजमेर में धनसुखदास रतनलाल नामक फर्म के मालिक थे। आपका संवत् १९३७ में अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया। केशरीचन्दजी का जन्म संवत् १९३४ का है। आप संवत् १९६३ से बम्बई स्वतन्त्र स्वापार करने लग गये हैं। आपसे संवत् १९८२ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र चम्पालालजी और पानमलजी अपना कार वार वम्बई मं चला रहे हैं।

गोलेखा किशनलालजी का जन्म संवत् १९३७ का है। प्रारम्भ में आप दीपचन्द्रजी के साथ बग्वई में ज्यांपार करने लगे। तदनंतर संवत् १९६३ में आपने अलग होकर स्वतंत्र दुकान स्थापित की। संवत् १९८६ में आपने पनरोटी में आकर वैद्धिन का व्यवसाय चाल्द्र किया। आप वहे सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आप फलौदी में अपनी समाज में यदे अग्रसर और मोअज्ञीज व्यक्ति माने जाते हैं। आपके हृदय में विरादरी की सेवा के भाव बहुत अधिक हैं। आपके हृस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी गणेशमलजी और जसराजजी हैं। आपकी फर्म का नाम पनरोटी में "आसकरण गणेशमल" पदता है।

## जौहरी हमीरमलजी गोलेखा, जयपुर

1

इस परिवार के पूर्वज जौहरी जवाहरमळजी लगभग एक शताब्दी पूर्व वीकानेर से, जयपुर भाषे और सेड सदामुखजी दह्वा के यहाँ सर्विस की। आपके पुत्र दुखीचन्द्जी भी दहा फर्म पर सुनीमातं करते रहे। इन दोनों सज्जनों ने जयपुर के न्यापारिक समाज में अंब्जा नाम पाया । सेठ दुर्कियन्त्रनी का संवत् १९१० के जेठ मास में स्वर्गवास हो गया। आपके यहाँ सेठ हमीरमञ्जी बीकानेर से संवत् १९४९ में दचक आये। आप संवत् १९६९ से पन्ना का न्यापार करते हैं। यहाँ से पन्ना तथ्यार करवा कर विदेशों में तथा भारत मे भेजते हैं। इस न्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति व प्रतिष्ठा उपार्भित की है। इसके साथ २ धार्मिक कामों की ओर आपका बढ़ा लक्ष है। एवं इस काम में आपने हजारों रूपये ज्यय किये हैं। आप स्थानीय जैन आविकाश्यम तथा कन्या पाठशाला के कोषाध्यक्ष हैं। आप जयपुर के ओस वाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप मन्दिर सागींय आम्नाय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमलजी गोलेखा के गुत्र मनोहरसलजी को दक्षक लिया है। आप भी कार बार में भाग लेते हैं।

## सेठ भैरोंदान प्रमचन्द गोलेखा, कलकता

इस परिवार के पूर्व पुरुष गोल्यासर (बीकानेर) के निवासी थे। तोस्थासर में सेठ सुखलाज मी तथा उदयचन्दनी हुए। आप होनों भाई २ थे। आप लोगों ने वहाँ किराना एवम, कपढ़े का थोक व्या- पार किया। आप लोगों वीकानेर भी अपना काम कान करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। तेठ सुखलाज में कोई पुत्र न था। तेठ उदयचन्दनी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमकाः तेठ नेणचन्दनी एवस सेठ सागरमज्जी थे। आप दोनों भाई भी वहीं बीकानेर तथा तोल्यासर में ब्यापार करते रहे। जेठ नेणचन्दनी तेठ सुखलाज भी के यहाँ दत्तक गये। आप लोगों का भी स्वर्गवास हो गया। तेठ नेणचन्दनी के एक पुत्र है जिनका नाम सेठ मेंगोंदानजी है।

सेठ मेराँदानजी —आपका जन्म सम्बद्ध १९३० में हुआ। आप केवल १५ वर्ष की अवश्रुष्ठ में संवद्द १९४५ में कलकता ज्यापार के लिये गये। तथा यहाँ आंकर आपने पहले खेतसीदास तनसुखदास सरदार शहर वालों की फर्म में रोकद तथा अदालत वनैरह का काम किया। यह काम आप सम्बद्ध १९६९ तक करते रहे। इसमें आपने बहुत उन्नति की। आपकी ईमानदारी, होनियारी एवम् ज्यापार संचालनता को देख कर मालिक लोग आप पर हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। आप बड़े होशियार एवम् समझदार सजन हैं। आपने खेतसीदास तनसुखदास के यहाँ से काम लोदते ही अपनी निज की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशामगत के कटले में स्थापित कीं। तथा वहाँ कपदे का ज्यापार प्रारम्म किया। आप डायरेबर विलायत से पेचक मैंगावाते थे तथा योक स्थापारियों को बेचते थे। इस ज्यापार में भी आपने अपनी व्यापार कुमलता का परिचय दिया एवम् बहुत ज्यादा उन्नति की। यह काम सर्

# श्रोसवाल जाति का इतिहास क



सेठ मैरोदानजी गोलेखा ( मैरोदान पुनमचंद ) बीकानेर.

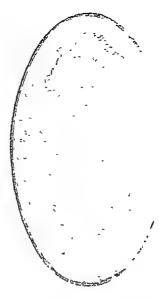

कुँबर प्रसर्वहर्ताः । । । । । । ।





जुट के स्वापार की ओर अपना ध्यान दिया। तथा सम्वत् १९८१ में आपने फारविसगंज (पूर्णिया)
में अपनी एक ब्रांच खोळी आप बाईस सम्प्रदाय के मानने वाले सज्जन हैं। आपके इस समय दो
पुत्र हैं जिनके नाम क्रमञ्जः प्नमचन्दजी एवस् घेवरचन्दजी हैं। आप दोनों भाई भी मिलनसार एवस् सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोग भी व्यापार संचालन करते हैं। पूनमचन्दजी के सोहनलालजी एवस् सम्पतलालजी तथा घेवरचंदजी के जवनलालजी, माणकचन्दजी एवस् चम्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब अभी बालक हैं।

आपकां ब्यापार इस समय कलकत्ता में गणेशभगत कटला में जूट एवम् आदत का होता है। तथा फारविसर्गंज में पुनमचन्द घेवरचन्द के नाम से जूट का तथा आदत का व्यापार होता है।

### श्री समरथमल मेघराज गोलेखा फलोदी

इस परिवार के पूर्वज गोलेखा होराजी थे हनकी संतानें होराणी कहलाईं। गोलेखा होराजी संवत् १७८७ में विद्यमान थे। उनके वाद क्रमशः भोपतसीजी, करमसीजी और मल्कवंदजी हुए। मल्कवन्दजी वजनदार न्यक्ति थे। उनके नाम पर जोचपुर राज से संवत् १७९३ में एक सनद हुई थी। इनके पुत्र सरूपचन्दजी हुए, तथा सरूपचन्दजी के शिवजीरामजी और वनेचंदजी नामक २ पुत्र हुए। शिवजीरामजी के थानमलजी, धनसुखदासजी तथा मालचन्दजी और वनेचन्दजी के उदयचन्दजी तथा सालचन्दजी नामक पुत्र हुए।

गोलेखा धनसुखदासजी की चिद्धियों से पता चलता है कि संवत् १८६० में इनकी हुकानें उज्जैत और जालना में थीं। गोलेखा धानमलजी के प्रम्न नवलचन्द्जी और हजारीमलजी हुए । धानमलजी मौर नवलचन्द्जी ने बनारस में दुकान की थीं। नवलचन्द्जी का संवद् १९५० में अंतकाल हुआ। नवलमलजी के प्रम्न छोगमलजी और समरथमलजी हुए। छोगमलजी का अंतकाल १९७८ में हुआ। इस समय छोगमलजी के प्रम्न गोलेखा मेघराजजी मौसूद हैं। इन्होंने दोराचन्द एनमचन्द छलानी सिकन्दरावाद वालों की वरंगल दुकान पर मुनीमात की तथा संवद् १९७६ से ८२ तक निहालचन्द नेमीचन्द सोलापुर वालों की पार्टनरिश्तप में काम किया और इस समय १९८३ से सोलापुर में अपना कपड़े का घरू न्यापार करते हैं। गोलेखा समरथमलजी विद्यमान हैं। इन्होंने संवद् १९५५ से ८२ तक निहालचन्द एनमचन्द हैदरावाद वालों की तथा १९८७ तक भोलाराम माणकलाल की मुनीमात की। आपके पौत्र घेवरचन्द्जी का संवद् १९८८ में २० साल की अल्पायु में बारीरावसान हो गया है और दूसरे आसकरणजी मौजूद हैं।

इसी अकार मालचन्दजी, उदयचन्दजी तथा सायरचन्दजी के परिवार में क्रमशः नेमीचन्दजी अगरचन्दजी व कॅवरलाळजी विद्यमान हैं।

### सेठ सूरजमल सम्पतलाल गोलेखा, फलोदी

फर्जादी निवासी सेट कप्रचन्दजी गोलेखा के पौत्र सेट स्रजमकजी (वीरचन्दजी के पुत्र) ने बहुत समय तक वन्दर्ह में कॉटन शोकरिशप का कार्य किया। सन्वत् १९६९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके सम्पतलालजी, नेमीचन्दजी तथा पेमराजजी नामक १ पुत्र विद्यमान हैं। इन बन्धुओं में पेमराजजी संवद् १९८१ में नीलगिरी आये। तथा सेट मूलचन्द जैटमल नामक फर्म की आगीदारी में सिम्मिलित हुए। आप समझदार सज्जन हैं। आपके पुत्र वेटमलजी, भैंनरलालजी, गुलावचन्दजी तथा अनोपचन्दजी पढ़ते हैं। सेट सम्पतलालजी तथा नेमीचन्दजी वन्दर्भ में न्यापार करते हैं। सम्पतलालजी के पुत्र सोहनराजजी उसाही युवक हैं। तथा समाज सुधार के कार्मों में दिलचस्पी रखते हैं।

## नाग सेडिया

### नाग सेठिया गाँत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि नाग सेठिया गौत्र की उत्पत्ति सोलंकी राजपूर्वों से हुई है। मधुरा नगर का राजा नर वाहन सोलंकी ,को किन्ही जैनाचार्य्य ने प्रतिवोध देकर जैनी बनाया। तदुपरांत नेणा नगर में जो वर्षमान में गोद्वाद प्रान्त के अन्दर नाणावेदा के नाम से प्रसिद्ध है उक्त नरवाहनजी को लाकर संवद १००१ के लग भग भट्टारक श्री धनेश्वर—स्तिजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध किया। उस समय चारह राजा विध्यमान थे,जिनसे छुदे बारह गौत्रों (ठाकुर, इंस, वग, छक्क, कवादिया, सोलंकी सेठिया, धर्म, पचलोदा, तोलेसरा और रिखव) की स्थापना हुई। इसी समय सोलंकी सेठिया गौत्र भी स्थापित हुआ।

यह भी किम्बद्ति है कि संवत् १४७२ के करीब उधमण गाँव में इस सोलंकी सेठिया वंश में सेठ अर्जुनजी हुए ! आपके घर पर एक समय तेले के पारने के दिन जब्दी च्व्हा सिलगाया गया । च्वं में नागद्देव चैठे हुए थे उन पर अग्नि पड़ी जिससे वे क़ुद्ध हुए । ठीक उसी समय उनकी पुत्र वध् दृष्ट केकर आ रहीं थी । आपने नागदेव को अग्नि से सन्तस देख कर टूध डाल कर आग को शांत किया । यह देखकर नागदेव आपसे बहुत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद दिया । इसी समय से "नाग सेठिया" गौत्र की उत्पत्ति हुई । और तभी से इस गौत्र में नागदेव की प्रवा जारी की गई । कहते हैं को आजतक पाठी जाती है । यह गौत्र तीन तरह के पुकारी जाती है । (१) सोलंकी सेठिया (२) नागदा सोलंकी सेठिया (२) नागदा सोलंकी सेठिया (२) नागदा सोलंकी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री सेठ कन्हैयालालजी सेठिया, मदास.



श्री सेंड श्रासकरणजी सेंडिया, मदास.



श्री स्व॰ मोहनलालजी सेठिया, मदास.



श्री सेठ जसवन्तमलजी सेठिया, मदास.

ं अर्जुन की कई पीढ़ियों के पश्चात् सेठ उदाजी और इनके पुत्र माँडणजी हुए। आप लोग पहले सजनपुर बगड़ी में रहते ये और संवत् १७०७ की बैसाल सुद ७ को आपने बगड़ी से वर्लुंस आकर निवास कर दिया। तभी से इस परिवार वाले बलुँदे में रहते हैं। इनके वंशज तिलोकचन्दजी के वंश में मगराजजी हुए जिनके पुत्र गुलाबचन्दजी से इस परिवार का इतिहास आरम्भ होता है।

## सेठ बर्वावरमल मोहनलाल-नाग सेठिया, मद्रास

सेडिया गुळाबचन्द्जी के वंशज बल्हेंद्रे में रहते हैं। आप ओसवाल जैन श्रेतास्वर समाज की तेरापंची आम्नाय को माननेवाले हैं। सेड गुळाबचन्द्जी संवत् १८७५ के लगभग बल्हेंद्र से पैदल रास्ते द्वारा जालना आये और वहाँ पर अपनी फर्म स्थापित की। इस फर्म पर आप बढ़ी सफलता के साथ सराफी का कारबार चलाते रहे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम अमरचन्द्जी तथा गम्भीरमलजी थे।

गम्मीरमलजी—आप सन् १८४७ में अंग्रेज़ी पलटन के साथ पैदल रास्ते से मद्रास आये। कहते हैं कि इस मुसाफिरी में आपको तीन वर्ष लगे। इस घटना से आपकी जनदंस्त हिम्मत का पता लग सकता है। श्रीयुत गम्मीरमलजी ने मद्रास में आकर गम्भीरमल एण्ड को० के नाम से १५० स्टॉडस रोड (पहलम स्ला) में अपनी फर्म स्थापित की। प्रारम्भ से ही आपने इस फर्मपर वैद्विग का न्यापार छुरू किया था। आप बदे साहसी, न्यापार कुशल और दूरदर्शी पुरुष थे। आपने अपनी छुद्दिमानी से इस फर्म को बहुत तरको ही। आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हुआ। आपने अपने समय में अनेक जाति भाइयों को मद्रास शाँन्त में लाकर बताया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम चौधमलजी, वख्वादरमलजी तथा छुमकरणजी था। गम्भीरमलजी के पश्चाद इस फर्म के कारमार को आप तीनों भाइयों ने समहाला। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९१३, १९१८ तथा १९३३ में हुआ था।

वस्तावरमलां — आप इस खानदान में बड़े प्रतापी पुरुष हो गये हैं। मद्रास की जनता में आप राजा सावकार के नाम से प्रसिद्ध थे। आप अपने जाति माह्यों को बहुत मदद पहुँचाते रहते थे। उस समय मद्रास में मारवादियों की इनी गिनी दुकानें थी अतः मारवाद से ग्रुरू में जो कोई भी व्यक्ति मद्रास की तरफ जाते तो उन्हें आप बड़े प्रेम से अपने यहाँ उहराते और धंधे छावाते थे। आपने कई छोगों को सहायता और सहानुभूति देकर मद्रास में जमाया। आपका खाँवास संवत् १९५६ में हुआ। के चार पुत्र हुए जिनके नाम शिवछाछजी, मोहनछाछजी, मम्मूछाछजी तथा केवछचन्दजी था। सेठिया ग्रुमकरणजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः कन्हैयाछाछजी और आसकरणजी था। बहुत समय तक सब भाई साथ में ब्यायार करते रहे फिर संवत् १९६६ के आषाद खुदी १२ छो इस फर्म की तीन खतंत्र शाखाएँ—बख्तावरमछ मोहनछाछ, ग्रुमकरण कन्हैयाछाछ, तथा ग्रुमकरण आसकरण के नाम से हो गई।

मोहनलालजी संठिया—अपका जन्म संवत् १९२१ की मगसर वदी ४ को हुआ। आप भी अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९७१ की आपाद सुदी ५ को हुआ। अपके स्वर्गवास के समय आपके क्येष्ठ पुत्र श्री जसवन्तमलजी की वय बहुत थोड़ी थी अतः उस समय इस फर्म के सारे कार-

#### शासवाख जाति का इतिहास

बार को आपकी मातेश्वरी ने सम्हाला । सेठिया ग्रुमकरणजी के पुत्र करहैयालालजी का जन्म संवत् १९४४ तथा आसकरणजी का संवत् १९४९ का है । सेठिया मोहनलालजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम जसवन्तमलजी तथा सोहनमलजी था । इनमें से सेठिया जसवन्तमलजी के छोटे आता सोहनमलजी का पोष सुदी २ संवत् १९८८ को स्वर्गवास हो गया। इस समय उपरोक्त फर्म के मालिक सेठ जसवन्तमलजी हैं।

जसवन्तमज्ञजी सेठिया—आपका जन्म पौप सुद ६ संवत् १९६५ में हुआ । आप बहे सज्जन, उच्च विचारों के तथा उदार हृदय के व्यक्ति हैं। इस कम उम्र में ही आपने फर्म के काम को बहुत अच्छीतरह से सम्हारू िखा है। आपका विद्या प्रेम बहुत ही सराहनीय है। आपने पहालम स्ला में वी जैन मोइन स्कूल के नामसे एक स्कूल अपनी ओरसे कायमकर रक्खा है। आप प्रायः सभी सार्वजनिक, परोपक्सी तथा धार्मिक काय्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि आप ओसर मोसर आदि सामाजिक कुरीतियों के बहुत खिलाफ़ हैं। आप इस समय मेससे वस्तावरमल मोहनलाल के मालिक हैं। आपकी हुकान पहालम स्ला में सब से बढ़ी तथा मदास की खास २ हुकानों में गिनी जाती है।

सेटिया श्राप्तकरणजी के पुत्र आसकरणजी का जन्म संवत् १९४९ की जेट सुदी ५ का है। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः नेमकरणजी तथा सजनकरणजी हैं। आप इस समय मेसर्स अमकरण आसकरण के मालिक हैं।

सेठ हजारीमल केवलचन्द (नाग) सेठिया, मुदरान्तकम् (मद्रास)

इस परिवार का पूर्व इतिहास सेठ बब्तावरमकजी मोहनलालजी के परिचय में दिया गया है। इस परिवार में सेठ कप्रचन्दजी के पुत्र मुगदासजो तथा पौत्र गिरधारोमलजी हुए। सेठ गिरधारोमलजी के हिम्मतरामजी तथा जगरूपमलजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों का स्वर्गवास संवद १९३५ तथा ५० में हुआ। हिम्मतरामजी को वर्ल्डरे ठाकुर ने "नगर सेठ" की पदवी दी थी।

देश से व्यापार के लिये सेठ हिम्मतरामजी तथा जगरूपमलजी संवत् १८७३ में जालना भावे। सथा पटटन के साथ लेनदेन का कार्य आरम्भ किया। हिम्मतरामजी के पुत्र हजारीमलजी हुए। इनका स्वर्गवास १९५३ में ५२ साल की आयु में ।हुआ। आपके हीरालालजी, जसराजजी, केवलचंदजी, तथा माणिकचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें माणकचन्दजी, जगरूपमलजी के नाम पर दक्तक गये। इस समय जगरूपमलजी का परिवार जालने में जगरूपमल मगनीराम तथा जगरूपमल माणिकचन्द के नाम से व्यापार करतो है। मगनीरामजी के पुत्र मोहनलालजी तथा माणकचन्दजी के पुत्र सुगनवन्दजी हैं।

सेठ केवलचन्दजी का जन्म सं १९४६ में हुआ। आए १९६६ में महुरान्तकम् आये। तथा यहां सराफी व्यापार चाल किया। आप से बढ़े भाई हीरालालजी तथा जसराजनी का जन्म क्रमशः १९२६ तथा १९७३ में हुआ। इस परिवार का महुरान्तकम् में जे० माणिकचन्द तथा हजारीमल केवल के नाम से जिविकोल्डर में जसराज पुखराज तथा माणिकचन्द सुगनचन्द के नाम से और वर्ल्डर में हीरालाल जसराज के नाम से व्यापार होता है। हीरालालजी के पुत्र कनकमलजी तथा पुखराजजी, और सेठ जसराजनी के पुत्र रिखनचंदनी तथा पुखराजजी, और सेठ जसराजनी के पुत्र रिखनचंदनी तथा सुरजकरणजी हैं। यह परिवार बर्ल्ड्डा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता हैं।



# भ्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ ग्रगरचंदजी सेठिया, बीकानेर.



सेंठ भैरोदानजी सेंठिया, बीकानेर.





पारमार्थिक संस्था-सवन (ग्रगरचंद भैरोदान) बीकानेर.

## सिहिया

### सोडिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐपा कहा जाता कि पाली नगर के पास आम में रांका और वांका नामक दो राजपूत कृपि कार्य्य से अपना गुजारा करते हुए रहते थे। आचार्य्य श्री जिन चल्छमसृति के उपदेश से इन्होंने जैन धर्म अजीकार किया। इन्हों में से रांका से सेठी और यांका से सेठिया गीत्र की उत्पत्ति हुई। इन्हों की संतानों से गोरा, देक, काळा बोक आदि गौत्रों की उत्पत्ति हुई।

## सेठ अगरचंद भैरोंदान सेठिया, बीकानेर

अत्र हम पाठकों के सामने एक ऐसे दिव्य व्यक्ति का चरित्र उपस्थित करते हैं; जिसने अपने जीवन के द्वारा व्यापारी समाज के सम्मुख सफलता और सद व्यय का एक बहुत बढ़ा आदर्श उपस्थित किया है। जिसने व्यापारी जगत् में अपने पैरों पर खड़े होकर लाखों रुपयों की सम्पत्ति टपार्जित की है। यही नहीं मगर उसका सुन्दर सदुपयोग भी किया है। यह महानुभाव श्रीभेस्टेंदानजी सेटिया है।

क्षेठ मैरोदानजी-आपका जन्म संवत १९३३ में हुआ। आपके २ वर्ड एवम् एक छोटे भाई और थे। जिनके नाम क्रमकाः सेठ प्रतापमळजी. अगरचन्दजी, और हजारीमटजी थे। जब भाप क्रेक्ट ८ वर्ष के थे तब ही आपके भाइयों ने आपको अलग कर दिया। इस समय आपके पास उतनी ही सम्पत्ति थी जिसना कि आपको दैना था । अतपुच बड़ी कठिन परिस्थिति का अनुभव कर आपने ५००) सालियाना में ७ वर्ष तक बम्बई में नौकरी की । मगर इससे आपको संतोष न हुआ। आप कर्मवीर म्यक्तिथे । शीघ्र ही आपने बम्बई को छोढ़ कर फलकत्ता प्रस्थान किया । वहाँ जाकर आपने हनुमतराम भैरोंदान के नाम से साझे में रंग का ज्यापार करने के लिये फर्म खोली । साथ ही मनिहारी का ज्यापार भी करने रुगे। देवयोग से यह व्यापार चमक उठा, एवम् इसमें आपने वहुत सफलता प्राप्त की। इसके चाद ही आपके भाई अगरचन्दली फिर से आपके साथ शामिल हो गये और आप लोगों का व्यापार ए० **बी॰ सेंडिया एण्ड को० के नाम से चलने लगा।** रंग की विशेष उन्नति होते देखकर आपने एक रग का कारलाना दी सेटिया कैमिकल वर्क्स के नाम से खोला। यह भारत में पहला ही रंग का कारलाना था। इसके पश्चात् आपका व्यापार वायु-वेग से उन्नति पाने छगा । आपकी वम्बई, मदास, कानपुर, देहली अमृतसर, करांची और अहमदाबाद में फर्में स्थापित होगईं। यही नहीं विकि आपने जापान में भी अपनी फर्म स्थापित की । सगर कुछ वर्षों पश्चात् वीमारी ने कारण कलकत्ता और जापान के सिवा सत्र स्थानों से आपने अपना व्यवसाय उठा लिया। संवत् १९०६ में आपके भाई अगरचन्दर्जा का साझा आपसे अलग हो गया।

आपका धार्मिक जीवन भी बढ़ा सराहनीय है। आपने अभी तक छाखों रुपये सार्व-जनिक कारयों में सर्व किये हैं। आपकी ओर से इस समय निम्नलिवित संस्थाएँ चल रही हैं। (१) सेडिया जैन स्कूछ, (२) सेडिया जैन आविका पाउदााला (३) सेडिया जैन संस्कृत प्राकृत विवालव (४) सेडिया जैन वीडिंग हाउस (५) सेडिया जैन आक मंडार (६) सेडिया जैन विवालव (७) सेडिया जैन आविकश्रम (८) सेडिया जैन शिडिया जैन

कुँवर जेठनलाजी—आप यह सिटनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आपका ध्यान भी परोपकार की ओर विशेष रहता है। आप वररोक्त संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से ३०। हजार सपये नकृद और कटकत्ता के कैंनिंग स्ट्रीट वाले मकान नं० १११ और ११५ और लंकशनलेन का मकान नं० ६ संस्थाओं को दान स्वरूप प्रदान किये हैं। जिनका ज्याज प्रसू किराये की करीब २० हजार स्पया सालाना आप संस्थाओं हो सिल्सी है।

सेट साइव के शेप पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाय करते हैं और छोटे दो विशान्ययन करते हैं। श्रीलहरचंदनीने भी एक प्रिंटिंग प्रेस संस्थाओं को दान में प्रदान किया है। जाप सब भाइयों का अलग अलग रूप से भिन्न मिन्न प्रकार का न्यवसाय होता है। आपकी फर्म बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

### सेठ खुशालचंदजी सेठिया का परिवार ,सरदारशहर

इस परिवार के लोग संवत् १८९६ में सरदारशहर में आकर बसे । इसके पूर्व पुरुष मेठ सुशालचन्द्रजी के काल्यामजी, टोडरमलजी, दुरंगदासजी, श्रीचन्द्रजी और आईदानजी नामक पांच पुत्र हुर्। इनमें काल्यामजी, श्रीचन्द्रजी व लाईदानजी नामक तीनों भाइयों ने संवत् १८७८ में पंद्रल शाले से सफर करके रंगपर, कृष विहार आदि स्थानों पर अपनी दुकानें खोलीं और कपढ़े का ज्यापार करने लगे। इसके परचात आपने अमृतसर, बलीहाट, भड़ेगामारी, वलरामपुर, चोलाखाना बलाहार बारि स्थानों पर भी अपनी कमें स्थापित कर न्यापार में बद्भुत सफलता प्राप्त की। संवत् १९५० तक बाप सीनों भाइयों का स्वर्गवास होगया और उसी साल आईदानजी के पुत्र मंगलचन्द्रजी इस कमें से अलग होगये।

सेठ कालूरामजी का परिवार—सेठ काल्ड्रामजी के तीन पुत्र हुए! जिनके नाम क्रमझः सेठ भीखणचंदनी, सेठ नथसल्जी और सेठ नारायणचन्दजी हैं! इनमें से सेठ नथसल्जी अपने चावा सेठ श्रीवन्दनी के पुत्र न होने के कारण वहां इतक चले गये! शेप दोनों भाई भी अलग २ होगवे पृत्रस्



सेठ भीकमचन्दजी सेठिया, सरदारशहर,



वाबू भीवराजजी सेटिया, सरदारशहर.



सेंड दुलीचन्डजी से।३गा मन्डारगहर,



तेठ रावतमलजी सेटिया समझकार.

अपना अपना स्वतंत्र ब्यापार करने हो। सेठ भीखणचन्द्रजी के तीन प्रत्र हुए शोभाचन्द्रजी, दुलीचन्द्रजी और भीमराजजी। इनमेंसे प्रथम शोभारामजी अलग होगये एवम् अपना स्वतंत्र व्यापार कलकता में भेससं शोभाचंद सुमेरमळ के नाम से करने लगे। आपका स्वर्गवास होगया है। आप मिलनसार व्यक्ति थे। आपके सुमेरमळजी एवम् तनसुखरायजी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी सज्जन एवम् मिलनसार हैं। दूसरे पुत्र दुलिचन्द्रजी सेठ नथमलजो के पुत्र न होने से वहाँ दक्तक चले गये। अतएव अव तीसरे पुत्र भीमराजजी ही इस समय अपनी फर्म मेससं काल्द्राम नथमल ताराचन्द्र दक्त स्ट्रीट का संचालन करते हैं। इसमें नथमलजी के दक्तक पुत्र सेठ दुलिचन्द्रजी का भी साक्षा है।

सेट नारायणचन्द्जी इस समय विद्यमान हैं आपकी वय इस समय ६४ वर्ष की है। आपकी फर्म इस समय कळकचा में मेसर्स काळ्डराम ग्रुमकरन के नाम से चल रही है तथा मुगलहाट में भी आपकी एक फर्म है जहाँ पाट का ब्यापार होता है। आपके दीपचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। आपही आजकल फर्म के ब्यापार का संचालन करते हैं। आप योग्य और मिलनसार सज्जन हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनमें तीन के नाम क्रमकाः ग्रुमकरणजी, जसकरणजी, और रिघकरनजी हैं। बढ़े पुत्र ब्यापार में सहयोग लेते हैं। सेठ टोडरमळजी के कोई संतान न हुई। दुरंगदासजी के परिवार में उनके पुत्र जेटमळजी और किशनचन्दजी हुए। इस समय किशनचन्दजी के पुत्र नेमचन्दजी, मुगळहाट में किशनचन्द मंगतमळ के नाम से ब्यापार कर रहे हैं।

सेठ श्रीचंदजी का परिवार—आपके कोई पुत्र न होने से आपने नयमळजी को दुत्तक िया।
मगर आपका केवल २२ वर्ष की युवावस्था हो में संवत् १९४४ में स्वर्गवास होगया। नथमळजी का
राज में अच्छा सम्मान था। आपके भी कोई पुत्र न होने से दुल्चिंदजी आपके नाम पर दत्तक आये।
आपका जन्म संवत् १९३७ का है। आप पढ़े लिखे, उत्साही, और चतुर पुरुष हैं। आपने अपने
स्वर्गीय पिताजी के स्मारक स्वरूप सरदारशाह में पुक्र दातस्य औपघालय स्थापित किया है। यहाँ यही
एक सबसे बड़ा औषघालय है। इसमें करीव ५०, ६०, हजार रुपया लगाया गया था। इसके अतिस्कि
इसके साथही एक जैन पुस्तकालय भी है। बाबू दुल्चिन्दजी कुंचिबहार में करीव ९ वर्ष तक वहाँ की
कोंसिल के मेम्बर रहे। इसके अतिरिक्त बीकानेर हाईकोर्ट ने सर्व प्रथम आपको सहदारशहर में
आगरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। लिखने का मतल्य यह है कि आपका यहाँ राज्य एवम् समाज मे
अच्छा सम्मान है। आपका व्यापार कूंचिबहार तथा कलकत्ता में मेसस् कालराम नयमळ के नाम से होता
है। जिसमें आपके माई भींवराजजी का साक्षा है यह हम जपर लिख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपके
पुत्रों के नाम से कलकत्ता के ताराचन्द दत्त स्ट्रीट में मेसर्स श्रीचंद मोहनलाल के नाम से जूट का व्यापार
होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम चन्यालालजी और मोहनलालजी है। कलकत्ते की ताराचन्द
दत्त स्ट्रीट वाली विल्डिंश इन्हीं पुत्रों के नाम से खरीदी हुई है।

सेठ आईदानजी का परिवार—आपके एक मात्र प्रत्न सेठ मंगलचन्दजी हुए । आपका जन्म संवत् १९२२ का है। जब कि आपकी अवस्था १५ वर्ष की थी उसी समय आप ज्यापार के लिये अपनी कमें पर कृंच बिहार गये। आपके पिताजी के द्वारा निर्मित की हुई धर्मशाला संवत् १९५४ में भूकम्प के

कारण िरसाई एवम नष्ट होर्गाई थी। अवएव आपने किर से उसका निर्माण करवाया। दरबार ने बार को भिन्न २ समयों पर किर्च, वन्दूक, पिस्तौंक वरीरई प्रदान कर आपका सम्मान बदाबा था। बन् १९०४ में आपको वहां दरबार में फर्ट क्कास सीट मिळी। इसके पश्चाए किर सन् १९२५ में आपके सम्मान को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के किये आपको पैरों में सोने का लंगर तथा आसासोटा प्रदान किया। आपके कोई छुन न होने से आपके नाम पर वा॰ जयचन्द्रलालजी द्त्तक लिये गये हैं। बाप एक उत्साही युवक हैं। आपको आपुर्वेद का बड़ा शौंक हैं। आपके प्रयत्न से यहाँ एक नश्चक मंडल स्वापित है आपके एक पुत्र है जिनका नाम भैंवरलालजी है। आपको फर्म पर क्वविहार में ज्र का व्यापार होता है। हस परिवार वालों को क्वविहार स्टेट और वीकानेर स्टेट से समय २ कई सास सके प्राप्त हुए हैं।

#### सेट ताराचन्दजी सेठिया का परिवार, सरदारशाह

सेट ताराचन्द्रजी बरीव ८० वर्ष पूर्व तोल्यासर से सरदार शहर में आकर बसे थे। आपका त्याव सेठिया है। जिस समय आप यहाँ जाये आपकी बहुत ही साधारण स्थिति थी। आपका त्याव वहां तेज एवम् आस्तानिमानी था। आप गरीवों के बहे पृष्ट पोषक थे। यहाँ तक कि हमेजा आपका तम उनके जिये पस्तुत रहता था। इसी कारण से आप यहाँ की जनता के माननीय थे। आपका सर्गवास १९४० में हुआ। आपके जुजीलालजी नामक एक पुत्र हुए। आप बहे बुद्धिमान और समझदार म्यक्तिथे। अपका सर्गवास संवद १९५३ में हो गया। आपके चार पुत्र सेट प्रनचन्द्रजी, रावतमलजी, काल्यामजी और चौथमलजी हैं। सेठ प्रमचन्द्रजी के पुत्र दीपचन्द्रजी और लक्ष्मीचन्द्रजी आजकल प्रमचन्द्र जीवनमक के नाम से १५ आर्मेन्यन स्टीट में अलग ज्यवसाय कार्त हैं।

सेठ रावतमञ्जी बढ़े ज्यापार चतुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिहैं। संवत् १९५३ में नव कि आपकी आयु केवल १३ वर्ष की थी, आप कलकत्ता ज्यापार के लिये गये। पुनम् पीरे २ आपने अपनी ब्यापार चाहरी से बहुत सी सम्पत्ति उपार्जित की। आपने अपनी सम्पत्ति का एक नियम बना लिया था उससे जनाव पैदा करना आप नहीं चाहते थे, अतप्व नियमित सम्पत्ति के पैदा होते ही सब कारबार अपने को भाइयों को १९८३ में देकर आप आजकल सरदार शहर ही में रहते हैं। आप तेरापंथी संवधान असुवाधी हैं।

सेट काल्डामजी एवम् चौयमछजी दोनों ही आई वर्तमान में रामलाल जसकरन के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में कपदे का तथा ज्रूट और कमिशन का तथा चौयमल रामलाल के नाम से स्नारही प्र में कपदे का न्यापार करते हैं। सेट काल्डामजी के रामलालजी, मदनचंदजी, संतोयचन्दजी और स्वामन जी तथा चौयमलजी के जसकरनजी, फतेचंदजी, करनीदानजी एवस् रतनलालजी मामक पुत्र हैं।

## सेठ चिमनीराम हुलासचंद सोठिया

इस परिवार के पुरुष तोव्यासर से सरदारबाहर आये। पहले इसं परिवार की व्यिति साधारण

श्री सेठ चौथमळती देश से चळकर व्यापार के लिये बङ्गाल के धृशी जिले में गये और वहां प्रनचन्द हुकुमचन्द संचेती के यहां नौकरी की। आप के संतान महोते से आप के नाम पर आप के मतीजे आसकरणजी दत्तक लिये गये। चौथमळजी के माई सेठ चिम्ननीरामजी कळकत्ते में हि हिंह सन्तोपचन्द की दुकान पर नौकरी करते रहे। नौकरी से कुछ सम्पत्ति जोड़कर आपने लोगों के साझे में हुलासचन्द आसकरण के नाम से कप दे का क्यापार कुछ किया। इस समय आप इसी नाम से अपना स्वतन्त्र स्वापार करते हैं। संवत् १९७३ से व्यापार का भार अपने पुत्र हुलासचन्दजी को देवर आप रिटायर्ड आहफ व्यतीत कर रहे हैं। आप सरदारशहर में रहते हैं।

सेठ आसकरणजी और हुळासचन्दजी कलकरों में अपनी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन कर रहे हैं। आपकी दुकान १८८ सुता पहीं में है।

## मेसर्स गुलाबचंद धनराज सेठिया रिखी

इस खानदान के लोग रिणी में बहुत समय से रहते हैं। इनमें सेठ रामदयालजी के चार पुत्र हुए इनमें से उपरोक्त वंश सेठ गुलावचन्दजी का है।

सेठ गुडाबनन्दनों का जन्म संबत् १९१२ में हुआ । आप देश से ज्यापार के लिये बंगाल गये और वहां सैमनसिंह में हुधोरियों के यहां सर्विस की । आपके रावतमळनी, धनराजनी, हीराठाळ जी और हुकुमनन्दनी नामक चार पुत्र हुए । सेठ रावत्मळनी का जन्म सं० १९१७ में हुआ । आप १९४९ में कळकत्ता गये और अपने भाई धनराजनी के साथ रावतमळ धनराज के नाम से ज्यापर छुरू किया इसके पश्चात् आप दोनों भाई अलग अलग होगये। सेठ रावतमळनी का स्वर्गवास १९६७ में होगया। इनके मोहनछाळनी और हुनुमानमळनी नामक २ पुत्र हुए ।

सेठ धनराजजी ने अपने भाई से अलग होकर भूरायल धनराज के नाम से व्यापार आरम्भ किया फिर सं० 1९६६ से ये गुलावचन्द धनराज के नाम से व्यापार करने लगे। इस समय आप के यहां इसी नाम से व्यापार होता है। आपके इस समय मंगलचन्दजी, वुधचन्दजी, चन्पालालजी और ताराचंदजी नामक चार प्रश्न हैं।

सेर रावतमलजी के प्रत्न सोहनलालजी भी फर्म के पार्टनर हैं । आप बड़े योग्य हैं । हजुमानमलजी दलाली का काम करते हैं। इस फर्म का १२ नारमल लोहिया लेन कलकता में बड़े रकेल पर देशी कपड़े का व्यापार होता है और हरगोला (बङ्गाल) में इसकी शाला जूट का न्यापार करती है।

## सुजानगढ़ का सेठिया परिवार

इस सानदान का इतिहास सेठ शोभाचन्द्रजी को प्रारम्भ होना है। उनके एन किशनचन्द्रजी हुइमचन्द्रजी, बींजराजजी, देवचन्द्रजी, और चौथमलजी हुए, इनमें से यह खानदान सेठ चौथमलजी का है। सेठ चौथमलजी का जन्म १९२२ में हुआ, पहले आप खेती बाढ़ी के द्वारा अपनी गुजर करते थे कुछ समय परचात् आप अपने भाई विनाजजी के पास दिनाजपुर चले गये। दैनयोग से इसी समय दिनाजपुर में चाद्वास वाले चोरिदयों की मिनिहारी की दुकान में आग लग गई, और उसका बला हुआ गोदाम आपने वहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। इस व्यापार में आपको बहुत बहा लाभ हुआ और आपकी दियति बहुत अच्छी जम गई। इस प्रकार अपने परिवार की स्थिति जमाकर सेठ चौथमलजी १९७४ में और सेठ बींजराजजी १९९८ में स्वर्णवासी हुए। आप दोनों भाई वढ़े व्यापार कुशल और धार्मिक व्यक्ति थे। सेठ चौथमलजी १९९८ में स्वर्णवासी हुए। आप दोनों भाई वढ़े व्यापार कुशल और धार्मिक व्यक्ति थे। सेठ चौथमलजी के हीरालालजी, लादूरामजी, कुन्दनमलजी एवम् मानिकचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें हीरालालजी वास्थावस्या में ही स्वर्णवासी होगये शेष तीनों भाई इस समय व्यापार का संचालन कर रहे हैं। कुन्दनमलजी और माणकचन्दजी बढ़े देशमक संजनन हैं।

### सेठ प्रेमचंद धरमचंद सेठी, मुलतान ( पंजाय )

इस कुटुस्व का मूल निवास बीकानेर हैं। वहाँ से १५० साल पूर्व सेठ आत्मारामजी सेठी मुलतान (पंजाव) गये और वहाँ जवाहरात का व्यापार कुरू किया। आपके पुत्र में मचन्दजी सेठी के समय में मुलतान दीवान के महलों में जवाहरात की चोरी होगई, और उसका झुठा हुलजाम प्रेमचंदजी पर खगा, इससे इन्होंने जवाहरात का व्यापार चन्द्र करके हाथी दांत का धन्धा ग्रुरू किया। उसके पत्रात आपने कपदे का कारवार भी आरम्भ किया। इस व्यापार, में आपने विदोष सम्पत्ति उपार्जित की। आपके धरमचन्दजी तथा नथमञ्जी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ घरमचंद रेठी की परिवार—सेठ घरमचन्दजी के प्नमचन्दजी तथा वलदेवनसादनी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों की धार्मिक कामों की ओर बढ़ी रुचि रही है। इन दोनों भाइयों में संवत् १९७५ में मुलतान में एक विशाल जैन मन्दिर यनवाया। सेठी प्नमचन्दजी के प्रश्च वासुरामजी, तिलोकचन्दजी, सुगनचन्दजी तथा चंद्रीलालजी हैं। इन यंधुओं के यहाँ मुलतान में "घरमचन्द सुगनचन्द" के नाम से न्यापार होता है। सेठी यलदेवनसादजी के पुत्र तोलारामजी, काल्यम जो तथा सुशालचन्दजी हुए। इनमें सुशालचन्दजी की फर्म करांची में न्यापार करती है।

सेठी तोलारामजी ने संवत् १९८० में घरवह में अपनी दुकान की शाखा तोलाराम मैंनरलाल के नाम से खोली। तथा १९८१ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र माणकचन्दजी भैंवरलालजी तथा संपतलालजी विद्यमान हैं। आप वीनों नवयुवक समझदार व्यक्ति हैं। माणकचन्दजी का जन्म १९६२ में तथा मैंवरीलालजी का १९६९ में हुआ। आपके यहाँ मुख्तान में प्रेमचन्द घरमचन्द के नाम से कपहे का न्यापार होता है। तथा यह दुकान बढ़ी मातवर मानी जाती है।

सेठ नथमलजी सेठी को परिवार—खेटी नथमलजी की वय ६२ साल की है। आपके पुत्र उत्तमचन्द्रजी, ठाकरदासजी तथा टीकमदासजी मुलतान में प्रेमचन्द्र नथमल के नाम से सराकी व्यापार कार्त हैं।

> सेठ नथमल वख्तावरचन्द् सेठी, नागपूर इस खानदान का मूळ निवासस्थान बीकानेर है। आप ओसवाल जाति के सेठी गौत्रीय

# जाति का इतिहास 💍 🤝



स्त्र॰ मेठ बोराडासजी राहा, महास्त



देशभक्र प्नमचंदजी राका, नागपुर.



सेंद्र भगनमलजी रांका, मदास.



सेठ हसराजजी रांका, नासिक.

संबंधन हैं। आप बर्वताम्बर जैन आंग्नाय के मानने वाले हैं। सेठ बख्तावरचन्द्रजी सेठी वीकानेर में वहुत बतापी न्यिक हुए हैं। आपने बीकानेर में सबसे पहले नगर भोजन करनाया निसे ग्राम सारणी कहते हैं। बीकानेर राज्य में भी आपका बहुत प्रभाव था। धार्मिक कार्यों की तरफ भी आपका यहुत रूक्ष्य सा सथा इनमें आपने बहुत रूपये खर्च भी किये। आपने इस फर्मे को नागपुर में १२५ वर्ष एवं स्थापित की थी। बख्तावरचन्द्रजी के प्रश्न करणीवानजी हुए। आपने नागपुर के अन्तर्गत मारवाड़ी समाव में बहुत नाम कमाया। आपका यहाँ की मारवाड़ी समाव में बहुत ग्रामाव था। आपकी हुकाव नागपुर में अभी तक बड़ी दुकान के नाम से मशहूर है। करणोवानजी के कोई पुत्र न होने से आपके वहाँ श्रीयुद एनमचन्द्रजी दसक आये। इस समय आपही इस फर्म के मालिक हैं। आपके इस समय आप हम फर्म पर कप दे का ज्यापार होता है।

## श्री पूनमचंदजी राका, नागपुर

श्रीयुत प्रमापनद्वी रांका, जासनेर ( पूर्व खानदेश ) तालुका के तींडापुर नामक प्राम के निवासी छोगमक्वमी रांका के मसके पुत्र हैं आप संवत् १९६२ में नागपुर के रांका शंभूरामजी के नाम पर दक्क कार्य गये। रांका शंभूरामजी संवत् १९२० में खींवसर ( मारवाद ) से नागपुर आये थे भापने कपदे की दुकान की तथा संवत् १९६७ में आप स्वर्गवासी हुए।

रांका प्तमचंदनी का जन्म संवत् १९७६ की मिती आषाद मुदी ४ को तींडापुर में हुआ, आपका शिक्षण घर पर ही हुआ। संवत् १९७७ तक आप अपना घरू कपदे का व्यापार देखते रहे। तम संवत् १९७७ में नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में सिमिक्ति हुए और वहीं से आपके जीवन में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का अध्याय आरम्भ हुआ। किकतः उसी समय आपने अपने समाज को जागृत करने के लिये सन् १९२० में "मारवादी सेवा संव" नामक संख्या का स्थापन किया और आपने स्वयं उसके सभापति का स्थान संचाछित किया। संत् १९२२ के नागपुर के मंदा सत्याग्रह में आपने विशेष रूप से भाग लिया एवम् दिन दिन सामाजिक एवम् राष्ट्रीय कारवाँ में आप नृतन उत्साह से पैर बदाते गये। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती धनवती वाहै रांका. ने परदा प्रथा को तिलांजिक देकर, समाज की खियों के सम्मुख एक नृतन आदर्श रक्वा है, आप सार्वजनिक सभागों में भाषण देती हैं तथा हर एक सार्वजनिक कामों में भाग लेती हैं। इस तरह सेठ प्तमचन्दनी रांका सन् १९२० तक राष्ट्रीय कारवाँ में सहयोग लेते रहे। इसी समय आपने समाज सुधार के लिये कोसर मोसर विरोधक पार्टी मी स्थापित की। इसके भी आप प्रेसिवेंट रहे।

सन् १९६० से आपने अपने घरू कार्यों से सम्बन्ध छोड़कर अपना सव समय कांग्रेस की सेवा की ओर छगाना आरम्भ कर दिया तथा इसी सांछ तारीख ३१।७।३० को राष्ट्रीय महायुद्ध में सिमाछित होने के उपकक्ष में आप गिरफ्तार किये गये। दोनों बार आपको कँचा क्छास दिया गया। छेकिन जेळ में आपने दूसरे राजबन्दियों के साथ A.B.C. इस प्रकार तीन प्रकार के ज्यवहार देखकर गवनमेंट से सबके साथ एक समान व्यवहार करने की प्रार्थना की छेकिन जब आपकी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो

आपने उपधास आरम्भ कर दिया और इस प्रकार निरन्तर ७२ दिनों तक आपने उपवास की तपस्वा की। ता॰ ९। ३। ३१ को गांधी-इरविन-पेक्ट के समझौते के मुताबिक तमाम राजवन्दी छोड़ हिरे गये, इस दिन उपवास की हालत में आप भी जेल से मुक्त कर दिये गये।

इसी प्रकार ९। १। १२ को सत्याप्रह आन्दोलन में सम्मिक्ति होने के उपक्का में आप पर १० हजार रुपया वृण्ड तथा ३ साल ७॥ सास की।सजा हुई जो पीछे से घटा कर, १५००) दृण्ड के साथ १ साल की करदी गई। इस वार भी आपने गवर्नमेंट से पुकसा व्यवहार करने की प्रार्थना की लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अतः आपने पुनः पूर्ववत् उपवास आरम्भ कर दिवा वब खगतार १२ दिनों तक उपवास करते हुए आप बहुत अशक्त होगये तब ता॰ ४। ५। १२ को सी॰ पी॰ गवर्नमेंट वे आपको स्वयं रिहा कर दिया। बाहर आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आपके किसी मित्र वे आपकी बोर से १५००) मर दिये हैं वे रुपये आपने उन्हें सधन्यवाद छौटा दिये।

इस प्रकार आपका त्याग और तपस्या का पवित्र जीवन ओसवाह समाज के किये अभिगत और गौरव का चौतक है तथा सम्पत्ति के मद में चूर वासनाओं के कीट समाज के नवपुवकों के लिये गवीन मार्ग दर्शक हैं। अभी आपने देश के हितार्थ ची तथा शकर का त्याग कर रक्का है। इस समय आप नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिटेण्ट हैं। आपके छोटे आता आसकरणजी ने भी परदा प्रका का लाग किया है। आपका विवाह वहुत ही सुधरी प्रथा से हुआ था। आपकी धर्मपत्नी सन् १९३० में शा मास के लिये जेलें गई थीं इस समय आप सेट प्रमाचन्द्रजी की कपने की तुकान का काम देखते हैं।

## श्री सौभागमलजी सेठिया ( रांका ) का खानदान, मद्रास

इस खानदान का खास निवासस्थान मागौर का है। आप छोग रोका सेठिया गौत्रीय ओसवार घेचेतान्वर सैन समाज के मंदिर आझाय को मानने वाले सजन हैं। आपके परिवार में श्रीयुत पारसम्ब जी सेठिया हुए। आप करीब पचास वर्ष प्रथम नागौर से हैंद्राबाद आये। यहाँ आपने अनाज का व्यापार इस्क किया, आपके एक प्रश्न हुए जिनका नाम सौमागमञ्जी था।

श्री सौभागमळजी सेठिया का जन्म संवत् १९२० में हुआ । आप भी हैदराबाद में अनाव का व्यापार करते रहे। उसके पश्चात् सं० १९६७ में आप मदास आये और यहाँ पर वैद्विम का व्यवसाय किया। इस फर्म के व्यवसाय में आपको जच्छी सफलता मिली। आपका संवत् १९७६ में स्वर्गवास हो गया। आप के दो प्रश्न हुप जिनके नाम सेठ उम्मेदमळजी तथा धीरजमळजी हैं।

सेट उन्मैदमलजी का जन्म संवत् १९४६ में तथा घीरजमलजी का संवत् १९४९ में हुआ। आप दोनों भाई बद्दे होशियार तथा क्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप के हायों से इस फर्म की बहुत उन्नित हुई। संवत् १९८० तक आप दोनों शामिल व्यापार करते रहे। इसके पत्रचात् दोनों अलग २ हो गये और सेट उन्मैदमलजी ने मेसर्स सौमागमल उन्मैदमल के नाम से कागज का व्यवसाय तथा घीरजमलजी ने मेसर्स सौमागमल घीरजमल के नाम से बैद्धिंग का व्यवसाय करना ग्रुक्त कर दिया।

सेट उस्मेद्मलजी के तीन पुत्र हैं जिनके पानसलजी. भंदरलाखजी तथा छोटमलजी हैं। इनमें

## म्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ धीरजमलजी सेठिया, मदास.

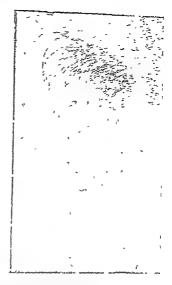

सेठ केवलचन्दली सेठिया ,हजारीमल देगलचन्द्र) महुरान्तकम्.

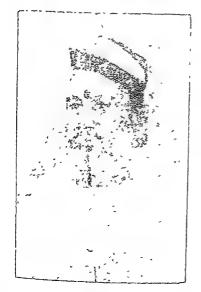

लगींय सेठ चत्रींगजी (चत्रींगजी सूरजमलजी) साद्दी

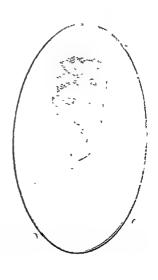

ध्री मगुलालजी सेठिया ( वस्तावरमल मोहनलाल ) मदान

से भी पानमखनी अपने पितानी के साथ कांगज के ब्यवसाय में काम करते है तथा शेप दो वर्ष पदते हैं। सेठ धीरजमकनी के दो पुत्र हैं जिनके नाम कम से भीखमचन्दनी तथा मूळचन्दनी हैं।

इन दोनों भाइयों की ओर से घार्मिक, सार्वजनिक तथा परोपकार के कामों में काफी सहायता ही जाती है।

## सेठ फौजमल बोरीदास रांका, मद्रास

इस परिवार का मूळ निवास-स्थान वराई-सजनपुर (मारवाइ) है। वहाँ से सेठ फौजमल की रांका लगभग संवद १९२६ में सेण्ड थाम्स् माउण्ड (मद्रास) में आये और लेनदेन का कारवार ग्रुरू किया तथा अरुपकाल में ही आपने अपनी सम्पत्ति की आशातीत उन्नति की। सेंट थाम्स् माउण्ड हुकान के अलावा संवद १९४५ में आपने चिन्तादिपेठ-मद्रास में भी एक सराफी हुकान खोळी। आपके पुत्र सेठ बोरीदासजी रांका शिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति थे। आप में अपने पिताजी के सब गुण मौजूद थे। आप संवद १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके सामने ही आपके पीन्न जीवराजजी तथा अमोळकचन्दजी राँका का अरुपवय में संवद १९५६ के पहिले शरीरावसान हो गया था। अपनी दुकान की प्रतिष्ठा को बदाते हुए सेठ फौजमळजी राँका संवद १९७२ में स्वर्गवासी हुए। सेठ फोजमळजी राँका के कोई सन्तान न रहने से आपने श्री ध्यानमळजी राँका को गोद लिया।

सेठ छगनमकनी राँका का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। मद्रास और वगदी के ओसवाठ समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपने अनेक ऑर्मिक तथा सामाजिक कार्यों में प्रशंसनीय भाग किया है।

सेठ छगनमळजी ने अपनी माता की आज्ञानुसार बगढ़ी में असरे बकरों की रक्षा के लिए एक पादा खोला है, जिसमें ३०० बकरों का पालन होता है बगढ़ी की इसशान भूमि में एक धर्मशाला की बढ़ी कमी थी अत एव आपने उक्त स्थान पर धर्मशाला बनवा कर जनता के लिये सुविधा की है। वगड़ी स्टेशन पर भी आपने एक विशाल धर्मशाला बनवाई है। बगढ़ी में अछूत बालकों के सहायतार्थ आपने एक छोटी सी पाठशाला भी खोल रक्ती है। इसके सिवाय आपने भी जैन पाठशाला बगढ़ी, शान्ति पाठशाला पाली, जैन गुरुकुल ब्यावर, जैन ज्ञान पाठशाला उदयपुर को समय समय पर अच्छी आर्थिक सहायता दी है। आप के पुत्र धीरजमलजी 1 साल के तथा रेखचन्दनी १० साल के हैं। ये दोनों बालक हीनहार प्रवोत होते हैं विथा शुद्ध खहर धारण करते हैं। छोटी वय में इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

इस समय इस परिवार का भद्रास के सेठ यामस माँउण्ट तथा चिंतान्द्रि पेट नामक स्थान पर न्याज का धंचा होता है। यह दुकान यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित समझी जाती है।

## सेठ सूरजमल इंसराज, रांका ( सेठिया ) नाशिक

इस परिवार का मूळ निवास बीज वाड्रा (जोधपुर के पास ) है। आप स्थानक वासी आझाय के मानने वाले सजन हैं। सेठ सुरजमळजी राँका ८० साळ पहिले देवा से नाशिक जिले के सिंदे नामक स्थान में आये। आपके पुत्र वालारामजी और उनके पुत्र देवीचन्दजी तथा जसराजजी सिंदिया में रहते हैं। तथा रतनचन्दजी के पुत्र चैनसुखजी, माणकलालजी व धनराजजी नाशिक में किराने का व्यापार करते हैं।

सिंदिया से सेठ इंसराजनी राँका शके १८२८ में नाशिक आये तथा यहाँ किराने का शाम शुरू किया, आपने इस न्यापार में काफी उचित प्राप्त कर फर्म की प्रतिष्ठा व इच्चत की बदाया । आपका जन्म संवर् १९६१ में हुआ आपके प्नमचंदनी, खुलीलालजी, मोहनलालजी और फतेचंदनी नामक ४ पुत्र हैं। प्नमचन्त्री स्थानीय म्युनिसिपेंटेटी के मेम्बर हैं। चुन्नीलालजी एम॰ पु॰ फाइनल और एल॰ एल॰ वी॰ में अध्ययन कर रहे हैं। मोहनलालजी ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्दनी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। खुन्नीलालजी राँका ओसवाल जैन वोदिंग नाशिक के सेकेटरी हैं, इसी तरह आप नाशिक जिला ओसवाल समाने अधिकेतन के सेकेटरी थे। मोहनलालजी को राष्ट्रीय कामों में मांग लेने के उपलक्ष में सन् १९१२ में ६ मास की जेड हुई थी। यह परिवार नाशिक व आसपास के ओसवाल समान में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

#### सेठ पूनमचन्द श्रीचन्द रांका, पूना

इस परिवार का मूळ निवास स्थान राणी (गोडवाड़) है राणी से सेठ प्रनचन्दनी रांका ६० साह पहिंछे पूना आये। योदे समय तक आपने रामचन्द्र हिम्मतमळ की मागीदारी में व्यापार किया। परवाद अपने साले साददी (गोडवाड़) निवासी सेठ चर्त्रांगजी की भागीदारी में पूना केम्प में संवद १९४४ में हुकान की। इस दुकान ने अंग्रेज छोगों से छेन देन का न्यापार शुरू किया आपने इस स्थापार में बहुत सम्पत्ति कमाकर अपने मकानात दुकानें यंगले आदि वनवाये। इस समय ४६ माळकम टेंक रोड पर प्तमक्त श्रीचन्द्र के नाम से इस दुकान पर वैश्विग तथा प्रापर्टी के किराये का कार्य्य होता है। यहाँ की दुकानों में यह दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ प्रमध्वदंत्री के पुत्र कुंदनमळजी तथा चंदनमळजी इस समय साददी में रहते हैं।

सेठ चर्त्रींगजी का परिवार —आपने १८ सालों तक सेठ रामचन्द हिम्मतमल पूना वालों की हुकान पर नौकरी की । तदगंतर अपने यहनोई के साझे में पूना में दुकान को । उस दुकान के ब्यापार को आपने बहुत वहाया । चतरींगजी सेठ ने सादडी में कई घारिंक काम किये । आपका जन्म संवत् १९१७ में हुआ । आपने राणकपुरजी के मेले में ७ हजार आयुजी आदि के संघ में २५०१) तथा न्यात के नौरे में २१००) लगाये । आपके पुत्र केसरीमलजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप इस समय व्यापार का संवालन करते हैं । केसरीमलजी के पुत्र सागरमलजी तथा जावंतराजनी है । सागरमलजी होशियार युवक हैं । आप व्यापार में भाग लेते हैं । यह परिवार लुका गायक का अनुयायी है ।

सेठ कीरतमल पन्नाल:ल रांका, चिंचवढ ( पना )

इस परिवार का मूळ निवास स्थान भावी ( जोधपुर ) है। वहाँ से स्नाभग 100 साल पहिले सेठ तेजमळजी रांका के पुत्र सेठ कीरतमळजी रांका चिंचवढ़ आये तथा कपढ़ा व अनाज का व्यापार शुरू किया। भाषके पत्रालाळाजी, निहालचंदजी तथा मूळचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ पत्रालाळजी रांका चिंचवढ़ के अप्रगण्य थे। आप स्थानीय फतेचन्द जैन विद्यालय के प्रथम समापति थे। इस संस्था की

## वाल जाति का इतिहासः







बावू चम्पालालजी वांठिया, भीनासर.



बाबू सोहनलालजी बाठिया बिल्डग कलकत्ता.

बापने अच्छी सेवा की। संवत् १९८७ की सावण सुदी ११ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे भाई इसका: १९५५ तथा ७२ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में सेठ पञ्चाळाळजी रांका के पुत्र हीराळाळजी, पुनमचन्द्रजी तथा वंशीळाळजी और निहासचन्द्रजी रांका के पुत्र छादूरामजी विद्यमान हैं। सेठ हीराळाळजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप चिचवद विद्यालय की प्रवंधक कमेटी के मेन्वर और प्राम पंचायत के प्रधान हैं। आप स्थानक वासी बालाय के मानने वाले हैं तथा यहाँ के ओसवाळ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ कीरतमळ पद्याकाळ के वाम से अनाज का ज्यापार होता है।

## वंतिष्ठया

#### बांडिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि संवत् ११६७ में रणधम्भोर के राजा छालसिंह पवार को उसके सात पुत्रों सिंहत आवार्य्य श्री जिनवल्लभसूरि ने जैन धर्म का प्रतिबोध दिया। उसके वद पुत्र का नाम वंउपोदार था, इन्होंके वंशन बांठिया कहलाये। इस वंश में संवत् १५०० के लगभग वादशाह हुमायूँ के समय में चिमनसिंहनी बांठिया नामक बढ़े प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति हुए। इन्होंने लाखों उपये लगाकर कई जैन मन्दिरों का उद्धार करवाया और शत्रुं जयका एक विशाल संघ निकाला जिसमें प्रति आदमी एक अकवरी मुहर लहाण में बांठी।

## सेठ मौजीरामजी बाँठिया का खानदान मीनांसर

इस परिवार के लोग करीब संवद १९१० में भिनासर में आकर बसे।

सेठ मौजीरामजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिभा सम्पन्न न्यक्ति हुए! आप ही ने ठग-भग ७५ वर्ष पूर्व कलकत्ता जाकर अपने और अपने छोटे माई सेठ प्रेमराजजी के नाम से फर्म स्थापित की। आपने अपनी व्यापारिक कुत्रालता से फर्म की अच्छी उन्नति की। आपका स्वर्गवास सम्वद् १९४१ में हो गया। आप मन्दिर मार्गी जैनी थे—आप बड़े धर्म परायण थे। आपके सेठ पन्नालालनी नामक पुत्र हुए।

सेठ पतालालजी—आप सरछ और शान्ति प्रकृति के पुरुष थे। ज्यापार में आप विशेष दिल्वस्पी न रसते थे और अधिकतर अपने देश में ही रहा करते थे। आपके ३ पुत्र हुए सेठ सालिमचन्द्रजी, हमीरमलजी, बौर किशनचन्द्रजी। सेठ किशनचन्द्रजी कई वर्ष हुए इस फर्म से अलग हो गये हैं। इनमें से सेठ हमीरमलजी बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपकी बुद्धिमत्ता से फर्म ने उत्तरशेतर उन्नति की। आपका जन्म सं॰ १९१९ में हुआ था। आप बाईस सम्प्रदाय के जैनी थे और धर्म में आपकी वदी निष्टा थी, आपने अपने जीवन काल में बहुत सा रुपया सम्बार्गों में ज्याय किया। यही नहीं विक एक मोटी रक्नम ५१०००) रु० की एक सुदत पुण्य खाते निकाल कर अलग फण्ड स्थापित किया और उसमें से समय २ पर अच्छे २ सार्वजनिक कार्यों में ज्याय करते रहे। अभी मी इस कण्ड से एक कम्या पाठशाला सुचाररूप से चल रही है, उसकी देख रेख सेठ सोहनलालजी और चर्या-

कालर्जी करते हैं। सेठजी बढ़े उदार, दयाल्ज, शान्त-स्वभाव तथा धर्म-परायण थे। आपका स्वर्गवास फाल्गुन बदी १२ सम्वत् १९८५ को हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमद्याः सेठ क्रनीरामजी, (जो इनके बढ़े भाई सेठ सालिमचन्दजी के दत्तक हैं) सोहनलाल्जी, और चम्पालाल्जी हैं। आवक्ल आप तीनों भाई अलग र हो गये हैं और अपना २ स्यापार स्वतन्त्र रूप से करते हैं।

इस परिवार की ओर से सभी सार्वजनिक कार्यों में सहायता प्रदान की आती है। आपकों ओर से साधुमानों श्री रवेस्था॰ जैन हितकारिणी संस्था में १९१११) रुपये प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त भीनासर स्कूछ की वर्तमान विविद्ध भी इस परिवार तथा से॰ बहादुरमलजी बाँदिया हारा बनाई माई है इसी परिवार की विशेष सहायता से गंगाशहर से भीनासर तक पद्धी सहक बनाई गई थी। इसी प्रकार गाँव की प्रत्येक संस्था पंजरापोल वगैरः में भी आपकी ओर से अच्छी सहायता दी जाती है।

वीकानेर गवर्नमेंट में भी आप कोगों का अच्छा मान है। एच० एच० महाराजा साहित बहादुर बीकानेर की ओर से एक ज़ास रुका सेठ हमीरमळजी कनीरामजी के नाम से मिळा हुआ है।

सेठ कनीरामजी—आप वढ़े साधु प्रकृति के मिळनसार सजन हैं। आपका व्यापार पिढ़के सेठ मौजीरामजी पत्राळाळजी के नाम से सिम्मिळित रूप में होता था पर कई वर्षों से कळकों में से• सार्किमचन्दजी कनीरामजी के नाम से स्वतन्त्र रूप में न्वांचानी प्रवम् जूट का होता है।

इस फर्म की भी भिन्न २ नामों से ताम्बाहार (धुवड़ी) मनमुख (सिलहर) सोनातोल (बुगड़ा) नामक स्थानों पर और भी शाखायें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में इंडॉयूरोपियन मैसीनरी कम्पनी के नाम से प्रिंटिंग मसीन एवम् व्रिंटिंग सम्बन्धी सब प्रकार के सामान का व्यापार होता है। इस विषय का बहुत बढ़ा स्टाक आपके यहाँ हमेशा मौजूद रहता है। इसकी लाहौर, कस्कला, बम्बई में ब्रांचें हैं इसके और भी हिस्सेदार हैं। आपफे तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमकाः श्रीयुत लोकारामजी, रामलाक्जी, और भैरांदानजी हैं। सेठजी के इस समय एक पीत्र भी है जिसका नाम दौलतरामजी है। आपका बीकावेर स्टेट में अच्छा मान सम्माव है। महाराजा साहिव बहादुर बीकानेर की ओर से आपको कैकियत मिन्ने हुई है। आप सामयिक समान सुधार के भी बढ़े प्रेमी हैं।

सेठ सोहनलालजी—आप भी पहले शामिल में ही स्ववसाय करते थे, मगर तीन वर्षों से प्रवक् ही आप अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं।

आपका कळकरो में।मेसर्स मौजीराम पत्राळाळ के नाम से ४५ आर्मीनियन रहीट में छाते का वर्षे स्केळ पर व्यापार होता है तथा हमीरमळ सोहनळाळ के नाम से १० केंनिंग स्ट्रीट में कपदे की चालानी का काम होता है। आपको एक बांच चटगांव में भी है। आपको २ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमका सम्बद्ध छाछजी पुत्रमु इन्द्रहुमारजी हैं।

सेठ चम्पालालजी—अगप भी आजकल स्वतन्त्र स्वापार कर रहे हैं। आपका व्यापार करक्षा में मेससं हमीरमलजी चम्पालाल के नाम से नं० र राजा उदमंट स्ट्रीट में होता है। इस फर्म की शाखाएँ कई स्थानों में हैं जहाँ पर जूट की खरीदी का काम होता है। कलकत्ता में आपका जूट मारकेट में अच्छा नाम है। आपके बेलिक भी पास कराया हुआ है और आप बढ़े मिळनसार, उत्साही, विदाप्रेमी तथा उदार हरण हैं।

# **ग्रोस्वाल** जाति का इतिहास



सेठ कनीरामजी बांटिया, भीनासर

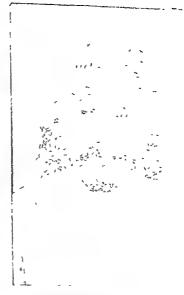

सेठ बहाबुरमत्तर्ता र् िशः, श्रीनग्सः,



सेठ तोलारामजी S/o कनीरामजी बांठिया, मीनासर.



सेठ वहादुरमलजी वाटिया के पुत्र, भीनासर.

#### सेठ पेमराज हजारीमल बाँठिया, भीना र

'इस फर्म के मालिकों का मूलनिवास स्थान भीनासर (बीकानेर) में है। आप ओसवाल जाति के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सजान हैं। कलकों में इस फर्म को स्थापना करीब ८५ वर्ष पहले मौजीराम प्रेमराज के नाम से हुई थी, आप दोनों सहोदर आता थे। उसके परचात सेठ प्रेमराजजी के पुत्र सेठ हजारीमलकी मंगलचन्दजी ने उपरोक्त फर्म से प्रथक होकर सं० १९३९ में प्रेमराज हजारीमलके नाम से फर्म की स्थापना की। आपके उद्योग से इस दुकान की अच्छी उन्नति हुई। हजारीमलजी का जन्म सं० १९३२ में और स्वर्गवास सं० १९६९ में हुआ— आपका देहावसान सं० १९५० में अल्यावस्था में ही हो गया। आप वढ़े उदार, तथा सदाचारी, पुरुष थे। इनके श्री रिखवचन्दजी दत्तक लिये गये थे। आपका जन्म १९२७ में और स्वर्गवास सं० १९६३ में हुआ था।

इस समय सेठ रिखबचन्द्रजी के पुत्र कीयुत बहादुरमङ्जी हैं। आप वहें घोग्य, तथा उदार पुरुष हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके माम क्रमशः श्रीयुक्त तोळारामजी प्यामळाङ्जी और बन्शीळाळजी हैं। फर्म का कार्य आपकी तथा आपके बढ़े पुत्र की देख भाळ में सुचाररूप से घळ रहा है।

इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक कारयों की ओर बड़ी रुचि रही है। श्री हजारी-मळजी ने अपने जीवन काळ ही में एक छाख इकताळीस इजार रुपये का दान किया था जिससे इस समय कई संस्थाओं को सहायता मिळ रही है। इसके पहले भी आप अनेकों बार अपनी दानवीरता का परि-धय समय २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से भीनासर में एक जैन बनेताम्बर औषधालय भी चळ रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ की पिक्तरापोळ की बिल्डिइ भी आप ही के हारा प्रदान की है तथा ओसवाल पम्चायती के मकान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त यहाँ के व्यवहारिक स्कूळ की बिल्डिङ्ग भी मौजीराम पत्नालाल की फर्म के मालिक सेंठ हमीरमलजी, कनीरामजी की और आपकी ओर से ही प्रदान की गई है और आपने रु० १९३१३) साधमार्गी जैन हितकारिणी संस्था में दान दिया है।

#### सेठ बिरदीचन्दजी बांठिया का परिवार, बीकानेर

इस परिचार के छोग बाईस सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। इसमें सर्व प्रथम सेठ साहवित्ताजी हुए। आपके पुत्र फूळचन्दजी बीकानेर ही में रहकर व्यापार करते रहे। आपके पुत्र जोरावरमलजी और तिलोकचन्दजी हुए। इसमें से तिलोकचन्दजी छा परिचार प्रवापगढ़ चला गया। जिसका परिचय प्रवापगढ़ के बांठिया परिचार के नाम से दिया जा रहा है। सेठ जोरावरमलजी बीकानेर से व्यापार के निर्मित्त महास गये और वहाँ अप्रेजों के साथ वैकिंग व्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलना रही। वहीं आपका स्वर्गवास हो गया। आपके विरदीचन्दजी और छखमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। छखमीचन्दजी का अल्पाय ही में स्वर्गवास हो गया।

सेठ बिरदीचन्द्जी पहले पहल कलकत्ता आये और अपने पुत्र किशनमलजी के साथ विरदीचन्द

बदनमक के नाम से फर्म स्थापित की। कुछ समय पदचात् आपके दूसरे पुत्र बदनमक्की भी इसकें शामिल हो गये। आपके व्यवसाय में उतरते ही फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। संबत् १९०१ में बिरदी चन्दजी का स्वर्गवास हो गया। आप बढ़े धार्मिक प्रवृति के पुरुष थे। आपका समाज में क्क्न आदर, सत्कार था। आपके स्वर्गवास के १० वर्ष पदचात् आपके दोनों पुत्र अलग २ हो गये। संबत् १९८० में किश्नमल्ली का स्वर्गवास हो गया।

इस समय किशनमळजी के पुत्र नथमळजी, मेसर्स विदिश्वेंद्र नथमळ के नाम से मनोहरत्ता करळा में कपड़े का व्यापार करते हैं। आप सज्जन पुरुष हैं। सेठ बदनमळजी भी मनोहरदास के करके में विदिश्वेंद्र वदनमळ के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। आपकी प्रकृति भी विदेश कर साधु सेवा और को ध्यान की ओर रहती है। बीकानेर की ओसवाळ समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने बाते हैं। व्यापार में तो आपने बहुत क्यादा उन्नति की है।

#### प्रतापगढ़ का बांठिया परिवार

इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ ख्वचन्द्वी और सेठ सवलसिंहजी दोनों भाई बीकानेर से प्रताण गढ़ नामक स्थान पर आये। यहां आकर ख्वचंद्वी सकालीन फर्म मेससं गणेशदास किशनाजी के वहीं भुनीम हो गये। आपका ख्वांवास हो जाने पर सेठ सवलसिंहजी ने यहाँ की महारानी (राजा दलपतिंहजों की पाने) के सामें में वैकिंग का स्थापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। इसी कारण से तस्कालीन महाराजा साहव के और आपके बीच में बहुत धनिष्ठता होगई। आप बढ़े कमंबीर बहुर और बीर स्थित ये। महाराजा आपका अच्छा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि अब २ महाराजा देवलिया रहते थे तय २ प्रतापगढ़ का सारा शासन भार आप पर और भोजराजजी दागिहिया तथा आपची पंदित पर छोड़ जाते थे। संवद् १९१४ के गदर के समय में आपने अपनी दुद्धिमानी और होतिवारी से वागियों से राज्य की रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत खुश हुए और इसके उपलक्ष्य में आपके एक प्रशंसा स्वक परवाना इनायत किया। आपका स्वर्गवास होगया। आपके सीभागमलजी बिरदीचन्त्री नामक दो ग्रुष्ठ हुए। सेठ खुवचन्द्रजी के प्रष्ठ का नाम कक्सीचन्द्रजी था।

सैठ छखमीचंदनो के पुत्र गुमानमकत्ती हुए । आपके यहाँ दानमकत्ती दत्तक आये । दानमकत्ती के धरमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। सेठ सौभागमकत्ती के वंदा में आपके पौत्र मिश्रोमकत्ती और क्षणक्त्री हैं। क्षण्यन्द्रजी के पुत्र का नाम कंचनमक्त्री हैं। आप सब कोग प्रतापगढ़ में निवास करते हैं।

सेठ विरदीचन्दजी अपने जीवनभर तक स्टेट के इजारे का काम करते रहे । आपके सुवानमक्त्री और चन्दनमञ्जी नामक दो पुत्र हुए । इनमें चन्दनमञ्जी का स्वर्गवास हो गया है।

वांटिया मुंशी सुजानमलजी—आप बढ़े योग्य, प्रतिमा सम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति हैं। आपका अध्ययन अंग्रेजी और फारसी में हुआ। आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पेरों पर खड़े होकर आवातीय उन्नति की है। प्रारंभ में आप साधारण काम पर नौकर हुए और क्रमशः अपनी योग्यता, बुदिमानी और होशियारी से कई जगह कामदार और दीवान रहे। आपका तत्काळीन पोळिटिकळ आफिसरों से बहुत मेक



चांदमत्तजी बांरिया ( बींजराज जोरावरमल ), कत्तकत्ता.



॰ प्तमचंदजी बांटिया S/o, चांदमलजी वांटिया.

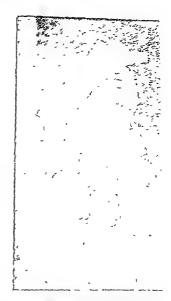

बाबा संतरामजी जैन ( सनराम मंगतराम ) ध्रम्य

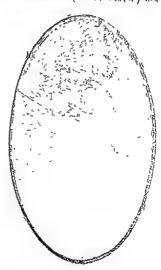

सेठ नथमलजी बांधिया ( विरदीचंद नथमल ) कलकत्त

रहा। उन्होंने आपको कई प्रशंसा पत्र प्रदान किये हैं। आपको पिपलोदा ठिकाने से वक्षाक जागीर मिली हुई है तथा प्रतापगढ़ स्टेट से पेशन मिल रही है। इस समय आप सीतामक में शांतिलाम कर रहे हैं। आपका धार्मिक जीवन भी अच्छा है। उधर ओसवाल समाज में भी आप प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं। आपके जसनंतिसहजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय सीतामक स्टेट में नायव दीवान है। आपकी पदाई B. A. तक हुई है। आपके शेरसिंहजी, सवाईसिंहजी, समस्यसिंहजी और विमलसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। आप सब लोग स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

### सेठ भागचन्दजी वांठिया का परिवार जयपुर

इस परिवार के पूर्व जों का मूळ निवास स्थान बीकानेर था। वहां से चुरू होते हुए करीव 100 वर्ष पूर्व सेठ भागचन्द्रजी जयपुर आये। यहां आकर आपने जवाहरात का व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें बापको अच्छी सफळता रही। यहां की स्टेट में भी आपका बहुत सम्मन था। आपको यहां सेठ की पहवीं मिळी हुई थी। आपका स्वर्गवास होगया । आपके छोगमळजी और वींजराजजी नामक हो पुत्र हुए।

सेठ छोगमलजी—आप वढ़े प्रतिभा सम्पक्ष व्यक्ति थे। आप जीवन भर तक सरकारी नौकरी करते रहे। आप उस समय में जयपुर स्टेट के कस्टम-विभाग के सबसे बढ़े आफिसर थे। आपके यहाँ स्राजमळजी दत्तक आये। आपका भी स्वर्गवास होगया। इस समय आपके दत्तक प्राप्न मोतीलाळजी विद्यमान हैं और छोगमळ स्राजमळ के नाम से जयपुर ही में छेन देन का व्यापार करते हैं। आपके पुप्न

का नाम पद्मालालजी हैं।

सेट बॉजराजजी—आप ज्यापार के निमित्त कलकता गये और ज्याज का काम करने लगे। भाप संवत् १९५० में बङ्गाल वैंक की सिराजगंज और जलपाई गुड़ी नामक स्थानों के खजांची नियुक्त हुए। भाप का स्वंगंवास होगया। आपके जोरावरमलजी, स्रजमलजी, करत्रूचन्द्रजी, सीभागमलजी और चांदमलजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें से जोरावरमलजी का स्वगंवास हो गया। उनके अमरचन्द्रजी और उत्तमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। स्रजमलजी दत्तक चले गये। कस्त्रूचन्द्रजी नयपुर में मौजूद हैं। सीभागमलजी का तथा आपके पुत्र ही रालालजी दोनों का स्वगंवास होगया।

सेठ चांदमताजी—आपके समय में यह फर्म पटना, चटनांव, अिकयाय आदि स्थानों पर इम्पीरियल बैंक की खानंची नियुक्त हुई । इसके अतिरिक्त आपने बांठिया एण्ड कम्पनी के नाम से विकायत में भी चांदी सोने का काम करने के लिये फर्म खोली । इस समय आपका च्यापार कलकता, जलपाईगुड़ी और चटनांव में हो रहा है। यह फर्म चाय बागान की मैनेजिंग एजन्ट है। चटनांव में आपकी जमींदारी भी है। इस समय आपकी फर्म पर बींजराज जोरावरमल के नाम से व्यापार होता है। अन्यत्र बुलियन कम्पनी लि॰ के नाम से आप व्यापार करते हैं। आपके प्रमचन्दनी और परमचन्दनी नामक २ प्रत्र हैं। इनमें से बड़े ज्यापार में सहयोग लेते हैं।

#### श्री मगनमलजी वांठिया का परिवार, श्रजमेर

इस परिवार के सेठ मगनमळजी ने कई बढ़े २ ठिकानों पर मुनीमात की सर्विस की । आंपके इस समय चार पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम क्रमशा. बा॰ मानकमळजी, कस्त्रमळजी, कल्वाणमळजी और इन्द्रमळजी हैं।

माणुकमलजी वाठिया—आपका अध्ययन मेट्रिक तक हुआ। आप करीब २० वर्षे से रेह्ने में सर्विस कर रहे हैं। आप मिछनसार सज्जन हैं।

कस्तूरमलाजी वाठिया—आपका जन्म संवत् १९५१ का है। आपने बी० काम करने के पदचात् विव्छा ब्राइसे लिमिटेड कलकत्ता के यहाँ सर्विस की। यहां आपकी होशियारी और बुद्धिमानी से फर्म के मालिक बहुत प्रसन्न रहे। यहां तक कि आपको उन्होंने अपनी लण्डन फर्म दी ईस्ट इण्डिया प्रोक्क्व कम्पनी लिमिटेड के मैनेजर बनाकर भेजे। इस फर्म पर भी आपने बहुत सफल्टना के साथ काम किया। वहां आप इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के बाइस प्रेसिडेण्ट तथा आर्य भवन के सेक्नेटरी रहे थे। आप विलायत सकुदुम्य गये थे। आजकल आप अजमेर में बांठिया एण्ड कम्पनी के नाम से कुक सेलिंग का व्यवसाय करते हैं। आपको व्यापारिक विपयों का अच्छा ज्ञान है। आपने इस विषय पर 'बहोसाता' 'सुनीमी' इत्यादि प्रस्तकों भी लिखी हैं। आप मिलनसार और सरल व्यक्ति हैं।

कल्याण्मलजी वांठिया—आप ने बी॰ एस॰ सी॰ तक शिक्षा प्राप्त की । आप कोटे के सेठ समीरमळजी बांठिया के यहां दत्तक चल्ने गये। कोटा स्टेट में आप कई स्थानों पर नाजिम रहे। इस समय आप इन्द्रगव् ठिकाने के कामदार हैं। धापभी मिलनसार और सजजन व्यक्ति है।

इन्द्रमलजी वाठिया—आप इस समय अपने वहे आता कर्त्रमलजी के साथ भ्यापार में सर योग प्रदान करते हैं।

सेठ वर्ष्तावरम् जीवनम् वांठिया, सजानगढ

इस परिवार के लोग बांठदी नामक स्थान के निवासी थे। वहाँ से करीब १०० वर्ष परं पूर्व सुजानगढ़ में आये। इन्हीं में सेठ बींजराजजी हुए। आपने पहले पहले बंगाल में काकर शेरपुरा (मैमनसिंह) में साधारण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया।। पश्चात् सफलता मिलने पर और भी शाखाएँ स्थापित कीं। इन सब फार्नो में आपको अच्छा लाभ रहा। आप तेरापन्धी सम्प्रदाय के अचुवायी थे। आपका स्वर्गवास होगया। आपके रूपच-द्जी, बस्तावरमलजी और हजारीमलजी बानक तीन पुत्र हुए। संवत् १९६४ तक इन सबके शामिल में न्यापार होता रहा पश्चात् फर्म बन्द हो गई और आप लोग सलग कलग स्वतन्त्र रूप से न्यापार करने लगे। रूपचन्दजी का स्वर्गवास होगवा हजारीमलजी के कोई 'पुत्र नहीं है। बस्तावरमलजी का स्वर्गवास भी हो गया। आपके जीवनमलजी नामक एक पुत्र है।

बावू जीवनमलजी—आपने प्रारंभ में कपदे की दलाछी का काम आरंभ किया । पश्चित् वैगराजनी चोरिह्मा बिदासर वार्छों के साक्षे में कलकत्ता में मोतीलाल सोहनलाल के नाम से ब्यापा प्रारम्भ किया । एक वर्ष पश्चात् इसी नाम को बदलकर आपने जीवनमल सोहनलाल कर दिया । सोहनलाह जी, बेगराजजी के पुत्र हैं। इस समय इस फर्म पर नम्बर ४ दहीहद्दा में चलानी का काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्म की खुलना, लालमनीरदार, और मैमनसिंद्द में भिन्न २ नार्मों की फर्मे हैं जहां पर कपदे का ज्यापार होता है। मैमनसिंद्द में आपकी चार और ब्रांचें हैं। उन पर भी कपदा एवम् सकदी का ज्यापार होता है।

## सेठ शोभाचन्दजी बांठिया का परिवार, पनरोठी

इस फर्म के मालिकों का मूलिनवास स्थान नागौर का है। आप ओसवाल जाति के बांदिया गौत्रीय जैन क्वेताम्बर मंदिर आस्नीय को मानने वाले सज्जन हैं।

श्री शोभाचन्दनी का जन्म संवत् १९६० का था। आप बढ़े साहसी और कर्मनीर पुरुष थे। आप संवत् १९५० में पहले पहल नागौर से गुलेचगढ़ गये और वहां अपना फर्म स्थापित किया। वहाँ से संवत् १९७४ में पनरोटी आये और यहां आकर शोभाचन्द सुगनचन्द के नाम से अपना फर्म स्थापित किया। संवत् १९८८ में आपका स्वर्गवास होगया।

भागके एक पुत्र हैं जिनका नाम सुगनमञ्जी हैं। आपका जन्म संवत् १९५२ का है। आप इस समय पनरोटी में वेंद्विग का व्यापार करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम भँवरठाठजी, जवेरी छाड़जी और मगनराजजी हैं। श्री सुगनमञ्जी ने संवत् १९४९ में कोछ्डर में मेसर्स सुगनमञ्ज जवरीमञ्ज के नाम से वेद्विग व्यवसाय की दुकान खोळी है।

श्रीयुत् शोभाचन्दजी बद्दे धार्मिक और योग्य पुरुष थे। आपकी ओर से पनरोटी में सदाहत बाल है। शोभाचन्दजी का स्वर्गवास होने पर आपके पुत्र द्वागनचन्दजी ने ५०००) धार्सिक घार्यों में खगाये। इसी प्रकार आपने ओशियां की धर्मशाला में एक कमरा बनवाया और पनरोटी की स्मशान सूमि में एक धर्मशाला बनवाई।

## नाहरा

## सेठ पूनमचंद श्रोंकारदास नाहटा, असावल

इस परिवार का मूल निवास जेतारण (जोधपुर) है। देश से सेठ हंसराजजी नाहटा लगभग १२५ साल पहले व्यापार के निमित्त वामणोद (असावल) आये। आपके पुत्र लमरचन्द्रजी नाहटा के हायों से इस दुकान की काफ़ी तरक्की हुई। आपका संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। आपके ताराचन्द्रजी तथा खौंकारदासजी नामक दो पुत्र हुए हुन्में ताराचन्द्र जी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास होगया। आपके पुत्र उदयचन्द्रजी विद्यमान हैं।

श्रीकारदासजी नाहरा—आप अमरचन्दजी नाहरा के पुत्र थे। आपने भुसावल तथा आसपास के नोसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपके पुत्र सेठ पुनमचन्दनी नाहरा विद्यान हैं। पूनमचंदजी नाहरा—आप शिक्षा प्रेमी तथा सुधार प्रिय सज्जन हैं। छाभग १२ साहीं से आप ओसवाल शिक्षण संस्था के महा मन्त्री हैं। यह संस्था ओसवाल युवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता देती है। इस संस्था का तमाम संचालन आप ही के जिम्मे हैं। आप - असावल म्युनिसिपैलिटी के वाइस प्रेसिटेंट भी रहे हैं। जातीय सुधार के कामों में आप वहे उत्साह से आग छेते हैं। आप सावदेश तथा बरार के शिक्षित ओसवाल सज्जनों में वजनंदार तथा अग्राण्य ध्यक्ति हैं। आप के , वहां प्तमचन्द नारायणदास के नाम से कृपि तथा साहुकारी छेनदेन का काम होता है।

इस प्रकार सेठ उदयचन्द्रजी नाहटा के जनरीलालजी, मंसुखलालजी तथा सरूपचन्द्रजी नामह ३ पुत्र हैं। इनमें जंबरीलालजी नाहटा एडवोकेट धृलिया में प्रेक्टिस करते हैं।

#### सेठ चांदमल भोजराज नाहटा, मोमासर

हस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ वीरभानजी करीन १०० वर्ष पूर्व तोल्यासर को छोड्कर मोमासर सामक स्थान पर आकर बसे। आपके ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमकः हुकमचन्द्रजी, छोगमक्जो, गुलाबचन्द्रजी, चौथमलजी, केशरीचन्द्रजी और शेरमलजी था। जिनका परिवार इस समय अलग १ स्थापार कर रहा है। यह फर्म सेठ गुलाबचन्द्रजी के परिवार की है।

े सेठ गुजाबचन्दजी—आपने कलकत्ता आते ही पहले मोमासर निवासी सतीदास वन्मेरमल के यहां नौकरी की। पवचाद आप महासिंह राय मेघराज बहादुर के यहां रहे। इसके पवचाद आपने अपनी स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आप बढ़े योग्य, ज्यापार चतुर और प्रतिभावान व्यक्तिये। आप के हार्यों से फर्म की बहुत उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में होगया। आपके कर्मचन्दजी नामक एक प्रत्र हुए।

सेठ करमचंदजी—आपका जन्म संवत् १९६८ का है। आप भी अपने पिताजी के साथ व्यापार कार्य्य करते रहे। आपने अपनी एक और फर्म नवावगंज में खोली और जूट का व्यापार प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त आपने शोराक मिल, न्यू शोरोक मिल, स्र्तिमिल, स्टेंडर्ड मिल, वायना मिल, मफतलाल आईलिमिल, अंविका मिल आदि कई मिलों की दलाली और सोल प्रोकरी का काम किया। इस व्यवसाय में आपको बहुत सफलर्ता रही। आपका स्वर्गवास आपके पिताजी के चार रोज पश्चात् ही होगया। इस समय आपके आसकरनजी चांदमलजी और पनेचन्दजी जामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाता शिक्षित, मिलनसार और सज्जन ज्यक्ति हैं। आप बढ़ी होशियारी से अपनी फर्म का संवालन कार्य कर रहे हैं। आप दिवास्य तेरापंथी संगदाय के अनुयायी हैं।

सेठ आसकरणजी के हजुतमञ्जी, वच्ठाराजजी, मगराजजी और दौलतरामजी नामक पुत्र हैं। र्षादमक्षजी के पुत्री का नाम अभिचन्दजी और ग्रुमकरनजी हैं। आप सब क्षोग अभी पढ़ रहे हैं।

इस फर्म का व्यापार कछकत्ता में उपरोक्त नाम से नं ॰ भेरोजा उद्धमण्ड रहीट में होता है। इसकी क्रांच नवावगंज में है। जहां जूट और कमीशन का काम होता है। मोम।सर में यह परिवार बहुत प्रतिवित माना जाता है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 📸 🤝



सेठ गुलावचंद्जी नाहटा (चांदमल भोजरीज) मोमासर.



सेठ श्रासकरणजी नाहटा (चांदमल भोजराज) मोमासर.

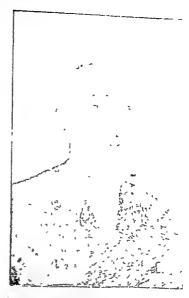

सेठ करमचंदजो नाहा (नांद्रमल सेन्त्राज) सोमास्क

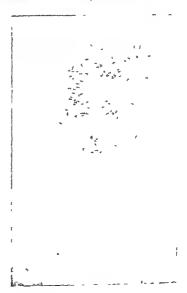

सेठ चौंदमलजी नाहटा (चोंदमल भोजराज) मोमायर,

## सेठ मुन्तानचंद चौथमल नाहटा, छापर

इस परिवार के पुरुष सेठ खड़गसिहजी के पुत्र हुकमचन्दजी और मानमलजी के पुत्र जोरावरमल बी और मस्तानचन्दजी करीब ८० वर्ष पूर्व चाड्वास नामक स्थान से छापर में आये ! इस समय आप कोगों की बहुत साधारण स्थिति थी। आप छोग पहले पहल बंगाल प्रांत के खालपाड़ा नामक स्थान का गये एवम् इकुमचन्द सुरुतानचन्द् के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफलता रही वह आपने इसी नाम से कलकत्ता में भी अपनी एक बांच खोली। इन दोनों फर्मों से आपको अच्छा हाम हथा। संवत् १९४९ में आप लोग अख्य २ हीगये। इसी समय से इक्सचन्दली के वंशन अपना अलग ज्यापार कर रहे हैं। सेठ जोरावरमलजी का तथा सेठ सुल्तानचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गवा। सेठ जोरावरमळजी के २ पुत्र हुए जिनके नाम सेठ चौथमळजी और तखतमळजी था। इनमें से तस्वतमकती सेठ मुस्तानबन्दनी के नाम पर दत्तक रहे । आप दोनों भाइयों ने भी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन किया । इसी समय से इस फर्म पर उपरोक्त नाम पढ़ रहा है। आप दोनों भाई बढ़े श्रतिमा संपन्न थे । आपने पान बाजार, दयामधुर, छुईमारी औा ढंडरू नगर आदि स्थानों पर भिन्न २ नामों से अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। सेठ चौथमलजी का स्वर्गवास होगया। आपके प्रश्वीराजजी. बरदीचन्दजी और क्रन्दनमळजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ तखतमरूजी इस समय विद्यमान हैं। आपके इस समय ६ प्रत्र हैं जिनके नाम मञ्जालालजी, पदमचन्दजी, मोतीलालजी वगैरह हैं। आप सब लोग ब्यापार संचालन में भाग छते हैं। आप छोगों ने ग्रजनाट मंजन में एक और शांच खोली हैं। जहां स्थानीय बने हुए कपड़े का स्वापार होता है | आप लोग मिलनसार और सजन है । बाबू मोतीलालजी थी। प् में अध्ययन कर रहे हैं। आप करीब तीन साल से ओसवाल नवसुवक के ज्वाहंट सम्पादक हैं। आए कवि भी हैं।

आप लोगों का उपरोक्त स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से वैद्धित, जूट और कपड़े का न्यापार होता है। आप लोग तेरापन्थी व्वेतास्वर जैन संप्रदाय के अनुयायी हैं।

सेठ उदयचन्दजी राजरूपजी नाहटा, वीकानेर,

इस परिवार के पूर्व पुरुषों का मूळ निवास स्थान कानसर नामक प्राँम था। वहाँ से ये छोग जलालसर होते हुए डाङ्क्सर नामक स्थान पर आये। यहाँ से फिर सेठ जैतरूपनी के पुत्र उदयचन्द्रजी, राजरूपनी, देवचन्द्रजी और बुजमळजी करीब ५० वर्ष पूर्व बीकानेर आकर वसे।

सेठ उदयचन्दर्जी का परिवार—सेठ उदयचन्द्रजी इस परिवार में मामांकित व्यक्ति हुए । संवर् १९०० के करीब आप खालपादा (बंगाल) नामक स्यान पर गये एवस वहाँ अपनी एक फर्म स्यापित की । इसमें आपको बहुत सफलता रही । आपने संवत् १९०५ में यहाँ एक जैन मन्दिर भी भो संघ की ओर से बनवाया। तथा उसमें अच्छी सहायता भी प्रदान की । आपके पुत्र न होने से आपके नाम पर दानमलजी दत्तक लिये गये । आप विशेष कर देश ही में रहे । आप निः संतान स्वर्गवासी हो गये अतएव आपके नाम पर मेघराजजकी दत्तक आये । आजकल आप ही इस फर्म का संचालन करते हैं । आप मिलनसार व्यक्ति हैं । आप मिलनसार व्यक्ति हैं । आप मिलनसार व्यक्ति हैं । आप के केसरीचन्द्रजी और वसंतीलालजी नामक दो पुत्र हैं ।

सेठ राजरूपजी देवचन्दजी का परिवार—आप दोनों माई बीकानेर में व्यवसाय करते रहे। बार छोगों का स्वर्गवीसं होगया। सेठ राजरूपजी के तीन पुत्र छखमीचन्दजी, दानमकजी और संकरदासवी हुए। दानमळजी दर्तक चले गये। सेठ छलमीचन्दजी ग्वालपाढ़ा का काम काज देखते रहे। बावक्क आपके भैंवरलालजी नामक एक पुत्र है। आप पदे लिखे सजन हैं। सेठ शंकरदानजी इस समय विक्रमान हैं। आपने अपने समय में फर्म की और भी शाखाएँ खोलकर उन्नति की। आपके इस समय मेरोदानजी, अभयराजजी, सुभराजजी, मेघराजजी और अगरचन्दजी नामक पुत्र हैं इनमें मेबराजजी इस समय चिंछ गये हैं। शेप सब लोग व्यवसाय का संचालन करते हैं। सेठ भेरोदानजी के पुत्र का नाम मैंवरलालजी हैं।

श्री आरचन्द्रजी तथा भैँवरलालजी को इतिहास का काफी शौक है। आपने अपनी निज की एक लायमेरी खोलरखी है। जिसमें १००० के करीत्र हस्त लिखित ग्रंथ हैं। साथ ही आप क्रोगों ने अभय ग्रंथ माला के नाम से एक सिरीज निकालना भी ग्रारम्भ की है।

इस परिवार का व्यापार इस समय कळकत्ता, वोलपुर सिलहट वगैरह २ स्थानी पर होता है।

#### सरदार शहर का नाहटा परिवार

उपरोक्त नाहरा परिवार के पूर्व पुरुष सेठ हुकुमचन्द्रजी लाइन् से सरदार शहर में आहर को आपके सरजमळजी डीराळाळजी, बुधमळजी और चाँदमळजी नामक चार प्रम्न हुए ।

सेठ बुधमलली—आप बढ़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे ! संबत् १९१० में आपने कलका में स्वामल खुधमल के नाम से अपनी फुर्म स्थापित की ! इसके पश्चात आप सब आई अलग १ हो गये ! उसके पश्चात संवत् १९२६ में दो आह्यों की स्राज्याल चहाँमल के नाम से और दो की हीरालाल खुबमल के नाम से कपदे की दुकानें स्थापित हुई ! इन चारों आह्यों का स्वर्गतास हो गया है और इनके वसब इस समय अलग-अलग अपना कार बार करते हैं !

सेठ स्रअमल्जी का फुर्म इस समय "स्रजमल धनराज" के नाम से चल रहा है। सेठ स्राजमलजी धनराजजी तथा धनराजजी के पुत्र शोमाचन्द्रजी हवर्गवास हो गया है। शोमाचन्द्रजी के पुत्र श्रीमाचन्द्रजी हवर्गवास हो गया है। शोमाचन्द्रजी के पुत्र शृद्धिचन्द्रजी वर्जमान में इस फुर्म के मालिक हैं। आपके यहाँ १० ऑमॉनियन स्ट्रीट में बैद्धिग कारका होता है आपके एक पुत्र है जिनका नाम जीवनमलजी है।

सेठ हीराठाठजी के भैरींदानजी जुजीठाठजी और जुहारमठजी नामक तीन पुत्र हुए। आए जोग हीराठाठ भैरींदान के नाम से करड़े का स्वापार करते रहे इन तीनों भाइयों का स्वर्गवास हो जुज़ है।

सेट भैं रॉदानजी के पुत्र वालचन्दजी हुस समय लाहुफ और फायर इन्स्यूरेंस की दलली करते हैं। आप पूर्वीय और परचात्य दर्शनदाासों के अच्छे जानकार हैं। लेखवकला में भी आप दक्ष हैं। आपके पुत्र का नाम पनमचन्दजी है। सेट चुनीलालजी के करणीदानजी और करणीदानजी के लगानित्जी नामक पुत्र हैं। जुहारमलजी के पुत्र मोतीलालजी हैं आप पाट की दलाली करते हैं। पाट के क्यापारियों में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुसराजजी और जुमकरणजी नामक दो पुत्र हैं।

# प्रोसवाल जाति का इतिहास



ावू चम्पालालजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर.



ावू माण्कचद्जी नाह्टा (नाहटा प्रिवार) सरदारशहर.

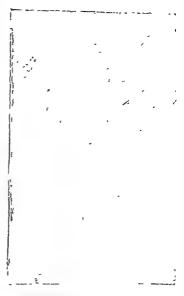

बाबू चन्द्रनमलजी नाहरा (- प्रदा ५१६ ,-) र,नहा-गहर



बाबू पनेचडजी नाहटा (चांडमल भीजराज) मोमायर.

# . जाति का इतिहास



चावू मोनीलालजी नाहटा (नाहटा परिवार) यरठारणहर.



बाबू बालचन्दर्जा नाहटा (नाइटा परिवार) मरहारगहर



बाबू शेषकरणजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर.



कुँवर तोलारामजी नाहटा (लखमीचंद तोलाराम) राजगर

सेट बुधमका ने अपने भाइयों से अलग होकर संवत् १९५४ में बुधमल नथमलके नाम से अपना फर्म स्वापित किया। इस पर कपड़े और वैद्धिग का काम होता या आपके हार्यों से हस फर्म की वहुत उसति हुई। आप बढ़े योग्य और न्यापार कुशल सजन थे। आपका स्वगैवास सं० १९४६ में हुआ। आपके नयमका उदयचन्द्रजी और जयचन्द्रजी नामक तीन पुन्न हुए। इनमें से उदयचन्द्रजी अपने काका चाँदमका के यहाँ दक्तक चले गयें।

नथमलजी तथा जयचन्द्रजी दोनों भाईपहले 'बुघमल नथमल' के नाम से शामिलात में कारवार इस्ते रहे। पश्चात् सं॰ १९८२ में अलग २'हो गये और अलग २ नाम से अपना व्यापार करने लगे।

नथमलजी ने अपने शामलात वाले फर्म की बहुत तरही की । आपका स्थानीय एंच-एंचायती में बहुत नाम था । आजकल आप देश ही में विशेष रूप से रहते हैं । आपके पुत्र नेमीचन्दजी फर्म का कार्य संचालन करते हैं इस समय आपका फर्म 'नेमीचन्द धर्मचन्द' के नाम से ८ पोच्यूँगीजचर्च स्ट्रीट में चक रहा है। नेमीचन्दजी बढ़े सज्जन, मिलनसार पूर्व खुश मिजाज व्यक्ति हैं। आपके पुत्र का नाम धर्मचन्दजी है। नथमलजी के छोटे पुत्र मानमलजी हैं। आपने सं० १९८४ में अपना अलग फर्म 'तुमक मानमल' के नाम से स्थापित किया था।

जयचन्दलालजी—आप पहले अपने बढ़े भाई नथमलजी के साथ शामलात वाले फर्म में ज्यापार करते रहे । परचात जब आप अलग हुए तब 'हुधमल जयचन्दलाल' के नाम से ज्यापार करने लगे लो अब भी हो रहा है। आप भी अच्छे मिलनसार पूर्व सज्जन व्यक्ति थे। आपका ध्यान धार्मिकता की तरफ विशेष रहता था। आपका स्वर्गवास अभी हाल में ही सं० १९९० में हो गया। आपके चम्पालालजी धन्दनमलजी और मानिकचन्दजी नामक तीन युत्र हैं। चम्पालालजी और चन्दनमलजी तो अपने पिता के स्थापित किए फर्म का कार्य संचालन करते हैं और मानिकचन्दजी अभी वालक हैं। आपके फर्म में इस समय करहे व पाट का स्थापार होता है।

चम्पालालजी—आप बद्दे असाही, मिळनसार एवं होशियार व्यक्ति हैं। आपने होमियोपैयिक चिकित्सा-विज्ञान का अच्छा अस्यास किया है और धाकायदा अध्ययन कर एच॰ एम॰ बी॰ पास किया है। आप रोगियों का इळाज बडी तरपरता व प्रेम से बिना सुख्य छिए करते हैं।

सेठ चाँदमलजीने भी प्रतांक फर्म से अलग होकर अपना स्वतंत्र कपड़े का व्यापार 'चाँदमल उदयचन्य' के नाम से शुरू किया था। आपका स्वर्गवास होने पर आपके दत्तक पुत्र उदयचन्द्रजी ने उक्त फर्म की अच्छी दक्षित की। आपके समय में कपड़े व व्याज का काम होता रहा। आपका छोटी उमर में ही स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमकाः सेंसकरणजी कन्हैयालालजी और मुलचन्द्रजी हैं। आप तीनों माई सिम्मलित रूप से हुस समय नं 192 मनोहरदास के कटरे में कपड़े का व्यापार करते हैं। आप की वर्तमान फर्म का नाम—'उदयचन्द्र बच्छरात्र' है। आप शिष्ट, सभ्य और विनम्न स्वभाव के पूर्व मिकनसार हैं। सेंसकरनजी सामाजिकता और पंच-पंचायती में विशेष भाग ठेते हैं। आपके पुत्र का नाम बच्छनाजजी और मुलचन्द्रजी के पुत्र का नाम मोहनलालजी है। आप सव लोग (नाहटा परिवार) तेरापंथी खेताम्बर जैन धर्म के माननेवाल हैं।

सेठ लखमीचन्द तोलाराम नाहटा, राजगढ

इस परिवार के सेठ ताराचन्दजी, उदयचन्दजी, छतीदासजी और पनेचन्दजी नामक चार माई सम्बद् १९१६ में कचोर नामक स्थान से राजगढ़ आये। इसके पूर्व ही आप छोगों का म्यापार खाडपारा नामक स्थान में होरहा था। संबद् १९५० तक यह फर्म चढता रहा। पत्रचात् सब छोग अछग २ होगये।

सेठ ताराचन्द्रजी के इरकचंद्रजी एवम् गुलाबचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें से गुलाबचन्द्रजी, उदयचन्द्रजी के यहाँ दत्तक रहे । इरकचन्द्रजी के इस समय शिवकालजी, नेतमलजी भीर प्रनमलजी नामक तीन पुत्र हैं जो इरकचन्द्र प्रनमल के नाम से कलकचा में व्यापार कर रहे हैं । सेठ गुलाबचन्द्रजी के पुत्र जेसराजजी, धनराजजी और तिलोकचन्द्रजी अन्य २ स्थानों पर व्यापार करते हैं । सेठ गुलाबचन्द्रजी के पुत्र खुमानचंद्रजी हुए । आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमधाः नथमलजी, स्रजमलजी, सेजकरनजी और हंसराजजी हैं । आप लोगों का व्यापार भी इरकचंद्र प्रनचन्द्र के साथे में होता है। इसके अतिरिक्त मूँगापटी में भी स्रजमल जैचन्द्रलाल के नाम से इनका कपदे का काम होता है। नथमलजी के पुत्र का नाम जयचन्द्रलालजी हैं ।

सेठ छतीदासनी के पुत्र छलमीचन्दनी हुए। आपने भी कलकत्ते के अन्तर्गत साहे में कपरे का ब्यापार किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आजकल आप ब्याज का काम काते हैं। आपके सोछारामजी नामक एक पुत्र हैं। आजकल आपही ब्यवसाय का संचाकन करते हैं। आपके यहाँ छखमीचन लोळागम के नाम से प्यापार होता है।

## श्री सुरजमलजी नाहटा, इन्दौर

इस परिवार के गुरुप सेठ इंगरसीजी, फतेचंदजी, जीवनमक्जी और खुबाकषम्द्री बोकाने, पाळी आदि स्थानों पर होते हुए उदयपुर आये। यहाँ आकर आप छोतों ने कपड़े का स्थापर किया। इसमें अच्छी सफलता रही। कुछ समय परचात् खुबाळचंदजी के पुत्र चन्द्रनमल्जी किसी कारणवश्च इन्तर चले आये। इनके पाँच पुत्रों में से श्री सुरजमल्जी और सरदारमल्जी शेप रहे। कुछ समय परचात् सरदारमज्जी का भी स्वर्णवास हो गया।

नाहटा स्रजमल्जी इस समय विद्यमान हैं। आप बड़े मिलनसार एवम पुन के पन्के आदमी हैं। पिल्डिक कार्यों में आपका हमेशा सहयोग बना रहता है। विद्या की श्रोर भी आपका अच्छा स्वस्य है। आप इस समय ग्यारह पंचों की दुकान पर काम करते हैं। आप इस समय ग्यारह पंचों की कमेटी के कार्यकारी मंडल के सेकेटरी हैं।

## सेठ हीरालाल बालाराम नाहटा, धूलिया

इस परिवार का मूल निवास छहेरा बावड़ी (मारवाड़) है । आप स्थानकवासी आझा के मानने वाले हैं। देश से लगमग १०० साल पहिले सेठ रतनचंद्रश्री नाहटा के पुत्र दुकपतजी और उदर चन्द्रजी नाहटा मालेगाँव ताल्लुके के बांमनगाँव नामक स्थान में आये और वहाँ से भूखिया आकर आपने

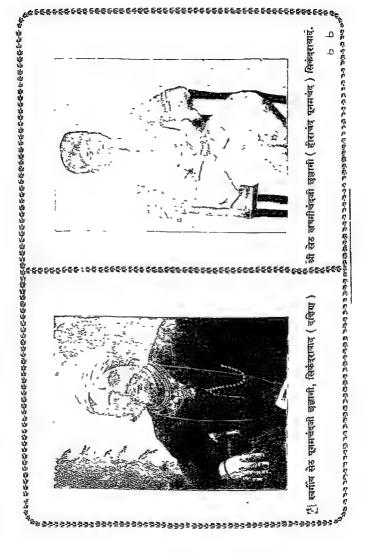

हुकान की। नाहटा दलपतजी के पुत्र नंदरामंजी और बालारामजी हुए। इनमें बालारामजी, उद्यचंद्रजी के नाम पर दत्तक गये। सेट नंदरामजी ने इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को विशेष बढ़ाया, आपके पुत्र पक्षालालजी तथा बालारामजी के पुत्र हीरालालजी और नथमलजी हुए। इनमें नथमलजी पत्रालालजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ हीराळाळजी नाहटा प्रतिष्टित सज्जन हैं। आपका जन्म सवत् १९६२ की सावण सुदी १२ को हुआ है। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाळ समाज में प्राचीन मानी जाती है। आपके पुत्र मोतीळाळजी, कन्हैयाळाळजी व मोहनळाळजी हुंए, इनमें मोतीळाळजी का जारोगान्त १९७६ में हो गया, अतः इनके नाम पर मोहनळाळजी को दत्तक दिया है। नाहटा कन्हैयाळाळजी, नथमळजी के नाम पर दत्तक दिये गये हैं। इस परिवार में छेन देन, कुषि और साहुकारी कामकाज होता है।

## ह्यल्लानी

#### मेससे हीराचन्द पूनमचन्द छल्जानी सिकन्दराबाद

हस खानदान के वंशज ओसवार्ज जाति के छ्छानी गौश्रीय सज्जन हैं। आप मन्दिर आसाय के टगासक हैं। आपका मूळ निवास स्थान नागौर (मारवाद) का है। इस फर्म की स्थापना सिकन्दरावाद में करीव ८०-९० वर्ष पूर्व हुई। सबसे पहले सेठ हीराचंदजी छन्छानी गागौर से यहाँ पर आये। छुरू में आपने यहाँ पर सर्विस की। उसके पश्चात् दी॰ ब॰ रामगोपाळजी माळानी के साझे में आपने कपदे का गागार प्रारम्भ किया। करीमनगर की दुकान भी आप ही के समय में खोळी गई। सेठ हीराचन्दजी का स्वर्गंशस संवत् १९७० के करीब हुआ।

धापके परचात् आपके दत्तक पुत्र श्री॰ प्तमचन्द्रजी छहानी ने इस फर्म के कार्य को सम्हाछा। आप बढ़े योग्य और व्यापार-दूरदर्शी पुरुष थे। आपके हार्यों से इस फर्म के व्यवसाय, सम्मान प्रवस् श्रीतष्ठा में बहुत कृद्धि हुई। आपने वरंगछ, पेद्दापछी तथा मंथनी में दुकानें स्थापित कर रुई और एरंडी का न्यापार शुरू किया। पेद्दापछडी में आपने कीर्निंग फेक्टरी और राइस मिछ भी खोळी।

व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में भी आप है हाथ से एक वड़ा स्मरणीय कार्य हुआ। हैदराबाद के समीप कुछपाकजी तीर्थ के द्वेताम्बर जैन मन्दिर के जीर्णोद्धार में आपने यहुत परिश्रम उठाया। एवम् अपनी और से भी आपने इस कार्य में बहुत सहायता दी। उक्त मन्दिर की इमारत आदि बनवाने में हैदराबाद के चार प्रतिष्ठित सज्जनों में आपने भी प्रधान रूप से कार्य किया था। आपका स्वर्गवास सम्बन्त १९७३ के भादों वदी ८ को हुआ। आपके यहाँ श्री छड़नीचंदनी छड़ानी संवत् १९७२ में दसकछाये गये।

वर्तभान में इस फर्म के माछिक सेठ छक्ष्मीचन्द्रजी छल्छानी हैं। आपका जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप बदे शिक्षित, शान्तप्रकृति और विनयशील नव्युवक हैं। इस छोटी उन्न में ही फर्म के व्यापार

#### श्रीसवाक वाति का इतिहास

का आप बड़ी तत्परता से संचालन करते हैं। उल्लपाकजी तीर्थ की ख्याति वृद्धि करने में आपके पितानी श्री तरह आप भी सचेष्ट हैं। यह फर्स यहाँ के व्यापारिक समाज में बहुत श्रतिष्ठित है।

#### पीरचन्दजी छल्लाणी का परिवार कोलार गोल्डफील्ड

इस खानदान वाले जैतारण के रहने वाले हैं। आप ध्यानकवासी आज्ञाय को मानने बाले हैं। इस खानदान में छल्जानी पीरचंदजी हुए जिनके स्रज्ञमळ्जी, गुळावचंदजी, घेवरचंदजी और मतापमळ्जी नामक चार पुत्र हुए। श्री स्रज्ञमळ्जी का संवत् १९२१ में जन्म हुआ। आपका धमंध्यान को तरक काफी छह्य था। आप बदे साइसी और व्यापारकुत्राल भी थे। आपने सबसे पहले संवत् १९४१ में बंगलोर में मेससं शम्भूमल गंगाराम के पार्टनरशिप में चार साल तक व्यवसाय किया। तदनंतर जापने बंगलोर कैण्ट के स्वावातार में स्राम्भल गुजावचन्द के नाम से एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आपका सम्वत् १९७९ में स्वर्गवासा हुआ। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कन्दैयालालजी और माणकचन्दजी हैं। कन्दैयालालजी के अमरचंदनी और छल्पसीचन्दजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदनी के मेंवरकालजी नामक पुत्र हैं। माणकचन्दजी, श्रीर छल्पसीचन्दजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदनी के इसकचन्त्री नामक पुत्र पुत्र हैं। कन्दैयालालजी, कन्दैयालाल, अमरचंद के नाम से तथा माणकचन्दजी, माणकचन पुत्र पुत्र से नाम से कोलार गोलह फीलह में और माणकचन्द रिखबचन्द के नाम से मेसर में स्प्यसाव करते हैं।

गुरुवयन्द्रजी का जन्म संवत् १९६८ का है। आपके सुगनमञ्जी नामक एक पुत्र हैं विनक्ष जन्म सं० १९७० में हुआ। चितरचंद्जी का जन्म सं० १९७० में हुआ। आपने सबसे पहले सं० १९५५ में कोजार गोवड फीएट में एक फर्म स्थापित की। तदनन्तर सोने की खदान के पास कोलार गोवड फीटड में तीन फर्मे और स्थापित की जो वर्तमान में भी बढ़ी सफलता के साथ चल रही हैं। आपके तीन पुत्र हुए जिनके वाम बस्तावरमलजी, किश्चनलंद्यजी तथा मोहनलालजी हैं। इनमें से बस्तावरमलजी के चम्पालालजी शौर पत्रालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमलजी का जन्म संवत् १९६५ का है। आपका धर्मध्यान में अच्छ लक्ष्य है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम भीकमचंद्रजी है। आपकी ओर से कोलार गोवड फीटड में प्रतापमल मीकमचन्द्र के नाम से एक स्वतन्त्र दुकान है।

## बोहरह

सेठ श्रचलसिंहजी का परिवार, त्रागरा

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में भारवाड़ी समाज के जो कतियय शिक्षित, उन्नत विचारों के जाति सुधारक, देश सेवक और समाज सुधारक व्यक्ति नजर आते हैं, उनमें सेठ अचलसिंहजी का नाम पीने नहीं रह सकता। ये बोहरा गौत्रीय सजन हैं। आपके पूर्व पुरुष सेठ सवाईरामजी ये। सेठ सवाईरामजी के कोई पुत्र न होने से उन्होंने श्री पीतमलजी चोरहिया को दक्तक लिये।

देशभक्र सेठ अचलसिंहजी, आगरा.

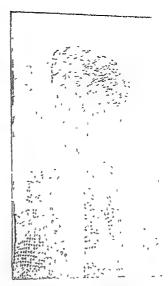

सेठ प्रेमराजजी कान्या विशिष्टरस् ( रदाल )



सेठ सूरजमलजी बोहरा, रावर्टसन् पेठ.



श्री गग्रपतराजजी बोहरा, विहीपुरम् ( मदाय ).

सेठ पीतमल्जी चोरिडिया — जिस समय आप यहाँ दत्तक आये उस समय इस खानदान की साधारण स्थिति थी। आपने अपनी ज्यापार कुशलता से धीलपुर नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित कर लाखों रुपये उपाधित किये। आप वहे साहसी और अग्रसोची व्यक्ति थे। धीलपुर रियासत में आपका अच्छा सम्मान था। वहाँ से आपको 'सैठ' की पदवी भी प्राप्त थी। आपका स्वर्गवास सुन् १९०० में हो गया। आप बड़े उदार एवम् दानी सज्जन थे। आपके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः जसवंतिसिंहजी, बलवंतरायजी और अचलिंसहजी हैं।

सेठ जसवन्तमलजी और बलवन्तरायजी—आप दोनों भाई भी ब्यापार कुशल सज्जन थे। भापने अपने समय में फर्म की अच्छी उन्नति की। आप लोग मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे। सेठ जसवंतमलजी २८ वर्ष तक आगरा म्युनिसिपल के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय आनरेरी मिलस्ट्रेट भी रहे। आपको इमारतें बनवाने का बढ़ा शौक था। यही कारण है आपने आगरा में लाखों रुपयों की इमारतें बनवाई। उनमें से पीतम मार्केट तथा जसवंत होस्टल विशेष प्रसिद्ध हैं। आप दोनों भाइयों का स्वगंवास होगया।

सठ अचलिहर्जा-आपके दोनों भाइयों के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात फर्म संघालन का सारा भार आप पर आ पदा । आरंभ से ही आप तीक्ष्ण वृद्धिवाले सज्जन थे। अपने भाइयों की विद्यमानता ही में आप देशसेवा एवम् समाज सेवा की ओर झक गये थे। इतना ही नहीं इस ओर ख़ककर आपने इसमें काफी दिलचस्पी से काम किया । बचपन से ही आपका जीवन सभा सोसायटियों में ज्यतीत होता रहा है । प्रारम्भ में आपने प्रथलेटिक कुन और एक पव्लिक छायमेरी की स्थापना की। इसके बाद आपने कई संस्थाओं में योग प्रदान किया । सन् १९२० में आपने मृतप्रायः आगरा व्यापार समिति का पुनैसंगठन किया और आप उसके आनरेरी सेक्रेटरी बनाये गये । आपके मित्र श्रीचंदजी दौनेरिया ने जो धीमा कंपनी स्यापित की उसके आप चेअरमेन हैं। आवही के प्रयत्न से आवरा में पीपल्स वैंक की शाखा स्थापित हुई। इसके भी आप प्रेसिडेण्ट और डायरेक्टर बनाए गये। इसके परचात् आप कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, भागरा न्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर और यू॰ पी॰ कैंसिल में स्वराज्य पार्टी की ओर से मेम्बर निर्वाचित हुए थे। असहयोग आन्दोलन में आप कहें बार जेलयात्रा कर आये हैं। आपने समय २ पर कई बार हजारों रुपये एकत्रित कर सार्वजनिक कार्यों में खर्च किये हैं। आप यू० पी० के सम्माननीय देशभक्त और आगरा के प्रमुख नेता हैं। आपका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सरवन्ध है। आपकी ओर से इस समय एक जैन छात्रालय चल रहा है। स्त्री शिक्षा के लिए भी आपने धोग्य व्यवस्था की है। इसी प्रकार अचल सेना-संय इत्यादि कई संय स्थापित कर आपने आगरे के सार्वजनिक जीवन में एक ताज़गी की लहर पैदा कर दी है।

जब आगरे में हिन्दू-मुसलिम दंगा हो गया था। उस समय इन लोगों की चोट को सहन करते हुए मी आपने शांति स्थापन की पूरी २ कोशिश की थी। जब सन् १९२५ में अति वर्षो के कारण आगरा तहसील में बाद आ गई थी उस समय भी आपने जनता की रक्षा के लिये काफ़ी प्रयत्न किया तथा धन, वस की सहायता पहुँचाई। लिखने का मतलब यह है कि आपका जीवन प्रारम्भ से अभी तक सार्वजनिक सेवा,

#### ञ्रोसवाल जाति का इतिहास

देश सेवा, जाति सेवा एवम् समात्र सुधार को ओर रहा है। आप आगरे के एक गण्यमान्य नेता है। इस समय आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवांसी ओसवाल नवयुवक कांफ्रेन्स के प्रेसिडेण्ट हैं।

## सेंठ बुधमल कालुराम वोहरा, (रतनपुरा) लोखार

यह परिवार बहु का निवासी है। लगभग १०० साल पहिले। सेठ सलजी बोहरा के पुत्र हुक मलजी, हमीरमलजी तथा गम्भीरमलजी लोगार आये तथा लेग देन का व्यवसाय आरम्म किया। सेठ हुममलजी ने अच्छा नाम व सम्मान पाया। संवत् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए! स्थानीय मिस्र भी नीव ढालने वाले ४ व्यक्तियों में से एक आप भी थे। आपके कालुसामजी, विरदीचंदजी, खुशालचन्दबी तथा गुलाबचंदजी नामक ४ पुत्र हुए, जिनमें खुशालचन्दबी मौजूद हैं।

बोहरा काळ्यामजी ने शासपास की पंच पंचायती में बहुत हुज्जत पाई। संवत् १९७९ में बहु ठाकुर साहब छोनार आये तब आपको "सेठ" की पदवी दी। संवत् १९८३ में आप स्वगंवासी हुए। बोहरा गम्भीरमळजी के पुत्र देवकरणजी और पौत्र तेजमाळजी हुए, इन्होंने भी अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाई। तेजमळजी संवत् १९७९ में स्वगंवासी हुए। आपकी दुकान यहाँ के व्यापारियों में प्रतिष्ठित मानी जाती है।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खुशालंचन्दजी और उनके पुत्र हेमराजजी, गेंदूलालजी, पद्म-लालजी तथा बरदीचंदजी के पुत्र वंश्वीलालजी, कन्हैयालालजी प्रवम् तेजमलजी के पुत्र कतरूमलजी विद्यमन हैं। इनमें हेमराजजी, कालुरामजी के नाम पर और कन्हैयालालजी, गुलावचन्दजी के नाम पर दक्क गये हैं। सेठ खुशालचन्दजी आसपास के ओसवाल समाज में मितिष्ठित व्यक्ति हैं। यह परिवार बरदीचन्द खुशालचन्द और तेजभाल कतरूलाल बोहरा के नाम से सराजी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का न्यापार करता है। इसी तरह इस परिवार में इमीरमलजी के पौत्र नंदुलालजी होरडव में कारवार करते हैं।

### सेठ पेमशज गणपतराज बोहरा, विल्लीपुरम् (मद्रास)

इस कुटुम्ब का मूळ निवास मारवाड़ में जेवारण के पास पीपल्या नामक माम का है। इस परिवार के पूर्वज सेठ उद्ययन्द्रजी के पश्चात् क्रमशः खूबचन्द्रजी, षच्छराजजी और साहबचन्द्रजी हुए। साहबचन्द्रजी इस परिवार में नामी न्यक्ति हुए। जेतारण के आसपास इनका लाखों रुपयों का लेन देन था। संवत् १९३९ में इनका ४१ साल की उमर में स्वर्गवास हुआ। आप बहै स्वाभिमानी व प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके पुत्र मगराजजी का जन्म १९२२ में तथा केसरीचन्द्रजी का १९२५ में हुआ। तथा शरीरान्त क्रमशः संवत् १९७४ तथा १९७३ में हुआ। केसरीमलजी के पेमर राजजी तथा हीरालालजी नामक २ पुत्र हुए, जिनमें पेमराजजी, मगराजजी के नाम पर दक्तक आये। हीरालालजी १९६६ में स्वर्गवासी हो गये।

बोहरा पेमराजजी मदास होते हुए संवत् १९७३ में विछीपुरम् आये और व्याज का काम छुरू किया। आपके हाथों से ही व्यापार को तरकी मिछी। आप सधरे हुए विचारों के धर्मप्रेमी सज्जन हैं। आप अपनी आय में से दो आना रुपया धर्म और ज्ञान के खातों में छगाते हैं। प्रेमाश्रम पिपिछया को आपने बढ़ी सहायता दी। आपके पुत्र गणपतराजकी, मोहनळाळजी और सम्पतराजजी हैं। इनमें गणपतराजजी ज्यापार में भाग छेते हैं। आपकी वय २० साळ की है।

## सेठ रघुनाथमल रिधकरण बोहरा बम्बई

सेट रघुनाथमलजी रतनपुरा-बोहरा जोयां की पाळ्ड़ी (नागोर) से । कुचेरा तथा वहां से जोयपुर आये वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रिधकरणजी का जनम संवत १९३२ में हुआ। आप संवत १९४४ में देश से हैदराबाद सिंकराबाद गये। तथा वहाँ से वम्बई आकर नौकरी की। पीछे से आपने कपड़े की दलाली का काम किया। इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर आपने आइत का कारवार गुरू किया। तथा अपने अनुभव तथा होशियारी के बळ पर काफी उन्नति की। वम्बई के मारवादी आइतियों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आप इधर १४ सालों से नैटिक्ड मरचेंट एसोशियेसन वम्बई के सेकेंटरी हैं। आपके यहाँ रघुनाथमल रिघकरण के नाम से विद्वलवादी वम्बई में आदत का काम होता है। आप मनिदर मार्गीय आम्नाय के मानने वाले हैं।

## श्री मूलचंदजी बोहरा, श्रजमर

भजमेर के ओसवाल समाज में जो लोग समाज सेवा के कार्ल्य में उत्साह पूर्वक भाग रेते हैं उनमें श्री मूलचन्दजी बोहरा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कई जातीय और सामाजिक संस्थाओं से आएका सम्बन्ध है, गत वर्ष ओसवाल—सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन करने के सम्बन्ध में जो समा हुई थी उसके समापति आप ही थे। आप सामाजिक विषयों पर गम्मीरता से विचार करते हैं। धम्बई की एक संस्था ने "ओसवाल जाति की उन्नति" पर निबन्ध लिबने के लिये कुछ पुरस्कार की घोषणा की थी उसमें सबसे प्रथम पुरस्कार आपको अपने निबन्ध के लिये मिला था। सार्वजनिक कार्यों में भी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप भाग छेते रहते हैं।

## चोराड़िया

#### चोराड़िया गोत्र की उत्पत्ति

बहा जाता है कि चंदेरी नगर के राजा खरहत्त्रसिंह राठोर को जैनाचार्य्य जिनदत्तसूरिजी ने संबत 1192 में जैनधर्म से दीक्षिन किया। इनके बंदे पुत्र अम्बदेवजी ने चोरों को पकड़ा व उनके बेदियें बालीं। इससे चोर बेढ़िये या चोरों से मिदिये कहलाये। आगें चलकर यही नाम अपभंश होते हुए "चोरिदया" नाम से प्रसिद्ध हुआ।

### शाहपुरा ( मेवाड़ ) का चोराड़िया खानदान

यह खानदान पहिले चित्तौड्गढ़ में निवास करता था। वहाँ से चोरिड्श इंगरिंड्श संवत् १७४५ में शाहपुरा आये। इनके वेणीदासजी तथा फतेचन्द जी नामक १ पुत्र हुए। इनमें वेणीदासजी शाहपुरा स्टेट के कामदार थे। इनके संवत् १८०३ की सावण सुदी १५ को मंडक्शइ का शिवपुरो नामक गांव जागीर में मिला था। इनके नारायणदासजी, खुशालचन्दजी, बरदमानजी, छक्सी-चन्दजी तथा शिवदासजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में चोरिड्या खुशालचन्दजी महाराजा के साथ छजीन के युद्ध में तथा विरदमानजी मेड्ने की लड़ाई में काम आये।

नारायण्दासजी चोर्राट्या का परिवार—शाह नारायण्दासजी चोर्राद्या बहे प्रतापी म्यक्ति हुए। अब शाहपुरा अधिपति महाराजा उम्मेद्सिंहजी मेवाद की तरफ से मरहर्तों से युद्ध करते हुए उज्जैन में काम आये। उस समय उनके पुत्र रणसिंहजी को आपने गद्दी पर बिठाया। इसके उपलक्ष में महाराजा रणसिंहजी ने नारायणदासजी को निर्मन लिखित परवाना दिया।

सिद्धश्री महाराजाधिराज श्री रखिंसिहजी बचनात सहा नारायण्यासजी दसे सुप्रसाद बंच्या अर्थन थें म्हाका श्याम धरमी छो सो रखिंसिहजी का चेटा पोता पीढी दरपीकी पाटवी ने सपूत कपूत ने याल में सूं आली में सूं आदी देर अरोगसी यांकी राह मुरजाद श्री महाराज वांदी जी सुं सवाई रियां करसी ' ""संवत् १००६ का वैद्याल पुदी।

कहने का ताल्यर्थ यह कि मेहता नारायणदासजी अपने समय के नामांकित व्यक्ति थे। आपके जयचन्द्रजी तथा बदनजी नामक र पुत्र हुए। इन दोनों सज्जनों के अजीतमलजी तथा चतुर्भुजजी नामक रें पुत्र हुए। इन दोनों सज्जनों के अजीतमलजी तथा चतुर्भुजजी नामक रें पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों को महाराजा अमरसिंहजी ने संवत् १८५८ में कई गांव जागीरों में दिये, साथ ही उद्यपुर महाराणाजी ने भी साख दलके और बैठक देकर इनको सम्मानित किया! अजीतमलजी के परचात् क्रमशः खुशालचन्द्रजी, रघुनायसिंहजी मुलतानचन्द्रजी तथा छगनमलजी हुए। ये बंधु भी रियासत की सेचा करते रहे। चोरदिया छगनलालजी का स्वर्गवास छोटी वय में संवत् १९५७ में हुआ। आपके नाम पर चन्नणमलजी के पुत्र अमरसिंहजी चोरदिया दत्तक आये हैं।

श्रमासिंहनी चोरिनिया—आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ बहुत समय तक आप राजाधिराज सर नाहरसिंहनी के प्राइवेट सेकेटरी रहे। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तथा इस समय राज्य में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र नाथूसिंहनी हैं। इसी तरह इस परिवार में चतुरसुननी के पौत्र (चन्नणमलनी के पुत्र) सरवारसिंहनी तथा अखोसिंहनी अजमेर में रेलवे विभाग में सर्विस करते हैं।

शाह नरवमाननी चारिहिया का परिवार—हम ऊपर लिख चुके हैं कि शाह वर्द्धमाननी चोरिहिया मेक्ते में बहादुरी प्रवेक युद्ध करते हुए मारे गये थे। इनके पत्रचात की पीढ़ियों ने भी कई शाहपुरा राज्य की सेवाएँ की इस परिवार में चोरिहिया जोरावरमळजी शाहपुरा स्टेट के दीवान रहे। समय २ पर इस परिवार को शाहपुरा दरवार से सम्मान एवं ज़ास रुकके भी प्राप्त होते रहे हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास





मोक्सिर स्थामसुन्दरलालजी चोराइया एम. ए., उदयसुँर, सेठ मोहनमलजी चोराइया (ए ए एसर एमन ए



श्री श्रमरसिंहजी चोराइया शाहपुरा ( मेवाइ )

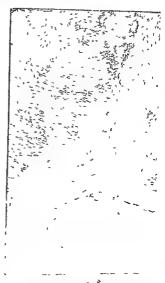

बाबू हयालचन्द्जो जाहरा, घागरा.

चोराडिया जोरावरमत्तर्जा—आप शाहपुरा स्टेट के दीवान थे। आपके गोवर्द्द्रशास्त्री तथा पूळ-चन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। गोवर्द्द्रनेसास्त्री शाहपुरा में उच्चपद पर कार्य्य करते थे। तथा दावसा नामक एक गाँव भी आपको जागीरी में मिला था। ' लग भग ५० साल पहिले आप यहाँ से उदयपुर चले गये। आपके किश्चनिस्हिली तथा मोतीसिंहजी नामक २ पुत्र हुए। मोतीसिंहजी का जन्म संवत् १९२९ में हुआ। आप उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे और इस समय वहीं निवास करते हैं। आपके श्याम-धुंद्रशास्त्री तथा हीरालालजी नामक पुत्र हुए। इनमें हीरालालजी का सन् १९१७ में स्वर्गवास हो गया।

श्यामसुन्दरखालजी चोरिहिया एम० ए० — आपका जन्म सन् १८९८ में हुआ । आपने स्थोर सैण्ट्रल कॉलेज इलाहबाद से सन् १९२२ में एम० ए० की दिगरी हासिल की । इस समय अंग्रेज़ी विषय में आप सारी युनिवर्सिटी में प्रथम आये थे । तत्पवचात् आप सन् १९२३ में महाराणा इंटर मिजियेट कालेज उदयपुर के प्रोफेसर हुए और इसके कुछ ही दिनों बाद आपकी प्रतिमा की कद्र करके प्राविशियल सर्विस में सी० पी० एजूकेशन दिपार्टमेंट ने आपको मोरिस कॉलेज नागपुर में अंग्रेज़ी का प्रोफेसर निर्वाचित कर सम्मानित किया । आप अंग्रेज़ी साहित्य के उच्चकोटि के छेखक हैं । कई अंग्रेज़ी साहित्य रसज्ञों ने आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है ।

उदयपुर के महाराणा साहन आपकी बड़ी कद्ध करते हैं, उन्होंने आपको जून १९२३ में दर-बार में बैठक वख्शी है। इस समय आप नागपुर युनिवर्सिटी बोर्ड के मेम्बर, फेकिळिटी आफ ऑटँस के मेम्बर, एवं एक्झामिनेशन बोर्ड के मेम्बर हैं। कई बार आप बी० ए० एम० ए० और हंटर के एक्झामि-बर रहे हैं। आपके पुत्र कुंजबिहारीजो मेट्रिक में तथा रोशनठाठजी विद्या भवन में पढ़ते हैं।

कुमारी दिनेश नंदिनी—आप स्यामसुन्दरठाळजी चोरड़िया की कन्या हैं। आपने मागपुर में मैद्रिक तक अध्ययन किया । हिन्दी साहित्य में आपकी बढ़ी रुचि है। हिन्दी के गण्य मान्य पत्रों में आपको गम्मीर भावों से परिपरित गय कान्य एवम् हृदय स्पर्शी प्रधावकी प्रकाशित होती रहती हैं।

मोपालसिंहनी चोरिवया—आप बहुत समय तक शाहपुरा अधिपति राजाधिराज नाहरसिंहनी के प्रायवेट सेकेंटरी रहे। तथा कळकटरी में ट्रेसरी आफिसर रहे इस समय आप सेवाड़ के कानोड़ डिकाने के कामदार हैं आपका परिवार शाहपुरा में कॅचे दरने की प्रतिष्ठा रखता है। शाहपुरा दरवार ने समय २ पर कई आपको सम्मान दिये हैं। आपकी आयु इस समय ६० साळ की है। आपके पुत्र रघुनाथसिंहजी तथा रणजीतसिंहजी हैं।

रशुनाथसिंहजी चोरिदया—आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ। सन् १९२१ में आप बी॰ ए॰ पास हुए। सन् १९२३ में आप शाहपुरा कुमार उम्मेदिसहजी के प्रायवेट सेकेंटरी निर्वाचित हुए। इसपद के साथ साथ कई भिन्न २ उच्च पदों पर काम करते हुए इस समय आप डिस्ट्रिक्ट मिलस्ट्रेट तथा फाइनेन्स मेम्बर के पद पर हैं। आपको दरबार ने तिलक के समय जागीर वक्क्सी है। आपके पुत्र बीरेन्द्रकुमारजी तथा सुरेन्द्रकुमारजी हैं। आपके छोटे आता रणजीतसिंहजी स्माल कॉज कोर्ट में सर्विस करते हैं। इसी तरह इस परिवार में श्री गणेशकाकजी उदयपुर में निवास करते हैं। आपने बी॰ वृ॰ तक शिक्षण पाया है। फूलचन्द्वी वयोष्ट्य सज्जन हैं तथा शाहपुरा में रहते हैं। तथा उदपींहरबी के पुत्र मोहनसिंहजी शाहपुरा स्कूक में सर्विस करते हैं।

## रामणुरिया

### रामपुरिया नाम की स्थापना

इस परिवार के सज्जनों का मुळ गौत घोरिड़िया है। जिसका विवरण जरर दिया जा दुश है। इस परिवार के पूर्व पुरुष रामपुरा (इन्दौर स्टेट) नामक स्थान में निवास करते थे। वहां इस चंदा में क्रमण्ञः सेहराजजी, लालजन्दजी, नथमलजी, हीराजन्दजी, हरण्यानसिंहजी, और खींबसीजी हुर्। खींवसीजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमण्ञः मानसिंहजी, खुर्पसिंहजी और जगरूपजी था। जगरूपजी के चार पुत्र हुए, जीवराजजी, रामरूपजी, जसरूपजी और प्रेमराजजी। इनमें से जीवराजजी के ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमणः शिवराजजी, शेरिसहजी, विजयराजजी, भींवराजजी, गुणोजी और युक्तानजी था। इनमें से शेरिसिंहजी के मेरिदानजी नामक पुत्र हुए, शेष निःसन्तान रहे।

सेठ मेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ जालमचन्द्रजी, आलमचन्द्रजी, केवलचंद्र जी, और गम्भीरमलजी था। इनमें से जालमचन्द्रजी का वंश आज भी रामपुरा में निनास कर रहा है। आलमचन्द्रजी के लिये कहा जाता है कि रामपुरे के चंद्रावरों की एक कन्या का निवाह थीकानेर के महाराज के साथ हुआ, उसी समय आप वाईजी के कामदार बनाकर थीकानेर मेजे गये। आपके साथ में अपके चंशाज आये जिनका जानदान वीकानेर में निवास कर रहा है। आलमचन्द्रजी को बीकानेर दरबार वे शाज्य में काम पर नियुक्त किया। जिसे आज तक आपके खानदान वाले करते आ रहे हैं। रामपुर से आने के कारण ही आप लोगों के वंशाज रामपुरिया कहलाये। और जिस स्थान पर आप लोग काम अर्थ थे वह दफ्तर आप ही के नाम से 'दफ्तर रामपुरिया' कहलाये। जीर जिस स्थान पर आप लोग काम अर्थ थे वह दफ्तर आप ही के नाम से 'दफ्तर रामपुरिया' कहलाये। चला सार है।

## सुजानगढ़ का रामपुरिया परिवार

सेठ आखमनन्दनी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम कमशा विरश्चिन्दनी, गणेषाशसकी, सुवीकांक जी और नौथमलजी था। आप चारों भाई करीब १०० वर्ष पूर्व बोकानेर छोड़कर सुजानगर नामक स्थान पर चले आये। आप लोगों ने मिलकर संवत् १९१३ में मेससे चुनीलाल चौथमल के नाम के कलकता में फर्म स्थापित की। इनमें आपको अच्छी सफलता रही। संवत् १९५० के पूर्व देवन चौथमलजी को छोड़ कर शेष माई स्वर्गवासी होगये। इसके पदचात् ही आपके वंशास अका होगवे और अपना स्वतंत्र व्यापार करने लगे।

## सवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ हमीरमलजी रामपुरिया, सुजानगढ़.



सेंड चुन्नोलालजी रामपुरिया, नु तनगढ़,



सें कन्हैयालालजी रामपुरिया, सुजानगद.

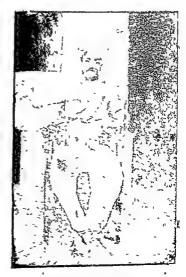

कुँदर शुभकरणजी दस्साणी, सुजानगढ़.



# . जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ वंसीलालजी रामपुरिया Blo कन्हेयालालजी रामपुरिया.



कुँ० जयचद्तालजी Sio कर्न्ह्यालालजी रामपुरिया, सुजानगढ़.



स्व॰ सेठ हमीरमलजी रामपुरिया का मकान, सुजानगढ़.

सेठ शिरदीचंदजी का पीरेवार—सेठ बिरदीचन्दजी के सूरजमळजी, सदासुखजी, और तोळारामजी नामक पुत्र हुए। आप छोगों का स्वर्णवास होगया। सेठ स्रजमळजी के प्नमचन्दजी, हुळासचंदजी, श्वानमळजी, सुस्रकाळजी और रिघकरनजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार सेठ सदासुखजी के शोभाचन्दजी तथा सेठ तोळारामजी के सेठ हनुमानमळजी नामक पुत्र हैं। सेठ प्नमचन्दजी के चार पुत्र हैं जिनके नाम स्वत्रकरनजी, वेवरचन्दजी, तिळोकचन्दजी और श्रीचन्दजी हैं। इनमें से अंतिम दो ग्रेज्युएट हैं। इसी प्रकार और र माइगों के भी पुत्र हैं।

सेठ गर्शेशदासजी का परिवार—आपके मेघराजजी नामक पुत्र हुए । आपने धीदासर के रास्ते में एक धर्मबाला तथा कुँवा बनवाया । आपके कोई पुत्र न होने से धानमञ्जी इत्तक आये । आप ही इस परिवार में बढ़े स्वक्ति हैं।

सेठ चुकीजालजी का परिवार—सेठ चुकीळाळजी बढ़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपने ब्यापार में छाबों रुपया पैदा किया। आपके हमीरमळजी तथा हजारीमळजी नामक दो प्रम हुए। हमीरमळजी अपने चाचा सेठ चौथमळजी के यहां दक्तक चळे गये। वर्तमान में इस परिवार में हजारीमळजी ही प्रधान व्यक्ति हैं। आप बहां की म्युनिसिपेळिटी के मेम्बर हैं। आपने भी व्यापार में लाखों रुपया पैदा किया। इस समय आप कळकत्ता में अपनी निज को कोठी ढाका पट्टी में चुन्नीळळ हजारीमळ के नाम से जूट का व्यापार करते हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है। अतप्द आपने अपने दोहिन्न शुभकरनजी इस्साणी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है।

सेठ जीयमलजी का परिनार—सेठ जीयमळजी के पुत्र न होने से हमीरमळजी इत्तक धाये यह हम जगर जिल जुके हैं। हमीरमळजी वबे ज्यापार कुशळ और राजपूती छंग के ध्यक्ति थे। आपके भी जब कोई पुत्र न हुआ और आप स्वर्गवासी होगये तब सेठ प्तमचन्दजी के पुत्र स्रजमळजी इत्तक लिये गये, मगर आपसी हमादों के कारण आपके स्थान पर बीकानेर से कन्हेंयाळाळजी इत्तक आये। वर्तमान में आपही इस परिवार के संचाळन कर्ता हैं। आप बड़े मिळनसार और व्यवहार कुशळ तथा सज्जन ध्यक्ति हैं। आपके यहां अञ्चक का ब्यापार होता है। आपको फर्म कोवरमा में है। आपने कोवरमा तथा गिरिविह में कई अञ्चक की खदाने खरीद की हैं। आजकळ आपका ध्यापार कोवरमा में कन्हेंयाळाळ रामपुरिया के नाम से हो रहा है। आपके यहां तार का पता 'kanya' है। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम कमशः जबचंदळाळजी और सुमेरसळजी हैं। आपके माई बंसीळाळजी बोकानेर ही रहते थे। आप घंदे होनहार थे। मगर बहत कम वय ही में आपका स्वर्गवास होगया।

सेठ हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, बीकानेर

यह हम जपर छिख ही जुके हैं कि इनके पूर्वंत रामपुरा नामक स्थान से आये। इन्हीं में आगे परकार सेठ जोरावरमलजी हुए। आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम किमा सेठ बहादुरमलजी, हजारीलालजी और हीरालालजी हैं।

सेठ वहादुरमलजी—आप बढ़े मेघानी और व्यापार चतुर पुरुष थे। आपने हेवल १३ वर्ष की ायु में व्यापार के निमित्त कलकत्ता प्रस्थान किया। आपको व्यवसाय के लिये कलकत्ता जाते समय रास्ते

#### श्रीसवाख वाति का इतिहास

में सैकर्री जाएतियों का सामना करना पढ़ा, मगर फिर भी आप विचलित न हुए! यहाँ आकर आपने मेससे चैनरूप सम्पतराम दृगद के यहाँ ८) मासिक पर गुमास्तागिरी की। सात वर्ष के परचात आपने अपनी कार्य चतुरता और व्यापारिक दुदिमानी से इस फर्म के मुनीम हो गये। सन् १८८३ में आपने अपने माहर्षों को हजारीमल हीरालाल के नाम से एक फर्म स्थापित करना दी और उसपर कपढ़े का बर्ध स्थायसाय प्रारम्भ किया। इस व्यापार में आप लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई। कुछ समय परचात सेर बहादुरमलजी भी मुनीमात का काम छोड़कर इस फर्म के व्यापार में सहयोग देने लगे। बहुत ही बीमता और तीजी के साथ इस फर्म की टक्कति होने लगी यहाँ तक कि वर्तमान में यह फर्म बीकानेर और बीकानेर स्टेट के घन कुनेरों में समझी जाती है। इस फर्म का कड़कता के इम्पोर्टरों में बहुत कैंचा स्थान है। सेर बहादुरमलजी के लिए वंगाल, विहार और ददीसा के इनसाइक्टोपीडिया में इस प्रकार लिखा है— "He is one of the fine products of the business world, having imbibed sound business instincts, copled with courtesy to strangers and religious faith in Jainism." आपही ने अपने जीवनकाल में यहुत सम्पत्ति उपार्जन कर एक कॉटन मिल खरीदा या जो वर्तमान में सम्पत्तिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपका यह मिल जात भी घर है। आपके लसकरणजी नामक पुत्र हुए।

सेठ जसकरण्वी—आप बढ़े मेचावी और व्यापार चतुर पुरुष थे । आपने भी अपने ध्यापार भी विशेष उन्नति की ! इतना ही नहीं बविक जापने मेनचेस्टर तथा छण्डन में भी अपनी फर्में ध्यापित झ अपने व्यवसाय को बढ़ाया । चूँकि इन फर्मों का काम आपही देखते थे अतः थे सब फर्में आपकी छख़ के बाद टठा दी गईं । बीकानेर द्रयार में आपका बहुत सम्मान था । वर्तमान में आपके सेठ मैंबरलाडमी नामक एक पुत्र हैं । भैंबरलाजजी बढ़े थोग्य तथा मिछनसार सज्जन हैं । आपही रामपुरिया काटन मिछ के सारे कारवार को शदी थोग्यता से संचालित कर रहे हैं ।

सेठ हजारीमलजी—आप भी बढ़े कार्य-क्रशाल और व्यापार में बढ़े चतुर सन्जन थे। आपने भी अपनी फर्मों का बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी से संचालन क्रिया। आपका स्वर्गवास संवत् १९६५ में होगबा। आपके दो प्रम विद्यमान हैं जिनके नाम शिल्यन्यन्य और नथमलजी हैं।

वा॰ शिखरचन्दनी—आपका जन्म संवत् १९५० का है। आप बहुत साधारण प्रकृति के और धर्म पर बहुत श्रद्धा रखने वाले सन्जन हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमधाः धेवरचन्द्रजी, कँवरलाटनी एवम् शांतिलालजी हैं। धेवरचन्द्रजी दुकान के काम में सहयोग देते हैं तथा शेष दो वच्चे हैं।

वाजू नयमलजी—आपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप वहे मिलनसार और योग्य सजन हैं। आप फर्म के काम में विशेष रूप से सहयोग देते हैं। आपको कपड़े के व्यापार का अच्छा अनुमव है। आपने जापान से डायरेक्ट कपड़े को इग्पोर्ट करने का कारवार ग्रुक्त किया जिसमें आपको बहुत सफलता मिली। आपका व्यापार की तरफ बहुत उक्ष्य है। निल के काम को भी आप देखते हैं। आपके पुत्र सम्यतकालजी अभी पृत्र हैं।

सेठ होराजाजनी—आप सेठ बहादुरमळजी के तीसरे माई और वर्तमान में इस परिवार में सबसे बृद्ध सजन हैं। आप फर्म के सारे कारवार का संचालन करते हैं। आपके वाबू सौभागमलजी नामक एक पुत्र हैं तथा बाबू सौभागमलजी के जयचन्द्रलालजी, रतनलालजी आदि पुत्र हैं।

आप लोगों का कलकत्ता में "रामपुरिया काटन मिल" के नाम से एक प्राइवेट मिल है, जिसमें ८०० लस्स काम करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी फर्म पर विलायत और आपान के रूपड़े का इस्पोर्ट बहुत बड़े परिमाण में होता है। कलकत्ते में आपकी बहुतसी बड़ी र विस्तित्रका किरोये के लिये बनी हुई हैं। इसी प्रकार आपकी बोका नेर की हवेलियाँ भी दर्शनीय हैं।

## सेठ मेघराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर

अपर हम सेठ जीवराजजी के ६ पुत्रों में भीवराजजी का नाम लिख जुके हैं। इन भीवराजजी के सेठ पेमराजजी और जेठमळजी नामक दो पुत्र हुए। जेठमळजी के पॉच पुत्रों में से पदमचंद्रजी भी एक थे। पदमचन्द्रजी के जुन्नीळाळजी और करनीदानजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ जुन्नीळाळजी और करनीदानजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ जुन्नीळाळजी के कोई संतान नहीं हुई। सेठ करनीदानजी ने बम्बई में अपना ज्यापार स्थापित किया था। आपके सेघराजजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ मेघराजजी ने कलकत्ता में आकर नौकरी की। आपकें उद्ययंद्जी और शमोलकचंद्जी नामिक दो पुत्र हुए। अमोलकचंदजी, सेठ छखमीचन्दजी के यहीं दत्तक चले गये। सेठ उदययंदजी इस परिवार में विशेष व्यक्ति हैं। आपने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति में रख दिया। प्रारम्भ में आपने कई स्थानों पर साझे में फर्म स्थापित की। अन्त में संवत् १९८७ से आप उपरोक्त नाम से स्थापार कर रहे हैं। आपका ज्यापार शुरू से ही देशी कपदे का रहा है। इस ज्यापार में आपने हलारों रुपये पैदा किये हैं। आपके धार्मिक विचार अच्छे हैं। आपका बीकानेर के मन्दिर सम्प्रदायियों में बहुत अच्छा सम्मान है। आपने कई धार्मिक कार्यों में अच्छी सहायता पहुँचाई है। इस समय आपके मोहनलालजी और जेठमलजी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी सज्जन और मिलनसार हैं। आपका कपदे का स्थापार इस समय १५८ क्रास स्ट्रीट में होता है।

## सेठ अगरंचन्द्र मानमल चोरिंड्या, महास

इस फर्म के मालिकों का निवास स्थान कुचेरा (जोधपुर-स्टेट) का है। आप स्थानकवासी आज़ाय को मानने वाले सज्जन हैं। देश से पैदल मार्ग द्वारा सेठ अगरचन्द्जी सन् १८४७ में जालना होते इए महास आये।

सेठ अगरचन्दजी—आरम्भ में आप सन् १८८० तक रेजिमेंटल वैक्क्स का काम करते रहे। यहाँ के व्यापारिक समाज में एवम् आफीसरों में आप बढ़े आदरणीय समझे जाते थे। मारवादी समाज पर आपकी वहीं मदद रहा करती थी। आपके कोई पुत्र न या अदाः आपने अपनी मृत्यु के समय अपनी फर्म का उत्तराधिकारी अपने बढ़े आता सेठ चतुर्युजजी के पुत्र सेठ मानमलजी को बनाया आपने ७० हजार रुपयों का दान किया था जिसका "अगरचन्द ट्रस्ट" के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है। इस रकम का व्याज हुअ कार्यों में खगाया जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विवाते हुए सन् १८९१ में आप स्वर्गवासी हए।

सेठ मानम्बर्जी — आप बढ़े उमहुद्धि के सज्जन ये। यही कारण था कि केवल १९ वर्ष की अल्पालु में ही आप नीवा (कुवामण रोड़) में हाकिम बना दिये गये थे। आपको होनहार समझ सेठ अगरवन्द्रभी ने विक में अपनी फर्म का उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन केवल २८ वर्ष की अवस्था में ही सन् १८९५ में आप बम्बई में स्वर्गवासी हुए। आपके यहाँ सेठ सोहनमलजी (जोधपुर के साह मिश्रीमकजी के द्वितीय पुत्र) सन् १८९६ में दत्तक लाये गये। आपने २५ हजार रुपयों को रकम दान की। तथा महास पांजरागील और जोधपुर पाठशाला को भी समय २ पर मदद पहुँचाई। व्यापारिक समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका सन् १९१५ में स्वर्गवास होगया। आपके यहाँ नोला (मारवाड़) से सेठ मोहनमलजी (सिरेमलजी चोरदिया के वृसरे पुत्र) सन् १९१८ में दत्तक आये।

सेठ मोहनमलजी—आप ही वर्तमान में इस फर्म के माछिक हैं। आपके हाथों से इस फर्म के विशेष उन्नति हुई है। आपके दो पुत्र हैं जो अभी वालक हैं और विद्याध्ययन कर रहे हैं। गृह फर्म गृहों के व्यापादिक समाज में बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है। मद्रास प्रान्त में आपके सात आठ गाँव जमीदारी के हैं। मद्रास की ओसवाल समाज में इस झुटुम्ब की अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय आपके पहाँ "अगरचन्द मानमल" के नाम से साहुकार पैठ मद्रास में बेड्डिंग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है। आपकी दुकान मद्रास के ओसवाल समाज में प्रधान धनिक हैं।

#### श्रागरे का चोरड़िया खानदान

्र छामग १५० वर्षों से यह परिवार आगरे में निवास करता है। यहाँ छाला सरूपचन्दजी चौरिंद्या ने डेद्सो साल पूर्व सच्चे गोटे किनारी का न्यापोर आरम्म किया। आपके पुत्र पद्मालाक्जी तथा पौत्र रामलाक्जी भी गोटे का मामूली न्यापार करते रहे। लाला रामजीलालका संवत् १९१५ में स्वर्गवास हुआ। आपके गुलावचन्द्रजी, धुरनलालजी, चिमनलालजी तथा लखमीचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला गुलानचन्द्रजी चिरिहियों का परिवार—आप अपने आता लखभीचन्द्रजी के साथ गोटे का व्यापार करते थे। तथा इस न्यापार में आपने बहुत उस्रति की। आप अपने इस लम्बे परिवार में सबसे बढ़े तथा प्रतिव्विट क्यक्ति थे। संवद् १९८३ में आपका स्वर्णवास हुआ। आपके कप्रचन्द्रजी, चांदमक जी, द्यालचन्द्रजी, मिहनलालजी तथा निहालचन्द्रजी नामक ५ प्रत्र हुए । इनमें लाला मिहनलालजी को छोदकर शेष सब विद्यमान हैं। लाला कप्रपत्तर्वजी जवाहरात का व्यापार करते हैं।

वाला चांदमलाशी—आपका जन्म संबंद १९३० में हुआ । आपने बी० ए० एड० एड० बी॰ तक शिक्षण प्राप्त किया । पश्चाद १२ सालों तक चकालत की । आप देश भक्त महानुभाव हैं । देश की पुकार सुनकर आप वकालत छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुए । सन् १९२१ में आप आगरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे । आपने राष्ट्रीय आपड़ीलन में भाग लेने के उपलक्ष में कारागृह वास भी किया है । आप वहे सरल, शांत पुंचम निरमिमानी सुज्जन हैं।

ताला दयालचंदजी जैहिरी—आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आपने १९ साल की वय में ही जवाहरात का न्यापार शुरू किया। २५ वर्ष की भागु में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास होगया, हेसे समय आपने विवाह न कर और नवीन उच्च आदर्श उपस्थित किया। लाई हाडिंज, ड्यूक आफ केनाट, नवीन "मेरी" आदि से आपको सार्टीफिकेट प्राप्त. हुए। इधर १२ सालों से आप सार्वजनिक सेवाएँ करते हैं। आपने अपने जीवन में खामग २ छ. ख रुपया मिस्न २ संस्थाओं के लिये इकहा किया। इसमें २० हजार रुपया अपनी तरफ से दिये। इस समय आप खगमग २० प्रतिष्ठित संस्थाओं की कार्य वाहक समिति के मेम्बर प्रेसिडेंट आदि हैं। रोशन मुहल्ला आगरा के वीर विजय वाचनालय, धर्मशाला और मन्दिर के आप मैनेजर हैं। आप दीर्घ अनुमवी और नवयुवकों के समान उत्साह रखने वाले महाजुमाव हैं। आपके छोटे आता खाला निहालचन्दजी, लाला मुझाळाळजी के साथ, "गुलावचन्य क्समीचन्द" के नाम से गोदे का स्थापार करते हैं।

हाला छुट्टनतालकी जोहरी का परिवार—आप नामी जोहरी होगये हैं। महाराजा पटियाला भी खुर और रामपुर के आप खास जोहरी थे। राजा महाराजा रईस और विदेशी यात्रियों को जनाहरात तथा क्यूरियो सिटी का माल बेंच कर आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। संवत् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मुझालालकी तथा हरकचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मुजालालकी विद्यास हैं, तथा गोटे का क्यापार करते हैं।

लाला चिमनलालजी तथा लखमीचंदजी का परिवार—लाला चिमनलालजी आगरा सिटी के देशीप्राफ ऑफिस में हेड सिगनलर थे। इनके पुत्र बावूलालजी तथा ज्योतिप्रसादकी पेट्रोल एजंट हैं। इसी तरह लखमीचन्दजी के पुत्र माणकचन्दजी, सोहनलालजी तथा छन्नूलालजी जवाहरात का काम करते हैं।

यह एक विस्तृत तथा प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार में पहले जमीदारी का काम भी होता था। इस परिवार ने आगरा रोशन मोहल्ला के थ्री चिंतामणि पार्न्बनाथ के मिन्दर में पच्चीकारी भादि में तथा पाठशाला बगैरा में करीव ३० हजार रुपये लगाये। लगभग ५०।६० सालों से उक्त मिन्दर की व्यवस्था इस परिवार के जिम्मे हैं।

## लाला इन्द्रचंद माणिकचन्द का खानदान, लखनऊ

इस खानदान के छोग वनेताम्बर जैन मन्दिर धामनाय को मानने वाले सन्नन हैं। यह खान-दान करीन बेदसी वर्षों से छखनऊ में हो निवास करता है। इस खानदान में छाला हीरालाल्जी तक के इतिहास का पता चळता है। छाला हीरालाल्जी के पश्चात क्रमशः छाला जौहरीमल्जी, छाला रन्त्मलजी, और उनके पश्चात छाला इन्द्रचन्द्रजी हुए। आपका जन्म संवत् १९०९ का और स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र छाला मानिकचन्द्रजी इस खानदान में बदे छुद्धिमान और दूरदर्शी म्मिक हैं। आपका जन्म संमत् १९३५ में हुआ। आपने अपनी छुद्धिमानी से इस फर्म के व्ययसाय को ख्व बदाया। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम नानकचन्द्रजी और ज्ञानचन्द्रजी हैं। नानकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५९ का और ज्ञानचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६१ का है।

:>>

आप दोनों साई बदे बुदिसान और सदजन हैं। छाछा नानकचन्द्रजी के एक पुत्र है जिसका नाम जयचन्द्रजी है।

इस खानदान का पुरतैनी व्यवसाय जवाहरात का है। तब से अभी तक जवाहरात का काम बरावर चला जा रहा है। इसके सिवाय लाला मानिकचन्द्रजी ने यहां पर कैमिस्ट और दूरिगस्ट का क्यापार शुरू किया जो बहुत सफलता से चल रहा है। जिसकी दो ब्रांचे लखनऊ में और एक बाराबंकी में है। लखनऊ के ओसवाल समाज में वह खानदान बहुत अप्रसर तथा प्रतिष्ठित है।

### सेठ मांगीलाल धनरूपमल चोरडिया, निलीकुपम् (मद्रास)

इस परिवार के पूर्वज चोरिंद्या चतुर्श्वेनजी के पुत्र रिखबद्दास्ती मारवाद के चाद्वास (शैंडबाजा के पास) नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से आप टॉक होते हुए संवत् १९०० में नीमच (माछवा) आपे। सथा यहाँ छेनदेन का न्यापार आरम्भ किया। आपके चाँदमछजी, मानमछजी, हेमराजजी तथा खेमराजबी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चांदमछजी के पुत्र सुगनचन्द्रजी तथा क्यामछाछजी हुए। सुगनचन्द्रजी का स्वर्गवास संवत् १९५२ में ५१ वर्ष की उम्र में हुआ। सेठ सुगनचन्द्रजी के पुत्र मांगीछाछबी और विहारीछाछजी तथा क्यामछाछजी के पुत्र स्थामछाछजी के पुत्र स्थामछाछजी के पुत्र स्थामछाछजी हुए।

सेठ मांगीलालजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप संवत् १९५८ में नीमच से नागीर आये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ से एक साल बाद रवाना होकर आप हैरावाद आये स्था सेठ खुशालचन्द्रजी गोलेला की फर्म पर २० सालों तक मुनीम रहे, तथा फिर भागीदारी में निलीइपम में हुकान की। इघर सन् १९२७ से आप अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। आप समझहार तथा होशियार सज्जन हैं। धन्ये को आपही ने जमाया है। आपके छोटे माई विहारीलालजी लशकर वालों की और से शिवपुरी तथा भोलेर खजानों में मुनीम हैं। सेठ मांगीलालजी के पुत्र सुपारसमलजी का जन्म १९५८ में हुआ। इनसे छोटे सलनमलजी हैं। सुपारसमलजी तमाम काम बढी उत्तमता से सम्हालते हैं। आपके पुत्र धनरूपमलजी हैं। इस दुकान की एक शाखा कलपुरची (मद्रास ) में एम० सजनलाल चोरहिया के नाम से हैं। इन दोनों दुकानों पर व्याज का काम होता है।

चोरिंद्या दयामलालनी के पुत्र छ्एाकरणनी तथा केसरीमलनी हुए । ये वन्धु नीमच में रहते हैं केदारीचन्द्रजी, मानमलनी के पुत्र नंदलालनी के नाम पर दत्तक गये हैं । इसी तरह इस परिवार में सेठ चाँड्मलनी के तीसरे आता हेमराजनी के पुत्र नयमलनी चोरिंद्या हैं। आपका विस्तृत परिवय अन्वत्र विया गया है।

#### श्री नथमलली चोरहिया, नीमच

आपके परिवार का विस्तृत परिचय सेठ साँगीलाल धनरूपमळ नामक कर्म के परिचय में दे 📌 हैं। सेठ रिखनदासजी चोरढ़िया के तीसरे पुत्र सेठ हेमराजजी थे। आपके पुत्र नयमळजी हुए। जो नर्म-मळजी स्थानकवासी समाज के गण्य मान्य सज्जन हैं। आपने अपने स्थापर कौशल तथा कार्य कुमक्ता से

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 📸 🤝



श्री मन्नालालजी चोराइया, भानपुरा.



स्व॰ लाला गुलायचारको चोनिया, शानसा,



मांगीलालजी चोराहेया, ानीलिकुम्पप् (मनास).



सेठ उदयचन्द्जी रामपुरिया, बीकानेर.



रायसाह्य सेठ रावतमलजी चोरदियः बरोरा (चांडा)

हम्मित उपार्जित कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आप मशहूर सार्वजिनिक कार्यकर्ती हैं। स्थानकवासी कान्फ्रेन्स, खादीपचार तथा अष्टृत आन्दोलन में आपने बहुतसा हिस्सा लिया है। आपने राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग लेने के उपलक्ष में कारागृह वास भी किया था। आप अजमेर कांग्रेस के सभापित भी रहे थे। इस समय आप ऑल इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने अजमेर साधु सम्मेलन के समय अपनी ७० हजार की प्रापर्टी का दान, सार्वजिनिक कार्मों में लगाने के लिये घोषित किया है। आपके पुत्र माघोसिंहजी चोरिह्या का अवप वय में स्वर्गवास हो गया। आप बढ़े होनहार थे। इस समय आपके पुत्र सोभागसिंहजी तथा फरोसिंहजी विद्यमान हैं। फरोसिंहजी वनारस युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।

## सेठ सुगनमल पाब्दान चोरड़िया, कुन्नर (नीलिगरी)

सेठ मेहरचन्द्रजी के छोटे पुत्र जसराजजी ने संवत् १९५२ में पळी से आकर अपना निजास फकौदी में किया। संवत् १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके छुन्द्रनमळजी, सुगनमळजी. पावृदानजी, अकसीदासजी तथा बख्तावरमळजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सुगनमळजी, पावृदानजी और अळसीदासजी मौजूद हैं। सेठ छुन्द्रनमळजी, मुझीळाळ खुशाळचन्द्र हैदराबाद वाळों की दुकानों पर मुनीम थे। इनका संवत् १९५६ में स्वर्गवास हुआ। सुगनमळजी भी अपने आता के साथ उन दुकानों पर मुख्यारी करते हो। पहचात् इन सब माह्यों ने छुन्द्र (नीळिगिरी) में दुकान खोळी। संवत् १९७४ में इन वन्धुओं का कारवार अळग २ हो गया।

सेट सुगनमळजी का जन्म १९३२ में हुआ।, इस समय आपके पुत्र मूळचन्दजी, गुलराजजी, किशनलाळजी, दीलतरामजी तथा उदयराजजी हैं। आपके यहाँ सुगनमल गुलराज के नाम से कुन्त्र में बेडिंग कारवार होता है।, सेट पाव्दानजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपने १९५८ में अलसी-दास एण्ड बदसें के नाम से कुन्त्र में बेडिंग ज्यापार ग्रुक्त किया। तथा ज्यापार को आपने।तरही ही है। इधर १ वर्ष से आपने जसराज पाव्दान के नाम से कपड़े का अपना स्वतन्त्र ज्यापार आरम्भ किया है। आप बन्धुओं में से बढ़े २ ज्यापार में माग छेते हैं। सेट अलसीदासजी के पुत्र कॅबरलालजी तथा मुखलालजी हैं। इनके यहां अहमदायाद में कपड़े का स्वापार होता है। वह परिवार फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

सेठ गुलावचन्दजी चोराइया का परिवार, भानपुरा

इस परिवार वाले सजानों का मूल निवास स्थान मेइता था। वहाँ से करीव १२५ वर्ष पूर्व सैठ उन्मेदमलजी भानपुरा (इन्होर) नामक स्थान पर आये। यहाँ लाकर आपने साधारण व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। आपके दो पुत्र हुए, जिनके नम्म सेठ अमोलकचन्दजी और कैसरीचंदजी था। अमोलकचन्दजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ गुलावचंदजी, फूलचन्दजी और रूपचन्दजी था। सेठ अमोलकचन्दजी ने अपने पुत्रों के साथ व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपका स्वर्गवास हो गया। पदचात आपके सीनों पुत्र अलग २ हो गये।

सेठ गुलावचन्दजी का परिवार—सेठ गुलावचन्दजी ने ध्यापार में बहुत उन्नित की। आपने स्थानीय भलवाड़ा मन्दिर के जपर सोने केकलश चढ़वाने में २१००) की मदद दी। आपका स्वगंवास हो गया। आपके इस समय धनराजजी और प्रेमराजजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। आजकल आप दोनों ही अलग २ रूप से व्यापार करते हैं। सेठ धनराजजी खूद पुरुष हैं। आपके मनालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी मिलनसार उत्साही एवम् नवीन विचारों के युवक हैं। आपके लालवन्द, प्रसन्नचन्द्र, विमलचन्द्र और नरेशचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजजी के हरकचन्द्रजी और सन्तोषचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। यह परिवार भानपुरा में प्रतिष्ठित समझा जाता है।

## सेठ पत्रालाल हजारीमल चोराइया, मनमाड

गह परिवार धनेरिया ( मेड्ता के पास ) का निवासी है। वहां से सेठ खूबचंदजी चोरिहेगा के पुत्र सेठ जीतमळजी चोरिहेगा काभग १०० साल पूर्व सनमाड के समीप घोटाना नामक स्थान में आये। और यहां लेन देन का धंधा छुरू किया। इनके हजारीमळजी तथा मगनीरामजी नामक पुत्र हुए। सेठ हजारीमळजी ने मनमाद में हुकान खोळी आपका स्वर्गवास संवत् १९४९ में तथा मगनीराम जो का १९३६ में हुआ। सेठ हजारीमळजी के पजाळाळजी राजमळजी तथा सेठ मगनीरामजी के पुनमचन्दजी और सरूपचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इन माह्यों में सेठ पुत्राळाजजी चोरिहेगा ने इस छुटुम्य के घ्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। आप चारों भाहयों का कारबार संवत् १९५० में अलग २ हुआ। सेठ राजमळजी का स्वर्गवास संवत् १९४८ में तथा पुत्राळाळजी का संवत् १९७८ में हुआ। सेठ राजमळजी का स्वर्गवास संवत् १९४८ में तथा पुत्राळाळजी का संवत् १९७८ में हुआ। सेठ राजमळजी का नाम पर राजमळजी के पुत्र खींबराजजी दत्तक आये।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खींबसीराजजी तथा मूलचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी विद्यमान हैं। सेठ खींबराजजी का जन्म १९५९ में हुआ। आपके यहां "पद्मालाल हजारीमल" के नाम से साहुकारी हैंव-देन का काम होता है। आपका परिवार आस पास के व मनमाद के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिचार खाता है। आपके पुत्र अमोलकचन्दजी, माणकचन्दजी और मोतीचन्दजी हैं। बह परिवार स्थानक वासी आम्राय मानता है।

## चौधरी पीरचंद मूरजमल चोराइया, बुरहानपुर

हस परिवार का मूल निवास पीपाड़ (जोधपुर स्टेट) में हैं। देश से छाभग ६५ साल पहिले सेठ स्रजमल्जी चोरिंद्या इच्छापुर (ब्रुरहानपुर से १२ मीळ) आये। आपके हार्यों से अंधे की नींव जमीं संवत् १९३६ में आपका शारीरान्त हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी का जन्म संवत् १९३२ में हुआ। श्री पीरचन्दजी ने संवत् १९७८ में ब्रुरहानपुर में हुकान की यहां आप इच्छापुर वालों के नाम से बोले जाते हैं। पीरचन्दजी चौधरी शिक्षित सज्जन हैं। यह चौधरी परिवार पीपाइ में नामांकित माना जाता है और वहां मोतीरामजी वालों के नाम से मशहूर है, इस परिवार के पुरुषों ने जोधपुर स्टेट में आफीसरी, हाकिमी आदि के कई काम किये हैं। इच्छापुर में इस परिवार के प्रवर्षों ने जोधपुर स्टेट

पीरचन्द्रजी चौधरी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः यंशीखाळजी, मोहनलाळजी, रतनलाळजी इस्तीमळजी तथा माणकलाळजी हैं। इन भाइयों में वंशीळाळजी ने एफ० ए० तक तथा रतनलाळजी लीर इस्तीमळजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। वंशीळाळजी, हरीनगर श्यूगर मिळ विहार में असिस्टेंट मेनेजर है। इस परिवार के यहां इच्छापुर तथा बुरहानपुर में कृषि जमीदारी तथा लेनदेन का काम काज होता है।

## सेठ लखमीचन्द चौथमल चोरड़िया, गंगाशहर

इस परिवार के पूर्व पुरुष जैतपुर के निवासी थे। वहां से सेठ पदमचन्दजी के पुत्र मायाचंद्र जी और हिरिसिंहजी यहां गंगाशहर आये। मायाचन्दजी का परिवार अलग रहता है। यह परिवार हिरिसिंहजी का है। सेठ हिरिसिंहजी के छोगमलजी प्रम् दानमलजी नामक पुत्र हुए। सेठ दानमलजी इस समय विद्यमान हैं। आपके गंगारामजी और वनेचन्दजी नामक दो पुत्र हुए हैं।

सेठ छोगमळजी का जन्म संवत् १९१५ का है । आपने अपने जीवन में साधारण रोजगार किया । आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में होगया । आपके खुवचन्द्रजी, छखमीचन्द्रजी, शेरमळजी, बौयमळजी और रावतमळजी नामक पांच पुत्र हुए । इनमें से प्रथम तीन स्वर्गवासी होचुके हैं। आप सब भाइयों ने मिळकर सोलंगा (वंगाळ ) में अपनी फर्म स्थापित की । इसमें आपको अच्छी सफल्या मिली। अतपन उत्साहित होकर आप छोगों ने सिरसागंज में भी आपनी एक शांच खोली। इसफे गढ़ आपकी एक फर्म कळकत्ता में भी हुई । कळकत्ता का पता ४६ स्ट्रांड रोड है।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ चौथमलजी, रावतमलजी खूबचन्दजी के पुत्र सोहन-शब्बी और शैरमलजी के पुत्र आसकरनजी हैं। आप लोग योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे हैं। चौथमलजी के|हाथों से फर्म की बहुत उन्नत हुई।

## सेठ रामलाल रावतमल चोराड़िया, बरोरा ( सी० पी० )

सेठ रामलालजी के पुत्र सुखलालजी तथा माँगू लालजी हुए, इनमें माँगूलालजी, सेठ रावतमल जी के नाम पर दक्तक गये। इनका संवत् १९८५ में स्वर्गवास हुआ। इनके मदनलालजी, भीकमचन्द्रजी, माणकचन्द्रजी और मोहनलालजी नामक ४ पुत्र हैं। आपके यहाँ रावतमल मांगुलाल के नाम से स्थापार

306

## श्रोसवाज गाति का इतिहास

होता है। सेठ, सुखलालजी १९८६ में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र धर्मचन्द्रवी १९७४ में तथा सुगनचन्द्रवी १९६६ में गुत्ररे। वर्तमान में धर्मचन्द्रवी के पुत्र शंकरलालजी तथा सुगनचन्द्रवी के पुत्र नंदलालजी चोर-दिया हैं। आपके यहाँ "रामकाल सुखलाल" के नाम से न्यापार होता है। आपके ४ गांव माल गुजारो के हैं। सेठ नंदलालजी प्रतिष्ठित सज्जन हैं। धर्मध्यान में आपका अच्छा लक्ष्म है। आपने एक धर्मशाला भी बनवाई है।

## सेठ रतनचन्द दौत्ततराम चोराड़िया, वाघती ( खानदेश )

यह परिवार कुचेरा ( जोधपुर ) का निवासी है। देश से खगभग १२५ वर्ष १ हिछे छेठ छच्छी-रामजी चोरिंदिया व्यापार के निमित्त वाघळी ( खानदेश ) आये। तथा हुकान स्थापित की। संवत १९१८ में ७२ साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर दौळतरामजी चोरिंदिया दत्तक लिये गये। इनका भींदिनंत्र १९३९ में स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके पुत्र रतनचन्द्रजी मौजूद हैं। सेठ रतन चन्द्रजी स्थानकवासी ओसवाल कान्फ्रेस के प्रान्तीय सेक्रेटरी हैं। आपका जन्म संवत् १९३१ में हुजा। आपका परिवार आसपास के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है। आपके राजमकजी, चांदमक्ष्मी तथा मानमलजी नामक तीन पुत्र हैं। राजमळजी की आयु ३० साल की है।

## सेठ जेठमल सूरजमल चोराङ्या, वाघली ( खानदेश )

्षस परिवार का मूळ निवास सींवरी ( मारवाड़ ) है। देश से ज्यामग ७५ साल पहिले सेठ रूपचन्दजी चोरिड्या व्यापार के लिये बावली ( खानदेश ) आये। इनके पुत्र सूरजमलजी चोरिड्या हुए। आपका ६० साल की वय में संवत् १९७५ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र जैठमलजी मोजूद हैं।

चोरिड्या जैठमळजी का धर्म के कामों में अच्छा छक्ष है। आपने बढ़ी सरळ प्रकृति के निरिनें भागी व्यक्ति हैं। आपके यहाँ सराफी काम काज होता है। आप खेताग्वर स्थानक वासी आसाय के मानने वाले सज्जन हैं। बावली के जैन समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है।

## बोरड्--बरड्

## बोरङ् या वरङ् गाँत्र की उत्पत्ति

आंवागद में राव बोरड़ नामक परमार राजा राज करते थे। इनको खरतरगण्डाचार्य दादा जिनदत्तस्रिजी ने संवत् ११७५ में जैन धर्म से दीक्षित किया तथा उन्हें सक्क्टुम्ब जैन बनाया। राव बोरड़ की संतानें बोरड़ तथा बरड़ कहलाई।

# सवाल जाति का इतिहास



बाबा रतनचन्दजी बरड, श्रमृतेसर.



लाला हंसराजजी बरद, श्रमृतसर.



लाला हरजसरायजी वर**द** ऄि. Åे, श्रमृतसर.



श्री शादोलालजी बरङ, श्रमृतसर.

## साला रतनचंद हरजसराय बरड़, श्रमृतसर

इस सानदान के लोग पहिले गुजराज (पंजाब) में रहते थे। उसके पश्चात् यह सानदान सम्बद्धिमाल (स्वालकोट) में आकर बसा। वहाँ से लाला गण्डामलजी के पुत्र राला सोहनलालजी अंपना स्वापार जमाने अमृतसर में आये। तब से यह सानदान अमृतसर में बसा हुआ है।

लाला सोहनलालजी—आपने अमृतसर में आकर जवाहरात का ज्ञान प्राप्त किया । जवाहरात का काम सील कर आपने मूंगा का व्यापार छुट किया इस व्यापार में आप साधारणत्या धपना काम कति रहे । आप उन भाग्यवानों में से थे जो अपनी पांचवीं पुश्त को अपने सामने देख छेते हैं । केवल १० सालकी आयु में ही कारीबार से मन खींच कर आपने धर्म ध्यान में अपना मन लगाया । आप जैन सिद्धान्त के अच्छे विद्वान थे । आपका स्वर्गवास सन् १९०५ में हुआ । आपके लाला उत्तमचन्दजी तथा तथा लाला हाकमरायजी नामक २ पुत्र हुए । यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का सानने वाला है।

लाला उत्तमचन्द्रजी—आप बढ़े प्रेमपूर्ण हृद्य के तथा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अमृतसर की बिरादरी तथा व्यापारिक समाज में आपकी बढ़ी साल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठा थी। आपका स्वर्गवास सन् १९०५ में अपने पिताली के १ मास पूर्व होगया था। आपके छोटे आता छाछा हाकमरायली का स्वर्गवास भी सन् १९०५ में होगया। और इसके योड़े समय पहिले छाछा हाकमरायली का खानदान आपसे अलग होगया था। छाछा उत्तमचन्द्रजी के छाछा जगन्नाथली नामक १ पुत्र हुए।

े बाला जगनाथकी—आप शुरू र असली मूंगे का तथा उसके बाद गक्ली मूंगे का न्यापार करने छो। उसके बाद आप ज्यापर से तटस्थ होकर धर्म ध्यान की ओर लग गये। आप पंजाव जैन सभा तथा लोकल सभा के जीवन पर्यंत मेम्बर रहे। इन सभाओं द्वारा पास होने प्रस्तावों को सबसे पहिले क्यवहारिक रूप आपने ही दिया। आपका स्वर्गवास सन् १९३० में हुआ। आपके लाला रतनचंद जी, लाला हरजसरायकी तथा लाला इंसराजजी नामक ३ प्रश्न हए।

लाला रतनचंदनी — आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आपके हार्थों से इस खानदान के व्यापार, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को बहुत उन्नति मिली। आप बड़े व्यापार कुशल और द्विद्धमान व्यक्ति हैं व्यापारिक मामलों में आपका मस्तिष्क बहुत उन्नत है। सामाजिक तथा धार्मिक कार्मों में भी आपको कच्छी रुचि है। आप पंजाब स्थानकवासी जैन सभा के वाइस प्रेसीडेण्ट रह चुके हैं। अनमेर साध सम्मेलन की एक्सीक्यूटिव कमेटी के भी आप मेन्बर ये। अस्ततसर के लेस फीता एसोसिएसन के भी आप प्रेसिडेण्ट रह चुके हैं। आपके प्रेसिडेण्ट रह चुके हैं। अपनेर में अस्ततसर में इस व्यापार ने बहुत उन्नति की है। क्षिकि व सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आप इमेशा अग्रयण्य रहते हैं। आपकी बदी कन्या कुमारी सक्तिक व सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आप इमेशा अग्रयण्य रहते हैं। आपकी बदी कन्या कुमारी सक्तिका ने हाल ही में "हिन्दी रतन" की परीक्षा पास की है। आपके बादू तादीलालजी, सुरेन्द्रनाथजी सुमति प्रकाश, जगत्मसूपण, व देशभूषण नामक ५ पुत्र हैं। उनमें बादू तादीलालजी, फर्म के व्यापार में मुद्दे हैं हैं। आपका जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आपके ६ पुत्र हैं। वाद् सुरेन्द्रनाथजी इस सम्य इंटर में पद रहे हैं। तथा २ स्कल में अध्ययन कर रहे हैं।

लाला हरजसरायजी-आपका जन्म संवत् १९५४ का है। सन् १९१९ में आपने वी० ए०

## मोंसवाब बाति का इतिहास

की परीक्षा पास की—आप बहै प्रतिनाशाली न्यापार नियुग तथा नवीन दिन्द के स्वक्ति हैं। बातके बीवन का बहुत सा समय पिल्क सेवाओं में न्यतीत होता है। खानदान के न्यापार में प्रतिन्द होकर आपने बपने बहै आता लाला रतनचन्द्रजी के काम में बहुत हाय बंदाया है। आपने जापान से द.संकरर इम्पोर्ट का न्यापार शुरू किया। लाप यहां की "को पुन्यूकेशन" भी अन्दर्श संस्था श्री रामाश्रम हाई स्कूल के सेकेटरी हैं। इसके अलावा आप अन्यतसर की लोकल जैन समा, और वॉवस्काटट मेता सिलि के सेकेटरी हैं। लाहौर के हिन्दी साहित्य मण्डल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप चेशामैन हैं। आपके विचार बढ़े मंझे हुए हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं उनमें लाला अमरचंदजी इन्टरिमिजिएट में सपा लाला मूपेन्द्रनायनी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं।

लाला हंसराजजी-नापका जन्म संबत् १९५६ का है। सन् १९१५ में आपने नेट्रिक पात करके क्यापारिक लाइन में प्रवेश किया। लापकी न्यापारिक दृष्टि बहुत बारीक है।

लाला नंदलालंकी—छाछा गंडामछजों के पौत्र छाछा नन्द्रछाछजी बड़े घामिक तथा तपसी पुरुष हैं। आपके जीवन का अधिकांश समय घार्मिक कार्मों में ही क्यय होता है। गृहस्थावस्था में रहते हुए भी आपने एक साथ इकतीस हकतीस उपवास किये। छोटी अवस्था में हो आपकी एकी का स्वर्गवास होगया था, तब से आप ब्रह्मवर्थ्य वृत घारण किये हैं।

इस समय इस परिवार में सोने के योक प्रसपोर्ट का न्यापार होता है। अमृतसर के सोने के व्यापारियों में यह फर्म वजनदार मानी जाती है। इस फर्म की यहाँ पर चार झालाएँ हैं। जिन पर बेहिंग, सोना, चौदी, होयजरी तथा जनरल मर्चेंगहल एवं इम्पोर्टिंग विजिबेस होता है। इस खानदान में पंजाव प्रांत में ओसवाल समाज के इस्सा तथा बीसा फिरकों में शादी विवाह होने में बहुव सीडिंग पार्ट लिया है।

#### लाला श्रद्धामल नत्युमल बरह, अमृतमर

इस सानदान में ठाठा नन्द्रठाठजी के पुत्र ठाठा राज्मठजी और उनकेपुत्र ठाठा हरजसरायजी हुए । ठाठा हरजसरायजी के पुत्र ठाठा अद्भामठजी हुए ।

वाला प्रदानकी—आपका जन्म सन्वत् १८८० में हुआ। आप बढ़े निद्दान और जैन सूत्रों के वानकार ये। गुरू २ में आपने अस्त्रसर में शालों की चूकान खोली और उसकी एक बांच कलकी में नी स्थापित की। जिस समय आपने कलकी में दूकान खोली उस समय रेलने लाइन नहीं जुली थी। अतपन आपको उसउम, लकहा आदि सन्नारियों पर कलकत्ता जाना पड़ा था। आपके उस पुत्र हुए जिनके नाम कमकाः इरनारायणनी, निहालचन्द्रजी, खुशालचन्द्रजी, गंगाविकानजी, राधाकिकानजी और कालिन गामजी था।

लाला निहालचन्द्रती—आपका जन्म सम्बद् १८९९ में हुआ आप भी बड़े घार्मिक पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्बद् १९५९ में हुआ। आपके लाला नत्धुमलजी, रुक्खीरामजी और सास्वन्द्रवी नामक सीन प्रज हुए।

## **ग्रोसवाल जाति का इतिहास <sup>७००</sup>**



मेहता सरदारचंद्रजी खींवसरा, जोधपुर. (परिचय पेज नं॰ ५२६)

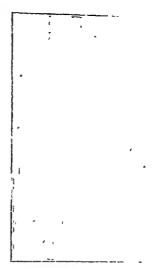

मेहता उसी चार्जा व नगरा व (प्री- वीच राष्ट्र कर )



लाला नत्थूशाह्ती बरद का परिवार, धमृतमर. (परिचन पेत न० ४०४)

लाला निर्मुमलजी—आपका जन्म संवद् १९२६ में हुआ। आप इस लानदान में वहे नामी और प्रसिद्ध पुरुष हैं। आप जैन साधुओं की सेवा बहुत उत्साह व प्रसन्नता से करते हैं। जाति सेवा में भी आप बहुत नाग लेते हैं। पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन समा के करीब दस वारह साल तक प्रेसिडेण्ट रहे। इसी प्रकार आल इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेंन्स के भी आप करीब २० साल तक स्थानीय सेकेटरी रहे। इस समय भी आप अमृतसर की लोकल जैन सभा के प्रेसिडेण्ट हैं। आप उन पाँच व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने पंजाब के जैन समाज में सबसे पहिले नवजीवन फूँका। आपके इस समय तीन पुत्र हैं। जिनके नाम लाला उमरावसिंहजी, लाला जमनारासजी, लाला डोरालालजी हैं। आप तीनों माई वहे बुद्धि-मान और योग्य हैं और अपने व्यापारिक काम को करते हैं। लाला उमरावसिंहजी की शादी जम्बू के सुप्रसिद्ध दीवान बहादुर विशानदासजी की कन्या से हुई। इनके दो पुत्र हैं जिनके नाम मनोहरलाल और सुमापचन्द्र हैं। लाला जमनादासजी के सुरोन्द्रकुमार और सुमेरकुमार और शोरोलालजी के सत्येन्द्रकुमार नामक पुत्र हैं।

लाला लालचन्दनी का जन्म संवत् १९४१ का है। आप भी इस समय दुकान का काम करते है लाला इरनारायणनी के पुत्र लाला इंसरानजी हुए। इंसरानजी के पुत्र धरमसागरनी इस समय एफ० ए०

में पढ़ते हैं।

ठाला गंगाविशनकी के पुत्र लाला मधुरादासजी का स्वर्गवास सन् १९१३ में हुआ। आपके पुत्र-वृज्जालजी और रामलालजी हैं। वृज्जलालजी कमीशन एजन्सी का काम करते हैं। आपके रजनसागर, मोतीसागर और स्वर्णसागर नामक तीन पुत्र हैं। रजनसागर एफ० ए० मे पढ़ते हैं। रामलालजी लखनऊ और सस्री में फैन्सी सिल्क और गुड्स का ज्यापार करते हैं।

## लाला बदरीशाह सोहनलाल बरड़, गुजरानवाला

इस खानदान के पूर्वज ठाला पल्लेझाहजी और उनके पुत्र टेकचंदजी पपनखा (गुजरानवाला) रहते थे। वहाँ से टेकचन्दजी के पुत्र लाला दरवारीलालजी सन् १७९० में गुजरानवाला आये। आप जवा- हरात का व्यापार करते थे। आपके पुत्र विधानदासजी तथा पौत्र देवीदराज्ञाहजी तथा हाकमशाहजी हुए। लाला हाकमशाहजी ने सराफी धंधे में ज्यादा उन्नति की। धर्म के कामों में आपका ज्यादा लक्ष था। संवत् १९६७ में आपका स्वांवास हुआ। आपके महताबशाहजी, सोहनलालजी, वदरीशाहजी, शंकर- दासजी, जुझीलालजी, जमीताशाहजी तथा वेलीरामजी नामक ७ पुत्र हुए। ये सब आता अपने पिताजी की विद्यमानता में ही संवत् १९५३ में अलग २ हो गये थे। इन भाइयों में लाला महतावशाहजी का स्वांवास संवत् १९५७ में लाला बदरीशाहजी का १९६७ में तथा जमीताशाहजी का १९७८ में हुआ।

इस समय इस विस्तृत परिवार में छाला सोहनलालजी सबसे वहे हैं। आप न जन्म संवत् 1९१५ में हुआ। आपका परिवार यहाँ के ज्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपने ज्यापार में सम्पत्ति कमाकर अपने खानदान की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया है। आपके भाई बदरीशाहजी ने आपके साथ में "बदरी ग्राह सोहनलाल" के नाम से सन्वत् १९४७ में आइत का ज्यापार छुरू किया, तथा इस काम में भी अच्छी उन्नति की है। इस खानदान की स्थावर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है। लगभग १ हजार बीघा जमीन आपके पास है। इस परिवार का १३ दुकानों पर सराफी ब्यापार होता है।

#### भोसनास जाति का इतिहास

छाछा महतावशाहजी के वधाधामळजी, दीतानचन्दजी, ज्ञानचन्दजी तथा सरदारीमळजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें खांछा सरदारीमळजी मीज्द हैं। आपके पुत्र रामळभायामळजी हैं। वधातामळजी के पुत्र प्यारेखाळजी लाया रामळाळजी हैं। दीतानचन्दजी के पुत्र खांचीळाळजी और ज्ञानचन्दजी है पुत्र करत्रीळाळजी सराफी का काम काज करते हैं। खाळा सीहनळाळजी के जसवंतरामजी, अमीचन्दजी, मुक्क राजजी बी० ए० तथा कुञ्जळाळजी नामक ४ पुत्र हुए। छाळा कुंजळाळजी धारिमेंक विवारों के खांक थे। आपका तथा आपके वदे आता अमीचन्दजी का स्वर्गवास हो गया है। लाळा मुक्कराजजी ने सन् १९२२ में बी० ए० पास किया। आप समझदार तथा शिक्षित सज्जन हैं। स्थानीय बद्दहुढ के आप बीवित कार्यकर्ता हैं।

लाल बद्दीशाहजी के दत्तक पुत्र मोतीशाहजी हैं तथा वूसरे शादीलालजी हैं। शादीलालजी के मैट्रिक तक शिक्षा पाई है। तथा सुशील व होनहार व्यक्ति हैं। लाला शंकरदासज़ी के पुत्र मुंशीलालजी धनारसीदासजी, हजारीलालजीतया विलायतीरामजी हैं। इसी तरह लाला जुन्नीलालजी के देसराजजी, रतन चन्दजी, प्यारेलालजी, वाव्ंलालजी, गंगेरीलालजी तथा रोशानलालजी नामक ६ पुत्र तथा लाला जमीतराजजी के मुनीलालजी, छोटेलालजी, चिरंशीलालजी तथा बेलीरामजी के इंसराजजी, जयगोपालजी, नगीनचन्दजी व चन्दनमलजी नामक पुत्र मौनूद हैं।

ं यह परिवार द्रवेतास्वर जैन स्थानकवासी आझाय का मानने वाला है। शादीलाङ मुख्यसांत -के नाम से इस परिवार का गुजरानवाला (पंजाव ) में आदत का ज्यापार होता है।

### सेठ धर्मसी माणकचन्द बोरड, सुजानगढ़

हस परिवार के पूर्व पुरुप सेठ धर्मसीजी करीब १०० वर्ष पूर्व देशनोक नामक स्थान से चलकर सुजानगढ़ आये। आपके चार पुत्र सेठ साणकचंदजी, जुक्षीलालजी, उत्तमचन्दजी वर्षेरह हुए। इनमें से साणकचन्दली वदे नामांकित और न्यापारकुशल सजन थे। आप लोगों का स्वर्गनास हो गया। इनमें से केवल सेठ जुक्षीलालजी के मोतीलालजी और भूरामलजी नामक हो पुत्र हुए। आप लोगों का बहाँ की पच पंचायती में अच्छा नाम था। व्यापार में भी आपने बहुत तरकी की। आप दोनों का भी स्वर्गनास हो गया। केठ भूरामलजी के लाभचन्दजी और झूंतालालजी नामक पुत्र हुए। लाभचन्दजी का स्वर्गनास हो गया।

इस समय झूँ तालालजी ही इस परिवार के न्यापार का संचालन करते हैं। आपने कलकता में भी अपनी एक गांच स्थापित कर उस पर कपढ़े का न्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको बहुत सफलता रही। आप यहाँ की न्युनिसिपैलेटी के मेन्दर रह चुके हैं। आपके पद्मालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी मिलनसार और सज्जन न्यापार सुनानगढ़, कलकता, प्रश्वीराजजी और चन्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। इस समय आपका न्यापार सुनानगढ़, कलकता, सरभीग (आसाम) इत्यादि स्थानों पर मिल र नामों से जूट, कपढ़ा, वेकिं। और सोना चाँदी का काम होता है। आप लोग तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने साल से सजन हैं

## श्रोसवास जाति का इतिहास



धरमसी माखकचन्द बोरङ, सुजानगढ़.

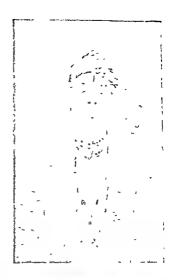

शाह धनरूपमलजी हरकावत, अजमेर.



श्री पन्नालालजी बोरङ् ( धरमसी माय्यकचन्द ), सुजानगढ़.



सेठ हीराचन्टजी धादीवाल, रायपुर. (C P)

## र्की वसरा

#### सींवतरा गौत्र की उत्पत्ति

उन्जैन के पर्वार राजा खीमजी एक बार भाटी राजपूर्तों से हार गये, तब इनको जैनाचार्य जिने-श्वरस्तिजी ने शत्रु वशीकरण मंत्र दिया । इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन्होंने खीवसर नामक गाँव बसाया । कुछ समय तक इन का सम्बन्ध राजपूर्तों से रहा । पश्चात् इनके पौत्र भीमजी को दादा जिन-इतस्तिजी ने ओसबाङ जाति में मिलाया । कहीं २ खींवजी के वैशाज शंकरदासजी को जैन बनाये जाने की बात पाई जाती है। खींवसर में रहने के कारण यह परिवार खींवसरा कहलाया ।

## सेठ हजारीमल बनराज मृथा, मद्रास

इस परिवार ने खींवसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जीधपुर में अपना निवास बनाया। यहाँ आने के बाद खोंवसरा नाथाजी के पुत्र असयराजजी तथा पौत्र अमीचन्द्रजी राज्य के कार्य करते रहे, अतपुत इन्हें "मूथा" की पद्वी मिली। अमीचन्द्रजी के पुत्र सीमल्जी तथा मानोजी प्रतिष्ठित भ्यक्ति हुए। इन बन्धुओं को जोधपुर महाराज असयसिंहजी ने संवत् १८०० में चौकड़ी गाँव में एक वेरा तथा १२५ बीघा जमीन जागीर में दी। इसी तरह मानाजी को संवत् १८०० की फागुन सुदी ३ छे दिन महाराजा रामसिंहजी ने १ बेरा और २० बीघा जमीन जागीरी में इनायत की। थोड़े समय वाद मानाजी नाराज होकर पूना चले गये। तब महाराजा जोधपुर ने एका भेजकर इनको वापस खुलाया उस समय रीयों से बर्लुदा ठाकुर इनको अपना "पगड़ी बदल आई" बनाकर बर्ल्ड्र ले गये। तब से यह पिरिवार बर्ल्ड्र में निवास कर रहा है। मूथा सीमलजी के परिवार में इस समय मूथा गणेशमलजी चिंगनपैठ में, मूथा फतेराजजी तथा धरमराजजी बंगलोर में और चम्याललजी जालना में स्थापार करते हैं।

मूया मानोजी के मालजी, सिरदारमलजी तथा धीरजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें सिरदारमलजी के परिवार में सेठ गंगारामजी हैं तथा धीरजी के परिवार में विजयराजजी और तेजराजजी मूथा हैं । मृथा धीरजी के बाद उदयचन्दजी तथा उनके पुत्र हंसराजजी खींवसरा}हुए । सेठ हंसराजजी के हजारीमलजी तथा बस्तावरमलजी नामक ३ पुत्र हुए ।

सेठ हजारीमलाजी मूथा—आप संवत् १९०७ में बल्हें से पैदल सह चलकर जालमा धाये।
वहाँ से संवत् १९१२ में बंगलोर आये और वहाँ दुकान स्थापित की। आप वदे प्रतापी तथा साहसी
पुरुष हुए। बंगलोर के बाद आपने संवत् १९२५ में मद्रास में अपनी हुकान खोली। तथा इस फर्म
के व्यापार में आपने उत्तम सफलता प्राप्त की। संवत् १९४० में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके
वनराजजी तथा चन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ बनराजजी मूथा का जन्म संवत् १९२७ में हुआ।

आपका स्वर्गवास २७ वर्ष की आयु में हुआ । आपने भी इस फर्म के व्यापार को बदाया । आपके नाम पर सेठ विजेराजनी दत्तक आये ।

सेठ विजराजजी मूथा— आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आपही इस समय इस हुकान के माछिक हैं। आपने इस दुकान के व्यापार, की अच्छी तरकों की है। आप स्थानकवासी सम्प्रदाल के अच्छी तरकों की है। आप स्थानकवासी सम्प्रदाल के अच्छी तरकों की है। आप स्थानकवासी सम्प्रदाल के अचुयावी है। आपके पुत्र सज्जनराजजी १५ साल के तथा मदनराजजी ९ साल के हैं। आपके पहाँ बंगलों र, मदास, विदम्बरम्, त्रिरतुराई पु वी, वरधाचलम् तथा सीयाली में बेकिंग ब्यापार होता है। हं सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ गंगारामजी की और आपकी बोर से बखेंदे में एक जैन स्कूल और बोर्डिंग हाउस चल रहा है। इसमें आप २ हजार रुपया वार्षिक मदद देते हैं। इसी सरह वहाँ एक अमर वक्तों का ठाण है। सेंटथामस माउण्ड में आपने एक मकान स्कूल को दिया है, तथा महास स्थानक, सरदार हाई स्कूल जोभपुर तथा हुक्मीचंद जैन मण्डल उदयपुर में भी अच्छी सहावनाएँ री हैं। इस परिवार को जोधपुर स्टेट की तरफ से ब्याह जादी के अवसर पर नगारा निज्ञान मिस्सा है।

## सेठ बख्तावरमल रूपराज मूथा, बंगलोर

हम जपर लिल चुके हैं कि सेठ हंसराजजी खोंवसरा के हितीय पुत्र सेठ बक्तावरमधजी थे। आप बद्धेंदें से बंगलोर आये तथा वहाँ व्यापार स्थापित किया। आपने अपने ओसवाल बन्युओं को मदद देकर बसाया, आपके समय यहाँ मारवादियों की २१४ ही दुकानें थीं। आप बदे मितिष्ठत पुरुष हो गये हैं। आपके रूपराजजी तथा कुन्दनमळजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का स्वर्गवास अस्य वय में ही हो गया। आपके छोई सन्तान न होने से मूथा कुन्दनमळजी के नाम पर चिंगनपैठ निवासी मूथा गणेशमळजी के पुत्र तेजराजजी को दत्तक लिया। आपका जन्म सम्वत् १९५२ में हुआ। आपकी दुकान बंगलोर में अच्छी प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जाती है। आपके पुत्र सोहनराजजी, मोहनराजजी तथा पारसमळजी हैं।

## सेठ शम्भूमल गंगाराम म्था, बंगलोर

इस परिवार के पूर्वन बल दा निवासी मूथा मानाजी का परिचय हम उपर दे चुके हैं। हुनके वाद क्रमकाः सिरदारमञ्जी, उत्तमाजी तथा वुध्यमञ्जी हुए। बुध्यमञ्जी के नाम पर (सीमञ्जी के प्रपीत मूथा चौथमञ्जी के पुत्र ) क्रम्भूमञ्जी दत्तक आये। मूथा श्रम्भूमञ्जी सम्बत् १९३४ में बंगकोर आये। स्था शंगञ्जेर केंट में दुकान स्थापित कर आपने आपनी ज्यापार दूरदिशिता से बहुत सम्पत्ति उपार्शित की। आप का सम्बत् १९०२ में स्वावास हुआ। आपके नाम पर मूथा गंगारामजी सम्बत् १९५२ में दत्तक आये। आप ही इस समय इस दुकान के मालिक हैं। आपने २० हजार के फंट से देश में एक पाठशाला खोली है तथा २ हजार उपया प्रति वर्ष इस पाठशाला के जयं आप ज्यय करते हैं। आपने अपने नामपर खानमञ्जी को दत्तक जिया है। इनका जन्म सम्बत् १९६९ में हुआ। यह दुकान वंगलोर के ओसवाल समा में सबसे धनिक मानी जाती है। शंगलोर के अलावा महास प्रान्त में इस दुकान की और भी खाखाएँ हैं।

# ोसवाल जाति का इतिहास 💍



• मुथा गंगारामजी खीवसरा (शंभूमल गंगाराम), बंगलौर. सेठ दौडीरामजी खीवसरा (दौटीसार हलीन

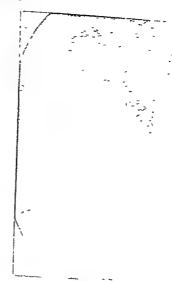



श्री हीराचन्दजी खीवसरा ( देंांडीराम दलीचन्द ), पूना.

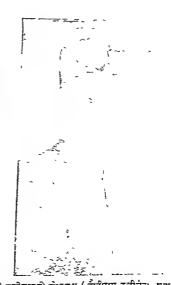

श्री द्लीचन्द्रजो खोबसरा ( टांडीसम दलीचंद), पृना.



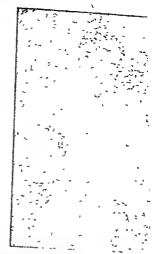

स्व॰ सेठ हेंचारीमलजी।मूथा, ( हजारीमल वेनराज ) मदासः स्व॰ सेठ बनराजजी २७., । हजारीरुख १०३३



सेंड विजयराजजी मूथा, ( हजारीमल वनराज ) मदास.

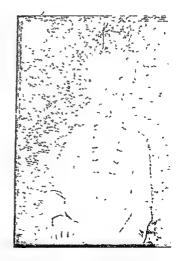

र्कुंबर सज्जनराजजी ५० सेठ विजयराजजी मृथा. मः

# खींवसरा सरदारचंदजी उम्मेदचंदजी का खानदान, जोधपूर

इस परिवार के पूर्वज खींवसरा राणाजी संवत् १६६० में जोधपुर आये तथा यहां अपना निवास बनाया। इनकी छठी पीदी में खींवसरा भींवराजजी हुए। आपने जोधपुर स्टेट में कई काम किये। आपके पुत्र दौछतरामजी तथा पौत्र सुकुन्दचन्दजी हुए। खींवसरा मुकुन्दचन्दजी स्टेट सर्विस के साथ २ बोहरगत का न्यापार भी करते थे। आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी उन्नति पर थी। कागे में आपने श्री मुकुन्द बिहारीजी का मन्दिर बनवाया। इनको स्टेट से कैफियत और मुद्दर प्राप्त थी। संवत् १९२९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र खींवसरा सरदारचंदजी तथा उम्मेदचंदजी नामांकित क्यक्ति हुए।

खींवसरा सरदारचन्द्जी जेवारण आदि के हाकिम थे। संवत् १९६९ में आएका स्वर्गवास हुआ। आएके छोटे आता उम्मेद्चंद्जी जोधपुर स्टेट की जांच पद्ताल कमेटी के मेम्बर थे। संवत् १९७७ में आएका स्वर्गवास हुका। आप दोनों बंधु सरकारी नौकरी के अलावा अपने वोहरगत के स्वापार को चलाते रहे। सरदारचन्द्जी के पुत्र सज्जनचन्दजी एवम् वल्लभचन्दजी तथा उम्मेदचन्द्जी के पुत्र सज्जनचन्दजी का स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मेचचन्दजी हैं। इन बंधुओं में इस समय बलवन्तचन्दजी तथा मेचचन्दजी महकमा खास जोअपुर में सर्विस करते हैं। तथा सज्जनचन्दजी बोहरगत का व्यापार करते हैं। आप सज्जन चन्दिती हैं। आप संविध करते हैं। साम सज्जनचन्दजी बोहरगत का व्यापार करते हैं। आप सज्जन नयिक हैं। आप को से प्रतिविध्त माने जाते हैं।

# सेठ दोंदीराम दलीचन्द खींवसरा, पूना

इस परिवार का मूळ निवास नाटसर ( जोघपुर स्टेट ) में है । वहाँ से सेठ जोधराजजी तथा उनके पुत्र मूळचन्दजी मूथा ळगभग ८० साळ पूर्व पूना जिळा के मुखर्ह नामक गांव में आये। आप संवत् १९२० के ळगभग स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र गुळाबचन्दजी का संवत् १९६१ में तथा शिवराजजी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। सेठ गुळाबचन्दजी परिचे (पूना ) में व्यापार करते थे। आपके दोंडीरामजी, होराचन्दजी, दुळीचन्दजी तथा शिवराजजी के शंकरळाळजी नामक पुत्र हुए।

सेठ घोडी रामजी खींवसरा—आपका जन्म शके १८११ में हुआ। आपके हावों से ज्यापार की विशेष उन्नति हुई। आरम्भ से ही समाज सुधार की भावनाएं आपके मन में बळवती थीं। आपने सन् १९०८ में जैनोन्नति नामक पत्र निकला। सन् १९११ में प्ना में एक जैन वोहिंग स्थापित करवाया। जिसका रूपान्तर इस समय स्था० जैन वोहिंग है। ज्ञान मण्डल स्थापित कर छात्रों को स्कालरिशप दिल्खाने की ज्यवस्था की। औसर मौसर आदि के विरुद्ध आवाज उठाई। संवत् १९७४ में परिचें नामक खेड़े को आपने उपर्युक्त न समझ कर आप अपने बन्धुओं के साथ प्ना चले आये। तथा यहाँ जरी और रंगीन कपड़े का ज्यापार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बन्धुओं के सहयोग से इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। आपके कन्या श्री नंदूबाई ओसवाल का विवाह, आपने समाज की कुछ भी परवाह न कर बहुत सादगी से किया। आपके आचरणों का अनुकरण प्ना के जैन युवकों में मवजीवन का संचार करता है।

इधर २ साल पूर्व आपने हीराचन्द्र दलीचन्द्र के नाम से वम्बई में आदत का ब्यापार शुक्त किया है। दॉर्शरामधी के पुत्र माणिकलालजी, मोतीलालजी व्यापार में माग लेते हैं । तथा हीराचन्द्रजी के पुत्र बर्गीकाकजी, कांतिलालजी तथा दलीचन्द्रजी के पुत्र वंशीलालजी, कन्दैयालालजी और चन्द्रकांतजी परृते हैं। केर शिवराजजी के पुत्र शंकरलालजी इनकमदेवस का कार्य करते हैं।

# सेठ हंसराज दीपचंद खींवसरा, मद्रास

इस परिवार का निवास दे (नागौर के पास ) है । इस परिवार में सेठ नगराबजी के पुत्र इंसराजजी का लग्म संवत् १९०७ में हुआ । आप टक्कोगी व धार्मिक प्रवृष्टि के पुरुष थे । आप संकर् १९२९ में मदास आये । तथा सेठ अगरचन्द्र मानचन्द्र के यहाँ सर्विस की । और फिर मारवाइ को गये । तथा वहाँ संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र भीमराजजी तथा वीपचंद्रवी हुए । इनमें भीमराजवी २८ साट की टज में १९५६ में स्वर्गवासी हुए ।

सेठ दीपचन्द्रजी विवासन हैं। जापका जन्म संवत् १९३० में हुआ। संवत् १९०४ में आपने मदास के वैद्वित तथा जोखरी का व्यापार स्थापित किया। तथा अपनी होतियारी और बुद्धियारी से इस व्यापार में बहुत सफल्ट्या प्राप्त की है। इस समय मदास में आपकी दुकान बहुत प्रतिष्ठित सानी जाती है। दीपचन्द्रजी सींवसरा का समाज की उन्नति की जोर अच्छा कह्य है। आपने मदास में स्थानक वनवाने में मदद दी है। तथा इस समय व्याप मदास स्थानकवासी स्कूब के सेक्टेरी हैं। आप के नाम पर हुक्मीचन्द्रजी इसक व्यापे हैं।

सेठ कनीराम गुलावचन्द खीवसरा, धृलिया

इस परिवार के पूर्वत लेडमळजी और उनके साई वेगोदासजी नारसर ठाकुर के कामदार में ! काँ से यह परिवार वहुछ ( सारवाद ) जाया । वहाँ वहाँ से ट्यामगा १५० साळ पूर्व लेडमळजी के पुत्र करीं रामजी और तिलोकचंद्रती मालोद ( फृटिया के पास ) आये । और वेणीदासजी का परिवार आई के [कि मालित का परिवार आई के [कि मालित का परिवार आई के [कि मालित का परिवार आई के हुक्मी चंद्रती हुए । इनमें सेठ गुलावचंद्रती और प्रतापचन्द्रती का न्यापार भूलिया में स्थापित हुआ । इन दोनें माहरों का न्यापार संवत १९३१ में अलग २ हुआ । तथा सेठ हुकमीचन्द्रजी के पुत्र करत्रवन्द्रती फार्कित चायमत संवत १९३१ में अलग २ हुआ । तथा सेठ हुकमीचन्द्रजी के पुत्र करत्रवन्द्रती फार्कित चायमत संवत १९३१ में अलग २ हुआ । तथा सेठ हुकमीचन्द्रजी के पुत्र करत्रवन्द्रती फार्कित चायमत संवत १९३२ में स्वर्गवास हुआ । स्वीवसरा गुलावचन्द्रती के नाम पर जोगीस्त्रक्री बन्द्र से, तथा प्रतापमळडी के नाम पर लोगीस्त्रक्री नास्तेद से दचक आये !

र्जीवसरा जोगीलालजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आए सेठ वेणीदासवी के श्रेष हैं। भृतिम में आपकी दुकान सब से प्राचीन मानी वाती है। आए प्रतिष्ठित तथा समझहार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र टीकमचन्द्रजी, जबरीसलजी तथा सोमागमलजी हैं। आपके यहाँ सराफी व्यापार कोता है। अवसरा पुलसीरामजी के पुत्र रूपचन्द्रजी, जुलसीराम रूपचन्द्र के नाम से घृतिया में व्यापार करते हैं। तथा सेष १

झाता छोटे हैं। पह परिवार मंदिर मार्गीय आम्नाय का मानने वाला है।

# सेठ नेमीचन्द हेमराज खींवसरा, लोनार ( वरार )

इस परिवार का मूल निवास बड़ी पादू ( मेड्ते के पास ) है। वहाँ से सेठ गंभीरमलजी के पुत्र मेमीबंदजी संवत् १९४० में लोनार आये तथा देवकरण चांदमल बोहरा की दुकान पर सिंदेस की। पीछे से इनके होटे आता पेमराजजी आनंदरूपजी, नंदलालजी, देवीचन्दजी तथा चंदूलालजी लोनार आये तथा इन माह्यों ने सिम्मिलित रूप में न्यापार आरंभ किया। सेठ पेमराजजी तथा देवीचन्दजी निद्यमान हैं। इनके सहाँ "देवीचंद प्रेमराज" के नाम से न्यापार होता है। देवीचन्दजी के पुत्र उत्तमचंदजी हैं।

सेठ अनंदरूपनी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हुआ। आपके पुत्र हेमराननी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपने स्वर्गीय सेठ मोतीलालनी संचेती की निगरानी में हिन्दू मुस्लिम दंगे को व दंगाह्यों के मांदोलन को शांत करने में बहुस परिश्रम किया। आप जातीय कुरीतियों वो मिटाने में तथा शुद्धि संगठन में प्रयक्षील रहते हैं। आपके यहाँ "नेमीचन्द हेमरान" के नाम से कपदे का न्यापार होता है।

# नीलका

# नौलखा परिवार अजीमगंज

सबसे प्रथम सन् १७५० ई० में इस परिवार के पूर्व पुरुष बाबू गोपाळचन्द्नी नोळखा शजीमगंज आपे, आप बढ़े स्थापार दक्ष थे। अतः थोड़े ही समय में अच्छी उन्नति करळी आपने अपने भतीजे बाबू जयस्वरूपचन्दनी को दत्तक ळिया और बाबू जय स्वरूपचन्दनी ने बाबू हरकचन्दनी को दत्तक ळिया।

हरकचन्द्रजी नेलिखा—आप सन् १८५७ में अपने पिता से अलग हो गये और अपने नाम से स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ किया तथा अध्यकाल ही में इसमें अच्छी उन्नति करली। आपने कलकता लुधियान साहेवगंन, पुर्णियां, मुलांगंन, महाराजगंन और नवावगंन में अपनी फर्में खोली। विकास व्यवसाय के साथ ही जमीदारी खरीदने में भी आपने प्रंजी लगाई। फलतः आपकी जमीदारी मुशिंदावाद, वीरमूमि और पूर्णिया जिले में हो गई। आपका स्वर्गवास सन् १८७४ ई० में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए जिनमें बूलचन्द्रजी नोलखा और दानचन्द्रनी नोलखा का स्वर्गवास सन् १८४७ में हुआ। आपके तीसरे पुत्र बाबू गुलावचन्द्रजी नोलखा थे।

गुलाब जन्दजी नोल खा—आपने व्यवसाय और स्टेट को अधिक बढ़ाया । आप मुर्शिदाबाद की काल बाग बेच के 10 वर्ष तक ऑनरेरी मिलिस्ट्रेट रहे । आपने सन् १८८५ के अकाल में अपनी प्रजा का कर माफ कर दिया और तीन महीने तक दो हजार प्रपीदितों को भोजन देते रहे । आपने अजीमगंज का प्रसिद्ध "राजे विला" नामक उद्यान बनवाया । आप बहुत ही लोक प्रिय सहत्य सज्जन थे । आपका स्वर्गवास सन् १८९६ ई० के जून मास में हुआ । आपके पुत्र वाबू धनपतिसिंह जी भी उदार और सहत्य सज्जन थे ।

घनपतसिंहजी नोलखा -आपने बंगाउ सरकार की १५ इजार की रकम अजीमगंज में गुलाव-

चन्द नौक्रला अस्पताल भवन के लिये दिये। इसी प्रकार २५ हजार की रकम आपने कहकते के ज्ञारभूनाथ हास्पिटल में सर्तिकल वार्ड बनाने के लिये दिये। सरकार ने आपके कार्यों के समान स्वरूप आपको सन् १९१० में "राय वहादुर" की पदवी प्रदान को। इतना ही नहीं सरकार ने आपके कलंगी के रूप में लिल्लत दे आपका आदर किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९७० में हुआ। आपके दो पुत्र थे जिनके नाम बावू आनन्दिसिंह नौल्खा और बावू इन्द्रचन्द्रजी नौल्ला थे। आप दोनों ही क्रमझा सन् १९०४ और सन् १९०८ में निसन्तान स्वर्गवासी हुए। अतप्त आपके नाम पर बाबू निर्मलक्तमारिसिंहजी नौल्ला सुजानगढ़ से दत्तक आये।

निर्मलकुमारसिंहनी नोलखा— आपने १९७६ में स्टेट का कार भार सम्हाला। आप बहुत होनहार राष्ट्रीय विचारों के शिक्षित नवयुवक हैं। आपको शुद्ध खहर से बढ़ा स्नेह हैं। आप कैन वितारवर सभा अजीमगंज, जियागंज एडवर कोरोनेशन स्कूल के व्हाइस प्रेसिवेण्ट और अबीमगंज के स्युनिसिपक कमीश्रर है। १९१६ में आपकी ओर से यहां एक वालिका नियालय खोला गया है। इसके अलावा लाप बंगाल लैट होल्डम प्रोसियेशन, कलकत्ता कलव, ब्रिटिश इण्डिया अशोसिएसन आदि संस्थाओं के भी मेम्बर हैं। हाल ही में आपने जैन श्वेताम्बर अधिवेशन अहमदाबाद के सभापित का स्थान आपने युशोमित किया था। शिक्षा एवम सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ धार्मिक कार्मों की ओर भी आपको अच्छा लक्ष्य है। संवत् १९८२ में महात्मा गांबीजी अजीमगंज आये थे उस समय आपने १० हजार रुपया उनकी सेवा में भेंट किया था उसी साल जैनाचार्य ज्ञानसागरजी महात्र को भी ज्ञान भंदार में १० हजार रुपया दिया था। श्री पावांपुरीजी में गांव के जैन श्वेताम्बर मन्दिर के जीगोंद्धार में २० हजार रुपया क्याचा। आपको पुरातत्व विषयों से भी बहुत स्नेह है। आपने अपने वराति में पुरानी वन्तुओं का एक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चित्र कुमार सिहली नामक एक पुत्र हैं। आपकी बहुत से स्थानों पर जभींदारी है। तथा कलकता अलीमगंज, और बहित्या, अकवरपुर, फवाड़ गोला हत्ता है। स्थानों पर विर्हां, पाट और गल्डे का स्थापार होता है।

नौलखा परिवार, सीतामऊ

कहा जाता है कि जब महाराजा रतनसिंहजी हुघर मालवे में आये तब हस खानदान वाले भी साथ थे। उनकी पत्नी यहां रतलाम में सती हुईं, जिनके स्मारक रूप में आज भी चवृतरा बना हुआ है। और आज भी इस परिवार के लोग अपने यहां होने वाले हुम कारयों पर पूजा करने के लिये वहां जावा करते हैं। यहाँ से करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ धन्नाजी के पुत्र हरीरामजी सीतामक आये। यहां आकर आपने स्टेट के खजाने का काम किया। आपके बढ़े पुत्र हरलालजी आजीवन स्टेट के हाउस होल्ड आफिसर तथा छोटे पुत्र झवालालजी हाकिम रहे। स्टेट में आपका अच्छा सम्मान था।

सेठ हरकाळजी के जैतिसिंहजी और रामकाळजी नामक दो पुत्र हुए । आप छोग भी स्टेर में सिवंस करते रहे। जैतिसिंहजी के नन्दकाळजी, खुमानिसिंहजी और ठाळसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए ! इनमें ठाळसिंहजी, रामकाळजी के नाम पर दत्तक रहे। प्रथम दो भाइयों का स्वर्गवास होगया। इस समय नंदकाळजी के बख्तावरसिंहजी और किशोरिसिंहजी नामक पुत्र विद्यमान हैं।

श्री लार्डसिंहनी ने पहले पहल दरवार पेशी का काम किया । पश्चात् तहसीलदार रहे। इस समय आप स्टेट के रेस्टेन्यु आफिसर हैं। आप मिलनसार शिक्षित एवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आपके प्रतापसिंहनी, कुबेरसिंह, हिम्मतिंसहनी, प्रहलादसिंहनी, गिरिशकुमारनी और सुमतिकुमारनी नामक ६ पुत्र हैं। बाबू प्रतापसिंहनी एम० ए० एळ० एळ० खी० और बाबू कुबेरसिंहनी थी० ए० हैं। आप दोनों भाई सज्जन और नवीन विचारों के हैं। आप मिन्द्र संप्रदाय के मानने वाले हैं। सेठ प्रवालालजी के पुत्र पूर्लसिंहनी नाहरगढ़ नामक परगने के इनारे का काम करते रहे। इनके अ पुत्रों में से दो का स्वर्गवास होगया। शेष में एक लखपतिंसहनी आगरे में तहसीलदार हैं। तथा दूसरे विश्वनसिंहनी सीतामक स्टेट में सर्विस करते हैं।

# **बार्डी**काल

#### षाडीवाल गौत्र की उत्पत्ति

महाजन वंश मुक्तावली में लिखा है कि विभंम पाटन नगर में ढेडूजी नामक एक उस्मी वंशीय राजपूत रहंते थे। ये इधर उधर धाद मारकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक वार का प्रसंग है कि उहद खीची राजपूत अपनी लड़की का डोला लेकर शिसोदिया राणा रणधीर के पास जा रहा था। रास्ते में ढेडूजी ने इसे खुट लिया और इसकी लड़की बदन कुँवर को अपने साथ ले आया। इस बदन कुँवर से सोहद नामक एक पुत्र हुआ। इसे संवत् ११६९ में श्री जिनदत्त स्रिजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध देकर जैन धर्म बल्मी बनाया। इसकी माँ धादे से लाई गई थी, अतएव इसका धादेवा गौत्र स्थापित हुआ। कालान्तर में यही धादीवाल के नाम से पुकारा जाने लगा।

### सेठ मुन्तानचंद हीरचंद धाडीवाल, रायपुर

यह परिवार बगडी ( मारवाद ) का निवासी है। वहाँ से सेठ सरदारमळ्जी के वहे पुत्र मुख-तानचंदजी संवत् १९२४ में औरंगावाद गये। वहाँ से आप संवत् १९२८ में अमरावती होते हुए जवळपुर गये तथा वहाँ रेजिमेंट के साथ कपदे का क्यापार शुरू किया। जवळपुर से आप अपने छोटे आता हीरचंद जी को छेकर पल्टन के साथ संवत् १९३५ में रायपुर ( सी० पी० ) आये। इन दोनों आताओं ने कपड़ा आदि के क्यापार में छाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। सेठ मुख्तानमळ्जी का संवत् १९७६ में सर्गवास हुआ। तथा सेठ हीरचंदजी मीजूद हैं। आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ।

वर्तमान में मुख्तानचंद्नी के पुत्र खलमीचन्द्नी तथा हीरचंद्नी के पुत्र नयमछनी तथा उत्तमचंद् तमाम कारवार सञ्चालते हैं ' आपका जन्म क्रमदाः संवत् १९५४ सं० १९५३ तथा १९६० में हुआ। आपकी दुकान रायपुर की प्रधान व्यनिक फर्म है । आपके यहाँ सराफी, वेद्विग व पुलगांव मिल की एनंसी का काम होता है। बगढ़ी में इस परिवार ने पुक्ष जैन महावीर पाठवाला खोल रक्ती है। इसमें १२५ छात्र पदते हैं। इस पाठशाळा को आपने १५ हजार की छागत की एक विविद्या भी दी है। यह परिवार बादी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। नथमलजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा केसरीचेंदजी और हुकमचन्दजी के पुत्र सुगनचन्दजी हैं।

सेठ फतेमल अजिवसिंह धाड़ीवाल, भीलवाड़ा

सोहद्जी की ३५ की पुत्रत में मेघोजी नामक व्यक्ति हुए । इनके देवराजजी और इंसराजबी मामक दो पुत्र थे। इनमें से सेठ इंसराजजी गुजरात प्रांत छोद्दकर सांगानेर नामक स्थान पर आपे। यहाँ आपके दौखतरामजी और स्रजनाळजी नामक दो पुत्र हुए । अपने पिता के स्वगंवासी हो जाने पर आप दोनों भाई अलग हो गये । इनमें दौखतरामजी भीखवादा तथा स्रजनळजी सरवाद नामक स्थान पर करे गये । सेठ दौखतरामजी के गंभीरमळजी और नथमळजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ गंभीरमळजी बढ़े म्यापार कुत्राळ व्यक्ति थे। आपकी उस समय जावद, बाहपुरा, कंवेदा आदि कई स्थानों पर जाखाएँ थीं । सेठ नथमळजी भीळवादा जिळे के हाकिम हो गये थे। आपकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा थी । आपके नाम पर तिवरी से नवळमळजी दत्तक आये । सेठ गंभीरमळजी के भी कोई पुत्र न था, अतप्रव आपके नामपर सर वाद से कळ्याणमळजी दत्तक आये । आप लोगों ने भी अपने न्यवसाय की अच्छी तरक्ती की । संवत् १९२२ में फिर आप लोग अळग २ हो गये ।

सेठ कल्याणमळजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः फतेमळजी, जवानमळजी और इन्त्रम्ह जी हैं। इनमें से फतेमळजी अपने चाचा नवलमळजी के नाम पर दत्तक रहे। ववानमळजी का स्वांनास हो गया। इन्द्रमळजी अपने पुराने आसोमी देनलेन के व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आपके रिवभवंदनी और पार्श्वचन्दजी नामक २ पुत्र हैं। प्रथम बी० ए० में पढ़ रहे हैं। सेठ फतेमळजी इस समय अपने पुराने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। यहाँ की ओसवाल पंचायती में आपका बहुत सम्मान है। आपके पुराने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आपके अजीतमळजी नामक एक पुत्र हैं। आप अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। अजीतमळजी के भँवरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

#### श्री शिवचंदजी धाडीवाल, अजमेर

शिवचन्दनी घाडीवाल — आपका जन्म सम्वत् १९२३ में अजमेर में हुआ। सम्बत् १९४४ से आप १८ सार्कों तक बीकानेर स्टेट में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट बन्दोवस्त, अफसर कहतसाली, रेलवे इन्सपेक्टर और कई जिर्कों के हाकिम रहे। आपको उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान है। आपके गोपीचन्दनी तथा हीत! चन्दनी नामक र पुत्र हुए। शिवचन्दनी के छोटे आता हरकचन्दनी पुलः एम॰ एस॰ कई स्थानों पर मेहिकल आफीसर रहे। सम्बत् १९७२ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनके नाम पर हरीचन्दनी दुत्तक गये।

गोपीजन्दजी घाडीवालं — आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ । आपने इछाहाबाद युनिवर्सिटी हे बी॰ एस॰ सी॰ एछ॰ एछ॰ वी॰ की हिगरी हासिङ की । फिर २ साङ अजमेर में वकाडत करने के बार आप मेससे बिद्दा बदसे छिमिटेड के जूट हि॰ में नियुक्त हुएं । और इस समय आप इस कर्म के असिस्टेंट मैनेजर हैं। आप बदे शान्त, अनुभवी तथा मिळनसार सजान हैं। सन् १९३० में आप विद्ञा मद्सं की तरफ से ईस्ट इण्डिया प्रोड्यूज के डायरेक्टर होकर विज्ञायत गये थे। आपके पुत्र फतहचन्द्जी पढ़ते हैं तथा हेमचन्द्रजी अजमेर में रहते हैं। धादीवाल हरीचन्द्रजी का जन्म सम्बद् १९५६ में हुआ। आपने बी, कॉम तक अध्ययन किया। कुछ दिन जयाजीराव मिळ में सर्विस की, तथा इस समय अजमेर में रहते हैं। यह परिवार अजमेर के ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। इस परिवार में धादीवाल दोप- चन्द्रजी के पुत्र लक्ष्मीचन्द्रजी धादीवाल एम० पुरु एल० पुलु वी० प्रोफेसर होल्कर कॉलेज इन्द्रीर हैं।

# सेठ ग्रुलतानमल शेषमल धाड़ीवाल का परिवार कोलार गोल्ड फील्ड

इस परिवार के मालिकों का मूळ निवास स्थान बगदी (जीधपुर-स्टेट) का है। आप ओसवाल कैन इवेतास्वर समाज के बाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सजान हैं। इस परिवार में सेठ मुख्तानमळजी संवत् १९४६ में वंगलोर आये और यहाँ आकर आपने मेससे आईदान शमचन्द्र के वहाँ दो साल तक सर्विस की। इसके दो वर्ष बाद आपने वंगलोर में छेन देन की दुदान स्थापित की। सम्वत् १९५७ के लगभग श्री मुख्तानमळजी ने कोलार गोल्ड फील्ड के अण्डरसन पेठ में एक छेन देन की धर्म स्थापित की जो आज तक बढ़ी अच्छी तरह से चळ रही है। आपका सम्वत् १९६० में जन्म हुआ है। आप वहे साहसी तथा व्यापारकुशल सजान हैं। आपका धर्म ध्यान में अच्छा लक्ष्य है। करीब २ सालों से इस फर्म में से मेससे आइदान रामचन्द्र का भाग निकल गया है। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीशेषमळजी, अमोलकचन्दजी तथा केवलचन्दजी हैं। आप तीनों शाइयों का जन्म क्रमशः सम्वत् १९६५, १९७१ तथा १९७३ का है। आप तीनों ही बढ़े योग्य और नवीन विचारों के सजान हैं। श्री केवलचन्दजी इस समय मेटिक में पढ़ रहे हैं।

इस परिवार की मुख्तानमरू शेषमळ के नाम से अण्डरसनपेट में तथा मुख्तानमरू मिश्रीखाउ के नाम से रेखामेटम् अर्कोनम् में वैकिंग का व्यवसाय होता है। यह फर्म यहाँ मातवर मानी जाती है।

# हरसावत

#### हरलावत गौत्र की उत्पत्ति-

संवत् ९१२ में पँवार राजा माधवदेव को महारक भावदेवसूरिजी ने प्रतिवोध देकर जैन धर्म अंगीकार करवाया। संवत् १३४० में इस परिवार के पामेचा साः रतनजी ने शाही फौज के साथ छवा- दियों से टहाई की इसलिए इनकी गौत्र "कुवाइ" हुई। संवत् १६४४ में इस परिवार में हरलाजी हुए। इनकी संताने "हरलावत" कहलाई । इन्होंने सिरोही, जोधपुर तथा जालोर में मंदिर बनवाये, शहुंजय का संघ निकाला। इनके पुत्र विमलशाहजी मेडते के सम्पत्तिशाली साहुकार थे। आपको वादशाह ने "शाह" की पदवी दी। इनके कुशालसिंहजी तथा सगतसिंहजी नामक २ पुत्र हुए।

# हरखावत कुशलसिंहजी का परिवार, इन्दौर

हरलावत कुरालसिंहजी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके परतापसिंहजी, कस्माणसिंहजी, परथीसिंहजी, विनयसिंहजी, यहादुरसिंहजी तथा केसरीसिंहजी नामक ६ प्रत्र हुए। इनमें सम्बत् १८०९ में बहादुरमलजी की धर्मपत्नो उनके साथ सती हुई। संवत् १८२२ में इस परिवार को १ गाँव जागोर में मिला। उस सम्बन्ध में इनको निम्न परवाना मिला था।

सिंघवी पते चन्द विखानंत प्रपत्ते मेडतारा गांवरा माचारणरी वीसणी तर्षे हनेवी रा चोघरियां वोकंतिसे —तथा गांव साः परतापमळ, कल्याणमळ कुराङमळ विमळवास रे पट्टे हुआ छे सु संवत १८२४ रा साख सावण या अमळदीजो दाण जमा खंदी वेगरा वाव दर्सीरों छे रेख १००१ इनायत बाजसा री सैवत १८२३ आपाठ वदी ७

उपरोक्त ग्राम अभी तक इस परिवार के अधिकार में घठा आता है। हरखावत प्रतापमक्जी के पुत्र उम्मेद्मक्जी, बस्तावरमक्जी, हिन्दूमक्जी, ईसरीदासजी तथा अगरूपमक्जी हुए। इनमें ईसरीदासजी के नाम पर जगरूपमक्जी के छोटे पुत्र मगनमक्जी दत्तक आग्रे। मगनमक्जी के पुत्र सरदारमक्जी केषूकी (इन्दौर-स्टेट) में रहते थे। तथा भानपुरा आदि की सायरों के इजारे का काम करते थे। तथा मालदार साहुकार थे। इनके पुत्र सिरेमक्जी भी भानपुरा में एक प्रतिष्ठित पुरुप हो गये हैं। यहाँ की जनम आपका बहुत सम्मान करती थी। आप आजन्म कस्टम इन्सपेक्टर रहे। वर्तमान में आपके पुत्र विवराजमक्जी इन्दौर स्टेट के गरीट परगने में सब इक्साइज इन्सपेक्टर हैं। आप बड़े मिळनसार तथा समझदार युवक हैं।

# हरखावत सगतसिंहजी का परिवार, अजभर

प्राह सगतसिंहजी के परचात् क्रमशः शिषदासजी, निहालखन्दजी, बरहीचंदजी तथा प्रभूदानजी हुए। संवत् १९११ में शाह प्रभूदानजी जोधपुर दरबार की ओर से अजमेर दरबार में खळीता लेकर गये थे। संवत् १९११ के गदर में आप रावजी राजमळजी छोदा के साथ फौज लेकर आववा तथा आसीप की बागी फौजों को द्वाने के लिये गये थे। जब राजमळजी वहीं काम आगये तब आप फौज को वापस छेकर जोधपुर आये। तथा वहीं आपका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र पुस्मळजी संवत् १९१७ में स्वगंवासी हुए इनके पुत्र शाह हमीरमळजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आपने २० सालों तक अजमेर रेळवे के ऑहिट ऑफिस में सर्विस की। सन् १९१६ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र कुँवर धनस्वताळजी का जन्म १९५२ में हुआ। आपने संवत् १९६१ में कपदे तथा गोटे का व्यापार किया। तथा इस समय जवाहरात का व्यापार करते हैं। आप अजमेर के प्रतिष्ठित जौहरी माने जाते हैं। आपके पास क्यूरियो तथा जवाहरातका अच्छा संग्रह है।

# सेठ मनीरामजी देवीचन्दजी हरखावत, सीतामऊ

करीव १२५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कपूरचन्द्रजी रतलाम से सीतामक आये। यहाँ आकर आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके सनीरामजी नामक एक प्रत्र हुए।

# जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ कनकमलजो चौधरी, बहनगर.



जौहरी रतनचंदजी पारख, देहजा. (परिचय पेज नं॰ ४४७ मे )



मेहता लालसिहजी नौलला, सीतामऊ



मेहता नाथूलालजो रतनपुरा क्टारिया, सीतामज ( परिचय पेज नं॰ ३६४ में )

मनीरामजी के पुत्र वैवचन्द्जी बहे श्रितेमा सम्पन्न व्यक्ति हुए। यहां की जनता में आपका बहुत सम्मान था। एक बार आपने जनता पर लगाये गये इनकमटेक्स को सरकार से माफ करवाया था। राज्य दरवार में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपने यहां मन्दिर में एक रिपमदेव स्वामी की छत्री बनवाई। आपके नीमचन्द्जी नामक पुत्र हुए। इनके नाम पर सेंड जवाहरलालजी दत्तक आये। वर्तमान में आप ही इस परिवार के व्यवसाय के संचालक हैं। आप सज्जन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके नानालालजी अगवती-जाकजी और मनोहरलालजी नामक तीन पुत्र हैं। यह परिवार सीतामल में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

# पावेचा

# बड़नगर का चौधरी परिवार

इस परिवार वाखों का गौत्र पावेचा है। आप लोगों का मूल निवास स्थान सोजत का है। करीब २०० वर्षों से इस परिवार के लोग इधर मालवा प्रांत में आकर वस रहे हैं। कहा जाता है कि जय मारवाद से राओद लोग इधर मालवे में आये तब उनके साथ आपके पूर्वज भी थे। रतलाम, हाखुआ, बदनावर सौरह स्थानों पर जब कि राओदों का अधिकार होगया तब इस परिवार वाले झाखुआ में रहे। वहाँ से फिर इल तो रूनिजा चले गये और इन्छ बदनावर चले आये। उपरोक्त परिवार बदनावर वालें का है। रूनिजा में इस सानदान के लोग कामदार वगरह लंची २ जगहों पर रहे। बदनावर में भी आप लोगों का बहुत सम्मान रहा। किसी कारणवश इस परिवार के लोग फिर बदनावर में ओ आप लोगों का बहुत सम्मान रहा। किसी कारणवश इस परिवार के लोग फिर बदनावर में ओ आप वदनावर में थे आपके बहाँ गरूले का बहुत बदा स्थापार होता था। अतप्व यहां आपकी अनाज की बहुत सी खित्यां भरी हुई थीं। इस समय नौलाई के स्वतन्त्र राजा थे। इसी समय यहां बढ़ी भारी हुक्जाल पदा। इस विपत्ति के समय में सेठ साहब ने सुपत में धान विसरण कर जनता की सहायता की। इससे असज होकर तक्कालीन नौलाई—नरेश ने आपको 'चौधरी' का पद प्रदान किया। तब से आजकल आप के चंशज पौधरी कहलाते चले आ रहे हैं और चौधरायत कर रहे हैं।

अगो चल कर इस परिवार में सेठ माणकचन्दजी हुए। माणकचन्दजी है भेरोंदानजी और जलमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई बढ़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। यहां की जनता में आपका बहुत बढ़ा सम्मान था। सारी जमता एक स्वर में आपकी आजा मानने को हमेशा तैच्यार रहती थी। दरबार से भी आपको बहुत सम्मान प्राप्त था। आप छोगों को कई प्रकार के टैक्स माफ थे। आप ही के कारण इस शहर की बसावट में वृद्धि हुई तथा कई ओसवाल परिवार यहां आये। आप छोगों का स्वर्गवास होगथा। सेठ मैरोंदानजी के श्रीचन्दजी और सेठ लखमीचंदजी के हुल्चिन्दजी और अवस्वन्दजी नामक पुत्र हुए। सेठ दुल्चिन्दजी के पौत्र ठाकचन्दजी के पुत्र गेंदालालजी इस समय विद्यमान हैं। सेठ जबरचन्दजी के कोई संतान नहीं हुई। आप यहां के नामांकित न्यांक थे।

सेठ श्रीचन्दजी के चार पुत्र हुए। जिनके नाम फतेचन्दजी, बाप्लालजी, कस्त्रचन्दजी और

हजारीमळजी था। फतेचन्द्जी का कम वय में ही स्वर्गवास होगया। शेप तीनों भार्यों के हाजों से एक को की. अच्छी तरक्की हुई। मगर संवत् १९४२ के बाद ही आप छोग अछग रे होगये और स्वरूच हर-से अपना र व्यापार करने छगे।

सेट बापूलालजी वही सरल प्रकृति के पुरुष थे। यहां की जनता में आपका अच्छा समात था। आप का स्वर्गवास संवत् १९८४ में होगया। आपके छगनलालजी, सौभागमलजी, कनकमलजी, चांद्रमलजी और लालचंदजी नामक पांच पुत्र हैं। इनमें से सेट कनकमलजी अपने चाचा सेट हवारीमक जी के यहां दत्तक गये हैं। शेष चारों भाई शामलात में श्रीचन्द बापूलाल के नाम से ब्यापार कर रहे हैं। आप लोग मिलनसार सन्जन हैं। आज भी गांव की चौधरायत आप दी के पास है।

सेठ कस्त्र्यन्वजी भी योग्य सज्जन थे। आप आजीवन् व्याज का काम करते रहें। आपके कोई पुत्र च होने से आपके नाम पर स्रजमलजी वृत्तक लिये गये हैं। वर्षमान में आप श्रीचंद कस्त्रचन्द के नाम से व्यापार करते हैं। आपके इन्दौरीलालजी नामक युक पुत्र हैं।

सेठ हजारीमळजी ने अपने साइयों से अलग होकर ब्यापार में बहुत तरकी की। आप चतुर ह्यापारी थे। आपने अफीम के वायदे के व्यवसाय में लाखों रुपये की सम्पत्ति उपाजित की। आपका स्वमाय बढ़ा आनन्दमय और मिळनसार था। आपके यहां सेठ कनकमळजी इत्तक आये। वर्तमान में आप श्रीचंद हंजारीमळजी के नाम से ब्याज का काम करते हैं। आप परोपकारी, शिक्षित और सज्जन स्विक्ति हैं। आपने हजारों लाखों रुपया सार्वजनिक कार्यों में खर्च किया है। आपको ओर से एक कन्या पाठकाला, प्रस्तिगृह, पिल्क लायमेरी इत्यादि संस्थाएँ चल रही हैं। इन सबका खर्च आप हो उठाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने लोगों की सुविधा के लिये स्थानीय समझानघाट को पक्का बनवा दिया है। सन्दिर में आपने ७०००) की एक चांदी की वेदी मेंट की है। आपके पिताजी के नाम पर आपने नगर चौरासी की उसमें हेढ़ लाख रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपके पुत्र जन्म पर ५० हजार रुपया खर्च हुआ। लिखने का मतलब यह है कि आपने अपने हाथों से लाखों रुपया खर्च किया। आपके हसा समय अभयकुमारजी नामक एक पुत्र है। बहुनगर में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

# सेठ उँकारजी लालचन्दजी नांदेचा ( खेत पालिया ), मुल्यान ( मालवा )

इस परिवार वालों का वास्तविक गौत्र नांदेखा है, मगर बहुत वर्ष प्रवं इस खानदान के पुरुष खेताजी पर एक बार क्षेत्रपालजी बहुत प्रसन्ध हुए थे अतपुत तब ही से ये लोग खेतपालिया कहलने लगे। इसके बाद करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के लोग मालवा प्रांत में आकर बसे। सेट गुमानजी के पिताजी ने सुख्यान में अफोम का न्यापार करना प्रारम्भ किया। इसमें उन्हें अच्छी सफ कता। मिली आपके बाद सेट गुमानजी ने फर्म का संचालन किया। आप दवंग व्यक्ति थे। आपका न्यापार मोधिये लोगों से होता था, अतपुत्र यह परिवार मोधियो वाले के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑकारजी नामक एक पुत्र हुए।

# श्रीसवास जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ सरूपचंदजी नांद्रेचा, खाचरोद.



सेठ प्रतापचन्दजी नदिचा, खाचरोद.



सेंठ हीरालालजी नांडेचा, खाचरोड.



सेठ ऑकारजी ने इस फर्म के व्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपके पुत्र लालचन्दजी भी बढ़े योग्य पुरुष थे। आपने भी काफी उन्नति कर फर्म की दृद्धि की। आप दोनों का स्वर्गवास होगया। जिस समय सेठ लालचन्दजी का स्वर्गवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरूपचन्दजी नावालिंग थे। अत-प्रव फर्म का संचालन रामाजी बोरा जामक एक व्यक्ति ने किया। आप भी आपके एक रिक्तेदार थे।

सेठ स्वरूपचन्द्रजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने सुल्यांन स्टेट के खजांची का काम किया। आपके समय में ही इस फर्म पर काछी बढ़ौदा, रुनिजा, पचलाना, वावनगढ़, दौविरिया कानौगा, कठौढ़िया इत्यादि ठिकानों का काम ग्रुरू हुआ। प्रायः इन सभी ठिकानों में आपका अच्छा सम्मान था। इनके द्वारा आपको समय र पर कई प्रशंसा स्वक रुक में मी प्राप्त हुए थे। धार स्टेट से आपको 'सेठ' की पदवी मिलीधी। मुख्यान ठिकाने से आपको जागीर और वैठक का सम्मान मिला हुआ था। जो इस समय भी इस परिवार वालों के पास है। मुख्यान के अलावा आपने खावरोद में भी अपनी एक फर्म स्थापित की, जो इस समय मुचार रूप से चल रही है। लिखने का मतल्य यह है कि आप इस खानदान में वदे प्रभाविक और प्रतिष्ठित न्यक्ति हुए। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम पत्रालालजी, प्रतापमल्जी, गेंदालालजी और कन्हैयालालजी था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास स्वर्गवास होगया। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास होगया। इनमें से केवल सेठ प्रतापमल्जी के हीरालालजी नामक एक पुत्र हुए। जिस समय आप लोगों का स्वर्गवास हुआ उस समय हीरालालजी नावालिंग थे। अतप्र फर्म का संचालन स्वरूपचन्द्रजी के भानजे सेठ इन्द्रमल्जी ने देखा। जो इस समय भी वरावर देख रहे हैं। आप भी वदे स्थापार इनल और मेधावी सज्जन हैं। आपके द्वारा इस फर्म की बहुत उन्नित हुई है।

सेट हीराजाळजी संवत् 190८ से ब्यापार में ळो । आपके सामाजिक विचार वहे केंचे हैं । धार्मिक एवम् सार्वजनिक कार्यों की ओर भी आपका बहुत ध्यान है । आपने अपने दादांजी के स्मारक स्वस्प उनके निकाले हुए दान से एक जैन स्वरूप पाठशाखा स्थापित कर रखी है । जिसमें इस समय ७० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त आपने यहां एक प्रावहनेट लायमेरी भी स्थापित कर रखी हैं जिससे यहां की जनता लाभ उठा सकती है । स्थानीय औ० हवेतास्वर साधुमार्गीय जैन हितेच्छु मण्डल की ओर से यहाँ एक विद्यालय स्थापित है उसमें भी आप २००) माहवार खर्च के लिये प्रदान करते हैं । इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक कार्यों में आपकी ओर से सहायता प्रदान की जाती है, आप मिलनसार, सज्जन और उत्साही व्यक्ति हैं । आपको चाहुकारों की दरवारी बैठक में प्रथम स्थान मिला हुआ है आप परगना बोर्ड के भी मेम्बर हैं । आपका व्यापार इस समय सुख्यान और खाचरोद में वैद्धिया और आसानी छेन देन का हो रहा है ।

# ह्याजेड

छाजब गीत्र की उत्पत्ति—ऐसी किम्बदन्ति है कि सबीपाणगढ़ शामक स्थान में राठोड़ राजपूत धांधक रामदेव के प्रत्र काजल निवास करते थे। इन्हें धमतकारों पर विद्यवास नहीं था। अतपृत वे हमेशा हसी खोज में रहते थे एक बार उन्हें श्री जिनधन्त्रस्ति ने इन्हें धमतकार वतलावा कहा जाता है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूर्ण दिया कि जो दीपमालिका की रात्रि में जहाँ दाखा जाव वह स्थान सीने का होजाय। इन्होंने चूर्ण प्राप्त कर मन्दिर उपाश्रय और अपने घर के छाजों पर बाल कर स्तिति की परीक्षा करनी चाही। कहना न होगा कि सुबह सब छज्जे सोने के हो गये। यह चमतकार देखकर काजल ने जैन धम स्तिकार कर लिया। तब ही से इनके बंबज छज्जे से छजेहब कहलाये। आगे चल कर यही नाम छाजेह रूप में बदल गया।

#### रायवहादुर सेठ लखमीचन्दजी छाजेड़ का खानदान, किशनगढ़

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ करवाणमञ्जी छाजेड़ सन् १८४८ में ब्यापार के लिए अपने निवासस्थान किशानगढ़ से झांसी गये और जाकर दमोह तहसील के खजांची हुए। वहाँ के क्सान ही० रास आपको अपने साथ पंजाब के गये तथा सन् १८४९ में उच्या किशानगरी का खजांची बनाया। आप वहाँ के दरवारी सथा म्यु॰ मेम्बर थे। उच्या किमिशनरी के टूट जाने पर आप सन् १८६० में देश इस्माहलखाँ के खजांची हुए। सन् १८७७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र उस्मीयन्दनी तथा रामचन्दनी हुए।

रा० व० सेठ लखनीचन्दजी छाजेड —अप देहरागाजीखाँ के म्यु० मेम्बर थे। पिताजी के गुजरते 'पर आप देहराइस्माईळखाँ कमिश्चरी के खजांची बनाये गये साथ ही सब ाजकों के म्युनिसिपल ट्रेसर भी आप निर्वाचित हुए। आप इक्षीस सालों तक वहाँ ऑनरेरो मिलस्ट्रेट रहे। किशनगढ़ स्टेट ने आपको दर वारी बैठक और "बाह" की पदवी दी। किशनगढ़ स्टेट ने आपको सन् १९०२ में देहलीदरबार में भेजा। १९०१ में फ्रांटियर में मासूद ट्लांकेट-शुरू हुई, उसमें आपने बहुत इमदाद दी। १९०६ में आपको "शर्य साहिव" का खिताव मिला तथा सन १९११ में देहलीदरबार के समय आप "रायबहादुर" के सम्मान से विस्तृपित किये गये। सन १९१२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे आता रामचन्द्रजी देहरा गाजीखाँ के ट्रेसरर रहे। अभी उनके पुत्र हीराचन्द्रजी इस खजाने का काम देखते हैं। सेठ लक्सीचन्द्रजी के किशनगढ़ स्टेशन पर एक धर्मशाला बनवाई। आपके गोपीचन्द्रजी तथा अमरचन्द्रजी नामक रो पुत्र हैं।

े रामसाह्य गोपीचन्दरी—आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप अपने पिताजी है स्थान पर देशहरमाईछखाँ, गाजीखाँ, बन्नू और मियांबाछी है खजांची हुए। वहाँ हे आप दरबारी थे। १५ साठों तक देहरा इस्माईछखाँ में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। वायसराय ने आपको सन् १९१७ में सेंट जॉनप्रखुळेंस का ऑनरेरी कैंसिछर बनाया। सन् १९२३ में आप बाही दरबारी बनाये गये। तथा इसके २ साठ बाद आपको रायसाहित का खिताब इनायत हुआ। इसी तरह आप वहाँ की कई सरकारी

# श्रोसवाल जााते का इतिहास



रायवहादुर स्व॰ लचमोचन्दजी छाजेइ, ाकेशनगढ.

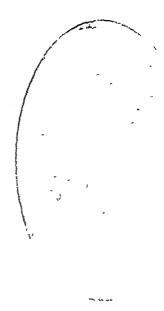

सेंड कर गार रागी, । से सारा



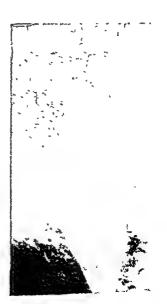

सभा सोसायियों व दिपार्टमेंटों के मेम्बर रहे। आपको किशनगढ़ स्टेट ने भी बाह की पदवी तथा दरवारी बैठक दी थी। आपके छोटे आता अमरचन्दनी तमाम कामों में आपका साथ देते रहे। आप दोनों बन्धु इस समय किशनगढ़ में रहते हैं। गोपीचंदनी के पुत्र वाळचन्दनी, घुगनचन्दनी, पेमचन्दनी तथा गुलाय-बन्दनी हैं। असरचन्दनी के पुत्र वेवरचन्दनी मेट्रिक पास हैं।

## ्रश्री प्रतापमलजी छाजेद्र, जोधपुर

प्रतापमळजी छाजेड उन व्यक्तियों में हैं, जो अपनी बुद्धिमचा पूर्व परिश्रम के वरुपर साधारण रियति से उन्नति कर समाज में एक वजनदार स्थान प्राप्त करते हैं। आपके पिताजी पचपदरा में नमक का स्थापार करते थे उनका संवद् १९७२ में स्वर्गवास हुआ। इनके प्रतापमळजी, मीठाळाळजी तथा मिश्रीमळजी नामक ३ पुत्र हुए।

प्रतापमलजी छोजह— आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप सन् १९०२ में पचपदरा साहर हि॰ की हुकूमत में अहलकार हुए। वहाँ से १९१३ में जोधपुर आये तथा इसके एक साल वाद मारवाद की वकीली परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीण हुए। तबसे आप जोधपुर में प्रेविटस करते हैं, तथा यहाँ के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं। आपको स्थानीय वार एसोसिएशन ने अपना प्रधान चुनकर सम्मानित किया है। जोधपुर के हिन्दू सुसलमानों के वकरों के सन्वन्ध के हमाड़े में तथा दोनों कीमों के तालाब के हमाड़ें में स्टेट कोंसिल ने इन्हें हमडा निपराने वाले सदस्यों में निर्वाचित किया था। हाई कोर्ट की वकालत के समाय आप कई प्रसिद्ध ठिकानों के वकील भी हैं। आप जोधपुर राजकुमारी (वाईजीलाल) के विवाह के समय कोटा दरवार के कैम्प के प्रवन्धक सुकर्रर हुए थे। इरएक अन्ते कारों में आप सहाय-ताएँ देते रहते हैं। जोधपुर के ओसवाल समाज में तथा शिक्षित समाज में आपकी उत्तम प्रतिव्हा है। आपके पुत्र सोहनलालजी पढ़ते हैं। आपके माई मीठालालजी "हजारीमल प्रतापमल" के नाम से आपके वजन अवापार करते हैं तथा उनसे छोटे मिश्रीलालजी छोजेड़ जोधपुर के सेकंड क्कास वकील हैं।

# श्री सरदारमलजी छाजेड़, शाहपुरा

इस परिवार का मूल निवासस्थान जयपुर स्टेट के मालपुरा नामक स्थान में है। वहाँ से छाजेड़ करमचंद्रजी तथा उनके पुत्र कस्याणमलजी न्यापार के लिये मालवे की भोर जा रहे ये तय उन्हें तत्कालीन जाएउराधीश महाराजा उम्मेद्सिंहजी ने अपने यहाँ रोक लिया। तबसे यह परिवार शाहपुरा ही में निवास करता है। कस्याणमलजी के पुत्र बखतमलजी तथा पौत्र जोरावरमलजी शाहपुरा के ऑनरेरी कामदार थे। जोरावरमलजी को राजाधिराज अमरसिंहजी ने देनेपेटे उदयपुर दरवार के यहाँ ओल में रक्ता था। शाहपुरा दरवार की वाराजी हो जाने से आप अपनी जागीर तथा जायदाद छोड़कर सरवाड़ चले गये थे, वहाँ से पुतः विभास दिका कर आप बुलवाये गये। इनके पुत्र नथमलजी तथा पौत्र चांदमलजी हुए। छाजेड़ वांदमलजी ने महाराजा छन्नणसिंहजी तथा नाहरसिंहजी के समय में ७ वर्षों तक कामदारी की। आपने उदयपुर स्टेट से कोशिश करके तलवार बंधाई की रकम वापस ली। आपने तेजमलजी, सगतमलजी

#### जीसवात बाति का शतिहास

तथा राजमळजी नामक ३ पुत्र हुए । तेजमळजी ५० सालों तक मेवाद में हाकिम तथा संस्ताम रहे। संवत् १९७२ में इनका शरीरान्त हुआ । इसी तरह सगतमळजी तथा राजमळजी मी शाहपुत स्ट में सहसीलदारी आदि सर्विस करते हुए कमशः संवत् १९५७ तथा १९८६ में गुजरे । सगतमळजी के पुत्र सरदारमळजी विधमान हैं। आपका जन्म १९४३ में हुआ । आप अठारह सालों तक दीवानी हाकिम तथा वार्डवरी आफीसर और सुपरिटेन्डेन्ट जेळ रहे । वर्तमान में आप वार्डवरी अफीसर हैं। आपके खानदान के " ऑकारा " प्राप्त हैं आपके प्रत्नाम के सिहोता में श्राप केमिस्ट हैं। शाहपुरा में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

# सेठ वालचन्दजी खाजेड़, इन्दौर

सेठ वालचन्द्रजी छाजेद इन्दौर में वहें प्रतिष्ठित और नामांकित न्यक्ति हो गये हैं। आपके पिता सेठ मोतीचन्द्रजी जावरा में रहते थे। वहीं आपका जन्म हुआ। आपके २ भाई और थे जिनका नाम गंभीर मलजी और जीतमलजी है। इनमें से सेठ गम्भीरमलजी इन्दौर के सेठ नयमलजी के यहाँ दत्तक आये। आपके साथ २ आपके भाई भी इन्दौर आगये। सेठ गम्भीरमलजी का युवावस्था ही में देहान्त होजाने के कारण मेससे नयमल गम्भीरमल फर्म का संचालन आपने ही किया। आपने हजारों लाखों रुपयों की समाधि उपाजित की। इतना ही नहीं विके उसका सदुपयोग भी किया। आपने तिलक स्वराज्य कण्ड, पिनल सोसायटी इत्यादि संस्थाओं को बहुत द्रन्य प्रदान किया। करीब २००००) हजार रुपया लगाकर इन्दौर में जी आपने भी आदिनाथजी का एक युन्दर मन्दिर यनवाया। जबकि इन्दौर में जोरों का इन्स्ट्र्यून्जा चला या वस समय आपने ८, १० प्राइवेट औपधालय लोलकर जनता की सेवा की थी। इसमें आपने करीब १००००) रुपया लचे किया। इसी प्रकार आपने करीब १००००) से यहाँ एक "सुन्दरबाई ओसवाल महिलामम" के नाम से एक संस्था स्थापित की। इसमें इस समय १२५ लड़कियाँ तथा कियाँ धार्मिक और स्ववहारिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आपका स्वर्गवास हो गया है। इस समय आपके माई जीतमलजी विवास हैं। इनके चार युत्र हैं। अप उत्साहो और मिलनसार नवयुवक हैं।

#### CIFF

#### हागा गौत्र की उत्पत्ति '

कहा जाता है कि कि संवत् १३८१ में गोइवाइ प्रांत के नागेल नामक स्थान में इँगरिस्ट नामक एक पराक्रमी और वीर राजपूत रहता था। यह चौहान वंशीय था। किसी कारण वश इसने भी बिन कुंबाल स्टि द्वारा जैन धर्म का प्रतिवोध पाया। इँगरसीजी के नाम से इसके वंशज ढागा कहलाये। आगे खडकर इसी वंश में राजाजी और पूजाजी नामक न्यक्ति हुए। उनके नाम से इस गौत्र में राजाजी और पूँजाणी नामक शालाएं हुई इनके वंशज जेसलमेर जाकर रहने लगे। इससे ये लोग जेसलमेरी ढागा कहलाये।

# प्रोसवाल जाति का इतिहास



श्रीयुत प्रतापमलजी छाजेब वर्काल, जोधपुर.



स्व॰ सेठ माण्कचन्दजी हागा (शेरसिह माण्कचन्द्र । देतर



श्री सेंड जसकरणजी डागा, रायपुर.



श्री सेठ मंगलचन्द्रजी डागा सरदारगहर.

#### सेठ हस्तमल लखमीचंद डागा वीकानेर

कई वर्ष पूर्व इस परिवार के न्यक्ति जेसलमेर से बीकावेर में धाकर वस गये। आगे चलकर इस सानदान में क्रमकाः सुजानपाळजी एवम् अमरचन्दजी हुए। अमरचंदजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम सेठ रूपचन्दजी प्रमू सेठ खूबचन्दजी था। सेठ खूबचन्दजी के परिवार के लोग आज करू अपना स्वतंत्र स्थापार करते हैं। उपरोक्त वर्तमान फर्म सेठ रूपचन्दजी के वंदा की है। सेठ रूपचंदजी अपना म्यवसाय बीकावेर ही में करते रहे। आपके चन्दनमलजी नामक पुत्र हुए। आप बड़े होदिायार स्थिति थे। आपने अमृतसर में बाल दुवाले के स्थापार में बहुत सफलता प्राप्त की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके इस्तमलजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ हस्तमलजी—आप संवत् १९२५ के करीव पहले पहल ज्यापार के निमित्त कलकत्ता गये।
प्रभात् १९३२ में आपने सेठ अमोलकचन्द्जी पारल के साक्षे में फर्म स्थापित कर उस पर देशमी कपदे
का ग्यापार प्रारंभ किया। यह फर्म संवत् १९५० तक अमोलकचंद लखमीचंद के नाम से चलती रही।
इन्न वर्षों के पश्चात् पारलों से आपका साक्षा अलग हो गया। इसी समय से आपकी फर्म पर
हस्तमल लखमीचन्द नाम पड़ने लगा। सेठ हस्तमलजी बदे बुिंद्यमान्, मेघानी एनम् ज्यापार पत्तर
पुरुष थे। आपके ही कठिन परिश्रम का कारण है कि भाज यह फर्म बहुत उस्रतावस्था में चल रही थै।
संवत् १९०२ के मिगसर में आपका बीकानेर में स्वगैवास हो गया। आपके लखमीचंद्जी नामक पुरा थे।

सेठ ससमीचन्दर्श-आपका जन्म संबंद १९३७ का था । आपभी अपने पिताजी की तरह बदे हिंदि-मान पुनम न्यापार चतुर पुरुष थे । अपने पिताजी की मौजदगी ही में आप फर्म का संचालन कार्य्य करने छा। गये थे। इस फर्म में बोकानेर निवासी सेठ भैरोंदानजी चोपदा कोठारी का संवत् १९६७ से ही सामा मारंभ हो गया था जो अभी एक साक से अलग हो गया है। इस समय सेठ भैंरींदानजी के पुत्र अपना अलग स्यापार करते हैं । सेठ लखमीचन्दनी बढ़े कर्मण्य स्यक्ति थे । आपने संवत् १९६९ में अपनी फर्म पर जापान, जर्मनी आदि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा सिल्की कपड़े का लायरेक्ट इम्पोर्ट करना प्रारंभ किया। संवत् १९७५ में आपने जसकरनजी सिद्धकरनजी के साझे में वहीं मनोहरदास स्ट्रीट नं० र में अपनी एक और फर्म खोळी तथा इस पर भी वही सिटक तथा रेशम का ब्यापार प्रारंभ किया । संयत् १९७९ में वस्बई में सकरिया मसाजेद के पास आपने मेसर्स इस्तमल छलमीचंद के नाम से यही उपरोक्त व्यापार काने के छिये फर्म खोली। इसके २ वर्ष पत्रचात अर्थात संवत् के १९८१ मिगसर में आपने देहली में केसरीचंद माणकचन्द के नाम से अपनी एक और बांच खोली। इस पर रेशमी कपदे का व्यापार प्रारंभ हुआ। ये सब फर्में आपके जीवन काछ तक चलती रहीं। संवत् १९८२ के चैत्र में आपका स्वर्गवास हो गया। परचात् उपरोक्त देहली एवम बम्बई वाली फर्म उठाली गई । सेठ लखमीचंदजी वहे प्रतिमा सम्पद्मव्यक्ति थे । बीकानेर की पंचायती में आपका खास स्थान था। आपके केसरीचन्द्रजी एवम माणकचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। खेद है कि बा॰ केसरीचन्द्रजी का युवावस्था ही में स्वर्गवास हो गया। आप एक होनहार नवयुवक थे।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेड लखसीचन्द्रजी के द्वितीय पुत्र हा॰ साणकचन्द्रजी हैं।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

भापका जन्म संवत् १९७१ के कार्तिक में हुआ। आप बड़ी योग्यता एवम दुद्धिमानी से फर्म के सारे कार्य का संचालन कर रहे हैं। आप नवीन विचारी के शिक्षित सजन हैं। यह परिवार वार्रस संवदाय का अंजुयायी है।

#### सेठ हरकचंदजी मंगलचंदजी डागा सरदार शहर

सेठ सांवतरामजी के पुत्र पनेचन्द्रजी घढ्सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार सहर में आक्ष्य बसे। आप दागा गौत्र के सजान हैं। यहाँ से फिर आप कलकता गये श्वम बहां दलाकी का काम प्रारंभ किया। इसके परचाल आपने कपड़े की दुकान खोली। हैं।आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र उदयचन्द्रजी, छोगमलजी और चौथमलजी हुए।

उद्यचन्द्रजी के पुत्र काल्ड्समजी हुए । आपका भी स्वर्गवास हो गया । आपके पुत्र हुपमध्यी यहीं रहते हैं । चौथमलजी के पुत्र हुनुमानमलजी पहले कलकत्ते में कपने का स्थापार करते रहे । आव क्य किशानागंज ( पूर्णियाँ ) में पाटका व यापार करते हैं । आपके पुत्र विरदीचन्द्रजी और रामलक्ष्मी एलाली करते हैं ।

सेठ छोगमळजी के जुहारमळजी, उमचन्दजी और हरकचन्दजी तीन पुत्र हुए। जिनमें से प्रथम दो निःसन्तान स्वर्गवासी हो गये। सेठ छोगमळजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र हरकचन्दजी की वत्र केवळ १४ वर्ष की थी इस छोटी उन्न में ही आपने बड़ी होशियारी से कटपीस का ब्यापार आरंग दिया। इसमें आपको बहुत लाभ हुआ। आपने अपने हाथों से लाखों रुपये कमाये। इसके पहचार विशेष रूप से आप देश ही में रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। आप भी जैन बवेताम्बर तेरापंथी संप्रदाय के अनुवाधी थे। आपके मंगळचन्टजी नामक एक प्रश्न हैं।

सेठ मंगलचन्द्रजी समझदार, शिक्षित और मिलन सार ध्यक्ति हैं। आपके धार्मिक विचार अंचे हैं। आजकल आप नं० २ राजा उठमंद स्ट्रीट कलकत्ता में जूट, कटपीस तथा बैंकिंग का काम कर रहे हैं। तथा मंगलचंद हागा के नाम से फारविसगंज (पूर्णिमां) में जूट का ध्यापार करते हैं। आपके नयमलजी, चम्पालालजी, सुमेरमलजी, और चम्पालालजी नामक पुत्र हैं। नथमलजी न्यापार में सहयोग देते हैं।

# सेठ रतनचन्दजी हरकचंदजी डागा का परिवार, सरदार शहर

करीव ९० वर्ष पूर्व जब कि सरदार शहर वसा इस परिवार के पुरुष सेठ लख्मनसिंहनी के पुत्र दानमलजी, कमीरामजी और जीवमलजी तीनों ही भाई घड़सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार भार में आकर वसे । आप तीनों ही माई संवत् १९०० के करीव नौगाँव (आसाम) नामक स्थान पर गये और फर्म स्थापित कर जुट एवम दुकानदारी का काम जारम्भ किया। इस समय इस फर्म का नाम दानमल कनीराम रक्षा था जो आगे चलकर कनीराम हरकचन्द हो गया। इस फर्म में मां आप लोगों को अच्छी सफलता रही। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। सेठ कनीरामजी के हरकचन्दनी, और दानमलजी के स्तनचन्दजी नामक पुत्र हुए। जीवमलजी के कोई पुत्र न होने से उनके नाम पर हरकचन्दनी दशक रहे। 'सेठ हरकधन्त्जी और रतनचन्द्जी भी योग्य निकले । आपने भी फर्म की बहुत उन्नति की तथा अपनी एक शाखा मेससं हरकचन्द नथमल के नाम से कलकत्ता में खोली। जिसका नाम आजकल हरकचन्द्र रावतमल पदता है। इस पर जूट. कपड़ा तथा चलानी का काम होता है। आए दोनों माई अबग हो गये तथा आप लोगों का स्वर्गबास भी हो गया।

सेट रतनचन्द्रजी के नथमळजी नामक पुत्र हुए। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके चम्पा-काळबी, और दीपचन्द्रजी दो पुत्र हैं। सेट हरकचन्द्रजी के रावतमळजी प्वम् प्नमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। आज-कळ डपरोक्त फर्म के मालिक आप ही हैं। आप दोनों माई मिळनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोगों का करकता के अळावा साळडांगा नामक स्थान पर भी रावतमळ मोतीळाळ के नाम से जूट का व्यापार होता है। आप तेरापंथी जैन क्वेतास्वर संप्रदाय के हैं।

रावतमञ्जी के बुधमञ्जी, मञ्चाञाञ्जी और माणकचन्द्जी तथा प्रमचन्द्जी के मोतीलाञ्जी नामक पुत्र हैं।

# सेठं शेरसिंह भाणकचन्द डागा, बेत्ल

इस परिवार का मूल निवास बीकानेर हैं । देश से सेट शेर्सिहजी डागा संबद् १८९६ में बदन्र शारे, तथा हुकुमराज मगनराज नामक दुकान पर मुनीम हुए । मुनीमात करते हुए सेट शेरिसहजी ने माल गुजारी जमाई और अपना घरू व्यापार भी चाल लिया । दरवार में इनको हुसीं प्राप्त थी संबद् १९६९ में हुआ । आपने १०१० गांव जमीदारी के खरीद किये, आप भी यहाँ के राजदरवार व जनता में अच्छी इज्जत रखते थे, आपने अपनी मृत्यु के समय अपनी कन्या सौ० भीखीबाई को लगभग १ लाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान की । इनके स्वर्गवासी होने के बाद इनकी धर्म पत्नी ने ५ हजार की लगभग १ लाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान की । इनके स्वर्गवासी होने के बाद इनकी धर्म पत्नी ने ५ हजार की लगभग भी लिस से मेन डिस्पेंसरी में अपने पति के सारक में उनके नाम से १ घाई बनवाया, संबद् १९७० में डागा माणक्चंदनी का खर्गवास हुआ, आपके नाम पर कस्तुरचन्दनी खागा बीकानेर से दसक लाये गये ।

हागा कस्तूरचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ आपका छुटुम्ब भी वेत्र्र् जिले का प्रतिष्ठित , तथा मातवर छुटुम्ब है, आपके यहाँ वेत्र्र्ज में शेरसिंह माणकचंद डागा के नाम से जमीदारी तथा सराफी भगवहार होता है डागा कस्तूरचन्द्रजी के पुत्र हरकचंद्रजी १० साल के हैं।

# सेट भवानीदास अर्जुनदाम, डागा रायपुर

लगभग १०० साल पूर्व बीकानेर से हागा भेरींदानजी के पुत्र भवानीदासजी रायपुर आये और पर्दी उन्होंने कपड़ा तम्बाकू व धी का ज्यापार शुरू किया । डागा भवानीदासजी के जावंतमकजी तथा अर्जुनदास जो नामक २ पुत्र हुए।

लगभग संवत् १९०० से भवानीदासजी के पुत्र भवानीदास अर्जुनदास तथा भवानीदास जार्व-तमा के नाम से व्यवसाय करते हैं। सेठ अर्जुनदासजी ढागा रायपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे आपका संवत् १९४२।४३ में शरीरान्त हुआ, आपके नाम पर आपके चचेरे आता हमीरमलजी के पुत्र गंभीरमलजी दसक आये ! डागा गंभीरमळजी घार्मिक वृत्ति के पुरुष थे संवत् १९५६ की कुँवार सुदी ४ को आपका शरीरान्त हुआ।

डागा गंभीरमल्डी के यहाँ सरदार शहर से संवत् १९६२ की बैशाख सुदी २ को डागा जसकरण ली दत्तक छाये गये । डागा जसकरणजी का जन्म संवत् १९५५ की मगसर सुदी ५ को हुना। डागा जसकरणजी के स्यालीरामजी, छगनमङजी व कुशलचन्दजी नामक ३ भ्राता विद्यमान हैं जो कलकरे में

स्यालीराम डागा व कुशलघन्द माणिकघन्द के नाम से अपना स्वतंत्र कारबार करते हैं।

डागा जसकरणत्री ने एफ॰ ए॰ तक शिक्षा प्राप्त की हैं। सामाजिक तथा देश सेवा के कार्यों की जोर आपकी खास रुचि है स्थानीय दादावाड़ी को नवीन बताने में व उसकी प्रतिष्टा में आपने बहुत परिष्ठम उठाया इसके उपलक्ष में यहाँ के ओसवाल समाज मे अभिनंदन पत्र देकर आपका त्वागत किया। आपने भारवादी डाप्र सहायक समिति नामक संस्था को १ हतार रुपयों की सहायता दी है तथा इस समय आप उसके मंत्री हैं, इसी तरह और भी सामाजिक और सार्वजनिक कार्मों में आप दिलवस्पी लेते रहते हैं। आप दे प्रव सम्पतलाल्जी पदते हैं । लाएके यहाँ भवानीदास अर्जुनदास के नाम से रायपुर में नैक्किंगतथा बर्तनों का थोक व्यापार और अर्जुनदास गंभीरमळ के नाम से राजिम में बर्तन तथार कराने का काम होता है। रायपुर की प्रतिष्टित फर्मों में आपकी दुकान मानी जाती है।

सेठ भीकमचन्द डागा, अमरावती

इस परिवार का मूल निवास स्थान वीकानेर हैं । वहाँ से लगभग १२५ साल पूर्व सेठ हमीरमह जी दाता अमरावती आये तथा यहाँ नौकरी की । इसके बाद आपने किराने का व्यापार किया । आपके पुत्र उत्तमीचन्दत्ती, हैंदरावाद वाळे सेठ पूरनमळ श्रेमसुखदास गनेडीवाळा के यहाँ मुनीम रहे। संवर् १९२८ में आपका स्वर्गवास हुना । उस समय आपके पुत्र भीकमचन्द्रजी चार वर्ष के थे आपने होतिबार होकर जनाहरात का व्यापार आरम्म किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाजित भी। आप अमरावती के शोसवाल समाज में समसदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा यहाँ को एंचएंचायती व शामिक कार्मों में प्रधान भाग छेते हैं। आपके पुत्र रतवचन्द्जी की वय १९ साल की है। इस समय आपके यहाँ जवाहरात, कृषि तथा सराफी का न्यापार होता है।

### सेठ तेजमल टिकमचन्द डागा, रायपुर

इस परिवार के पूर्वेज ढागा तखतमळजी अपने मूछ निवास बीकानेर से लगभग ८० साल पहिले रायपुर क्षाये और कपड़े का व्यवसाय ग्रुक किया, आपके पुत्र चन्द्रनमलजी ने व्यवसाय को उस्रति दी। सेठ चन्द्रनमलजी के पुत्र तेजमलजी संवत् १९६२ की कार्तिक बदी ११ को ३९ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए। वर्तमात में इस दुकान के मालिक सेठ तेजमळजी डागा के पुत्र शिक्सचन्द्रजी बाता हैं। आपका जन्म संवत् १९५४ में हुता है। आप रायपुर के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा चांदी सीना और सराफी का व्यापार करते हैं।

# पार्स

पारत गीत की उत्पत्ति—बारहवीं शताब्दी के अंतिम समय में चंदेरी नगरी में राठौर खरहत्थ-सिंह राज्य करते थे। इनके चार पुत्र अम्बदेव, निम्बदेव, भैसासाह और आसपाल हुए। इन चारों पुत्रों के परिवार से बहुत से गौत्रों की स्थापना हुई, जिसका अलग र परिचय स्थान २ पर दिया गया है। भैसाशाह मांडवगद में एक प्रसिद्ध ब्यक्ति हो गये हैं। इन्होंने शत्रुंजय का एक बहुत बढ़ा संघ निकाला था, तथा वहाँ का जीगोंदार करवाया था। इनके चौथे पुत्र पास्ची को आहड़नगर के राजा चन्द्रसेन ने अपना जौहरी नियुक्त कियाथा। वहीं एक बार हीरे की सची परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारखी की पदवी मिली। भागे चलकर यही पदवी पारल गौत्र के रूप में परिणत हो गई।

लाला दिलेरामजी जौहरी ( लाहौरी ) का खानदान, देहली

इस सानदान के मूळ पुरुष लाला दिलेरामजी हैं। आप देहली के ही निवासी हैं। आपका परिवार यहाँ लाहोरी के नाम से मशहूर हैं। आप खेतान्वर जैन स्थानकवासी आल्लाय के मानने वाले हैं।

लाला दिखेरामजी—आप पंजाब के सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिंहजी के खास जौहरी थे। देहली में आप बद्दे नामांकित पुरुष हो गये हैं। आपके पुत्र लाला हुळीचन्दजी तथा लाला सरूपचन्दजी हुए। लाला दुळीचन्दजी बादशाह अकबर (हितीय) के खास जौहरी थे। आपके हुळासरायजी, गुलाव-चन्दजी, मानसिंहजी तथा थानसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला हुलामरायजी जौहरी का परिवार — आपके छाठा ईसरचंद्रजी नामक पुत्र हुए। ईसरचंद्रजी के छाठा जगन्नाथजी, लाला प्यारेलालजी तथा छाठा रोशनळाळजी नामक ३ पुत्र हुए। छाठा जगन्नाथजी नामांकित व्यक्ति हुए। आप राय बद्रीदासजी जौहरी के शागिर्द थे। आपने कळकत्ते में भी अपनी एक फर्म खोळी थी। आपका स्वग्वास ५० सालकी आयु में संवत् १९५५ में हुआ। आपके पुत्र छाठा प्रानचंद्रजी का जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आपने उस समय बी० ए० परीक्षा पास की थी, जिस समय सारे ओसवाळ समाज में एक दो ही ब्रेजुएट होंगे। आप भी जवाहरात का क्यापार करते रहे। आपका खर्म संवत् १९५६ में हुआ। आपके नाम पर छाठा रतनळाळजी जोधपुर से संवत् १९५६ में इतक छाये गये। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपकी नावालगी में आपकी दादीजी तथा छाठा प्यारेलालजी य रोशनळाळजी काम देखते रहे। इन दोनों सज्जनों का स्वग्वास क्रमशः १९५६ तथा संवत् १९६४ में हो गया है। अब इनकी कोई संतान विद्यमान नहीं हैं।

लाला रतनलालजी बड़े योग्य तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके इस समय इन्द्रचन्द्रजी, इतिचन्द्रजी, ताराचन्द्रजी तथा कुशलचंद्रजी नामक ४ पुत्र हैं। आपका परिवार देहली के जोसमाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाना जाता है।आपके यहाँ "लाला प्रनचन्द्र रतनलाल" के नाम से गली हीरानंद्र देहली में जवाहरात का व्यापार होता है।

लाला मानसिंहनी मोतीलालनी नौहरी का परिवार—छाला मानसिंहनी के पुत्र लाला मोतीरामनी कुपा भाषका स्वर्गवास ७० वर्ष की आयु में संवत् १९६० में हुआ। आप भी देहली के अच्छे जीहरी थे।

आपके लाला शादीरामजी, मुझालालजी तया वमरावर्षिह्जी नामक ३ पुत्र हुए । लाला शादीरामजी बहे योग्य तथा समझदार पुरुष थे । जाति विरादरी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । आपका स्वर्गवास ४२ साल की आयु में संवंत १९६७ में हुआ । आपके पुत्र लाला पत्तालाल जी का जन्म १९४० में कुंद्रतमलजी का १९५० में कुंद्रतमलजी का १९५७ में कुंद्रतमलजी का १९५७ में कुंद्रतमलजी का १९५७ में लाला कुन्त्नमलजी का १९५७ में हुआ तीनों जाता नवाहरात का क्यापार करते हैं। लाल मोतीरामजी के द्वतीय पुत्र मुझालालजी छोटी वय में स्वर्गवासी हुए तथा इनके छोटे माई लाला उमरावर्षिह जी संवत् १०८२ में स्वर्गवासी हुए । इनके लंगलीमलजी का जन्म संवत् १९२९ का है। आपके पुत्र फतेसिंहजी तथा कुन्द्रनमलजी के पुत्र कांतिकुमारजी हैं। देहली के ओसवाल समाज में यह सानदान प्राना तथा प्रतिष्टित माना जाता है।

# सेठ फौजमल ब्रानन्दराम पारख, त्रिचनापन्ली

इस परिवार का मूळ निवास पांचटा (तींवरी के पास) मारवाड़ है। इस परिवार के पूर्वव सेठ मेरूदानजी पारख के फीजमळजी सथा जेठमळजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें सेठ फीजमळजी के वार्वर-शमजी और मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए।

सेड जानन्द्रामर्जा पारल का जन्म संवन् १९२५ में हुआ। सन्नह वर्ष की आयु में आप पस्तक साय रेजिमेंटल वैक्ति का क्यापार करते हुए त्रिचनायली आये। यहाँ आकर आपने थोदे समय तक सेठ रासक सलजी पारल के यहाँ सर्विस की। पत्रचाद आपने सुजानमल कोचर की भागीदारी में "आनन्द्रमल सुजानमल" के नाम से वैक्तिंग क्यापार चाल, किया। एक साल बाद इस पर्म में अलैचन्द्रजी पारल भी सम्मिलित हुए, एक्स् इन तीनों सच्यों ने लंगेजी फीजों के साय जोरों से ५ दुकानों पर मर्गालेकिंग विजिनेस चाल, किया। आप पस्तन के लजाने के वेकिंग विजिनेस को सम्हालते थे। इसलिए रेजिमेंटल वैक्स के नाम से बोले जाते थे। इन सज्जों ने लच्छी सम्पत्ति कमाई लीर अपनी प्रतिष्ठा बदाई। संवद १९८० में सुजानमक्जी के सुजों ने लपना भाग अलग कर लिया। सन् १९२६ में सेठ आनन्द्रामकी पारल स्वर्णवासी हुए। आउने त्रिचनायली पांजरापोल को ५०००) की सहायना दी है। इस समय आपके पुत्र मूलचन्द्रजी ११ साल के तया खेतमल्जी ९ साल के हैं। इनकी नाबालगी में फर्म का प्रवन्ध ५ मेम्बरों की कमेटी के जिनमे है। यह परिवार स्वानक्वासी आझाय मानता है 'तया लगाग २० सालों से फल्जोद़ी में निवास करता है। वहाँ मी फीजमल आनन्द्राम के नाम से आपके यहाँ बेबिंग स्थापार होता है। यह फर्म त्रिचनायली के भारवाडी समाज में सबये क्याटा घनिक फर्म है।

### सेठ जेठमल अखेचंद पारख, त्रिचनापल्ली

उत्पर सेट आनन्द्रामजी के परिचय में दिखा जा चुका है कि पांचरा (मारबाड़) निवासी सेट मेरदानती के फोलमरुजी तथा लेटमरुजी नामक २ पुत्र थे। इनमें सेट जेटमरुजी के मसेक्यजी, भूरुमरुजी, अचरुद्रासजी तथा रावतमरुजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेट भूरुवन्द्रजी तथा अवकद्रासकी विद्यामान हैं। सेट अखेचन्द्रजी सेट आनन्द्रामजी के साथ स्थापार करते रहे। संवत् १९७३ में आप स्वर्गाता हुए। आपके पुत्र फूरुवन्द्रजी ने संवत् १९८५ में सेट आनन्द्रामजी पारक से अपना स्वर्ग

# ग्रोमवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



मेठ रतनचंदजी पारम, रायपुर (सी. पी.)

साय भरूम किया । आपका जग्म संवत् १९७० में हुआ । इस समय आप अपने काका अचलदास जी के पुत्र रूपचन्दजी उदयराजजी तथा जुगराजजी, के साथ त्रिचनापछी में "अचलदास फूलचन्द" के नाम से स्यापार करते हैं। सेठ अचलदासजी का वय ४५ साल की है।

सेठ ध्रुवमलजी का जन्म १९४२ में हुआ । आपके लालचन्द्रजी, मोतीलालजी, कंवरीलालजी, इन्द्रचन्द्रजी, राजमल, मोहनलाल आदि ८ पुत्र हैं। आप के यहां जेठ "ध्रुलचन्द्र लालचन्द्र" के नाम से बैद्धिक स्थापार होता है। सेठ रावतमल्जी का स्वर्गवास २५ साल को अल्पायु में होगया। आपके कोई संतान नहीं है। यह परिवार त्रिचनापल्ली तथा फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। संवत् १९७८ से आपने फलोदी में अपना निवास बना लिया है। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाला है।

### सेठ हजारीमल भीकचंद पारख, त्रिचनापल्ली

यह कुटुम्ब लोहावट ( मारवाड़ ) का निवासी है । इस परिवार के पूर्वज पारख फतेवन्द्रजी के रावतमल्जी, रिव्मल्जी, नयसिंहदासजी, शिवजीरामजी, वख्नावरमल्जी, मुकुन्द्रचन्द्रजी तथा मगनीरामजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें सेट शिवजीरामजी लगभग सौ साल पूर्व देश से लाकर बलारी, हैरराबाद, कामठी आदि स्थानों में रेजिमेंटल वैंकर्स का काम करते रहे, यहाँ से लगभग ७५ साल पहिले आप त्रिचनापल्ली आये । इन्होंने अपनी उमर में लगभग ५० सालों तक रेजिमेंटल वेंकर्स का काम किया । आपके साथ न्यापार में रिव्मल्जी के पुत्र रावतमल्जी और रतनलाल्जी, नयसिंहदासजी के पुत्र चुनीलाल की तथा आपके पुत्र चांद्रनमल्जी और इजारीमल्जी भी सम्मिलित रूप में "शिवजीराम चंद्रनसल्ण" के नाम से न्यापार करते थे । सेट शिवजीरामजी पारख के स्वर्गवासी होजाने के बाद उनके पुत्र चांद्रनमल्जी तथा हजारीमल्जी ने बेल्गाँव ( महाराष्ट्र ) में दुकान खोली, तथा संवत् १९६१ तक दोनों बंधुओं का सम्मिलित न्यापार होता रहा । सेट चाद्रनमल्जी को आयु ८० साल की है, और आप लोहान्वर में रहते हैं । आपके पुत्र सुगनचन्द्रजी का संवत् १९६८ में स्वर्गवास होगया है।

सेंद हजारीमळजी पारख अपने जीवन के अंतिम पंद्रह साळ देश में धार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए। आपके मीकमचन्दजी तथा खैतमळजी नामक २ प्रत्र हुए। आप होनों भाइयों ने सन् १९१६ में त्रिचनापछी में दुकान खोळी। इस समय आपके यहां २ दुकानों पर सराफी का व्यापार होता है। सेठ भीकमचन्दजी का जन्म संवत् १९४९ में हुआ। आपके पुत्र मैनसुखजी भी व्यापार में भाग छेते है। खेतमळजी के पुत्र राणूळाळ तथा शांतिळाळ याळम हैं। खेतमळजी का धार्मिक कामों की ओर ज्यादा ळक्ष है। यह परिवार मन्दिर मार्गीय आग्नाय का है।

# सेंठ रावतमल जोगराज पारख, त्रिचनापन्ली

इस परिवार का मूळ निवास कोडावट (मारवाद ) है । हम अपर लिख चुके हैं कि सेठ फतेचन्दनी के ७ पुत्र थे । इनमें द्वितीय तथा नृतीय पुत्र रिड्मळ और जयसिंहदासनी से इस परिवार का सम्बन्ध है। सेठ रिढ़मळजी के पुत्र रावतमळजी तथा रतनळाळजी और जयसिंहदासजी है पुत्र चुजीळाळजी हुए सेठ चुजीळाळजी संवस् १९३५ में स्वर्गवासी हुए। सेठ रावतमळजी बदे साहसी पुरुष थे। देश से आप मदास आये, और वहाँ रेजिमेंटळ बेंक्स का काम करते रहे। वहाँ से आप फोर्जों के साथ बैंकिंग व्यापार करते हुए बलारी, कामठी आदि स्थानों में होते हुए लगभग संवद १९२५ में त्रिचनापछी आये। और यहीं अपनी स्थाई दुकान स्थापित करळी। आपने इस कुडुम्ब की ख्र प्रतिष्ठा वढ़ाई। संवद् १९७३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके दो साल बाद आपके छोटे माई रतनळाळजी गुजरे। सेठ रावतमळजी के इन्द्रचन्द्रजी, जोगराजजी तथा केंत्रछाळजी नामक ३ पुत्र हैं। हुनमें जोगराजजी सेठ चुजीळाळजी के नाम पर दत्तक गये। आपका जन्म संवद् १९४८ में हुआ। आप रावतमळ जोगराज के नाम से येदतरू बाजार त्रिचनापछ्छी में बैंकिंग स्थापार करते हैं। तथा बाई ओसवाळ समाल में अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। धार्मिक कामों की ओर भी आपका अच्छा छन्न है। आपके पुत्र चम्पालळजी २० साल के हैं। तथा न्यापार में भाग छेते हैं।

सेट इन्द्रचन्द्रजी के यहां "इन्द्रचन्द्र सम्पतलाल" के नाम से त्रिचनापल्ली में न्यापार होता है। इन्द्रचन्द्रजी धर्म के जानकार न्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आपके पुत्र सम्पतलाल जो ३० साल के हैं। कॅवरलालजी बहुत समय तक जोगराजजी के साथ न्यापार करते रहे। आप इस समय लोहावट में रहते हैं। रतनलालजी के पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिवार मंदिर आग्नाय का है।

### सेठ हजारीमल कॅंबरीलाल पाराख. लोहावट ( मारवाड़ )

यह परिवार लगभग हो शताब्दि से लोहावट में निवास करता है। इस परिवार के प्रंत सुलताचन्दनी पारल के हजारीमलजी तथा रतनलालजी सामक २ प्रत्र हुए । इन दोनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९१४ तथा संवत् १९२१ में हुआ। संवत् १९३२ में इन बंधुओं ने धमतरी में दुकान की। संवत् १९६२ में सेठ हजारीमलजी ने वम्बई में तुकान की। इसके १० साल बाद इन दोनों भाइयों का कारवार अलग २ होगया।

सेठ हजारीमलजी का परिवार—सेठ हजारीमलजी ने इन दुकान के ध्यापार तथा सम्मान को विशेष बढ़ाया। संवत् १९८४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके शिवराजजी, कँवरलालजी, रेखकरबी, मंसुखदासजी, तथा विजयलालजी नामक ५ हुए। इनमें सेठ शिवराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६९ में तथा कँवरलालजी का संवत् १९७४-में हुआ। शेष वंधु विद्यमान हैं। इन बंधुओं के यहाँ "हजारीमल कँवरलाल" के माम से विद्वलवादी बस्बई में आदत का व्यापार होता है। इस दुकान के व्यापार की सेठ शिवराजजी ने उन्नति की। उनके पश्चात् पारंख रेखचन्दजी ने कारोवार बढ़ाया। वह परिवार लोहावट में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ शिवराजजी के पुत्र दूइमलजी कन्दैयालालजी, सेठ रेखचंदजी के पाबृदानजी, सोहनराजजी, सेठ मंसुखदासजी के नेमीचन्दजी तथा राण्लालजी और विजयलालजी के समनालालजी तथा प्रखराजजी हैं। यह परिवार मन्दिर मार्ग थ आग्नाय मानता है।

सेठ रतनलालणीका परिवार-सेठ रतनलालजी के पेमराजशी, कुंदनलालजी, सतीदानबी,

बंगाळाळजी, तथा जुगराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें पेमराजजी १९६२ में तथा कुन्दनमळजी १९६६ में स्वर्गवासी हो गये हैं। शेष विद्यमान हैं। इस परिवार की धमतरी, तथा जगदळपुर में दुकाने हैं। सेठ मोतीलाल हीरालाल पारख, सिंगरनी कालरी (निजाम)

इस परिवार का मूल निवास लोहावट (भारवाइ) है। इस परिवार के पूर्वज सेठ रामचन्द्रजी के मुजानमलजी, महासिंहदासजी, सालमचन्द्रजी तथा सुलतानचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ महा-सिंहदासजी पारख के प्रमचन्द्रजी, मोतीलालजी मोहनलालजी व करनीदानजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ मोतीलालजी अपने पुत्र हीरालालजी को साथ लेकर संवत् १९५५ में सिंगरनी कॉलेरी आये, तथा सराफी और आदत का कार्य चाल किया। सेठ मोतोलालजी ने इस दुकान के व्यापार को बदाया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७६ में हुआ। आपके हीरालालजी, चांदमलजी, रेखचन्द्रजी, कुन्दनमलजी और सुखलालजी नामक ५ पुत्र हुए। जिनमें चांदमलजी संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हो गये। यह परिवार मंदिर मार्गीय आम्नाय का मानने वाला है।

सेठ हीरालाळजी का जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप सयाने तथा समसदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी स्वर्गवासी हो गये हैं। सेठ रेखचन्दजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके पुत्र नेमीचन्दजी स्वर्गवासी हो गये हैं। सेठ रेखचन्दजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके पुत्र नेमालाळजी रहे साल के हैं। आप स्वापार में भाग छेते हैं। इनके पुत्र अनोपचन्दजी हैं। सेठ कुन्दनमलजी का जन्म १९५६ में हुआ। आपके कवरलालजी, चम्पालाळजी तथा खेतमळजी नामक है पुत्र हैं। इसी तरह सुखलाळजी के पुत्र भेरोंलाळजी हैं। यह परिवार लोहावट के ओसवाल समाज में नामांकित कुरुम्ब माना जाता है। आपके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा बेलुमपल्ली (निजाम) में वेकिंग स्वापार होता है।

सेठ अमरचन्द रतनचंद पारख, किशनगढ़

इस परिवार के पूर्वंज सेठ माणकचन्द्जी के पुत्र कुशालचन्दजी लगभग एक सौ वर्ष पूर्व वीकानेर सै किशनगढ़ आये । आपको दरवार ने ह्यात के साथ किशनगढ़ में बसाया, तथा ज्यापार के लिए रियायतें हीं। आपके पुत्र पुनमचन्दजी पारख हुए ।

सेठ पूनमचन्दजी पारख—आप बड़े नामांकित व्यक्ति हुए। आपने व्यवसाय की चहुत उम्रति की, तथा वाहर कई दुकानें खोळीं। आप गरीवों की अल वक्त से विशेष सहायता करते थे। आप गुष्ठदानी थे। इसी तरह की विशेषताओं के कारण आप राज्य, जनता एवं अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति हुए। आपके पुत्र पारख अमरचंदजी विद्यमान हैं।

सेठ अमरचन्द्रजी पारख किशनगढ़ के ओसवाल समाज में तथा ज्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। राज्य में आपको द्रावार के समय कुर्सी प्राप्त है। आपके यहाँ वैकिंग व्यापार होता है। आपके रतनचन्द्रजी, लक्ष्मीचंद्रजी तथा उमरावचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। इन सजानों में श्री रतनचन्द्रजी ने सन् १९३३ में वी० ए० पास किया है, तथा इस समय आप इलाहावाद में एक० एक० यी० का अध्ययन कर रहे हैं। आप बढ़े सजान व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे श्राता एखमीचन्द्रजी मेट्रिक में तथा उमरावचन्द्रजी छठी छास में पढ़ते हैं।

इस परिवार में सेठ माणकचन्द्रजी के छोटे आता जसरूपजी के पुत्र हरलचन्द्रजी नामांकित व्यक्ति हुए, तथा इस समय उनके पुत्र सेठ अगरचन्द्रजी विद्यमान हैं। आप भी किशनगढ़ के ओसवाल समाज में वजनदार व्यक्ति हैं।

सेठ जेठमल रतनचन्द पारख, रायपुर

इस परिवार के पूर्वंच सेट रायतमञ्जी पारख एक शताब्दि पूर्वं अपने मूळ निशासधान बीकानेर से रायपुर आये। यह परिवार मन्दिर मार्गीय आसाय का माननेवाला है। सेट रावतमञ्जी के बहे पुत्र आसकरणजी निसंतान स्वर्गवासी हुए, तथा छोटे आता जेटमळजी ने अपने परिवार की जमीदारी तथा कृषि के काम को विशेष बढ़ाया, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। संवत् १९६९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी हुए।

सेठ रतनचन्दजी पारख—आपका जन्म सम्बद् १९१६ में हुआ। धार्मिक कामों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। अपने पिताजी के बाद आपने जमीदारी तथा कृषि के कार्य की बढ़ाया है। राषपुर के ओसवाल समाज के आप प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। आपके धर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी और प्रेमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। धर्मचन्दजी का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। इन भाइयों में कर्मचर्की का संवत् १९८७ में १९ साल की वय में स्वर्गवास हो गया। आप बढ़े होनहार थे। आप एफ० ए॰ सेकंड ईयर में पदते थे। छात्रों को मदद देने की ओर आपकी विशेष रुचि थी। आपने अपनी प्राहवेड छायनेरी में डेद हजार प्रंथों का संग्रह किया था। आपके स्मारक में आपके पिताजी भी छात्रों को सहायता देते रहते हैं। सेठ रतनचन्दजी के शेष पुत्र धर्मचन्दजी, करत्रचंदजी तथा प्रेमचंदजी पदते हैं।

## सेठ भीकमचन्द्र रामचन्द्र पारख, नाशिक

इस परिवार का मूल निवास तींवरी (जीधपुर स्टेट) है। इस परिवार के पूर्वज सेट मोतीरामबी पारख लगभग १५० साल पहिले देश से नाकिक के समीप मखमलावाद नागक स्थान पर आये। आपके पुत्र पारख किशनीरामजी और पौत्र पारख राम वन्द्रजी हुए। आप लोग मखमलावाद में ही ज्यापार करते रहे। सेट रामचन्द्रजी पारख का स्वर्गवास संवत् १९५२ में हुआ। आपके पुत्र सेट भीकमकंद्रजी तथा खगनमलजी पारख हुए।

सेठ मीकमजन्दशी पारख—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आपने नाशिक में कपदे का व्यापार चाल किया। जातीय सुधार तथा धर्म व्यान के कार्यों की ओर आपका अच्छा कक्ष्य है। आप नाशिक जिल्ला भोसवाल परिषद् के सेकटरी थे तथा उसके स्थाई सेकटरी भी आप हैं। नाशिक के भोसवाल समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र लक्षीचन्द्रजी अपनी "पारख नदसं" नामक कपदे की दुकान का संचालन करते हैं तथा दूसरे पढ़ते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आझाय का मानने वाला है।

पारख उगनमञ्जी का जन्म १९४८ में हुआ । आप नंदलाल भण्डारी मिल क्राथबॉर कानपुर पर कार्य करते हैं । आपके पुश्च देवीचन्द्रजी व्यवसाय करते हैं तथा इस्तीमलजी छोटे हैं ।

# सेठ जुगराज केसरीमल पारख, येवला (नाशिक)

इस परिवार का मूळ निवास तींवरी ( जोधपुर स्टेट ) है इस परिवार के पूर्वज .पारख छमचंद जी के पुत्र भीमराजजी तथा दईचंदजी दोनों भाइयों ने मिळकर संवत् १९६० में येवळे में कपड़े की दुकान की। इसके थोड़े समय के बाद दुकान की शाखा नांदगांन में खोळी गई। आप दोनों भाइयों ने दुकान के म्यापार तथा सम्मान को तरको दी। तथा अपनी दुकान की शाखा वम्बई में भी खोळी। आप दोनों सजनों का स्वर्गवास हो गथा है।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ भीमराजजी के पौत्र (कानमल्जी के पुत्र) उदयचंदकी तथा स्रेतमल्जी भौर दई चंदजी के पुत्र ज़गराजजी विद्यमान हैं। सेठ भींवराजजी के पुत्र कानमल्जी का स्वगंवास संवत् १९७५ में हो गया है। इस समय सेठ ज़गराजजी इस परिवार में बढ़े हैं। आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। इस समय आपके यहाँ भीजराज देवीचंद के नाम से बम्बई में, भींमराज कानमल के नाम से नांदगांव में तथा ज़गराज केशरीमल के नाम से बेचला में कपड़े की आद्त आदि का न्यापार होता है। यह परिवार तींवरी, बम्बई, बेवला आदि स्थानों में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। तथा मंदिर मार्गीय आझाय का मानने वाला है।

# मुनीम फतेचंदजी पारख, उज्जैन

संवत् १८९२ में इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ फूलचन्द्रजी बीकानेर से वजरंगगढ़ जामक स्थान पर आये। यहाँ आकर आपने देनलेन का न्यापार शुरू किया। आपके पुत्र प्नमचन्द्रजी वदे न्यापार कुमल और सज्जन न्यांक थे। आपने अपने न्यवसाय की उन्नित के साथ २ जमोंदारी की सरीद की। आपका धार्मिकता की ओर भी अच्छा ध्यान था। आपका स्वगंवास हो गया। इस समय आपके पुत्र सेठ फतेचन्द्रजी इन्द्रौर के प्रसिद्ध सेठ सर स्वरूपचन्द्र हुकमचन्द्र की उज्जैन हुकान पर ग्रुनीम हैं। आपका स्तमाय मिलनसार है। यहाँ आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने भी बहुत सी जमींदारी खरीद की हैं। बनरंगगढ़ के पंचायती बोर्ड के आप सरपंच रहे थे। उज्जैन की मंडी कमेटी के आप चौधरी रहे। इस समय अपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम हीराचन्द्रजी, रतनचन्द्रजी और इन्द्रचन्द्रजी हैं। आपकी पुत्री श्री गायोबाई ने आचार्ज्या प्रमोद श्री जी के उपदेश से जैन धर्म में साध्वीपन के लिया है। इस समय उनका जाम राजेन्द्र श्री जी है।

# सेठ अजीतमल माणकचन्द पारख, वीकानेर

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सुस्तानमळजी करीव १५० वर्ष पूर्व वीकानेर आकर यसे थे।
अपिक पुत्र सेठ अवीरचन्दजी ने आगरे में सेठियों की फर्म पर सर्विस की। आपके हमीरमळजी, सुगनमळजी
सुमेरमळजी और चन्दनमळजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ सुगनमळजी ने कळकचा आकर सेठ रिखळाळ
अधिकान के यहाँ नौकरी की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके फतेचन्दजी और नेमीचन्दजी नामक
दो पुत्र हुए। सेठ फतेचंदजी कुछ महाजनी का हिसाब किताब सीखकर बरोरा नामक स्थान पर चले आये।

110

यहाँ आपने कपड़े और गरलें का काम करने के लिये फर्म स्थापित की । आपकी बुद्धिमानी से फर्म की बहुत तरक्की हुई । आपका स्वर्गवास हो गया । इसी प्रकार आपके आई नेमीचन्द्रजी का भी स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र डालचन्द्रजी, बीजराजजी और विश्वीचंद्रजी स्वतंत्र रूप से भोपाल में व्यापार करते हैं।

सेठ फतेचंदली के आनंदचन्दली, अजीतमलली, खाळजी तथा माख्यन्दली नामक चार पुत्र हैं। आजकल आप सब लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। सेठ अजीतमलजी बीकानेर के खजांची प्रेमचंदली माणकचंदली के साहो में कलकत्ता में हुकान कर रहे हैं। आपकी कर्म पर कपड़े का योक व्यापार हो रहा है। आप मिलसार और उत्साही व्यक्ति हैं आपके पीरूदानजी नामक पुक सुत्र हैं।

### सेठ पन्नालाल सुगनचन्द पारख, चुरू

सेट लालचन्द्रजी पारल के पूर्वजों का मूल तिवास स्थान बीकानेर था! वहाँ से रिणी होते हुए चुक्त नामक स्थान पर लाकर बसे! चुक्त में सेट जोधमलजी हुए! जोधमलजी के चार पुत्रों से में मुक्त दासजी और अनेचन्द्रजी के परिवार वाले शामलात में व्यापार करते हैं। मुक्त्द्रदासधी के परचाद क्रमक उनके पुत्र गाजराजजी, नवलचन्द्रजी, पत्रालालजी और सुगनचन्द्रजी हुए! सेट अनेचंद्रजी के बाद क्रमक धमंग्डीरामजी जवाहरमलजी और लालचन्द्रजी हुए! सेट लालचन्द्रजी, बढ़े व्यापार क्रमल और स्थान चिक्र प्राप्त के वास से म्यान चिक्र प्राप्त के वास से कास स्ट्रीट कलकत्ता में थोक धोती जोड़ों का न्यापार करते हैं। यह फर्म सम्बद १८९२ में स्थापित हुई थी! सेट लालचन्द्रजी के जयचन्द्रलालजी नामी एक पुत्र हैं।

### वरमेचा

बरमेचा गीत की उत्पत्ति—महाजन वंश मुक्तावली में लिखा है कि संवर ११६७ में रणतभंवर के राजा लालसिंह को अपने सातों पुत्रों सहित मुनि श्री जिनवल्लम स्तिजी ने जैनधर्म का- प्रतिबोध देश श्रावक बनाया। इन्ही सातों पुत्रों के नाम से सात गीत्र की उत्पत्ति हुई। इनमें से बड़े पुत्र ब्रह्मवे से बरसेचा गीत्र की स्थापना हुई।

### सेठ साहबराम वरदीचंद बरमेचा, नाशिक

इस परिचार का मूळ निवास जोधपुर के समीप दहीजर नामक स्थान है। यह |परिवार जैन स्थानकवासी आञ्चाय का मानने वाळा है। देश से ज्यापार के निमित्त सेठ साहबरामजी बरमेचा लगमा संवत् १९०५ में माशिक आये, तथा ज्यापार आरम्भ किया। आपके मगनमळ्जी, छगनमळ्जी तथा अरदीचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ बरदीचन्दजी बरमेचा ने सेठ चुन्नीळाड्जी नवलमळ्जी कृमठ के साथ साहबराम बरदीचन्द के नाम से किराने का व्यापार, किया तथा इस हुकान के ज्यापार तथा सम्मान को ज्यादा बदाया। आप अपनी जाति के बड़े ग्रुभचितक व्यक्ति थे। आप संवत्

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🥯



सेठ अमरचंदजी पारल (अमरचंद रतनचंद) किशनगढ़.



सेठ चींदमलजी बरमेचा ( साहबराम बरहीचन्द्र)



सेठ मोहनलालजी गोठी ( वालचंद्र गंभीरमल ) परमणी.



सेठ माणिकचंद्जी वरमेचा (सुगनचन्द्र मा

१९४७ में ओसवाल हितकारिणी सभा नाशिक के मंत्री थे। सिंवत् १९५८ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपडे शिवरामदासजी तथा चाँदमलजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें सेठ शिवरामदासजी संवत १९५४ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ चांदमलजी आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आप नाशिक के ओसवाल समाज में गण्यमान्य व्यक्ति हैं। धार्मिक कामों में आप विशेष भाग छेते हैं। आप ओसवाल बोर्डिङ तथा नाशिक क्लि ओसवाल सभा के खजांची हैं। तथा जातीय सुधार के कामों में भाग छेते रहते हैं। आप नाशिक बिला ओसवाल अधिवेशन की स्वागत कारिणी समिति के सभापति थे। इस समय आपके यहाँ "साहबराम बरदीचन्द" के नाम से बैकिंग, हुंडीचिट्टी तथा किराने का व्यापार होता है।

### सेठ सगनचन्द माणिकचंद वरमेचा, किशनगढ़

यह परिवार मूल निवासी मेढ़ते का है । वहाँ से यह परिवार किशानगढ़ आया । यहाँ इस परि-वार के पूर्वज सेठ कजोड़ीमलजी साधारण लेन-देन करते थे। इनके पुत्र कस्तुरचन्दजी का जन्म संवत् १९०३ में हुआ ! आप संवत् १९३० में व्यापार के लिये दिनजापुर (बंगाल) गये, तथा वहाँ "कस्तूरचन्द फतेचन्द" के नाम से कपदे का न्यापार चाळ किया । आपने इस धंधे में काफी तरकी और इजत पाई । धांमिंक कामों में आपकी अच्छी रुचि थी संवत् १९५६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके फतेचन्दजी, सुगनचन्दजी, माणकः चन्द्रजी, किशनचन्द्रजी तथा विशनचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र हुए । इन भाइयों में सेठ फतेचन्द्रजी १९८५ में किसनचंदजी १९६६ में तथा विश्वनचंदजी १९८४ में स्वर्गवासी हुए । बरमेचा फतेचंदजी ने ज्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । सेठ सुगनचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ । आपके पुत्र दीपचन्द्रजी पढ़ते हैं । सेठ माणुकचन्दजी बरमेचा-आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप किशनगढ़ के प्रतिष्ठित मंकि हैं। धार्मिक कार्मों में आप अच्छा सहयोग होते हैं। स्थानीय ज्ञानसागर पाठशाला के आप प्रारम्म सें ही सेकेटरी हैं। आप साध सम्मेलन अवमेर के समय अधितियों की भोजन व्यवस्था कमेटी के मेम्बर थे। नापने वहाँ विनाजपुर (बंगाल) में "कस्तरचन्द फतेचन्द" के नाम से पाट, कपड़ा तथा न्यान का काम होता

विश्वनचन्द्रजी के पुत्र हुलाशचन्द्रजी सथा श्रीचन्द्रजी पहते हैं।

👣 आपके पुत्र अमरचन्द्रजी ने इण्टर तक अध्ययन किया है, इनसे छोटे भँवरठालजी हैं। इसी तरह

गोठी गोत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि संवत् ११५२ में मेघा नामक एक व्यक्ति ने अनहिनपुर पहन के यवन राजा से पांच सी मुहर देकर एक जैन प्रतिमा खरीदी, तथा गोड़बाढ़ प्रदेश में सुंदर मंदिर निर्माण करवाकर दादा जिनद्त्तसरिजी से उसकी प्रतिष्टा कराई । और श्रावक प्रत धारण क्या। इनके गौदी नामक एक पुत्र हुए। गुजरात के आवकों ने गोदी को पार्श्वनाथ प्रतिमा पूजक पमम "गोठी" कहना शुरू किया। यह शब्द गोष्टी का अपर्अंश है। आज भी गुजरात देश में देव प्रवारियों को कही २ "गोठी" कहते हैं। आगे चल कर गौड़ीजी की संतानें गोठी नाम से सन्वोधित हुईं।

### भोसवाक जाति का इतिहास

सेठ प्रतापमत लखमीचन्द गोठी, बतूलवाली का खानदान

इस परिवार का मूल निवास स्थान वावरा ( जोधपुर स्टेट ) में है। वहाँ उगभग एक प्रतालि पूर्व सेठ शेरसिंहजी गोठी के पुत्र सेठ प्रतापमलजी तथा साईदासजी बदन्र आये, तथा यहां से लेनदेन का स्थापार चाल किया।

सेठ प्रतापमलजी गोडी—आप वहे व्यवसाय कुशल तथा द्रदर्शी पुरुप थे आपने व्यापात द्वारा उपार्जित की हुई सम्पत्ति से वेत्ल जिले में संवत् १९३१ में सांकादही तथा जामिद्वरी और १९४० में वायगांव तथा डोलन नामक ४ गाँव जरीद किये। आपको दरवार आदि सरकारी जलसों में कुर्स प्राप्त होती थी। आप वेत्ल के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। संवत् १९४६ में ६५ साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे आता साईदासजी भी संवत् १९४० में स्वर्गवासी हुए। सेठ प्रतापमल जी के तिलोकचन्दजी तथा लखमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें तिलोकचन्दजी का स्वर्गवास संवर् १९३१ में २९ साल की अल्पायु में होगया, अतः इनके उत्तराधिकारी सेठ एखमीचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र मिश्रीलालजी बनाये गये।

सेठ लखनीचन्दजी गोठी—आपका जन्म संवत् १९१५ में हुआ। आप इस परिवार में बहुव प्रतापी व्यक्ति हुए। आपने अपनी जमीदारी के वढ़ाने की ओर यहुत लक्ष दिया, तथा अपने हार्गों से बेतूल तथा होशंगावाद जिले में करीब १०० गांव जमीदारी के खरीद किये। सरकार ने आपको ऑनरेरी मिजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपके लिये दृदिश इंडिया में आमंस छाइसेंस माफ था। आपके अपने स्वर्गवासी होने के १० साल पूर्व अपने सातों पुत्रों के विभाग अलग अलग कर दिये थे। तथा १ गाँव पुण्यार्थ खाते निकाले। जिनकी आय इस समय सदावृत आदि धार्मिक कार्मों में लगाई जाती है। इसके अलावा प्रधान दुकान और प्राहस्थ जीवन सम्मिलित चाल्द रहने की व्यवस्था करदी। आपके एक्जानुसार आपके पुत्रों ने साठ सचर हजार रुपयों की लगगत से इटारसी स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाल बनवाई। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विवाते हुए संवत् १९८१ की कार्ती वदी १० को आप स्वर्ग वासी हुए। आपके मिश्रीलालजी, मेघराजजी, धनराजजी, पनराजजी, केशरीचन्दजी, दीपचन्दजी तथा एक्जन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें धनराजजी स्वर्गवासी होगये।

सेठ मिश्री जालजी गोठी—आपका जन्म संब्रद् १९३९ में हुआ। आपही इस समय इस परिवार में सबसे बढ़े हैं। आप बढ़े बांत तथा समझदार सज्जन हैं। तथा तमाम जमींदारी, ज्यापार और छुद्धन्य की सम्माल बड़ी तत्परता से करते हैं। आपके पुत्र बदरीचन्द्रजी १६ साल के हैं, आप छुद्ध खादी धारण करते हैं। आप होनहार युवक है। तथा मेद्रिक में अध्ययम करते हैं। सेठ मेव-राजजी गोठी का जन्म १९४३ में हुआ। यूरोपीय युद्ध के बाद आपने छिद्दबाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दो लख रुपयों की लागत से कोयले की तीन खानें खरीहीं, तथा इस समय उनका संचालन करते हैं। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी तथा प्रेमचन्द्रजी हैं। सेठ धनराजजी गोठी का जन्म संवत् १९४८ में तथा स्वर्गवास १९८४ में हुआ। आपके पुत्र गोकुलचन्द्रजी, नैमीचन्द्रजी, उत्तमचन्द्रजी तथा समीरमलजी हैं। सेठ पनराजजी का जन्म १९४८ में हुआ। आप सराफी हुकान का काम देखते हैं। आपके मूलचन्द्रजी तथा मोतीलाल

## 🕻 जाति का इातिहास 🤝



। हुं छलमी चंड जी गोही बेत्न (प्रतापमङ छलमीचंड)



सेट मिश्रीमलजी गोटी (प्रतापमङ लखमीचंद्र) वेत्ह



धर्मगाला इटारसी ( प्रताशमल लखर्माचंद वेतूल )

बी नामक पुत्र हैं। सेठ केशरीचन्द्रजी गोठी का जन्म संवत् १९४९ में हुआ । आपने मेट्रिक तक किया पार्ड है, तथा जमीदारी और दुकानों का कार्य्य देखते हैं।

श्री टीपचन्दजी गीठी-आप सेठ लखमीचन्दजी गोठी के छठे प्रत्न हैं। आपका जन्म संवत १९५५ की दीपमालिका के दिन हुआ। नागपुर कांग्रेस से आपने राष्ट्रीय कावर्गों में सहयोग देना आरंभ किया। आपके दयाल व असिमान रहित स्वमाव के कारण बेतुल जिले की जनता आपसे दिनों दिन अधिकाधिक स्तेह करने लगी । आप जनता में सेवा समिति आदि का संगठन करते रहे । सन् १९२८ में आपने "गोंड" नामक जंगली जातियों से शराब मांस आदि छडवाने का ठोस कार्य्य आरंभ किया। सन १९२७ में आपको डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मेम्बरशिप व एम० एल० सी० का सम्माल पास हुआ । थोडे समय बाद आप कोंसिल से इस्तीफा दैकर सत्याग्रह संग्राम में प्रविष्ठ हुए । सन् १९२९ में जंगल सत्यामह करने के उपलक्ष में आपको एक साल का कारावास तथा ५००) जुर्माने की सजा हुई। आप की गिरफ्तारी के समय आपके प्रम के वर्शान्त्र त होकर २५। ३० हजार गौंड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे आपके परिवार से गवर्नमेंट ने सत्याग्रह शांत करने के लिये भेजी गई प्रलिस के खर्चे के ३४००। वसल किये। आप गांधी इरविन समसीता के अनुसार ७ मास ४ दिन की सजा अगत कर ता॰ ९ मार्च १९३१ के दिन नागपूर जेल से छटे। आपकी प्रयत पत्नी श्रीमती सुगनदेवीजी आपके जेल यात्रा के परचात अत्यन्त त्यागमय जीवन विताने लगीं। जिससे उनका शरीर क्षीण होगया और रोगग्रसित होजाने के कारण उनका दारीरान्त ५ सितम्बर १९६१ में होगया इधर ३ साठों से गोरी दीपचन्दजी बिस्टिनट कौंसिल के सेकेटरी तथा स्कूल बोर्ड के मेम्बर हैं। आपका प्रेमाल स्वभाव प्रशंसनीय है। इतनी बड़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वामी होते हुए भी आपको अभिमान छ तक नहीं गया है। आपके छोटे आता फ़लचन्दजी अपनी मालगुजारी का काम देखते हैं।

यह परिवार सी॰ पी॰ के ओसवाल समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखना है। इस समय लगभग १०० गाँवों की जमीदारी इस कुदुम्ब के पास है। इस परिवार की सुख्य दुकान "सेठ प्रतापमल लखमीचन्द्र" के नाम से बेतूल में है। जिस पर जमीदारी, वैंकिंग सथा चाँदी सोने का व्यापार होता है। इसके अलावा इस परिवार की भिन्न २ नामों से बेतूल इटारसी तथा जनरदेव में दुकाने हैं।

### सेठ बालचन्द गंभीरमल गोठी, परमणी ( निजाम )

इस खानदान के मालिक मुळ निवासी विलाइ। (जोधपुर-स्ट्रेट) के हैं। आप मंदिर आझाय के सजन हैं। सब से पहले विलाइ। से सेठ वालचन्दजी गोठी करीब १२५ बरस पहले परमणी में आये। आपने यहाँ आकर के अपनी फर्म स्थापित की। आपको स्वर्गवासी हुए करीब ५० वर्ष हो गये होंगे। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ गम्मीरमळजी गोठी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आपके समय में भी फर्म की बराबर तरक्की होती रही आपका संबद् १९५६ में स्वर्गवास हुआ।

आपके परचात् आपके पुत्र सेठ मोहनलालजी गोठी ने इस फर्म के काम की बहुत तरक्की दी। आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ । आपने मकान, वगीचे वगैरा बहुत सी स्थावर संम्पत्ति बहाई। पर भणी में आपकी देख रेख में एक श्री पादर्वनाथजी का बहुत विशाल और मध्य मंदिर बना है। इस समक्ष् आपकी दुकान पर वैंक्षिण सोना चाँदी, कपड़ा खेतीवड़ी आदि व्यापार होता है। परभणी में बहु कमें बहुत मतिष्ठित हैं। सेठ मोहनलालंकी बढ़े उत्साही हैं। आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम नेमीचंदजी है। आपका संवत् १९६५ का जन्म है।

### श्री मनोहरमलजी गोठी, नाशिक

आवका परिवार महामिन्दर (जोधपुर) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज हैन से व्यापार के लिये नाशिक जिले के घोटी नामक स्थान में आये। वहाँ सेठ मनीरामजी तथा उनके पुत्र लखमीचन्द्जी आसामी छेन देन का काम करते रहे। सेठ लखमीचन्द्जी संवत् १९७७ में स्वर्गवासी हुए। आवके पुत्र मनोहरमळ्जी हुए।

मनेहरमलाजी गोठी—आपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ । अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद आप ११ सालों तक वस्वई में सर्विस करते रहे । जाति हित के कामों में आपकी बहुत रुचि है । आप वस्वई की ओसवाल मिन्न मण्डल, नामक संस्था के सेक्रेटरी रहे । संवत् १९१२ से आपने नाशिक में "गोठी बादसं" के नाम से कपदे का व्यापार स्थापित किया । आप इस समय नाशिक जिला मोस वाल सभा और जैन वोडिंग के सेक्रेटरी हैं । नाशिक जिले के उत्साही कार्य्य कर्तामी तथा जाति हितैषी व्यक्तियों में आपका नाम अग्र गण्य है ।

## वंग लिया

पूंगलिया गीत्र की उत्पत्ति — कहा जाता है कि लोदपुर (जेसलमेर के माटी राजा रावल जेतती के ९ वर्षाय पुत्र केललदे को गलित कुष्ट की विमारी हो गई थी। उस समय राजा के आप्रद से दांदा जिनद्वें स्रिजी लोदपुर आये। तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया। कुमार केललदे ने साधुवृत्ति धारण करने की प्रार्थना की। तब गुरु ने उसका सुण्डन कराकर सम्यक्त युक्त वारह बत उद्धराये। दर्शन और दीक्षा की चाह रखने के कारण इनकी गीत्र राज्वेचाह ( राज्वेचा) हुई। ये अपने निवास पंगल से उठकर दूसरे स्थल पर बसे। इसलिये पंगलिया राज्वेचा कहलाये। इस प्रकार प्रकृतिका गीत्र की उत्पत्ति हुई।

### सेठ ताराचन्दजी बीजराजजी पूंगलिया, इगरगढ़

इस परिवार के लोग प्रांख से संमदसर नामक स्थान पर आये । वहाँ से फिर संवत् १९५२ में सेट रावतमलनी श्री इंगरगढ़।आये आप वढ़े मेधावी और अनुमनी सन्जन थे। हुगरगढ़ आने के पूर्व ही आपने परणी (भागलपुर) नामक स्थान पर अपनी फर्म पर गल्ले वा न्यापार प्रारम्भ किया। इसके बाद संफलता मिलने पर क्रमशः साइवर्गन और छत्तापुर में अपनी शाखाँ खोलीं। संवत् १९५७ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके ताराचन्द्रजी और बींजराजनी नामक दो पुत्र हुए।

## म्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ बीजराजजी प्रांतिया, ह्रंगरगढ.



वावू तोलारामजी प्ंगलिया, हुंगरगढ़.



संद्र दणचरल = १ पत



श्री मनोहरमलर्जा गोठी, नाशक.

सेठ'ताराचन्दनी श्रीर बॉनराजनी—आप दोनों भाइयों ने भी व्यापार में बहुत तरकी की। एवम् अपने व्यापार को विस्तृत रूप से बढ़ाने के क्रिये फ़ारविसगंज, डोमार, मुखीगंज और कलकत्ता आदि स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कर जूट का व्यापार शुरू किया। इसमें आप लोगों को बहुत सफलता मिली। आप लोगों का यहाँ की जनता एवम् बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। संबत् १९६५ में ताराचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गथा। आपके शेरमलजी, जयचन्द्रलालजी, विरदीचन्द्रजी और जीवराजजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से शेरमलजी का स्वर्गवास हो गया। शेप वंधु व्यापार संचालन करते हैं। बाबू जयचन्द्रलालजी मिलनसार और उत्साहो व्यक्ति हैं।

- सेट बींजराजजी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः नेमीचन्द्रजी, मेबराजजी, धरमचन्द्रजी, माणकचन्द्रजी, रिधकरनजी, ग्रुमकरनजी,और प्रमचन्द्रजी हैं। इनमें से प्रथम तीन व्यापार संचालन में योग देते हैं। शेष पद्ते हैं। इस परिवार की हुंगरगढ़ में बहुत सी हवेलियां वनी हुई हैं। यह परिवार श्रीजैन तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है।

### सेठ गोकुलचंद कस्तूरचंद पूंगालिया, इंगरगढ़

इस परिवार के लोगों का मूळ निवास स्थान समंदसर ही था। वहाँ से संवत् १९४२ में सेट अखय बन्दनी के पुत्र सेठ अल्जेनदासजी, रोरमलनी, गोकुळचन्दनी, तुलीचन्दनी और काल्रामनी श्रीहंगरगद अये। क्रंतमान हितहास सेठ गोकुळचन्दनी के वंश का है। सेठ गोकुळचन्दनी ही ने पहले पहल आसाम प्रान्त के गोळकांन नामक स्थान पर जाकर जूट तथा गल्ले का ध्यापार प्रारम्म किया। आप बड़े प्रतिभावान न्यक्ति थे। आपने फर्म की बहुत तरकों की। केळकता में भी आपने इस्तमल कस्तूरचन्द के नाम से फर्म स्थापित कर कपदे का व्यापार प्रारम्म किया। सम्बत् १९७२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आप के इस्तमलनी, कस्तूरचन्दनी और वेगराजनी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोग भी मिलनसार और न्यापार कुशल न्यक्ति थे। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। इस समय इस इस फर्म के मालिक सेठ कस्तूरचन्दनी के पुत्र बा॰ तोलारामनी हैं। आप उत्साही नवयुवक हैं। आपने भी गौरीपुर में अपनी पुत्र बांच खोळकर उसपर जूट का काम प्रारम्म किया है। अपनी फर्म का बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है।

### सेठ नेमीचंदजी सरदारमल पूंगलिया, नागपुर

इस परिवार का मूल निवास बीकानेर है। इस परिवार के पूर्वंत सेठ दौछतरामजी पूझलिया के किनीरामजी, भेरींदानजी, सुगनचंद्जी तथा जवाहरमछजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ भेरींदानजी केंट की सवारी से लगभग १०० वर्ष पूर्वं नामपूर आये। थोड़े समय वाद आपके छोटे भाई जवाहरमछजी भी नामपूर आ गये। आपके मझले आता सुगनचन्दजी पूझलिया अमरावती में सेठ मोजीराम वलदेव की दुवान पर प्रधाम मुनीम थे। तथा वहाँ वजनदार पुरुष माने जाते थे। सेठ भेरींदानजी संवत् १९६० में

स्वर्गवासी हो गये। आपके हाथों से व्यापार को तरकी मिळी। आपके बढ़े आता सेठ कनीरामजी के काम-चन्दजी नामक पुत्र हुए। इनका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया। छाभचन्दजी पूडूिलया के नेमीचन्दजी तथा सरदारमळजी नामक र पुत्र हुए। इनमें नेशीचन्दजी (सेठ जवाहरमळजी के पुत्र) छोगमळजी के नाम पर दत्तक गये। इनका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया।

सेठ सरदारमत्त्रजी पूंगितिया आपका जन्म संबत् १९४४ में हुआ । आपका धार्मिक कार्मों की ओर बहुत बढ़ा छक्ष है। आपने नागपुर स्थानक की विविद्या बनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिश्रम बढ़ाया। यहाँ आपने कई साधुओं के चातुर्मास कराये। केसरवाई के ४० दिनों के संथारे का व्यय बढ़ाया । व्हाँ आपने कई साधुओं के चातुर्मास कराये। केसरवाई के ४० दिनों के संथारे का व्यय बढ़ाया वृद्धि ऋषिजी की दीक्षा का खरच उठाया, नामछी में स्थानक व्यनवाया। स्थानीय मंदिर के कछत्त चढ़ा वाने में ५ हजार |रुपये दिये, इत्यादि कई धार्मिक काम किये। आप नागपुर के जैन समाज में नामांकित गृहस्थ हैं। आपके यहाँ नेमीचंद सरदारमछ के नाम से सोना चांदी तथा सराफी ब्यापार होता है।

### सेठ केसरीमल पीरूदान पुंगलिया, चांदा

इस परिवार का मूळ निवास स्थान खारा (यीकानेर स्टेट) है। वहाँ से संवर १९६५। १० के लगामा यह कुटुम्ब भिनासर ( वीकानेर स्टेट) गया, तथा भिनासर से सेट विवर्जारामजी के पुत्र छखमीचन्दजी पुद्रिलिया २० साल की उमर में चांदा काये, तथा उन्होंने अमरचन्दजी अगरचन्दजी गोलेखा की दुकान पर १९६७ तक मुनीमात की, आप के ६ छोटे आता रावतमलजी, भेरूदानजी, मंगळचन्दजी, केश्वरीमळजी, पुतमचन्दजी तथा पीरूदानजी नाम के और थे, इन भाइयों में से भेरोंदानजी केश्वरीमळजी तथा पुतमचन्दजी के कोई संतान नहीं हैं। सेट छखमीचन्दजी पुत्रलिया मुनीमी करते रहे, तथा भेरूदानजी ने व्यापार शुरू किया। आपके वाद केसरीमळजी तथा पीरूमळजी काम काज चलाते रहे। संवत् १९६७ में छखमीचन्दजी ने अपना घरू चांदी सेने का व्यवसाय शुरू किया। संवत् १९८९ में इनका शरीरावसान हला।

सेठ रावतमलजी पुद्रिलया के हमीरमलजी तथा राजमलजी नामक २ पुत्र हुए तथा हमीरमलजी के केवलचन्दजी तथा खेमचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनमें केठ राजमलजी, पीरूदानजी के नाम पर तथा केवलचंदजी, लखमीचन्दजी के नाम पर दसक गये । पुद्रिलिया मंगलचंदजी का शरीरान्त संवत् १९७८ में हुआ । इनके २ पुत्र हुए दीपचन्दजी मूलचन्दजी तथा नेमीचन्दजी ! इन भ्राताओं के यहाँ दीपचन्द पुद्रिलिया के नाम से चांदा में चांदी सोना व सराफी न्यापार होता है ।

सेठ राजमलजी पूँगिलिया—अपका जन्म संवत् १९४९ के में हुआ, आपने अपने ज्यापार की उन्नित के साथ २ कृपि तथा मालगुवारी के काम को बढ़ाया आपके पास इस समय ४ गाँवों की जमीदारी है। आप चांदा के व्यापारिक समाज में अच्छी इंज्जत रखते हैं संवत् १९३० से आप चांदा म्युनिसिपैछिटी के मेक्बर निर्वाचित हुए हैं, सार्वजनिक और लोकहित के कामों में आप सहायता देते रहते हैं। आपके मन्नालाखजी, जुजीलाखजी, उत्तमचन्द्रजी, रेखचन्द्रजी तथा गुलाबचन्द्र नामक ५ पुत्र हैं जिनमें मन्नालाखजी की वय २० साल की है।

## वैगानी

बेंगानी परिवार की उत्पत्ति—कहा जाता है कि जैतपुर के चौहान राजा जैतसिंहजी के पुत्र संगदेव अंधे हो गये थे। इनको जैनाचार्क्य से स्वास्थ लाभ हुआ। इससे उन्होंने आवक जत धारण कर जैन धर्म अंगीकार किया। इन्हीं बंगदेव की संतानें वैगानी कहलाई ।

### बैंगानी परिवार लाइन

इस परिवार वाळे सक्तानों का पूर्व निवास स्थान बीदासर था वहाँ से सेठ जीतमळजी दिसी बात लाइन् नामक स्थान पर आकर बसे । जिस समय आप यहाँ आये थे आपकी बहुत साधारण रिशित थी। आपके केसरीचन्दजी और करस्राचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ केसरीचन्दजी के तीन पुत्र हुए उनके नाम सेठ जीवनमळजी, इन्द्रचन्दजी और बालचन्दजी हैं। सेठ वालचन्दजी सुजानगढ़वासी सेठ गिरधारीमळजी के पुत्र सेठ छोगमळजी के पहाँ दत्तक चळे गये। सुजानगढ़ में आपका अच्छा सन्मान है आपके आयकरणजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ जीवनमलजी—सेठ जीवनमळजी ने सम्वत् १९५७ में कळकत्ता जाकर अपनी फर्म सेठ जीवनमह चन्दनमळ के नाम से स्थापित की और इस पर जूट का काम प्रारंभ किया गया। आपकी बुद्धिमानी
और होशियारी से इस स्थापार में सफलता मिली यहाँ तक कि आपने छाजों क्पयों की सम्पत्ति उपार्जित
की। कलकरों के जूट के व्यवसाइयों में आपका आसन बहुत कैंचा था। वहाँ के व्यापार छोग कहा करते
थे। "आज तो ये भाव है और कळ का भाव जीवनमळ के हाथ है" व्यापार के अतिरिक्त आपका ध्यान
दूसरे कामों की ओर भी बहुत रहा। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर जोधपुर नरेश महाराजा सुमेरसिंहजी
ने आपको मय आळ ओळाद पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्शा। इसके अतिरिक्त आपको और आपके
पुत्रों को जोधपुर की करटम की माफी का परवाना भी मिळा। इतना ही नहीं दरवार भी ओर से पोळकी, उदी
और कोर्ट में हाजिर न होने का सन्मान भी आपको मिळा था। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९०४ में जयपुर
में हुआ। जिस दिन आपका स्वर्गवास हुआ उस दिळ कळकते के जूट के याजार में आपके प्रति शोक प्रकट
काने के लिये हद्वाळ मनाई गई थी। आपके पुत्र चन्दनमळजी, जवरीमळजी, हाधीमळजी, मोतीळाळजी
और स्रजमळजी हुए। सेठ मोतीळाळजी का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र हमुमानमळजी विद्यमान हैं।

सेठ चन्दनमलजी —आपका जन्म सवत् १९३३ में हुआ आप व्यापार कुशल पुरुष हैं आपके छः पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी, नवरतनमलजी, चम्पाकालजी, पुनमचन्दनी, कानमलजी और गुलावचन्दनी

हैं। इनमें से आसकरणजी सुजानगढ़ निवासी सेठ बालचन्द्रजी के यहां दत्तक गये हैं।

सठ जनरीमलजी—आपका जन्म सम्बत् १९३६ में हुआ। धापका ध्यान विशेष कर धार्मि कता की ओर रहा आपका स्वर्गवास सम्बत् १९९० में हो गया। आपके सागरमळजी नामक एक पुत्र है। बाबू सागरमळजी टेजसफ हैं।

सेठ हाथीमकजी --आप बचपन से ही बड़े कुदााप्र बुद्धि के सज्जन रहे। इस फर्म के व्यापार

में आपका बहुत बढ़ा हाथ है। आपका हृदय वायदे के व्यापार के लिये बहुत खुला हुआ है। हजारें छाखों रूपयों की हार जीत करना आपके लिये वॉर्ये हाथ का खेल हैं। जिस समय आपकी लरीदी और विकवाली शुरू होती है उस समय प्रायः सारे बाजार की निगाहें आपकी और रहती हैं, यहां तक कि आपके कारण बाजार में कई बार बढ़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके हुस समय जसकरणजी नामक एक पुत्र है।

सेठ सूरजमलजी--आप निल्नसार और खुशिनिजाज सज्जन हैं। आपको मकान बनाने का बहुत शीक है। आपने अपने बिजाइन द्वारा एक सुन्दर इवेली का निर्माण करवाया है। यह दिजाइन अच्छे २ हक्षीनियरों के विजाइन का मुकावला करने में समर्थ हो सकता है। आपके रणजीतसिंह, धनपतिंसह और मोहनसिंह नामक तीन पुत्र हैं।

## **बंडालिया**

#### जयकरणदासजी चण्डालिया का परिवार, सरदारशहर

इस परिवार वालों का पहले निवास स्थान सवाई (सरदार त्राहर से १ मीक) नामक स्थान था। मगर जब से सरदार शहर बसा उसी समय से इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ जयकरनदासणी यहां आये। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से सेठ उम्मेदमख्जी सेठ जीतमळ्जी और सेठ इन्द्रचंद जी थे। इनमें से पथम एवम् तृतीय दोनों सङ्जनों ने मिळकर कळकत्ता में अपनी फर्म स्थापित की। स्था कपदे का व्यापार प्रारम्भ किया। आप लोगों को इसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। सेठ उम्मेदमळ जी धार्मिक व्यक्ति थे। आपका प्रायः सारा समय धार्मिक काव्यों ही में खर्च होता था। सेठ इन्द्रचन्द्र जी इस खानदान में बद्दे प्रतिभा सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने यहां की पंच पंचायती में कई त्रये कानून वनाये जो अभी भी सुचारू रूप से चळ रहे हैं। आपने एक शनीशचरजी का मन्दिर तथा कुवा भी वनवाया। सरदारशहर के बसाने में आपने बहुत को बिशा की। लिखना यह कि है आप उस समय के नामांकित व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ में होगया।

सेठ उम्मेद्रमळती के तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ कोड्रामळती सेठ छोगमळती और सेठ पोकरमळती हैं। तथा सेठ इन्द्रचन्द्रजी के पुत्र सेठ शोभाचन्द्रजी चंडालिया थे। इस समय आप छोगों का व्यापार कळकता में मेससे शोभाचन्द्र कोड्रामळ के नाम से होता था। संवत् १९७२ में किर भाई २ अळग होगये। और अपना अपना व्यापार स्वतंत्र।रूप से करने छगे। सेठ कोड्रामळती तथा छोगमळजी यहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप छोगों ने व्यापार में भी अच्छी सफळता प्राप्त की। सेठ शोभाचंद्रजी भी अपने पिताजी को भांति वड्डे नामांकित व्यक्ति हुए। आपका यहां की एंच एंचायती में बहुत भाग रहा। आपका सारा जीवन एक प्रकार से पिळ्ळक सेवाओं हो में व्यतीत हुआ। आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास होगया। सेठ पोकरमळती इस समय विद्यमान हैं आपकी अवस्था इस समय ७७ वर्ष के करीब है। अपने भाइयों से अळग होते दी आपने कळकत्ता में अपने पुत्रों के नाम से फर्म स्थापित करदी थी। जिस पर आज कपडे का व्यापार हो रहा है।



## ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री जसकर्याची चबदाविमा, सरदारयाहर.



सेट पोम्हरमहाजी चयात्रहिता ( नेठे हुन ), सरदारशाहर. बानू गमपुतराराजी म्हायाजिया. ( यार्षे हुन न॰ १ ). बानू गमजातानी प्यापिता. ( बार्षे हुन न॰ १ ). सेठ कोड़ामलजी के मूलचन्द्रजी नामक पुत्र हुए । मंगर उनका स्वर्गवास होगया । वर्तमान में सेठ मुलवन्द्रजी के पुत्र मिलापचन्द्रजी, धनराजजी और मंगलचन्द्रजी हैं । सेठ छोगमलजी के पुत्र सेढ़मल जी, नेमचन्द्रजी, हुलासमलजी और जयचन्द्रलालजी हैं । सेठ पोकरमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमतः बा॰ गणपतरायजी, जवरीमलजी और रामलालजी हैं । आप तीनों ही भाई सज्जन एवं मिलनसार स्विक्त हैं । और आजकल आप ही छोग अपनी फर्म का संचालन करते हैं । आपकी फर्म कलकता के मनोहरदास कटला में कपदे का ज्यापार, करती है । सेठ शोभाचन्द्रजी के पुत्र सेठ कालुरामजी हैं । आपका वहाँ की पंच पंचायती में बहुत हाथ है । आप समझदार एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं । आप वहां के स्वृतिसियल मेन्बर हैं । आपके चार पुत्र हैं जिनका नाम क्रम से सुमेरमलजी, मोतीलालजी, प्रमचंद्र जी और दोपचन्द्रजी हैं ।

### सेठ शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहर

यों तो इस परियार वाळों का मूछ निवास स्थान किशनगढ़ नामक स्थान है मगर कई वर्ष पूर्व वहाँ से चल कर सवाई होते हुए यहाँ आये अतपुत्र यहाँ सवाई वाळों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ आये आपको करीव ९५ वर्ष हुए। यहाँ आने वाले सज्जन सेठ गंगारामजी चण्डालिया थे। आपके चार पुत्र हुए सेठ दुर्जनदासजी, सेठ गुलावचन्द्रजी, सेठ आसकरनजी और सेठ काल्द्रामजी। आप चारों ही भाई अपना अलग २ स्थापार करने छो। वर्त्तमान इतिहास सेठ काल्द्रामजी के वंश का है।

सेठ काल्ह्रामची ने कळकत्ता जाकर नौत्करी की । आपके संवत् १९१२ में शिवजीशमजी तथा संवत् १९२२ में गजराजजी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही माइयों ने मिलकर संवत् १९४२ में कळकत्तें में अपनी फर्म स्थापित की । तथा कपड़े का च्यापार प्रारम्म किया । इस च्यापार में आप छोगों के परिश्रम से अच्छा छाम रहा । सेठ शिवजीशमजी बड़े प्रतिभा सम्पन्न और च्यापार चतुर थे । आपकी सलाह बड़ी वजनदार मानी जाती थी । आप साधु प्रकृति के महानुभाव थे । आपका स्वर्गवास संवत् १९८८ में होगया । आपके स्वर्गवास होने के कुछ ही दिन पश्चात् इसी साख सेठ गजराजजी का भी स्वर्गवास होगया । आप दोनों माई अपनी मौजूदावस्था ही में अळग २ होगये थे । सेठ शिवजीशमजी के कोई प्रश्न न था । अतप्रव पाळी के पास हिमावस नामक स्थान से वा॰ ख्वचन्दनी को दक्क छिया गया ।

बा॰ खूबचन्द्रजी बड़े मिलनसार, उदार पुत्रम् सहद्रम व्यक्ति हैं। व्यापार में भी आपका अच्छा ध्यान है। आजकल आपका व्यापार संवत् १९७८ से ही बीकानेर के प्रसिद्ध सेठ मेरोदानजी सेठियां के साहे में हो रहा है। जिस फर्म का नाम मेसर्स खूबचन्द जुगराज पदता है इस नाम से कपदा तथा आदत का व्यापार होता है। तथा मेसर्स जुगराज रिथकरण के नाम से ३९ आर्मेनियम स्ट्रीट में जूट का व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त खूबचन्द पुनमचन्द्र के नाम से वीकानेर में ऊन का व्यापार होता है। सेठ भैरोंदानजी सेठिया के नाम से ऊन के प्रेस में आपका साहता है। जो वीकानेर में है।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भंनरखालकी, प्नमचन्द्रजी और सिधहरमकी हैं। इनमें से भँवरखालकी ज्यापार कार्य्य करते हैं। होप दोनों पदते हैं।

#### सेठ ज़सकरन सुजानमल चएडालिया, सरदारशहर

इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेट रायसिंहजी सवाई से यहाँ आकर बसे तथा साधारण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम उदयचन्दजी और जैतरूपजी था। वर्तमान इतिहास जैतरूपजी के वंशजों का है। जैतरूपजी के चार पुत्र सेट करतूरचन्दजी, ताराचन्द्र जी, उतमल्जी और स्र्यमल्जी हुए। आप सब माई अलग २ होगये एवम् अपना अपना म्यापार करने रूगे। सेट करतुरचन्दजी के सुकनचन्दजी नामक पुत्र हुए। आप सरदार शहर तथा करूका में व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में होगया। आपके जुहारमलजी एवम् जसकरमजी नामक दो पुत्र हुए। जुहारमलजी का केवल १५ वर्ष की उम्र में स्वर्गवास होगया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ जसकरनजी तथा आपके पुत्र कुं॰ सुजानमलजी हैं। इस फर्म की सारी उन्नति जसकरनजी ही के द्वारा हुई। आप पहले पहल संवत् १९६३ में कलकता आये। यहां आकर आपने पहले रावतमल पन्नालाल शेरड़ के यहां सर्विस की। इसके पश्चात् आपका इसमें साझा होगया। फिर संवत् १९७७ की साल से आपने अपनी स्वतंत्र फर्म उपरोक्त नाम से ग्रुरू की। और स्वदेशी कपदे का ज्यापार प्रारम्भ किया। पश्चात् संवत् १९८८ से आप सुजानमल चण्डालिया के माम से व्यापार कर रहे हैं। आपकी शिही कलकता में ३०। ३८ आर्मेनियम स्ट्रीट में है। तथा सेलिय झाए नामल लोहिया लेन में है। आपके सुजानमलजी नामक एक पुत्र हैं आप भी ज्यापार में भाग छते हैं। आप लोग प्रारम्भ से ही श्री जैन तेरा पन्धी संप्रदाय के अनुसायी हैं।

### सेठ श्रानंदरूप कस्तूरचंद चंडालिया, जालना

इस खानदान के मालिक मूळ निवासी गैंठिया (जोधपुर स्टेट) के हैं। आप मन्दिर आझाष के सानने वाले सजन हैं। इस खानदान वाले करीन १५० वर्ष पहिले मारवाद से दक्षिण में आये। तथा आंसाई खेदा नामक गाँव में रहे। इन आने वालों में सेठ स्थामदासजी, तुरगदासजी तथा उदयचन्द्र के वीनों भाई मुख्य थे। ज्ञळ समय पदचात् स्थामदासजी के परिवादवालों से औरंगावाद में और दुरगदास जी के परिवाद वालों ने जाळना में अपनी दुकानें खोलीं।

दुरगदासजी के पुत्र सेठ आनन्दरूपजी हुए। आप बड़े विद्वान और धर्मप्रेमी पुरुष थे। आपके अपने यहाँ सेकड़ों शास्त्रों का संग्रह किया जो अभी भी विद्यमान है। मुगलाई स्टेट में आप बड़े नामी हुए सेठ जानन्दरूपजी का स्वगंवास संवत् १९१५ के करीब हुआ। अपके पत्रचात् आपके पुत्र करत्रवन्त्रजी बहुत प्रक्षात हुए। निजाम स्टेट के अन्दर आपकी बहुत यही इज्जत थी यहाँ तक कि बहुत दिनों तक किंद्रन्मेट की तरफ से आपके यहाँ सम्मान के लिये १२ जवान और एक इवलदार हमेशा २४ घंटा पहरा देते थे। आपकी तरफ से दान धर्म और परोपकार भी बहुत होता था। सेठ करत्रवन्दजी का संवत् १९३७ में स्वगंवास हुआ। अपके कोई पुत्र न होने से केसरीचन्दजी ज्यावर से दसक कामें गमे। इनका भी स्वगंवास सन् १९१९ में हुआ। इस समय आपके पुत्र केवलचन्दजी विद्यमान हैं।

## **प्रोसवाल जाति का इतिहास**



सेठ खूबचंदजी चरडालियाँ, सरदारशहर.



कुँ॰ भवग्लासजी चरधालिया सरहरमहर,



🕉 प्तमचंदजी चणडालिया, सरदारशहर.



कुँ॰ ऋद्धकरणजी चरडालिया, सरदारगहर.

## कडोतिया

कठोतिया गौत्र की उत्पत्ति—कठोतिया गौत्र का मूळ गौत्र सोनी है। जिसका विवरण हम पहले हे कुढ़े हैं। सोनी परिवार के सजन कठोति नामक आम में वास करते ये और फिर वहीं से दूसरे गाँवों में गये। अत्रप्य कठोती से कठोतिया कहलाने छगे।

### कठोतिया परिवार, सुजानगढ्

सेठ परसरामजी के पुत्र सेवारामजी, ताराचन्द्रजी और रतनवन्द्रजी संवत् १८०९ में छाढ़न् से 'सुजानगढ़ आये। जिस समय सुजानगढ़ बसा उस समय बीकानेर के तत्काछीन महाराजा रतनसिंहजी ने आपको शहर के बसाने वार्टों में आगेवान् समझकर बहुतसी जमीन मकानात एवम् दुकानें बनवाने के लिये कमीन भी भदान की। साथ ही कस्टम के आधे महसूल की माफीका परवाना मय खासरूक के प्रदान किया। रतनवन्द्रजी का परिवार वापस लाढ़न् चला गया। वाराचन्द्रजी के कोई सन्तान न थी। वर्तमान परिवार 'सेठ सेवारामजी के व्सरे पुत्र पदमचन्द्रजी का है। सेठ पदमचन्द्रजी के बींजराजजी और प्सामलजी नामक हो पुत्र हुए।

सेठ कींनराजनी और प्सामकजी दोनों भाई बढ़े न्यापारी होशियार तथा कष्ट सहन करने नाले परिश्रमी न्यांकि थे। आपने संवत् १९०८ में बंगाल प्रान्त में जाकर बोदागाड़ी नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित की। इसके बाद आपने घोदामारा, बोमार और कलकत्ता में भी अपनी फर्में खोळीं। आप छोगों का स्वर्गनास हो गया।

आपके पश्चात् फर्म का कार्य सेठ बींजराज के पुत्र जेसराअजी और सेठ प्सालाञ्जी के पुत्र बालवन्दजी ने सम्हाला । आप दोनों भाइयों के पिरश्रम से भी फर्म की उस्रति हुई । सेठ बालचंदजी की वहाँ बहुत अच्छी प्रतिष्टा थी । आप प्रभावशाली ज्यक्ति थे । आपका स्वर्गवास हो गया । आपके गणेशमञ्जी, प्नमचन्दजी , मोहनलालजी और नथमलजी नामक चार पुत्र हैं । जेसराजजी के पुत्र का नाम लालचन्दजी हैं । आप सब लोग मिलनसार और उन्साही सज्जन हैं । आप लोग भी व्यापार का संचालन करते हैं । आप लोग श्वेताम्बर तेरापंथी सरप्रदाय के अनुयायी हैं । आपको बीकानेर दरवार की शोर से छड़ी, चपरास और कैफियत की इज्जत प्राप्त है । सेठ जेसराजजी स्थानीय म्युनिसिपेल्टी के वायस प्रेसिलेण्ड हैं । तथा मोहनलालजी आनरेरी मिलिस्ट्रेट हैं । वर्तमान में आपका व्यापार, डोमार, इल्दीवाढ़ी, फारविस्तांज, सिराजगंज और कलकता में जूद, बैंकिंग और कमीशन का होता है । प्रायः सभी स्थानों पर आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई है ।

म्लेखिया

भूतेहिया गीत्र की उत्पत्ति—ऐसा कहा जाता है कि संवत् १००९ में जांगलदेश के सरसापहर गामक नगर में हुजनसिंह नामक एक राजा राज्य करता था। इसकी भूतों के दर से मुक्त कर आचार्य श्री तरुषप्रमस्तिजी ने जैन धर्माबलम्बी बनाया। इन्हीं भूत साढ़िया से भूतेदिया गौत्र की उत्पत्ति हुई।

### सेठ गंगारामजी भूतेड़िया का परिवार, लाइनं

इस परिवार के लोग वहुत समय से लाइन्, में ही रहते हैं। इस परिवार में सेड गंगारामजी को मशहूर व्यक्ति हुए। इन्होंने वह मान (बहाल) में जाहर अपनी फर्म स्थापित की थी। इनके तिलेक चन्द्रजी, लोह लालजी और वींनराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों ने क्यापार में बहुत तरकी की। आप तीनों पीले जाकर अलग २ हो गये, एवम स्वतन्त्र न्यापार करने छगे।

सेठ तिलोकचन्दजी का परिवार—सेठ तिलोकचन्दजी के दूसरे पुत्र सेठ हजारीमलजी बड़े ब्यागर कुशल व्यक्ति थे। आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की! आप लाइन्, की पंच पंचायती में आये बान थे। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके जयकरनजी और मालचन्दजी नामक दो ९त्र हैं। दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। आपका वद्ध मान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से स्वापार होता है।

सेठ हजारीमलजी के भाई सेठ मोहनलालजी के परिवार के लोग इस समय वर्द मान में तिस्रोकचन्द्र मोहनलाल और राजशाही में मोहनलाल जयचन्द्र के नाम से न्यापार कर रहे हैं।

सेठ छोटू लालजी का परिवार—आपके चार पुत्र सेठ हरकचन्दजी, ब्रहारमञ्जी, बांदमञ्जी और क्षोभाचंदजी हुए। सेठ ब्रहारमञ्जी वहे ज्यापार कुशल ज्यक्ति थे। आपने कळकत्ता में मेससे छोटूलल ब्रह्मार सक के नाम से फर्म स्थापित की। आपका संवत् १९८८ में स्वर्गवास हो गया। आपके सूर्वमञ्जी और कुन्दनमञ्जी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग अलग रूप से ज्यापार करने लो। सेठ स्रवानज्जी अपरोक्त फर्म के नाम से ज्यापार करते हैं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके इस समय प्रमचन्दनी, इप्रमुखनी और लालचन्दनी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाई मिलनसार हैं। प्रथम दो ज्यापार संगलक करते हैं। तीसरे पद्ते हैं। इस फ्रम का आफिस ३९ क्राईव स्ट्रीट में है। इस पर ज्याज बेंकिंग और ज्य

सेठ चांदमलजी ने मेससं छोट्टलाल चांदमल के नाम से कलकत्ता में फर्म स्थापित की। इसमें आपने अच्छा लाभ उठाया। आपका स्वास्थ्य खराब रहने से यह फर्म उठा दी गई। आप बदे ब्यागर चतुर और बुद्धिमान सज्जन थे। आपका स्वर्गवास हो गया। शेप जीवनमलजी और धनराजी इस समय विद्यमान हैं। आप दोनों भाई उत्साही और मिलनसार न्यक्ति हैं। इस समय आपकी फर्म मेसर्प गंगाराम छोट्टलाल के नाम से वर्ष मान में न्याज, हुंडी चिट्टी और जमींदारी का काम कर रही है। आपकी और से लाइन्तुं की गौशाला में ४५००) प्रदान किये गये हैं। तथा एक धर्मशाला बनी हुई है। वर्ष मान में २०० वर्षों से आपकी फर्म स्थापित है।

### कांसिटिया

सेठ संतोषचंद रिखबदास कांसटिया, भोपाल

इस खानदान के पूर्वेच सेठ ऋषभदासजी कांसदिया मेड्ते में निवास करते थे। आप गरोठ होते हुए आस्टा (भोपाल स्टेट) आये और यहाँ १०-१५ साल रहकर फिर भोपाल में आपने अपना स्थाई

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



धी जसराजजी कडातिया, सुजानगढ़,



स्व॰ सेठ चांडमलजी भूतोदिया, लाइन्ं.



स्व॰ सेठ बालचन्दर्जी क्ठोतिया, सुजानगद.



तोलामखजी Sio चांदमलजी मृतोदिया, स

निवास बनावा । आपका संवत् १९१६ में शारीरावसान हुआ, इसी साल मार्गशीर्ष बदी २ को आपके पुत्र गोदीदासजी का जन्म हुआ।

सठ गोडीदासजी कांसिटिया—आपकी दिन चर्च्या का विशेषमाग धार्मिक विषय की चर्चा, प्रति क्ष्मण व सामिक करने में व्यतीत होता था। सन्यचिशाली होते हुए भी प्रतिदिन अपनी विरादरी के बां को आप वार्मिक शिक्षा देते थे, नियम पूर्वक प्रतिवर्ष आप जैन तीर्थों की यात्रा कित जाते थे। संवर १९७९ में आपने एक उपाध्य की लागत के २२०१) देकर उसे श्रीसंघ के अपण किया। सं० १९८३ में बावकी धर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई के स्वर्गवास के समय वापने ५ हजार २० धुम कार्कों में ख्याने के किमल निकाल । आप मझी तीर्थ के सभासद् और श्रीतम्बर जैन पाठशाला के प्रेसिटेण्ट थे, आपकी धार्मिकता, न्यावशीलता और प्रामाणिकता के कारण ओसवाल समाज व अन्य समाजों में आपका अच्छा सम्मान था। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते हुए आप संवत् १९८६ की वैशाल सुदी ५ को सर्गवासी हुए। आपकी मोजूदगी में आपके पुत्र अमीचन्दली कांसिटिया ने १० हजार रुपयों का दान धुम कार्यों के लिये किया।

सेंठे अभीचन्दर्जा कांसिटिया—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आपका बाल्य और यीवन काल पिताजी की देखरेख में गुजरा, भतः आपकी भी धार्मिक कामों की अच्छी रुचि है स्थानीय श्वेताम्बर वैन पाठशाला में आपकी ओर से एक धर्माध्यापक रहते हैं। आप ओखवाल समाज के सम्मानीय गृहस्थ एवम भोपाल के प्रतिष्ठि क्यापारी हैं, आपकी फर्म पर "संतीचचन्द रिखबदास कांसिटिया" के नाम से साहुकारी लेन-देन, हुंदी चिट्टी, रहन चे सराफी क्यापार होता है।

## समदाद्विया

समदिवा गीत्र की उत्पत्ति—समदिव्या गीत्र की उत्पत्ति के सम्बाध में महाजन वंदा मुफवली में लिखा है कि पदमावती नगर के समीप सोदा राजपून समंदसी अपने आठ पुत्रों सहित बढ़ी गरीवी हालत में रहता था। जैनाचार्थ्य श्रीजिनवहाम स्रितों के उपनेद्दा से वह धार्मिक जीवन बिताने लगा। संनंदती को सेठ धन्नासा पोरवाल ने अपना सहधर्मी समझकर व्यापार में अपना भागीदार वनाया, तथा इनके बाठों पुत्रों को व्यापार के लिए ससुद्र पार भेजा। इन्होंने मोक्तिक, विहुम, अम्बर आदि के व्यापार में असंख्यात द्रव्य उपार्जित किया। समदिवां की संतान होने और ससुद्र यात्रा करने से इनके वंदाज समदिवां कहलाये। इस प्रकार समदिवां गौत्र प्रसिद्ध हुआ।

## समदाङ्या मेहता सुकनमलजी मोहनमलजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वंच समदोजी के पौत्र कोजूरामजी, जब राव जोधाजी ने जोधपुर बसाया, तय बोधपुर आये। इनको होशियार समझकर राव जोधाजी ने अपना दीवान वनाया। इनके प्रपीत्र मेहता समयजी को राव माल्टदेवजी अपने साथ गुजरात ले गये थे। इनका पुत्र अकदर के साथ वाली छढ़ाई में मारा गया । इनके पौत्र भगवानदासजी, महाराजा जसवंत्तिस्ति के साथ काबुछ गये थे । भगवानदासजी है पौत्र गोकुछदासजी ने महाराजा अजीविसिहजी की विले के समय बहुत सेवा की । अतः इनको सांगासनी नामक आम जागीरी में मिछा । संवत् १७६९ में इनको महाराजा अजीविसिहजी से दीवानगी का सम्मान इनावत हुआ । पुनः इन्होंने महाराजा अभयसिहजी के समय में संवत् १७८१ में दीवानगी का कार्य किया । इनके प्रयौत्र खेमकरणजी भेदते के कोववाळ थे और महाराजा विजयसिहजी के साथ नागोर के मेरे में समिक्ति थे । इनके पुत्र मेहता मूळवंदजी तथा मीठाछाळजी महाराजा भीविसिहजी तथा मानसिहजी के समय में मारवाद में छन्ने समय तक कई परगनों के हाकिम तथा कोववाळ रहे । आप दोनों चंत्रुओं को सरकार ने बरसींद देकर सम्मानित किया था ।

मेहता सृङ्चन्द्रजी के प्रत्र मोतीचन्द्रजी तथा पौत्र रामकरणजी हुए! मेहता रामकरणजी श्रेष्ट हुमातें करते रहे। इनके कानमलजी तथा चांदमलजी नामक २ प्रत्र हुए! कानमलजी भे एक श्रम रुपयां साल वरसींत मिल्सी थी! मेहता चांदमलजी के बढ़े प्रत्र मानमलजी संवत् १९०२ में मेहते के कोतवाल हुए। इनके छोटे आता जवाहरमलजी थे! मेहता ववाहरमलजी के सुकनमलजी तथा मोहनमलजी बाक २ प्रत्र हैं। इनमें मेहता सुकनमलजी, मेहता मानमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता सुकनमलजी के प्रत्र सोहनमलजी वी० ए० एड० एड० थी० में पद रहे हैं।

### सेठ भेरुवचजी समद्रिया का परिवार मद्रास

### ( सुखलालजी, वहादुरमलजी क।नमलजी समद्रिया )

इस जानदान के मालिक ओसवाळजाति के समन्दरिया गौत्रीय दवेताम्बर जैन समाज के मन्तिर जान्नाय को मानने वाले सजान हैं। इस परिवार का मूळ निवासास्थान नागौर का है। इस जानदान में मेरूवक्षजी समन्दरिया हुए। आप अपने जीवनकाल में नागौर में हो रहे, आप नागौर में बढ़े धर्मांत्मा पुरुष हो गये हैं। आपका जन्म संवत् १८९२ का या तथा स्त्रगुंवास संवत् १९४३ में हुआ।

आपके तीन हुए जिनके नाम क्रम से क्री सुखलालजी, बहादुरमलजी तथा कानमलजी हैं। श्री युत सुखलालजी का जन्म सम्बत् १९३३ में हुआ। आप वह प्रतिभाशाली और बुद्धिमान पुरुष हैं। आप संवत् १९३८ में महास आये और यहाँ आकर आपने अपनी वेंद्धिमा की एक फर्म स्थापित की। आपकी बुद्धिमानी और दृरहिंगा से आपकी फर्म खूव तरको करती गई यहाँ तक कि इस समय यहाँ की नामी फर्मों में से यह एक है। श्री सुखलालजी समन्दिया अपनी जाति की विजवालों को प्रतिमास बहुत सा रुपया सहायताय देते हैं। महास साहुकार पेठ के मन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुत उद्योग से पैसा एक जिल कर करवाई। एवं आपने भी उसमें काफी हम्य प्रदान किया है। महास की दादावादों जो पहले एक जहल के रूप में थी, आपके ही प्रयक्ष से वह अब बहुत ही रमणीक हो गई है। आपने अपने पास से र या ओगों से हक्टा करके करीब साठ सफर हजार रुपया इसमें लगाया। सार्वजिक तथा धार्मिक हार्मों में आप वहुत दिखचरपी से माग केते हैं। पंचायती तथा जैन भाइयों के झगड़ों को निपटाने में आप अपने समय का बहुत सा भाग देते हैं। आपके इस समय नौ प्रत हैं जिनके नाम कमता: हुँगरचंदजी

## गेसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेंह गौबीदासजी कांसटिया, भोषाजः

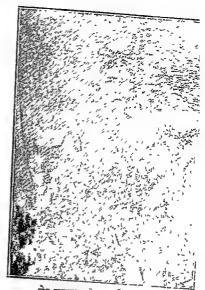

सेंड सुख्लालको नमग्रिक नहामः



सेंठ बहादुरमंत्रजी समद्रिया, मदास.

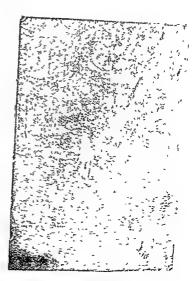

श्री हुंगरलालजी समग्रीया, मदास.

जीवनचन्द्रजी, मदमचन्द्रजी, केवलचन्द्रजी, सखरूपचन्द्रजी, लालचन्द्रजी, मोतीचन्द्रजी, पदमचन्द्रजी तथा प्रेमचन्द्रजी हैं।

भागित बहादुरमा का जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आप संवत् १९५१ में महास आये और अपने बहे भाई सुस्रकारूजी के साथ र व्यवसाय करने छगे आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम सागरमा की तथा समस्थमा की हैं।

भी कानमञ्जी का जन्म संवत् १९४१ में हुआ। आप संवत् १९५५ में मदास आये। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम सरंदारमञ्जी, उक्ष्मोमञ्जी, कृपाचन्द्रक्षी और प्रकाशमञ्जी हैं।

इस समय आप तीनों भाइयों की स्वतंत्र तीन दुकाने मदास में हैं। आप तीनों भाइयों की तरफ से नागौर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी है। इसी के अन्दर एक मंदिर भी बनवाया गया है।

### मुनीम भंवरलालजी समदरिया मेहता, उजीन

इस परिवार के सजनों का मूळ निवासस्थान मेंद्रता ( जोधपुर ) का था। वहीं से सेठ मेहकरन जी अपने पुत्र शिवकरनजी और प्सकरनजी के साथ उज्जैन आये। यहाँ आपने दस्तकारी का काम प्रारंभ किया। शिवकरनजी के कोई संतान नहीं हुई। प्सकरनजी के कस्तूरचन्द्जी और उनके सीतारामजी भूठवन्द्जी भेवरमञ्जी और रतनळाळजी नामक चार पुत्र हुए।

सीतारामजी बड़े समझदार वयोवृद्ध पुरुष हैं। आजकल आप मझालाल भागीरथ की उज्जैन फर्म पर केशियर हैं शेव तीनों भाई इन्दौर ही में क्योपार करते हैं। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भंवरलालजी, पञ्चालालजी, हीरालालजी, माणकलालजी और चांदमलजी हैं। भँवरलालजी, रा॰ व॰ सेठ तिलोकचन्द कच्याणमल की उज्जैन वाली फर्म पर मुनीम हैं आपके नरेन्द्रकुमारसिंहजी नामक एंक पुत्र हैं।

## सांहेड

## श्री कनीरामजी खांटेड़ का परिवार बगड़ी

### (सेठ सागरमल चुत्रीलाल द्रिवल्ख्र)

इस परिवार के मालिकों का मूल निवासस्थान बगड़ी (मारवाड़) का है। आप दवेताम्बर जैन समाज के मन्दिर आञ्चाय को मानने वाले खाँटेड़ गौत्रीय सज्जन हैं। इस परिवार में श्री कनीरामजी हुए जिनके दो पुत्र मगनीरामजी तथा माणिकचम्दजी हुए । सेठ मगनीरामजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम श्रीपुत इंसराजनी और मुखतानमलजी था ।

#### जासंबाद जाति का बातिहास

सेठ हंसराजजी संटिंड—आपका जन्म संवत् १९१० में हुआ । आप बदे इिद्यमान तथा ध्यापार कुकार पुरुष थे। आप मारवाद से जालना (निजाम) गये। इस मुसाफिरी में आपको बगदी से अक्सेर तक पैदल रास्ते से आन पदा था। थोदे दिन जालने में रहकर आप मदास आये। और यहाँ आकर पशा- करम् में वैंकिंग की दुकान स्थापित की। तटनन्तर आपने प्नवली में अपनी फर्म स्थापित की। संवद् १९४० में आपने अपने छोटे आता मुख्तानमलजी को भी तुला लिया। आपको हिद्यमानी और दूरवृक्षित से आपको फर्मों को बहुत शीमता से तरकी मिलती गई। छुछ समय पश्चात आप अपने भाई मुक्तानमलजी भीर बदे पुत्र सागरमलजी के जिम्मे व्यापार का काम छोड़कर देश बले गये और धर्म ध्यान में अपका समय व्यतीत करते हुए आप संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे माई मुक्तानमलजी का स्वर्गवास संवत् १९६५ में हुआ। दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाने पर आपकी फर्मे अक्सा र हो गई। से स्वरंग्वास संवत् १९६५ में हुआ। दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाने पर आपकी फर्मे अक्सा र हो गई। से स्वरंग्वास संवत् १९६५ में हुआ। दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाने पर आपकी फर्मे अक्सा र हो गई। से स्वरंगवासी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सागरमलजी, गुलावचन्दजी, गणेशासलजी तथा सुक्रीलालजी हैं।

सेठ सागरमलजी खांटेड—आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आप बड़े बोग्य, सजव, ज्यापारकुशल तथा वदार पुरुष हैं। आपके हाथों से इस फर्म को बहुत तरको मिली संवत् १९५९ में आपके और मुक्तानमल्जी ने ट्रिवल्डर में अपनी फर्म का स्थापन किया। जिसमें आपको खूब सफळता मिली। औ सागरमलजी का भी राज्य दरवार में बहुत अच्छा मान है। आप ट्रिवल्डर कोकळ बोर्ड के पाँच सालों तक मेम्बर रहे। इसी प्रकार विगनपेठ सेशनकोट के आप ज्री भी रहे। संवत् १९६९ से संवत् १९६० तक आपके भाई भाषसे अलग र हुए। सेठ सागरमलजी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने अपने आहे आई आई आलाजनी को अपने नाम पर दत्तक ले लिया। श्री ज्ञितीलालजी का जन्म संवत् १९६९ की फालान ग्रक्ष हिनीया को हुआ। आप वदे सज्जन, उदार, ध्यापारकुशल तथा सुघरे हुए विचारों के सजन हैं। द्रिवल्डर की पिन्डक और राजदरवार में आपको बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त है। आप यहाँ पर ऑनरेरी मिलस्ट्रेट हैं और आपको फर्ट हुस के अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार यहाँ के छुवाँ, समाजों और सोसायटियों में आप वदी विकवस्थी से भाग लेते हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री नवरतनमलजी है।

इस परिचार की दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर मी अच्छी रुचि रही है। सबसे प्रथम संवत् १९६१ में श्री इंसराजजी के हार्यों से वगड़ी के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई और आपकी तरफ से उस पर ध्वजादण्ड चढ़ाया गया। संवत् १९६७ में सुप्रसिद्ध सुरहावा के प्राचीन मन्दिर के जीगोंदार करवा में भी बहुत सहायता दी, और उस पर ध्वजादण्ड चढ़ाया गया। इसी प्रकार करमावस और वारणा के मन्दिरों की प्रतिष्ठा भी आपके हारा हुई। इसी खानदान की तरफ से चण्डावल स्टेशन पर एक धर्मवाका भी बनाई गई है। श्री सागरमञ्जी अपने पिता की तरह ही दानशुर और उदार व्यक्ति हैं। महास के बवेतास्वर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा में आपने वहुत वदी रकम दान दी और उसपर ध्वजादण्ड भी आप ही की तरफ से चहाया गया। इसी प्रकार विञ्चवस (मारवाड़) के मन्दिर की प्रतिष्ठा में भी आपने बहुत वही सहायता दी और ध्वजा दण्ड चढ़ाया। बगढ़ी के जैन मन्दिरों के जीगोंदार में भी आपने वहुत वहार स्पर्व प्रदान किये और आपने करीव तीन वर्षों तक परिध्रम करके इस काम को परा किया। संवर् १९८४ के

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेंड सागरमलजी खांटेइ (हंसराज सागरमल) ट्रिवरुल्र,



संठ जुन्नीलालजी खांटेड़ ( हंसराज सागरमल ) द्रिवल्ल्



देश हुरी भ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई जिसमें ध्वजादण्ड और कल्का चढ़ाने में आपके पेंतीस हजार स्ने वर्ष हुए। धमें प्रेम ही की तरह आपका विधायम भी सराहनीय है। शिवपुरी वोर्डित, जोधपुर सराहर कोशियों बीर्डित हाउस, ज्यावर जैन गुरकुल इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रुपयों की अबद पहुँचाई। आपने ओशियां गुरुकुल के १३५ छात्रों तथा उनके अध्यापकों को ५ हजार रुपये व्यय करके श्री कहुंचकी तथा आवृत्री की यात्रा कराई और स्वयं आप साथ गये। अपने जीवन में आपने अभी तक की इंद का रुपयों दान धमें में खर्च किया। बगड़ी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही अध्रमण्य और तमकीर है।

सेठ गुलानचन्दजी खांटेड़—आपका बन्स संवत् १९५१ में हुआ। आप भी बड़े सजान उदार स्वा वर्षीन विचारों के सजान हैं। आपके हृदय में देश-प्रेम बहुत हैं। आप शुद्ध खादी के वस्त्र धारण स्रते हैं। आपकी दुकान कंजीवरम् (मदास) में हंसराज गुळावचंद खांटेड़ के नाम से वैकिंग का व्यापार क्राती है तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम अमेराजजी, सम्पतराजजी क्रुकराजजी, सोहनराजजी, युदर्शनमळजी, रणजीतमळजी, तथा प्रथ्वीराजजी हैं।

श्रीयुत गणेशमक्रजी का जन्म संवत् १९५९ का है। आप भी वहे योग्य धर्मप्रेमी तथा अपट्ढेट विचारों के सरमन हैं। आपके सामाजिक विचार बहुत सुधरे हुए हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्री मिद्रूकाळ्जी तथा जवाहिरळाळजी हैं। सेठ सुळतानमळ्जी के जसवंतराजजी तथा मानमळ्जी नामक तो पुत्र हुए आपका जन्म संवत् १९४५ में तथा संवत् १९५१ में हुआ। आप दोनों आताओं का कारवार सवग २ होता है। सेठ जसवन्तराजजी पुनमिल (मदास) में सुळतानमळ जावंतराज के नाम से वैकिंग म्यापार करते हैं। आपके मोनीळाळजी, विजयराजजी तथा मद्मळाळजी नामक तीन पुत्र हैं। हसी प्रकार सेठ मानमळजी खांटेड का पुनमिल में सुळतानमळ मानमळ के नाम से कारवार होता है आपके पारसमळजी, श्रीतळाळजी तथा नेमीचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। यह कुटुस्व भी पुनमिल में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

### सेठ लखगीचंद पूनमचंद खांटेड़, वाली (गोड़वाड़)

इस परिवार के पूर्वन खांगड़ी जागीरदार के कामदार थे, वहाँ के ठाकुर से अनवन हो जाने के काल इन्होंने संबद १९०५ के उरामगा अपना निवास वाली में बनाया। यहां से सेठ मनस्पनी संवद १९६० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की। वहाँ से आप मोरा बन्दर (बन्बई के पास) गये, तथा यहाँ हुकान की। जब बृदिश सरकार ने यहाँ आंगरे सरदार की मिल्कियन नीलाम की, उस समय आपने एक पारसी गृहस्थ की मदद से उसे खरीदा, इसमें आपको बहुत लाभ हुआ। आपके छोटे माई रूपनी भी स्थापार में सहयोग देते थे। सेठ मनस्पनी के टेकचन्दनी तथा रूपनी के व्रथमळाती नामक प्रत हुए। सेठ टेकचन्दनी नामांकित व्यक्ति हुए। आपने बाली में कुआ तथा अवाला बनवाया। आपके प्रत प्रमानवन्ती तथा बुधमळाती के पुत्र स्थमीचन्दनी हुए। सेठ टेकचन्दनी संवत् १९४८ में स्थानाही हुए।

सेठ पुनमचन्दजी तथा लक्षीचन्दजी—आपने संवत् १९५२ में केसरियाजी का एक बदा संच निकाल, इसमें आपने ६० हजार रुपये व्यय किये । संवत् १९५४ में मारवाद में अनाज महंगा हुआ, तब इन भाइगों ने अनाज खरीद कर पौने मूल्य में गरीय जनता को विक्री किया, इस सेवा के उपबद्ध में जोधपुर दरबार महाराजा सरदारसिहजी ने सिगेपान, कदा, दुघाला आदि इनायत किया । इन बन्धकों ने बहुत से कुए खुदवाये, आप वन्धु वाली के नामांकित व्यक्ति हुए । आपका खानदान यहाँ "सेठ" के नाम से पुकारा जाता है । आप दोनों वन्धु कमशः संवत् १९७३ तथा १९७६ में स्वगंवासी हुए । सेठ प्रमुखन्दजी के पुखराजजी, भागवन्दजी, रतनचन्दजी तथा सन्तोपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा केठ लक्षमीचन्दजी के कप्रचन्दजी, केसरीचन्दजी तथा वस्तावरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें केसरीचन्दजी तथा भागन्दचजी स्वगंवासी हो गये हैं । शेप सब विद्यमान हैं । आप बन्धुओं का "लक्षमीचन्द पुनमचन्द" के नाम से मोरा बन्दर में जमीदारी तथा वैक्तिंग का कारवार होता है । पुकारजजी मोरा बन्दर की म्युनिसिपल कमेटी के मेग्वर हैं तथा सन्तोपचन्दजी ने गत वर्ष बी० एस० सी० का इस्तिहाल दिया है । आप गोदवाद के प्रथम बी० एस० सी० हैं । यह परिवार गोइवाद के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है ।

### मस्बर्धा

### मम्बह्या पारिवार, अजमर

हालांकि मम्बह्या परिवार का आज अजमेर शहर में कुछ भी कारबार नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाइ हुई लाखों रूपयों की लागत की हवेलियां, नोहरे, हजारों रूपयों की बनी हुई दादाबादी में छत्तरियों इनके गत गौरव का पता दे रही है। संवत् १९१९ में लगभग उनका काम कमजोर हुआ, उसके पत्ने १२०-१२५ वर्षों से वे अजमेर शहर के नामी गरामी करोड़पति श्रीमन्त माने जाते थे। उनका बैक्ति व्यवहार अजमेर में मूलवन्द धनरूपसल के नाम से और वाहर अनोपचन्द मूलवन्द के नाम से चलता था। अजमेर, रतलाम, बदनोर, उज्जैन, छवड़ा, वस्बई कलकत्ता, टींक, ह्यालरापाटन, जयपुर, कोटा वगैरह स्थानों में आपकी हुकानें थीं। इस परिवार के आगमन, ज्यवसाय के आरम्म, उन्नति व सार्वजिनिक कामों का सिलसिलेवार कुछ भी वृत्त मालूम नहीं होता है। कहा जाता है कि संवत् १८६५ में इनका आगमन अजमेर हुआ और मरहठा सरदारों व फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से इनका अभ्युद्द हुवा। मम्बह्या अनोपचन्द्रजी के प्रत्र म्यूलवन्द्रजी के समय में इनके ज्यापार और जाहोजलाकी की बहुत उन्नति हुई। अजमेर की धन सार्वजिनक का कि समय में इनके ज्यापार और जाहोजलाकी की बहुत उन्नति हुई। अजमेर की धर्म संस्थाओं के प्रवन्ध का भार भी आप ही के जिन्मे था।

सम्बद्ध्या धनरूपमळजी के पुत्र बाघमळजी हुए और बाघमळजी के नाम पर राजमळजी रूपक भाये। राजमळजी और उनके पुत्र हिस्सतमळजी के समय में इनका काम कमजोर हुआ। हिस्सतमकस्री

# प्रोसवाल जाति का इतिहास 🤭 🤝



बाबू गोविन्द्चंदजी सुचिन्ती, बिहारशरीफ.

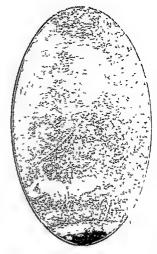

बाबू धन्त्रूलालजी सुचिन्ती, विहारगरीक.



रायसाहब लक्सीचंद्जी सुचिन्ती, विहारशरीक.



बाबू केशरीचरती मृजिली

का विवाह यहाँ के छोड़ा परिवार में 'हुआ था। राजमळजी तक कोटा अथवा पाटन में उनकी १५००) साछियाना की जागीर थी। मम्बह्या राजमळजी संवत् १९६० तक अजमेर रहे यहाँ से किशानगढ़ गये। राजमळजी का खगभग १० साल पूर्व शारीरावसान हुआ। हिम्मसमळजी के नाम पर प्रतापमळजी दत्तक आये। इस समय इस परिवार के कोई व्यक्ति छीपा बढ़ौद में निवास करते हैं, इनका यहाँ जागीरी का एक गाँव भी था, वह राजमळजी तक रहा। जब उनकी हवेळियां विकीं तव जयळपुर वार्लों ने व छोड़ों ने छी, आज भी भिन्न २ व्यक्तियों के ताबे में उनकी इमारतें व नोहरे उनके नामकी याद दिला रही है।

## सचेती, सुचिन्ती

मुचिन्ती गौत्र की उत्पत्ति—कहते हैं कि देहली के सोनीगरा चौहान राजा के पुत्र बोहित्य कुमार को सांप ने बस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब उसके शत्र को दाह संस्कार के लिये ले गये, तो राह में जैनाचार्य्य भी वर्द्धमान स्रिजी अपने पाँचसी शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। आचार्य मे राजा की प्रार्थना से उसके कुमार को सचेठ किया, इससे राजा ने जैन धम स्वीकार किया। इनके पुत्र को संवर् 1028 में जैनाचार्य ने सचेत किया, इसलिये आगे चलकर उनके वंशज बाले सचेती था सुधिती नाम से विस्थात हुए।

विहार का सुचिन्ती परिवार

इस परिवार के लोगों का मूल निवासस्थान बीकानेर का है आप मन्दिर आज्ञाय के उपासक हैं। इस परिवार में बादू महताबचंदजी हुए, आपके कोई सन्तान न होने से आपके नाम पर मनेर निवासी मालकश गौत्रीय बादू रतनचन्दजी को दत्तक लिया गया। बादू रतनचंदजी के हीरानन्दजी और गौविन्दचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें बादू गौविन्दचन्दजी बढ़े नामाङ्क्ति और प्रतापी न्यक्ति हुए। अपके हाथों में इस खानदान के न्यापार और जमीदारी को बहुत नरको हुई, आपका धर्म प्रेम भी वहुत बढ़ा पढ़ा था। संवत् १९६५ की अगहन सुदी १४ को अपने मकान पर राज गिरी के केस के सम्बन्ध में गवाह देते २ अचानक हार्टफोल से आपका देहान्त हो गया। आपके बादू धन्तुलालजी, रा० सा० वादू लक्ष्मीचंदजी और बादू केशरीचंदजी नामक तीनपुत्र हुए।

चा० धन नूलालजी—आपका जन्म संवस् १९४० में हुआ। आप श्री पांवापुरी, कुण्डलपुर, गुणावा बिहार आदि स्थानों के श्वे० जैन मिन्दिरों के मैनेजर हैं। पांवापुरी के जल मिन्दिर का जीणोंदार और वहाँ के गांवा का पक्कोदार भी आप ही के समय में हुआ। इसके सिवाय पांवापुरी के गाँव मिन्दिर का विस्तार अनेकानेक धर्मशालाओं का निर्माण आप ही के समय में हुआ। आपके मैनेजर शिप में इस तीर्य की गांनक में बढ़ी बृद्धि हुई। आपके बाबू जवाहरलालजी और ज्ञानचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। याचू जवाहर अकजी के विमलजन्द्रजी और ज्ञानिचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं।

रा॰ सा॰ बाबू लक्ष्मीचन्दजी-आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप विहार के ऑनरेरी

मजिस्ट्रेट, लोकलबोर्ड के चेशरमेंन और जिस्ट्रीनटबोर्ड के मेम्बर हैं। गवनेंमेण्ट से १९३० में आपको राव साहब की उपाधि प्राप्त हुई। आपके इस समय छः पुत्र हैं। आपके प्रथम पुत्र बाबू इन्द्रचन्द्रजी बी० द० की० एक० हैं। आप यहां पर वकालात करते हैं। इनसे छोटे बाबू विजयचन्द्रजी, श्रीचन्द्रजी प्रेमचन्द्रजी कीर हरक चन्द्रजी हैं। बाबू इन्द्रचन्द्रजी के दो पुत्र हैं। जिनमें बढ़े का नाम रिस्तवचन्द्रजी हैं।

बाबू कशरीचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ ! आपके इस समय दो पुत्र है किसी नाम कम से बाबू सौमागचन्दजी और वपुरचन्दजी हैं ! बिहार शरीफ में यह परिवार बहुत प्रसिद्ध और

प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी समींदारी है।

#### सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द सचेती, अजमेर

इस परिवार का मूळ निवास स्थान मेढ्ता (जोधपुर स्टेट) में है। इस परिवार के पूर्व सेठ जयचंदजी तथा उनके पुत्र अभयराजजी और पीत्र लक्ष्मीचंदजी वही निवास करते रहे। सेठ स्थमीचंद् जी के रूपचंदजी तथा वृद्धिचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। यहाँ से सेठ रूपचन्दजी ज्यापार के किये अवसेर सथा वृद्धिचन्द गवालियर गये।

सेठ वृद्धिचन्दजी सचेती—आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर गवालियर स्टेट ने आपको अपनी देसरी का खजांची बनाया। सन् १८५७ के गदर में आपने खजाने की ईमानदारी पूर्वक रक्षा की। संवर् १९१५ में आपने गवालियर से श्री सिद्धाचळजी का संघ निकाला। संवर् १९२४ में आपने खजांची के पर से इस्तीका दिया। इस कार्य्य के साथ २ आप अपना साहुकारी स्थापार भी करते थे। आपकी राज दरबार तथा व्यापारिक वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपने गवालियर मंदिर में संगमरमर के अष्टापरजी व नंदेश्वरजी बनवाये, आपने फलोदी पार्थनाथ नामक प्रसिद्ध सीथ में मंदिर के चारों और विकाल परक्षेय यनवाया। आपके नाम पर गुलावचन्दजी सचेती उदयप्तर से दसक लाये गये।

संठ गुलावचन्दनी सचेती-आप अपने पिताजी के साथ तमाम धार्मिक कामों में सहयोग रेवे

रहे । संवत् १९४२ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र सेठ हीराचन्दवी सचेती हुए ।

सेठ हीराचन्द्रजी सचेती—आपके पिताजी ने संभवनाथजी व आदीइवर के मंदिर का व बादावादी वगेरा का प्रबंध भार अपने जपर लिया। तब से आप लोग इन संस्थाओं के कार्य्य को अकी प्रकार संवादिक कर रहे हैं। आप इस समय ओसवाल हाई स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह योग रहा है। स्थानीय ओसवाल औपघालय के भी आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा आप भे के के कार्य्य से भे स्थान के अलमेर मेरवादा प्रान्त के सेकेटरी तथा स्टेडिंग कमेटी के मेन्बर हैं। संबत् १९६५ में आपके अजमेर स्टेशन के सन्मुख एक सराय बनवाई है, इस समय आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाबू रतनवन्द्रजी अतिर इन्द्रचन्द्रजी हैं। आप सब बंधु सुशील, विनन्न तथा अपके पता के विका के पूर्ण आज्ञाधारक हैं। सचेत्री रतनचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप कर्म के बेडिंग क्यापार को सहालते हैं। आपसे छोटे जतनचन्द्रजी का जन्म १९६९ में हुआ। आप कर्म के बेडिंग क्यापार को सहालते हैं। आपसे छोटे जतनचन्द्रजी का जन्म १९६९ में हुआ। आपने गत वर्ष आपरें से बी० कॉम की परीक्षा पास की है। बाबू रतनचन्द्रजी के अजरचन्द्र तथा इन्द्रचन्द्र नामक २ पुत्र हैं।

## ग्रीसवाल जाति का इतिहास कि



ख॰ सेंड बिरदीचन्दजी सचेती, अजमेर.



सेंड हीराचंदजी सचेती, श्रजमेर.

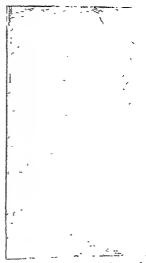

-- :- -- - - चुंतो चलमेर

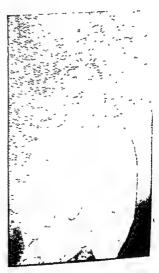

सेंड केवलवंदर्जी मचेनी, मोमापर.

## **ग्रोसवाल जाति का इतिहास**



स्व॰ सेड मोतीलालजी संचेती, लोखार (बरार)



महता विजयसिहजो खजांची, श्रमीन भानपुरा (पेज नं॰



सेठ हेमराजजी संचेती, लोखार (बरार)



लाला रतनचंदजी जैन, अम्बाला सिटी.

#### सेट हण्यतमल मोतीलाल संचेती, लोखार

यह परिवार बवायचा (किश्चानगढ़ के समीप ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेठ ह्यायमध्यी स्थापमा संवत् १९०५ में व्यापार के लिये लोनार आये। आपके हणुतमलजी, हीरालालजी स्व पुत्रीसस्त्री नामक १ पुत्र हुए। संवत् १९५३ के करीय इन तीनों भाइयों का ज्यापार अलग स्त्र हुआ।

सेठ हणुतमखनी का परिवार—आपका स्वर्गवास संवत् १९३७ में होगया । आपके मोतीलाल श्री तथा पुनमचन्द्रजी नामक दो पुन्न हुए, हनमें पुनमचन्द्रजी, हीरालालजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ मेतीजलाजी संचेती— आप इस परिवार में बहुत-प्रतापी पुरुष हुए। आपका जनम इंबर १९२० में हुआ। आप आस पास की पंचायती में नामंकित पुरुष तथा छोनार की जनता है कि क्लि थे। संवत् १९८० में बुळवाना हिस्ट्रिक्ट के कुछमी मुसळमान तथा मरहठा छोगों ने मिछ कर मारवादी जाति के विरुद्ध विद्वोह उठाया। तथा उन्होंने २० गांवों में मारवादियों के घर छुटे, विदेषें क्ला हीं, तथा वरों में आग छगा,दी। इस प्रकार उनका दक उत्तरीत्तर बढ़ता गया। जब इस दक में बाद रे मारवादियों की सबसे बदी और घनिक बस्ती छोनार को छुटने का नोटिस निकाला। तब छोनार भी मारवादियों की सबसे बदी और घनिक बस्ती छोनार को छुटने का नोटिस निकाला। तब छोनार भी मारवादी जनता ने बुळवाना बिस्ट्रिक्ट के कमियनर व आफीसरों से अपने बचाव की प्रार्थना की। छेकिन उनकी ओर से जलदी कोई उचित प्रवन्ध न होते देख सेठ मोतीलाळजी संचेती ने सब छोगों को भागी रक्षा स्वयं करने के छिये उस्साहित किया, आपने २०० सदाख व्यक्ति अपने मोहवलों की रक्षार्थ तयार किये, तथा तमाम पुरुष एवं खियों को हिम्मत पूर्वक इसछे का मुस्तेदी से सामना करने के छिये उत्साहित किया। जब ता० २३। १२। ३० को छुटने वाळी जनता का दळ छोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें भागा। जब ता० २३। १२। ३० को छुटने वाळी जनता का दळ छोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें भा क्या कि इन छोगों ने पक्का जामा कर करना है, जिससे वे छोग वापस होगये, पीछे से सरकार की भी मदद पहुँच गई जिससे यह बदती हुई अनिन, जो सारे बरार में फैळने वाळी थी, यहीं शांत होगई।

कोनार के "धारा" नामक अविराम जलाप्रपात पर हिन्दू लियों तथा पुरुषों के लानादि धार्मिक क्यों में जब मुस्लिम जनता अनुचित इस्तक्षेप करने लगी, उस समय आपने ३ वर्षों तक अपने न्यय से जल बामक स्थान पर योग्य अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी। इसी बीच बाजे का मामला खड़ा हुआ। इन तमाम बातों से चन्द मुसलमानों ने आप पर इमला किया, जिससे आपके सिरमें २१ घाव को। उस समय हजारों अत्वमी आपके प्रति इमद्दीं तथा प्रेम प्रदृश्चित करने के लिये अस्पताल में स्थानक होगने, तथा उन्होंने दंगा करने की ठानली। छेकिन आपने उन्हें सांखना देकर रोका। इस समय बातें के प्रकान को मुस्तमानों की यह आपसी रंजिया बहुत बढ़ गई, तब सरकार ने बीच में पंद कर 'धारा' क्या बावे के प्रकान को मुस्तमाना हों के बाद सवा साल तक सेठ मोतीलालजी बीमार रहे। और मिनी अचार बदी ८ संवत् १९८९ को इस नरवीर का स्वर्गवास हुआ। आपके सम्मान स्वरूप लोनार का बातार बन्द रक्खा गया था। महाराष्ट्र, प्रजापत्र व केसरी नामक पत्रों ने आपके स्वर्गवास के समा- व्या का के कामों में प्रकाशित किये थे। सेठ मोतीलालजी लोनार के तमाम सार्वजनिक कामों में उदा- ख्या के असमें में प्रकाशित किये थे। सेठ मोतीलालजी लोनार के तमाम सार्वजनिक कामों में उदा-

हो तीन हजार रुपये खर्ष कर पानी के पग्य छगाये, राममन्दिर तथा घारातीर्थ में बहुतसी सहायताएं ही। आप शिवपुर जैनतीर्थ की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बा थे। इसी तरह के प्रतिहाएण कार्य आजीवन करते रहे। आपने ही छोनार में सब प्रथम जिनिंग फेस्टरी लोकी आपके अलेक्स्बी, उत्तमचन्दजी, उत्तमचन्दजी, उत्तमचन्दजी, तथा गेंदचन्दजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इस समय आप चारों ही आई फर्म के ज्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आपका परिवार छोनार तथा आस पास के ओसवाक समाज में नामांकित माना जाता है।

सेठ क्रवेस्वंदजी— आपका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके यहाँ "हणुतमक मोतीकाक के नाम से वैक्षिण, सराफी, कपदा का व्याशार तथा जिन्दिय फेक्टरी का कार्य्य होता है। कोनार में आपकी दुकान मातवर है। सेठ उत्तमचन्दजी का जन्म संवत् १९६५ में छलमीचन्दजी का जन्म संवत् १९६५ में तथा गेंदचन्दजी का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। गेदचन्दजी ने एफ॰ ए॰ तक विक्षा पाई। आपके हंसुमान व्यायाम शाला का स्थापन किया। आप उत्साही युवक हैं। सेट अलेचन्दजी के पुत्र नयनक जी तथा रतनज्ञन्दजी पढ़ते हैं। और उत्तमचन्दजी के पुत्र मदनचन्दजी बाकक हैं।

सेठ प्नमचन्द्रनी संचेती का स्वर्गवास अपने वहे आता मोतीलालनी के ८ मास बाद हुआ आपके पुत्र माणकचन्द्रनी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप "हीरालाल प्नमचन्द" के नाम से व्यापार करते हैं। आपके कप्रचन्द्रनी, तेजमल तथा पारसमल नामक १ पुत्र हैं। सेठ चुन्नीलालनों के पुत्र त्रिंवकश्वान हैं। आपके पुत्र सुदालचन्द्रनी चे दंगे के समय दंगाइयों को पकद्रनाने में पुलिस को बहुत इमदाद दी थी। आपके छोटे भाई गणेशालालनी, मिश्रीलालजी तथा चरणालालनी हैं।

#### सेठ थानमल चंदनमल संचेती, चिगंनपेठ ( मद्रास )

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान ढूंढला (मारवाइ ) का है। आप स्वेतामर जैन समाज के वाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन हैं। सबसे पहिले इस परिवार के सेट क्षेपकां में सिस्त प्तमचन्द शीचन्द "के साझे में पूना में व्यापार करते थे। आप संवत् १९७६ की जेठ इरी १ को स्वर्गवासी हुए। आपके चार माई और ये जिनके नाम मीकमचन्द्रजी, प्रतापमलजी, धानमब्जी तथा जेवंतराजजी थे। सेट क्षेपमलजी के स्वर्गवास होजाने के बाद संवत् १९६० में धानमलजी ने विवन् पेट में "क्षेपमल धानमल" के नाम से दुकान स्थापित की। श्री क्षेपमलजी के पत्तालाजजी, विवरमन्द्रजी तथा मिश्रीमलजी नामक तीन पुत्र हुए जिसमें से मिश्रीमलजी, भीकमचन्द्रजी के पद्मालाजजी, विवरमन्द्रजी तथा मिश्रीमलजी के हीराचन्द्रजी तथा इस्तीमलजी नामक दो पुत्र हुए। हीराचन्द्रजी के मंदरीबाजजी तथा रिलवचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। संवत् १९६८ में क्षेपमलजी तथा धावमक्षजी दोनों माई अख्य रही गये। क्षेपमलजी के पुत्र पक्षालालजी "मेसर्स क्षेपमल पक्षालाल" के नाम से अख्य स्वतंत्र हुकन कांजीवरम में करते हैं।

सेठ थानमलजी की फर्म इस समय चिंगनपेठ में हैं। आप बड़े सरजन हैं। तबा अपने जाति भाइयों का अच्छा सत्कार करते रहते हैं। आपकी यहां की पंच पंचापतियों की अच्छी प्रतिहा है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗪



भवू जवाहरलालजो सचेती, बिहारशरीफ़.

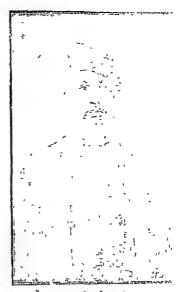

सेउ हुन्द्रच दशी सबैती, मोमामर.



बार्बे इन्द्रचन्ट्रजी सचेती, B.A.B.L., पटना.



सेठ गोविन्टरामजी सचेनी (मुगनमल गोविटराम) मोत

बह कर्म चिगंनपेठ में मातवर और प्रतिष्टित मानी जाती है । आपके पुत्र चन्द्रनमलजी बाल्यका में ही सर्गातासी होगये। इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कार्मों में सहायताएँ दी जाती है।

#### सेठ वालचन्दजी संचेती का परिवार, मोमासर

करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष डिगरस नामक स्थान से चलकर मोमासर नामक स्थान पर आये। आगे चलकर इनके वंश में कुंमराजची हुए। कुंमराजची के रधुनाथजी, ताजसिंहजी, मेर्सिस्जी, नयमलजी और सतीवासजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप भाइयों ने सम्बत् १९०८ में मेसर्स सतीवास डम्मेदमल के नाम से कलकत्तें में फर्म स्थापित किया। आप लोगों की न्यापार कुगलता से फर्म का निकली और पूर्णिया, इस्लामपुर, पटनागोला आदि स्थानों पर आपकी शाखाएँ कायम हो गईं। संबत् १९५१ में आप मव माई अलग २ हो गये।

सेठ नयमक्जी के पुत्र बालचन्द्रजी ने अलग होते ही वालचन्द्र इन्द्रचन्द्र के नाम से ज्यापार इस्ता प्रारम्म किया। इसमें आपको बहुत सफलता हुई। आपका मोमासर की पंच पंचायती में अच्छा सम्मान या। आपके इन्द्रचन्द्रजी, डायमलजी, सुगनमलजी और हीरालालजी नामक चार पुत्र हैं। आजकल आप चारों माई अलग २ हो गये हैं।

सेठ इन्द्रचन्द्रजी "वालचन्द्र इन्द्रचन्द्र" के नाम से व्यापार करते हैं। आप युद्धिमान् एवम् समस् दार सजन हैं। आपके हार्यों से इस फर्म की और भी तरकी हुई है। आप धर्म में वदे पनने हैं। आपके इस समय डालचन्द्रजी और पुनमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ डायमलजी और सुगनमलजी दोनों भाई भी बड़े योग्य ये मगर आपका थोदी ही उन्न में स्वर्गवास हो गया। डायमलजी के लोई पुत्र न था और सुगनमलजी के गोविन्द्रामजी पूर्व केवलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। गोविन्द्रामजी सेठ डायमलजी के यहाँ दणक गये हैं। वर्तमान में आप दोनों ही साई सुगनमल गोविन्द्राम के नाम से चळानी, जूट और जमीदारी का काम करते हैं। आपकी दुकान का पता ३२ आर्मीत्यन स्ट्रीट है। आप्नुलोगों ने मोमासर में अप्रेजी स्कूड के लिये मकान बनवाकर सरकार की दिया है। यह परिवार जैन तेरापंथी सम्प्रदाय का

#### सेठ रूपचन्द छगनीराम संचेती, वैजापुर (निजाम)

इस परिवार का मूळ निवास डावरा (जोघपुर स्टेट) है। आप स्थानकवासी आझाय के सजन हैं। देश से छगभग १७५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्वज ब्यापार के छिये निजाम स्टेट के वेजापुर नामक स्थान में आये। यहाँ आने के बाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी संचेती हुए। आपके हाथों से इस परि-वार के स्थापार तथा सम्मान को बहुत तरक्की मिळी। आपने आसपास के ओलवाळ समान में अच्छा नाम पाया।

सेठ जयरामदासजी के घनीरामजी, बच्छराजजी तथा किशनदासकी नामक ३ पुत्र हुए । इन वीनों भाइयों का स्वापार शके १७९९ में अलग २ हुआ । सेठ छननीरामजी ने अपने पिताजी के वाद

113

स्थापार को जादा बढ़ाथा! आपका शके १८१० में ७२ साल ही आपु में स्वर्गवास हुआ! आपके पुत्र रूपचन्द्वी संचेती का जन्म शके १८१२ में हुआ। आपने अपनी फर्म पर वागायत के कार्य को बहुत बढ़ाया है! इस समय आपके वगीचे में र हजार झाढ़ मोसुमी के और र हजार झाढ़ संतरे के हैं। इसके अलावा १ हजार झाढ़ नीव्, अंजीर और अनार के हैं। इस प्रकार आपने नवीन कार्य का साहसप्वंक स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नृतन आदर्श रच्छा है। आपके बगीचे के फल हैदराबाद तथा कमाई भेजे जाते हैं। आपके थड़ाँ र हजार एकड़ भूमि में कृपि होती है। आप बढ़े मिलनसार तथा सरक स्वमाद के बदित है। और गावाद जिले में आप सबसे बढ़े कृपि तथा वागायात का काम करने वाले सजन हैं।

सेठ वच्छराजजी का स्वर्गवास शके १८१० में हुआ। आपके भोकचन्दजी तथा जेटमलजी नामक पुत्र हुए। आप दोनों वन्युओं के क्रमशः फकीरचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक पुत्र हैं। इनके यहाँ कृषि सथा वागायात का न्यापार होता है। इसी प्रकार सेठ किशनदासजी शके १८२९ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र प्नमचन्दजी तथा दलीरचन्दजी हुए। इनके यहाँ कृषि का कार्य होता है। सेठ प्नमचन्दजी के पुत्र उत्तमचन्दजी, लक्ष्वीचन्दजी तथा पेमराजजी हैं।

#### सेठ भागचन्द जोगजी संचेती, लोनार

यह परिवार धवायचा (भारवाद) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के प्रवेज सेठ जोगजी ८०।९० साल पूर्व लोनार आये। आप दवेताम्बर जैन स्थानकवासी आस्नाय के मानने वाले सज्जन थे। आपका संवत् १९४८ में स्वर्गवास हुआ। आपको भागचन्दजी, स्तनचन्दजी तथा सुशालचन्दजी नामक ३ प्रत्न हुए। इनमें सेठ भागचन्दजी विद्यमान हैं।

सेट भागचन्द्रजी संचेती का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप छोनार के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित व हिम्मत वहादुर सज्जन हैं। आपने रुहैं के व्यापार में बहुत सम्भित्त कमाई तथा व्यय की। आपके पुत्र पुखराजजी तथा भीकमचन्द्रजी हैं। पुखराजजी की वय १९ साल की है। आपके यहाँ "आग-चन्द रतनचन्द्" के नाम से,साहुकारी, रुई तथा कृषि का काम होता है। सेट रतनचन्द्रजी के पुत्र नयमल जी १२ साल के हैं। यह परिवार छोनार तथा आसपास के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है।

## मंसाली

मंसाली गौत की उत्पत्ति—संवत् ११९६ में लोहपुर पट्टन में यादव कुल भाटी सगर नामक राजा राज करते थे। उनके कुलघर, श्रीघर तथा राजाधर नामक ३ पुत्र थे। राजा सगर ने जैनाचार्य जिनदत्तस्ति के उपदेश से अपने बढ़े पुत्र कुलघर को तो राज्य का स्वामी बनाया, तथा शेष २ को जैन धर्म अंगीकार कराया। इन बंधुओं ने वितामणि पार्धनायजी का एक मंदिर बनवा कर जैना चार्य से उसकी प्रतिष्ठा करवाई ' भंडार की साल में रहने के कारण इनकी गौत्र "भंडसाली" हुई। आगे चल्कर इन्हीं श्रीधरजी की अठारबीं पीड़ी में भंसाली थाइस्ट्याह नामक एक बहुत प्रतापी पुरुष हुए।

भंसाबी थाहरूशाह—छोद्भवा मंदिर के "शतद्छ पद्मयंत्र" नामक शिख छेख से, तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एपी आफिया इण्डिका नामक ग्रंथ से थाहरूशाह के सम्बन्ध का निम्न दृत्त ज्ञात होता है कि—

"प्राचीन काल में राजा सगर के पुत्र श्रीधर तथा राजधर ने जैन धर्म से दीक्षित होकर लोइपुर पहन में श्री वितामणि पादर्वनाथजी का मंदिर बनवाया । राजा श्रीधर ने जो जैन मंदिर बनवाया था, वह प्राचीन मंदिर महम्मदगोरी के हमले के कारण लोहवा के साथ नष्ट हो गया । अतः संवत् १६७५ में जेसलमेर निवासी भणसाली गौत्रीय सेठ थाहरूशाह ने उसका जीणोंद्धार कराया और अपने वास स्थान में भी देरासर बनवाकर बाह्य मंदार संग्रह किया । सेठ थाहरूशाह ने लोइवे के मंदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय बाद एक संव निकाला, और बाहुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचलजी में खरतराचार्य थ्री जिनराज स्रिजी से संवत् १६८१ में २४ तीर्थकरों के १४५२ गणधरों की पाहुका वहाँ की खरतर वशी में प्रतिष्ठित कराई थी।"

थाहरूशाह के सम्पत्ति शाली होने के सम्बन्ध में निम्न लोकोक्ति मशहूर है कि थाहरूशाह कोदने में बी का न्यापार करते थे। एक दिन रूपासिया ग्राम की रहने वाली एक स्त्री चिन्नाचेल की पूंडुर पर रखकर लोदना में घी बेंचने आई। थाहरूशाह ने उसका बी खरीदा और तोलने के लिये उसकी मटकी से घी निकालने लगे, जब घी निकालने र उन्हें देर हो गई और मटकी खाली नहीं हुई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह सब करामात पूर्डुरी की समझ इसे छे लिया। उस पूर्डुरी के प्रभाव से शाहरूसाह के पास असंख्यात द्रन्य हो गया। जिससे उन्होंने अनेशें धार्मिक काम किये। इस समय इनके परिवार में कोई वियमान नहीं हैं।

### भंसाली मेहता किशनराजजी (उर्फ मिनखराजजी) का खानदान, जोधपुर

इस खानदान के पूर्वन भंसाळी बीसाजी नेसलमेर के दीवान थे। ये राव चूंडाजी के समय में जैसलमेर से जोधपुर आये इन्होंने बीसेलाव तालाव बनवाया। इसके बाद नाहोजी, अलेमलजी तथा वेरी-सालजी हुए। वेरीसालजी बालसमंद पर युद्ध करते हुए मारे गये। इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुई। सबसे जोधपुर के भंसाली अपने बच्चों का वहाँ मुंडन कराते हैं। इन बेरीसालजी की चौथी पीदी में जगन्नायजी हुए। इनके ३ पुत्र हुए जिनके नाम भंसाली मेहता तेजसी, रायसी, तथा श्रीचंदजी थे। इनमें भंसाली रायसी के पांचवी पीदी में बोहरीदासजी हुए। इनके सादूलमलजी, मुलतानमलजी तथा सुलतानमलजी नामक ३ पुत्र हुए।

मंसाली सुलतानमलजी लेनदेन का काम करते थे। इनके सार्वतमलजी, सुलराजजी, सुलराजजी, क्रालराज की तथा शुगराजजी नामक ४ पुत्र हुए। मंसाली कुशलराजजी संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके आनराजजी, माणकराजजी, कप्रराजजी, सम्पतराजजी, सुकनराजजी, विश्वतराजजी तथा किश्वतराजजी (उर्फ मिनसराजजी) नामक छ पुत्र हुए। इनमें से मंसाली छगनमलजी सावंतमलजी के नाम पर दर्चक गये। इनके पुत्र उम्मेदराजजी तथा पीत्र मगराजजी मंसाली हैं। भंसाली कप्रराजजी कलकतें में दलाली करते थे। आप इनके पुत्र सवलराजजी आवकारी विभाग में हैं। सम्पतराजजी के पुत्र सवलराजजी कलकतें

में सर्विस करते हैं। भंसाली सुकनशाजनी सनइन्स्पेन्टर पोलिस थे, इनका स्वर्गनास हो गया है। भंसाली विश्वनदासनी पोलीस विभाग में थे। अभी आप रिटायर हैं।

मंसाली किश्वनराजजी ( उर्फ मिनखराजजी )—आपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप सन् १८९७ से मारवाद राज की सर्विस में प्रविष्ट हुए। तथा महाराजा सरदारसिंहजी के समय प्राइदेर सेकेंटरी आफिस में क्षार्क हुए। परचाद आप संवत् १९६२ में पोलिस कान्स्टेवल हुए, एवं इस विभाग में अपनी होशियारी से वरावर तरकी पाते गये सन् १९१२ से १७ सालों तक आप पव्लिक प्रासी क्यूटर रहे। तथा सन् १९२६ से क्षाप सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीस के पद पर वार्ल्य करते हैं। आपके होशियारी पूर्ण कामों की एवज में जोधपुर दरवार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने आपको सर्टिकिकेट दिये हैं। आपके ७ पुत्र हैं जिवमें बढ़े जवरराजजी वी० ए० एल० एल० वी जोधपुर में वकालात करते हैं, कुंदनराजजी ने भी० ए० तक शिक्षा, पाई है। इनसे छोटे रतनराजजी व चंदनराजजी हैं।

#### भैसाली रतनराजजी कुशलराजजी का खानदान, जोधपुर

क्षपर लिख काये हैं कि इस परिवार के पूर्वंज भंसाली जगन्नाथजी के तीसरे पुत्र श्रीचंदनी थे। इनके प्रपाँच पुत्र हुए, जिनमें मंद्रले पुत्र माणकचंदनी थे। इनके नाम पर मूळचन्दनी तथा उनके नाम पर वच्छराजजी इतक आये। इनका स्वर्गवास संवत् १९०५ में हुआ। वच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी तक इस परिवार के पास सोजत परगने का खांभल गांव पट्टे था। फतहराजजी ने अपने पूर्वजों की एकत्रित की हुई सम्पति को ख्व खर्च किया। संवत् १९५२ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके उदयराजी उम्मेदराजजी सथा पेमराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

भंसाखी उदयराजजी नागोर के मुसरफ तथा महाराणीजी ( वन्हाणजी ) जोधपुर के कामरार थे। संबद १९६४ में इनका खर्मवास हुआ। इनके पुत्र फीजराजजी के पुत्र किरानराजजी, मोहनराकजी सोहनराजजी तथा उगमराजजी हैं।

मंसाली उम्मेदराजनी भी राज्य की नौकरी करते रहे, इनका स्वर्गवास संवत् १९६९ में हो गथा। इनके जोधराजनी, रतनराजनी, देवराजनी, रूपराजनी तथा करणराजनी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें रूपराजनी के पुत्र कुराजराजनी, रतनराजनी के नाम पर इनके आये हैं। मंसाली रतनराजनी का जन्म संवत् १९६० हुना था। आप जगमग १२ साल तक खानों के नायव दरोगा, बारह साल तक स्व इन्स्पेक्टर पोलिस तथा दस साल तक कोर्ट आफ वार्डस् के अकाजण्टेण्ट रहे। सन् १९२८ में रिटावर्ड हुए तथा फिर विलादा तथा भैवराणी टिकाने मे २ साल तक मैनेजर रहे। इधर कुछ मास पूर्व आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र कुछालराजनी आदिट आफिस जोधपुर में सर्विस हैं। इसी तरह करणराजनी के पुत्र मुकुन्दराजनी भी आदिट आफिस में सर्विस करते है।

भंसाली पेमराजजी का स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ । आपके पीत्र भेरूराजजी आकर है तथा सुकनराजजी ट्रिन्यूट इन्स्पेक्टर हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ प्रतापमलजी भनसाली, डूंगरगढ़.



सेठ गोविन्दरामजी मनसाली, बीकानेर.



कैं॰ होरालालजी भनसाली, हुँगरगइ.



कुँ॰ मिजनबन्द्रजी भनसाली, बीकानर.

#### मंसाली मेहता अर्जुनराजजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के प्रवंज भंसाली बोहरीदासजी, जोधपुर में लेन देन का न्यापार करते थे। आपके साद्लमलजी, मुलतानमलजी तथा सुलतानमलजी नामक तीन पुत्र हुए, भंसाली मेहता मुलतान-महजी सम्पत्तिशाली साहुकार थे, तथा महाराजा मानसिंहजी के समय में सायरात के इजोर का काम करते थे। स्टेट को भी आपके द्वारा रक्षों उधार दी जाया करती थी। सेट मुलतानमलजी के गजराजजी, नगराजजी और तुपराजजी नामक तीन पुत्र हुए। नगराजजी भी सायरातों के इजारे का काम करते रहे। संवत् १९४१ में आपका स्वर्गवास हुआ। गजराजजी के पुत्र दौलतराजजी तथा सजनराजजी ज्युविशियल विभाग में सर्विस करते रहे। इस समय इनके पुत्र कानराजजी व मानराजजी हैं।

मेहता नगराजजी के पुत्र खींवराजजी तथा भींवराजजी हुए। खींवराजजी २८ साल से ज्युडिशियल हुन्दें हैं। भींवराजजी हैदराबाद में न्यापार करते थे। आप संवत् १९६० में स्वर्गनासी हुए।
तेठ सींवराजजी के पुत्र अर्जुनराजजी च किशोरमलजी हैं। मेहता अर्जुनराजजी का जन्म संवत् १९६१ में
हुगा। आपने सन् १९२५ में बी० ए० पास किया। सन् १९२६ से आप रेलवे आदिट आफिस में
सर्विस करते हैं, तथा इस समय इन्स्पेक्टर आप अकाउण्टेण्ट हैं। भंसाली किशोरमलजी की वय २५ साल
की है, आपने सन् १९३० में बी० एस० सी० एल० एल० बी० की परीक्षा पास की है। सन् १९३१ से
आप "मेहता एण्ड कम्पनी" के नाम से जोधपुर में इंजनियरिंग तथा कंट्राविंटग का काम करते हैं।

#### सेठ प्रतापमल गोविन्दराम भंसाली, कलकत्ता

इस परिवार वाले सज्जन भारवाड़ से बीकानेर राज्य के रायसर नामक स्थान पर आये। वहाँ इन्न समय तक निवास कर यहाँ से रानीसर नामक स्थान में जाकर रहने लगे। ह्स परिवार में सेठ वेबमलजी हुए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमहाः सेठ रतनचन्द्रजी एवम् सेठ एर्णचन्द्रजी था।

सेठ रतमचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ पद्मचन्द्रजी, सेठ देवचंद्रजी एवम् सेठ कस्तूरचन्द्रजी था। सेठ पूरणचन्द्रजी के प्रतापमञ्ज्जी एवम् मूलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ पदमचन्द्रजी का वाल्यकाल ही में स्वर्गवास हो गया।

सेठ देवचन्दजी—प्रारम्म मे आप देश से सिराजरांज के पास 'प्छंगी' नामक स्थान पर गये।
वहीं जाकर आपने कपदे का व्यवसाय शुरू किया। इस फर्म में आपने अपनी होशियारी एवस् बुद्धिमानी से अच्छी सफलता प्राप्त की। मगर दैव दुर्योग से इस फर्म में आग छग गई और आपकी की हुई सारी बहुतत पर पानी फिर गया। इसके पश्चात् आप अपने सारे जीवन भर नौकरी ही करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६५ में हो गया। आपके गोविन्दरामनी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ गोविन्दरामजी—आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आजकल आपका परिवार वीकानेर का निवासी है। आप बाईस संप्रदाय के अनुयायी है। प्रारम्म में आपने सर्विस की। आप बढ़े व्यापार बतुर पुरुष हैं। नौकरी से आपकी तबियत उकता गई एवम् आपके दिल में स्वतन्त्र व्यवसाय करने की किंग हुई। अतएव आपने संवत् १९५६ में यह सर्विस छोढ़ दी तथा हनुमतराम तुलसीराम के साझे में फर्म स्थापित की। यह साझा संवत् १९६३ तक चलता रहा। इसके बाद इसी साल भाषते भवनी निज की फर्म मेसर्स प्रतापमल गोविन्दराम के नाम से की। तब से आप इसी नाम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आपका जीवन, वड़ा सादा जीवन है। विद्या से आपको बड़ा प्रेम है। करीब तीन साल पूर्व आपने बीकानेर में गोलकों की गवाद में श्री गोविन्द सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। जहाँ सब प्रवन्ध आपकी ओर से हो रहा है। आपके बा० भीखनचन्दजी नामक एक पुत्र है। आप उत्साही नवयुवक हैं आजकल आप फर्म के कार्य्य में सहयोग दे रहे हैं।

सेठ प्रतापमलजी—आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप श्री जैन द्वेताम्यर तेरापंथी संप्रदाष के मानने वाले हैं। प्रारम्भ में आपने भी नेल्फ़ासारी में कैसरीचन्द मोतीचन्द के यहाँ सर्विस की। इन्छ वर्षों वाद उनकी नौकरी छोड़ दी एवम् अपने भतीजे सेठ गोविन्दरामजी के साथ प्रतापमल गोविन्दराम के फर्म में साक्षा कर लिया। जो इस समय भी है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमदाः हीराललबी, आसकरनजी, सुगनचन्द्रजी एवम् जैसराजजी हैं। आप छोगों का आजकल देश में निवास स्थान भी हैं गरगद है।

हीरालालजी मैट्रिक पास हैं तथा जैसराजजी इण्डर मिजियेट कामर्स की स्टेडी कर रहे हैं। शेष सब भाई फर्म के कार्य में सहयोग देते हैं। सेट प्रतापमलजी के भाई मूलचन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया है। आपके जेटमलजी एवस सुमेरमलजी नामक दो पुत्र हैं। जेटमलजी एफ॰ ए॰ पास करके दावटरी पढ़ रहे हैं। दूसरे दुकान का कार्य्य करते हैं। इस समय इस परिवार की कलकता में भिन्न २ नामों से भिन्न २ स्ववसाय करने वाली ३ दुकानें चल रही हैं।

#### सेठ हजुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर

हस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ खेतसीजी ने करीय १०० वर्ष पूर्व छापर में आकर निवास किया। आपके हजुतमळजी, उमचन्दजी और हरकचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से हजुतमळजी एवम् हरकचन्दजी का परिवार जामिल में व्यवसाय कर रहा है। सेठ हजुतमळजी करीव ६० वर्ष पूर्व घोड़ामारा गये एवम् वहाँ अपनी फर्म स्थापित की। आप दोनों भाई बढ़े प्रतिमा सस्यज्ञ एवम् न्यापिक व्यक्ति थे। आपके व्यापार संचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही। आपने अपने स्यवसाय को विशेष रूप से बढ़ाने के लिये दोमार, कलकत्ता, इसरगंज, अनंतपुर उख़ीपुर, (रंगपुर) इत्यादि स्थानों पर मिन्न २ नामों से फर्में स्थापित की। सेठ हजुतमळजी का स्वगंवास हो गया। आप के इस समय खुषमळजी दत्तकपुत्र हैं। आप ही फर्में का संचालन करते हैं। आपके भंवरलाळजी नामक एक पुत्र हैं।

सैठ हरकचन्द्रजी इस समय विद्यमान है। आपके हाथों से भी फर्म को बहुत उन्नीत हुई इस समय आपने अवसर ग्रहण कर लिया है। आपका छापर की पंच पंचायती में अच्छा मान सम्मान है। आपके छुधमलजी, मालचन्द्रजी, ढालचन्द्रजी, यानमलजी और माणकचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र हैं। बढ़े पुत्र आपके बढ़े साई हजुतमलजी के नामपर दक्तक राये। होप अपने व्यापार का संचालन करते हैं। आप सब सजान और मिलनसार व्यक्ति हैं।

#### S £2

#### सेठ पन्नालाल नारमल वंब, भुसावल

इस क़ुटुम्ब के मालिकों का मूल निवास स्थान पीही (जोधपुर स्टेट) में है। लगभग १०० साल पूर्व सेट नारमलजी बम्ब ने मारवाड़ से आकर इस दुकान का स्थापन किया। आपके पुत्र सेट गुजाबचन्दजी व पत्तालालजी बम्ब हुए।

सेठ गुलाबचन्दजी बन्ब—आपके हाथों से ब्यापार को विशेष उन्नति श्रास हुई। आप अपने स्वर्ग-वाक्षी होने के समय १५। २० हजार रुपयों का दान कर गये थे। इस रकम में से ५। ६ हजार की लगत से पीही में एक धर्मशास्त्रा बनवाई गई है। आपका स्वर्गवास सन् १९२४ में हुआ। आपके मेस्लालजी तथा सरूपचन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं।

सेठ पतालालजी बस्व — आप सेठ नारमळजी के छोटे पुत्र हैं। तथा इस परिवार में वहे हैं। आप के परिवार की गणना खानदेश, तथा बराद के नामी ओसवाळ छुदुम्बों में है। इस परिवार ने श्री भूरा-बाई श्राविकाश्रम तथा पदमावाई कन्या पाठशाला को सहायताएँ दी हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का माननेवाला

श्री मेरूलाजजी वस्य—आप सेठ गुडाबचन्द्रजी के बब्दे पुत्र हैं। आप शिक्षित तथा समझदार सज्जन हैं। तथा फर्म के न्यापार को बद्दी सफता से संचाडित करते हैं। आप असावल म्युनिसिपेडिटी के 11 वर्षों तक मेम्बर रहे हैं। शिक्षा के कार्यों में दिख्यस्पी से हिस्सा छेते हैं। आपके छोटे आता सरूपचन्द्रजी आपके साथ न्यापार में भाग छेते हैं। आपके यहां गुडाबचन्द्र नारमल बम्ब के नाम से साहुकारी छेन देन तना कृषि का और पन्नाखाल नारमल बम्ब के नाम में सराफी न्यापार होता है।

### सेठ सरूपचंद भूरजी बम्ब, कोपरगांव ( नाशिक )

इस परिवार का मूछ निवास स्थान कुरहाया (अजमेर के पास ) है। यह परिवार स्थानक वासी आग्नाय का है। मारवाड़ से सो वर्ष पूर्व सेठ दछीपचन्द्रजी के पुत्र नन्दरामजी पैदछरास्ते से कोपरर्गाव के पास मुरशदपुर नामक रथान में आये। इनके पुत्र भूरजी भी यहीं व्यापार करते रहे। संवत् १९४० में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके रामचन्द्रजी तथा सरूचपन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ रामचन्द्रजी येरण गांव (नाशिक) गये। संवत् १९७७ में आपका स्वर्गवास हुआ। इस समय आपके पुत्र रतनचंद्रजी तथा खुशालचन्द्रजी यरण गांव में ब्यापार करने हैं।

सेठ सरूपचन्द्रजा तथा खुशाल्यप्या जन्म १९२८ में हुआ । आए संवत् १९४० में कोपरगांव सेठ सरूपचन्द्रजी वस्त् —आपका जन्म १९२८ में हुआ । आए संवत् १९४० में कोपरगांव आये । आपने व्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूर्वक द्रव्य उपार्जित कर अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है । आपके यहाँ "सरूपचन्द भूरजी वस्त्र" के नाम से आदृत, साहुकारी तथा कृषि

#### भासवाल जाति का इतिहास

का काम होता है। आपके पुत्र मोतीळाळजी, हीराळाळजी, पत्राळाळजी तथा झ्सरकाळजी व्यापार में भाग ळेते हैं, तथा फूळचन्द्रजी और मंसुखळाळजी छोटे हैं। यह परिवार नाशिक जिळे के शोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। मोतोळाळजी वस्त्र के ४ पुत्र हैं।

#### लाला निहालचन्द नन्दलाल वम्ब, लुधियाना

यह खानदान काभग पांच सौ वर्षों से यहां निवास कर रहा है । इस परिवार के पूर्वक काळा सुनवामकती के काळा गुळावामकती वृंदामळ्जी, तथा भवानीमळ्जी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें काळा गुळावामळ्जी, के काळा निहालमळ्जी, नरायणमळ्जी, सावनंगळ्जी तथा पंजाबरायजी नामक ३ पुत्र हुए । काळा निहालमळ्जी वदे धर्मात्मा व्यक्ति थे । आप यहां की ओसवाक समाज में नामांकित व्यक्ति थे । संवत् १९४९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र नन्दलाळ्जी तथा चन्दूलाळ्जी थे ।

लाला नन्दलाल में लुधियाना के ओसवाल समान में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आपका संबत् १९८२ में स्वर्गवास हुआ! आपके लाला जगन्नायजी, अमरनायजी, मोहनलालजी तथा पद्मालालजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें लाला अमरनाथजी मौजूद हैं। इस समय आप अपनी ''निहालचन्द नन्दलाल'' नामक फर्म का संचालन करते हैं। आपका परिवार पुरतहानपुरत से चोधरायत का काम करता आ रहा है। आपके पुत्र मदनलालजी हैं।

ळाला गुलाबामलजी के द्वितीय पुत्र लाला जारायणलालजी के पुत्र लाला खुशीरामजी वदे मश-हुर तथा धर्मात्मा व्यक्ति हुए । आपने धहाँ एक उपाध्य भी बनवाया था ।

#### लाला कालूमल शादीराम वम्ब, पटियाला

यह परिवार सौ वर्ष पूर्व दिल्डी से परियाला आकर आवाद हुआ। इस परिवार में छाला काल्डरामजी तथा कन्हैयालालजी नामक २ वंतु हुए। इनमें कन्हैयालालजी के शादीरामजी, गौंदीरामजी तथा राजारामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें लाला शादीरामजी के लाला पानामलजी, सुचनरामजी तथा दौलतरामजी नामक पुत्र हुए। इस समय सुचनरामजी के पुत्र मंगतरामजी तथा तरसेपचन्दजी और दौलतरामजी के पुत्र संतलालजी विद्यमान हैं।

ळाळा गोंदीमळजी का जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप पिटयाळा के ओसवाळ समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आप चौधरी भी रहे थे। संवत् १९७० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके लाळा चांदनरामजी, धर्मचन्दजी तथा मात्रामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें लाळा चांदनरामजी का संवंद १९७८ में स्वर्गवास हुआ। जाळा धर्मचन्दजीका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप प टियाळा के मधाहुर चौधरी हैं, पटियाळा दरवार ने आपको दुशाळा इनायत किया। आपके यहां जनरळ देवेदारी का काम होता है। आपके पुत्र कश्मीरीळाळ तथा बीखरामजी बाळक हैं। लाळा मात्रामजी की वय ३४ साळ की है। आप जनरळ मरचेंटाइज का ब्यापार करते हैं। यह परिवार स्थानक्वासी आम्नाय ना मानने वाळाडी।

## ग्रोसवाज जाति का इतिहास कि





सेठ पत्नाजाजजी वन्न (पत्नाजाज नारमज), मुसावज. श्री कुन्दनमजजी फिरोदिया बी. ए. एज,एज. बी, श्रहमदनग



श्री कुशलसिंहजी चौधरी एल. टी. एम.डास्टर,शाहपुरा.



सेठ चंदनमजजी पीतल्या (चंदनमज भगवानदास), श्रहमद

## फिरोहिया

### श्री उम्मेदमलजी फिरोदिया का खानदान, श्रहमदनगर

इस खानदान का मूळ निवास स्थान पीपाइ ( मारवाइ ) का है । आपकी आम्नाय क्वेता-म्बर स्थानकवासी हैं । इस खानदान में श्री उम्मेदमळजी फिरोदिया सबसे पहले अहमदनगर जिले में आये । भापकी हिम्मत और बुद्धिमानी बहुत बदी चढ़ी थी । यहां आकर आपने साहसपूर्वक पैसा प्राप्त किया और फिर मारवाइ जाकर बादी की, वहाँ से फिर अहमदनगर आपे और कपड़े की दुकान स्थापित की । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम खूबचन्दजी और विश्वनदास्त्रजी थे । अपने पिताजी के पश्चात् आप दोनों माई मनीलेजिया और कपड़े का व्यपार करते रहे । इनमें से फिरोदिया खूबचन्दजी का स्वर्गवास सन् १८०१ में और फिरोदिया विश्वनदासजी का सन् १८९७ में होगया ।

फिरोदिया विसनदासजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः शोभापन्दजी, माणिकचन्दजी और पद्मालाकजी थे। आप तीनों भाई भी कपड़े और मनीकैण्डिङ्ग का न्यापार करते रहे। इनमें पे घोमापन्दजी का स्वर्गवास सन् १९११ में हुआ। आप बढ़े धार्मिक, शांत प्रकृति वाले और मिलनसार पुरुष थे। आपके पुत्र कुन्दनमकजी फिरोदिया हुए।

कुन्दनमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १८९५ में हुआ। आपने सन् १९०० में वीठ ए० की टौर सन् १९१० में एछ० एछ० बी० की डिप्रियाँ प्राप्त की । आप सन् १९०८ में फर्यूसन कालेज के दिक्षण—फेलो रहे । उस समय भारत में ओसवालों के हने गिने शिक्षित युवकों में से आप एक थे । आप बहे शांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुधारक एठव हैं । जैन जाति के सुधार और वाश्युद्ध की ओर आप का बहुत छड़्य है । अहमदनगर की पांजरारोछ के आप सबह वर्षों से सेक्रेटरी हैं । आप यहां के ब्यापारी एसोसियेशन के चेअरमेन, अहमदनगर के आयुर्वेद विचालय, अनाय विचार्थी गृह और हाईस्टूल की मैनेजिंग कमेटी के मेग्बर हैं । सन् १९२६ में आप बम्बई की छेजिस्हेटिव कैंसिल में अहमदनगर स्वराज्य पार्टी की ओर से प्रतिनिधि चुने गये थे । इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के चेअरमेन रहे थे । अहमदनगर कांग्रेस कमेटी के भी आप बहुत समय तक सेक्रेटरी रहे हैं । अहमदनगर के चेअरमेन रहे थे । अहमदनगर कांग्रेस कमेटी के भी आप बहुत समय तक सेक्रेटरी रहे हैं । अहमदनगर के सेंग्र के के आप चअरमेन हैं । इसी प्रकार जैन कान्फ्रेंस, जैन बोडिंग एना हत्यादि सार्वजनिक सिंग्र के के आप चअरमेन हैं । इसी प्रकार जैन कान्फ्रेंस, जैन बोडिंग एना हत्यादि सार्वजनिक संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं । कहने का तात्वर्य्य यह है कि आप भारत के जैन समाज संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं । जिनके नाम श्री नवलमलजी मोतीलालजी और में गण्यमान्य व्यक्ति हैं । आपके तीन पुत्र हैं । जिनके नाम श्री नवलमलजी मोतीलालजी और कीर हस्तीमलजी फिरोटिया हैं ।

नवलमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १९१० में हुआ। आपने सन् १९३३ में बी० नवलमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १९१० में हुआ। आपने सन् १९३३ में बी० पस० सी० की परीक्षा पास की। आप बड़े देश मक और राष्ट्रीय विचारों के सज्जन हैं। सन् १९३० भौर सन् १९३२ के आन्दोलन में आपने कालेज छोड़ दिया। तथा आन्दोलन में भाग देते हुए ९ मास की जेल में गये। राष्ट्रीय की तरह सामाजिक स्प्रिट भी आपमें कूट २ कर भरी है। आपने अपने घर से परदा प्रथा का विहिष्कार कर दिया है। अहमदनगर के ओसवाल युवकों में आपका सार्वजनिक जीवन बहुत ही अग्रगण्य है। आपके छोटे भाई मोतीलालजी फिरोदिया का जन्म सन् १९१२ में हुआ। आप इस समय बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आप बढ़े योग्य और सज्जन हैं। आपसे छोटे भाई हस्तीमक्ष्जी हैं। इनकी वय १६ साल की है।

## बोरहिया

#### सेठ श्रनोपचन्द गंभीरमल, बोरदिया उदयपुर ।

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ रखबदासजी नाथद्वारा से उदयपुर आये। आपने यहाँ महाताण भीमसिंहजी के राजस्व काल में सम्बद् १८८० से १९०७ तक राज्य में सिंदिस की। आपके जिम्मे कोतर का काम था। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको परवाने भी वर्ष्ट्रों थे। आपके अम्बावजी अनोपचन्दजी, रूपचन्दजी और स्वरूपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। आप छोग अलग अलग हो गये एकम स्वतन्त्र रूप से ज्यापार करना प्रारम्भ किया। सेठ अनोपचन्दजी न्यापारिक दिर्माण के सज्जन थे। आपने अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की। आपने गोकलचन्दजी और गम्भीरमलजी नामक दो पुत्र हुए। यह फर्म सेठ गम्भीरमलजी की है।

सेठ गम्भीरमलजी तांत स्वभाव के न्यापार चतुर पुरुष थे। आपके समय में भी फर्म की षहुत उन्नति हुई। आपका स्वगंवास हो गया। इस समय आपके पुत्र सेठ फोजमलजी और सेठ लुहारमल्जी होनों भाई फर्म का संचालन करते हैं। आप लोग मिलनसार हैं। सेठ फौजमलजी के सुल्तानिसहजी और जीवनिसहजी गामक पुत्र हैं। सुल्तानिसहजी योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल आप ही फर्म का संचालन भी करते हैं। सेठ लुहारमलजी के मालचन्दजी, छोगालालजी, नेमीचन्दजी, चाँदमलजी और स्वजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम दो न्यापार में योग देते हैं। तीसरे वी० ए० में एद रहे हैं। इस समय आप लोग उपरोक्त नाम से वेकिंग हुंडी चिट्टी कपास वगेरह का अच्छा व्यापार करते हैं।

#### डाक्टर क्रशलसिंहजी चौघरी, कोठियां (शाहपुरा) का खानदान

इस परिवार के पूर्वज मेवाड़ के हुरदा नामक आम में रहते थे। वहाँ से महाराजा उम्मेदिसंडनी बााह 9राविषति के राजत्वकाल में यह परिवार कोटियाँ आया। उस समय महाराजा के पौत्र कुँवर रणिंसहजी की सेवा चौधरी गर्जीसंहजी ने विशेष की। इससे प्रसन्न होकर राज्यासीन होने पर रणिंसहजी ने इनकी कोटियाँ में कई सम्मान वक्षो। उसके अनुसार वसंत, होली, शीतलाअष्टमी, रक्षावन्धन, दशहरा, व गणगोर के त्यौहारों पर गांव के पटेल पंच 'चौधरीजी' के सकान पर आते हैं, तथा सदा से बंधे हुए दरत्रों का पालन करते हैं। होली के पहड़े में दमामी लोग किले में दरवार की पीढ़ियों के साथ चौधरीजी की पीढ़ियां गांते

हैं, तया हरएक भ्यक्ति विवाह में चौधरीजी की हवेळी पर "राम राम" करने जाता हैं। इत्यादि सम्मान् स्म परिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वंशजों को गर्जासंहपुरा, जयसिंहपुरा, गणपितयापुरा, व शेयेड़ी गांव भी जागीरी में मिले थे। चौधरी राजसिंहजी को शाहपुरा द्रवार ने बहुत से रुक्के वरुशे है। इनके बच्छराजजी, अभयराजजी तथा उम्मेद्राजजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें चौधरी वच्छराजजी ने शाहपुरा में प्रधानगी का कार्य किया। इनके तीसरे भाई चौधरी उम्मेद्राजजी को उदयपुर दरबार ने अपने यहाँ बैठक बस्की तथा हुरद्दा में जागीर इनायत की। चौधरी अभयराजजी के पौत्र अर्जुनसिंहजी ने शाहपुरा रिवासत मे बहुत लैरख्वाही के काम किये। आप कुंमलगढ़ की हुकूमत पर भी रहे। इनके पुत्र राजमलजी शाहपुरा में कामदार कोछोला तथा कौसिल के मेम्बर रहे। आपको अपनी जाति की पंचायती ने "जी" का सम्मान दिया था।

चौधरी बच्छराजनी के पुत्र फतहराजनी हुए । इनके पुत्र स्योळाळिसिंहनी को भी शाहपुरा दरवार ने कई रुक्के इनायत किये थे। इनके कल्याणिसिंहनी, जाळमिसिंहनी तथा रघुनाथिसिंहनी नामक ३ पुत्र हुए । बौधरी क्ल्याणिसिंहनी मारवाद पराने में हुकूमतें करते रहे। आपको शाहपुरा दरवार महाराजा माधोसिंहनी ने जागीरी इनायत की। आपके नाम पर रघुनाथिसिंहनी दत्तक आये। चौधरी रघुनाथिसिंहनी ने महाराजा नाहर्रिसंहनी के समय कोटदी कोठियाँ की सरहद के फैसले में इमदाद दी इसिंहनी नामक ४ पुत्र इनमें बौधरी स्वार्मिंहनी कोठियाँ में निवास करते हैं। आपने महकमें कारखानेतात तथा आवकारी में सिंदेस की। आपको बींकारे का सम्मान प्राप्त हैं। आपने नौरतनिसंहनी, छळमणिसंहनी तथा स्वार्मिंहनी, छळमणिसंहनी तथा आवकारी में सिंदेस की। आपको बींकारे का सम्मान प्राप्त हैं। आपने नौरतनिसंहनी, छळमणिसंहनी तथा सुत्रालिसेंहनी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें कुत्राळिसेंहनी विद्यमान हैं।

बान्टर कुशलिसिहजी का जन्म सम्बद् १९५९ में हुआ। अजमेर से इंटरिमिजिएट की परीक्षा पास कर आपने दान्टरी का अध्ययन किया सन् १९२९ में एक० एम० ओ॰ की दिगरी प्राप्त की। इसके बाद एक० टी॰ एम० का दिण्लोमा भी प्राप्त किया। सन् १९३० से बाहपुरा स्टेट में स्टेट मेदिकल ओफीसर हैं। आपको वर्त मान महाराजा ने प्रसन्न होकर जागीरी वर्ष्शी है, आपके कार्यों से पिल्लिक बहुत खुश हैं। आपके भूपिसह नामक एक पुत्र हैं। इस परिवार में चौधरी जालिमासिहजी के पीत्र समर्थसिंहजी गोठ (इन्दोर स्टेट) में रहते हैं। इनके पुत्र इन्द्रसिंहजी हैं।

वर्तमान में इस कुटुम्ब में समर्थीसहजी, जोघितहजी, चल्रमसिहजी, सुगनिसहजी, चौदिसहजी, हमीरिसहजी तथा मगनिसहजी नामक व्यक्ति विद्यमान हैं। इनमें चौथरी वल्ल्यमिहजी ने चाहपुरा स्टंट में कई स्थानों की तहसीलदारी व हाकिमी की। जापको शाहपुरा पंचायती ने "धी" का सम्मान दिया है।

## कीमती

सेठ जमनालाल रामजाल कीमती, हैंदराबांदें (द्चिण)

इस खानदान का मूल निवास रामपुरा (इन्दौर स्टेट) हैं । यह पश्चित स्थानकशर्धी आदाद का माननेवाला है। इस परिवार में सेठ रायसिंहजी धृषिया ,रानपुरे में प्रतिष्टित स्यकि (हो गये हैं, यह खानदान पहले धूपिया परिवार के नाम से पहचाना जाता था। आगे चलकर इस परिवार में सेठ पदार लालजी तथा वज्ञालालजी कीमती हुए। इन भाइयों में सेठ पदालालजी का जन्म सम्बत् १९०१ में हुआ। रामपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंदसोर गया। तथा यहाँ से सेठ पद्मालालजी सम्बत् १९४८ में है हैदराबाद आये। आप वहे धर्मप्रेमी तथा साधुमक पुरुप थे। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९७३ में हुआ। संपिक जमनालालजी तथा रामलालजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जमनालालजी रामलालजी कीमती—सेठ जमनालालजी का जन्म सम्वत् १९३५ में हुआ। आप दोनों भाइयों ने अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हैदराबाद में जबाहरात आदि का व्यापार आरम्भ कर दिया था, सथा इस व्यापार में आप ग्रंथुओं ने अच्छो सम्पत्ति उपिंजित की। हैदराबाद में कारोबार जमने पर आपने हुंदोर में भी अपनी एक शाखा खोली। सेठ जमनालालजी कीमती के एक प्रत्र सुखलालजी हुए थे, आप वहे होनहार प्रतीत होते थे, लेकिन ३-४ साल की अल्पायु में इनका स्वर्गनास हो गया। इनके नाम पर मदनलालजी दलक लिये गये। रामलालजी कीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने कोटे आई रामलालजी को ग्रांग हो गया। सेठ जमनालालजी की अपना उत्तराधिकारी अपने कोटे आई रामलालजी को ग्रांग हो गया। सेठ जमनालालजी को अपना इत्तक प्रगट किया है। सेठ जमनालालजी को अपना इत्तक प्रगट किया है। सेठ जमनालालजी को ग्रंग रामलालजी की पत्नी के स्वर्गनासी हो लाने पर १ लाल रुपया धार्मिक कार्मों के लिये निकाले जाने की घोषणा की है।

इस परिवार ने सेठ पनालालजी तथा सुखलालजी के स्मणार्थ रामपुरा में "जमनालाल रामलाल कीमती लायनेरी" का उदघाटन किया है। आपने हैदरावाद में एक धर्मशाला बनवाई। हैदरावाद की मारवाड़ी लायनेरी के लिये एक "कीमती मवन" धनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक के लिये एक मकान दिया। आप एक जैन प्रन्थमाला प्रकाशित कर सुफ़्त विवितित करते हैं। इन्दोर में आपकी ओर से एक जैन कन्या पाठशाला चल रही है, तथा यहाँ भी शुभ कामों के लिये एक विविद्या दी है। आपकी ओर से एक जैनन्द्र गुरुकुल पंचक्ला में एक जैन वोदिंग हाउस वनवाया गया है, इसी तरह मंदसीर में इन बंधुमां के एक प्रसृति गृह वनवाया है। इसी तरह के धार्मिक तथा लोकोपकारी कार्यों में आप खेग मान लेते रहते हैं। इस समय इन कीमती वंधुओं के यहाँ सुलतान वाजार रेसिलंसी हैदराबाद में जमनाजाल रामलाल कीमती के नाम से वेकिंग जवाहरात का न्यापार होता है। तथा पहाँ की प्रतिष्ठित कर्मों में बह फूर्म मानी जाती है। हैदराबाद सिकरांवाद, इन्दौर आदि में आपके कई मकानात हैं। आपके यहां इन्दौर लज्ज्रीवाजार में भी वेकिंग ज्यापार होता है।

## **दीत**िक्या

सेठ वदीचन्द वर्द्धमान पीतलिया, रतलाम

इस परिवार के बुजुर्गों का मुख निवास स्थान कुम्मलगढ़ ( मेवाढ़ ) है। वहाँ इस परिवार वे राज्य की अच्छी २ सेवाएँ की थीं। वहीं से इस परिवार के सज्जन सेठ बीराजी ताल ( जावरा स्टेड ) नामक

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेंड श्रमरचन्द्जी पीतल्या, रतलाम.



सेंद्र वर्द्धमानजी पीतल्या, रतलाम.



संद जमनालालजी कीमती, हैर्रावाद.

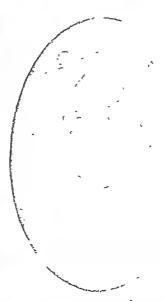

सेंड रामलालजी कॉमनी, हेद्रगयाद,

स्थान पर आये एवम् साधारण हुकानदारी का काम प्ररम्भ किया। सेठ वीराजी के पश्चात् सेठ मागकचंद्र जी और सेठ विरावीदां के कमशः इस फर्म के कार्य्य का संचालन किया। आपका ताल की जनता में अच्छा सम्मान था। सेठ विरदीचंदजी के अमरचंदजी, बच्छराजजी और सीमागमल्जी नामक तीन पुत्र हुए। वर्तमान में आप तीनों ही आताओं के बंदाज क्रमदाः रतलाम, जावरा और ताल में अलग २ अपना अवसाय कर रहे हैं।

सेठ अमरचन्दजी—आपने समत् १९९१ में रतलाम में उपरोक्त नाम से फर्म लोली। साथ ही आपने अपनी बुद्धिमानी, मिलनसारी और कठिन परिश्रम से फर्म के व्यवसाय में अच्छी तरकी प्राप्त की। आप का धार्मिक और जातीय प्रेम सराहनीय था। आपके द्वारा इन दोनों लाईनों में बहुत काम हुआ। स्थानक वासी जैन कांफ्रेन्स में आपका अपने समय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य में भी आपका बहुत सम्मान था। रतलाम स्टेट से आपको 'सेठ' की उपाधिप्राप्त हुई थी। आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न, कार्य कुशल और बुद्धिमान स्थक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके बर्ब्सभानजी नामक एक पुत्र है।

सेठ बर्द्धभानजी—आप बड़े मिळनसार एवम जाति सेवक सज्जन हैं। आपने भी जाति की सेवा में बहुत मदद पहुँचाई। आप अखिळ भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेन्स के जनरल सेक्रेटरी रहे। रतलम के जैन ट्रेनिंग काळेज के भी आप सेक्रेटरी थे। आपका स्थानकवासी समाज में अच्छा प्रभाव एवम समान है। आपका ब्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में हो रहा है।

#### सेठ भगवानदास चन्दनमल पीतलिया, श्रहमदनगर

इस खानंदान वालों का खास निवासस्थान रीयां (मारवाड़) में हैं। आप द्वेवाम्बर कैन स्थानकवासी आम्नाय को माननेवाले हैं। रीया (मावाड़) से करीब १५० वरस पहले सेठ भगवान-दासजी के पिता पैदल रा ते से चलकर अहमदनगर आये और यहाँ पर आकर अपनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र भगवानदासजी हुए। आपका स्वर्णवास केवल २५ वर्ष की उम्र में ही हो गया। आपके परचात आपकी धर्मपत्री श्रीमती रम्मावाई ने इस फर्म के काम को संचालित किया। इन्होंने साधु साध्वयों के उद्दर्भ के लिये एक स्थानक बनवाया। भगवानदासजी के कोई सन्तान न होने से आपके यहाँ चन्दनमलजी को दसके लिया। चन्दनमलजी का जन्म सं० १९२९ में हुआ। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत तरक्षी हुई। आपका लगेवास संवत् १९८८ में हो गया। आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपके स्वर्णवास के समय १५०० संस्थाओं को दान दिये गये। आपके पुत्र मोतीलालजी और इस्मरलालजी हैं।

मोतीलाळजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। तथा झ्मरलालजी का जन्म संवत् १९७१ में हुआ। मोतीलाळजी सज्जन और योग्य व्यक्ति हैं। झ्सरलालजी इस समय मेहिक में पढ़ रहे हैं। इस सात्रात्र को दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बड़ी रुचि रही है।

#### 家和印

#### सेठ खेतसीदासजी जम्मड़ का परिवार, सरदारशहर

- इस परिवार के लोग जम्मड़ गौत्र के सजन हैं। यहुत वर्षों से ये लोग तोल्यासर (बोकानेर) नामक स्थान पर रहते था रहे थे। इस परिवार में सेठ उन्मेदमल्जी हुए। आप तोल्यासर ही में रहे तथा साधारण लेन तथा खेती वादी का काम करते रहे। आपके खेतसीदासली नामक एक पुत्र हुए। आप तोल्यासर को छोड़कर, जब कि सरदार शहर यसा, व्यापार के निमित्त यहाँ आकर बस गये। यहाँ आके १२ वर्ष परचात् याने संवत् १९०८ में यहीं के सेठ वींजराजजी दूगड़, सेठ गुलावचन्दली लाजेड़ और सेठ चौथमल्जी आंचल्या के साथ २ कलकत्ता गये। तथा सब ने मिलकर वहाँ सेठ मौजीराम खेतसीदास के नाम से सामलात में अपनी एक फर्म स्थापित की। मालिकों की दुद्धिमानी एवम्स व्यापार चातुरी से इस फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नित होने लगी। इसके पश्चात् संवत् १९२८ में सेठ थीजराजजी एवम सेठ खेतसीदासली ने उपरोक्त फर्म से अलग होकर अपनी नई फर्म मेसस खेतसीदास तनसुखदास के नाम से खोळी। यह फर्म भी ४० वर्ष तक चलती रही। इस परिवार की सारी उन्नित इसी फर्म से हुई। सेठ खेतसीदासली का स्वर्गवास संवत् १९३६ में ही हो गया था। आपके २ पुत्र हुए। जिनके नाम कमका सेठ काल्रामजी एवम सेठ अनोवास संवत् १९३६ में ही हो गया था। आपके २ पुत्र हुए। जिनके नाम कमका सेठ काल्रामजी एवम सेठ अनोवन्दली ( दूसरा नाम नान्द्रामजी ) हैं।

सेठ वाळ्यामजी का जन्म संबत् १९१४ में हुआ। आपके छोटे भाई सेठ अनोपचंदजी थे। दोनों भाई बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और होशियार न्यक्ति थे। आप छोगों ने न्यापार में बहुत सम्पत्ति उपाजित की। सामाजिक वातों पर भी आपका बहुत ध्यान था। पंच पंचायती के प्रायः सभी कार्यों में आप छोग सहयोग प्रदान किया करते थे। सेठ काल्यामजी बढ़े स्पष्ट वक्ता और निर्माक समाज सेवी थे। सेठ अनोपचन्दजी भी अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेठ काल्यामजी का स्वर्गवास संवत् १९६८ में तथा सेठ अनोप-

हो चुके थे। सेठ काल्हरामजी के तीन पुत्र हुए जिनने नाम क्रमराः सेठ मंगलचंदजी सेठ विरदीचंदजी और सेठ छुम करणजी हैं। सेठ अनोपचंदजी के कोई संतान न होने से सेठ विरदीचंदजी दत्तक गये हैं। आप तीनों माइयों का इस समय स्वतंत्र रूप से ज्यापार हो रहा है। संवत् १९८६ तक आप लोग शाम छात में ज्यापार करते रहे।

सेठ मंगळचन्द्रजी की फर्म सेसर्स खेतसीदास मंगळचन्द्रजी के नाम से कछकता के मनोहरदास कटळा में चळ रही है जहाँ कपढ़ा एवम बैंकिंग का व्यापार होता है। सेठ मंगळचन्द्रजी मिलनसार एवम समसदार व्यक्ति हैं। आपके रिघकरनजी और चन्द्रनमळजी नामक २ प्रम हैं।

सेठ विरदीचन्द्रजी का जन्म संवद् १९४८ का है। आप मिलनसार एवम उत्साही सज्जन हैं। आपका ध्यान भी व्यापार की ओर अच्छा है। आपने अपने हाथ से ही कलकत्ता में एक कोठी खरीद की है। सरदार शहर में आपकी आर्छाशान हवेली वनी हुई है। आपकी फर्म कलकत्ता में ११३ कासस्ट्रीट में मेससे खेतसीदास मिलापचन्द्र के नाम से चल रही है। आपके मिलापचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं।



स्व॰ सेठ नान्रामजी जन्मड, सरवारशहर.



सेट शुभक्रणजी जन्मड. यन्दान्नाहर.



संड विरहीचडजी जम्मह, गरहारगहर



दुवरक्षिणाकारी । विकास विकास वास्त

बाबू ग्रुभक्ररनजी का जन्म संवत् १९६५ का है। आप भी आजकल अपना स्वतंत्र न्यापार कलकत्ता में मनोहरदास कटला में मेसर्स खेतसीदास ग्रुभकरन जन्मड़ के नाम से कर रहे हैं। आप भी मिलनसार एवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आपकी भी सरदार शहर में एक सुन्दर हवेली बनी हुई है। यह 'परिवार हिं जैन श्रेताम्बर तेरापंथी संग्रदाय का मानने वाला है।

#### नस्त

#### मुकीम फूलचन्द्जी नखत, कलकत्ता

इस परिवार के पूर्व ध्यक्ति जैसलमेर रहते थे। वहाँ से सेठ जोरावरमलजी बंगला बस्ती (वर्तमान फैजाबाद यू॰ पो॰) में आये। आपके पुत्र बख्तावरमलजी ने यहाँ कपड़े का व्यापार प्रारम्म किया। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिमा से इसमें अच्छी उन्नति की। धार्मिक क्षेत्र में भी आप कम न रहे। आपने वहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया और श्री जिनकुशल सूरि महाराज की चरण पादुका शापित की। आपके कन्हैयालालजी, मुकुन्दीलालजी और किशानलालजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों का स्वगंवास हो गया। सेठ कन्हैयालालजी के पुत्र वाबू फूलचन्दजी हुए।

पूजचन्दजी नसत—आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और तेज नजर के ज्यक्ति थे। आप १४ वर्ष की अवस्था में कळकत्ता आये। यहाँ आपने जवाहरात का व्यापार गुरू किया। हममें आपको आशातीत सफटता मिछी। आपको संवत् १८८० में टार्ड रिपन ने कोर्ट व्वेटर नियुक्त किया था। आप आजीवन कीर्ट व्वेटर रहे। आपके सिखाये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जौहरी कहलाये। आपका स्वर्गवास संवत् १९४१ में हो गया। आप बढ़ी सरस्य प्रकृति के पुरुष थे। आपका स्थानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। आप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बाव मोतीचन्दजी नाहटा व्यावर से दत्तक आये।

मीतीचन्दजी नखत—आपने सर्व प्रथम सेठ लाभचन्दजी के साझे में "लाभचन्द मोतीचन्द" गाम से जवाहरात का क्यापार किया। आपकी इस क्यापार में अच्छी निगाह है अतएव आपने इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। इस फर्म के द्वारा "लाभचन्द मोतीलाल फ्री जैन लिटररी और टेकनिकल स्कूल" खोला गया जिसमें आज केवल लिटररी की पढ़ाई होती है। आपने अपने पिताजी की इच्छानुसार उनके स्मारक में क्यामावाई लेन में फूलचन्द सुकीम जैन धर्मशाला के नाम से एक बहुत सुन्दर धर्मशाला का निर्माण कर वाया। इस धर्मशाला में बहुत अच्छा इन्तजाम है। आपने सम्मेद शिखरजी के मामले में भी और लोगों के साथ बहुत मदद की है। जाति हित की ओर आपका अच्छा ध्यान रहता है। सम्मेद शिखर के पहाड़ को खरीदने में जो रुपया आनन्दजी कल्याणजी की पेढ़ी से आया था उसे वापस करने के लिये ट्रस्ट कायभ किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कागज उदारता पूर्वक प्रदान किया दिया है। आप मिलनसार, समसदार और सज्जन व्यक्ति हैं। आपके इस समय फतेचंदजी

#### श्रीसवास जाति का इतिहास

मामक एक पुत्र हैं। आपके बढ़े पुत्र इन्द्रचन्द्रची का स्वर्गवास हो गया, उनके सुरेन्द्रचन्द्रजी नामक पुत्र है आप मन्दिरमार्गीय सजन हैं। आपके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है।

#### श्री आसकरणजी नखत, राजनांद गाँव

हमभग ७० साल पूर्व मारवाद के मियांसर नामक स्थान से आसकरणजी नखत राजनांदगांद के मियांसर नामक स्थान से आसकरणजी नखत राजनांदगांद के महंता मियांसर में प्रतिष्ठा बदी। राजनांदगांद के महंता मियांसराजी, सेट आसकरणजी नखत से बहुत प्रसन्न थे। तथा राज्य के महत्व के मामलों में सलह लिया करते थे। नखतजीने राजनांदगांद के आदितवारी, खुधवारी, कामठीवाजार, योहरा लेन आदि बाजार ससताये। ओसवाल जाति को राजनांदगांद में वसाने तथा उसे हर तरह से इमदाद देने में आपका पूर्ण लक्ष्य था। राजनांदगांव का व्यापारिक संभाज आपके उपकारों का प्रेम पूर्वक समरण करता है। रिवासत में आपकी बहुत बदी प्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी सलाहों की बहुत इन्त करते थे। संवत् १९५२ में आप स्वगंवासी हुए। आपके दत्तक प्रत्न लखनीचन्दजी भी संवत् १९७८ में गुजर रवे। अब इस समय लखमीचन्दजी के प्रत्न सुजमलजी मौजूद हैं। इनकी वय १३ साल की है।

#### सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (क्रुचेरिया) जालना

इस खानदान के लोगों का मूल निवासस्थान यह (जोधपुर स्टेट) का है! आप वितास मिन्दर आझाय को मानने वाले सजन हैं। कुचेरे से उठने के कारण आपको कुचेरिया नाम से विशेष पुकारते हैं। इस खानदान के रघुनाथमलजी करीव सवा सौ वर्ष पहले मारवाद से दक्षिण में आये। आपने यहाँ आकर खेड़े में अपना व्यापार चलाया, तदन्तर इनके पुत्र मयकरणजी ने जालना में उक्त नाम से अपनी फर्म स्थापित की। आपका स्वर्गवास संवत् १९३५ में हो गया। आपके मगनीराजी और धनवी नामक दो माई और थे। इनमें मगनीरामजी का स्वर्गवास संवत् १९३५ में हो गया था। सेठ मयकरणजी और मगनीरामजी के निसंतान गुजरने पर सेठ मगनीरामजी के नामपर स्वज्ञमलजी को दत्तक लिया। सेठ मयकरणजी के स्वर्गवासी होजाने पर सेठ स्वर्गवास के नामपर स्वज्ञमलजी को दत्तक लिया। सेठ मयकरणजी के स्वर्गवासी होजाने पर सेठ स्वर्गवास के नामपर स्वर्ज्ञमलजी को दत्तक लिया। सेठ मयकरणजी के स्वर्गवासी होजाने पर सेठ स्वर्गवास की का स्वर्गवास संवत् १९५६ में हुआ।

इस समय इस फर्म के मालिक श्री सेठ स्रजमलजी के पुत्र मोहनलालजी क्रेचेरिया हैं। आपका संवत् १९३६ में जन्म हुआ। आपके पुत्र न होने से आपनेकिशनलालजी को दत्तक लिया। इस लानदान की दानधर्म की ओर भी अच्छी रुचि रही है। यहाँ के मन्दिर की प्रतिग्रा में आपने ५०००) सहायता के रूप में प्रदान किये थे। आपकी दुकान पर आदत, रूई, वगैरह का धंघा होता है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास





शुभकरण्जी जम्मड़ की हवेली, सरदारशहर

# लूंकड़

#### सेठ रेखचन्दजी लुंकड़, आगरा

इस खानदान का मूल निवास फलोदी (मारवाद ) है। संवत् १९०५ में फलोदी से सेठ सुस्तानमध्यी लंकद व्यापार के लिये आगरा आये, तथा सेठ लक्ष्मीचन्द गणेशदास के यहाँ मुनीमात का काम किया। संवत् १९२४ में सेठ सुलतानचन्दजी के पुत्र रेखचन्दजी आगरा आये तथा अपने नाम से फर्म स्थापित की। और इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हाथों से हुई। आप वढ़े व्यापार कुशल सजन थे। आप संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र नेमीचंदजी तथा फतहचन्दजी भाषार का संचालन करते हैं। आप की फर्म "रेखचन्द लंकद्र" के नाम से वेलनगंज आगरा में व्यापार करती है। इस दुकान पर कई मिलों की सूत तथा कपड़े की एजन्सियों हैं। तथा इस व्यापार में आगरे में वह फर्म बहुत मातवर मानी जाती है। फ्लोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पन्न है।

#### सेठ सागरमल नथमल लुंकड़, जलगांव

इस परिवार का मूळ निवास खेजब्ळी (जोघपुर स्टेट) में है। यह परिवार स्थानकवासी भामाय का माननेवाला है। देश से देठ सागरमळ्जी छूंकड़ जळगांव आये, तथा सेठ जीतमळ तिळोकचन्द की मागीदारी में क्यापार आरम्भ किया है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता एवं होशियारी से व्यापार में सम्पत्ति दर्शाजित कर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बदाया है। सेठ सागरमळ्जी ने जळगांव ओसवाळ जैन घोडिंग हाउस को १५००) की सहायता दी है। इस संस्था के तथा स्थानीय पाँजरापोळ के आप सेकेटरी हैं। जलगांव के व्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपका हैड आफिस "सागरमळ नयमळ" के नाम से जळगांव में है। आपने अपनी दुकान की शाखाएँ इन्दोर, खंडवा, तथा बुरहानपुर में भी स्थापित की हैं। इन सब दुकानों पर कपड़े तथा स्व का थोक व्यापार होता है। बुरहानपुर के ताप्ती मिळ की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस समय सेठ सागरमळ्जी के पुत्र नथमळ्जी, पुसराजजी, मोहनळाळजी तथा चन्दनमळजी हैं। ये चारों बंधु पहते हैं।

#### सेठ प्रतापमल बुधमल लूंकड़, जलगांव

इस परिवार के पूर्वज मूळ निवासी फलोदी के हैं। वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ महराजजी सम्बत् १९८३ में सीट्यारी (पीपाइ से ५ मील) आये। इनकी छठी पीढ़ी में छूंकद गुमानजी हुए। इनके सरदारमलजी तथा मूळचन्दजी नामक दो पुत्र थे। सम्बत् १८६९ में सेठ सरदारमलजी पेंदल मार्गहारा बाँकोई। (अहमद नगर) आये। पीछे से आपके छोटे आता मूळचन्दजी के पुत्र मोहकमदासजी भी सम्बत् १८९६ में बाँकोड़ी लाये। सेठ सरदारमलजी के पुत्र सेठ बुवमलजी छ, कद हुए। सेठ बुवमलजी के फीज-

संतोपचन्द्रजी सम्बद् १९३४ में तथा सेठ प्रतापमळजी १९४० में बळगांव आये, और यहीं करहे का व्यापार आरम्भ किया। सम्बद् १९६२ में सैठ फोजमळजी व्यर्गवाधी हुए। आपके छोटे भाई बहादुरम्लजी के शिवराजजी तथा, जुगराजवी नामक २ पुत्र हुए, इनमें जुगराजजी सेठ प्रतापमळली खुंबद के नाम पर दक्तक गये।

सेठ शिवराजनी का जम्म सम्बत् १९४९ तथा जुगराजनी का १९५२ में हुआ। आप होनें सजन "प्रतापमल बुधमल" के नाम से कपदे का धोक न्यापार करते हैं, तथा नलगाँव के व्यापारिक समाव में प्रतिष्ठित न्यवसायी समझे जाते हैं। इन्दौर में भी आपने एक बाखा खोली है।

इसी तरह इस परिवार में सन्तोपचन्द्रजी के पीत्र (रिखब्दासजी के पुत्र ) भंवरीकारजी तथा वंशीकारजी हैं। तथा मोहकमदासजी के पीत्र कन्हेयाठाराजी आदि बांकोड़ी में स्थापार करते हैं।

#### सेठ रेखचन्द शिवराज लुंकड़ का खानदान, फलोदी

इस परिवार का मूल निवास फलोदी है। आप सन्दिर सागीय आक्षाय के साननेवाले हैं। इस परिवार में सेट लालमचन्दनी के पुत्र गुलावचन्दनी लेंकड़ फलोदी से पैदल चलकर ब्यापार के लिये बहोदा गये तथा वहाँ फर्म स्वापित की। आपके पुत्र चुन्नीलालजी का लन्म सम्बत् १८९५ में हुआ। आपने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बहोदा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। आपका स्वगंतास सम्बद् १९१४ में हुआ। आपके अनराजजी, चाँदमलजी, रेखचन्दजी, भोमराजजी तथा खुगनमलजी नामक ५ पुत्र इप्त इनमें सेट अनराजजी का सम्बन् १९८५ में हुआ। सेट चाँदमलजी के पुत्र माणकलालजी पनरोटी में।अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं।

सेठ रेखवन्द्रजी ल्रुड् का जन्म सम्बन् १९२८ में हुआ । जाए फलोदी के ओसवाल समाज में
प्रतिष्ठा प्राप्त म्हें । बृद्ध होने हुए भी आए ओसर सोसर आदि व्हरितियों के खिलाफ़ हैं । आपने संबद्
१९५९ में वम्बई में "मूलवन्द्र सोमागमल" की आगीदारी में व्यापार शुरू किया तथा संबद १९६६ में
स्वतंत्र दुकान की । संवद १९७२ में आपने पनरोटी (मदास) में अपनी दुकान स्पापित की । आपके
यदनमल्जी, जोगराजशी, शिवराजजी, सोहनराजजी तथा चम्पालालजी नामक पांच पुत्र हुए । इनमें
वदनमल्जी का स्वर्गवास अल्पवय में संबद् १९६४ में हो गया, और इनकी धमंपनि ने दीक्षामहण क्राणी।
स्रं कड़ जोगराजजी ने पनरोटी में अपनी स्वर्गत दुकान करली है तथा होप तीन माई अपने पिताजी के साय
व्यापार करते हैं । इस दुकान पर पनरोटी तथा मायावरम् में व्याज का काम होता है । स्टंकड़ बोगराजजी
के पुत्र मांगीलालजी, शिवराजजी के गजराजजी तथा पारसमलजी और सोहनराजजी, के केशरीमल हैं ।

सेठ भोमराजनी के पुत्र फकीरचन्द्रजी हैं। आप पनरोटी तथा रात्रमनारकोडी में बैंकिंग म्बापार •करते हैं, आपके पुत्र देवराजनी तथा जसराजनी हैं। सुरानमहत्त्री के पुत्र नथमरू तथा ताराचंद हैं।

इस परिवार का बत उपवास व धार्मिक कार्यों की ओर बहुत बड़ा रक्ष है।

· सेठ े हूंगरचंद, लूंकड़, यलारी यह परिवार राखी (सीवाणा-मारवाड) का रहनेवाला है। इस परिवार के पूर्वं सेठ काली



ी सरतरमतजी खाजेड, शाहपुरा-मेवाड (परिचय पेज १४१ में) वा॰ जोगराजजी S/० सेठ रेखचन्द्रजी लूंकड़, फलौदी





वा॰ शिवराजजी S/o सेठ रेखचन्दजी लूंकड़, फलौदी,



बाबू चम्पालालजी Sio सेठ रेखचन्डजी लूकड़, फलोडी.

हंइद संवत् १९१६ में रायच्र आये, तथा वहाँ से वलारी आये और कपड़े का न्यापार झुरू किया। आप को हिम्मतबर तथा व्यापार चतुर न्यक्ति थे। आपने अपने हार्यों से ८-१० लाल रुपयों की सम्पत्ति कमाई। सम्बद् १९६० में आप स्वर्गवासी हुए! आपके भतीजे सेठ हूं गरचन्द्जी भी आप के साथ न्यापार में मदद देते थे, उनका भी सम्बद् १९६५ के करीब स्वर्गवास हुआ। हूंगरचन्द्जी के हजारीमलजी, बस्तीमलजी तथा मानीरामजी हुए, इनमें हजारीलालजी, सेठ चत्राजी के नाम पर दत्तक गये। इनका संवत् १९६५ में स्वर्गवास हुआ। तथा इनके पुत्र लच्छीरामजी सम्बद् १९८४ में स्वर्गवासी हो गये। सेठ वस्तीरामजी ने तासी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है। आप सम्बद् १९७५ में स्वर्गवासी हो गये।

वर्तमान समय में इस इन्दुम्ब में बस्तीरामजी के पुत्र आईदानजी तथा लच्छीरामजी के पुत्र समतराजजी है। आपकी दुकान चत्राजी इंगरचन्द के नाम से ब्याज का काम करती है। यह दुकान कारी के ओसवाल पोरवाल फर्मों की मुकादम है। तथा बहुत मातवर मानी जाती है। इस दुकान के मागीदार सेठ आस्रामजी बागरेचा सिवाणा निवासी है। आपके परिवार में सेठ भोजाजी सीवाण के नामांकित व्यक्ति थे, आपके पौत्र परश्चरामजी संवत् १९४४ में बलारी आये, तथा कपड़े का व्यापार शुरू किया। संवत् १९६० में आप स्वर्गवासी हुए। आस्रामजी "आस्राम" बहादुरमल के नाम से कपड़े का घर भागार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बहादुरमलजी १५ साल के हैं।

#### सेठ मालचन्द पूनमचन्द लुँकड़, चिंचवड़ ( पूना )

इस परिवार के मालिक खांगटा ( पीपाड़ के पास ) के निवासी हैं। । वहां से सेठ वरदी चन्दजी खेंड संवर १८८० में ताथवाड़ा ( विचवढ़ के पास ) आये और यहाँ टुकान की । इनके मालचन्दजी तथा मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए । मालचन्दजी संवत् १९६० में चिंचवढ़ आये । संवत् १९६३ में भापका स्वर्गवास हुआ । सेठ मालचन्दजी के प्रमचन्दजी और मीकमचन्दजी तथा मगनीरामजी के गुलावचन्दजी और कालसामजी नामक पुत्र हुए । भीकमचन्दजी जातिडज्ञति व धार्मिक कामों में सहयोग के रहे । संवत् १९७४ में आपका स्वर्गवास हुआ । इस समय इस परिवार में सेठ गुलावचन्दजी लूँकड़ व्या सेठ प्रमचन्दजी के पुत्र रामचन्दजी, रघुनाथजी, गणेशमळजी तथा सूरजमळजी एवं कालसामजी के पुत्र किनदासजी विद्यमान हैं।

सेठ रामचन्द्रजो हर्ँ कड़ किञ्चाप्रेमी सज्जन हैं। आप श्री फतेचन्द्र जैन विद्यालय चिंचवड़ के प्रेसीडेन्ट व सजानची हैं। आपके छोटे आता ब्यापार में भाग लेते हैं। आप चिंचवड़ के प्रतिष्ठित ब्यापारी हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है।

## सनाची

#### सेठ प्रमचन्द्र माण्कचन्द्र खजांची, वीकानेर

इस परिवार वाले कांघलजी राजपूत पहले देवी कोट नामक स्थान में रहते थे वहीं थे जैनी वने भीर बोहरात का न्यापार करने रूगे। ऐसा करने के कारण इनके चंशज बांवल बोहरा कहलाये। आगे चलकर इसी परिवार के पुरुष जांजणती जैसलमेर की राजकुमारी गंगा महाराणी के साथ करीन ३५० हा पूर्व बीकानेर आये। भाषके पुत्र रामसिंहजी को तत्कालीन बीकानेर महाराजा ने सजाने का काम इनायत किया। इसी समय से इस परिवारवाले खजांची कहलाते चले आ रहे हैं।

रामसिंहनी के पुत्र वेणीदासकी का परिवार ही इस समय बीकानेर में निवास कर रहा है। इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उदयमानजी हुए । इनके इशलसिंहजी और किशोरसिंहजी नामक है पुत्र हुए । किशोरसिंहजी का परिवार नागोर चला गया । वेणीदासजी के बाद क्रमशः पीरराजजी, सुन्ता दासजी, तखतमलजी, मैनरूपजी, गेंदमलजी, हुए । गेंदमलजी के तीन पुत्र हुए आसकरनजी, अनसुखदासकी और मैंनचंदजी । इनमें से धनसुखदासजी के बाद क्रमशः कस्त्रचंदजी, और हरकचन्दजी हुए । इरक्ष जी के चार पुत्र असरचंदजी, आबद्दानजी, तेजकरनजी और स्रजमलजी हुए । वर्तमान फर्म सेठ तेजकरनजी की इस्त्र प्रेट प्रेमचंदजी की है ।

सेट प्रेमचंद्रजी यहाँ के स्टेट जीहरी हैं। आप मिलनसार ज्यापार चतुर और धार्मिक पुरुष हैं। आपने अपकी एक ब्रांच कलकत्ता में भी जवाहरात का ज्यापार करने में लिये खोली। इसके अतिरिक्त अजीतमल माणकचंद के नाम में साम्रो में भी एक कपड़े की फर्म खोल कर ज्यापार को उन्नति की। आपने धार्मिक कार्यों में बहुत खर्च किया। आप कई जगह कई सभा सोसाइटियों के सभापति और मेम्बर रहे। आपको बीकानेर क्षी संध ने एक बहुत ही सुन्दर मानपत्र मेंट किया है। जिसमें आपकी उदारता, सहदयना और धार्मिकता की सारीफ की गई है। आपके इस समय माणकचंद्रजी, मोतीचन्द्रजो और धीराचंद्रजी नामक तीन पुत्र हैं। माणकचन्द्रजी ज्यापार में भाग छेते हैं।

#### खजांची विजयसिंहजी का खानदान, भानपुरा

इस खानदान वाले सज्जनों का पहले निवास स्थान मारवाद था । इनकी उत्पक्ति चौहान राजः पूर्तों से हुई । ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने सम्राट अक्टबर के प्रांतिय सजाने अ काम किया था । अतपुद खजांची कहलाये । पश्चात् वादशाहत् की हेराफेरी से इस परिवार के पुरुष पूमते हुए महाराजा यशार्वतराव प्रथम के राजस्व काल में रामपुरा भानपुरा चले आये ।

इस परिवार में आगे चलकर तनसुखदासजी नामक एक बढ़े और अति प्रतिमासंपत्र श्वक्ति हुए। कहा जाता है कि महाराजा होटकर की ओर से होने वाली गरासियों की लड़ाई में वे मारे गये। अवर्ष सुँककटाई में महाराजा ने प्रसन्न होकर उनके वंशान के लिए रामपुरा भानपुरा जिले के झारहा, कंजारी और जंम्लियों के कुल प्रामों पर जमींदारी हनक इनायत फरमाये। इसका मतकन वह कि हन स्थानों की सरकारी आमदनी पर ?) सैकड़ा दामी के वतीर आपको मिलने लगा। इसके बाद संवद् १९०६ में १००० बीघा जमीन भी आपको जागीर स्वरूप प्रदान की। इसके अतिरिक्त भी आपको कई प्रकार के हक प्रदान किये। वर्तमान में आपके वंशाजों को सरकार से इस जागीर के एवज में नगरी रूपये मिलते हैं। इस समय इस परिवार में खाँची विजयसिंहजी हैं। आर इन्दौर स्टेट के निसरपुर नामक स्थान पर अमीन हैं। आप मिलनसार और सज्जन ब्यक्ति हैं। जहां २ आप अमीन रहे वहां २ आप वहे लोकप्रिय रहे। इस समय आपके अजीतसिंह और बलवन्तसिंह नामक दो प्रत्र हैं।



सेठ रेखचंदजी लूंकइ, श्रागरा.



श्री मगनमलजी कोचेटा, मदुरांतकम् ( मदास ).



स्व॰ सेठ श्रासकरणजी नखत, राजनांदगांव.



कुं॰ माण्कचन्द्री खजांची (प्रेमचन्द्र माण्कचन्द्र) यीकानर

# कोचेटा

#### सेठ कुन्दनमल मगनमल कोचेटा, अचरापाकम् ( मद्रास )

इस परिवार का मूछ निवास जसवंताबाद (मेड्ले के पास) है। वहां से इस परिवार के प्रंब सेठ रतनवन्दनी कोचेटा लगभग ७० साल पूर्व सुरार (गवालियर) गये, तथा व्यवहार स्थापित किया। आप बदे साहसी पुरुष थे। आपने ही व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। आपके चन्दनमल जी तथा कुन्दनमल जी तथा कुन्दनमल जी तथा कुन्दनमल जी तथा कुन्दनमल को हा जन्म संवत् १९१३ में हुआ। आप प्रथम मुरार में कंट्रलिटक व्यापार करते थे, तथा किर शिवपुरी में कपड़े का व्यापार चाल, किया। आप संवत् १९७८ में तथा आपके पुत्र फतेमलजी सोचेटा का जन्म संवत् १९१८ में हुआ। आप शिवपुरी में कपड़े का व्यापार करते रहे। आप घर्मिक प्रवृति के पुरुष थे। संवत् १९५८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मगनमलजी कोचेटा हुए।

श्री मगनलालनी की चेटा—आपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप मेदिक तक शिक्षण प्राप्त कर शिवप्रती में सार्वजिनिक कामों में योग देने लगे। आप यहां के सरस्वती भवन के संचालक, जैन पाठशाला संथा सेवा समिति के सेकेटरी थे। वहां की जनता में आप प्रिय व्यक्ति थे। शिवपुरी से आप संवत् १९८० में मदास आये, तथा यहां आपने जैन सुधार लेखमाला प्रकाशित कर जैन जनता में ज्ञान प्रचार किया, इसी तरह एक जैन पाठशाला स्थापित करवाई। यहां से २ साल याद आप अचरापाकम् (चिंगनपैठ) आये तथा यहां वैद्धिग व्यापार चाल किया। इस समय आपने भवाल (मारवाद) में लोंकाशाह जैन विद्यालय का स्थापन किया है। आप जैन गुरुकुल व्यावर के मन्त्री और आत्म जागृति कार्यालय के सेकेटरी हैं। तथा मूथा जैन विद्यालय वर्ल्डा के सेकेटरी हैं। आप स्थानकवासी समाज के गण्य मान्य व्यक्तियों में हैं। और श्रिष्ठा तथा समाजोति के इरएक कार्य में बहुत वहां सहयोग लेते रहते हैं। आपके प्रज आनन्दमलजी वालक हैं।

## सेठ केशवलाल लालचंद कोचेटा, वोदवड़ ( भ्रसावल )

इस फर्म का स्थापन सेठ रहुनायदासनी ने अपने निवासस्थान पीपलाद (जीधपुर) से भाकर एक शताब्दि पूर्व बोदवद में किया। आपका परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। आपका स्वर्गवास लगभग संवत् १९३० में हुआ। आपके लालचन्दनी तथा ताराचन्दनी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९३० तथा ३५ में हुआ।

सेठ लाल चंदनी कोचेटा—आप बुद्धिमान तथा न्यापार चतुर पुरूप थे, आपने अपनी हुकान की शालाएं असलनेर, सलकापुर, खामगांव तथा अकोला में लोली और इन सब स्वानों पर लोगों में जादत की शालाएं असलनेर, सलकापुर, खामगांव तथा अकोला में लोली और इन सब स्वानों पर लोगों में जादत की शालाएं कर अपनी दुकान की इन्जत व प्रतिष्ठा को बढ़ाया। संबत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। का न्यापार कर अपनी दुकान की इन्जत व प्रतिष्ठा को बढ़ाया। संबत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। का न्यापक प्रति प्रति हुए। सेठ लालचन्द्रनी के आपके ३ साल पूर्व आपको छोटे आई ताराचन्द्रनी निसंतान स्वर्गवासी हुए। सेठ लालचन्द्रनी के अपने ३ साल प्रति प्रति हुए। सेठ लालचन्द्रनी का सोमागवन्द्रनी नामक प्रति पुत्र हुए।

#### श्रीसवास जाति का शतिहास

कोचेटा मोतीलालजी— आपका जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष हैं। आपने कई वर्षों तक सलकापुर गोरक्षण संस्था का काम देला। आप ही के परिश्रम से संवत् १९८२ में सलकापुर में स्थानक्रवासी सभा का अधिवेशव हुआ, इसकी स्वागत कारिणी के सभापित आप थे। आपने संवत् १९८९ में तमाम सांसारिक कार्यों से निवृत होकर दीक्षा गृहण की।

शार के शेष चारों आता अपनी चोदवह, खामगाँव, अकोला, अमलनेर तथा मलकापुर हुकानें का संचालन करते हैं। बरार व खानदेश में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ मूलचन्द्रजों के पुत्र स्तनचन्द्रजों, भःगचन्द्रजी, आकलालजी तथा चम्पालालजी ज्यापार में सहयोग छेते हैं। मोतीलालजी के सामलालजी, रिखवदासजी तथा भीमलालजी और हीरालालजी के कान्तिलालजी, मगनमलजी, अजितनायजी व धरमचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। कान्तिलालजी ने कांग्रेस आंशोलन में सहयोग छेने के उपलक्ष्य में सीन मास के लिये कारावास प्राप्त किया है।

#### सेठ मानमल चांदमल कीचेटा, असावल

यह परिवार पर्वतसर (मारवाइं) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वं सेठ मानमल्खी, चाँदमल्जी तथा वृजलाल्जी नामक तीन स्नाता व्यापार के लिये सुसावल आये तथा छेनदेन का व्यापार कुरू किया। इन्हों भाइयों के हाथों से व्यापार को तरकी मिली। इन तीनों सजानों का स्वर्गवास क्रमशः १९४२, ७७ तथा सं॰ १९७६ में हुआ। कोचेटा प्रजलाल्जी के प्रशालाल्जी व केसरीचन्दजी नामक २ प्रज हुए। इनमें केसरीचन्दजी, मानमल्जी के नाम पर दत्तक गये। रोठ एक्वालाल्जी का स्वर्गवास सं० १९७१ में हो गया। इनके पुत्र कल्हैयालाल्जी, चाँदमल्जी के नाम पर दत्तक गये। सेठ प्रशालाल्जी के वाद इस दुकान के व्यापार को केसरीचन्दजी तथा। कल्हैयालाल्जी ने ज्यादा बढ़ाया। आपके वहाँ बोदवद, फेजपुर, य सुसावल के खेती, आढ़त व लेन-देन का ज्यापार होता है। तथा आस पास के घोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सेठ चाँदमल्जी ने योदवढ़ में एक उत्ताश्रय बनवाया है। इसी तरह अमलनेर के स्थानक में भी आपने सहायता दी। - अमलनेर में आपके कई मकानात हैं।

#### श्री कहैंयालालजी कोचेटा, वणी (वरार)

यह परिवार यह (जोघपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ हजारीमळजी कोटेचा लगभ ५० वर्ष पूर्व वगी के पास नांदेपेरा नामक स्थान में आये। आपका स्वांवास संवत् १९८० में हुआ। आपने संवत् १९५० के लगभग वणी में सेठ रायमळ मगनमळ की आगीदारी में हीराळाळ हजारीमळ के नाम से ब्यापार हुस्ट किया तथा इस ब्यापार में अच्छी सम्मति तथा प्रतिष्ठा पाई। आपके पुत्र कन्दैयाळाळजी विद्यमान हैं।

सेठ कन्द्रैयालालजी कोचेटा की उन्न ४० साल की है। आप इधर दो सालों से "ईरालाल इजारीमल" नामक फर्म से अलग हो कर "मृलचन्द लोनकरण" के नाम से कपड़ा तथा सराकी का अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। आप तेरा पंथी आग्नाय के मानने वाले सज्जन हैं, तथा शास्त्रों की अच्छी जान- हारी रसते हैं। वणी के ओसवाल समाज में आपका परिवार नामाङ्कित समझा जाता है। आपके पुत्र क्षेत्रकाणनी तथा मूलचन्दनी हैं।

#### सेठ पन्नालाल ताराचंद कोटेचा, वणी (वरार)

इस परिवार का निवास बहू (मास्वाद) है। देश से सेठ ताराचन्द्रजी कोटेचा छगभग ३० साळ पूर्व नांदेपेरा आये, तथा वहाँ से बणी आकर सेठ "हीराळाळ हजारीसळ" फर्म पर कार्य किया। इधर आए १० साळों से कपढ़ा तथा सराफी का अपना घरू व्यापार करते है। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप वणी के ओसवाळ समाज में प्रतिष्टित सज्जन हैं। वधा मिलनसार पूर्व समझदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र बाळचन्द्रजी कोटेचा का जन्म सं० १९५९ में हुआ। आप भी तत्परता से व्यापार में भाग खेते हैं तथा उत्साही युवक हैं।

सेठ साराचन्दजी के भरीजे काल्रामजी कोटेचा सेठ "हीरालाल हजारीमल" नामक फर्म के १० सारू से भागीदार हैं। आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ है। आप होशियार तथा सजन व्यक्ति है।

# संह

सांढ गीत की उत्पत्ति—कहा जाता है कि संवत् ११०५ में सित्रपुर पाटण में लगदेव नामक एक राजपुत सरदार निवास करता था। इसके सूरजी, संखजी, सॉवरुजी, सामदेवजी आदि ७ पुत्र हुए। इनके आवार्य हैमस्रिजी ने जैन धर्म का प्रतिबोध दिया। सांवरुजी वा बढ़ा पुत्र बढ़ा मोटा ताजा था अतः इनके पाटण के राजा सिद्धराज ने "संढ मुसंड" कहा। फिर इन्होंने राजा के मस्त सांढ़ नो पटादा, इसमे इनकी पदवी सांढ हो गई और आगे घरुकर यह सांढ गीत्र हो गई। इसी नरह जगदेव के अन्य पुत्रों मे सुलाणी, सालेचा, पुनिमर्या आदि शाखाएँ हुई।

# सांढ तेजराजजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज साँड भगोतीदासजी मेवृते में रहते थे। इनके पीत शोमायन्त्रशी (निहालचन्द्रजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आकर अपना निवास बनाया। इनके पुत्र मींतराताती हुए। (निहालचन्द्रजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आकर अपना निवास बनाया। इनके पुत्र मींतराताती हुए। विकास की अठारहवीं शताबिद के सभ्य काल में इस परिवार का ब्यापार बहुत उत्तरिपर था। करेट के पाइमी बस्तीसिहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का लेन-देन का बतुत सम्बन्ध्य था। करेट के पाइमी प्राप्त परानों में इनकी दुकाने थीं। इन दुकानों के लिये जोधपुर महाराज बन्दानिहजी विजयमिंदरी मधा परानों में इनकी दुकाने थीं। इन दुकानों के वियान बन्दी, तथा अनेरी नाफे लेश हम परानशान मानसिहजी ने इस परिवार की कस्टम की माफ़ी के परवाने बन्दी, तथा अनेरी नाफे हमारा हम हमाराजन

वक्षा । सांद सींवराजजी, सिंघवी इन्द्रशतजी के साथ एक युद में गये थे। इसी गरह रीरमारे की

कींब में भण्डारी प्रतापमलजी के साथ और वर्लंदे के पास झगड़े में सिंघी गुलराजजी के साथ साँह सींव-राजनी गये थे । इन युद्धों में सम्मिखित होने के लिए इनको रतनपुरा का दीवडा और एक बावडी इनायत हुई थी। संवत् १८९७ में भाषका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौत्र तेजराजजी भी रिपासत के साथ छाखों रुपयों का छेन-देन करते रहे । आप लोग जोधपुर के प्रधान सम्पतिशाली साहकार थे । साँह तेजराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। आपका स्वर्गवास १९४८ में हुआ । आपके प्रत्र रहेराजजी तथा मोहनराजजी हुए । सेठ रहराजजी १९५८ में स्वर्गवासी हुए । तथा सेठ मोहनराजजी विद्यमान हैं। आपटा जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आपके समय में इस फर्म का न्यापार फील हो गया। तथा इस समय आप जोधपुर में निवास करते हैं। रंगराजड़ी के नाम पर अमृतराजजी दत्तक हैं।

#### सेठ केवलचन्द मानमल सांढ. वीकानेर

अठारहवीं शताब्दी में इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सतीदानजी मेडता से बीकानेर आये। कापके ह्कुमचन्द्रजी और ह्कुमचन्द्रजी के केवलचन्द्रजी नामक पुत्र हुए । आपने सम्बत् १८९० में उपरोक्त नाम से गोटाकिनारी की फर्म स्थापित को । । इसमें व्यापको बहुत सफलना रही । आप मन्दिर संबदाय के सजन थे। आपके पॉच पुत्र हुए जिनके नाम सदाप्रस्तजी, मानमलजी, हुन्द्रचन्द्रसी, स्राजमलजी और प्रेमसुखजी था। आप सब कोगों का परिवार स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर रहा है। सेठ मानमलजी वर् प्रतिमात्रान व्यक्ति थे। आपने दिल्ली में अपनी एक फर्म स्थापित की थी और आप जेंटों द्वारा वहाँ मात भेजते थे। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आपके धार्मिक विचार अच्छे थे। आपका स्वर्णवास हो गया । आपके केसरीचन्द्त्री नामक पुत्र हुए ।

वर्तमान में सेठ केशरीचन्द्रजी ही ज्यापार का संचालन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस कम के च्यापार की ओर भी तरक्की हुई। आपने दिल्ली के अलावा कलकता में भी यही काम करने के लिये फर्म खोली । इस प्रकार इस समय आपकी तीन फर्में चल रही हैं। आप मन्दिर मार्गाय व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव मिलनसार और उदार है। आपने स्थावी सम्पत्ति बढ़ाने की ओर भी काफी प्यार्ग रखा। बीकानेर में कोड दरवाजे के पास वाला कटला आपही का है। इसमें करीब १॥ लाख रुप्या खर्च हुआ। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है।

## माम

मामू गीत की उरपति-कहा जाता है कि रतनपुर के राजा ने माहेववरी वैक्य समाज के राज गौत्रीय भामूजी नासक पुरुष को अपना खजांची मुकरेंर किया। जब राजा रतनसिंहजी को सांव ने डशा, भौर जैनाचार्य जिनदत्तसूरि ने उन्हें जीवनदान दिया । तव राजा अपने मन्त्री, खजांची आदि सहित जैन धर्म अंगीकार किया ! इस प्रकार खजांची मामूजी की संताने "भामू" नाम से सम्बोधित हुई !

#### लाला जगत्भलजी भाभू का खानदान, अम्याला

यह परिवार मन्दिर मार्गीय आञ्चाय का सानने वाला है । आप मूल निवासी धनोर के हैं, अतः प्र धनोरिया नाम से मशहर हुए । इस खानदान में लाला सुचनमलजी के लाला जेदमलजी, लाला भावानदासनी, खाला जगत्मलनी तथा लाला रुलियारामजी नामक ४ प्रत्र हुए।

लाला जगतूमलर्जा--आपका जन्म सन् १८७६ में हुआथा। अम्यालाकी "आत्मानन्द नैनगंन" नामक सप्रसिद विहिंदग आपही के सतत परिश्रम से बनकर तथार हुई । आप यहाँ की स्कूल कमेटी के प्रधान थे । बापने बम्बाला की लोकल संस्थाओं तथा पंजाब की जैन संस्थाओं को काफी इमदाद दी। अपनी मृत्यु तमय में आपने करीब तेरह हजार रुपयों का दान किया। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्वंक जीवन विता कर सन् १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके स्मारक में यहाँ एक "जगतूमल जैन भौषघालय" स्थापित है। इससे हजारों रोगी ळाभ उठाने हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें लाला सदासुबरायजी, लाला मुन्नीलालजी े **हे साथ और** लाला नेमदासजी बी॰ पु॰, लाला रतनचंदजी के साथ व्यापार करते हैं।

लाला नेनीदासजी-आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आपने सन् १९२६ में बी० ए० पास किया । आप आरमानन्द जैन सभा पंजाब के ऑनरेरी सेकेंटरी व जैन हाई स्कूळ अम्बाला की कमेटी है मेम्बर हैं। इसके अखावा आप गुजरानवाला गुरुकुल की कमेटी के मेम्बर, अम्बाला चेम्बर ऑफ कामर्स के हायरेक्टर, ज्ञाक्ति एन्टयूरेन्स कम्पनी के डायरेक्टर, जैन रीहिंग रूम अम्बाला के प्रेसिटेण्ट, जगतूमल भौषपालय के मैनेजर तथा हस्तिनापुर तीर्थं कमेटी के मेस्बर हैं । कहने का तात्पर्थं यह कि आप प्रतिमाशाली र विचारक युवक हैं। छाला सदासुखरायजी के पुत्र केसरदासजी, मुजीलाळजी के पुत्र भोमप्रकाशजी, विमल-प्रकाशजी, चमनलालजी तथा धर्मचन्दजी और रतनचन्दजी के पुत्र फीरोजचन्दजी हैं।

# लाला दौलतरामजी माभू का खानदान, श्रम्याला

यह खानदान मन्दिर श्राम्नाय का उपासक है। इस खानदान में ठाला फागूमलजी के ठाला दौकतरामजी, बख्तावरमळजी, बुलाकामलजी तथा शादीरामजी नामक ४ पुत्र हुए ।

लाजा दौलतरामजी-अापका जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप वहे नानी और प्रसिद पुरुष हुए । आपने ही पहले आत्मारामजी महाराज के उपदेश को स्वीकार किया था । आपने अपने जीवन के अंतिम १० साल हस्तिनापुर तीर्थं की सेवा में लगाये, तथा उसकी बहुत उन्नित की। इस काम में भापने हजारों रुपये अपने पास से लगाये। संबद् १९८१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके गोपीचंदजी,

सुकुम्दीकाळजी, ताराचंदजी, हरिचन्दजी, इन्द्रसेनजो नामक ५ पुत्र हुए ।

लाला गोपीचन्द्रजी-अपका जन्म संबत् १९४२ में हुआ। आपने गवर्नमेंट की सर्विस व वंयई में स्थापार कर सम्पत्ति उपार्जित की । आपने अपने पुत्रों को उच शिक्षा दिलाने का काफी लक्ष दिया है। काप श्री आरमानन्द जैन हाई स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य तथा आरमानंद जैन सभा के मन्त्री हैं। भाषके ५ दुत्र हैं। जिनके नाम बाबू रिखबदासजी, ज्ञानदासजी, सागरचन्द्रजी, सुमेरचन्द्र तथा राजकुमार अप र । जनक नाम बाबू रखबदासजा, कानकाचना १९२६ में प्ल॰ प्ल॰ बी॰ की डिगरी बी हैं। लाला रिस्तददासजी ने सन् १९२८ में बी॰ ए॰ तथा १९२६ में प्ल॰ प्ल॰ बी॰ की डिगरी

€0¶

हासिल की। आप प्रतिभाशाली युवक हैं तथा आत्मावन्द जैन हाई स्कूल कमेरी के मेन्यर हैं। आपके छोटे बन्धु वावू ज्ञानदासजी ने सन् १९२८ में बी० ए॰ सन् १९३० में एम० एस० सी॰ तथा १९३६ में एक० एक० वी॰ की विगरी प्राप्त की। आपका स्कूली जीवन बहुत प्रतिभाएण रहा है। आप एफ० ए॰ तथा एल० एक० वी की परीक्षाओं में सारी पंजाव युनिवर्सिटी में प्रथम आपे। इसके लिये आपको गोल्ड तथा सिलवर मेडल भी मिले। आप आत्मानन्द जैन हाई स्कूल के ओल्ड वॉयज ऐसोसिएकान के प्रेसिटेंट हैं। और भी आपका जीवन बहुत अनुकरणीय है। आपके छोटे वंधु बाबू सागरचन्द्रजी बी॰ ए॰ के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका भी स्कूली जीवन बहुत उज्वल है। कई विषयों में आप युनिवर्सिटी में प्रथम रहे हैं। आपकी योग्यताओं का सम्मान गर्वनर्मेंट ने सर्गिटिफिकेट देकर किया था। इनसे छोटे सुमेरचन्द्रजी, गुजरानवाला गुरुकुल में पड़ते हैं।

लाला हरिचन्दनी यहाँ के पंच हैं। आपके टेकचन्दनी तथा दीवानचन्दनी नामक २ पुत्र हैं। इसी प्रकार लाला मुक्तन्दीलालनी के पुत्र वीरचन्दनी तथा इन्द्रमेननी के पुत्र प्रेमचन्दनी है।

#### लाला मसानियामल आल्मल भाभू, अम्बाला

इस खानदान का मूळ निवास स्थान धनीर है। इस खानदान में लाला बहादुरमळजी के पुत्र मसानियामळजी हुए। इनका संवत् १९४० में स्वगवास हुआ। आपके पुत्र आत्मळजी संवत् १९६४ में स्वगैवासी हुए। आंद्धमळजी के लाला छज्जूमळजी लाला धर्मंचन्द्जी तथा लाला संतलाळजी नामक तीन पुत्र हुए।

लाला छन् मलली मामू—जापका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आप अम्बान के प्रतिष्ठित न्यित हैं। तथा अम्बान स्थानकवासी समाल के चौथरी हैं। गवनमेंट की और से भी आप वाजार चौथरी रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशाला के भी आनरेरी सुपरिण्टेण्टेण्ट रहे हैं। आपने अपने नाम पर अपने मतीजे लक्ष्मीयन्दली को दत्तक लिया। बावू लक्ष्मीयन्दली स्थानकवासी समाल के सुख्य व्यक्ति हैं। आपको वय ५० साल की है। आपके पुत्र रामलालजी, चिरंजीलालजी, जयगोपालजी, विमलप्रसादजी तथा लुगलकिशोरजी हैं। इनमें लाला रामलालजी तथा चिरंजीलालजी उत्साही युवक हैं, तथा स्थानकवासी सभा और लैन युवक मंडल के कामों में अप्रगण्य रहते हैं। आपके यहाँ "मसानियामल आखसल" के नाम से वैकिंग, वजाजी, जवेलरी तथा सराकी न्यापार होता है।

वावा संतवाजनी—आप बड़े धर्मासा तथा समाज सेवी पुरुप थे। संवत् १९६३ में ४० साठ की उम्र में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके वाम्रसाजी तथा प्यारेळाळजी नामक र पुत्र हुए। छाळा बाबूबाठ जी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप अम्बाळा स्थानकवासी पंचायत के सेकेटरी तथा गवर्नमेंट की ओर से असेसर हैं। पंजाब स्थान जैन कान्प्रेंस के सेकेटरी भी आप रहे थे। इस समय उसकी प्रवन्धक कमेटी के मेम्बर हैं। आपके पुत्र टेकचन्द्रजी तथा पारसदासजी हैं। आपके यहाँ सुत दरी तथा विद्वार व्यापार होता है। छाळा प्यारेळाळजी भी यही व्यापार करते हैं। इनके पुत्र रोशनराज्जी, अम्रदुसारजी तथा क्यामुदुन्दरजी हैं।

लाला वाबुलाल वंसीलाल माभू. का खानदान, होशियारपुर

इस सानदान के लोग बवेताम्बर जैन स्थानकवासी आझनाय को मानने वाले हैं। इस सानदान के पूर्वज पहले टाण्डा (पंजाब) में रहते थे। वहाँ से लाला किशनचंद्जी होशियारपुर आये। आपके छाडा फोगूमलजी, ध्मामलजी तथा गनपतरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इस खानदान में लाला फोगूमलजी के पुत्र लाला की ने ज्यापार और बैद्धिग का काम शुरू किया। तथा इसकी खास तरकी लाला फोगूमलजी के पुत्र लाला स्कामलजी ने की। उस समय यह खानदान होशियारपुर में विजिनेस की दृष्टि से पहला माना जाता था और अब भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। लाला फोगूमलजी के तीन पुत्र हुए लाला पिण्डीमलजी, चुकामलजी तथा गोविंदमलजी। इनमें से यह परिवार लाला च्यानाजजी का है।

ठाला चुकामलजी के दो पुत्र हुए लाला कन्हैयालालजी और लाला रस्त्रमलजी। लाला कन्देया बालजी के लाला बाब्मलजी एवं लाला वंशीलालजी नामक दो पुत्र हैं। लाला वाब्मलजी के वनारसीदासजी रोशनकालजी एवं रतनलालजी नामक सीन पुत्र हैं। लाला बनारसीदासजी के हित कुमारजी नामक एक पुत्र हैं।

ताता वंशीतात्तरी--आप होशियारपुर की ओसवाल समाल में बढ़े प्रतिष्ठात व्यक्ति माने जाते हैं। भाग यहाँ भी स्वुनसीपालिटी के कमिश्नर भी रहे हैं आप होशियारपुर की स्थानकवासी सभा के प्रेसिटेंट भी हैं। आप बैक्किंग का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मदनकालजी ने एफ० ए० तक शिक्षा पाई है तथा दिनेशकुमारजी एफ० ए० का अध्ययंग करते हैं। तीसरे सहेन्द्रकुमारजी हैं।

## लाला शिब्बूमल वजीरामल का खानदान, मलेर कोटला (पंजाव)

इस खानदान के लोग जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सजन है। इस इस परिवार में लाला इन्द्रसेनजी हुए। आपके पोल्लमलजी, रोहामलजी, सौदागरमलजी एवं हीरामलजी नामक चार पुत्र थे। इनमें से यह खानदान लाला रोहामलजी का है। लाला रोहामलजी का स्वंत १९१४ में हुआ। आपके लाला शिस्मलजी एवं लाला ज्योतिमलजी नामक दो पुत्र हुए। लाला संवत् १९०४ में हुआ। ये इस खानदान में बढ़े नामी व्यक्ति हुए हैं। आपका संवत् १९०४ में हुआ। ये इस खानदान में बढ़े नामी व्यक्ति हुए हैं। आपका संवत् १९०४ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला वजीरामलजी नामक एक पुत्र हुए। लाला ज्योतिमलजी का जन्म संवत् १९५६ में व स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ।

लाला वजीरामलजी का जन्म संवत् १९२३ में हुआ । आपके शमरचन्द्रजी एवं करमचंद्रजी मामक पुत्र हैं। लाला अमरचंद्रजी का जन्म संवत् १९६० तथा करमचंद्रजी का संवत् १९६२ में हुआ। जामक पुत्र हैं। लाला अमरचंद्रजी का लम्म संवत् १९६० तथा करमचंद्रजी का संवत् १९६२ में हुआ। जामरचंद्र आप दोनों माई इस समय अपनी फर्म का कारवार देखते हैं। आपदोनों वड़े सज्जन हैं। लाला अमरचंद्र आप दोनों माई इस समय अपनी फर्म का कारवार देखते हैं। आपदोनों वड़े सज्जन हैं। लाला को शोसवाल जी के जानचंद्रजी एवं फूलचंद्रजी नामक दो पुत्र हैं। इसके चंद्रनदासजी, बनारसीदासजी एवं रतनचंद्रजी लाला मूलामलजी अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। इनके चंद्रनदासजी, बनारसीदासजी एवं रतनचंद्रजी जामक तीन पुत्र हैं।

# लिंग

#### लाला जयदयाल शाह गुरांताशाह लिगे, सियालकोट

यह खानदान स्थानकवासी आज्ञाय का है। तथा कई पीदियों में दबालकोट में निवास करता है। इस खानदान के बुजुर्ग लाला गण्डामलजी के पुत्र दीवानचंदजी और पीत्र अमीचन्दजी हुए। लाला अमीरचंदशाहजी के गोविंदरामशाहजी, गंगारामशाहजी तथा मुकन्दाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें यह परिवार लाला गंगाराम शाहजी का है।

खाला गंगाराम शाहजी—आपका जन्म संवत् १८९० में हुआ। आपने सियाल कोट में एक कागज का कारखाना तथा सुसी का कारखाना खं.ला था। आपका अपने समाज में बदा सम्मान था। संवत् १९५४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके जयदयाल शाहजी, गुरांताशाहजी, चृतीशाहजी देवीदयालशाहजी तथा हरदयालशाहजी नामक ५ प्रत्र हुए। आप सब बंधुजन सम्मिलित रूप में व्यापार करते थे। सथा सियालकोट के प्रसिद्ध वेंकर माने जाते थे। इन भाइयों में लाला देवीदयाल शाहजी मौजूद हैं। लाला व्यवद्यालशाहजी के पुत्र खांचीशाहजी तथा गुरांताशाहजी के पुत्र शादीलालजी मौजूद हैं।

बाबा बनाचीशाहनी—अपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ । आप सियाछ कोट के जैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तथा विस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। यहाँ के सेंट्रक वेंक के दायरेक्टर तथा कोर्ट के असंसर रहेंहैं। आप पंजाब जैन संघ के बनांची भी रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ के मशहूर आदमी हैं। आपके पुत्र नगीनावालजी सराफी ज्यापार करते हैं तथा शेप मदनलालजी, सिकन्दरशालजी, हुल्य गोपालजी, तथा सुदर्शनजी हैं। लाला शादीलालजी अपने चचा बनांची शाहजी के साथ "जयदयाल शाह गुरांता शाह" के नाम से वेंकिंग तथा मनीलेंडिंग का ज्यापार करते हैं। आपके जुगेन्द्रपाल तथा मनोहर पाल नामक २ पुत्र हैं।

#### लाला काक्शाह जीवाशाह लिगे का खानदान. रावलिपंडी

इस खानदान के बुद्धर्ग ठाळा हरकरणशाहजी के रामसिंहजी, छाळ्जाहजी, मन्नाशाहजी, भोळाशाहजी तथा ठाकरशाहजी नामक ५ पुत्र हुए । उनमें ठाळा मन्नाशाहजी के काकूशाहजी, ढोढेशाहजी तथा प्रेमाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें प्रेमाशाहजी मोजूद हैं।

लाला काक्शाहजी का खानदान—आपका जन्म संवत् १९१२ में हुआ था। आप बहे सावे और पुराने खयाओं के सज्जन थे। आपने करीव ६० साल पहिले कपदे का रोजगार गुरू किया। संवत् १९४४ में आप तीनों माइयों का रोजगार अलग २ हुआ। संवत् १९७६ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके लाला अमीचंदजी, लाला रातृशाहजी, लाला उत्तमचन्दजी तथा लाला फशेरचन्दजी नामक ४ प्रत हुए। लाला अमीचंदजी की याद दावत बहुत कँची है। आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। इस हुआ के

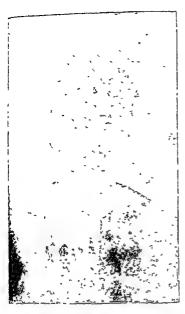

रव॰ लाला का दूशाहजी लिगे, रावलिपरडी.



ाला उत्तमचंद्जी लिगे (एम, एस. काकृशाह एंड संस) रावलिंडी.

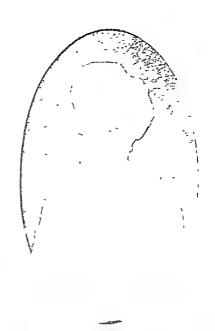

स्व॰ लाला डोडेशाहजी लिगे रावलिपखडी.



लाला काशीशाहजी लिये (काशीशाह मैयाशाह) रावर्लीप

नामी समझी जाती है। आपके पुत्र प्यारेलाळजी B. A. में पढ़ते हैं तथा दूसरे हीरालाळजी तिजास्त में हिस्सा लेते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आझाय का है।

लाला निहालशाहनी के हनासिशाहनी, करमन्देजी तथा धनपतचंद्रजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें करमंचन्दशाहनी मौजूद हैं। आप सराफी तथा साहकारे का काम करते हैं। आपके पुत्र बनारसी दासनी तथा करत्रिललनी हैं। लाला हनारीशाहनी के पुत्र नानकचंदनी तथा धनपतचंदनी के पुत्र कपूर्वद्वी तिजारत करते हैं। नानकचन्दनी के पुत्र किशोरीलालनी तथा शादीलालनी हैं।

#### लाला मय्यालाल काशीशाह लिगे, रावलिंडी

इस लानदान के बुद्धर्ग ठाठा जीवाशाहजी ने ६० साठ पहिले कपढ़े का रोजगार शुरू किया। आप जैन विराद्गी के चौधारी थे। इनके मध्याशाहजी तथा गोविन्दशाहजी नामक दो पुत्र हुए। मध्याशाहजी संवद १९६१ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र ठाठा काशोशाहजी मीनूद हैं। आप जाति सेवा के कामों में बड़ी दिलचरपी लेते हैं। जैन बंगमैन एसोसिएशन, बालंडियर कोर और जैन प्रकाश सभा में आप प्रधान हैं। अजमेर साधु सम्मेलन के समय आपने सत्वाग्रह किया था। आप शवलिंदी गौशाला की स्वयस्थायक कमेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ कपढ़े का ब्यावार होता है।

# मनिहानी

#### लाला सावनशाह मोतीशाह मनिहानी का खानदान, (सियालकोट)

यह खानदान स्वानकवासी सम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार का खास निवास स्वान सियालकोट का ही है। इस परिवार के , वैज लाला रामजीदासजी के पुत्र लाला मंगलकाहजी, और पीत्र वहादुरबाहजी हुए। लाला वहादुरकाहजी के रुल्दूदाहजी, मुस्ताकबाहजी और गुलाबबाहजी नामक पुत्र हुए। लाला रुल्दूदाह के परिवार में लाला खुत्रीरामजी प्रसिद्ध धर्म भक्त थे। आप मशहूर व्यक्ति थे। संवत् १९७० में आपका स्वर्गवास हुआ। लाला मुस्ताकबाहजी के लाला सावन बाहजी तथा रामचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए।

खाला सावनशाहजी—आपका जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप इस समय इस परिवार में वयोदृद्ध सज्जन हैं। आपने ज्यवसाय में हजारों लाखों रुपये उपाकित किये। आपकी जवाहरात के के ज्यापार में वदी वारीक दृष्टि है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं। जिनके नाम ऋमशः दीपचन्दजी, मोतीलालजी, पन्नालालजी, मुंद्यीरामजी, हीरालालजी, इंसराजनी तया रोशनलालजी हैं। लाला हीपचन्दजी संवत् १९५८ से अपने पिताजी से अलग ज्यापार करते हैं। आपके इस समय मुन्नीलालजी और सुदर्शनकुभारजी नामक दो पुत्र हैं।

बाला दीपचन्दजी को छोड़ कर शेष'सब माई सम्मिछित काम काज करते हैं। मोतीलालजी स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के संरक्षक ( Patron ) तथा इसकी कार्य-कारिणी समिति के सदस्य हैं। हाला मंत्रीलालजी प्रायः सभी सार्वजनिक कामों में भाग लेते रहते हैं। आप वर्तमान में महावीर जैन हापनेरां की पुनसीनपृथ्वि के मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट द्रवारी सथा Life Associate of red cross society हैं। लाखा मोतीलालजी के जंगीलालजी, मनोहरलालजी, शादीलालजी, कपूरचन्द्रजी एवम् मेंटेलालजी नामक पांच पुत्र हैं, लाला पद्मालालजी के शांतिलालजी चेनलालजी, देवराजजी एवम् विमलकुमार **ी नामक चार पुत्र हुए, लाला मुन्शीरामजी के ज़ुनणराजजी एवम् परतसनलालजी नामक दो पुत्र हैं।** लाला ीराबालजी के दर्शनकुमारजी तथा सुदीशकुमार जी और लाखा हंसराजजी के वच्छराजजी, जगमीहनजी वम् बाबुलालजी नासक प्रश्न हैं।

यह परिवार सियालकोट की ओसवाल समाज में बढ़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार ो सियालकोट में मेससं सावनकाह मोतीशाह के नाम से प्रधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो शाएगएँ

। इन सब फर्मी पर सराकी तथा वैकिंग ब्यापार होता है।

### श्री हंसराजजी मनिहानी का खानदान सिद्धोरा ( पंजाव )

इस खानदान का मूछ निवासस्थान सिरसा ( हिसार ) का है। वहाँ से उठ कर यह पानदान सिद्वीरा ( अम्बाला ) में आकर करीव सात आठ पुत्रत पहले आवाद हुआ। यह परिवार जैन प्रवेतान्वर मन्दिर मार्गीय आम्नाय का मानने वाला है। इस परिवार में छाला जॉकीमलजी, दयारामजी और मौजीरामजी नामक तीन भाई थे। लाला मौजीरामजी बढ़े बहादुर, दिलेरजंग और पराकमी थे। आपने कई लड़ाइयें लड़ीं थी। लाला जौंकीमलजी के लाला क्यामलालजी नामक एक पुत्र हुए। आपने इस सानदान की जमीदारी और नाम को बढ़ाया । आपके छाला नेमदासजी और लाला नेमदासजी के हीरालालजी, पढ़ गी-मलजी और हाकमरायजी नामक पुत्र हुए। इस खानदान में लाला चढ़तीमलजी और हाकमरायजी पऐ मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आपने अपनी ज़मीदारी और इज्यत को यदाया। लाला हाकमरायाी करीव वर्षों तक स्युनिसीपल कमिश्नर रहे । चढ्तीमलजी के वर्सतामलजी और मित्रसेनजी नामक दो पुर न्य । खाला बसंतामकजी के ठाला मकुन्दीठाळजी नामक पुत्र हुए ।

लाला मुकुन्दीलालर्जा-आपका जन्म संबद् १९३७ में हुआ। आपने ीन हाई ग्रूर अस्याण तया हस्तिनापुर तीथे स्थान की धर्मशाला में एक एक कमरा बनवाय । आपके हंसराजनी, हराना स्राजन जी तया लाला दीपचन्द्रजो नामक ३ पुत्र हुए । लाला मुकुदीलालती का म्यगंगस मन १९२६ में ही गया है।

लाला हंसराजनी--आएका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आए मिटीरा के प्रतिशा रहेग है। आप यहाँ की स्थानीय म्युनिसीपिलिटी के व्हाइस चेभ्रामेन, पहाँ है दिशे होर्र गृह गया दिए गृहस स्कूल के ऑनरेरी सेक्टेटरी रहे हैं। आप यहाँ की गर्शनीट में जिल्ला लक्ष्मों है । हा र्लन

#### श्रीसवाख जाति का इतिहास

14

इन्ह्यूरंस कम्पनी लि॰ के डायरेक्टर हैं । आप अलूतोद्धार और विद्या प्रचार के कामों में बहुत माग लेते हैं । 'आपके छोटे भाई सुरतरामजी कॉलेज में तथा दीयचन्द्रजी हॉई स्कूल में पढ़ते हैं ।

लाला मित्रसेनजी के बढे पुत्र ऋसीचन्दजी —धापका जन्म संवत् १९४२ का है। भाप पहले यहाँ के म्युनिसीपल कमिश्वर रह चुके हैं। आपश्री यहाँ पर बहुत बढ़ी जमीदारी है। आपके रिवबदासजी,रोशनलालजी अमरनाथजी नामक तीन पुत्र हैं। लाला बसंतालालजी ने अपने माई लाला पत्तालालजी की मदद से सिद्धौरामें एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया है। यह खानदान यहाँ बढ़ा प्रष्टित और रहंस माना जाता है।

#### लाला चेतराम नराताराम मुनिहानी, जुगरावाँ ( पंजाब )

यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का मानने वाला है। इस खानदान के पुरुष लाला चेतराम जी के यहाँ लग्ने समय से पसारी का होता आया है। आपका स्वर्णवास हो गया है। आपके लाला नरातमरामजी तथा मुनीलालजी नामक २ पुत्र विद्यान हैं। आप दोनों आई अच्छे कामों में सहायता देते रहते हैं। लाला नरातारामजी के यहाँ चेतराम नरातमराम के नाम से पसारी का क्यापार होता है। लाला मुनीलालकी जैन प्रचारक सभा के खाजाड़ी हैं। आप गुस्कुल में वारी देते हैं। आपके यहाँ जानकीराम घालकराम के नाम से विसाती का क्यापार होता है।

# तातेड्

#### लाला मुन्नीलाल मोतीलाल ताँतेर, अमृतसर

इस परिवार का खास निवास लाहीर हैं। वहाँ से ७५ साल पहिले लाला मेल्रमलजी अमृतसर वे। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। लाला मेल्रमलजी ने जनरल मर्चेटाह्न के व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके पुत्र लाला माइताब ब्राहजी का जन्म करीब संवत् १९०३-४ में हुआ। अमृतसर के ओसवाल समाज में आप प्रतिष्ठिवान सज्जन थे। जाति विराद्श के कामों में आपश्री सलाह वजनदार मानी जाती थी। आपने अपने व्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया। संवत् १९५९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके लाला मुचीलालजी, लाला मोतीलालजी लाला भीमसेनजी तथा लाला हंसराजजी नामक ४ पुत्र हुए।

जाजा मुनीजाजजी, मोतीजाजजी—आपका जन्म कमशाः संवत् १९४७ तथा संवत् १९४९ में हुं था। आपने अपने ज्यापार को काफी तरकडी पर पहुँचाया है। आपके दोनों छोटे भाई भी ज्यापार में आपके साथ भाग छेते है। आपने अमृतसर में अपनी ३ ब्राचें फेंसी कपड़ा, होयजरी तथा मनिहारी के थोक ज्यवसाय के छिए खोळी हैं। आप विख्यायत से दायरेक्टर कपड़े का इम्पोर्ट करते हैं। काला रतनचन्द हरजसराय की गोस्डवाखा में आप भागीदार है। जाला मुझीछालजी श्री सोइनलाल जैन अनाथालय के कोपाज्यक्ष हैं। तथा धार्मिक और जातीय कामों में दिल्वस्पी छेते रहते हैं। आप स्थानक

बासी सभा की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। अमृतसर के ओसवाल समाज में आपका खानदान नामी है। आपके पुत्र मनोहरलालजी, रोशनलालजी, तिलकचन्द्रजी तथा धर्मपालजी हैं। इनमें लाला मनोहरलाल जी ने एक॰ ए॰ का इन्तहान दिया है। शेष सब पद्ते हैं। लाला मोतीलालजी के पुत्र शादीलालजी !इंटर में पद्ते हैं। तथा छोटे मदनलालजी तथा जितेन्द्रनाथजी हैं। इसी तरह लाला भीममसेनजी के पुत्र कस्तुरीमकजी तथा इंसराजजी के पुत्र राजपालजी तथा सतपालजी हैं।

#### लाला मस्तरामजी एम० ए० एल० एल० बी॰ तांतेड़ें अमृतसर

इस खानदान के पूर्वज लाला शिवदयालजी अपने खास निवास लाहोर से कांगड़ा, होशियारपुर है जिलों में गये, वहाँ आप प्रसाहज के केंद्राक्ट का काम करते थे। आप लगभग ५० साल पूर्व स्वर्ग-वासी हुए। आपके लाला मिलखीमलजी, लाला ललमणदासजी, तथा लाला नन्दलालजी नामक पुत्र विवाशन हैं। लाला ललमणदासजी को उनके चाचा लाला महताबसाहजी ७ वर्ष की आयु में लाहोर ले भाये, पीछे से इनके छोटे माई भी अमृतसर आ गये। लाला ललमणदासजी इस समय आदत का काम काते हैं। आपने मेटिक तक शिक्षा पाई है। आपके पुत्र लाला मस्तामजी हैं।

# लाला दुनीचंद प्यारेलाल जैन-ताँतेड़, श्रमृतसर

यह परिवार सो सवासो वर्ष पूर्व लाहोर से अस्त्रसर आया यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का मानवे वाला है। इस परिवार के पूर्वज लाला कन्हुँथालालजी के लाला कस्रियामलजी, एज्ज्ञ्मलजी का मानवे वाला है। इस परिवार के पूर्वज लाला कन्हुँथालालजी के लाला उज्ज्ञ्मलजी धार्मिक प्रमृति के भादि ११ पुत्र थे। लाला कस्रियामलजी नामी जीहरी थे। लाल जन्मिललजी धार्मिक प्रमृति के भादि ११ पुत्र थे। आपका संवत् १९१९ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाल जुनीलालजी हे पुत्र देवीचंद्रजी, नगीनालालजी गया यागृगम भी प्रमुत्मालजी नामक ३ पुत्र हुए। लाला जुनीलालजी के पुत्र देवीचंद्रजी, नगीनालालजी गया यागृगम भी भम्रतसर में स्वतन्त्र न्यापार करते हैं।

#### असेवाल जाति का इतिहास

लाला हुनीचंदनी—आपका जन्म संवत् १९४० हुआ। आप आरम्भ में जनाहरात का काम करते थे। बाद आपने वसाती का न्यापारं छुरू किया। इस व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। धार्मिक कामों में आपको अच्छी रिव है। आपके प्यारेखालजी, प्रेमनाथजी, विलायतीरामजी, रतनचंदजी तथा रोजनलालजी नामक ५ पुत्र हैं। लाला प्यारेखालजी का जन्म संवत् १९६० में हुआ। आप अपने व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आप हायजरी तथा मनीहारी का थोक व्यापार और इस माल का जापान आदि देशों से लायरेच्ट इस्पोर्ट करते हैं। आपके छोटे आता प्रेमनाथजी तथा विलायतीरामजी न्यापार में आग हेते हैं। अमृतसर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। प्यारेखालजी के पुत्र तिलकराज तथा जतनराज हैं।

#### लाला ग्रंशीरामजी जैन तातिड़, लाहोर

इस जानदान के पुरुष स्थानकवासी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। इस परिवार का मूळ निवास जयपुर है। वहां से यह परिवार लाहोर आया। इस परिवार में लाला नंदकालजी हुए। आपके पुत्र लाला क्रिक्सलजी और लाला पत्रालालजी हुए। लाला विव्यमलजी ने लगभग ५५ साल पूर्व काकरी मरचेंट्स का व्यापार शुरू किया। आप दोनों बंधु बहे सक्तन व्यक्ति थे। लाला पत्रालाल जी संवत् १९८२ के स्वगंवासी हुए। आपके लाला सुंशीरामजी, गंडामलजी तथा कप्रवन्दजी नामक १ पुत्र विव्यमान हैं। इनमें गंडामलजी लाला किव्यमलजी के नाम पर तथा कप्रवन्दजी मोघा में अपने मामा के नाम पर दसक गये हैं।

लाला मुंशीरामनी — आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आपने मेट्रिक तक शिक्षण पाया। सन् १९२१ से आपने देशकी सेवानों में योग देना आरम्म किया, तथा उस समय से आप लाहोर कांग्रेंस के तमाम कामों में दिलेंगी से हिस्सा लेते हैं। आप कहूं सालों तक लाहोर कांग्रेस के कोपाध्यक्ष व स्वा कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं। सन् १९३० में सरकार ने बगावत फैलाने के आरोप पर दका १२४ में आपकी १ साल की सबत सजा दी, तथा थी. वलास रिकमेंड की। सत्यागृह के समय आपने १ हजार वालंटियर दिये थे। और २ सालों तक वर्दमान नामक पेपर भी चाल किय था। आप कहूं सालों तक वर्दमान नामक पेपर भी चाल किय था। आप कहूं सालों तक पंजाव मरचेंट एसोशिएसन के मेम्बर रहे। इस समय आप लाहोर प्राम वेशर एसोशिएसन के सेकेटरी, अलूतोव्हार कमेटी, स्वराज सभा तथा एस० एस० जैन समा, की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। इसी तरह श्री अमर जैन होस्टल लाहोर की लोकल कमेटी के मेम्बर हैं। आप विधवा विवाह के बदे हामी हैं। आपने वीसियों विधवाओं का सम्बन्ध जैनियों से करा दिया है। आपके यहां लाला किन्वमल जैन अनारकले के नाम से काकरी विजिनेस होता है। लाला गंडामलजी भी "शिब्बमल गंडामल" के नाम से काकरी विजिनेस होता है। लाला गंडामलजी भी "शिब्बमल गंडामल" के नाम से काकरी विजिनेस हमते हैं।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



खाला काशीरामजी जैन, जम्मू (काश्मीर ) (पेज नं॰ ६०१)



लाला मस्तरामजी जैन एम. ए. एल एल. बी., ग्रम्टतसर,



खाला मोहनलालजी पाटनी वी. प्. प्ल एल. वी. एउर्र श्रमृतसर.



लाला नेमदासजी जैन, वी. ए. श्रंवाला सिटी, ( ऐज नं॰ ६०१ )

# पारनी

# लाला मोहनलालजी जैन एडवोकेट, अमृतसर

आपका खानदान छुधियाना (पंजान) का निवासी है। वहाँ इस खानदान के पूर्वज अक्षा गोपीचन्दजी, तिजारत करते थे। आपके पंजानरायजी तथा खुशीरामजी नामक २ पुत्र हुए। आप भी खुधियाना में तिजारत करते रहे। ठाठा पंजावरायजी के पुत्र ठाठा मोहनठाठजी हैं।

काला मेहिनकालजी—आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ। आपको होनहार समझन र।३. साल को बाल्यावस्था में ही आपके मामा अमृतसर के मशहूर जोहरी लाला पत्नालालजी दूगढ़ अमृतसर हे बावे। तब से आप यही निजास करते है। आपने सन् १९२२ में एल० एल० वी० की डिगरी हासिल की, तथा तब से आप अमृतसर में प्रेक्टिस कर रहे हैं। आप श्वेतान्वर जैन समाज के मंदिर मार्गाय बाह्मय के अनुयायी हैं। आप पंजाब प्रान्त की और से "आनन्दनी कल्याणजी" की पेदी के मेम्बर हैं। चंजाब के मन्दिर सार्गाय समाज में आप गण्य मान्य व्यक्ति हैं। आपने सन् १९२७ में श्री आत्मानंद जैन समा पंजाब के अम्बालाअधिवेश के समय तथा १९३३ में होशियारपुर अधिवेशन के समय समापित का बादन सुशोभित्र किया था। अमृतसर जैन मंदिर की व्यवस्था आपके जिनमें है। तथा आप जैन वाचनाल्य के मेसिटेट हैं। लाला मोहनलालजी एडवोकेट बढ़े समझदार तथा विचारवान सज्जन हैं।आपके छोटे भाई सोहनलालजी तथा मुनीलालजी लुधियाने में अपना घरू व्यापार करते हैं।

# लाला चीचूमलजी का खानदान, लुधियाना

इस खानदान के लोग मंदिर आझाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूलनिवास स्थान पीचा पाटन ( गुजरात ) का था। वहाँ से उठकर करीब 100 वर्ष पहले यह खानदान लिखानों में आकर बता। तभी से यह खानदान यहाँ निवास करता है। और इस खानदान वाले पाटन से आने के कारण पाटनी के नाम से आज भी मशहूर हैं।

इस खानदान में सबसे पहले लाला चीच्मलजी हुए। लाला चीच्मलजी के लाला फतेचंदवी एवं लाला प्रतेचंदवी के लाला जीच्मलजी के लाला कावपतरायजी कुन्दनरायजी एवं लाला एवं गोपीमलजी नामक दो पुत्र हुए। लाला फतेचन्दजी के लाला लाजपतरायजी की त्र्यांसा हो हुकमचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से लाला लाजपतराय जी और कुन्दनरायजी का त्र्यांसा हो हुकमचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से लाला लाजपतरायजी के हितकरणदासजी नामक पुत्र हैं। आप लोग हुस समय यहाँ पर अलग स्वतंत्र न्येवसाय करते हैं।

खाल कुन्द्रनमळजी के क्स्त्र्रीलाळजी और कात्र्रीलाळजी के लालचन्द्रजी मामक पुत्र हैं जो खाल कुन्द्रनमळजी के क्स्त्र्रीलाळजी और कात्र्रीलाळजी के लालचन्द्रजी का जन्म संयत् १९२५ में अपने काका लाला हुकुमचन्द्रजी के साथ ज्यापार करते हैं। लाला हुकुमचन्द्रजी का जन्म संयत् १९२५ में अपने काका लाला हुकुमचन्द्रजी के साथ ज्यापार करते हैं। लाल हुकुमचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। शापकी हुआ। आपके अमरनाथजी, दीवानचन्द्रजी, ज्ञानचन्द्रजी है। ज्ञानचन्द्रजी के लालचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। शापकी कुम पर दरी कम्मल वगैरह का योक और खुद्रा ज्यापार होता है।

जाला उत्तमचंद वाद्याम प्रतिनी, जुगरावी

- यह खानदान से कई पीढ़ियों से जुगरावी में पसारी का व्यापार करता था रहा है। माना

- यह खानदान से कई पीढ़ियों से जुगरावी में पसारी का व्यापार करता था रहा है। माना

- वसम्बन्दनी ने इस दुकान के धन्धे और आवरू की न्यादा बढ़ाया। आप जैन प्रचारक समा द्वगरार्थ

को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह जैनेन्द्र गुरुकुछ पंचक्रुश की बारी देने की और अच्छा छंत्र रखते हैं। यहाँ के जैन समाज में आप सचाने व्यक्ति हैं। आपने रूपचन्द्रजी महाराज की समाधि में धादीरामजी महाराज की एक समाधि वनवाई है। आपने वाबूरामजी तथा संदूरामजी नामक दो सजनों की दत्तक लिया है। आप दोनों यंधु अपनी दुकानों का व्यापार संचालन बदी तथरता से करते हैं। आप के यहां ''उत्तमचन्द्र बाबूराम" के नाम से शहर में तथा झण्ड्रमल प्यारेलाल के नाम से मंदी में पसारी और बसाती का व्यापार होता है। लाल वाबूरामजी उत्साही तथा समाज सेवी सजन हैं। आप श्री जैन प्रचारक सभा के प्रैसिटेंट हैं।

#### 科爾斯科

लाला गएडामलजी का खानदान, जिएडयाला गुरू (पंजाव)

यह सानदान श्री जैनहवेतास्वर स्थानकासी सम्प्रदाय को मानने वाला हैं। यह सानदान सबसे पहले परियाल में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतसिंह शो के समय में लाहौर में आकर जवाहरात का स्थापार करने लगा इस खानदान में लाला जेदनलजी के पुत्र हरगोपालजी और पौत्र अनीखामलजी हुए। अनोखामलजी के पुत्र हरभजमलजी और जताहरात का स्थापार करने लगा कुछ आये। आप लोगों के समय में जिण्डयाला गुरू की हुकान पर जमीदारी और साहुकारा तथा अस्वसर की हुकान पर जनाहरात का स्थापार होता था। लाला हरभजमल की के रामसिंह जी, ज्वालामलजी तथा कर्मचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। लाला रामसिंह जी के मेलामलजी, मीतामलजी, कालामलजी और दितमलजी नामक चार पुत्र हुए। लाला मेलामलजी बढ़े र्याल तथा स्थापार हुखाल व्यक्ति थे। आपका संवत् १९५९ में ८३ साल की हथ में स्वर्गवास हो गया है। आपके तीन उत्र हुए जिनके नाम लाला जास्मारामजी, कोट्सलजी तथा सिव्यूमलजी थे। लाला आस्मारामजी का जन्म सबत् १९०७ में हुआ था। आप धर्मातमा पुरुष थे। आपका स्थावास संवत् १९७२ में हो गया। आपके लाला गण्डामलजी, गोपीमलजी, तथा खर्जाचीमलजी नामक तीन पुत्र हुए।

वाला गण्डामली — आपका लग्म संवद् १९२६ का है। आप इस परिवार में बहे नामी तथां
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने प्रयत्न करके सन् १९०९ में पंजाब स्थानकवासी जैन सभा की स्थापना करवाईं। और आप इसके १८ सार्टों तक ऑनरेरी सेकेंडरी रहे। छाहोर के असर जैन होस्टल के स्थापित करवाने में भी आपका बहुत बड़ा प्रयत्न रहा है। आप इस समय जिण्डवाला नौजाला के प्रेसिबेंट, वहाँ के म्युनिसियल कमिरनर, डिस्ट्रिक्ट हिन्दू सभा अमृतसर के तथा जैन विधवा सहायक सभा पंजाब के ऑनरेरी सेकेटरी हैं। सारे पंजाब के जैन समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है। आपके प्रत्न हाला मुसीसालकी पढ़ते हैं।

छाला गण्डामळजी के छोटे माई लाला गोपीमळजी का जन्म १९२९ में हुआ। आप इस स्वानं दान का तमाम न्यापार देखने हैं। तथा इस समय सराफा कमेटी के प्रेसिटेंट हैं। आपके पुत्र दिखीप चंदनी तथा मदनलालजी न्यापार सम्रालते हैं, तथा रोशनलालजी और मनोहरलालजी पढ़ते हैं। आणी क्षत्रांचीमलजी उत्साही तथा समझवार सज्जन हैं। आप जैन मित्र मंडल के प्रेसीडेंट हैं आपके पुत्र विवासागानी सेकंडईयर पढ़ते हैं। शेष विद्याप्रकाशानी और विद्यासपणनी भी पढते हैं।

# स्राधिक हो। सेठ ज्ञानमलजी नागोरी का परिवार, शीलवाड़ा

इस परिवार के पूर्व पुरुष पंवार राजपूत सोमाजी को जैनाचार्य्य ने जैनी बनाया ! इन्होंने बालोर में एक मन्दिर निर्माण करवाया । इनके वंशज संबद् १६१५ में नागोर आये । यहां से संवत् 1६८३ में इस परिवार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलसिंहजी महाराणा जगतसिंहजी के समय में पुर ( मेवाड़ ) में आकर बसे । नागोर से आने के कारण ये लोग नागोरी कहलाये । कनमलसिंहजी के पश्चात् क्रमशः गौड़ीदासकी, भोगीदासकी, और अखैराजकी हुए । ये भोलवाड़ा आकर वसे। इनके वाद क्रमशः माणकचन्द्रती जुमजी, केशोरामजी और खुबचन्द्रजी हुए। आप सब छोग व्यापार कुशळ थे। आप क्षेगों ने फर्म की बहुत तरनकी की । यहाँ तक कि खुबचन्दनी के समय में इस फर्म की १८ शाखाएं हो गई थी। आपके पुत्र न होने से जवानमलजी को दत्तक लिया। आपकी नावालिगी में भीलवाड़ा एवम् गवद की दुकान रख कर शेष सब बन्द करदी गईं। सेठ जवानमठजी को महाराणाजी की ओर से खातरी कई पर वाने प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आपका विवाह रीयों के सेठों के यहां हुआ, उस समय सना छाख रुपया इस विवाह में खर्च हुआ था। बरात में कई मेवाइ के प्रसिद्ध २ जागीरदार भी आये थे। रास्ते में महाराणाजी की ओर से पहरा चौकी का पूरा २ प्रयन्घ था। आपका स्वर्गवास होगया। आपके शनमलजी और नथमछजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ ज्ञानमलजी धार्मिक व्यक्ति थे। आपका राज्य में भी अच्छा सम्मान था। वहाँ की पंच पंचायती एवस् अनता में आपका अच्छा मान था। आपके समय में भी फर्म वस्नति पर पहुँची। भापका स्वर्गवास हो गया है। इस समय इस परिवार में सेठ वयमलजी ही बदे न्यक्ति हैं। आप भी योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप मिलनसार है। आपके पुत्र न होने से चंदनमल वी नागोरी के पुत्र शोभालालजी दत्तक आये हैं। इस समय आप लोग जुमजी केशोराम के नाम से

ष्मापार कररहे हैं। भीलवाड़ा में यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित सानी जाती है।

सेठ ज्ञानमछत्री के दोहित्र कु॰ मगनमछत्री कंद्कुदाल एम॰ आई० सी॰ एस॰ वचपन से ही **इसी परिवार में रह रहे हैं। आप मिलनसार और उत्साही नवयुवक हैं। आज**नल आप पहीं पाटन का स्थापार करते हैं। आपके पिताजी वगेरह सब लोग जनकुपुरा मदसोर में रहते हैं। वहीं आपका निवास स्थान भी है। आपके दादाजी चम्पालालजी संद्सीर में एक प्रतिष्टित स्थक्ति थे। आपने हजारों लागों रुपयों की सम्पत्ति उपात्रित की थी।

# गुमिक्या

#### सेठ गुलावचन्द हीराचन्द गुगलिया, मद्रास

इस परिवार के पुरुप श्वेताम्बर जैन मन्दिर मार्गीय आझाय के मानने वाले हैं। इस खानदान के पूर्व पुरुप सेठ जयसिंहजी देवाली (मारवाड़) में रहते थे। वहाँ से इनके पुत्र खूमाजी, चाणोइ (मारवाड़) आये। इनके वीरचन्दजी और भूरमलजी नामक र पुत्र हुए।

सेठ विरचन्दजी भूरमलजी गुमलिया—आप दोनों माइयों में पहले सेठ विरचन्दजी सन् १८७० में व्यवसाय के लिये शहमदाबाद गये। वहाँ से आप कर्नाटक की और गये। उघर २ साल रहकर आपने मदास में आकर पैरम्बूर वैरक्स में हुकान की। यहाँ आने पर आपने अपने छोटे भाई भूरमलजी को भी खुलालिया, तथा अपनी दुकान की एक बांच और खोली। इन दोनों बंधुओं ने साइस प्वंक न्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपने सम्मान को बदाया। आपने अपने कई जाति भाइयों को साइसर प्वंक न्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपने सम्मान को बदाया। आपने अपने कई जाति भाइयों को साइसर वृद्ध हकानें करवाई। सेठ वीरचन्दजी सन् १९०५ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र माणकचन्दजी का चाणोद में छोटी घय में स्वर्गवास हो गया। सेठ वीरचन्दजी के पश्चात् सेठ भूरमलजी व्यापार सहालते रहे। सन् १९१५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके धनरूपमलजी, हीराचन्दजी तथा गुलाबचन्दजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें गुलावचंदजी सेठ विरदीचंदजी के यहां दक्तक गये। तथा धनरूपमलजी का स्वर्गवास छोटी वय में हो गया।

इस समय इस परिवार में होराचन्द्रजी तथा गुलावचन्द्रजी गुगलिया विश्वमान हैं। आपका जन्म क्षमशः सन् १९०८ तथा १९१६ में हुआ। सन् १९२९ में इन दोनों भाइयों ने अपना कार्य्य प्रेम प्रवेल अलग २ कर लिया है। आप अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के समय बालक थे। अतः कर्म का काम घीरचन्द्रजी की धर्म पत्नी श्री मती जड़ाव वाई में बड़ी दक्षता के साथ सक्षाला। आपका धर्म ध्वान में बड़ा लक्ष्य हैं। आपने शशुंडव तीर्थ से एक टोंक पर छोटा मन्दिर बनवाया। गुंदील गाँव में दादा बाड़ी का कल्या, चढ़ाया। इसी प्रकार जीव द्या, स्वामी वात्सस्य पाटशाला आदि ह्युम काय्यों में सम्पत्ति लगाई। इस समय गुलावचन्द्रजी, "सूरमल होराचन्द्रजी, वास समय गुलावचन्द्रजी, "सूरमल हीराचन्द्रण" के नाम के तथा होराचन्द्रजी, "मूरमल हीराचन्द्रण" के नाम से न्यापार करते हैं। मदास के ओसवाल समाज में यह कर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है।

#### सेठ गम्भीरमल वख्तावरमल गुगलिया, धामक

इस परिवार का मूळ निवास स्थान बळुँदा (बोधपुर) हैं। आप स्थानकवासी आझाय के मावनेवाले सज़न हैं। जब सेठ बुधमळजी ळुणावत ने धामक आकर अपनी स्थित को ठीक किया, तथा उन्होंने अपने जीजा (बहिन के पति) सेठ गम्भीरमळजी को भी ब्यापार के छिए धामक बुलाया। सेठ गम्भीरमळजी के साथ उनके पुत्र वस्तायरमळजी भी धामक आये थे। इन दोनों पिता पुत्रों ने क्यापार में सम्पत्ति पैदा कर अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा की घृद्धि की। सेठ वस्तावरमळजी बद्दे उदार पुरुष थे। सारा प्रान्त के गण्य मान्य ओसवाळ सज्जानों में आपकी श्रापना थी। आपकी धर्म पत्नी ने बढ़ेरे में एक



सेठ गुलाबचंदजी गूरालिया ( गुलाबचंद हीराचंद ) मदास.

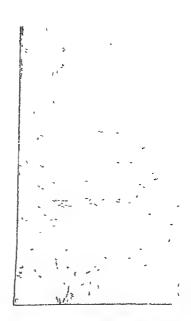

सेठ ज्ञानमलजो नागोरी भीलवाड़ा ( मेवाड़ )



श्री हीराचंद्रजी गूगालिया ( गुलायचंद्र हीराचंद्र ) मटाम



भी क्यानसङ्ख्या जीताहर । साहर ।

हवेतामा कैन मन्दिर बनवा कर उसकी ब्यवस्था वहाँ के जैन समाज के जिस्मे की। आपके नाम पर रिखरचन्द्रजी अजितगढ़ (अजमेर) से दत्तक आये। इनका भी अल्प वय में स्वर्गवास हो गया, अतः इनके नाम पर धामक से केसरीचंद्रजी गुगलिया दत्तक लिये गये।

केशरीचन्दनी गुगालिया — आपका जन्म संवस् १९४७ में हुआ। आप उदार प्रकृति के राजसी ठाट बाट वाले व्यक्ति हैं। आपने अपने दादीजी के ओसर के समय २१ हजार रुपया जैन वोहिंग हाउस फंड में दिया, इसी प्रकार हजारों रुपये की सहायता आपने शुभ कार्यों में की। ओसवाल वोहिंग में भी आपने सहायता प्रदान की थी। बाबू सुगानचन्दनी ल्लावत द्वारा स्थापित महावीर मंडल नामक संस्था से आप दिल- चर्गा रखते हैं। आप सन् १९२१ तक धामन गाँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपको पहलवान गवैगां आदि रखने का बढ़ा श्लीक है। आपके बढ़े पुत्र लेमचन्दजी का ९ साल की वय में स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके मुक्त्वीलालजी तथा कुंजीलालजी नामक २ पुत्र हैं जो बालक हैं। आपके यहाँ कृषि का विशेष कार्य होता है। वरार प्रान्त के प्रतिष्ठित कुद्धरवों में इस परिवार की गणना है।

# संसलेका

#### काशीनाथजी वाले जोहरियों का खानदान, जयपुर

इस परिवार के पूर्वंज श्री जौहरीमळजी संबल्धेचा जयपुर में जवाहरात तथा जागीरदारों के साथ हैने-देन का न्यापार करते थे। आपके माम पर देहळी से जीहरी द्याचन्द्रजी इतक आये। आपके समय से इस कुरुम्ब के व्यवसाय की उन्नति आरम्म हुई। आपके काशीनाथजी, मूलचन्द्रजी, जमनालाळजी तथा छोटीलालजी नामक ४ प्रत्र हए।

कार्या.नायजी जीहरी—आपने इस खान के जवाहरात के व्यापार को घटुत चमकाया। आप पर जायपर महाराजा सवाई माधोसिंहजी बहुत प्रसन्न थे। जवाहरात में आपकी दृष्टि यहां स्कृप थी। आप पर ए॰ जी॰ जी॰, रेजिडेंट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से जवाहरात का व्यवसाय किया करते थे। इस के ए॰ जी॰ जी॰, रेजिडेंट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से जावहरात का व्यवसाय किया करते थे। इस समय आप अलावा भारतीय राजा रईस तथा जायरिदारों में आप जवाहरात थिकी किया करते थे। इस समय आप अलावा भारतीय राजा रईस तथा जायरिदारों में आप जवाहरात थिकी किया करते थे। इस समय आप एक का खानदान "काशीनायजी वाले जौहरी" के नाम मशहूर है। आपके भैरींलालजी, येग्लालजी तथा एक का खानदान "काशीनायजी वाले जौहरी" के नाम मशहूर है। आपके भैरींलालजी, येग्लालजी के पन्दानी नामक ३ पुत्र हुए। इन तीनों सजानों का स्वर्गवास हो गया है। इस समय येग्लालजी के पन्दानी नामक ३ पुत्र हुए। इन तीनों सजानों का स्वर्गवास हो गया है।

मूलक्षन्दनी नौहरी—आपके नाम पर आपके सव से छोटे आता छोटीलालनी के तीसरे पुत्र मूलक्षन्दनी नौहरी—आपके नाम पर आपके स्वाधि । आपके पुत्र मागक्ष्यन्द्रनी स्था॰ नायुवक पुत्रीकालनी दत्तक आये । जुलीलालनी का स्वर्गवास हो गया है । आपके पुत्र मागक्ष्यन्द्रनी स्था॰ नायुवक मंडल के कोपाध्यक्ष हैं ।

जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का जमनालालजी जोहरी - आप अपने बढ़े श्राता काशीनायजी के पद्मान उसी प्रकार फर्म का चम्पालालजी जीहरी विद्यमान हैं। वर्तमान में जौहरी महादेवलालजी ही इस परिवार में सब से बहे हैं। आपको दरवार में कुसीं प्राप्त है। जौहरी चम्पालालजी के पुत्र उमरावमलजी तथा गुलावचन्द्रजी हैं। इनमें गुलावचन्द्रजी महादेवलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। श्री उमरावमलजी, समझरार तथा मिलन सार नवयुवक हैं। आप शांति जैन लायबेरी के मन्नी हैं। आपके पुत्र मिलापचन्द्रजी हैं।

छोटीलालजी जीहरी—आरका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र सुबीलालजी तथा हुन। यालको हुए। इनमें खुर्जीलालजी जीहरी मुख्यन्दजी के नाम पर दसक गये। जीहरी सुबीलालजी स्थानीय स्युनिसिपेलिटो के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुवीय पाउदाला के ट्रेसर सभा जैन कन्या शाला के प्रेसिटेंट तथा टेसरर हैं। आपके पुत्र रतनलालजी व्यवसाय में भाग लेते हैं।

यह जानदान जयपुर के प्रधान जीहिश्यों में माना जाता है। इस सानदान की फर्म को कई नायसरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ आपका जवाहरात जाता है। न्यूयार्क छंदन आदि स्थानों पर भी आप जवाहरात भेजते हैं। इस फर्म को छन्दन, कछकत्ता जयपुर आदि प्रदर्श नियों से गोल्ड सिळवर मेडळ तथा सार्टिफिकेट मिळे हैं। जयपुर के ओसवाळ समाज में यह परिवार मामी माना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का अनुवायी है। वर्तमान में इस परिवार का "जीहरीमळ दयाचन्द" के नाम से व्यापार होता है। आपकी प्रक जीनिंग फेक्टरी, कसरावद (इन्दौर) में है।

#### सेठ रिखबदास सवाईराम संखलेचा, खामगांव

सेठ रिखबदासजी संखलेचा—इस परिवार के पूर्वज रिखबदासजी संखलेचा अपने मूल निवास जोचपुर से न्यापार के लिये संवत् १९२१ में खामगांव आये। तथा आपने सेठ "औराम शान्तिमां" के यहाँ २५ सालों तक मुनीमात को। आपका जन्म संवत् १९०२ में हुआ था। इस दुकान पर नौक्री करते हुए आप वृत कम्पनी की रुई की आदृत तथा अपभी घरू आदृत का व्यापार भी करते थे। इसमें आपने २१३ लाख रुपयों की सम्पन्ति उपितंत की। साथ ही आपने राठीजी के न्यापार को भी काफी इब्रि की। इस समय उनकी ३० दुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिम्मे थी। आप बड़े स्तवेदार तथा वननदार पुरुप माने जाते थे। संवत् १९६३ में राठी फर्म की ५२ दुकानों का बँटवारा आपकी के हाथों से हुआ था। संवत् १९४० में मस्जिद के सामने वाला यजने के सम्बन्ध में वखेदा खड़ा हुआ, उसमें आपने हिन्दू समाज का नेतृत्व किया, तथा उस समय की निश्चित हुई रातें इस समय तक पाली जाती हैं। संवत् १९६६ में पानी के बँदोर्वस्त के लिये तालाय वनवाने में तथा नल का कनेक्शन ठीक करवाने में आपने इमदाद दी। खामगाँव के काटन मार्केट, म्युनिसिपेलेटी आर्वि के स्थापनकर्तोओं में आपका नाम अग्रगण्य है। कहने का तालक्यं यह कि आप खामगांव के नामीगरामी व्यक्ति हो गये हैं।

सेट रिसवदासजी के शांविदासजी तथा गोड़ीदासजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों सजनों का जन्म क्रमशः १९४९ तथा संवत् १९५७ में हुआ। सेट शांविदासजी खांमगाँव सेवा समात्र के केरन थे। इसी प्रकार माहेश्वरी महासमा के चतुर्थ वेदान अकोछे के समय आप असिस्ट्रेंट हेड केप्टन थे। आप -मध्य मांत तथा वरार की ओसवाल सभा के हर कार्यों में उत्साह से भाग लेते हैं। आप बुकडाणा प्रान्त के

# ग्रोसंवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय सेठ रिखबदासजी संखदेचा, कामगाँव,



श्री जवाहरमहाजी लृथिया, अजमेर (परिचय पेज



श्री शान्तिवासजी सखलेचा, खामगांव



श्री गोर्दोशयज्ञा संयनेचा, विमेगार

बजनदार पुरुष हैं। भाषके यहाँ रुई, आढ़त का कार्य्य होता है। आपके छोटे बंधु गोड़ीदासजी आपके साय ज्यापार में सहयोग छेते हैं।

### सेठ रामचन्द्र चुन्नीलाल संखलेचा खार्वी ( गरार )

इस परिवार का आगमन लगभग १५० साल पहिले जेसलमेर से आवीं हुआ, पहिले इस दुबार पर "हुकुमचंद रामचंद" के नाम से काम होता था, संखलेचा हुकुमचंदजी के पुत्र रामचंदजी तथा रामचन्द्रजी के पुत्र चुन्नीलालजी हुए । संखलेचा चुन्नीलालजी संवत् १९७१ में स्वर्गवासी हुए, आपके ३ पुत्र भगवानदासजी, राजमळजी तथा गोकुछदासजी हुए, इन्में से भगवानदासजी २५।३० सा**छ प**हिछे गुजर गये, तथा राजमलजी संखलेचा अमोलकचंदली के नाम पर दत्तक गये।

संखलेचा गोकुलदासजी का जन्म संबत १९५६ में हुआ । भगवानदासजी के पुत्र सोमागमलजी हा जन्म संवत् १९५५ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ। आपके हार्थों से दुकान के व्यवसाय की उन्नित मिली है। स्थानीय श्वे॰ जैन मंदिर की व्यवस्था आप लोगों के जिम्मे हैं, आपकी फर्म "रामचन्द तुर्वालल" के नाम से रुई चांदी सोना तथा लेनदेन का काम काल करती है तथा आवीं के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है। संखलेचा राजमलजी, "क्षमोलचन्द हीराखल" के नाम से कार बार करते हैं।

केसरीमलजी संखलेचा, येवला

भाषका मूळ निवास तींवरी ( जोधपुर ) है। देश से सेठ हरकवंदनी संबलेचा ध्यापार के निमित्त येवछे आये तथा सेठ भींमराजजी दुईचन्दजी की भागीदारी में कंपड़े का न्यापार आरंभ किया। संबद् १९६३।६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र केसरीमलजी तथा प्नमचंदजी विद्यमान हैं। भाप बंधु सेठ भीमराजजी दईचन्दजी की वस्बई और येवला हुकान के भागीगार हैं। कैसरीमलजी का बन्म १९५२ में हुआ। आप सज्जन ब्यक्ति हैं। तथा येवले के व्यापारिक समाज में प्रतिष्टित हैं।

श्री खरमीलालजी सखलेचा, जावद

भाप जान है ( मालवा ) के एइ प्रतिष्ठित परिवार के हैं। आपके पिताजी वहाँ के लक्षाधीश व्यापारी थे। श्री छक्ष्मीळाळजी उयोतिव शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं। और आपके सामाजिक विचार भी अच्छे हैं। ज्योतिष के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। इस समय आप यस्वई में इलाली तथा ज्योतिव दोनों कार्य्य करते हैं। आपके चांदमरूकी तथा सोभागमलकी नामक २ पुत्र हैं, चांदमळजी अपनी घरू जमीदारी का काम सन्हालते हैं । और सोमाग्यमळजी एफ० ए० में पड़ते हैं। सोभाग्यमलजी प्रतिमाशाली युवक हैं।

# वरिंड्या

बराहिया गौत्र की उत्पत्ति-पवार राजवंशीय राजपूतों से चराहिया शोसवालों की उत्पत्ति का पता चलता है। कहते हैं कि पैवार लाखनती के पुत्र बेरसी को श्री उद्योवन सृरिती ने उपदेश कर जैन धर्म का ज्ञान कराया । यह के नीचे उपदेश देने से "बरदिया" नाम सन्दोषित हुआ । यही नाम आर् चल कर बरदिया गौत्र में परिवर्तित हुआ ।

श्री राजमलजी बराइया का खानदान, जेसलमेर

हस परिवार का मुळ निवास स्थान जेसळमेर ही है। हम उपर बरिंद्रेग बेरसी का उरहेड कर चुके हैं। इनके कई पीढ़ियों बाद समराशाहजी हुए। ये जेसळमेर के दीवान ये। इनके पुत्र मुळराजजी ने भी रियासत के दीवान पद पर कार्य्य किया। मूळराजजी की ११ वीं पीढ़ी में भोजराजजी हुए, इनसे यह परिवार "भोजा मेहता" कहळाया। इनकी उठी पीढ़ी में मेहता सरूपसिंहजी हुए। इनके सरदारमळजी, जोरावरसिंहजी तथा उत्तमसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए।

धनराजजी बरिडमा---वरिड्मा सरदारमळजी के नाम पर बसूतिसहजी दत्तक आये, तथा इनके पुत्र धनराजजी थे। धनराजजी जेसलमेर स्टेट के प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। आपके नाम पर आपके वाचा विश्वनिद्धिकों के पुत्र केवळचन्दजी दत्तक आये। इनके सोभागमळजी तथा तेजमळजी नामक पुत्र हुए। वरिड्मा तेजमळजी भी जेसळमेर के प्रतिष्ठिन सज्जन हैं। आप इस समय स्टेट ट्रेसरर हैं।

वरित्या जारावरसिंहजी का परिवार—आपके वभू वर्सिहजी, सगतसिंहजी, विश्वनसिंहजी, ज्ञावरचन्दजी, तथा नथमळजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें वभू तसिंहजी सरदारमळजी के नाम पर दक्तक । सगतसिंहजी है हिम्मतरामजी, ज्ञानचन्दजी, हमीरमळजी, उन्द्रराजजी, बळराजजी नामक ५ पुत्र । हुए। इनमें हिम्मतरामजी का स्वर्गवास हो गया। शेष बन्धु विद्यमान हैं। बरिद्या हमीरमळजी उत्तमसिंहजी के पुत्र चन्दनमळजी के नाम पर दक्तक गये हैं। इसी तरह ज्ञवरचन्दजी के प्रपीत्र कुन्दनमळ् । की विद्यमान हैं। बरिद्या जोरावरसिंहजी के सबसे छोटे पुत्र नथमळजी थे। इनके प्नमचन्दजी तथा स्तनळाळजी नामक पुत्र हुए। इस समय प्रमचन्दजी के पुत्र राजमळजी सथा स्तनळाळजी के पुत्र राजमळजी तथा स्तनळाळजी नामक पुत्र हुए। इस समय प्रमचन्दजी के पुत्र राजमळजी सथा स्तनळाळजी के पुत्र रामसिंहजी विद्यमान हैं।

राजमलजी वरिवया—आपका जन्म संवाद १९२७ में हुआ। आप जेसस्टमेर के ओसवाह समाज में समझदार तथा वजनदार पुरुष हैं। यहाँ के करोड़ों रुपयों की लागत के जैन मंन्दिरों की व्यवस्था का भार श्री संघ ने आपके जिम्मे का रवला है। आप द्वेतास्वर संब कार्यास्य के मेसिडेंट हैं। इस समय आप जेसलमेर स्टेट में कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। इसके अलावा आप अपना घर ज्यापार भी करते हैं। आपके पुत्र फतेसिंहजी हैं।

यह परिवार ५६ पीढ़ियों से जैसलमेर स्टेट की सेवा करता आ रहा है। रियासत की और से दी गई जागीरी का पट्टा इस परिवार वार्लों के हाथ से लिखा जाता है। रियासत के करटम, क्रोज बख्शी, खजाना, भंदार आदि मुख्य सीगे हमेशा से इस परिवार के जिम्मे रहते आये हैं। तथा जेसलमेर महारावलजी से इस परिवार को समय २ पर रुस्के तथा पर वाने मिलते रहे हैं।

वराड़िया गनेशजी का परिवार उदयपुर

करीब १०० वर्ष पूर्व बरहिया गनेशजी करेडा पाइवैनाथ से उवसपुर आये। उनके मगनमङ जी, जालमचंदजी, साहबङाङजी और फूल बन्दजी नामक चार प्रत्र हुए। इनमें मगनमङजी बहे प्रतिभा



सेठ राजमलजी बरडिया, जैसलमेर.



श्री माण्कलालंजी बराडिया वी. ए एलएल, घी., उडयपुर.



सेंड मूलचंदजी बरहिया, सरदार शहर.



सेंड फूलचड्नी बनवर ( प्रतापमल पूलचड ) आस्य (भागान)

समाब व्यक्ति थे। आप चारों भाइयों का परिवार अलग २ होगया। सेठ मगनमलजी के पुत्र सेठ चांदमलबी और सेठ प्यारचन्दजी इस समय अलीगढ़ में अपना २ व्यापार करते हैं।

सेद जालमचन्द्रजी हिसाब के अच्छे जानकार थे। आपके चम्पालालजी और क हैयालालजी नामक हो पुत्र हैं। सेद चम्पालालजी करीब ३५ वर्षों से उदयपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सर्जन की आफिस में हेद कुर्क हैं। आपको यहां आने वाले कई अंग्रेज सर्जनों से अच्छे र सर्टिफिनेट प्राप्त हुए हैं। आपके पुत्र माणकालजी इस परिवार में सर्व प्रथम प्रेन्युएट हुए हैं। आप मिलनसार और योग्य सन्जन हैं। आप इन्दोर स्टेट में मनासा, खरगोन, सनावद, जीरापुर, संध्वा, हतोद आदि कई स्थानों पर मिलस्टेट रह चुके हैं। इस समय आप गरोट में फर्ट क्रास मिलस्ट्रेट हैं। आप पुटबाल, किकेट वगैरह खेलें के बच्छे विखादी हैं। आपके हीरालालजी और जनाहरलालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ इन्हेंयालाल जी उदयपुर ही में न्यापार करते हैं। आपके रतनलालजी, परमेश्वरीलालजी और मनोहरलालजी नामक नामक तीन पुत्र हैं। रतनलालजी शिक्षित और मिलनसार व्यक्ति हैं। आपका अध्ययन थी० ए० तक हुआ है। आप आजकल उदयपुर की मशहूर संस्था विद्याभवन में मास्टर हैं।

सेट साहबलालजी के पुत्र कारहलालजी तथा फूलचन्दजो के पुत्र मोतीलालजी इस समय उदयपुर में विद्यमान हैं। तथा-वहीं अपना ब्यापार करते हैं।

### सेठ जुहारमल मृत्वचंद बराड्डिया, सरदारशहर

इस परिवार के लोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अवोहर आये ! सिरसा में सेठ गंगारामजी हुए | आप सिरसा ही में रहकर स्वापार करते रहे । आप के चुन छोगमळनी और गंगरामजजी अवोहर आये एवम् वहाँ कपदे का स्वापार प्रारम्भ किया ! तथा इसमें अन्डी उन्नति की सेढ छोगमळजी के जुहारमळजी एवम् सेठ जेठमळजी नामक दो पुत्र हुए । प्रथम जुहारमळजी वहाँ से सरदारमहर आकर वस गये और जेठमळजी वहाँ रहकर अपना स्ववसाय करने छगे । आपके सुगवचंदनी, जनवचन्दलाळजी और जगलाधाजी नामक प्रमु हैं।

सेठ जुहारमञ्जी जब कि अबोहर रहते थे, उसी समय कलकता ध्यापार के लिये घले गये थे। कलकता आकर आपने पहले मेरॉब्रानजी जुबीलालजी सरदारशहर वार्ली के यहाँ काम करना आरम्म किया। परचात् आप अपनी बुद्धिमानी से इस फर्म में साझीदार हो गये। कुछ वर्षों बाद आपने इस फर्म से भी अपना साझा अलग कर लिया। प्रमू रघुनाथदास शिवलाल के यहाँ % हजार रुपया सालाना पर सुनीमी का काम करना प्रारम्म किया। इस समय आप वर्षोग्रद होने से सरदारशहर में शांतिलाम कर हुनीमी का काम करना प्रारम्म किया। इस समय आप वर्षोग्रद होने से सरदारशहर में शांतिलाम करते हैं। सापके पुत्र मुल्यन्दली, सोहनलालजी एवम सुरामलजी अपना स्वतन्य स्थापार करते हैं।

बाद मुल्जनद्या, साहनकालमा दुवन प्रत्या से भाग जूट का वायदे का सौदा बाद मुल्जनद्यी मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल १५ वर्षों से भाग जूट का वायदे का सौदा करते हैं। इस ओर आपकी अच्छी गति है। आपकी गिद्दी १६ वोना फिल्ड केन में हैं। स्राजमल्यी अपना स्वतन्त्र क्यापार करते हैं। सोहनलालमी अपने वावा हीरालाज्यी के सामे में "छोट्टलाल सोहन-अपना स्वतन्त्र क्यापार करते हैं। सोहनलालमी अपने वावा हीरालाज्यी के न्यापार करते हैं। साह के नाम से पारल कोडी में घुले कपड़े तथा गणेश भाव के क्यले में घोती का न्यापार करते हैं। वा॰ मूलवन्दनी के शीवन्दनी, धुमेरमञ्जी, चन्दनमञ्जी, कन्हैयाखाळनी एवद मंगलवन्दनी और वा॰ सोहनलालजी के माणकचन्दनी और रतनलालजी नामक पुत्र हैं। भाग तेरापन्थी संप्रदाय के हैं।
- श्री भैरोलालजी वर्राह्मिया बीठ एठ एलठ एलठ बीठ नगर्सिहपुर (सीठ पी०)

इस परिवार के पूर्वंत वरिंद्या परभचन्द्रजी आपने मूछ निवासस्थान फलौदी (जोधपुर स्टेट) से व्यापार के लिये नर्राहिद्युर आये। यहाँ व्याकर आप रीयाँवांछ सेटों की दुकान पर सुनीम हुए। आप संवत् १९५५ में स्वर्गवाक्षी हो गये। आपके पुत्र दमरूळाळजी करीब १५ साखों तक रीयाँवाले सेटों का दुकान पर प्रधान सुनीम रहे। आपने गोटे वाँव में भानमळ मिळापचन्द तथा परभचन्द नंदराम के नाम से दुकान खोली। सन् १९२० में आप स्वर्गवाक्षी है।

भैरोलालजी वरिंडया—आपका जन्म संवद १९५४ में हुआ। आपने सन् १९२६ में बी॰ ए॰
तथा १९२६ में पुल्ल एल्ल बी॰ की दिगरी प्राप्त की। सन् १९२७ से आप नरसिंहपुर से मेक्टिस करते हैं। यवतमाल के ओसवाल सम्मेलन में आप मध्यपान्तीय ओसवाल महा सभा के सेकेटरी नियुक्त हुए थे। आपको लिखने तथा भाषण देने का अच्छा अभ्यास है। आपने एक "हिन्दी प्रन्थ माला" भी प्रकाशित की थी। आपके छोटे भाई मिश्रीलालजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। श्री भैरीलालजी बराइयाके पुत्र प्रमायन्दजी तथा हुकुमचन्दजी पढ़ते हैं तथा लक्ष्मीचन्दजी और कुशलबन्दजी छोटे हैं।

#### बन्बर

### सेठ प्रतापमल फूलचन्द वनवट, आस्टा ( मोपाख )

यह कुटुम्य जीधपुर स्टेट के रास दिकाना का निवासी है, आप खेतास्वर जैन समाज के मंदिर मार्गीय आद्माय के माननेवाले हैं। देश से लगभग संबद १८५१ में सेठ विनेचारजी बनवट के पुत्र भी नारा यणदासजी, चन्द्रभानजी तथा नंदरामजी तीन आता भीपाल स्टेट के मगरदा नामक स्थान में आये तथा वहाँ संवत् १८८१ में "नारायणदास नंदराम" के नाम से दुकान स्थापित की गई। सेठ नारायणदासजी के पुत्र खुवीलालजी तथा नंदरामजी के पुत्र लोपार तथा कुटुम्य के सम्मान को विशेष बहाया। इन दोनों सवा लेन-देन के ज्यापार में इस दुकान के ज्यापार तथा कुटुम्य के सम्मान को विशेष बहाया। इन दोनों सजनीं का स्वर्गनास कमसा संवत् १९४६ तथा संवत् १९५८ में हुआ? सेठ खुकीलालजी के पुत्र प्रताप मलजी उनकी मीजूदगी में ही स्वर्गनासी हो राये थे। सेठ प्रतापमलजी बनवट के नाम पर 'बीजकपुर से फूलचन्दजी बनवट दसक आये तथा छोगमलजी के यहाँ सिरेमळजी, बढू (लानदेश) से दसक आये। आप दोनों भाई संवत् १९६६ में छला २ हो गये।

सेठ फूलजन्दजी बनवर-जापका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आप संवत् १९६६ में मगरदे से आस्टा आये। आप ही की हिम्मत के वक पर दिगम्बर जैन प्रतिमा का ख़द्धम आस्टे में निकालना आरम्भ

[MI] इस सम्बन्ध में आपको आस्टे के दिगस्बर जैन समाज ने चाँदी की हिन्दी, सिरोपाव तथा मान पत्र देका सम्मानित किया ! आपका आस्ट्रे की जनता में तथा भोषाछ राज्य में अच्छा सम्मान है, आपको बाबा बाबा नवात्र साहित से मिलने की इजाजत प्राप्त है। तथा आप आस्टे के ऑनरेरी मजिस्टेट हैं। वर्तमान में आपके वहाँ "प्रतापमल फूलचन्द" बनवट के नाम से साहकारी तथा आसामी छेन-देन होता है।

# बहुर

## सेठ कन्हैयालाल चुन्नीलाल बढ़ेर, देहली

यह खानदान करीब सात माठ पुश्त से देहली में ही रहता है। आप ओसनाल जाति है गहेर गौत्रीय सरतन हैं। आर स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सानने वाछे हैं। इस खानदान में हाला भासानन्दनी के पुत्र लाला छनमळनी और छनमळनी के शिराराळनी नामक पुत्र हुए I भाषका जन्म संबद् १८८२ के करीब हुआ। और संबद् १९५० के ब्येष्ट मास में भाषका स्वर्ग वास हुआ। आप बदे धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे सामाधिक और प्रतिक्रमण का आपको बदा द निक्चय था ! आपके पुत्र लाला कन्हैयालालजी इस खानदान में बड़े नामी और प्रतापी पुरुष हुए ! भागने इस खानदान की सम्पत्ति और इज्जत को बहुत बढ़ाया। आप खास कर नीलाम का न्यापार करते थे। भाषका स्वर्गवास १९४७ में हुआ । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से छाला मांगीलालजी और हाला चुन्नीठालजी हैं। लाला मांगीलालजी का जन्म संवत् १९६७ का है। आपके तीन पुत्र हुए विनके नाम भी चम्पालालजी, मुझालालजी और ऋषभचन्द्रजी हैं। इनमें से चम्पालालजी का केवल २२ वर्ष की कम उम्र में ही देहान्त होगया । खाळा चुन्नीळाळनी का जन्म संवत् १९४६ का है। आप बदे सरुवन और योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम जवाहरलालजी और मिलापचंद भी हैं। देहली के ओसवाल समाज में यह खानदान बढ़ा धार्मिक और प्रतिष्ठित माना जाता है।

# मङ्गितिया

भड़गतिया खानदान, अजमर

इस परिवार का मूल निवास स्थान मेदता है। इस खानदान के पूर्वत भदगतिया स्रामलजी तथा उनके पुत्र वाधमर्लजी मेड्ते के समृद्धि शाली साहुकार माने जाते थे। आपके यहाँ "स्रामन्य

वाधमल" के नाम से ब्यापार होता था। सेठ बाधमळजी के पुत्र फतेमळजी हुए।

सेठ फतेमलजी महगतिया—आप संबद १८६५-७० 🕏 मध्य में अजमेर आये। आप घडे बहादुर तिबयत तथा राजसी ठाट-बाट वाले पुरुष थे। आपने अनमेर में बेहिंग स्थापार चालू विया। भापकी प्रथम पत्नो से कल्याणमल्जी तथा द्वितीय पत्नी से सुगतमल्जी भड़गतिपाडा जन्म एथा।

संवत् १९२८ में आप अजमेर से वापस मेडते चछे गये। आपके बढ़े पुत्र कल्याणमळजी का परिवार अजमेर में तथा सुगनमळजी का परिवार मेडते में निवास करता है।

महगतिया कल्याण्मलजी—आपने अपने व्यापार और मकान, जायदाद आहे स्थाई सम्पत्ति को बहुत बहायां । संवत् १९५७ में भाप स्वर्गनासी हुए। आपके कस्त्रमळजी तथा जावतराजजी नामक दो पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने अपने पितामह सेड फतेमळजी द्वारा बनाई गई दादाजीको छत्री में एक लास स्पये ज्या करके १९७१ में प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई। आप दोनों बन्धुओं का छालों स्पयों का छेनदेन मारवाइ के जागीरदारों में रहा करता था। आप अजमेर के प्रधान, प्रतिभावाछी साहुकारों में माने जाते थे। संवत् १९७३ में दोनों भाइयों का ज्यापार अलग अलग हुआ। अदगतिया कस्त्रमळजी विद्यमान हैं। आपने छालों स्पयों की सम्पत्ति मौज, श्लीक और आनन्द उछास में खरच की। आपके कोई सन्तान नहीं है। सेठ जावन्तराजजी का स्वर्गवास सम्बत् १९७६ में हुआ। आपके पुत्र उदयमळजी का जन्म सन् १९९१ में हुआ। आप प्रसन्नचित्त युवक हैं आपके यहाँ कल्याणमळ जावतराज के नाम से जोवपुर में तथा "वायमळ उदयमळ" के नाम से अजमेर में बैंकिंग तथा जायदाद के किराये का काम होता है।

महगतिया सुगनमलजी—आपना परिवार मेड्ते में निवास करता है। तथा वहाँ के ओसवार समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आपका स्वर्गनास हो गया है। आपके तीन पुत्र हैं। जिनमें धनपतमलजी तथा आनन्दमलजी बिद्ला मिल गवालियर में सर्विस करते हैं तथा चन्दममलजी मेड्ते में निवास करते हैं।

### संस्वता

सांखला गीत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि सिद्धुर पाटन के राजा सिद्धराज जगिसंह के विश्वास पात्र सेवक जगदेवजी के स्रजी, संखजी, सांवछजी, तथा सामदेवजी आदि ७ पुत्र थे। जयदेव जी, बदे बहादुर पुरुष हुए। इनको श्री हेमस्रिजी ने संवत् १९७५ में जैन धमें की दीक्षा दी। इस प्रकार संखजी जैन धमें से दीक्षित हुए। इनकी सन्ताने सांखला कहलाई ।

#### सेठ सागरमल गिरधारीलाल सांखला, वंगलोर

इस परिवार का मूल निवास्थान मोहर्रा ( जोधपुरस्टेट ) है वहाँ से लगभग ६७ साल पहले सेठ गिरधारीकाळजी सांखळा न्यापार के लिये वंगलोर आये । आरम्भ में आपने १० सालों तक मुनीमात की । पश्चात् मिलटरी को नाणा, सण्लाय करने के लिये वेंकिंग व्यापार आरम्भ किया। तथा 'सागरमल गिरधारीकाल" के नाम से फर्म स्थापित की । इसके १० साल पनचात् आपने सिकराबाद ( दक्षिण ) में तथा इसके भी साल पश्चात् आपने नीलगिरी में अपनी दुकानें खोलीं। इन सब स्थानों पर यह फर्म ब्रिटिश-लावनी के साथ वेंकिंग विजिनेस करती है। आपके पुत्र श्रीयुत अनराबजी सांखका बड़े हुदिमान उदार तथा ज्यापार इशल सज्जन हैं।

इस इंडुम्ब की ओर से क्यावर में श्री गिरधारीठाळ सांखडा बोढिंग हाउस स्थापित है। बिहमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं। मोहर्रा में संवत् १९४६ से आपश्ची ओर से बिड़ी चुगा का सदावृत आरोहै। सेठ अनराजजी के दुन केशरीमळजी, ठाळचन्द्रजी तथा रतनजाळजी हैं। इनमें केशरीमळजी फर्म के आवार में भाग केते हैं। यह फर्म सिकंदराबाद, बंगळोर तथा मीळिगिरी के व्यापारिक समाज में बहुत प्रविद्यित मानीजाती है। इस खानदान के मेम्बर धार्मिक तथा परीपकार के कार्यों में अच्छी सम्पत्ति व्यय करते रहते हैं। मारवाद में भी यह खानदान नामी माना जाता है। यह परिवार क्रवेताम्बर जैन स्थानक-वासी आम्नाय का मानने वाळा है।

### सेठ लखमणदास शिवलाल, परमणी

इस खानदान के मालिकों का मूळ निवास स्थान ताजीळी (जोधपुर-स्टेट) का है। अप जेन तेरपन्थी आम्नाय के मानने वाले सड़जन हैं। इस खानदान में सी वर्ष पहळे तेठ छहमणदासजी सांकळा खहे गाँव (निजाम) आये। यहाँ आकर आपने छेन देन और खेती वादी का काम आरम्भ किया। ववनतर आपने अपनी एक और फर्म परभणी में स्थापित की, जिस पर वैकिङ्ग तथा कपास चगैरह का भाषार प्रारम्भ किया। सेठ छहमणदासजी का संवत् १९२७ में स्वर्गवास हुआ। आपके पड़चाद आपके पुत्र सेठ शिवळाळजी ने फर्म के काम को सम्हाळा। आपके हाथ से इस फर्म के काम को बहुत वरस्की मिळी। आप परभणी में प्रतिवड़ा सम्बद्ध स्वर्णक माने जाते थे। आपका संवत् १९७६ में स्वर्गवास होगवा। आपके नाम पर हेमराजडी सांकळा दक्तक आये।

सेठ हेमराजजी सांकला—आप बढ़े योग्य और सज्जन पुरुष हैं। आपका जन्म संवद १९५१ में हुआ। आपकी ओर से मन्दिरों, तीर्थ पात्राओं तथा परोपकार में बहुत सा घन वर्ष होता सता है। आपके इस समय एक पुत्र है जिनका नाम कुंदनमळजी है। आपने परभणी के पावर्वनाथ जी के मन्दिर में बहुत रकम सहायतार्थ प्रदान की थी। आपकी फर्म परमणी के न्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाता है।

# हिंगड़

# सेठ केशरीमल कुन्दनमल हिंगड़, कलकत्ता

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान घाणेताव (गोड्वाद) का है। वहाँ से करीय पन परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान घाणेताव (गोड्वाद) का है। तभी से यह परिवार पन वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष चन्द्रभानजी नाकोल (गोड्वाद) में आकर घसे। तभी से यह परिवार पन वर्ष पूर्व इस परिवार के मानने वाले सजन हैं। सेट पन्द्र-गाडोल में ही निवास करता है। आप वर्षवास्त्र जैन मंदिर आहाय को मानने वाले सजन हैं। सेट पन्द्र-गाडोल में ही निवास करता है। आप वर्षवास्त्र की मंदिर आहाय को मानने वाले सजन हैं। सिरदारमळजी भानजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम कमकाः सेट छल्टमीचंद्जी, रिखबदासजी, गुलावचंद्जी, सिरदारमळजी श्री हो।

सेठ छलमीचंदजी नाडोळ में ही राज का काम करते हैं। आप इस ठिकाने के कामदार हैं। सेठ गुलावचंदजी और सिरदारमळजी का स्वर्गवास हो गया है। आप लोग भी जब तक रहे तब तक बढ़ी बुद्धिमानी से फर्म का कारबार चलाते थे। सेठ रिखबदासजी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। रानी स्टेशन पर आपके यहां रिखबदास सिरदरमळजी के नाम से अनाज, किराना, कमीशन आदि का व्यवसाय होता है। इसके पश्चात आपने तथा आपके परिवार वालों ने मिछकर कडकता में भी एक शाला खोळी जिसपर भी उपरोक्त नाम पढ़ता है। इस फर्म पर विदेश से कपड़े का डायरेक्टर इम्पोर्ट विकिनेस होता है। इसके याद आपने एक स्वदेशी जृद मिळ नामक एक जृद खोळा, तथा एक छाते की फेक्टरी खोळी। वर्त्यमान में आपके कळकत्ता आफिस से मदास, कोळम्बो, कोचीन, सीळोन, वम्बई वर्गरह स्थानों पर लाज-स्केळ में किराने का प्रस्पार्ट होता है। इसके अतिरिक्त गब्हनेंमेंट फारेस्ट दिपार्टमेंट तथा रक्षित राज्यों से आप हाथीदाँत तथा गेंदे के सींगों को कन्द्राक्ट से खरीदते हैं। तथा बाहर पंजाब, मुळतान, राजप्ताना वर्गरह स्थानों पर अपना माळ भेजते हैं। इस फर्म की एक शाला नाडोळ में सिरदारमळ फीजमळ के नाम से है।

इस फर्म के कार्यं को संबंधित करने में सेठ रिखयदासती, पृथ्वीराजजी, राजमरूजी, कुन्दनम्ब जी, दानमरूजी, फतेराजजी, अमरचंदजी, भागचंदजी, सिरेमरूजी, अजयराजजी, केदारीमरूजी और पुखराब जी का बहुत हाथ है। आप सब खोग व्यापार कुबार सजन हैं। वर्तमान में करूकता दुकान का कार्य प्रधान तौर से बाबू केदारीमरूजी और पुखराजजी देखते हैं। आप दोनों भाइयों को मशीनरी विभाग का अच्छा ज्ञान है। इस परिवार के व्यक्तियों का सार्वजिनिक कार्मों की ओर भी बहुत ध्यान है। सेठ रखबदासजी ने वरकाणा पादवैनाथ बोर्डिंग के खिये खगभग २ छाख रुपये पुकत्रित करवाये।

## पद्यावरी

#### सेठ शोमाचन्दजी पटावरी का परिवार, भादरा

इस परिवार के लोग आदरा के निवासी हैं। इस परिवार में सेट चैनरूपनी बढ़े बुढ़िमान और प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप तस्कालीन समय में ठाकुर साहब भादरा के कामदार रहे। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब भादरा खालसे हो गया तब आप बीकानेर दरबार की ओर से वहाँ का काम काज देखने लगे। आपके पुत्र जीतमलजी तथा पीत्र हीरालालजी भी वहीं राज में काम करते रहे। सेट हीरालालजी के शोभाचन्यजी, चतुरसुजनी, लुनकरनजी प्रतापमलजी और छोटेशलजी नामक पांच पुत्र हैं।

सेठ शोभाचन्द्रशी पटावरी अपने जीवन में बढ़े क्रान्तिकारी व्यापारी रहे। प्रारम्भ में आपने कई स्थानों पर गुमास्तागिरी की, फिर पाट की दळाळी का काम किया। इसके बाद जब कि कळ हते में पाट का वादा कायम हुआ उस समय आपभी इसमें शामिळ हो गये। आप में उत्साह है, साहस है और ज्यापार करने की पूरी र क्षमता भी है। अतपुत आप शिन्न हो इस व्यापार में बढ़े नामोंकित व्यक्ति हो गये। आपने अपने हाथों से वायदे के सौदों में ळाखों रुपये कमाये और खोये। आपने अपने हाथों से पाट का

बरा स्थापित किया कई बार आपस में व्यापारियों की तनावनी में आप साहसपूर्वक खड़े रहे एवम बड़ी महस्रापनेड उसमें विजय पार्ड । वायदे के व्यापार में आपका अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। इस समय बार इंस इंडिया जूट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं । जूट के वायदे के व्यवसाय में आप इस समय प्रधान मिक माने बाते हैं। आपके साई भी आपको इस व्यवसाय में सहयोग प्रदान करते हैं। ओप इनेतास्वर ौर तेतां भी संप्रदाय को मानने वाले,हैं । आपका आफ़िस नं० ४ सैनागो स्ट्रीट कलकता में है ।

## बम्बोली

### सेठ सोभाचन्द माणकचन्द बम्बोली, सादडी

इस खानदान वाले प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस वंश में भीधानी हुए जो सादड़ी में बाहर रहने छते । पीथावी के सवजी नामक पुत्र हुए । सबजी के सोभाचन्द्जी तथा माणकचन्द्जी नामक रो पुत्र हुए। सोमाचन्द्रजी संवत् १९३८ में स्वर्गवासी हुए। सोमाचन्द्रजी के पुत्र नवलचन्द्रजी हुए। त्या नवलचन्द्रजी के केस्रामजी, साकलचन्द्रजी संतोषचन्द्रजी रूपचन्द्रजी तथा मेबराजजी नामक प उन इप । इनमें से सांकलचन्दजी को माणकचन्दजी के नाम पर दत्तक दिया गया । इस समय इन भागाओं की दो दुकाने पूना में वैद्धिग, तथा सराफी काम करती है। सांकठचन्द्जी तथा संतोपचन्दजी दोनों प्रतिष्ठित न्यांक थे। संवत १९६७ में संतोपचन्दनी का स्वर्गवास हुआ।

बम्बोळी केसुरामजी के पुत्र गुलायचन्द्रजी थे। इनके जसराजजी, वेजमळजी, चन्द्रनमलजी, स्तिमळजी तथा देवराजजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं । इनमें से तेजमळली को सांकळचन्दजी के पुत्र श्वीराजजी के नाम पर दसक दिया है। वस्बोली संतीषचन्दजी के मयाचन्दजी, चुन्नीळालजी तथा चारुचंद बी नामक तीन पुत्र विश्वमान हैं। जिनमें चुजोलालजी, करचन्द्रजी के नाम पर तथा बालवन्द्रजी, मेघराजजी

है नाम पर दत्तक गये हैं।

बम्बोकी मयाचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप स्थानीय शुम चितक जैन समाज नामक संस्था के प्रेसिडेण्ट तथा वरकाणा विद्यालय की मैंनेजिंग कमेटी के मेखर हैं। सादड़ी के निधालय में इस परिवार ने ६०००) छः हतार रुपये दिये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक व धार्मिक कार्यों में आप सहायताएँ देते रहते हैं।

# यी श्रीमाल

सेठ जेनन्द्जी हिम्मतमल्जी श्रीश्रीमाल, सिरोही

सेट जेचन्द्जी सिरोही के प्रतिष्ठित व्यापारी थे । इनके हिग्मतमळजी, फोजमळजी और जवान मामनो नामक ३ पुत्र हुए । इनको प्रतिष्टित व्यापारी समसकर महाराव केसरीसिंहजी ने संवत् १९४० की वेतन्त्री ११ के दिन अपनी स्टेट ट्रेसरी का ट्रेसरर बनाया । इस स्टेट वेंकर शिए का काम ५० सालों तक

#### भोसवास जाति का इतिहास

यह परिवार करता रहा । ता॰ १।१०।३२ से स्टेट ने अपनी ट्रेझरी खोल कर यह काम इनकी फर्म से ले . .िच्या । इन पचास सालों में स्टेट का तमाम खजाना इनकी फर्म पर आता रहा, तथा इनके द्वारा सुविधा तुसार हर एक डिपार्टमेंट में पहुँचाया जाता रहा । स्टेट की मीटिंगों में दीवान और रेवन्यू कमिश्वर के पुरचात् तीसरी चेयर इनकी लगती रही । जेठ हिम्मतमलजी प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी हैं,तथा स्थानीय पंच पंचायती में अग्रगण्य ध्यक्ति माने जाते हैं । धार्मिक और सामाजिक कामों में भी आपने अच्छा व्यय किया है। सिरोही स्टेट में आपकी बड़ी इन्जत है। आपकी यफावारी और इमानदारी की कह कर स्टेट हर एक विवाह शादी आदि उत्सवीं पर सिरोपाव प्रदान करती है । आपके छोटे स्नाता जवानमळजी विद्यमान है तथा फोजमलजी का अंतकाल १९७६ में हो गया है। सेठ हिम्मतमलजी के पत्र इन्द्रचन्द्रजी हैं। आप श्रीश्रीमाल-सेठिया बोहरा गौत्र के सज्जन हैं।

#### सबहरा

सेठ चुन्नीलाल रामचन्द्र सबद्रा, मांजरोद ( खानदेश )

इस परिवार का निवास आसरढाई ( जेतारण के पास ) मारवाद है। आप छोग स्थानकवासी आञ्चाय के मानेवाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वंज सेठ रायमळजी के पुत्र जीताजी तथा सरदारमङ्जी हुए । इन बंधुओं में देश से व्यापार के लिये लगभग ८० साल पहिले सेट सरदारमलजी, लांनदेश के मांजरोद नामक स्थान में आये । तथा मामूली हालत में यहाँ घंघा रू किया । आपके बदे आता सबदरा जीताची के पुत्र रामचन्द्रची हुए, आपने आसामी छेनदेन ग्रुरू करके अपने व्यापार की नींव जमाई । संबत् '१९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आसरडाई से सेठ चुत्रोळालजी दत्तक आये।

चुन्नीलालजी सबदरा-आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ । १२ साल की वय में आप सेठ रामचन्द्रशी के नाम पर आये। आपने इस खानदान के ब्यापार तथा सम्मान को बदाया। खानदेश के ओसवाल समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठित माना जाता है। आप सरछ स्वमाव के, गंभीर तथा सुखी गृहस्य हैं। आपके पुत्र पन्नालाळजी, मीहनलाळजी, चम्पालालजी, श्रीपचन्द्जी तथा बंशीलालजी हैं। श्री पन्नालालनी का जन्म सं० १९५५ में मोहनलालनी का १९५८ में तथा चम्पालालनी का १९६४ में हुआ। आप तीनों भाई फर्म में न्यापार में सहयोग हेते हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्द्रजी सन्तरा पुना कॉलेज में बी॰ ए॰ के द्वितीय वर्ष में अध्ययम कर रहे हैं। आपका विवाह खानदेश के प्रसिद्ध श्रीमंत श्रीमान् सेठ राजमरुजी रुखवानी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीरारुजी जरुगाँव हाईस्कूर में पढ़ते हैं। पन्नालालजी के पुत्र शिवलालजी तथा नेमीचंदली और मोइनलालजी के पुत्र मानमलजी व स्रजमलजी तथा चम्पालालजी के पुत्र मैंबरलालजी हैं। जिस्सिक

श्री तखनमलजी जालोरी, भेलमा ( गंबालियर )

इस परिवार के पूर्वन जाव्येरी खुशालचन्दनी तथा उनके पुत्र संतीपचन्दनी अरटिया ( रीर्चा ) में रहते थे। वहाँ से आपने अपना निनास सटों की रीयों में बनाया। सेठ संतीषचन्दनी के पुत्र तारा

कद्यो हुए। आप रीयां से व्यवसाय के लिये भेजसा आये. और यहाँ सर्विस की। संवत् १९३१ में भार स्वर्गवासी हुए । आपके गुरुविचन्दजी पूनसचन्दजी तथा नथमरुजी नामक ३ पुत्र हुए । सेठ गुराबक दुजी तथा पुनमचन्द्रजी ने बांसीदा ( भेळसा के पास ) में अपना व्यापार शुरू किया, तथा १० गांवों में अपनी जमीदारी की। आप तीनों आता क्रमशः संवत १९४५ संवत १९२८ तथा संवत् 1931 में स्वर्गवासी हुए । सेठ गुलायचन्द्रजी के पुत्र रिखबदासजी संवेत १९८१ में स्वर्गवासी होगये ं 🚺 इनके पुत्र सिंगारमल्जी तथा सागरमल्जी वासीदा में न्यापार करते हैं।

जालोरी पुनमचन्द्रजी के अवीरचंद्रजी तथा उदणकरणजी नामक २ प्रत्र हए । जालोरी छूणकरण वी संबद 1908 में भेलसा आये तथा यहाँ ३ गांवों की जमीदारी करके मकानात दुकाने आदि वन-वाईं। संवत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र जालोरी तखतमलजी हैं।

श्री तखतमताजी जालोरी-अपका जन्म संबद् १९५१ में हुआ। आप १८ साल की भायु से ही भेड़ता कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं। तथा भेड़ता और गवालियर स्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तीन सार्वे तक भाष गवालियर स्टेट श्रीवियस कान्फ्रेंस के सेब्रेटरी थे, तथा हुभर २ वर्षों से उसके श्रीसिटेंट हैं। आप गवालियर स्टेट लेजिस्लेटिव कैंसिल के मेम्बर हैं। इसके अलावा अलूतोदारक संघ भेलसा है प्रेसिडेन्ट, चाला संघ खादी मण्डार के संचालक तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट ओकॉफ कमेटी के मेमर हैं । भेलसा न्यु॰ के प्रेसिडेण्ड भी आप रह चुके हैं । इसी तरह के हरएक सार्वजनिक कामों में हिस्सा हेते हैं। आपके पुत्र राजमहाजी इलाहबाद में थर्ड ईयर में पढ़ते हैं।

सेट अबीरचन्द्रजी के पुत्र मिलापचन्द्रजी तथा अमोलकचन्द्रजी स्वर्गवासी होगये हैं । इस समय मिलापचन्दनी के पुत्र सोभागमलजी भेळसा में खजौची हैं। तथा सूरजमलजी उदयपुर में पद्ते 🐔 अमोलकचन्दजी के प्रत्र सरदारमलजी हैं।

### सेठ नथमल दलीचंद जालोरी वोहरा का खानदान, श्रहमदनगर

इस जानदान का मूल निवास पीपाड़ ( नारवाड़ ) है । आप सन्दिर मार्गीय आग्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान के पूर्वज सेठ वक्षुरामजी तथा उनके पुत्र मोतोरामजी थे। सेठ मोतीरामजी के ३ पुत्र हुए। इनमें बढ़े दो सेठ तेजमळजी तथी स्रजमळजी लगमग १५० वर्ष प्रवे पेटल रास्ते से अहमदनगर आये, तथा यहाँ सराक्षी और कपड़े का व्यापार चाल दिया। आपके होटे माई उधमलजी भारवाड में ही रहते रहे ।

सेठ तेलमलजी के पुत्र गणेशदासजी तथा भगवानदासजी थे। इनमें गणेशदासजी के एदमण-दासजी, राज्यस्त्रजी तथा भीकनदासजी नामक ३ पुत्र हुए। सौर भगवानदासजी के पुत्र पेमराजजी हुए। इन चारों सजनों का स्वर्गवास हो गया है। इस समय लहमणदासजी के पुत्र मुसीलालती गया पेम-राजजो के पुत्र पन्नालालजी विद्यमान हैं।

सेट सुरजमळजी के पुत्र नयमळजी तथा पीत्र उठीचन्द्रजी हुए। जागोरी बोहरा दरीयाद्री। के हार्यों से फर्म के ज्यापार को निशेष उन्नति मिली । आपने पीपाइ में एड उपान्नय तथा भारकरी में

एक धर्मशाला बनवाई! अहमदनगर में वापकी फर्म सबसे पुरानी मानी जाती है। आप ६५ सालकी आयु में, संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हुए। आपके समस्यमलजी, कनकमलजी, सिरेमलजी, इस्तीमलजी तथा अमोलकचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। आप सब भाइयों का भी घरम ध्यान की ओर जच्छा लक्ष्य था। इनमें सेठ हस्तीमलजी को छोड़कर शेप धार चाता निःसंतान स्वर्गवासी हो गये हैं। इस्तीमलजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप अहमदनगर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके पुत्र वायूलाल ३ साल के हैं।

## फलोदिया

### सेठ फतेचन्द मांगीलाल फलोदिया, श्रहमदनगर

इस परिवार का मूळ निवास केठों की रीया (मारवाइ) है। वहाँ से सेठ सुशाळचन्त्रनी फळोदिया अपने पुत्र गुमानचन्द्रजी तथा मोहकमदासजी के साथ लगभग २०० साल पूर्व अहमदनगर जिले के साकूर नामक गाँव में गये। और वहाँ अपनी दुकान खोळी। सेठ गुमानचन्द्रजी के इन्द्रभानजी, तथा। प्रक्तानमळजी नामक २ प्रत्र हए।

इन्द्रभागजी फलोदिया का परिवार—सेठ इन्द्रभागजी का सम्बद् १९२७ में स्वर्गवास हुआ। आपके इजारीमळजी, भवागीदासजी तथा गुळावचन्द्रजी नामक दे पुत्र हुए। फलोदिया भवागीदासजी के घवळमळजी तथा इरकचन्द्रजी नामक रे पुत्र हुए। इनमें हरकचन्द्रजी, सेठ गुळाथचन्द्रजी के नाम पर दक्क गये। इस समय इस परिवार में इजारीमळजी के पुत्र किशनदासजी तथा स्रजमळजी साकूर में ज्यापार करते हैं। और इरकचन्द्रजी के पुत्र खुतीळाळजी वरोरा (सी॰पी॰) में सृत का ध्यापार करते हैं।

मुलतानमलजी फलोदिया का परिवार—आपका सम्बत् १९४२ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र प्रमानन्द्रजी लगभग ७० साल पहले सास्त्र से अमरावती आये। तथा "मानमल गुलाबनन्द" के साझे में कपदे का न्यापार शुरू किया। आप सम्बत् १९५० में स्वर्गवासी हुए। आपके शोभचन्द्रजां, फतेचन्वजी स्या माँगीलालजी नामक ३ प्रत्र हुए। इनमें शोभाचन्द्रजी सम्बत् १९६२ में स्वर्गवासी हुए।

फतेचन्द शी फलोदिया—आपका जन्म सम्बद्ध १९३७ में हुआ। आप अमरावती के क्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सार्व जनिक तथा धार्मिक कार्मों में आप अच्छा सहयोग छेते हैं। आपने छगभग ५० हजार की लगत से अमरावती के एक जैन मन्दिर बनवाकर सम्बद्ध १९८० में उसकी प्रतिष्ठा कराई। आपके यहाँ " फतेचन्द मॉगीलाल " के नाम से कपड़े का ब्यापार होता है। आपके पुत्र मोहनलालजी २८ साल के हैं।

## धूषिया

सेठ हजारीमला विशानदास (धृपिया) का खानदान, अहमदनगर इस खानदान का मुख निवास स्थान रणसी गाँव (पीपाद) का है। जाप व्वेतान्वर जैन स्थानकवासी आज्ञाय के सज्जन हैं। इस खानदान के पूर्वज सेठ पत्नाकालजी के पौत्र श्रीयुत हजारीमक्जी

# ब्रोसवाल जाति का इतिहास



हें को चंदनों फलोदिया (फतेचंद मांगीलाल) श्रमरावती



सेट हीराखावजी भजगट ( छोगमल हीराजाज ) गुर वर्गा



क्षा मोगोलाज्यो भजगर ( होगलाज गामजाज )

मारबाद से करीब ७५ वर्ष पूर्व अहमद नगर में आये । शुरू में आपने थोड़े समय सर्विस की और पश्चात् संबत् १९२८ में "हजारीमल अगरचन्द्र" के नाम से भागीदारी में दुकान स्थापित की । रंबद १९४३ में भाषका स्वर्गवास हुआ । आपके घीरजमलजी, अगरचन्द्रजी, नेमीदासजी और विश्वनदासजी नामक ध माई भोर थे। इनमें से अगरचन्द्रजी, नेर्म दास्त्रजी और विश्वनदास्त्रजी भी मारवाड् से अहमदनगर आ गये। आप भारों महर्यों के हाथों से इस फर्म की खूब उन्नति हुई । आपका धार्मिक कार्यों की ओर बहुत लक्ष्य था । सम्बत् 1९०३ में चारों भाइयों का ब्यापार अलग २ हो गया । मुथा विज्ञनदासनी ने शास्त्रों ना पठन पाठन और अभ्यास बहुत किया था। अयरचन्द्जी का स्वर्गवास सम्वत् १९५५ में, नेमीदासजी का सम्वत् १९६९ में भौर विशनदासजी का स्त्रगीवास सम्वत् १९८९ में हुआ।

मूया इजारीमलजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म सम्वत् १९३३ में हुआ है। आपके यहाँ 'भोतीलाल चुन्नीलाल" के नाम से व्यापार होता है। आप सज्जन व्यक्ति हैं। आपके पुत्र चुन्नीलालजी हैं।

मूथा विशनदासनी के भाणकचन्दली और प्रेमराजनी नामक र पुत्र हैं। आपका जन्म सम्बद् !९५५ तथा ६२ में हुआ । आप दोनों भाई सज्जन पुरुप हैं । अहमदनगर के ओसवाल ननयुवकों में आप वड़े उत्साही तथा कर्मशील हैं। आपने अपने पिताजी के स्वर्गशास के समय २१००) का दान किया था। भाष वहाँ "विश्वनदास माणकचन्द" के नाम से ब्यापार होता है।

## सेठ पूनमचंद ग्रुकुन्ददास मूथा ( धूपिया ), अहमदनगर

यह खानदान रवेताम्बर जैन स्थानकवासी आसाय का मानने वाला है। इस खानदान का मूल निवास स्थान रणी गांव ( जोधपुर ) का है। इस खानदान में मूथा जेठमलजी देश से अहमद नगर भावे और बहाँ पर अपनी दुकान स्थापित की। आपके नवलमळजी और मुल्तानमळजी नामक दो पुत्र हुए। नवलमलजी बड़े बुद्धिमान और व्यापार दक्ष पुरुष थे। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत दबति हुई । आपका स्वर्गवास संवत् १९२९ में हुआ । आपके छः प्रम्न हुए जिनके नाम क्रम से गंभीर-मलजी, हमीरमळजी, विश्वनदासजी, मुकुन्ददासजी, रतनचन्दजी और प्नमचंदजी थे। इनमें से केवल म्या प्तमचन्द्रवी इस समय विद्यमान हैं। विश्वनदासनी का स्वर्गवास संवत् १९४७ में तथा सुकृत्दासजी का सम्बन् १९७५ में हुआ। इस समय सुकृत्दासजी के पुत्र मेमराजजी तया मोतीलालजी और प्रमचन्द्रजी के पुत्र पञ्चालालजी, घनराजजी तथा वंशीलालजी विद्यमान हैं। इस समय इस फर्म के ष्यापार का संचालन सेठ प्तमचन्द्रजी और सूथा प्रेमराजजी करते हैं। आप दोनों बढ़े सज्जन और व्यापार रिप्त पुरुष हैं। दान धर्म और सार्वजनिक कारयों की ओर आपका अच्छा छक्ष्य है। इस समय यह फर्म तिक, रहे, कपास का व्यापार करती है। सूधा पूनमचन्द्रजी अहमद नगर जिला ओसवाल पंचायत अधिवेशन के स्वाताताध्यश थे

सेठ छोग्मल हीरालाल भलगट, गुलवर्गा इस परिवार का मूळ निवास सेउजी की रीयों ( मारवाद ) में है। वहाँ मलगट अनोवधंदजी निवास करते थे। आपके करत्रमञ्जी, हजारीमञ्जी व जीरामञ्जी तथा वस्तावरमञ्जी नामक १ पुत्र हुए। हजारीमञ्जी रीयाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपके यादमञ्जी तथा छोगमञ्जी नामक २ पुत्र हुए। देश से ज्यापार के लिए सेट छोगमञ्जी संवत् १९३८ में गुञ्जवर्गा आये। आपके आने के बाद दो दो साल के अन्तर से आपके पुत्र चुन्नीञ्चल्जी तथा होराञ्चल्जी भी यहाँ आंगये, नथा छोगमञ्ज चुन्नीञ्चल के नाम से ज्यापार खुक किया। संवत् १९६८ में इन दोनीं भाइयों का व्यापार अलग २ हो गया। संवत् १९७७ में सेट छोगमञ्जी तथा संवत् १९८७ में सेट खोगमञ्जी तथा संवत् १९८७ में सेट खोगामञ्जी तथा संवत् १९८७ में सेट खोगान स्वापार होता है।

सेठ हीरालालजी मलगट—आपका संबद् १९३१ में जन्म हुआ। आपने कपड़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा की। तथा गुलवर्गा के व्यापारिक समाज में अपनी प्रतिष्ठा को यह्या। आपकी यहाँ रे हुकाने सफलता के साथ कपड़े का व्यापार कर रहीं हैं। तथा गुलवर्गा को हुकानों में मातवर भागी जाती हैं। गुलवर्गा स्टेशन रोड पर आपका महाबीर भवन नामक सुन्दर बंगला वना हुआ है। इसी तरह आपके और भी कई मकानात बंगले आदि हैं। सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यों में भी आप अच्छो सम्पत्ति व्यय करते हैं। आपके नाम पर मोतीलालजी वूसी (जोधपुर स्टेट) से दत्तक आये हैं। इनकी वय २० ताल की है। आपभी तत्वरता से अपने कपड़े के व्यापार को सहालते हैं। इनके गुत्र शांतिलालजी र साल के हैं।

इसी तरह इस खानदान में सेठ वजीरामलजी के छोटे पुत्र किशनराजजी तथा उन के मतीजे पेमराजजी और धनराजजी कान गाँव (बद्धी) में ब्यापार करते हैं ।

# मुद्रेका (कोहरा)

#### सेठ सूरजमल दूलहराज ग्रुदरेचा (वोहरा), कोलार गोल्ड फोल्ड

इस परिवार की उत्पत्ति चौहान राजपूतों से हुई। इस कुटुग्ब का मूछ निवास स्थान ध्यावर राजपूताना है। आप जैन खेतास्वर स्थानकवासी आखाय के माननेवाले सज्जन हैं। सेठ छोपमलजी छुदरेवा अपने बढ़े पुत्र स्रकामलजी के साथ सम्बद् १९५२ में वृंटी से वंगलोर लाए, तथा यहाँ सेठ "बल्तावरमल रूपराज" मृथा के यहाँ ६ सालों तक सर्विस की। इसके वाद सम्बद् १९५९ में सेठ "हजारीमल वनराज" मृथा की भागीदारी में वंगलोर में एक दुकान की। इसके २ वर्ष बाद कोलार गोल्ड फील्ड में आपने अपनी स्वतंत्र दुकान खोली। सुदरेवा स्रकामलजी का जन्म सम्बद् १९७६ में हुआ। आप सज्जन तथा व्यापार क्रतंत्र हुकान खोली। सुदरेवा स्रकामलजी का जन्म सम्बद् १९७६ में हुआ। आप सज्जन तथा व्यापार क्रते हैं। आप कोलार गोल्ड फील्ड में "स्रकामल दूलहराज" के नाम से बेकिंग ज्यापार करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीयुत दुलहराजजी का जन्म सम्बद् १९७६ में तथा श्री हरकचन्दजी का सं० १९४५ में हुआ। इन वन्युओं का व्यापार वंगलोर हलस्र बातार में "स्रकामल दूलहराज" तथा "छोगमल स्रकामल" के नाम से होता है। आप दोनों वन्ध्र सज्जन व्यक्ति हैं।

मुदरेचा स्रजमलजी के पुत्र रतनलालजी २० साल के हैं, तथा ज्यापार में भाग लेते हैं। इनसे छोटे हीरालालजी तथा पन्नालालजी वालक हैं। इसी तरह हरकचन्दजी के पुत्र मोहनलालजी १४ साल के हैं। तथा शेष घनराजको और माणकलालकी बालक हैं। इस परिवार की ओर से बूँटो में गायों की सुविधा के लिये एक बावदी तथा खेदी कोटा बनवाया गया है। आप शिक्षा के लिये ५००) सालियाना स्कूलों को देते हैं। कोलार गोवड फीवड तथा व गलोर के ओसवाल सभाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है।

### वैताला

#### सेठ श्रमरचन्द माणुकचन्द बैताला, महास

यह खानदान मूछ निवासी है (सारवाड़) का है। सगर इस समय यह खानदान नागौर में रहता है। आप मन्दिर आस्त्राय को माननेवाछे सज्जन हैं। इस खानदान में सेठ वाळचन्द्रजी हुए। आपने आसाम में जाकर अपनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी का स्वर्गवाम सम्बन् १९७४ में हुआ।

वैताला अमरचन्द्रजी के कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर माणिकचन्द्रजी वैताला सम्वत् १९७६ में दत्तक लिये गये। आपका जन्म सम्वत् १९६५ का है। आप सम्वत् १९८० में महास आये और काम सीखने के लिये सेठ बहादुरमलजी समदित्या के पास रहे। उसके पश्चात् आपने अमरचन्द्रजी शोषा के हिस्से में मनी लेंगिंडना और उनैलही का क्यापार शुरू किया। उसके बाद सम्वत् १९८८ से आपने अपना स्वतंत्र ब्यापार शुरू कर दिया। इस समय आप महास में बायमण्ड और जैलरी का क्यापार करते हैं। आपने अपनी बुद्धिमानी से ब्यापार में अच्छी तरक्की की है।

### सेठ घासीराम बच्छराज बैताला, बागल कोट

इस परिवार का मूल निवास स्थान सोवणा (नागोर) है। यह परिवार स्थानकवासी आसाय का माननेवाला है। इस परिवार के पूर्वज सेठ जेटमलजी बैताला मारवाद में रहते थे। इसके वल्तावर-मिल्जी, कस्त्र्यचन्द्रजी तथा छोगमलजी नामक १ पुत्र हुए। इन वंद्यजों में सेठ वल्तावरमजिनी वैताला खामग १०० साल पूर्व पैदल रास्ते से महाद वन्दर होते हुए वागलकोट आये। तथा "जेटमल वस्तावर-मल" के नाम से कपड़े का व्यापार छुरू किया। आपने पीछे से अपने भाइयों को भी वागलकोट खुला लिया। आपके छोटे माई छोगमलजी का सन्वत् १९८३ में स्वर्गवास हुआ। आपके धारोमलजी का सन्वत् १९८३ में स्वर्गवास हुआ। आपके धारोमलजी चंद्रलालजी, हीरालालजी तथा कियानलालजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें कियानलालजी संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हो गये। तथा सेठ हीरालालजी, कास्वर्यवन्द्रजी के नाम पर इत्तक गये।

सेठ धासीलालजी का जन्म सम्बद् १९२२ में हुवा । आपने सेठ "गणेशादास गंगाविशन" की भागीदारी में सम्बद् १९६५ से वेजवाड़ा तथा बागलकोट में शादत की पत्में खोली हैं। तथा आप यागलकोट केंट के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी माने वाले हैं। आपके पुत्र यच्छराजनी तथा जसराजशी क्यापार में भाग हेते हैं। तथा मूलवन्द, तेजमल और मेघराज छोटे हैं। इसी प्रकार में सेठ चंदूरालजी, 'जेडमल ववतावरमल" के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। इनके पुत्र सीमराजनी हैं। हीरालालजी कै पुत्र चम्पालालजी सराणी व्यापार करते हैं।

### **बिनायक्या**

#### सेठ जुहारमल शोमाचंद विनायक्या, राजलदेसर

इस परिवार के छोग बहुत वर्षों से राजलदेसर ही में निवास कर रहे हैं। इस परिवार में किशोरसिंहजी के पुत्र उमचन्दजी हुए। इनके दो पुत्र किस्तुरचन्दजी और जुहारमलजी हुए। आप दोनों ही भाई बदे प्रतिभा वाले और व्यापार कुशल थे। आप लोगों ने गोविन्दगंज (रंगपुर) में जाकर अपनी फर्म मेससे किस्तुरचन्द जुहारमल के नाम से खोली। इसमें आप लोगों को अच्छी सफलता रही।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेट किस्तुरचन्द्रती के प्रत्र शोभाचन्द्रती और सेट जुहारमलनी के पुत्र मालचन्द्रती, नयचन्द्रलालनी और घनराजनी हैं। आप सब सजन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप लोगों ने आर्मेनियन स्ट्रीट कलकत्ता में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी एक फर्म सोली। इस समय आपकी कलकत्ता और गोविन्द गंज दोनों स्थानों पर फर्में चल रही हैं। आपके यहाँ कपदा, चलानी तथा जूट का न्यापार होता है।

सेठ शोभाचन्द्रजी के मोहनलालकी, पञ्चालालजी और दीपचन्द्रजी, सेठ मालचन्द्रजी के कींव करणजी, सेठ जैचन्द्रलालजी के मसालालजी और धनराजजी के हनुमानगळजी नाम≉ पुत्र हैं।

#### लाला खेरातीराम पन्नालाल विनायक्या, लुधियाना

यह खानदान जैन द्वेतास्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय को माननेवाला है। यह खानदान करीब सी सवा सी वर्षों से पहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में टाला जुहारमलजी और उनचन्द्रवी मामक दो भाई हो गये हैं। छाला जुहारमलजी के गुलाबमलजी नामक एक पुत्र हुए जो बहाँ के बढ़े मश-हूर चीवरी हो गये हैं। आपका संवन् १९३० में स्वर्गवास हो गया। आपके लाला क्षेत्रतीमलजी पूर्व ककीरचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें लाला फकीरमलजी निसंतानावस्था में संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए।

लाला खेरातीमलजी का संवत् १९१९ में जनम हुआ। आपने अवने भतीजे (जाला प्रनर्वद्वी के प्रपीत्र) लाला प्रतालालजी को गोद लिया है। आप इस समय अपने पिता छाला खेरातीमलजी के साथ व्यापार करते हैं। आपके तिलक्षामजी नामक पुक पुत्र है। इस परिवार का यहाँ पर जनस्ल

मचेंदाहुल का व्यापार होता है। तथा यह कुदुम्ब यहाँ प्रतिष्ठित माना जाता है।

### लाला रोशनलाल पनालाल जैन विनायक्या पटियाला

यह खानदान कई पुश्त पहिले समाना से आकर परियाले में आवाद हुआ। वह परिवार स्थानकवासी आञ्चाय का मानने वाला है। इस परिवार में लाला चैनामलजी तथा उनके पुत्र प्रनवंदजी हुए.! लाला प्रनचन्दजी के लूड्मालजी तथा नथुवामलजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से लाल क्ड्मानलजी संवत् १९०९ में स्वर्गवासी हुए। आपके रामसरनदासजी तथा कन्द्रैवालालजी नामक दो पुत्र हुए। इन भाइनों में लाला रामसरनदासजी इस खानदान में नामी व्यक्ति हुए । आप सैनत् १९४८ में सर्गनासी हुए । आपके पुत्र लाला लखमणदासजी ३२ साल की आयु में संनत् १९६२ में तथा बन्दामजी उनके चार साल पहिले १९ साल की आयु में स्वर्गनासी हुए । इस समय बाबू रामजी के पुत्र लाला नगीनालालजीहें । इनके टेकचन्दानी तथा ऑमप्रकाशकी नामक २ पुत्र हैं।

हाला कर्न्हैयातालजी — आपका स्वर्गवास ३० साल की आयु में संवत् १९२६ में हुआ। उस समय आपके पुत्र लाला रोशनखालजी एक साल के थे। जाला रोशनलालजी वढ़े धर्मातमा तथा बंग्य खिक हैं। तथा ४० सालों से पिटयाला की जैन विशादरी के चौधरी हैं। आपके पुत्र लाला पानाक्वी १० साल के हैं। इनके पुत्र श्यामलालजी हैं।

### सेठ सवाईराम गुलाबचन्द विनायक्या, जालना ( निजाम )

इस फर्म के मालिकों का मूळ निवास स्थान रायपुर (जोधपुर स्टेट) का है। आप ब्वेताम्बर के सन्दिर आसाय को मानने वाळे सज्जन हैं। करीब ६४ वर्ष पहळे श्री सवाईरामजी ने रायपुर से अकर बादना में अपनी दुकान की स्थापित की। आपका संवत् १९५५ में स्वर्गवास हुआ। आपके वाद सि दुकान के काम को आप के सीनों प्रत्रों ने सहारोज जिनमें से इस समय कैशरीमळजी विद्यमान हैं।

केशरीमळजी इस समय दुकान के मालिक हैं। आपकी ओर से दान धर्म तीथे यान्ना आदि सत्कारों में द्रव्य क्या किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्द्रजी व्यापार में भाग छेते हैं। आपके वहाँ "सवाईराम गुजावचन्द" के नाम से कमीशन, तथा छवि का काम होता है। उत्तमचंद्रजी के र पुत्र हैं।

### मालू

मालू गौत की उत्पत्ति —कहा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनसिंह के दोवान माहेरवरी वैदय जाति के राठी गौत्रीय माल्डदेवजी नामक थे। इनके पुत्र को अर्थोग की बीमारी हो गई थी। अत्यय दादा जिनदत्तस्रिजी ने अपनी प्रतिभा के वळ पर माल्डदेवजी के पुत्र को स्वास्थ्य लाभ कराया। इससे मंत्री में दादा जिनदत्तस्रिजी से जैन धर्म का प्रति बोध लिया, इनको संतानें "माल्ड" के नाम से मशहूर हुई।

सेठ गणेशदास केशरीचंद मालू, सिवनी छपारा (सी॰ पी॰)

बीकानेर के समीप गजरूप देसर नामक स्थान से लगमग ७५ साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज मेठ तिलोकचन्द्रजी माल सिवली आये तथा यहां सराफी व्यवहार चाल किया। आपका संवत् १९४९ में शिर तिलोकचन्द्रजी माल सिवली आये तथा यहां सराफी व्यवहार चाल किया। आपका संवत् १९४९ में शिरागा । हुआ। आपके गणेशदासजी केवलचन्द्रजी व समचन्द्रजी नामक १ प्रत हुए। इन आताओं का कार संवत् १९५० के लगमग अलग २ होगया। सेठ गणेशचन्द्रजी माल, का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आपके केशरीचंद्रजी, माणिकचन्द्रजी, सुगतचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को दल्लित मिली। माल, सथा उनके प्रत केशरीचन्द्रजी और माणिकचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को दलित मिली। माल, सथा उनके प्रत केशरीचन्द्रजी और माणिकचन्द्रजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को दलित मिली। माल, का किसरीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आप धार्मिक वृत्ति के पुरुप थे। सुगनचन्द्रजी माल, का किसरीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ।

् वर्तमान में आप इस फर्म के मालिक सेट माणिकचन्द्रजी, दुलीचन्द्रजी व केशरीचन्द्रजी के पुर भे देवचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी, हरिश्चन्द्रजी तथा सुगनचन्द्रजी के पुत्र शिखरचन्द्रजी है। आप सब सज्जन्त्री फर्म के स्थापार संचालन में माग छेते हैं।

#### सेठ कालूराम रतनलाल मालु का प्ररिवार, मद्रास

इस खानदान के माखिकों का मूल निवास स्थान फलीधी (मास्वाद्) का है। इस पहले आप लोगों का निवासस्थान खिचंद और तिवरी था। आप लोग स्था॰ आसुनाय के सकतन हैं। इस खानदान में लालघन्दजी हुए, आपके देवीचन्दजी, शोभाचन्दजी तथा खुआलघन्दजी नामक तीन पुत्र थे। देवीचन्दजी मालू के पुत्र कालदामजी बढ़े प्रतापी तथा साहसी व्यक्ति हो गये हैं। आप अपनी हिमत लीर बहादुरी के सहारे देश से पैदल मार्ग द्वारा नागपुर आये और अपने माई खुआलघन्दजी की फर्म पर काम करने लगे। वहाँ से आप संवत् १८९० में पैदल रास्ते चलकर महास में आये। उस समय मारवादिगों की महास में दो तीन दुकानें थीं। सेठ कालदामजी बढ़े धर्मात्मा और जाति प्रेमी पुरुष थे। आपने अपनी जाति के बहुत से पुरुगों को अपने यहाँ रखकर धंधे से लगाया। 'आपने महास के बेगारी स्के में भी चंदापञ्ज जी का संवत् १९३० में एक बढ़ा मन्दिर बनवाया। संवत् १९३७ में आपका हवाँवास हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से आपने छालघन्दजी के पुत्र रतनलालजी माद्र का जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप अपने जाति साह्यों पर बढ़ा प्रेम रखते थे। आपका संवत् १९६१ में स्वर्गवास हो गया। रतनलालजी के बोई संतान न होने से आपने अनोपचन्दजी को दत्तक लिया। अनोपचन्दजी का जन्म संवत् १९२० का है। अपके पुत्र मनोहरमलजी, पुनमचन्दजी तथा गेंदमलजी हैं।

### मरोडी

सेठ हीरचन्द पूनमचन्द मरोठी, दमोह, इस परिवार के पूर्वज सेठ चैनसुखनी तथा उम्मेदचंदनी नामक दो आता अपने मूल निवास क्षात बीकानेर से संवत् १९६० ६५ के छा।सम न्यवसाय के लिये दमोह आये । तथा यहाँ इन्होंने कुछ मीज़े सरका से सरिद्रकर मालगुनारी और साहुकारी व्यापार चाल् किया। मरोठी उदयचन्द्र का स्वर्गवास संबद १८४१ में हुआ । आपके पुत्र सुखलाळजी भी जमींदारी का संचालन करते रहे । इनके वंशीघरजी, स्वतमब्बी और विरदीचन्दनी नामक रै पुत्र हुए । " आप तीनों वंधु अपनी फर्म का संचालन करते रहे ।" वंशीयाजी के कोई संतान नहीं हुई। शेष २ वंधुओं का परिवार विद्यमान है।

तस्तमखनी मरोठी का परिवार—सेठ तखतमलनी ६५ वर्ष की आयु में संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। आपके डालघन्दजी, रतनचंदजी, मूलचन्दजी, हीरचन्दजी तथा कस्तूरचन्दजी नामक - ५ पुत्र हुए। इनमें रालचन्द्रजी सुवत् १९७५ में, रतनचन्द्रजी सुवत् १९६० में और श्रीरचंद का सुवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुर - इस समय इस परिवार में सेठ कस्तूरमलजी मरोठी, ढालचन्द्रजी के पुत्र लखमीचन्द्रजी मरोठी तथा

रीरचंदजी के पुत्र प्नमचंदजी मरोठी हैं।

मरोठी पूनमचन्दजी--आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप मिळनसार, शिक्षित तथा समप्तरा युवक हैं। आप स्थानीय स्यु॰ के मेम्बर रह चुके हैं। तथा इस समय डिस्ट्रक्ट कौसिल के मेनर हैं। आपके पुत्र पीतमचन्द्रजी तया पदमचन्द्रजी पढते हैं। मरोठी छक्षमीचन्द्रजी के पुत्र हरखचंद्रजी मेट्रिक में पदते हैं। इस परिवार में प्रधानतवा जमीदारी का काम होता है।

निरदीचन्दजी मरोठी का परिवार-आपका जन्म संवत् १९०५ में हुआ था। आप दमोह के र्भविष्टित व्यक्ति थे। क्षाप यहाँ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। तथा दरवारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। वर्षे की कई सार्वजनिक संस्थाओं के आप मेम्बर थे। आपके हजारीमङ्जी स्रामन्जी तथा नेमीचंदजी

नामक रे पुत्र हुए । जिनमें हजारीमलजी का स्वर्गवांस हो गया ।

सूरजमलजी मरोठी-आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप अपने पिताजी के वाद तमाम मितिष्ठित पदों और सार्वजनिक कामों में सहयोग देते हैं । इस समय आए दमोह के सेकंड क्रास ऑनरेरी मिनि ऐंट तथा कई संस्थाओं के मेम्बर हैं। सरकार में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र खुशालचन्द्रजी रै॰ साल के तथा गोव्हलचन्दजी १५ साल के हैं। आपके यहाँ जमीदारी का काम होता है। सेठ प्रजमलजी के छोटे आता नेमीचंदजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आपके पुत्र तिलोकचन्दनी वालक हैं।

## साबण जुला

सावण सुखा मीत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि चंदेरी के राजा खरहत्यसिंह राठोड़ ने अपने भार पुत्रों सहित दादा जिनदत्तस्रिजी से संवत् १९९२ में जैन धर्म की दोक्षा गृहण की। इनके तीसरे पुत्र भेंसाशाह नामी व्यक्ति हुए । भेंसाशाह के ५ पुत्रों में से चीये पुत्र हुँनरनी थे । इनको ज्योतिप का आति था । एक बार विचीद के राणोजी ने इनको पूछा कि कही "कुँवरजी सावण भादवा कैसा होगा"। क्ति गिनती करके बतलाया कि "सावण सूखा और भादवा हरा होगा" जब यह बात सत्य निक्ली । टय से कुँबरजी की संतानें "सावण सुखा" के नाम से प्रसिद्ध हुई । और इस प्रकार यह गीप्र उत्पन्न हुई । **\$**\$4

#### सेठ गणेशदास जुहारमल सांवण सुखा, सरदार शहर

जब सरदारशहर बसा तब इस परिवार के सेठ टीकमचन्दजी, मेघराजजी और द्वेरामजी तीनों भाई सवाई से यहां आकर बसे। एवम् साधारण खेतीबादी एवम देन ठेन का न्यापार करते रहे। सेठ टीकमचन्दजी के सात पुत्र हुए मगर इस समय उनके परिवार में कोई नहीं है। सेठ द्वेरामजी के मेरोंदानजी नामक एक पुत्र हुआ जिसका स्वर्गवास होगया। वर्तमान में उनके पुत्र मुख्यन्दजी और शोभायन्दजी के भोखनचन्दजी और शोभायन्दजी के फकीरचन्दजी नामक पुत्र हैं। सेठ मेघराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमळजी और गणेश-दासजी नामक दो पुत्र थे। सेठ मेघराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमळजी और राणेश-दासजी नामक दो पुत्र थे। सेठ सेठमळजी के मुख्यन्दजी, जहारमळजी, नेमिचन्दजी, और हरकवंदजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें से सेठ जहारमळजी का स्वर्गवास होगया है। मुख्यन्दजी के द्वारा इस फर्म की बहुत तरकती हुई। आज कळ १५ वर्षों से आप सरदारशहर में ही रहते हैं। हरकचन्दजी दक्तक घले गये। एवम् आज कळ फर्म का संचांजन सेठ नेमीचन्दजी ही करते हैं। आप योग्य एवम् समझरर सज्जन हैं। आपके बुवमळजी, स्रोरसळजी और चम्याळाठजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ गणेशदासजी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। आप ही ने संवत् १९६० में गणेश-हास मिलापचन्द के नाम से साझे में फर्म स्थापित की। किर "गणेशदास लहारमल" के नाम से अपना स्वतंत्र व्यापार कर लिया। इसके पूर्व आप नर्शसिहदास तनसुखदास आंचलिया की फर्म पर काम करते रहे। इसमें आपकी प्रतिभा से बहुत उन्नति हुई। आप व्यापार चतुर थे। आपके मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। जिनका स्वर्गवास होगया। इनके यहाँ हरकचन्दजी दत्तक है। आपके इस समय मोतीलालनी और माणकचन्दजी पुत्र हैं। आपकी फर्म पर १२ नारमल छोहिया छेन में देशी कपके का थोक न्यापार होता है। आपका परिवार तेरा पन्थी संग्रदाय का अनुवायी है।

#### मेसर्स हजारीमल रूपचन्द सावण सुखा का परिवार, मद्रास

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान योकानेर का है। आप दवे० जैन समाज के मंदिर आग्नाथ को माननेवाले सज्जन हैं। सम से पहले इस परिवार में से इजारीमलजी सावणसुला संवत् १९२१ में बीकानेर से मदास आये। आपने मद्रास में आकर ज्याज की फर्म स्थापित की। आपके हाथों से इस फर्म की अच्छी ठलति हुई। आपका संवत् १९३९ में स्वर्गवास हो गया। आपके पत्रात आपके नाम पर आपके भाई के पुत्र रूपचन्द्जी दत्तक लाये गये। इस परिवार के लोगों ने चन्द्रामशुली के मन्दिर का काम अच्छी तरह से देखा। श्री रूपचन्द्जी का संवत् १९५७ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र चन्यालालजी हुए। इनका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप ही इस समय इस फर्म के कारवार को सम्हाल रहे हैं। आपके पुत्र रतनचन्दजी बालक हैं।

इस परिचार का दान धर्म की ओर विशेष छह्य है। आप ही ने यहाँ की दादावाड़ी की 'उद्यापन करवाया। साथ ही दादावाड़ी के एक तरफ का पर कोटां भी इस परिचार की ओर से धनाबा गया है। आप ही के द्वारा दादावाड़ी के मन्दिर में संगमरमर के परधरों की जुडाई हुई है। आपकी महासं साहुकार पेठ में "मेसर्स हजारीमल रूपचन्द" के नाम से बैद्धिय की हुनान है। इस फर्म पर टायमण्ड बीलिंग व्यवसाय भी होता है।

### सेठ भीमरांज हुक्कमचंद मावण मुखा, रतनगढ़

्हें स परिवार का मूळ निवास रतनगढ़ हैं। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा अक्षयसिंह ही नामक हो आता साधारण व्यापार करते थे। इनके कोई संतान वहीं हुई।, अतः इनके यहाँ रूणियाँ ( वीकानेर ) से भोमराजजी दत्तक आये। सेठ भोमराजजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप यहाँ से क्लरुचा गये, तथा सेठ "भाणकचन्द ताराचन्द" वेद के यहाँ सिर्विस की। तथा पीछे "सेठ तेजरुप गुलावचन्द" की भागीदारी में चळानी का काम ग्रुरू किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र भोभाचन्दजी, रुघलाजजी तथा जयचन्द्रजी हैं। तथा जयचन्द्रजी का करते हैं। तथा जयचन्द्रजी का करते हैं। इनके पुत्र मोहनलालजी हैं।

बादू भोमराजजी के मसले पुत्र रुवलालजी का जन्म संवत् १९४२ में हुआ। पिताजी के सर्वासी होने पर आप दलाली करने लगे, तथा इधर संवत् १९८३ से रोसदाबाट (दर्भगा) में रुवलाल इक्नचन्द्र के नाम से चलानी का न्यापार आरम्भ किया। इसके बाद आपने सिंधिया (दरभंगा) में रुवलाल इन्द्राजमल तथा ढोलो ( सुजनपरपुर ) में भोमराज सावणपुत्त के नाम से आइत का न्यापार शुरू किया। इसके परचात् संवत् १९८७ में नं० २ राजा उमंद स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की। सेट रुवलाल में के मोमराजजी तथा इन्द्राजमलजी नामक पुत्र हैं। भोमराजजी ने अपने पिताजी के बाद स्थापार को बढ़ाने में काफी परिश्रम किया है। आपके पुत्र हुकुमचन्द्रजी हैं।

# रहासनी

# सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदासनी, नसीराधाद (खानदेश)

यह परिवार पीह (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से लगभग १०० साल पूर्व मेठ जिय-यन्त्रजी और अमरचन्द्रजी दो आर्ता ज्यापार के लिये नसीराबाद (जलगांव के समीप) आये। मेठ शियपन्य जी संबद १९३५ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे बंधु अमरचन्द्रजी के पुत्र मानमलजी तथा पीत्र रामजन्त्रजी हुए। सेठ रामचन्द्रजी ने इस दुकान के व्यापार को बहुत उन्नति दी। आपके पुत्र सेठ मोनीन्य जी हुए।

सेठ मंतीलालजी देदासनी—आपका जन्म सम्बद् १९३६ में हुआ । आप गानदेश के क्षेत्रपाठ समाज में गण्य मान्य तथा समझदार पुरुष थे। आप बढ़े सरक स्वभाव के धार्मिक प्रकृति याने पुरुष थे। इस मास पूर्व सम्बद् १९९० में आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र रंगलालजी, यंतीलालजी, वार काक्त्री तथा प्रेमचन्द्रजी हैं। रंगलालजी का जन्म सन् १९०५ में तथा बंजीलालजी का सन् १९०६ में आप । आप दोनों सज्जन अपने न्यापार को सम्हालते हैं। आपके वहीं आसामी छेन देन वा व्यापार होताई।

### नीमानी

### सेठ खूबचंद केवलचंद नीमानी, नाशिक

इस परिवार का मूळ निवास फजोधी (मारवाइ) है। आप खेताम्बर जैन समाज के मन्दिर मार्गीय आज्ञाय को माननेवाछ सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ रूपचन्दजी नीमानी (रतनपुरा-बोहरा) के पुत्र ख्वचन्दजी नीमानी लगभग ३०० वर्ष पूर्व मारवाइ से मालेगाँव (नाज्ञिक) आये। तथा वहाँ साधारण कपड़ा विकी का काम किया। पश्चात् आपने नाज्ञिक भाकर सुद्री वैचने का काम किया। इस प्रकार साहस पूर्वक सम्पत्ति उपाजित कर साहुकारी घंधा जमाया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९१८ में हुआ। आपके पुत्र केवस्वनन्दजी का जन्म सम्वत् १८६८ में हुआ। आपने इस फर्म के व्यवसाय तथा स्थिति को इद बनाया। सम्वत् १९४८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके सेठ अमोलकचन्दजी, सेठ नैनसुसजी तथा सेठ सुधमळजी नीमानी नामक ३ पुत्र हुए।

सेठ अभोलकचन्द्रजी नीमानी—आपने सराक्षी, कपड़ा किराना आदि हा न्यापार कर बहुत सम्यक्ति उपार्जित की । इसके साथ २ आपने अपने खानदान की जगह ज़मीन व उँडेंड पापटों के संग्रह करने में भी विशेष रुख्न दिया । आपके २ पुत्र हुए, इनमें बड़े भोजराजजी सन् १९१७ में स्वर्गवासी हो गये, तथा उनसे छोटे पृथ्वीराजजी विद्यमान हैं।

सेठ नेनसुखदासजी नीमाजी—आपके हहयों में जातीय संगठन की भावनाओं की बहुत बड़ी उमंग थी। आपने सम्बन् १९४७ में महाराष्ट्र प्रांत के समाम ओसवाल गृहस्यों को पुकन्नित कर ओसवाल हिसकारिणी सभा का अधिवेशन किया, तथा जातीय सुधार सम्बन्धी २१ नियम बनाये, जिनका पालन नाशिक जिल्ने में आज भी कानून की भांति किया जाता है। आप महाराष्ट्र तथा खानदेश के नामीगरामी महानुमाव हो गये हैं। आपको सरकार ने आनरेरी मजिस्ट्रेंट का सम्मान दिया था। आपके पुत्र रामण्यन्त्रजी छोटी थय में ही स्वर्गवासी हो गये थे।

सेठ बुधमलजी नीमानी— आपका जन्म सम्बद्ध १९६१ में हुआ या। आप नाशिक की जनता में बढ़े विद्वान तथा स्वाबदार पुरुष हो गये हैं। आपने अंग्रेज़ी की इंटर तक शिक्षण पाबा था। संस्कृत के भी आप जैसे दर्जे के विद्वान थे। कानूनी ज्ञान आपका बहुत बदा खढ़ा था। आप १६ सार्जो तक नाशिक में फर्स्ट कास आनरेरी मिलस्ट्रेट रहे। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताकर सं० १९८२ में आप स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में इस परिवार में श्री पृथ्वीराजजी नीमानी विद्यमान हैं। आपका जन्म सन् १९१० में हुआ है। आपका परिवार महाराष्ट्र तथा नाशिक में नामांकित माना जाता है। आप ३ सालों तक म्यु॰ मेन्बर भी रहे थें। इस समय लोकल बोर्ड के मेन्बर हैं। आपके नाशिक तथा प्रक्रिया में बहुत से मकानात तथा स्थाई सम्पत्ति है। आपके यहाँ किराया, सराकी तथा टोल इंट्राव्टिंग का काम होता है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 📸





स्व॰ सेठ द्वर्धमलजो नीमार्खी (खूबचंद केवलचंद) नाशिक. स्व॰ सेठ छुजमलजो घेमावत (छुजमलजी नथमलजी) सादई



स्व॰ सेठ वस्तावरमलजी देवडा (बुधमल जुहारमल) श्रीरंगाबाद.



स्व॰ सेठ नथमलजी वेमायत ( छजमलजी नथमलजी ) साद्दी.

## वेमायत

घेमावत गौत्र की उत्पत्ति — कहा जाता है कि संवत् ९७३ में वीजापुर (गोव्वाव् ) के पास हस्ती इंग्री नामक स्थान में राजा दिगवत् राज करते थे। इनको जैन मुनि श्री वलमहा चार्य्य ने जैनधर्म अंगोकार करावा। इनके कई पीवियों वाद सोडाजी हुए जिन्होंने निरानार व झाँजय के खंघ निकाले। इनके कई पीवियों वाद सोडाजी हुए। इन्होंने वाली में मनमोक्षण पावनाथजी का मन्दिर बनलाया। इनका परिवार घेमावत, और ओटावत कहलाता है। यह छुदुम्य दुविका राजेर हैं, तथा शिवरां ज, सिरोही और सादडी में रहते हैं।

### सेठ अजमलजी घेमानत का परिवार, सादड़ी

इस सानदान के पूर्वज दावाजी घेमावत के पुत्र कप्रचन्दजी घेमावत लगमग संवत १९०५ में अवसाय के लिये स्रत गये तथा स्रत से ३ मील की दूरी पर माटे गाँव नामक स्थान में लेनदेन का व्यापार श्रुक-किया। संवत् १९३१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ छत्रमलजी हुए।

सेठ छजमलजी घेमावत — आपका जन्म संत् १८९१ में हुआ। आपने संवत् १९४८ में धम्महें में क्रमहे की दुकान खोली। तथा आपकी ने इस खानदान के जमीन जायदाद को विशेष बढ़ाया। आप बढ़े सरक तथा धमें में श्रद्धा रखने वाले पुरुष थे। संवत् १९७० में श्राप खगैवासी हुए। आपके नधमलजी, करत्रचन्दजी, जसराजजी तथा दीपचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में से करत्रचन्दजी संवत् १९६० में तथा नथमलजी संवत् १९८८ में स्वर्णवासी हुए। इन पांचों भाइयों ने इस छुदम्ब के भाषार, सम्मान तथा सम्पत्ति को बहुत बढ़ाया। इन बंधुओं का कारवार इधर र साल पूर्व अलग र हो गया है। तथा सब भाइयों का वम्बई में अलग र कपड़े का ब्यापार होता है। सादही में आप लोगों भी बढ़ी र इवेलियाँ बनी हुई हैं। तथा गोडवाड़ प्रान्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार माना जाता है। इस परिवार में सेठ नथमलजी गोडवाड़ के प्रतिष्ठा सम्पन्न महानुभाव थे। तथा इस समय सेठ खुजन्द और दीपचन्दजी गोडवाड प्रांत के वजनदार पुरुष माने जाते हैं। आप दोनों आह्यों का जन्म संवत् १९३२ तथा १९४० में हुआ। इसी तरह आपके मसले बंधु सेठ जसराजजी का जन्म संवत् १९३२ तथा १९४० में हुआ। इसी तरह आपके मसले बंधु सेठ जसराजजी का जन्म संवत् १९३६ तथा १९४० में हुआ। इसी तरह आपके मसले बंधु सेठ जसराजजी का जन्म संवत् १९३६ तथा १९४० में हुआ। इसी तरह आपके मसले बंधु सेठ जसराजजी का जन्म संवत्

यतमान में इस इंदुस्य में सेट मूलवन्दजी, सेट जसराजजी, सेट दीपचन्दजी तथा सेट नयमरूजी है पुत्र निहारूचन्दजी और सेट कस्तूरचन्दजी के पुत्र चन्द्रनमल्जी मुख्य हैं। सेट मूलचन्दजी के पुत्र सामस्त्रजी, जसराजजी के पुत्र ओटरमल्जी, हमीरमल्जी तथा लगराजजी और दीपचन्दजी के पुत्र सहस मेंड्जी तथा लक्षमीचन्दजी हैं। इसी प्रकार निहारूचन्दजी के पुत्र काल्द्रामजी तथा सागरमल्जी के पुत्र विमन्द्रचन्दजी पद्ते हैं। और सहसमल्जी के पुत्र हरसमल्जी हैं।

इस खानदान की ओर से सार्वजनिक तथा घार्मिक कार्यों की ओर उदारता से सम्पत्ति छगाई गई है। संवप् १९५६ में कन्या शाला का मकान बनाया तथा उसका व्यय आज तक भए ही दे रहे हैं, आपने एक विद्यालय को २००० ) का दान दिया था। संवत् १९७७ में १७ हजार की लागत से गांव में एक उपाश्रय बनवाया। इसी प्रकार नयसल्जी वर्मपत्नी हीरावाई के नाम से राणकपुरजी के रास्ते पर एक हीरा बावड़ी बनवाई! इस कुदुश्य ने बरकाणा विद्यालय को १००००) एक बार तथा ४०००) वृसरी बार प्रदान किये। इस विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिटेण्ट सेंड मृलवन्दजी हैं। इसके अतिरिक्त पालीताना, भावनगर विद्यालय, बम्बई महावीर विद्यालय, आदि स्थानों पर आपकी ओर से सहायताएं दी गई हैं। इस कुदुश्य ने अभी तक लगभग एक लाल रुपयों का दान किया है।

### धेमावत उदयभानुजी का परिवार, शिवगंज

हम जगर कह आये हैं कि घेमाजी की संतानें घेमावत नाम से महाहूर हुई। इनके देवीचंदजी सुखजी, थानजी, तथा करमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। घेमावत करमचन्दजी को बाली से सांदेशव के टाकुर अपने यहाँ के गये। इनका यहाँ जोरों से स्यापार चलता था। इनके पुत्र उद्यामानजी भी सांदेश संत्या में स्यापार करते रहे। उद्यामानजी के स्तनचंदजी, जवानमलजी, हजारीमलजी, मानमलजी, हिम्मत मलजी तथा फ्लेमलजी नामक ६ पुत्र हुए।

घेनावत रतनचन्द्रजी का परिवार—रतनचन्द्रजी ने धार्मिक काय्यों में बहुत इज्जत पाई। आपने सांदेराव से ज्ञयमदेवजी तथा आवृजी के संघ निकाले आप संवत् १९२३ में सांदेराव से शिवगंज आये। संवत् १९३२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चिमनमलजी आपके स्वर्गवासी होने के समय भ्र माह के थे। घेमावत चिमनमलजी का खानदान शिवगंज में बहुत प्रतिष्ठित मान जाता है। आप आरंभ में सांदेराव में कामदार थे। आप समझदार पुरुष हैं। आपके पुत्र घेमावत धनराजजी तथा तखतराजजी हैं। घेमावत धनराजजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। संवत् १९८३ में आप सामने बी० ए० ऑनर्स तथा १९८५ में पुत्र० एक० बी० की परीक्षा पास की। संवत् १९८३ में आप सिरोही में दिस्ट्रिक्ट मिनस्ट्रेट हुए, तथा संवत् १९८३ से आप चीफ़ मिनस्टर के ऑफिस सुपरिटेन्डेन्ट पद पर कार्य्य करते हैं। आपके छोटे भाई तखतराजजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप इंटर सक शिक्षा प्राप्त कर सुरादावाद पोळीस ट्रेनिंग में गये, तथा इस समय जोधपुर में सब इन्स्पेक्टर पोलीस हैं धनराजजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा खुशवंतराजजी हैं।

धेमानत जनानमलजी का परिवार—आपके पुत्र हीराचन्द्रजी तथा तेजराजजी हुए। आपका स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९५४ तथा ५७ में हुआ धेमानत हीराचंद्रजी के पुत्र मुन्दरमरुजी तथा तेजरामजी के पुत्र वरदीचंद्रजी तथा कुशलराजजी हुए। धेमानत सुंदरमरुजी का जन्म १९३५ में हुआ। आप बढ़े शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक सक्जन हैं। आप शिवर्गज की कन्या शाला को विशेष सहायता देते रहते हैं। आपके मेनेजमेंट तथा कोशिशा से पाठशाला की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। धेमानत इज्ञारीमलजी के पुत्र राजमलजी सांदेशन में कामदार थे। इनके पौत्र देनीचंद्रजी तथा साहब बंद्रजी सांदेशन में क्यापार करते हैं। तथा धेमानत मानमलजी के पौत्र चांदमरुजी सिरोही में सर्विस करते हैं।

धेमावत फतेचन्दजी का परिवार-धेमावत फतेचन्दजी गोड्वाड प्रास्त की परिलक्ष तथा जागीरदारों में सम्माननीय व्यक्ति थे। संवद १९५९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र पुक्रताजनो हा जम्म संवत् १९३८ में हुआ आप आरंभ में सांड़े राव ठिकाने में कामदार रहे। संवत् १९८३ में आप सिरोही स्टेट में क्स्टम सुपिरेटेन्डेंस्ट हुए। तथा इस पद के साथ इस समय आप कंट्रोल हाउस होल्ड और बंगकात आक्षीसर भी हैं। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी मरजी है। तथा समय २ पर आपको तथा धनराजजी घेमावत को दरबार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया है।

## हेकड़ा

सेठ ब्रधमल जहारमल देवडा, श्रीरंगावाद (दाइस)

सिरोही के देवदा राजवंश से इस परिवार का प्राचीन सम्बन्ध है। वहाँ से ३०० वर्ष पूर्व इस परिवार ने बगढ़ी में आकर अपना निवास बनाया। यह छुटुम्ब स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। बगढ़ी से संवत् १८५५ में सेठ ओटाजी के पुत्र वुधमलजी पैदल रास्ते से औरंगाबाद आये। तथा जियमल खुहारमल के नाम से किराने की दुकान की। आपके पुत्र खुहारमलजी तथा प्तमचन्दजी ने भाषार को बजति दी। सेठ खुहारमलजी ने संवत् १९३८ में "प्तमचन्द बस्तावरमल के नाम से बनई में दुकान खोली। इन बंधुओं के बाद सेठ खुहारमलजी के पुत्र सेठ बस्तावरमलजी ने सथा सेठ प्रमचन्दजी के पुत्र सेठ बस्तावरमलजी ने सथा सेठ प्रमचन्दजी के पुत्र सेठ जसराजजी ने इस दुकान के क्यापार तथा सम्मान को बहुत बदाया। संवत् १९५८ में यह फर्म "औरंगाबाद मिल लिमिटेड" की बेंकर हुई। और इसके दूसरे ही साल मिल की सोल एकेसी इस फर्म पर आई। इसी साल फर्म की शाखाएं वरंगल, नांदेइ, परभणी, जालना, विकंदराबाद आदि स्थानों में खोली गईं। संवत् १९६८ में इस दुकान की एक शाखा "गणेशदास समरयमल" के नाम से मूलजी जेठा मारकीट बम्बई में खोली गईं। इन सव स्थानों पर इस समय पफलता के साथ व्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिब्दित मानी जाती है।

सेठ वस्तावरंमरूजी देवदा का स्वर्गवास संवत् १९८७ में ६९ साल की आयु में हुआ। आप जोपपुर स्टेट के जसवंतपुरा नामक गांव के १८ सालों तक ऑनरेरी मिलस्ट्रेट रहे। इसी प्रकार आपमे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की। सेठ जसराजजी संवत् १९८९ में स्वर्गवासी हुए। इस परिवार ने औरंगावाद स्टेशन पर ७० हजार रुपयों की लागत से एक सुन्द्र धर्मशाला वनवाई। यगाड़ी में ४० सालों से एक पाठशाला व सदावृत चला रहे हैं। यहाँ एक समस्य सागर नामक सुंदर वावदी तथा १ धर्मशाला भी घनवाई। इसी तरह औरंगावाद में मन्दिरों तथा धर्मशालाओं में २० हजार रुपये खरच किये। इसी तरह के कई धार्मिक नाम इस परिवार ने किये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ वरुवावरमल्जी के पुत्र शेपमलजी तथा जसराजजी के पुत्र मैनराजजी, हस्तीमूलजी तथा फूलचन्द्रती हैं। सेठ मेघराजजी के पुत्र मोहनलालुजी भी कारोवार में भाग

हेते हैं। यह परिवार निजास स्टेट तथा बगड़ी में बहुत प्रतिष्ठित साना जाता है।

### हाँगी

शाहपुरा का डाँगी खानदान

इस परिवार के पूर्वज मेवाड़ में उच्च श्रेणी है न्यापारी तथा वेंकर्स थे। दव महाराणा अमरसिंह

ī

जी के तृतीय पुत्र सुजानसिंहजी ने शाहपुरा बसाया, उस समय वे इस परिवार के पूर्वज सेठ देवचन्त्री को अपने साथ बाहपुरा में लाये थे। इनके पुत्र सुरूपचन्दजी, अनोपचन्दजी तथा संसारामजी हर। इनहें सरूपचन्दची तथा अनोपचन्दजी शाहपुरा रियासत के बेंकर थे । आवश्यकता पढने पर इन्होंने रियासत के आर्थिक सहायताएँ दी थों । "न्याय" का कुछ काम इनके घर पर होता था । बनेदा रटेट में भी यह परिवार बहुत समय तक बेंकर रहा । एक छहाई में मदद देने के उपलक्ष्म में शाहपरा दरबार ने हाँगी अनोपसिंहजी को कंठी और मर्यादा की पदिवया देकर सम्मानित किया था। आपके जेए पत्र इमीरसिंहजी को सम्वत् १८९६ में कर्नल दिवसन ने व्यावर में बसने के लिये इजत के साथ निमंत्रित किया था। इनसे छोटे भाई चतुरभुजजी, सेठ सरूपचन्दजी डाँगी के नाम पर दक्तक गये । उदयपर के दीवान मेहता अगरबी तथा मेहता त्रेरसिंहजी से इस परिवार की रिश्तेदारियाँ थीं । इसीरसिंहजी के ज्येष्ठ प्रश्न चंदनमक्त्री के साथ उनकी धर्मपत्नी सम्वत् १९१४ में सती हुईं । आगे चत्रकर बाँगी चतुर्भुजजी के पुत्र बाक्यन्त्रवी और चनणमटली के दत्तक प्रत्र अजीतसिंडजी कमजोर स्थिति में आ गरे। जब बाहपुरा दरबार नाहासिंह जी की दृष्टि में पुराने कागजात आये, तो उन्होंने इस परिवार की सेवाओं पर ख़बाल करके डाँगी अजीवसिंह जी के पुत्र जीवनसिंहजी को "जींकारे" का सम्मान बरुशा । दरबार समय र आपकी ससाह सेते थे। आप बढ़ें विद्याप्रेमी तथा सज्जन पुरुप थे। आपके प्रत्र अक्षयसिंहजी बाँगी हैं। बाँगी बाकचन्द्रजी है पुर सोभागसिंहजी बढ़े परोपकारी, हिम्मत बहादुर तथा छोकप्रिय स्वक्ति थे। सम्बद् १९५१ के अकास में भापने गरीय जनता की बहुत मदद की थी। सन् १९१२ में इनका स्वर्णवास हुआ। इनके पुत्र हरकचन्त्रजी हैं।

श्री अक्षयसिंहजी दाँगी ने वनारस यूनिविसिटी से बी० ए॰ पास किया। थडे हुँगर में हुकाम मिक्स में प्रथम आने के कारण आपको रकालर द्वाप मिछी। हुसी तरह आप हर एक झास में प्रथम द्वितीय रहते रहे। थी० ए० पास करने के बाद आप तीन सालों तक शाहतुरा में सिविज जजरहे। हसके बाद आपने एम० ए० और एल एल० बी० की दिगरी प्राप्त की। इस समय आप अनमेर में वकालत करते हैं। आपकी अंग्रेज़ी लेखन रोली क्षेत्र दुनें की हैं। ओसवाल कान्फ्रेंस के प्रथम अभिवेशन के आप मंत्री थे। सामाजिक सुधारों में आप अग्रगण्य रूप से आग केते हैं। आपके प्रत्र सुभाषदेव हैं।

## प्राविषा

रामपुरा का आँचलिया परिवार

यह परिवार मूल निवासी मारवाद का है। वहाँ से कई पुनत एवं यह इन्द्रमा नामपुरे में आकर आवाद हुआ। इस परिवार में आँविलिया स्राजमल भी तथा उनके पुत्र सुन्नीलाल को करम विभाग में कार्य्य करते थे। कार्य्य दक्ष होने के कारण जनता ने आपको चौधरी बनाया। और तब से इनका परिवार "चौधरी" कहलाने लगा। चौधरी सुन्नीलाल की के चम्पालाल की, रतनलाल की तथा कि कानलाल की नामक सुन्न हुए। इनमें चौधरी चम्पालाल की सीधे सादे तथा धार्मिक विचारों के स्पक्ति थे। आप अपसामी छेन देन का काम करते थे। संवत् १९७६ में ५१ साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपको मोतीलाल भी, वसंतीलाल भी, बावूलाल भी, कन्हें बालाल भी, बहुतलाल भी, तथा महनकाल भी नामक आपको मोतीलाल भी, वसंतीलाल भी, बावूलाल भी, कन्हें बालाल भी, बहुतलाल भी, तथा महनकाल भी नामक

# ्जाति का इतिहास

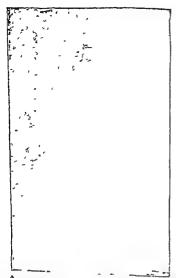

राजनै १ स्व० सुकृतनीत ते साथ गाधा, जोधपुर ( पेज नं० ६१२ )



श्री यांवृजालजी चौधरी वकील, गरोठ.

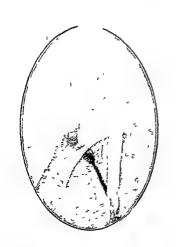

श्री माशिकचंदजी बैताला, मदास (पेज नं॰ ६३१)



श्री कचरमलजी घावड़, (ख्रुगनमल कप्रचंद) जालना (पेज नं ० १४६)

र्षुत्र विधान हैं। मोतीलालजी रामपुरा में व्यापार करते हैं। इनके पुत्र नानालालजी, तेजमलजी तथा स्थितकारी हैं। चौधरीं वसंतीलालजी रामपुरे के सर्व प्रथम मेट्रिक्युलेट हैं। सन् १९१५ में मेट्रिक पास स्रो ही आप जैन हाँ ईरक्ल के सेकेटरी नियुक्त हुए, और तब से इसी पद पर कार्य्य कर रहे हैं।

बाबुबाजनी चै।परी—भापने इस परिवार में अच्छी उन्नति की। आपका जन्म संवत् १९५९ मैं हुआ। मेट्रिक तक अध्ययन कर आपने इन्दौर स्टेट की वक्षीली परीक्षा पास की। आज कल आप गरोठ में बक्षाल करने हैं। तथा रामपुरा भानपुरा जिले के प्रसिद्ध वक्षील माने जाते हैं। इतनी छोटी वय में शै आपने कान्ती लाइन में अच्छी दक्षता प्राप्त कर अपनी आधिंक स्थिति की उन्नत बनाया है। आपके केरे बंद दस्वार आफिस में क्लार्क हैं। तथा उनसे छोटे चौधरी बहुतलालजी इस समय पूल० पूल० वी कौर में मदनवालजी इन्टर में पद रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गेंदालालजी तथा है अलको इन्दौर में स्थापार करते है। यह परिवार इवे० जैन स्थानकवासी आन्नाथ को मानता है।

### गोधासत

#### सेठ मेयजी गिरधरलाल गोधावत, छोटी सांदड़ी

इस परिवार के पूर्वन सेठ मेघनी बढ़े प्रतिभावान सजन थे। आपके पौत्र सेठ नाथूळाळनी ने इस सान्दान की मान मर्यादा तथा सम्पत्ति में बहुत उन्नति की। आप बढ़े दानी तथा ज्यापारद्स पुरुष थे। अभीम के व्यापार में आपने सम्पत्ति उपार्तित की थी। आपने सवा ळाख रुपयों के स्थाई फंड से "मी नायूळाळ गोघावत जैन आश्रम" नामक एक आश्रम की स्थापना की थी। सम्बत् १९७६ की ज्येष्ठ वर्षी १० को आप स्वगवासी हुए। आपके पुत्र हीराळाळजी का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवास हो गया था। इस समय सेठ नाथूळाळजी के पौत्र सेठ ळ्यानळाळजी विद्यमान हैं। आप सजन तथा प्रतिष्ठित विक हैं। आपकाप परिवार माळवा तथा मेवाड़ के ओसवाळ समाज में प्रचान धनिक माना जाता है। आप स्थानकवासी आसाय के मानवेवाळे सजन हैं। आपके यहाँ साद्धी में छेनदेन का ज्यापार होता है, तथा विवार में सादुकारी और आढ़त का क्यापार होता है।

# द्नेचा (बोहरा)

सेठ आईदान रामधन्द्र दनेचा ( बोहरा ) बंगलोर

इस स्वानदाव का मूल निशास मेसिया (मारवाड़) है। वहाँ से इस परिवार ने अपना निवास स्थावर बनाया। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान में रंड कार्युत्वित प्रसापी प्ररूप हए।

सेठ आईदानजी—आप छाभग १०० वर्ष पूर्व मास्वाइ से पैदल राह चलकर सिक्न्दरावाद आये हैं या रेजिमेंटल बेंक्सें का कार्य्य आरम्भ किया। वहाँ से संवत् १९१० में आप बंगलोर आये। उस सम्ब बंगलोर में मारवादियों की पूक भी दुकान नहीं थी। आपने कई मास्वादी कुटुम्बें को यहाँ आयाद किये में मदद दी। थोदे समय बाद-आपने अगरचन्दजी बोहरा की भागीदारी में "आईदान अगरचन्द"

के नाम से फर्म स्थापित की। ४० साल सिमिलित व्यापार करने के बाद संवत् १९५४ में "आईदार रामचन्द्र" के नाम से अपना चरू वैंकिंग व्यापार स्थापित किया। आपका राज दरवार और पंच पचायर्त में अच्छा सम्मान था। संवत् १९५५ में आप स्वगंवासी हुए। आप के रामचन्द्रजी, हीराचन्द्रजी तथ प्रेमचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। अपने पिताजी के पश्चात् आप तीनों बंधुओं ने कार्य्य संचालित किया। आप तीनों सज्जन स्वगंवासी हो गये हैं। सेठ रामचन्द्रजी के पुत्र ताराचन्द्रजी छोटी व्यय में स्वगंवासी हुए। वर्तमान में इस परिवार में सेठ हीराचन्द्रजी के पुत्र हुछहराजजी, मिश्रीलालजी तथा फूलचन्द्रजी बंगलोर छावनी में सेठ "आईद्रान रामचन्द्र" के नाम से वैंकिंग व्यापार करते हैं। आप तीनों सज्जनों का जन्म कमकाः १९४८, ५२ तथा संवत् १९५६ में हुआ। सेठ प्रेमचन्द्रजी के पुत्र मिट्ट्रललजी बंगलोर सिटो के कपड़े का व्यापार करते हैं। सेठ मिश्रीलालजी वड़े सज्जन तथा शिक्षित व्यक्ति हैं। आप ही दुकान बंगलोर में सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित है। आपके पुत्र मैंवरलालजी की वय २० साल हैं।

#### बागकार

#### लाला दानमलजी वागचार, जेसलमेर

साला श्रमेलकचन्दनी वागचार - आप जेसलमेर में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुमान हुए। आप का परिवार मूल निवासी जेसलमेर का ही है। आप मीर मुन्ती थे। तथा जेसलमेर रियासत की ओर से मोतिमद बनाकर ए० जी॰ जी॰ जादि गवर्नमेंट आफीसरों के पास तथा अन्य राजाओं के पास भेजे जाया करते थे। महारावल रणजीतिसिंहजी आपसे बढ़े प्रसन्ध थे। उन्होंने संबत् १९२० की वैशास वदी २ को एक परवाने में लिखा था कि "थूँ बहोत दानतदारी व सचाई के साथ सरकार की बंदगी में मुस्तेद व सावत कदम है" सरकार थारे जएर मेहरवान है"। इसी तरह एटियाला दरवारने भी आपको सनद दी थी। आपकी मातमपुर्सी के लिये जेसलमेर दरवार आपकी हवेली पर पथारे थे। आपके पुत्र लाखा माणकचन्दनी हुए।

लाला माणुकचन्द्रजी वागचार—आप अपने पिताजी के वाद "वाप" पराने के हाकिम हुए। इसके अलावा आपने रेवेन्यू हुन्त्पेक्टा, कस्टम आफीसर तथा वाउण्डरी सेटलमेंट मोतिमिद आदि पर्दों पर मी काम किया। परचात आप जीवन भर "जल" के पद पर कार्य्य करते रहे। रियासत में जाने वाले हृटिश आफीसरों का अरेंजमेंट भी आपके जिम्मे रहता था। आपकी योग्यता की सारीफ रेजिटेण्ट कर्नल एवेट, कर्नल विंडहम तथा मिं हैमिस्टन आदि उच्च पदाधिकारियों ने सार्टिफिकेट देकर की। संवत् १९७८ में आपस्त्री सुद्ध। जेसलमेर द्रावार आपकी मातमपुर्सी के लिये आपकी हवेली पर प्यारे थे। आपके पुत्र लाला दानमलनी विद्यमान हैं।

लाला दानमलजी नागजार—आप अपने पिताजी के बाद ''ज्वाइन्ट जज'' के पद पर मुकर्र हुए। इसके पहिले आप ''वाप तथा समलावा'' परगर्नों के हाकिम तथा दीवान और दरबार की पेशी पर नियुक्त थे। आपको जेसलमेर दीवान श्रीयुत एम॰ आर॰ सपट, ए॰ जी॰ जी॰ आर॰ ई॰ हॉलेण्ड आदि कई उच्च आफीसरों न सार्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। संवत् १९८० तक आप सर्विस करते रहे। आपका खानदान जेसलमेर में प्रतिश्रा सम्पन्न माना जाता है।

### सालेका

#### सेठ गुलावचंदजी सालेचा, पचपदरा

इस परिवार के पूर्वन सालेचा बजरंगजी गोपड़ी गाँव से संवत् १७३५ में पचपदरा आये। तथा वर्ग लेन देन का ब्यापार शुरू किया। इनकी नवीं पीड़ी में सागरमलजी हुए। आप वंतारों के साथ बस्क का ब्यापार तथा कोटे में अफीम की खरीदी फरोख्ती का ब्यापार करते थे। इन ब्यापारों में सग्पित उपार्थित कर आपने अपने आस पास की जाति बिरादरी में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाई। जोधपुर स्रगत को आपने ६० हजार रूपया कर्ज दियेथे, इसके बदले में पचपदारा हुकूमत की आय आपके यहां बमा होती थी। संवत् १९३५ में आप स्वर्गवासी हुए। उस समय आपके पुत्र हजारीमलजी ४ साल के थे।

सेठ हजारीमलजी सालेचा—आप पचपदरा के नामी व्यापारी और रईस तिवयत के ठाठवाट बाले पुरुष थे। जोधपुर स्टेट च साल्ट डिपार्टमेंट के तमाम ऑफीसरों से आपका अच्छा परिचय था। आप जोधपुर स्टेट से र छाल मन नमक खरीदने का कंट्राक्ट कई सालों तक छेते रहे। संत्रव १९७३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सालेचा गुलाबचन्दजी भोपाल से दचक आपे।

सेठ गुलावचन्दजी सालेचा—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप वहे अनुभवी तथा शिक्षयार पुरुष हैं। आपने पचपदरा आने के पूर्व भोपाल, नागपूर आदि में स्कूल खुलवाये। पचपदरा में भी शिक्षा के काम में मदद देते रहे। आपके पास भारत की नमक की झीलों का ६० सालों का कम्पलीट ककाउण्ट है। संवत् १९२९ में आपने विलायती नमक की काम्पीटीशन में पचपदरा साल्ट का एक नहाज कांची से भर कर कलकत्ता श्वाना किया, लेकिन बुटिश कम्पनियों ने सम्मिलित होकर वहाँ भाव बहुत गिता दिया, इससे आपको उसमें सफलता न रही। नमक के क्यापार में आपका गहरा अनुभव है। काप पचपदरा के प्रधानपंच तथा नाकोदा पार्वनाथ के प्रवन्धक हैं। तथा जाति सुधारों में भाग लेते रहते हैं। आपके पुत्र लक्ष्मीचन्दजी तथा अमीचन्दजी जोघपुर में और चम्पालालजी पचपदरा में पढ़ते हैं।

### **टाँ** हिया

सेठ भोमराज किशनलाल टाँटिया, खिचंद

यह परिवार खिचंद का रहने वाला है। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ हिम्मतमल्ली टांटिया, मालेगांव (खानदेश) गये, तथा वहाँ सर्विस काते रहे। फिर आपने चौपदा (खानदेश) में दुकान की। अपने जीवन के अन्तिम २५ सालों तक काते रहे। फिर आपने चौपदा (खानदेश) में दुकान की। अपने जीवन के अन्तिम २५ सालों तक मारावाद में आप धर्म ध्यान में लीन रहे। संवत् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके हस्तीमल्ली, मारावाद में आप मारावाजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें हस्तीमल्ली टांटिया ने संवत् १९४८ में बम्बई में दुकान खोली। संवत् १९६९ में आप स्वर्गवासी हुए। आप चारों भाहयों का १९४८ में बम्बई में दुकान खोली। संवत् १९६९ में आप स्वर्गवासी हुए। आप चारों भाहयों का कारवार संवत् १९७६ में अलग २ हुआ। सेठ हस्तीमल्जी के किशनलाल्जी तथा राणूलाल्जी नामक दो अपने हम्मत स्वर्गवासी हम्मत राणूलाल्जी महास दत्तक गये।

्या राष्ट्रव्यव्या गमास प्राक्त गमा। सेठ किशनलाल्जी ने अपने काका मोमराजजी के साय यम्बई में भागीदारी में न्यागर क्षारंम किया। तथा इधर संवत् १९८१ से वम्बई काल्या देवी में आदृत का व्यापार "मिश्रीमल गुमानचन्द" के नाम से करते हैं। विचन्द में आपका परिवार अच्छा श्रीतष्ठत माना जाता है। आपके पुत्र भेरूराज जी, गुमानचन्दनी, देवराजनी तथा समीरमलनी हैं। सेठ मोमराजनी विद्यमान हैं। आपके पुत्र मिश्रीलालनी हैं। इसी प्रकार इस परिवार में सेठ सोभागमलनी और उनके पुत्र कन्हैयालालनी का व्यापार धरनागाँव में सथा गम्भीरमलनी और उनके पुत्र मेथराजनी का व्यापार सारंगपुर (मालवा) में होना है।

### ऋबिड

#### सेठ हरखचन्द रामचन्द आवड़, चांदवड़

यह परिवार पीसांगन (अजमेर के पास) का निवासी है। आप मन्दिर मार्गीय आफ़ाय की मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ हुणुवंतमलजी के वहे पुत्र हरखचन्द्रजी व्यापार के लिये संवत् १९३० में चाँदवद के समीप पनाल नामक स्थान में आये, तथा किराने की हुकानदारी ग्रुरू की। आपका जनम संवत् १९३५ में हुआ। पीछे से अपने छोटे आता मूलचन्द्रजी को भी बुळालिया, तथा दोनों कंखुओं ने हिम्मस पूर्वक सम्पत्ति उपार्जित कर समाज में अपने परिवार की मित्रण स्थापित की। सेठ मोती छालजी का संवत् १९३७ में स्वर्गवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र राम-चन्द्रजी तथा केशवलाली हैं। आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत् १९७६ तथा १९५३ में हुआ। आप दोनों सजन अपनी कपदा व साहकारी हुकान का संवालन करते हैं।

श्री केरावलालानी स्नावट—आप बड़े शान्त, विचारक और आशावदी सज़न हैं। चाँदवह गुरु कुछ के स्थापन करने में, उसके लिए नवीन विलिंडग प्राप्त करने में आपने जो जो कठिनाइयाँ सेली, उनकी कड़ानी लम्बी है। केवल इतना ही कहना पर्व्याप्त होगा कि, आपने विद्यालय की जमावट में अनेकानेक रकावटों व कठिनाइयाँ को परवाह न कर उसकी तींव को टढ़ वनाने का सतल् प्रयक्त किया। इसके प्रति फल में परम समाणेय एवं मानोरम स्थान में आज विद्यालय अपनी उत्तरीत्तर उन्नति करने में सफल हो रहा है। तथा अब भी आप विद्यालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप खानदेश तथा महाराष्ट्र के सुपरिचित व्यक्ति हैं। आपके वढ़े श्राता रामचन्द्रजी विद्यालय की प्रवेधक समिति के मेम्बर हैं। आपके पुत्र क्षांतिलालकी ब्रह्मचर्याश्रम से शिक्षण प्राप्तकर कपड़े का व्यापार एम्हालते हैं। इनसे छोटे क्खीचंद तथा सक्ष्यचन्द हैं। इसी प्रकार केववलाली के प्रव संचिवालाल तथा रतनलाल हैं।

सेठ धनरूपमल छगनमल आवड़, जालना

इस जानदान का मूल निवास स्थान बीजायल (मारबाद) है। आप मन्दिर आज्ञाब को माननेवाले सज्जन हैं। इस जानदान में सेठ घनरूपमलजी मारवाद से जालना ८० वर्ष पूर्व आये। तथा यहाँ आकर न्यापार किया। आपका स्वर्गवास हुए करीब ४० वर्ष हुए। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ छगनमलजी ने इस फर्म के काम को सम्हाल। आपके समय में फर्म की अधिक तरकी हुई। संवत १९६५ के करीब आपका स्वर्गवास हुआ। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि यो। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ कप्रचन्दनी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। वर्समान समय में आप ही इस फर्म के

# सवाल जाति का इतिहास



सेठ गुलाबचंदजी सालेचा, पचपदरा.



सेंड किरानजाजानी टांटिया ( मिश्रीमज गुजाबंचद ) विचंड.





تأخيم سيثاء

माहिक हैं। आपका संबत् १९३५ में जन्म हुआ है। आप समझदार तथा सज्जन न्यक्ति हैं। आपके हार्यों से इस कर्म की बहुत तरको हुई। आपने जाउना के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाने में दो तीन हजार हारे लगाये । इसी तरह के धार्मिक कामों में आप सहयोग छेते रहते हैं । इस समय आपके यहाँ छेन-देन, कृषि, तथा सराफी का स्थापार होता है। आपके पुत्र कचरूठावजी व्यापार में भाग हेते हैं तथा उत्साही युवक हैं। जालना में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

**छात्कुर** सेठ देवीचंद पन्नालाल ठाकुर, इन्दौर

इस परिवार के पूर्वज अपने मूळ निवास ओशियाँ से कई स्थानों पर निवास करते हुए लगभग २०० साल पूर्व इन्दौर में आकर आबाद हुए । इन्दौर में इस परिवार के पूर्वन सेठ विरदीचन्दनी अफीम का न्यापार करते थे । आपके पुत्र नाथुरामजी तथा नगजीरामजी "नाथुराम नगजीराम" के नाम से न्यापार करते थे। आप दोनों भाइयों के क्रमशः देवीचन्द्जी, तथा शं हरलालजी नामक एक एक पुत्र हुए। वे दोनों भाई अपना अलग २ व्यापार करने लगे ।

सेठ देवीचन्दजी का परिवार-आप इस परिवार में बड़े व्यवसाय चतुर तथा होशियार पुरुष हुए । भापके पुत्र पञ्चाळाळजी सथा मोतीळाळजी ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का व्यवसाय आरम्भ किया । तया इस स्यापार में अच्छो सम्पत्ति उपार्जित की । सेठ पत्नाखळजी का ९० साल की आयु में संवर् 1990 में स्वर्गवास हुआ। आएके पुत्र सरदारमळजी ६० साळ के हैं। इनके पुत्र धन्नाळाळजी, मनाळाळजी वया थमोलकचन्द्रजी हैं। इनमें अमोलकचन्द्रजी अपने पिताजी के साथ सराफी दुकान में सहयोग देते हैं।

श्री घलालालजी तथा मलालालजी ठाकुर—आप दोनों वन्धुओं ने इन्दौर की शौकीन जनता की मनःस्तुष्टि के लिये सन् १९२३ में ऋाडन सिनेमा तथा सन् १९३४ में रीगल थियेटर का उद्घाटन किया। हिन सिनेमाओं में एक में "हिन्दी टॉकी" तथा दूसरी में "अंग्रेज़ी टॉकी" मशीन का व्यवहार किया जाता है। सिनेमा लाइन में आप दोनों बन्धुओं का अच्छा अनुमन है। धन्नालालजी के पुत्र इस्तीमलजी तथा बाबूलालजी पढ़ते हैं । मोतीलालजी ठाकुर के पुत्र इन्दौरीलालजी चाँदी सोने का ब्यापार करते हैं इनके पुत्र मिश्रीलालजी न्यापार में भाग छेते हैं, तथा काउरामजी छोटे हैं। इसी प्रकार इस परिवार में शंकरलालजी के पुत्र भगवानदासजी, स्रजमलजी तथा हजारीमलजी हुए। इनमें हजारीमलजी मौजूद हैं। प्रजमलजी के पुत्र ऑक्सललजी तथा धीरालालजी अपने मका के साथ चाँदी सोने का व्यापार करते हैं। भौकारलाक्जी के प्रश्न रतनलालकी हैं।

माहाणी

सेठ दौलतराम हरखचन्द भादाणी, कलकत्ता ग्रह परिवार इवे॰ जैन तेरापन्थी आन्नाय को मानने वाला है। आपको मूल निवास स्थान हुँगारगढ़ ( बीकानेर ) का है। इस खानदान के पूर्व पुरुष सादाणी आवाकरणजी ने करीन सी वर्ष पहले कूच विहार में दुकान खोली। घीरे र आपका काम वदने लगा, और आपकी कूच विहार स्टेट में बहुत सी जमीदारी हो गई। आपके तनमुखदासजी धौर गुलावचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों के हाथ से इस फर्म की खूब उदाति हुई। हुँगरगढ़ यसाने में भादाणी तनमुखदासजी ने यहुत मदद दी। भादाणी हरसवन्दजी बीकानेर "राजसभा" के मेग्दर रहे थे। तनमुखदासजी के दौलतरामजी और गुलाबचन्दजी के हरकचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें से थो दौलतरामजी का त्वगंवास संवत् १९७५ में हो गया आपके पुत्र मालचन्दजी विद्यमान हैं। हरखचन्दजी इस समय इस फर्म के खास प्रोपाइटर हैं। आपके पाँचपुत्र हैं जिनके नाम श्री केशरीचन्दजी, प्रमचन्दजी, मोतीलालजी, इन्द्रराजमलजी और सम्पतरामजी हैं। करीब बीस वर्ष पूर्व इस फर्म की पुक्र खाखा कलकता आर्मेनियन स्ट्रीट में खोली गई है। यहाँ "दौलतराम हरकचंद" के नाम से कमीशन पूर्जसी का काम होता है।

### क्मारिया

सेठ सरूपचन्द पूनमचन्द पगारिया, वेतल

इस परिवार के पूर्वंज सेठ छोटमलजी पगारिया, गूलर (जोधपुर स्टेट) से लगमग ७० साल पहिन्ने चांदूर बाजार जाये, तथा वहाँ से उनके पुत्र सरूपचन्दजी संवत् १९२० में बदनूर आये तथा सेठ मतापचन्दजी गोठी की मागीदारी में "तिलोकचन्द सरूपचन्द" के नाम से कपड़े का कारवार चाल किया, संवत् १९२९ में आपने अपना निज का कपड़े का धंधा खोला, ब्यापार के साथ २ सेठ सरूपचन्दजी पगारिया ने २ गाँव जमीदारी के भी खरीब किये, संवत् १९७४ में ६० साल की वय में आपका शरीरान्त हुआ। आपके गणेशमलजी, सूरजमलजी, सूलचन्दजी, चांदमलजी तथा ताराचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए इन भाइयों में से गणेशमलजी १९७२ में तथा मूलचन्दजी १९८२ में स्वगंवासी हुए।

सेठ स्रजमलजी पगारिया — आंपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप सेठ "शेरसिंह माणक्वंद" की दुकान पर पिताजी की भौजूदगी तक सुनीम रहे। बाद आपने अपनी जमीदारी के काम को बदाया, इस समय आपके यहाँ १० गांवों की जमीदारी है, इसके अलावा बेतून में कपड़ा तथा मनीदारी काम होता हैं। आपके छोटे बंधु चांदमलजी का जन्म १९४२ में तथा ताराचन्दजी का जन्म १९४६ में हुआ। सेठ गणेशमलजी के पुत्र धरमचन्दजी, स्रजमलजी के पुत्र भर्तेयालालजी क्यापार में भाग देते हैं। आप तीनों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५५ संवत १९६१ तथा १९६० में हुआ। स्रक्षचन्दजी के पुत्र आप तीनों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५४ संवत १९६१ तथा १९६० में हुआ। स्रक्षचन्दजी के पुत्र पुत्रराजजी, तसराजजी, हंसराजजी और ताराचन्दजी के वसंतीलालजी हैं।

### महेबड़ा

सेठ मोतीचन्द निहालचन्द, भटेवड़ा, बेलुर (मद्रास)

इस परिवार के पूर्वज सेठ मनरूपचंद्रजी मटेवड़ा अपने मूळ निवास स्थान विपलिया (मास्वाई) से ध्यापार के ळिये जालना आये, तथा वहाँ रेजिमेंटल वेंद्विय तथा सराफी व्यापार किया। आपका परिवार स्थानकवासी आग्नाथ के मानने वाला है। संवत् १९३४ में ६८ साल की वंथ में आप स्वर्गवासी हुए।

भाषके बुहारमळजी, मोतीचन्दजी, छोरामळजी तथा हजारीमळजी नामक ४ पुत्र हुए । भटेवड्रा बुहारमळजी का लगैनास सम्बत् १९५८ में ६४ साल की वय में हुआ। आपके नाम पर आपके भतीने गुलावचन्दनी इतक आये । इस समय इनके पुत्र केवलचन्द्रजी तथा घेवरचन्द्रजी बेल्टर में न्यापार करते हैं । केवलचंद्रजी के पुत्र सोहनराजजी तथा सम्पतराजजी हैं।

भटेनड्। मोतीचन्द्रजी का जन्म सम्वत् १९०० में हुआ था । आपने २६ साल की वय में जालना से सागर में अपनी हुकान खोळी। आप सरळ प्रकृति के सज्जन थे। सम्बत् १९३४ में आपका स्वर्गवास हो गया। भाषके पुत्र सेठ विहालचन्द्जी विद्यमान हैं। आप वेद्धर छे प्रतिद्वित सज्जन साने जाते हैं। भापने बेळ्ड में "मोतीचन्द निहालचन्द" के नाम से फर्म स्थापित की। इस समय वह फर्म वेळ्ड में मातवर है। आपके यहाँ बेकिंग तथा सराफी का काम होता है। सेट छोगमळजी के पुत्र सूरजमळजी व गुकाबचन्दजी हुए । इनमें गुळाबचन्दजी, अपने काका सेठ जुहारमळजी के नाम पर दत्तक गये, तथा प्रजनकर्जी के पुत्र हीराचन्दकी ओर बनेचन्दजी बेव्हर में अपना २ स्ततन्त्र न्यापार करते हैं। हीराचन्दकी षुत्र भंवरीलालजी तथा बनेचन्द्नी के विजयराजजी तथा सम्पतराजजी हैं। सेठ हजारीमलजी भटेवड़ा के पौत्र सुखराजन्नी विद्यमान हैं । इनके पुत्र चम्पाळाळजी हैं।

वृनिमया

सेठ ताराचन्द डाहजी पूनिमयां, साद्डी

इस वंश का मूळ निवास साददी है। यहाँ से सेड ईंदाजी लगभग ७५ साल पहले साददी से काबई गये । तथा इन्होंने बस्बई में सराफी छेन देन शुरू किया । इनके डाहजी, तेजमळजी तथा गेंदमळजी नासक है पुत्र हुए। डाहजी का जन्म सम्बद् १९१९ तथा मृत्युकाल सम्बद् १९७८ में हुआ। ये अपना सराक्षी छेनदेन व सुप्लरी का काम कान देखते रहे। आप धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे। आपके पुत्र कैसरीमलसी, रूपचन्द्रजी तथा ताराचन्द्रजी विद्यमान हैं। इनमें कैसरीमळजी, वेजमालजी के नाम पर दत्तक गये। इनकी बाँदरा (बानई) में चाँदा सोने की दुकान है। गेंदमलजी के पुत्र रिखबदासजी तथा वालचन्द्रजी हैं। इनका "रिखबदास बाळचन्द्" के नाम से मोती वाजार-चम्बई में वित्री का वड़ा कारवार होता है।

सेंठ तारांचन्दनी—आप स्थानकवासी आम्राय की मानने वाले हैं। आप सेठ नवलानी दीपानी है साथ वस्वह में वंगडियों का इस्पोटिंग तथा डीलिंग विजिवेस करते हैं। आपने देशी चृदियों के कारवार को भी अच्छी उत्तेजना दी है। ताराचन्द्रजी शिक्षित सञ्चन हैं। आपने स्थानकवासी ज्ञानवर्द्धक सभा के िंखे ६००९) का एक सुन्दर सकान बनवाया है। बाप सन्य संस्थाओं नो भी सहायवाएँ देते रहते हैं।

ललूंडिया राहोड्

सेठ पृथ्वीराज नवलाजी, ललूंडिया राठोड़, सादड़ी

इस वंश के पूर्वन जांकोड़ा (शिवरांत के पास) में रहते थे। वहाँ इन्होंने एक जैन मन्दिर भी बनवाया था। इस कुटुम्ब में दौळती के पुत्र राजाजी तथा पीत्र खाजूबी हुए। जाकोढ़ा से पातृती और 188 €88

उनके पुत्र दीपाजी सादड़ी आये। दीपाजी के पुत्र नवलाजी का जन्म १८९९ में तथा भागाजी का १९१४ में हुआ। इन दोनों भाइयों का स्वर्गवास सम्बद् १९६६ में हुआ। नवलाजी के कस्त्रचन्द्जी, संतीपवाद जी, पृथ्वीराजजी तथा दलीचन्दनी नामक ४ पुत्र हुए। इन भाइयों ने सम्बद् १९५९ में बम्बई में बंगड़ी का न्यापार छुरू किया, तथा इस व्यापार में इतनी उन्नित प्राप्त की, कि आज आप बम्बई में सब से बड़ा चुड़ी के न्यापार करते हैं। आपंत्रा आफिस "नवलाजी दीपाजी" के नाम से फोर्ट बम्बई में है, तथा आपके यहाँ चुड़ी का विदेशों से इम्पोर्ट होता है। सेठ कस्त्रचन्दजी सम्बद् १९५३ में तथा दलीचन्दजी १९७४ में स्वर्गवासी हुए। इस समय संतीपचन्दजी तथा पृथ्वीराजजी विद्यमान हैं। संतीपचन्दजी के पुत्र पुलराजजी व्यापार में भाग लेते हैं तथा दलीचन्दजी के पुत्र फुलचन्दजी पढ़ते हैं।

सेठ पृथ्वीराजजी—आप साददो तथा गोड्वाइ के प्रतिष्ठित सजन हैं। इस समय आप "द्याचन्द धर्मचन्द" की पेदी व न्यात के नौहरे के मेन्द्रर हैं। आपके परिवार ने राणकपुरजी में ८ इजार रुपये जगाये। पंच तीधों के संघ में १७ हजार रुपये न्यय किये। साददी में उपासरा बनवाया। नाडोल तथा बाँदरा के मन्दिरों में कलश चढ़ाने में मदद दी। नाडलाई मन्दिर में चाँदी का पालना चढ़ाया। इसी तरह के कई धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा छेते रहते हैं।

### **छजला**नी

सेठ को जीराम घीसलाल छजलानी, टिंडिवरम् (मद्रास)

इंस खानदान के मालिकों का मूल-नियासस्थान जेतारण (मारवाद) का है। आप जैन खेताबर समाज में तेरा पंथी आझायं को मानने वाले हैं। इस परिवार के थ्री घीस्लालजी सबसे पहले सम्वदं १९७२ में टिण्डिवरम् आये और गिरवी के लेन देन की दुकान स्थापित की। घोस्लालजी बद्दे साहसी और क्यापार कुशल पुरुष हैं। आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ। आपके पुत्र विरदीचन्द्रजी इस समय दुकान के काम को संभालते हैं। इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कामों में यथाशित सहायता दी जाती है। इस समय इस फर्म पर गिरवी और लेन देन का न्यवसाय होता है।

### मुरा

सेठ चौथमल चाँदमल भूरा, जबलपूर

इस गौत्र की उत्पत्ति भगसाली गौत्र से हुई है। इस परिवार का मूळ निवास देशनोक (बीकानेर) है। वहाँ से सेठ परशुरामजी भूरा अपने पुत्र चौत्रमलजी तथा करनीदानजी को लेकर सौवर्ण पूर्व जवलपुर आये। यहाँ से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार वाले शिवनी में "बहादुरमल लखमीचन्द" के नाम से न्यापार करते हैं। सेठ चौत्रमलजी भूरा संवत् १९२३. में स्वर्गवासी हुए। आपके चाँदमलजी, मूलचन्दजी, मिलापचन्दजी तथा जुलीलालजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चाँदमलजी ने १९ साल की आयु में अपने पिताजी के सोय संवत् १९१९ में सराफी की दुकान स्थापित की साथ ही इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति को भी आपने खूब बदाया। स्थानीय जैन मन्दिर की क्यवस्था

का भार संवत् १९४० से आपने लिया। तथा उसकी नई विलिंडग व प्रतिष्ठा कार्य्य आपही के समय में सम्बद्धाः । इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिवनी, वालाघाट, कटंगी तथा सदर से जैन मन्दिरों का तिर्माण हुआ । आप बढ़े प्रभावशासी पुरुष थे । आपके छोटे आई आपके साथ ज्यापार में सहयोग देते रहे। संबद १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए । धापके नेमीचन्दजी, रिखयदासजी तथा मोतीलालजी नामक रे पुत्र हुए । इनमें नेमीचन्द्रजी, मूळचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये । मिळापचन्द्रजी के राजमळजी मानिकवन्दनी तथा हीरालालजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें माणिकवन्दनी स्वर्गवासी होगये।

इस समय इस परिवार में सेठ राजमळजी. रिखयदासजी, मोतीळाळजी, हीरालाळजी तथा रतनवन्द्रजी सुख्य हैं । सेठ मोतीलालजी शिक्षित तथा वजनदार सञ्जन हैं। सन् १९२१ से आए स्युनिषिपक मेम्बर हैं। जबलपुर की हरएक सार्वजनिक संस्थाओं में आप भाग छेते रहते हैं। रिसवदासनी के पुत्र हकुमचन्दनी न्यापार में भाग छेने हैं और रतनचन्दनी सेठ नेमीचन्दनी है नाम पर दत्तक गये हैं, तथा ईसरचन्दजी व प्रेमचन्दजी छोटे हैं। राजमळजी के पुत्र मगनमळजी एवं मोतीकारुजी के खुशहाळवन्दत्री हैं। यह परिवार जवळपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है।

गाँधी मेहना डाक्टर शिवनाथचंदजी, जोधपुर

भारों की स्वातों से पता चलता है कि जालौर के चौहान वंशीय राजा लासणसी से भण्डारी भौर गांधी मेहता वंशों की उत्पत्ति हुई । छाखणसीजी के ११ पींड़ी बाद पोपसीजी हुए जो अपने समय है आयुर्वेद के विख्यातज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने सनत् ११३८ में जालोर के शवल सांवन्तसिंह जी को एक असाध्य ब्याधि से आराम किया इससे उक्त रावलती ने इन्हें "गान्त्री" की उपाधि से विमू-पित किया । पोपसीजी के १३ प्रश्त वाद रामजी हुए जो वहे वीर और दानी थे। रामजी की पांचरी पीदी में शोभाचन्दनी हुए जो वहे बीर और नीतिज्ञ थे। आप पोकरम के एक युद्ध में वीरताएवँक छड़ते हुए काम आये ! उनके समरण में पोकरण डाकुर साहव ने वहाँ देवालव बनवाया है, जहाँ लोग "जात" के लिये जाते हैं। आपके पौत्रों में आलमवन्दजी बड़े वीर हुए। आप पीकरण ठाकुर सवाइसिंदनी के मधान थे और मूँ इवे सुकाम पर अभीरखाँ से युद्ध करते हुए धोके से मारे गये। आपके स्तारक में उक्त स्थान पर छन्नी बनी हुई है। श्रोभावन्दनी के किनष्ट भाता रूपचन्दनी मराठों के मान युद्ध करने हुए बीरगति को प्राप्त हुए। आपके पश्चात् इसी वंश के रत्नचन्द्रवी और अमयचन्द्रशी पोश्रत टार्र साहब के पक्ष में युद्ध करते हुए काम आवे । इस वस में कई सिनयों हुई ।

डाक्टर शिवनाथचन्द्रजी इसी प्रतिष्ठित बंदा में हैं। संवत् १९४८ में आपश जन्म एआ। 1दे वर्ष की अवस्था में आपके पिता देवराजजी का देहान्त होगया। शानि हन्दीर में स्टेट की शीर में हाक्टरी की शिक्षा प्राप्त की । जोधपुर राज्य के देशी आदिमियों में आप महमे परांग टोक्टर हुए। इस समय आप वेक्सीनेशन सुपण्टिण्डेण्ट हैं। आप जीधपुर की कीसवान यंगमेना मोगायरी के वह वर्ग तक मन्त्री रहे । आप अत्यन्त लोकप्रिय और निस्पार्थ शंबरा है, और सार्वानक कार्यो में उत्पाद हो अस्त - 2.5 व भाग क्षेत्र है। आपके बढ़े पुत्र मेहतापचन्द्रजो बी० वॉम बढ़े टासाही और देशनक युवह है।

#### राजवैद्य हीराचंद रतनचन्द रायगाँघी का खानदान, जोधपुर

रायगाँधी देपालजी के पूर्वज गुजरात में गाँधी (पसारी ) का ब्यापार तथा वैद्यकी का कार्य करते थे। इसिळिये ये "रायगाँधी" कहलाये। गुजरात से देपाळजी जागोर आये। इनके पौत्र गह-राजजी ख्याति प्राप्त वैद्य थे। संवत् १५२५ में इन्होंने देहली के तत्कालीन लोदी बादशाह को अपने इलाज से आराम किया ! कहा जाता है कि हनकी प्रार्थना से बादशाह ने शत्रंजय के बादियों पर लगनेवाला कर माफ़ किया। इनकी १० वीं पीढ़ी में कैसरीचंदजी प्रतिष्ठित वैद्य हुए। इनको संवत् १८०८ में महाराजा वस्तिसिंहजी नागोर से जोघपुर लाये, और जागीर के गाँव देहर बसाया तब से यह खानदान जीधपुर में "राज्यवैष" के नाम से मशहर हुआ । केशरीसिंहजी के बाद क्रमशः बखतमलजी, वर्धमानजी सरूपचन्दजी, प्रमालालजी, तथा मालचन्दजी हुए, उपरोक्त व्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में मिले थे। संवत १८९३ में मालघन्दजी के गुजरने के समय उनके प्रम इन्द्रचन्दजी किदानचन्दजी तथा सुकृत-चन्द्रजी नाबालिंग थे, अतः वागी सरदारों ने इनके गाँव दवालिये । इनके सयाने होनेपर दरबार ने गाँवी की एवज में तनख्वाह करदी । समय २ पर इस खानदान को राज्य की और से सिरोपाव भी मिलते रहे । गाँधी बखतमलजी के पौत्र गढ़मलजी तथा मालचन्दजी के छोटे भ्राता प्रभुदानजी प्रसिद्ध वैद्य थे। किशन-चन्दनी तथा मुकुन्दचन्दनी को वैद्यक का अच्छा अनुभव था। आप क्रमहा सुंवत १९५१ तथा १९६४ में स्वर्गवासी हुए । मुक्कन्दचन्दजी के माणकचन्दजी, हीराचन्दजी तथा रतनचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें संवत् १९७४ में माणकचन्द्रजी स्वर्गवासी हुए । हीराचन्द्रजी का जन्म सम्वत् १९२५ में हुआ, इनके पुत्र चाँदमलजी हैं। रायगाँघी चाँदमलजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ इनको स्टेट की ओर से जाती तनस्वाह मिलती है, आपको वैद्यक का अच्छा ज्ञान है। सनातन धर्म सभा ने आपको "वैद्य भूपण की पदची" दी है । आपके पुत्र मानचन्दजी कलकत्ता में वैद्यक तथा दाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

रायगाँधी रतनचंदजी का जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आपको भी स्टेट से जाती तनस्वाह मिलती हैं आपके पुत्र वैच पदमचन्दजी हैं। डाक्टर परमचंदजी वैद्य का जन्म संवत् १९६२ में हुआ, सन् १९२९ में आपने इन्हीर से डाक्टरी परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रथम गेट में सर्व प्रथम उन्तीण हुए। और आप इसी साल जोधपुर स्टेट में मेडिकल ऑफीसर मुकरेंर हुए इस समय आप बाढ़मेर हिस्पैसी में सब असिस्टेंट सर्जन के पद पर हैं। सन् १९३० में आपने जोधपुर दरवार के साथ देहली में उनके परसनल फिजिवियन की हेसियत से कार्य किया। आप डाक्टरी में अच्छा अनुभव रखते हैं। डिपॉर्टमेंट से व जनता से आपको कई अच्छे सार्टी(फकेट मिले हैं। नागोर की जनता ने आपको मानपत्र तथा केरकेट मेंट किया था।

सेठ ताराचन्द बख्तावरमल गांधी, हिंगनधाट

इस परिवार के पूर्वंत गांधी ताराचन्द्रजी नागोर से पैदल मार्ग द्वारा लगभग १०० साल पूर्व हिंगनघाट लाये। तथा यहाँ लेनदेन का व्यापार शुरू किया। आपके वल्तावरमल्ली, धनराजजी तथा हजारीमल्ली नामक ३ पुत्र हुए। गांधी बल्तावरमल्ली समझदार, तथा प्रतिष्ठित पुरूप थे। हिंगनघाट की जनता में आप प्रभावशाली न्यक्ति थे। आपने न्यापार की वृद्धि कर इस दुकान की शासाएँ नागपुर कामठी, तुमसर, वर्दा, भंदारा तथा चांदा आदि स्थावों में खोली। आपका सवत् १९४४ में स्वांबास

हमा। आपके भीकमचन्द्नी तथा हीरालाळजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें हीरालाळजी, सेट हजारीमळजी नाम पर दत्तक गये । इन दोनों बंधुओं का व्यापार संवत् १९६३ में अलग २ हुआ । सेठ हजारीमलजी संबत् १९७७ में स्वर्गवासी हुए । तथा धनराजजी के कोई संतान नहीं हुई ।

सेठ हीराजानजी गांधी-आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित मिक हैं। आपके यहाँ "हजारीमल हीरालाल" के नाम से टेन देन तथा कृपि का कार्य होता है। आपके पुत्र हंसराजजी २४ साल के तथा वच्छराजजी २१ साल के हैं। इसी प्रकार सेट भीकमचन्द्रजी के हेम-सनजी तथा जैंबरीमळजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गाँधी जैंबरीमळजी, तथा हेमराजजी के पुत्र पुसराजनी विद्यमान हैं। आप दोनों सुरजन भी न्यापार करते हैं। यह परिवार हिंगनबाट के न्यापा-रिक समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

## महिया

मेसर्स पीरदान जुहारमल (गड़िया) एएड संस, त्रिचनापल्ली

यह परिवार अपने मूळ निवास नागोर से फछोदी, जोधपुर, छोहावट आदि स्थानीं में होता हुआ सेठ हुरसुरजी गाइना के समय में मधानियाँ ( ओसियाँ के पास ) आकर अवाद हुआ। कहा जाता है ि हासुरजी ने थोदे समय तक जोधप्रर में दीवानगी के कार्य में मदद दी थी। ये अपने समय के समृद्धि बाली साहुकार थे । एकबार जोघपुर दरवार ने वारेट अमरसिंह को कुछ नागीर देना चाही, उस समय उसने पर कह कर सथाणिया साँगा कि, खस्मा खस्मा कर उठाणिया, देराजा गाव सथानियाँ । वहु । सीवाँ घण पाणियाँ िन्छ में नसे सुरमुट वाणियां । गृहिया परिवार में क्षेठ राजारामजी गृहिया जोघपुर में बहुत नामी साहुकारी हुए। इन्होंने संवत् १८७२ में भीरखां को चिद्रा जुकाने के समय महाराजा मानसिंहजी को यहुत बदी स्मदाद दी थी । तथा आपने शर्मं नयजी का विशाल संघ भी निकल वाया था ।

गहिया ह्यरमुटजी के वंश में आगे चलकर गजाजी हुए । इनके पुत्र देवराजजी तथा पौत्र पीरदान बी, चतुर्भुजजी तथा ऊदाजी थे। सेट पीरदानजी संवत् १९७३ में सेट रावलमळजी के पारल के साथ त्रिचनापछी आये, और थोदे समय में इनके यहाँ मुनीमात करके फिर उन्हींकी भागीदारी में हुकान की। पह कार्यं आप संवत् १९५९ तक करते रहे। इनके ३ वर्षं याद आपने अपनी स्वतंत्र दुकान तिल्लर ( त्रिचनापछी ) में खोली। इधर १५ सालों से सब न्यापार अपने पुत्रों के जिम्मे कर आप देश में टी रहते हैं। इधर आपने संबत् १९८९ में "पीरदान बुहारमल धंक लिमिटेड" की स्थापना की है। आपके पुत्र घेनरचंद्जी, धनराजजी, ॡसचन्दजी, पृथ्वीराजजी, तथा गणेशमलजी (उर्फ चम्पालालजी) समाम स्थापारिक काम उत्तमता से संचालित करते हैं। श्री वेबरलालजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप स्यानीय पाँजारापोळ तथा जीवद्वा मंडली के प्रधान हितचितक हैं। आप जीवट्या संस्था के प्रेसिटेंट हैं। भापके छोटे बंधु ल्ह्मचंदली बैंक के सेनेजिंग डायरेस्टर तथा पाँजरापील के सेक्टेटरी है। आपके पेंक में अमेजी पदित से बेंकिंग विजिनेस होता है। इसके अलावा भाषके यहाँ व दुकानों पर प्यान का काम होता है। भाप सब भाई सरल तथा शिक्षित सज्जन हैं। घेवरचंदजी के पुत्र सिरेमडली है।

i,

#### रुणकाल

#### सेठ पत्रालाल शिवराज रूखवाल, बीजापुर

इस परिवार का मूळ निवास स्थान खुढी-बंडवारा (मेड्रो के पास) है। आप स्थानकवासी आझाय के माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वेज सेठ किशनचन्द्रजी के चतुर्भुंजजी, पन्नालालजी, रिधकरणजी तथा इन्द्रभानजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चतुर्भुंजजी खुढ़ी ठाकुर के यहाँ कामदार का काम करते थे। आपका सम्बद् १९६१ में तथा पन्नालालजी वा सम्बद् १९४५ में स्वर्गवास हुआ। सेठ चतुर्भुंजजी के प्रभाराजजी तथा खुजीलालजी के प्रमाराजजी तथा खुजीलालजी के शिवराजजी, अभयराजजी तथा खुजीलालजी और इन्द्रभानजी के कुन्द्रनमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें प्रसालालजी तथा खुलदेवजी स्वर्गवासी हो गये हैं।

सेठ पतालालनी रूण्वाल का परिवार—सेठ पश्चालालनी के वहे पुत्र शिवराजनी का जन्म सम्बद् १९२४ में हुआ। आप सस्वत् १९६० में वागलकोट आये। तथा सर्विस करने के बाद सम्बद् १९६५ में ''त्रेमराज मागीरथ" के नाम से वीजापुर में हुकान की। आपके पुत्र प्रेमराजनी, भागीरथजी, जीतमलजी वया मूळचन्दजी हैं। जिनमें वड़े तीन पुत्र अपनी तीन हुकानों का संचालन करते हैं। श्री पेमराजनी के पुत्र भंवरूलालजी, हीरालालजी, अगराज, पारसमल तथा दलीचन्द हैं। इसी प्रकार भागीरथजी के पुत्र भन्वा लालजी तथा मूळचन्दजी के जेठमलजी हैं। शिवराजनी की प्रथान हुकान पर "शिवराज जीतमल" के नाम से ऋई तथा अनाज का बड़े प्रमाण में ज्यापार होता है। सेठ अमयराजजी का जन्म सम्बद् १९१६ में हुआ। अथके पुत्र राजमलजी, सेठ चुन्नीललली के पुत्रों के साथ आगोदारों में ज्यापार करते हैं।

सेठ नुनीलालजी रूप्याल—आप इस परिवार बढ़े समझरार तथा प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। आप सम्बत् १९४४ में केवल ९ साल की वय में अपने बढ़े आता के साथ जलगाँव आये। तथा वहाँ से आप वागलकोट आये। यहाँ आपने फुलचन्दजी भरवा की दुकान पर सिर्वेस की। तथा पीछे इस दुकान के भागीदार हो गये। सम्बत् १९६४ में आपने "नुर्कालाल उत्तमचंद्" के नाम से रूई तथा आदत का बगापार चाल किया। इस समय आपकी फर्म पर यूरोपियन तथा जापानी आफिसों की बहुत खरीदी रहा करती है। आप बीजापुर की जनता में बढ़े लोकप्रिय व आदरणीय न्यक्ति हैं। सम्बत् १९६५ से लगातार १६ वर्षों तक आप जनता की ओर से म्यु० मेम्बर चुने गये। जब आपने म्यु० के लिये खड़ा होना छोड़ दिया, तय सरकार ने आपको आनरेरी मिनस्ट्रेट के सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान पर आप अमीतक कार्य्य करते हैं। इसी तरह आप बीजापुर मचेंट एसोशिएसन के मेसिस्टेंट हैं। कहने का तात्यर्थ यह कि आप बीजापुर के वजनदार व्यक्ति हैं। आपके उत्तमचन्दजी, दुर्गाललजी, देवीललजी, केशरीमलजी, पुखराजजी, गाणकचन्दजी, मोतीलालजी और साकलचन्दजी नामक ८ पुत्र हैं। इनमें बढ़े से सीन पुत्र आपकी तीन दुकानों के न्यापार में सहयोग लेते हैं। उत्तमचन्दजी भी ग्यु० मेम्बर रह चुके हैं।

इसी तरह इस परिवार में सेठ कुन्द्रमस्त्रजी तथा उनके पुत्र सेरूखालजी और ताराजन्द्रजी अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। सेठ पुसाळाळजी के ६ पुत्र हैं, जिनमें खेटमरूजी तथा बरदीवन्द्रजी बागलकोट में सेठ बच्छराज कन्दैयाळाळ सुराणा के साथ तथा दोष ४ बीजापुर में स्यापार करते हैं।

#### सायाल

#### सेठ फतेमलजी सीयाल, ऊटकमंड

यह परिवार पाळी निवासी मन्दिर आन्नाय का मानने वाळा है। पाळी से सेट फतेमळजी सीयाल ने सम्बत् १९६० में आकर नीलगिरी के वेलिंगटन नामक स्थान में व्याज का घंवा शुरू किया। ंभाप सजन व्यक्ति हैं तथा विद्यमान हैं। आपने तथा पुखराजजी ने इस दुकान के कारवार को ज्यादा ब्राया । आपका परिवार पाळी तथा नीळिगिरी के शोसवाल समाज में प्रतिन्ठित माना जाता है । आपके गरीं गोरीलाल फतेमल के नाम से वेलिंगटन में तथा रिखबदास फतेमल के नाम से जटकमंड में भागीदारी में न्याज का न्यापार होता है। आपके नाम पर घरमचन्दकी सीयाल दत्तक आये हैं। आप १२ साल के हैं।

### राय सोनी

### सेठ सिरेमल पूनमचन्द मूथा (राय सोनी) वेलगांव

यह परिवार भाँवरी (पाली) का निवासी है। वहाँ मूथा डायाजी रहते थे। इनके माणकचन्द्रजी तथा इंदाजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी, भाँवरी ठिकाने के कामदार थे। इनके पुत्र पुतम-षन्दर्जी तथा जसराजर्जी हुए। सूथा प्रसचन्दजी के पुत्र सिरेमलजी २२ साल की भागु में सम्वत् १९१५ में बेढगाँव आये । तथा "दानाजी ऊमाजी" की भागीदारी में कपदे का व्यापार छुरू किया। इसके बाद आप हिल्याल (कारवार डिस्ट्रिक्ट) में लकदी का बंट्राक्टिंग विजिवेस करते रहे । इसमें सफलता प्राप्त कर सम्बत् 1९०१ में आपने कपदे का व्यापार शुरू किया। तथा व्यापार में उत्तति प्राप्त कर सम्मान को बहाया। सम्बत् १९८० में आए स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके चाचा मुथा जसराजनी के पीत्र जीवराजनी देवक आये। इनका भी १७ साल की वय में सम्बद् १९८४ में शरीरान्त हो गया। अतः इनके नाम पर सैठ इंदाजी के प्रपौत्र भीकमचन्द्रजी दत्तक लिये गये। इनका जन्म सम्बद् १९७२ में हुआ। इस दुकान पर सोवत निवासी भंडारी माणिकराजजी १५ सालों से मुनीम हैं। आप समझ्दार व्यक्ति हैं। यह दुकान बैबगाँव के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्टित मानी जाती है। यहाँ कपढ़े का थोक व्यापार होता है।

### कातरेला

सेंठ धौंकलचन्द चुन्नीलाल कातरेला, वंगलोर

इस खानदान के मूळ पुरुषों का खास निवास स्थान बगड़ी ( मारपाद ) है। आप श्रेताम्बर में जैन स्थानक वासी सम्प्रदाय को माननेवाले हैं। इस खानदान में सेठ मनरूपचन्द्रती शरने जीवन भर बाही में ही रहे । आपके पुत्र घोंकलचन्द्रजी का जन्म संवत् १९॥१ में हुआ। आप भी बगदी में ही रहे । भाप बढ़े धार्मिक और सज्जन पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९९८ में हुआ। आपके मुद्र धनराजश्री

चुन्नीलालजी और सुलराजजी विद्यमान हैं। इनमें से घनराजजी ने अपनी फर्म अमरावती में 'घोंकलचन्द घनराज" के नाम से खोली। सेठ जुलीलालजी ने संवत् १९५६ में अपना फर्म वंगलोर में "घोंकलचन्द चुन्नीलाल के नाम से कालीजप वाज़ार में खोली। तथा सेठ सुलराजजी ने संवत् १९७७ में अपनी दुकान महास में खोली। आप तीनों भाई वदे धार्मिक और व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप लोगों का जन्म क्रमताः संवत् १९३१ संवत् १९३५ तथा १९३८ में हुआ। सेठ धनराजजी के पुत्र बन्गीलालजी हैं। सेठ सुल-राजजी के पुत्र अमोलकचन्द्रजी और अमोलकचन्द्रजी के पुत्र मेंबरीलालजी हैं। मैंवरीलालजी को सेठ चुन्नी-लालजी ने दक्तक लिया है।

### मरलेबा

### सेठ धूलचन्द दीपचन्द मग्लेचा, चिंगनपेठ ( मद्रास )

इस परिवार के पूर्वज सेठ वोरोदासजी मरछेचा कण्टालिया रहते थे। सम्बन् १९२६ में वहाँ के जागीदार से इनकी अनवन हो गई, और जिससे इनका घर छुटण दिया गया। इससे आप कण्टालिया से मेळावास (सोजत) चले आये। तथा ४ साल बाद वहाँ स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र भूलचन्दजी व्यवसाय के लिये जालना आये, यहाँ थोदे समय रह कर आप मारवाद गये, तथा वहाँ सम्बन् १९७६ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र दीपचन्दजी का जन्म सम्बन् १९५६ में हुआ। दीपचन्दजी मरलेचा मारवाद सम्बन् १९६६ में आपने वर्गडी लियासी सेट घनराजजी कातरेला की भागीदारी में चिगनपेट (मदास) में ब्याज का धंया "घनराज दीपचन्द" के नाम से शुरू किया आपके पुत्र पारसमळजी तथा चम्पाजलजी हैं। आप स्थानकवाकी आजाय के सजन हैं। श्री धनराजजी कातरेला के पुत्र यंशीळाळजी इस फर्म के व्यापार में भाग लेते हैं। आप दोनों युवक सजन न्यकि हैं।

### महेचा

#### मेसर्स सागरमल जवाहरमल मडेचा,

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान सोजत (जोधपुर-स्टेट) का है। आप थे॰ जैन समान के तेरह पंथी आग्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस फर्म के स्थापक सेट जमनालालजी मारवाइ से जालना आये और वहाँ पर आकर लोहे और किराने की दुशन खोली। आपका स्वर्गवास हुए करोब ३० वर्ष हो गये। आपके पश्चान आपके छोटे माई सेट सागरमलजी ने इस फर्म के काम को सम्हाल। सागरमलजी सं० १९७० में स्वर्गवासी हुए। आपके चार पुत्र हुए। इनमें जवानमलजी, कुन्दनमलजी तथा समरथमलजी छोटी २ उमर में गुजर गये, तथा इस समय फर्म के मालिक आपके चतुर्थ पुत्र केशरीमलजी हैं। आपकी ओर से १००००) इस हजार की लगत से एक बङ्गला सामायिक तथा प्रति क्रमण के लिए दिया गया। आपके पुत्र चन्पालालजी तथा मदनलालजी बालक हैं।

#### वागमार

सेठ जगनाथ नथमल वागमार, वागलकोट

इस परिवार का मूळ निवास ळूणसरा (कुचेरा के पास) जोधपुर स्टेट है। इस परिवार के प्रंब सेट रिव्मलजी बागमार के प्रज्ञ सेट थानमळजी बागमार संवत् १९३२ में बागळकोट आये, तथा, मागीशारी में रेजमी सूत का व्यापार शुरू किया। आप संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हुए। आपके प्रज्ञ सेट जगन्नाथजी बागमार का जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आपने तथा आपके पिताजी थे इस हुकान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। आप कपड़ा प्रसोशिएसन के अध्यक्ष हैं। बागळकोट के बापारिक समाज में आपकी हुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ जगन्नाथजी के प्रत्र नथमळजी का जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप फर्म के ब्यापार को तत्परता से सम्हाळते हैं। आपके पुत्र हेमराजजी, प्रमचन्वजी, हंसराजजी, तथा केवळचन्दजी हैं। आपके पुत्र विशास है। सिराजजी, तथा केवळचन्दजी हैं। आपके पहाँ बागळकोट में सूती कपड़े का व्यापार होता है।

# कुचेरिया

#### सेठ खींवराज अभयराज कुचेरिया, धृलिया

यह परिवार बोरावड़ ( जोधपुर स्टेटः) का निवासी है। देश से सेठ गोपालजी क्वचेरिया संवर् १९१० में स्वापार के लिये पूलिया आये। आप संवर् १९५० में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र अभयराजजी वे ध्वसाय को उन्नति दी। आप भी संवर् १९५० में स्वर्गवासी हुए। आपके खींवराजजी तथा भोतीलालजी नामक २ पुत्र हुप, इनमें खींवराजजी विद्यमान हैं। कुचेरिया खींवराजजी का जन्म संवर् १९६८ में हुआ। आपने १९६० में स्ट्रेशनाज और किरावे की दुकान की। तथा इस व्यापार में अच्छी सम्यत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। आप स्थानकवासी आन्नाय के मानने वाले हैं, तथा धार्मिक कामों में सहयोग लेते रहते हैं आपके पुत्र नेमीचन्दजी तथा बरदीचन्दजी व्यापार में सहयोग लेते हैं।

### हाड़िया

### सठ दलीचंद मूलचंद हड़िया, बलारी

यह परिवार सीवाणा (मारवाड़) का निवासी है। वहाँ से सेठ दलीवन्द्रजी अपने म्नाता झुझकी के साथ लेकर संवत् १९३० में बलारी आये। तथा मोती की फेरी लगाकर दस पन्द्रह हजार रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की, और संवत् १९४४ में "दलीवंद झुड़ाजी" के नाम से कपड़े का कारवार छुरू किया। आप दोनों बंधु क्रमशः संवत् १९६५ तथा १९६० में स्वर्गवासी हुए। आप दोनों बन्धुओं ने मिलकर लगभग ३ लाख रुपयों की सम्पत्ति इस न्यापार में कमाई। सेठ दलीवन्द्रजी के रघुनाथमलजी, मुलबन्द्रजी तथा आसुरामजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ रघुनाथमलजी, १९७७ में गुजरे। इनके बाद पह दुकान जपर के नाम से न्यापार कर रही है। इन तीनों भाइयों के नाम पर भी छोगालालजी दसक

हैं। आपके पुत्र सम्पतराजजी हैं। सीवाणची में यह परिवार बढ़ा जामी माना जाता है। आप स्थानकवासी आग्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्म में सीवाणा निवासी कई सज्जनों के भाग हैं। इसी तरह अन्य स्थानों के भी भागीदार हैं।

### बोका

#### सेठ बहादुरमल सूर तमल, घोका याद्गिरी (निजाम)

इस कुदुम्ब का मुळ निवास स्थान साथीण (पीपाइ के पास) है। आप इवे॰ जैन समाब के स्थानक वासी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। सेठ जीतमळजी के पुत्र वालचन्द्रजी घोका देश से संवत् १९४१ में यादिगरी आये तथा आपने कपड़े का काम काज ग्रुरू किया। आपका संवत् १९५० में स्यांवास हुआ। आपके नवलमळजी, वहादुरमळजी तथा स्रजमळजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ नवलमळजी घोका के हाथों से इस हुकान के रोजगार और इज्जत को वहुत तरकी मिली। आपका स्वर्णवास संवत् १९८५ में सथा बहादुरमळजी संवद् १९६१ में हुआ। इस समय इस परिवार में सेठ स्रजमळजी सेठ नवलमळजी सेठ नवलमळजी के दत्तक पुत्र हीरालाळजी, वहादुरमळजी के दत्तक पुत्र किशानळाजजी तथा स्रजमळजी के दत्तक पुत्र अळजनदजी मोजूद हैं। सेठ स्रजमळजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप ही इस समय इस परिवार में वहे हैं। तथा दान धर्म के कामों की ब्रोर आपकी अच्छी इचि हैं। आपकी हुकान वादिगरी की मातवर दुकानों में हैं। आपके यहाँ "बहादुरमळ स्रजमळ" के नाम से आदत सराफी छेन-देन का काम काज होता है। हीरालाळजी के पुत्र प्रनमळजी तथा मदनलळजी हैं।

### परिशिष्ट \*

सेठ हरचन्दरायजी सुराणा का खानदान, चुरू

इस खानदान का मूळ निवास स्थान नागौर (मारवाड़) का था। वहाँ से इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सुखमळजी चूरू आकर वस गये। तभी से आपके परिवार के सब्जन, चूरू में ही निवास कर रहे हैं। आपके वालचन्द्रजी, चौथमळजी तथा हरचन्द्रायजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें यह खानदान सेठ हरचन्द्रायजी से सम्बन्ध रखता है।

सेठ हर जन्दरायजी—आप बड़े सीधे सादे, मिल्लेनसार एवं धार्मिक दृत्ति के महानुभाव थे। आप देश में ही रह कर साधारण व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास होगया है। आपके उगरचन्द्रजी, रतीरामजी मुन्नालालजी एवं शोभाचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए।

क्क जिन खानदानों का परिचय भूल से छपना रह गया, या जिनका परिचय पुस्तक झपने के पश्चाद प्राप्त हुआ, इन परिवारों का परिचय "परिशिष्ट" में दिया जा रहा है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

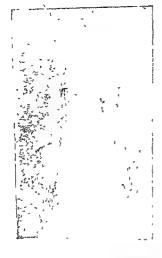

,गा, चूरू,



र्कु॰ हनुतमत्तजी सुराना, चूरू.



कुँ० हिम्मतमलजी सुराना, चूरू.

सठ उगरचन्दजी का परिवार सेठ उगरचन्दजी सीधे सादे और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। आप वृद्ध से व्यापार के निमित्त कडकत्ता आये थे। मगर प्रायः आप देश में ही रहा करते थे। आपका सर्गवास होगया है। आपने रतीरामजी के पुत्र धनराजजी को अपने वाम पर दत्तक लिया। सेठ धनराजजी भी साधारण स्थिति में व्यापार करते रहे। आपका भी स्वर्गवास होगया है। आपके स्वर्गवास के पश्चात् आपकी धर्मपत्नी सिरेकुँवरजी तथा आपके पुत्र श्री सोहनलालजी ने जैन धर्म के तेरापन्थी सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण करली। श्रीमती सिरेकुँवरजी का स्वर्गवास होगया है। श्री सोहनलालजी इस सम्प्रदाय में संस्कृत के विद्वान तथा शास्त्रों का अवङा ज्ञान रखते हैं।

सेठ रतीरानजी का परिवार—आप भी देश से कळकता ज्यापार निमित्त आये थे। आपने सर्व प्रथम दलाली का काम प्रारंभ किया था। कुछ समय परचात् आप अपने भाइयों से अलग होकर अपना स्वतन्त्र ज्यापार करने लगे थे। तभी से आपके परिवार के सज्जन अलग व्यवसाय करते हैं। आपके सुगनचन्द्रजी, धनराजजी, खूबचन्द्रजी तथा हजारीमलजी नामक ४ पुत्र हुए। पहले पहल आपने मेससं सुगनचन्द्रजी, धनराजजी, खूबचन्द्रजी तथा हजारीमलजी नामक ४ पुत्र हुए। पहले पहल आपने मेससं सुगनचन्द्रजी सम्बारं में चलता रहा। तदनन्तर आप सब लोग अलग २ व्यवसाय करने लगे गये। इस समय सेट सुगनचन्द्रजी देश में ही निवास करते हैं। आपके चन्यालालजी, प्रेमचन्द्रजी, नेमचन्द्रजी तथा भवर- लालजी नामक चार पुत्र हैं। सेट धनराजजी सेट लगरचन्द्रजी के नाम पर दत्तक चले गये। सेट खूब- चन्द्रजी का स्वर्गवास होगया है। आपके सुगरमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय अपने काक सेट हजारीमलजी के साथ काम करते हैं। सेट हजारीमलजी वदे थोग्य, मिलनसार तथा धार्मिक मक्ति के पुत्रप हैं। आप आज कल मेससं हजारीमल माणकचन्द्र के नाम से सुता पही में धोती जोदें। का न्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी लुक्सलेन में एक छातों के व्यवसाय की फर्म तथा छातों का कारखाना भी है। आपके पुत्र वार माणकचन्द्रजी इस समय पद रहे हैं।

सेठ मुत्रालालजी का परिवार—इस परिवार में छेठ मुत्रालालजी बहे नामांकित न्यक्ति हुए । परिवार की उन्नित का सारा श्रेय आप को ही है। आप सबसे पहले संवत् १९२७ में देश से न्यापार निमित्त कलकत्ता आये और दलाली का काम प्रारंभ किया। आप बढ़े ही न्यापार कुशल, होनहार तथा होशियार सज्जन थे। आप वहे परिश्रमी तथा अप्रसोची सज्जन थे। दलालो में धनोपार्जन कर आपने अपने आर्थ के हेतु अपने छोटे आता श्रोमाचन्द्रजी के साहो में 'मन्नालाल श्रोमाचन्द्र सुराणा' के नाम से संवत् १९४० में स्वतन्त्र फर्म स्थापित की और इस पर विलायत से घोती जोहों का कारवार चाउ, किया। इस व्यवसाय में आपको बहुत काफी सफलता प्राप्त हुई। आपके व्यवसाय को ज्यों २ सफलता मिलती गई त्यों त्यों उसे बढ़ाते गये और उसमें लालों रुपये की सम्पत्ति उपार्जित की। आप की फर्म पर विलायत से घोती जोंहों का डायरेस्ट इस्पोर्ट होता था। आप वहे बुद्धिमान तथा अध्यवसायी सज्जन थे। आप चृद्धावस्था में जुरू में ही रहते रहे। आपको साधु सेवा की मी यहो लगन थी। आपका जिन्तम जीवन साधु सेवा में ही ब्वतीत हुआ। अभी आपका सं० १९९२ में स्वर्गनास हुआ है। आप

का कलकता व लुरू की ओसवाल समाज में अच्छा सम्मान था। आप जुरू पिजरापील के सभापित भी रह जुके थे। आपके विवार बढ़े सुधरे हुए थे। आपने अपनी मृत्यु के समन ५००००) का एक बृहट् दान निकाला है जिसका एक बृहट् भी कायम कर गये हैं। इस दान की रकम का उपयोग विधवाओं को सहायता पहुँचाने तथा जारगोबति के कारयों में किया जायगा। इस दान के अतिरिक्त आपने जुरू और कलकत्ता की कई संस्थाओं को बहुत ज़न्य दान दिया है। आप के कोई पुत्र न होने से सेठ शोभाचन्द्रजी के पौत्र (सेठ तिलोकचन्द्रजी के पुत्र) वाबू हजुतमलजी आपके नाम पर दत्तक आप हैं। आप बढ़े मिलनसार एवं बरसाही नवशुवक हैं। आप का इस समय मेससे "हरचन्द्रशय सुत्रालल" और "मुझालाल हजुतमल" के नाम से बैंड्रिंग तथा किराया का स्ततन्त्र काम होता है। आप ओसवाल तेरापन्थी विद्यालय के सेकेटरी रह चुके हैं। वर्षमान में आप "ओसवाल नवशुवक समित" की ओर से व्यायामशाला के सास कारयंकत्तां हैं।

सेठ शोमाचन्दजी का परिवार—सेठ शोमाचन्दजी भी मिलनसार, समझदार तथा ज्यापार कुश्चल सरजन थे। आप अपने भाई के साथ ज्यापारिक कामों से बढ़ी कुशल्ता और तत्वरता के साथ सहयोग प्रदान करते रहे। आपका घार्मिक कार्यों को ओर भी अच्छा लक्ष्य था। मगर कम वय में ही आपका स्वर्गवास होगया। आपके स्वर्गवास के पश्चात् आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नौनाजी ने तिरापन्थी सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण करली। आप इस समय विद्यमान हैं। आपके पुत्र तिलोकचन्दजी हैं।

सेठ तिलोकचन्दर्श-अापका जन्म संबद् १९४० में हुआ। आप प्रारंभ से ही व्यापार कुशल द्धिमान तथा समझदार सम्बन हैं। आर इस समय कडकत्ता व थली प्रांत की ओसवाल समाज के प्रमुख कार्य्य कर्चाओं में से एक हैं। आप मारवाड़ी चेम्बर ऑक कामर्स, मारवाड़ी एसोसिएशन, जैन ववेतास्वर हेरापन्थी सभा, जैन ववेतान्त्रर तेरापन्थी विद्यालय, विद्युद्धानन्द सरस्वती विद्यालय च अस्पताल, मारवाड़ी रिलीक सोसायटी, मारवाड़ी ट्रेड पसोसिएशन, चरू पींनरापील, ओसवाल सभा, ओसवाल नवयुवक समिति आदि कई संस्थाओं के सेक्षेटरी, उपसमापति व समापति आदि पदों पर कई बार काम कर चुके हैं। प्रायः ओसवाल समाज की सभी सार्वजनिक समाओं में भाप पूर्ण रूप से सहायता देते तथा उसमें प्रमुख भाग छेते हैं। बिहार रिखीक फण्ड में आपने आर्थिक सहायता पहुँचा कर बहुत से भोसनाल नवसुवकों को सेवा कार्य्य के लिये विहार भेजने में बहुत कोशिया की थी। इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक सेवाओं में आप भाग छेते रहते हैं। आ के हतुतमलजी, हिम्मतमलजी, बच्छराजजी तथा हंस-राजजी नासक चार पुत्र है। इनमें बाबू इनुतमळजी, सेठ मुन्नालालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। शेष सब साई मिलनसार सज्जन हैं। बाबू हिम्मतमलजी एवं बच्छराजजी व्यापार में भाग छेते हैं तथा हंसराजनी पदते हैं। आपका इस समय फलकत्ता में 'हरचन्दराय शोभाचन्द्र' 'सुराना ब्रदर्स,' 'तिलोकचन्द हिम्मतमल' के नार्मों से जमीदारी, वैद्धिग, जूट वेंकिंग व शिपिंग का काम होना है तथा जैपुरहाट ( बोगड़ा ) में आपका एक राइस मिल चल रहा है। यह फर्म कलकरो की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती हैं। इस फर्म की यहां पर बड़ी २ इमारतें बनी हुई हैं।

# सवाल जाति का इति । १



र्बु० वर् ३०



स्त्र॰ सेठ भरादानजी सुराना, पड़िहारा.



कुँ॰ हंसराजजी सुराना, चूरू.



र्क्वं सुमरमलजी वोथरा (रामलाल नथमल) सरदार शहर. ( परिचय परिशिष्ट में )

#### ं सेठ रतनचंद जबरीमल सुराना, पाइहारा

इस स्नानदान के लोगों का मुळ निवास स्थान नागौर (मारवाड़) का था मगर बहुत इस परिवार के सेट मल्हकचन्द्रभी पढ़िहारा में आकर बस गये थे। तभी से आपके वंशन ६ निवास कर रहे हैं। भाप खेती चगैरह का काम करते थे। आपके पुत्र रतनचन्द्रभी सबसे पहले वंगाल आये और माहीगंज में अपनी फर्म स्थापित की। आप बड़े सज्जन तथा कुशल व्यापारी आपके हरकचन्द्रजी तथा भेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए।

आप दोनों भाई भी देश से ज्यापार निमित्त कलकता आये और सबसे प्रथम सदाराम भण्याली की कलकता पर्म पर सर्विस की। इसके पश्चात् आपने सरदार शहर निवासी सेठ जी बोयरा के स से में मेसर्स जुनीलाल भेगेंदान के नाम से फर्म खोली। इस फर्म की कुट के अच्छा लाम रहा। संवत् १९८८ तक इस फर्म पर आपका साझा रहा। तदनन्तर आप लोगों का पार्ट अल्या होगया। जिस समय उक्त फर्म साझे में चल रही थी उस समय इस खानदान की सं० १९ रातनचन्द जनरीमल के नाम से कलकता में पुक स्वतन्त्र फर्म खोली गई थी। वर्त्तमान में आप े जाम से स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं। सेठ भेरींदानजी बदे नामी, मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सज्जन थे। संवत् १९८८ में स्वर्गवास हुआ। सेठ हरकचन्दजी विद्यमान हैं। आपके घनराजजी नामक एक

सेड भेरोंदानजी के भँवरलालजी, जवरीलालजी तथा पत्तालालजी नामक तीन पुत्र हैं।
प्रथम दो भली प्रकार व्यापार सचालन करते हैं। तीसरे अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग जैन े
सम्प्रदाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान की कलकता, आलमनगर (रगपुर), विक, काली बाजार आदि स्थानों पर फर्में हैं जिन पर जूट का काम होता है। पढ़िहारे में यह
प्रतिष्ठित माना-जाता है।

#### सेठ वच्छराज-कन्हैयालाल सुराणा, वागलकोट

यह परिवार थी ( भारवाड़ ) का निवासी स्थानकवासी जैन समाज का मानने वाला है परिवार के पूर्वज सेठ नथमलजी सुराणा लगभग संवत् १९३० में स्वर्गवासी हुए।

केठ वच्छराजजी सुराणा—सेठ नथमछजी के पुत्र वच्छराजजी सुराणा का जन्म संवत् १ हुआ। १३ साल की वय में आप बागछकोट आये, तथा यहाँ सर्विस छी। संवत् १९५५ में भागीदारी में रेशम का व्यापार आरम्म किया। एवम् १९७० में धापने अपनी स्वतन्त्र अभापके हाथों से व्यापार और सम्मान की उन्नति हुई। इस समय आप बागछकोट के ५ सालों से मिलिस्ट्रेट ९वं २ सालों से म्युनिसिपछ कैंसिलर हैं तथा वहाँ के धोसवाल समाज में नामांकित धार्मिक काथों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। अपके पुत्र कर्न्द्रयालालजी का जन्म सम्वत् १९ हुआ। आप उत्साही युवक हैं, तथा व्यापार में माग छेते हैं। आपके यहाँ बागळकोट तथा ्रे "बच्छराज कर्न्द्रयालाल" के नाम से रेशमी स्वत, खण तथा रेशमी चर्कों का व्यापार होता है। े आपकी शाला २५ सालों से है। इसी तरह बागळकोट और बीजापुर में "कन्ह्रयालाल सुराणा" से आदत व गहा का व्यापार होता है। इस सब स्थानों पर आपकी दुकान प्रतिष्ठा सम्यक्ष मानी

#### सेठ महासिंह राय मेघराज वहादुर (चोपड़ा कोठारी) का खानदान, मुर्शिदावाद

इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने जोधपुर और जैसंकमेर राज्य में अच्छे २ काम कर दिखाए है। ऐसा कहा जाता है कि, ये क्षेम वहाँ के दीवानगी के पद को भी सुवाभित कर चुके हैं। इन्हीं की सन्ताने किसी कारणवता गैर सर नामक स्थान पर आकर रहने क्यों। कुछ वर्षों पक्षात छुछ लोग तो थीकानेर चले गैये पूवम सेठ रतनचन्द्रजी, महासिंहजी और आस्ट रुपनी तीनों बंध सुशिंदावाद आकर बंसे। यहाँ आकर आप लोगों ने अपनी प्रतिभा के बळ पर सम्बत् १८१८ में ग्वाळपाड़ा में अपनी फर्म स्थापित की। इसमें संफलतों मिलने पर कमशः गोहाटी और नेजपुर में भी अपनी शाखाएँ स्थापित की। उस समय इस फर्म पर बेहिंग, रवर और चायवागान में रसद सप्टाय का काम होता था। सेठ महासिंहजी के पुत्र मेघराजजी हुए।

राय मेघरांजजी वहादुर—आपके समय में इस फर्म की बहुत तरको हुई और बीसियों श्यानों पर इसकी शाखाएँ स्थापित की गई। आप बड़े ब्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकार ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर सन् १८६७ में आपको "राय बहादुर" के सम्मान से सम्मानित किया। आपके पुत्र बादू जालिमचन्द्रजी और असन्न चन्द्रजी—सन् १९०७ में अलग २ हो गये।

सेठ जिलम बन्दजी का परिवार—सेठ जालिमचन्दजी भी बहै धार्मिक और व्यवसाय-कुशल व्यक्ति थे। आपके पाँच प्रत्र हुए जिनके नाम क्रमशा यां० धनपतिसिहजी, लक्ष्मीपतिसिहजी, खढ़गिसहजी, जस-यन्तिसिहजी और दिलीपसिहजी हैं। आप सब लोग बढ़े मिलनसार और शिक्षित सजन हैं। वर्तमान में आप लोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्में इस समय तेजपुर, ग्वालवाड़ा, गोहाटी, विश्वनाथ, घडुगाँव, उरांग, माणक्याचर, मुश्चिद्धायाद, पुल्याच, युटारोही, जीयागंज, सिराजगंज, वालीपाइ, पुरानाथट, नयाचाट, आदमवाड़ी, बुदागांव, चुलेया, पामोई, टांगामारी, सांक्रमाया, गंभीरीधाट, कदमवाड़ा जांजियां, फूलसुन्दरी, झड़ानी, वांसवाड़ी, स्मिया, वडुगाँव हाट, पावरी पारा, लावकुवा, गोरोहित हत्यादि स्थानों पर हैं। इन सव पर जर्मीदारी, जुट और वैक्तिंग का न्यापार होता है।

ि । रिसंठ प्रसम्भवेदनी का परिवार—सेठ प्रसम्भवन्दनी में अला होने के बाद "प्रसम्भवन्द फतेसिंह" के माम से व्यापार प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके भंवरसिंहनी और फितेसिंहनी नामक दो पुत्र हैं; इनमें से भंवरसिंहनी का स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र कमलपतिंसहनी हैं। बाबू फतेसिंहनी 'मुंशिंदाबाद में व्यापार करते हैं। तथा कमलपतिंसहनी कलकत्ता में रहते हैं यह परिवार मन्दिर सम्प्रदाय का अनुयायी है।

#### चौपड़ा राजरूपजी का खानदान, गंगाशहर

इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान मण्डोवर का था । वहाँ से इस जानदान के पूर्व पुरुष का कापडेद, कुचौर तथा देराजसर में आकर बसे थे । तदनंतर सम्बस् १९६७ में इस जानदान के वर्तमान पुरुष श्री छौगमळजी चौपदा गंगा शहर जाकर बस गये तभी से आप छोग गंगाशहर में निवास कर रहे हैं । इस जानदान में सेठ राजरूपजी हुए। आपके रतनचन्दजी दुर्गदासजी, करमचन्दजी, हरकचंदजी सरदारमळजी तथा ताजमळजी नामक छः पुत्र हुए।

# **ब्रोसवाल जाति का इतिहास**



स्व॰ राय मेघराजजी कोठारी बहादुर, गुर्शिदाबाद



स्व॰ सेठ जालिमसिहजी कोठारी, गुशिदाया





चौपडा करमचन्दजी का परिवार —चौपड़ा करमचन्दजी के प्सराजजी, ठाभूरामजी तथा गुमागीरामजी नामक १ पुत्र हुए । आप तीनों माई देश से क्यापार निमित रंगपुर आये और माईरांज (रंगपुर)
में वहाँ की प्रसिद्ध फर्म मेसर्च मौजीराम इन्द्रचंद नाहठा के यहाँ सर्विस करते रहे । सेठ पूसराजजी
बहे बुद्धिमान तथा जच्छे व्यवस्थापक थे । आपको बंगला आपा का भी अच्छा ज्ञान था । आप रंगपुर जिले
के नामी व्यक्ति हो गये हैं । आप रंगपुर जिले की म्यु॰ क० के मेग्बर भी थे । आपका स्वदेश प्रेम भी बृद्धा
बहा चहा था । सन् १९०५ की बंगाल स्वदेश मुन्हमेंट में आपने अग्र भाग लिया था तथा तभी से आप
स्वदेशी वक्षों का उपयोग किया करते थे । आप ही के समय में सम्बन् १९५० में छोगमल तिलोकचन्द
चौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेठ हरकचन्दजी के पुत्र बीदामलजी के साझे में स्वतंत्र फर्म स्थापित की गई।
सग्वत् १९८१ में इस फर्म की एक शाखा कलकचा में भी खोली गई थी । सम्बन् १९८७ के पश्चात् सेठ
वीदामलजी व पुसराजजी के परिवार वाले अलग २ हो गये । सेठ पूसराजजी के छोगमलजी तथा रावतमल जी नामक दो पुत्र हुए ।

ही छोगमलजी चौपड़ा—आपका जन्म सम्बत् १९४० में हुआ। आपने सन् १९०५ में बी० ए० तया सन् १९०८ में एळ० एळ० बी० की परीक्षाएँ पास कीं। इस समय आप सारे परिवार में समझदार, गोग्य तथा बुद्धिमान सज्जन हैं। आप कळकते की ओसवाल समाज के नामी वकीलों में से एक हैं। आप मारवादी चेम्बर आफ कामसे, मारवादी एसोसिएशन, ओसवाल समा, ओसवाल नवयुवक समिति आदि कई संस्थाओं के सेकेटरी, मेम्बर तथा प्रधान कार्योकर्ता रहे हैं। आपके इस समय गोपीचन्दजी, भोजराज जी, मेघराजजी, अजीतमळजी तथा भूरामळजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें गोपीचन्दजी से सन् १९३३ में एळ० एळ० बी० पास किया है। शेष सब न्यापार में भाग लेते हैं।

सेट लाभ्रामजी के पुत्र मंगलचन्द्जी लाहौर की फर्म पर बलौइज फायर इंग्ररंस कं॰ स्तिट्जर-छैण्ड की जनरल एजेन्सी का सब काम देखते हैं। चौपढ़ा गुमानीरामजी के पुत्र इन्त्रचन्दजी, तिलोकचंदजी तथा प्रतापमलजी फर्म के काम में सहयोग लेते हैं। आप लोगों की एजंसी में उक्त इंन्छ्ररंस कंपनी की पालिसियाँ भी इश्युक्ती जाती हैं। आप लोगों की "छोगमल रावतमल" के नाम से कलकत्ता में भी एकफर्म है।

सेठ हरकचन्द्जी का परिवार—सेठ हरकचन्द्जी के दूदामलजी, रामसिंहजी, धनराजजी, बीदामल जी, जोरावरमलजी तथा गुमानीरामजी नामक छः पुत्र हुए। सेठ रामसिंहजी व वीदामलजी देश से रंगपुर तथा दिनाजपुर आये तथा वहाँ मौजीराम इन्द्रचन्द्र नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे। आप लोग देश से वंगाल प्रान्त में आते समय देहली तक का मार्ग पैदल ते करते हुए आये थे। आप यहाँ प्रतिष्ठित समझे जाते थे। आपके परचात् सेठ बीदामलजी उसी फर्म पर सर्विस करते रहे। तदनंतर आपने संवत् १९५० में माहीगंज में एक फर्म स्थापित की जिसका उल्लेख हम जपर कर जुके हैं। इसी समय दिनाजपुर में आपने तिलोकचन्द्र चौपदा के नाम से एक स्वतंत्र फर्म भी स्थापित की थी जिस पर, वैद्विन वगैरह का न्यापार होता था। इस फर्म पर इस समय "तिलोकचंद्र सुगनमल" नाम पढ़ता है। इसके अतिरिक्त आपकी तिलोकचन्द्र पृथ्वीराज के नाम से कलकक्ता में एक और फर्म है। सेठ वीदामलजी का संवत्र १९६६ स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र तिलोकचन्द्रजी, फतैचन्द्रजी तथा सुगनचन्द्रजी हैं।

#### अोसवाक वाति का इतिहास

. श्री तिलोकचन्दनी बढ़े प्रतिष्ठित तथा न्यापार कुशल सज्जन थे। अपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ था। आप दिनाजपुर के म्युनिसीपल कमिश्चर भी रह चुके हैं। दिनाजपुर फर्म का आपने बड़ी बोग्यता से संचालन किया था। आपका संवत् १९८१ में स्वर्णवास हुआ। आपके पुत्र लालचन्दनो हैं।

श्री फतेचन्दर्जी —आपका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप चौपड़ा रामसिंहजी के नाम पर द्वासक गये थे लेकिन रामसिंहजी की धर्मपत्नी अव्यंत तपित्वनी थी अतः आप सब के भामिल ही रहते हैं। आप बदे योग्य, समझदार तथा बुद्धिमान सज्जन है। इस समय आप इनकमटेवस ऑजीसर हैं। आपके रतनचन्द्जी, छगनमलजी तथा अमरचन्द्जी नामक तीन पुत्र हैं। सुगनचन्द्जी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप मिलनसार हैं तथा इम समय फर्म के सारेकाम को संचालित कर रहे हैं। आपके पृथ्वीराजजी नामक एक पुत्र हैं।

#### गोठी परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के लोग यहुत समय से सरदार शहर ही में निवास करते चले आ रहे हैं। इस परिवार में सबसे पहले सेठ चिमनीरामजी और आपके माई चौधमलजी दिनाजपुर गये, एवम वहाँ सर्विस की। परचात् वहाँ से आप लोग जलपाईगोड़ी चले गये। वहाँ जाकर आपने अपनी फर्म स्थापित की, प्रम उसमें यहुत सफ्जना प्राप्त की। आप ही लोगों ने वहाँ बहुत सी जमीदारी भी खरीद की। सेठ टीकमचन्दजी के व पुत्रों में से चिमनीरामजी अविवाहित हो स्वगैवासी हो गये। दोप के नाम क्रमदाः जीवनदासजी, चौथमलजी, गांचीरामजी, वक्तावरमलजी और हीरालालजी था। आप लोगों का स्वगैवास हो गया है। आप लोगों के परचात् इस फर्म का संचालन आप के पुत्रों ने किया। आप लोगों की जमीदारी धीकानेर-स्टेट, जलपाईगौड़ी, पवना एवम् रंगपुर जिले में हैं। यह जमीदारी अलग २ विभाजित है। संवत १९९१ से आप लोगों का न्यवसाय अलग २ हो गया। इस समय इस परिवार की चार शाखांप् हो गई जो भिन्न २ नाम से अपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस प्रकार है।

चीयगत जैचन्दलाल—इस फर्म के मालिक सेठ बिरदोचन्दजी गोठी और आपके पुत्र मदनचन्द जी और जयचन्दलालजी हैं। सेठ विरटीचन्दजी वहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

गिरवारीमत रामकाल-इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ रामलालजी गोठी हैं। आपको जूट के स्थापार की अच्छी जानकारी है। अपनी कलकरो की सम्मिलित फर्म की सारी उचित का श्रेय आप ही को है। आपके चम्पालालजी, छगनलालजी, नेमीचन्दकी, हनुमानमलजी और रतनचन्दजी नामक पांच पुत्र हैं।

गिरपारीभल अमयचन्द---इस फर्म के मालिक सेट गिरधारीमलजी के पुत्र अमयचन्द्रजी और सुमेरमळजी हैं। आप दोनों ही मिलनसार और उत्साही नव्युवक हैं।

सरदारमळ शुमकरन-इस फर्म के मालिक सेठ सरदारमलजी के वंदाज हैं।

जौहरी लाभचन्दजी खेठ ( राक्तां ) का खानदान, कलकत्ता

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान जयपुर का है। यहाँ पर सेठ अमीचन्दजी बड़े नामी व्यक्ति हो गये हैं। आपके कठळुमळजो, धनसुखदासजी, हाबूळाळजी तथा चन्द्रभानजी नामक चार तुत्र हुए। इनमें से प्रथम दो भाइयों ने संवत् १८०० के करीव मिर्जापुर जा कर भएनी न्यापार कुशलता श्रोर होशियारी से हई तथा गल्ले के न्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त की। आप लोगों का स्वर्गवास हो ग्या है। सेठ क्ल्ल्रमलजी के नथमलजी नामक एक पुत्र हुए जिनका युवावस्था में ही देहावसान हो गया। अपके नाम पर अजमेर से सेठ लाभचन्दजी गेलदा दत्तक लिये गये।

सेठ लामचन्दजी—आप इस परिवार में बड़े नामांकित ब्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े बुद्धिमान बागर चतुर तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपने करीब ८० वर्ष पूर्व कठको में जवाहरात का व्यापार किया त्यां सेठ मोतीचन्द्रजी नखत के साझे में करीब ३५ वर्षों तक "लामचन्द्र मोतीचंद्" के नाम से जवाहरात का सफलता पूर्व क स्थवसाय किया। यह फर्म बढ़ी प्रतिष्ठित और कोर्ट जुएलर रही तथा वाहसराय आदि कहें उच एताविकारियों से अपाहन्टमेंट भी मिले थे। सन् १९२६ में उक्त फर्म के दोनों पार्टनर अलग र हो गये। तथी मे सेठ लामचन्द्रजी के पुत्र लाभचन्द्र सेठ के नाम से स्वतंत्र जवाहरात का व्यापार कर रहे हैं।

इस फर्मके वर्तमान संचालक लाभचन्द्रजी के पुत्र सौभागचंद्रजी, श्रीचन्द्रजी, अभयचन्द्रजी, ललभी-चन्द्रजी, इरहचन्द्रजी, विनयचन्द्रजी एवं कीरतचन्द्रजी हैं। इनमें प्रथम चार ज्यवसाय का संचालन करते हैं। भाग लोग मिलनसार तथा शिक्षित सज्जन हैं। शेष तीन भाई पढ़ते हैं। आप लोगों का आफीस इस समय ७ ए. लिन्डसे स्ट्रीट में है जहाँ पर जवाहरात का ज्यवसाय होता है। आप लोगों की कलकों में बहुत सी स्थायो सम्पत्ति भी है। आपके पिताजी द्वारा स्थापित किया हुआ। श्री 'लाभचन्द्र मोतीचन्द्र' जैन भी प्रायमरी स्कूल कलकत्ते में सुचारूल्य से चल रहा है। इसके लिये लाभचन्द्र मोतीचन्द्र नामक फर्म से ४००००) जा एक द्रस्ट भी कायम किया गया था।

#### वच्छावत मेहता माणकचन्द मिलापचन्द का खानदान, जयपुर

इस जानदान के पूर्वज मेहता भेरींदासजी सं० १८२६ में जोधपुर से जयपुर आये। इनके स्वाहरामजी, सालियरामजी तथा शेरकरणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनको "मौजे मानपुर टीला" (श्वाय तहसील) नामक गांव जागीर में मिला जो इस समय तक सवाहरामजी की संतानों के पास मौजूद है। सवाहरामजी के पुत्र उदयचन्दजी तथा साहिवचन्दजी हुए। उदयचन्दजी के विजयचन्दजी, माणक-जन्दजी तथा मिलापचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी, साहिवचन्दजी के नाम पर रक्त गये। मेहता उदयचन्दजी राज का काम तथा साहिवचन्दजी गीजगढ़ ठिकाने के कामदार और महताजी तंवरजी व चम्पावजजी के कामदार रहे। इसी प्रकार माणकचंदजी और मिलापचंदजी शिवगढ़ किंगने के कामदार रहे। मेहता मिलापचंदजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा माणकचंदजी के लक्ष्मीचंदजी, भेलेचंदजी, नेमीचंदजी, गोपीचंदजी तथा भागचंदजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें अखेचन्दजी विजय-चन्दजी के नाम पर तथा गोपीचन्दजी अन्यत्र दत्तक गये। मेहता लक्ष्मीचन्दजी तथा अखेचंदजी ने गौजगढ़ ठिकाने का काम किया। इन दोनों का संवत् १९७८ में स्वर्गवास हुआ।

वर्तमान में इस क़ुदुम्ब में मेहता नैमीचंदजी, अखेचंदजी के पुत्र मंगळचंदजी बी० ए०, मिळाप-षन्दजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा छक्ष्मीचन्द्रजी के पुत्र जोगीचंद्रजी, केवळचन्द्रजी, उमरावचन्द्रजी, उगमचंद्र बी और कानचन्द्रजी विद्यमान हैं। मेहता मंगळचन्द्रजी जयपुर में २०।२८ साळों तक सर्वे सुपरिन्टेन्टेन्ट

158

रहे। यहाँ से पेंशन होने के बाद आप वर्तमान में सीकर स्टेट में सेटलमेंट ऑफीसर हैं। आपके गोपालसिश जी, हरकवंदजी तथा सुखवन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें गोपालसिहजी तो उदयपुर दत्तक गये हैं। शेष दोनों आता घर का कारवार सम्हालते हैं। मेहता उमरावचन्दजी शिक्गढ़ टिकाने के कामदार हैं।

इसी प्रकार शालिगरामजी के प्रयोग रूपचन्दजी के पुत्र सरूपचंदजी बालक हैं। इनके कुटुम में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा। मेहता शेरकरणजी के पुत्र चौयमलजी जनानी ट्योदी के तहसीलदार रहे। इनके पुत्र गोपीचन्दजी विद्यमान हैं। मेहता भागचन्दजी के पुत्र कानचंदजी सेट्लमेंट दिपार्टमेंट में सथा नैमीचंदजी के पुत्र प्रभूचन्दजी इम्पीरियल वेंक में खर्जाची हैं। मेहता जोगीचन्दजी के पौत्र (ज्ञानचन्दजी के पुत्र) गुमानचन्दजी एन कैवलचन्दजी के पौत्र (उत्तमचन्दजी के पुत्र) अमरचन्दजी हैं।

#### श्री लच्मीलालजी वोथरा, उटकमंड

लक्ष्मीलालजी वोयरा के दादा शिवलालजी तथा पिता केवलचंदजी खिचंद (मारवाड़) में ही हिनवास करते रहे। केवलचन्दजी संवत् १९५५ में स्वर्गवासी हुए। लक्ष्मीलालजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप संवत् १९६५ में नीलिगरी आये, तथा मिश्रीमलजी वेद फलोदी वालों की भागीदारी में क्यापार आरम्भ किया। इस समय आप उदक्षंट में "जेठमल मूलचंद एण्ड कम्पनी" नामक फर्म पर बैंकिंग फेंसी गुद्स एण्ड जनरल दूपर्स विजिनेस करते हैं। एवम् यहाँ के क्यापारिक समाज में बह फर्म अच्छी। प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री एक्ष्मीलालजी सक्तन क्यांक हैं। आपके हायों से ब्यापार को तरकी मिली है। आपके पुत्र भोमराजजी कामकाज में भाग लेते हैं, तथा रामलालजी और भँवरलालजी पढ़ते हैं।

#### कोठारी जवाहरचन्दजी दगड़ का खानदान, नामली

इस परिवार के पूर्वंज अमरसिंहजी दूगढ़ ने नागोर से जालोर में अपना निवास बनाया। इनके पत्रचात् महेशजी, जैवंतजी, मेरुसिंहजी और पंचाननजी हुए। पंचाननजी ने अनेकों राज्यकीय कार्य्य किये। कहा जाता है कि इनको "रावराजा बहादुर की पदवी" तथा १२ गाँव जागोर में मिले थे और संवर् १७६५ में इन्हें सोने की सांट, हाथो, कड़ा. मोती और पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। सन्वत् १७७१ में विद्येर नामक गाँव को एक लड़ाई में आप काम आये। आपके पुत्र बल्ल्जी, सोनगरा राजपूत नामक के साथ मालवा की ओर गये, और उनके साथ नामली में आबाद हुए। तथावहाँ कोटार और कामदारे का काम करने के कारण "कोटारी" कहलाये। चल्ल्जी के प्रधात् क्रमहाः जीवराजनी और सूर्यमलजी हुए। सूर्यमलजी के स्वर्गवासी होने के समय उनके पुत्र गुलावचन्दजी, जवाहरचन्दजी तथा होराचन्दजी छोटे थे। कोटारी हीराचन्दजी जँवे दर्जे के किये थे, कविरव शक्ति के कारण कई दरवारों में आपको उच्च स्थान मिला था।

कोठारी जवाहर जन्दशी—आपका जन्म सम्बत् १८८१ में हुआ। आए याल्य काल से ही होनहार व्यक्ति थे। नामली ठाकुर के छोटे आता चल्तावर्रसिहजी के साय आए रतलाम दरवार बलवन्तसिंहजी के पास आया जाया करते थे। जब महाराजा बलवन्तसिंहजी के पुत्र मेरूसिहजी राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने कोठारी जवाहर चन्द्रजी को दीवान का सम्मान दिया। तथा इमको कुछ जागीर भी इनायत की। सम्वत् १९२१ में महाराजा के स्वर्गवासी हो जाने पर आए वापस नामली चले गये। सम्बत् १९७३ में आए स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर कोठारी हीराचन्द्रजी के बढ़े पुत्र खुमानसिंहजी दत्तक आये। आपके

वृत्र दुन्होंसह वी तथा वेरीसाल सिंह जी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों ने जोधपुर में ही शिक्षा पाई। इस हम्ब कोठारी दुल्ह सिंह जी जोधपुर सायर में कस्टम आफीसर हैं। और कोठारी वेरीसाल सिंह जी जोधपुर हेट के असिस्ट स्टेट आडीटर हैं। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त ज्यक्ति हैं। कोठारी दुन्होंसह जी के पुत्र कुँवर दौलतिस्ह जी, देवी सिंह जी, सज्जन सिंह जी तथा रघु वोर सिंह जी हैं। इसी प्रकार केंग्ररी वेरीसाल सिंह जी के पुत्र कुंवर कुशाल सिंह जी, कोमल सिंह जी, केशव सिंह जी तथा कंचन सिंह जी हैं। इसलीसह जी के पुत्र मंदर स्वतंत्र कुशार हैं।

इसी तरह इस परिवार में गुलाबचन्दजी कोठारी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र उम्मेदसिंहजी हवा मनोहरसिंहजी हुए। मनोहरसिंहजी के पुत्र धर्मसिंहजी हैं। कोठारी हीराचन्दजी के खुमानसिंहजी, निशाजसिंहजी, सादूर्लसहजी और दल्लेलसिंहजी हुए। तथा दल्लेलसिंहजी के तजेराजसिंहजी, नगेन्द्रसिंहजी,

क्द्रवीरसिंहजी और सूर्यवीरसिंहजी नामक पुत्र हुए।

### सिंघी ( बावेल ) खानदान, शाहपुरा ( मेवाड़ )

इस परिवार के पूर्वन सेठ झांसणजी बावेल "पुर" में निवास करते थे। संवत् १५६५ में आपने एक संव निकाल, अतः इनका परिवार सिंघी कहलाया। आपकी सोलहवीं पुरत में देवकरणजी हुए। आप "ग्र" से शाहपुरा आये। आपके साथ आपकी घर्मपत्नी लखमादेवीजी संवत् १७६९ में सती हुई। इनकी सीसी पुश्त में नानगरामजी हुए। आप बड़े वीर और पराक्रमी पुष्य हुए। कहाजाता है कि संवत् १८२५ में उदयपुर की ओर से उन्जैन में सिंघिया फौज से युद्ध करते हुए आप काम आये थे। आपको शाहपुरा सवार ने ताजीम दी थी। आपके पुत्र चतुरसुजजी, चन्द्रभानजी, इद्रभानजी और वर्द्धभानजी हुए।

सिंधी चतुरमुजजी का परिवार—आप भी अपने पिताजी की तरह प्रतिष्ठित हुए। आपको बदयपुर महाराणाजी ने साहपुरा दरवार से १५०० वीघा जमीन जागीर में दिलाई। आपने अपनी वागीरी में "आद्" नामक गाँव बसाया, जो ओज "सिंघीजी के खेड़े" के नाम से बोला जाता है। आप आहपुरा के कामदार थे। उस समय आपको मोतियों के आले चढ़ाये थे। आपके गिरधारीलालजी, समर्थिंस्जी, स्रजमलजी, अरीमलजी, गाढ़मलजी और जीतमलजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सिंधी समरथ-विंद्धजी बदे सीधे व्यक्ति थे। स्थिति की कमजोरी के कारण आपने पुत्रतैनी "ताजीम" विनय पूर्वक वापस कारी। इनके पुत्र महतावसिंहजी के सवाईसिंहजी और केसरीसिंहजी नामक २ पुत्र थे। सवाईसिंहजी ने क्स्म तथा तहसीलदारी का काम बढ़ी होशियारी से किया। संवत् १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। केसरीसिंहजी के पुत्र इन्द्रसिंहजी, सोमागसिंहजी और खुजानसिंहजी हुए। इनमें इन्द्रसिंहजी, सवाईसिंहजी के नाम पर दत्तक गये। आप स्टेट ट्रेक्टर और खासा खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके नाम पर आपके नीम पर दत्तक गये। अप स्टेट ट्रेक्टर और खासा खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके नीम पर आपके नीम पर आपके नीम पर सामके सीजे (सोमागसिंहजी) के पुत्र मदतसिंहजी दत्तक आये। इस समय आप शाहपुरा में सिविल जल्ल हैं।

सिंघी मुजानसिंहजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ । आप राजाधिराज उम्मेदसिंहजी के कुँवर पर में हाउस होल्ड आफीसर थे। इस समय आप स्टेट के रेवेन्यूमेम्बर हैं। आपके पास सिंघीजी का केंद्रा तो जागीर में हैही। इसके अछावा दरवार ने आपको १ हजार की रेख की जागीर इनायत की है। आपके पुत्र चन्दनसिंहजी फौजदारी सरिश्तेदार हैं, एवं फतेसिंहजी ने ईजनियरिंग परीक्षा पास की है। आप दोनों सजन न्यक्ति हैं। चन्दनसिंहजी के पुत्र प्रतापसिंहजी पढ़ते हैं।

सिंघी इन्द्रमानुजी का पारिवार-आपके बदनमळजी तथा बायमळजी नामक र प्रत्र हुए। सिंघी बांघमळजी इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए । आपका जन्म सम्बत् १८४३ में हुआ था । आपने महाराजा जगतसिंहजी के बाल्यकाल में सम्बत् १८९७ से १९०४ तक कामदारी का काम बड़ी होशियारी और ईमानदारी से किया। आपके लिये कर्नल दिन्सन ने लिखा था, जिसका आशय यह है कि सब रैयत राज के कामदारे से ख़श और राजी है। इलाके का बन्दोबस्त दुरुस्त और खालसे के गाँव आवार हैं |......ता० १७ फरवरी सून १८४६ ई० | आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपके लिये खिला कि ..... "सिंघी वागमल की कामदारी से राज्य बहुत आवाद हुआ" ता॰ १८ अगस्त सन् १८४५ ई० । उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंहजी ने सिंधी वायमळजी को एक रुक्के में जिखा था कि .....राजाधिराज होदा संभालें, जब तक इसी दयाम धर्मी से बन्दगी करना".....संबत् १९०२ मगसर सुदी १५। आपने परिश्रम करके शांहपरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई । आपको उदयपुर महाराणा तथा शाह-प्ररा दरवार ने खिछत भेंटे कर सम्मानित किया । आपने अपनी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति ब्यावर में बनाई । पुरकर की घाटों में भी आपने अच्छी इसदाद दी थी। आपने बूबल बाढ़ी के भीनों पर राणाजी की ओर से फीज छेकर चढ़ाई की. और उनका उपद्रव शांत किया। आपको "बांगुदार" नामक एक गाँव भी जागीर में मिला था । आपने शाहपरा में रिखबदेव स्त्रामी का मन्द्रिर वनवाया । इस प्रकार प्रतिष्ठा मय जीवन विता कर सं॰ १९०५ में आप त्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र केसरीसिंहजी २२ साल उन्न में सं॰ १९२१ में स्वर्ग वासी हुए। इनके पुत्र सिंघी कृष्णसिंहजी हुए

सिंची कृष्णसिंहजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। आपको पठन पाठन का बहुत शौक था। संवत् १९५६ के अकाल में आपने जाइपुरा की ग़रीव जनता की अच्छी सहामता की थी। संवत् १९६० में आपने अपना निवास गोवर्जन में भी यनवाया। यहाँ आपने एक अच्छी धर्मशाला बनवाई। एवं मधुरा जिले के २ आम एवं १ लाज ४० हज़ार रुपयों के प्रामिज़री नोट धर्माथ दिये, इनकी आप से, जीववाल्य, अनायाल्य; सदावृत, विधवाओं की सहायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था की तथा इसका प्रबन्ध एक दूस्ट के जिम्मे कर उसकी सुपरवीक्षन लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे की। आपने शाहपुरा में रेष्टुं नाथजी का मन्दिर बनाया। संवत् १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र फतोसिंहजी बाह्यावस्था में ही गुजर गये थे। इनके नाम पर २० हजार की रकम का "साधु और जाति सेवा" के अर्थ प्राइवेट दूस्टिबा गया। कृष्णसिंहजी के यहाँ सजनसिंहजी बढ़ी साददी से दस साल की आयु में संवत् १९५८ में दसक आये। कृष्णसिंहजी के यहाँ सजनसिंहजी बाह्युरा तथा गोवर्जन के प्रतिष्ठित सजन हैं। आप गोवर्जन में बिस्ट्वर

सियी सजानांसहजा शाहपुरा तथा गावदान के प्राताधत सजान है। जार निवास हैं। अपने बीर्ड के मेम्बर, लोकल बोर्ड के चैयरमेंन और दिस्ट्रीक्ट पुदवायजरी एक्साइज कमेंटी के मैम्बर हैं। अपने पिताजी द्वारा स्थापित धार्मिक व सहायता के कार्यों को आप भली प्रकार संचालित करते हैं। आप पिताजी द्वारा स्थापित धार्मिक व सहायता के कार्यों को आप भली प्रकार संचालित करते हैं। आप पिताजी द्वारा स्थापित धार्मिक व सहायता के स्थापन में आपने परिश्रम दराया है। इसी साल आपने वेलाव सम्मेलन अजमेर के सभापित का आसन सुक्षोक्षित किया था। आप गोवद न के आनरेरी ओसवाल सम्मेलन अजमेर के सभापित का आसन सुक्षोक्षित किया था। आप गोवद न के आनरेरी



श्री सजनसिंहजी सिंघी, शाहपुरा.



संठ नेमीचन्द्जी सावग्रसुखा (गग्रेशदास बुहारमज)



वाव् भूपेन्द्रसिहजी ८/० वा॰ धनपतसिंहजी कोठारी, मुर्शिदाबाद



बा॰ ग्ररिदमनसिंहजी Slo वा॰ धनपतींसहजी कोठारी, मुशिदावाद.

मिनस्ट्रेट एवं लोकप्रिय महानुभाव हैं। उदयपुर दरबार ने आपको "ताजीम" बरुशो है। आपके न्दुन्न कुँवर गोदिन्दिसहजी इण्टर में पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे कुँवर मुकुन्दिसहजी भी पढते हैं। आपका परिवार शाहपुरा तथा गोवर्दन में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। आपके यहाँ नमीदारी और वैंकिंग का काम होता है।

सुजानगढ़ का सिंघी परिवार

इस परिवार के पूर्व पुरुष जोघपुर से राव बीकाजी के साथ इधर आये थे। उन्हीं की सन्तानें चुरु, हापर वगैरह स्थानों में वास करती रहीं। चुरू में राजरूपजी हुए। आपके ३ पुत्र हुए। इनमें प्रथम मोतीसिंहजी चुरू हो रहे। दूसरे कन्हीरामजी हरासर नाम के स्थान पर चले आये। तीसरे करनीदानजी निः संतान स्वर्गवासी हो गये। कहा जाता है कि कन्हीरामजी तत्कालीन हरासर के ठाइन हरोजी के कामदार रहे थे। किसी कारणवश अनवन हो जाने के कारण आप सम्बत् १८८९ के करीब सुजानगढ़ आकर बस गये। जब आप हरासर में थे उस समय वहाँ आपने एक तालाव और कुनावनवाया जो आज भी विद्यमान है। आपके पाँच पुत्र हिन्मतसिंहजी, शेरमलजी, गोविन्दरामजी, पूर्णचन्दनी और अनोपचन्दजी थे। इन सव भाइगों में पूर्णचन्दजी बढ़े प्रतिमावान व्यक्ति हुए। आपने सुशिंदावाद जाकर वहाँ की तत्काकीन फर्म सेठ केशोदास सिताबचन्द के यहाँ सर्विस की। पश्चात् आप अपनी होशियारी से उक्त फर्म के मुनीम हो गये। वापके हारा जाति के कई व्यक्तियों का वहुत लाभ हुआ। आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से लगवाया था। हिम्मतमलजी भी बड़े न्यायी और उदार सजन थे। सम्बत् १९०५ में आप लोग जलम रहे गये। सेठ हिम्मतमलजी के परिवार में चेतनदासजी हुए। आपके इस समय वींजराजजी और रावतमलजी नामक दो पुत्र हैं। शेरमलजी के कुशलचचन्दजी, ज्ञानमलजी और लालजन्दजी नामक दे पुत्र हुए। आप सब अलग अलग हो गये और आपके परिवार में चेतनदासजी इस समय स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं।

सठ कुश्बचन्दनं का परिवार—सेठ कुश्बचन्दनी के तीन पुत्र हुए, जिनके नास क्रमशः जैस-राजधी, गिरधारीलालनी और पनेचंदनी हैं। सेठ जेसराजनी शिक्षित और अंग्रेनी पढ़े लिखे सद्मन थे। आपने अपने भाइयों के शामलात में केरोसिन तेल का न्यापार किया। इसमें आपशे अच्छी सफ़ लता मिली। इसके बाद आप छोग जूट बेडिंग का काम करने लगे। इसमें भी बहुत सफ़लता रही। आप मन्दिर सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपने अपने जीवन में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आपका सर्गवास हो गया। आपके पुत्र बल्दराजनी इस समय विद्यमान हैं। आप मिलनसार सज्जन हैं और कलकता में १६१।१ हरिसन रोड़ में जूट का न्यापार करते हैं। आपके इंसराजनी, धनराजनी और मोइनलालनी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ गिरधारीमलजी अपने चाचा सेठ लालचन्द्रजी के नाम पर दत्तक चले गये । आपके इन्द्रचन्द्र जी नामक एक पुत्र हुए । इस समय आपके भैंबरलालजी और नयमलजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं ।

सेठ पनेचन्द्रजी भी अपने बढ़े आता की माँति कुशल व्यापारी हैं। आपने अपनी शामलात वाली फर्म पर जूट के व्यापार में बढ़ी उयल पयल पैदा कर लालों रुपये अपने हायों से कमाये थे। अपनी फर्म के नियमानुसार धर्मादे की रकम में से आप लोगों ने सुजानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण करवाया। आप इस समय बीकानेर स्टेट कोंसिल के मेग्बर हैं। आपको दरवार से केंफ़ियत की इन्जत प्रदान है। सुजानगढ़ की जनता में आपके प्रति आदर के भाव हैं। इस समय आप न दे० काटनस्ट्रीश में जूट का व्यापार करते हैं। आपके पुन्न चैनरूपजी और सोहनलावजी व्यापार में सहयोग देते हैं।

सेठ ज्ञानचन्द्रकी का परिवार—सेठ झानचन्द्रजी गोहाटीमें तत्कालीन फर्म मेसर्स जोघराज जैसराज के यहाँ मेनेजरी का काम देखते थे। आपके तीन पुत्र मैरोंदानजी, जीतसलजी और प्रेमचन्द्रजी हुए। मैरोंदानजी कम वय ही में स्वर्णवासी हो गये। दोय दोनों भाई और इनके पुत्र वगेरह संवत १९८७ तक जीतमल प्रेमचन्द्र के नाम से जूट का अच्छा ज्यापार करते रहे। तथा आजकल अलग २ स्वर्तय ज्यापार कर रहे हैं।

सेठ जीतमलजी प्रतिभा सन्पन्न व्यक्ति ये। आपने अपने समय में ब्यापार में बहुत उन्नति की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मालचन्दजी, अमीचन्दजी, हुलागचन्दजी भेर भिखमचन्दजी हैं। आप लोग सिरसावादी में "जीतमल जौहरीमल" के नाम से जुटका व्यापार करते हैं।

सेठ प्रेमचन्द्जी का जन्म संवत् १९३९ है। आप को जूट के ब्यापार का अच्छा अनुमव है। आपने अपनी साक्षेत्राल फर्म के काम को बहुत बदाया था। साथ ही कई स्थानों पर उसकी कालायें भी स्थापित की थी। इस समय आप प्रेमचन्द माणकचन्द के नाम से १०५ चीना बाजार में जूट का अच्छा ब्यापार करते हैं। आप कि इस समय आप प्रेमचन्द माणकचन्द के नाम से १०५ चीना बाजार में जूट का अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके इस समय माणकचन्द जी, धनराजजी और अमोलकचन्द जी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें से बा॰ माणकचन्द जी फर्म के कार्य का संचालन करते हैं। बाबू धनराजजी बी॰ काम थह ईयर में पद रहे हैं। आप लोगों का व्यापार कलकचा के अलावा ईसरगंज, जमालपुर ( में मनसिंह ) में भी होता है। आपकी जोर से जमालपुर में जीतमल प्रेमचन्द रोड के नाम से एक पका रोड बननाया हुआ है तथा वहाँ के स्कूल के वोर्डिंग की इमारत भी आप ही ने बनवाई है। ओसवाल विद्यालय में भी भापकी ओर से अच्छी सहायता प्रदान की गई है।

#### सेठ भिखनचन्दजी मालचन्दजी सिंघी, सरदारशहर

इस खानदान के लोग जोगढ़ गौन के हैं। सगर संघ निकालने के कारण सिंधी कहलाते हैं। आप लोगों का पूर्व निवास स्थान नाथूसर नामक ग्रास था। सगर जब कि सरदारशहर बसने लगा आपके पूर्वज भी यहीं जा गये। वहाँ सेठ दुरंगदास के गुलायचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। सेठ गुलावन्दजी जब कि १५ वर्ष के थे सरदार शहर वाले सेठ चैनरूपजी के साथ कलकता गये। पश्चाद धीरे २ अपनी बुद्धिसानी, इसादारी तथा होशियारी से आप इस फर्म के मुनीम हो गये। इस फर्म पर आपने करीब ५० वर्ष तक काम किया। इसके पश्चाद संवत १९६६ में आपने नौकरी छोड़दी एवम अपने पुत्र भीसनवन्द मालचन्द के नाम से स्वतंत्र फर्म खोली तथा कपड़े का व्यापार प्रारंग किया। इस फर्म पर डायरेक्टर विलायत से इन्पोर्ट का काम भी प्रारंग किया गया। इस कार्य में आपको बहुत सफलता रही। आपका संवत् १९८३ में स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम करनीदानजी, भीसनवन्दजी पुत्रम सालचन्दजी है। आप तीनों सज्जव और मिलनसार हैं। करनीदानजी के मुरामकजी और रामकालजी नामक पुत्र हैं। आप लीग मी न्यापार संचालन करते हैं। भुरामकजी के बुवमकजी नामक रामकालजी नामक पुत्र हैं। आप लीग मी न्यापार संचालन करते हैं। भुरामकजी के बुवमकजी नामकर

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ बाबा फम्मूमबजी, श्रमृतसर.





लाला भगवानदासजी, श्रमृतसर.



एक पुत्र हैं। भीसनचन्द्नी के पुत्र जयचन्द्रहालजी और चम्पालालजी हैं। तथा जयचन्द्रलालनी के पुत्र ग्रुसकरनजी और मालचन्द्नी के पुत्र मदनचन्द्नी हैं।

आप छोगों का न्यापार कछकत्ता में ३९ ऑमेंनियनस्ट्रोट होता है। इसी स्थान पर "पुडाबचन्द सिंघी" के नाम से विख्यत से तथा उपरोक्त नाम से जापान से डायरेक्ट कपड़े का इम्पोर्ट न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त "जयचन्दछाल रामलाल" के नाम से मनोहरदास कटला में स्वदेशी कपड़े का आपार होता है। आपका परिवार तेरापंधी संप्रदाय का अनुयाधी है।

लाला फग्गूमल भगवानदास वावेल, अमृतसर

यह परिवार छामग १५० वर्ष पूर्व मारवाड़ से आकर अस्तसर में आवाद हुआ। यह इद्ध्य ह्वेताम्बर नैन स्थानक्वासी सम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वज छाला धनपतराय भी के प्रत छाला मुकुन्दामलजी और नंदामलजी हुए। लाला मुकुन्दामलजी बसाती का व्यापार करते थे, तथा बड़े धार्मिक एव ति के प्रत थे। संवत् १९६१ में ७० साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके खाला क्स्रियामलजी और छाला फर्गूमलजी नामक २ प्रत्र हुए। लाला नंदामलजी भी प्रतिष्ठित मिक्त हो गये हैं। संवत् १९५९ में आप निसंतान स्वर्गवासी हुए। लाला कस्रियामलजी सन् १९५२ में स्वर्गवासी हुए। इनके प्रत्र छाला दीनानाथजी तथा लाला असरवाथजी का भी स्वर्गवास हो गया है।

डाला फग्यूमलजी—आपका जन्म संवद १९१७ में हुआ। आप वयो वृद्ध और धार्मिक पुरुष है। आप उन भाग्यवानों में हैं, जो अपनी चौधी पीढ़ी को अपने सम्मुख देख रहे हैं। आप के पुत्र

राख भगवानदासची तथा खाळा जंगीमख्जी हुए।

लाला मगवानदासजी—आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप अग्रतसर के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन हैं। दान धर्म के कामों में भी आप अच्छा सहयोग छेते हैं। इस समय आप एस० एस० जैन सभा अग्रतसर के खजांची हैं। आपके पुत्र लाला प्रजालाल्जी, विलायतीरामजी तथा विजयकुमारजी हैं। आपकी कन्या श्रीमती शांतिदेवी ने गत वर्ष "हिंदीरल" की परीक्षा पास की है। लाला प्रणालाल्जी का जन्म १९६१ में हुआ। आप व्यापारकुशल तथा उत्साही युवक हैं। आपके हाथों से व्यापार की बहुत उत्तित हुई है। धार्मिक कामों में आपकी अच्छी रुचि है। प्रज्य सोहनलाल्जी महाराज के नाम से स्थापित जैन कन्या पाठशाला के आप समापति हैं। लापके पुत्र श्री राजकुमारजी पढ़ते हैं। लाला विवायतीरामजी भी ब्यापार में भाग लेते हैं तथा इनसे छोटे विजयकुमारजी पढ़ रहे हैं।

इस परिवार का अमृतसर में ४ दुकानों पर बीड्स, हॉयजरी, मनिहारी और जनरल मर्चेटाइंज का थोक न्यापार होता है। "बी० पी० बावेल पुण्ड संस" के नाम से विलायती तथा जापानी माल का डायरेक्ट इम्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में इस परिवार ने "पी० विजय एण्ड कम्पनी" के नाम से ओसाका (जापान) में अपना एक ऑफिस कायम किया है, इस पर इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट विजिनेस होता है। यह खानदान अमृतसर के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है।

सिंघी (शवेल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराण और खेडगांव (खानदेश) इस परिवार का मूळ निवासस्थान भगवानपुरा (मेबाइ) है। वहाँ से सिंघी हेमराजजी के छोटे

पुत्र इजारीमळजी तथा जुहारमळजी संवत् १९०१ में तथा बढ़े पुत्र रूपचंदजी संवत् १९०६ में उत्तराण (सानदेश) आये । तथा यहाँ इन भाइयों ने व्यवसाय आरम्भ किया ।

सिंधी रूपचन्दनी का खानदान—आप उत्तराण से संवत् १९०७ में खेड़गाँव वले आये तथा वहाँ आपने अपना कारवार जमाया। आपके मोतीरामजी, वच्छराजजी तथा गोविन्दरामजी नामक १ पुत्र हुए। इन तीनों भाइगों के हाथों से इस परिवार के ज्यापार तथा सम्मान की वृद्धि हुई। इन वन्युओं का परिवार इस समय अलग २ व्यापार कर रहा है। सिंधी मोतीरामजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सिंधी चुन्नीळाळजी केरिया (मेवाड़) से वचक आये। आपका जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप खामदेश के भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सुसावल, जलगाँव तथा पाचोरा की जैन शिक्षण संस्थाओं में आप सहायता देते रहते है। आपके पुत्र दीपचन्दनी तथा जीपरूळाळजी हैं। आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत् १९५३ तथा ६२ में हुआ। दीपचंदजी सिंधी अपना व्यापारिक काम सम्झळते हैं, तथा जीपरूळाळजी हैं। अप समझदार तथा विचारवान् युवक हैं। आपके यहाँ "मोतीराम रूपचंद" के नाम से कृपि, बेंकिंग तथा छेनदेन का ज्यापार होता है। धरखेदी में आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है। दीपचन्दनी के पुत्र राजमळजी, चांदमळजी तथा मानमळजी हैं।

सिंची बच्छराजजी—आप इस खानदान में बहुत नामी ब्यक्ति हुए। आपने करीब २० हजार रुपयों की छागत से पाचोरे में पृक्ष जैन पाठशाळा स्थापित कर उसकी ब्यवस्था ट्रस्ट के जिम्मे की। आपने पाचोरे में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खोळकर अपने ब्यापार और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संवत् १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र तोतारामजी, हीरालाळजी स्वर्गवासी हो गये हैं। और कप्रचंदानी तथा छवखीचंदजी विद्यमान हैं। इन साह्यों का व्यापार १९७७ में अछग २ हुआ। सिंघी कप्रचंदजी, "कप्रचंद बच्छराज" के नाम से पाचोरे में रुईका व्यापार करते हैं तथा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपके सुगनमळजी तथा प्रनमळजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारामत्री के पुत्र शंकर छाळजी, गणेशमळजी, प्रतापमळजी तथा हीरालाळजी के पुत्र मिश्रीळाळजी, कनकमळजी, खुशाळचंदजी और सुवाळाळजी और सिंघी गोविन्दरामजी के पुत्र छगनमळजी, ताराचंदजी, विरदीचंदजी तथा सरूपचन्दजी खेड्गाँव में व्यापार करते हैं।

सेठ हजारीमलजी तथा जुहारमलजी सिंघी का परिवार—इन बन्धुमों का परिवार उत्तराण में निवास करता है। आप दोनों वन्धुमों के हाथों से इस परिवार के क्यापार और सम्मान की विशेष हिंदे हुई। सेठ जुहारमलजी के पुत्र सेठ किशनदासजी और सेठ हजारीमलजी के सेठ मोंकारदासजी, जुनीलालजी तथा छोटमलजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ किशनदासजी ख्याति प्राप्त पुरुष हुए। आप बद्दे कर्तव्यशील व समझदार सज्जन थे। सम्बद् १९५३ में आपका स्वर्गवास हुआ। सिंघी मोंकारदासजी संवत् १९७४ में स्वर्गवासी हुए। आपके पक्षालालजी, माणिकचन्दजी, पुनमचन्दजी, दशीचन्दजी, रतनचन्दजी तथा राम-चन्दजी नामक ६ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें सेठ माणिकचन्दजी, किसनदासजी के नाम पर इत्तक गये हैं।

ं रेठ माणिक चन्दर्जा सिंधी—आपका जन्म सम्बत् १९४५ में हुआ। आपने सम्बत् १९७२ से साहुकारी व्यवसाय बन्द कर कृषि तथा बागायात की ओर बहुत बड़ा रक्ष दिया। आपका विस्तृत बगीचा

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ माण्कचद्जी सिधी (माण्कचंद किशनदास) उत्तराण.



श्री राजमलजी वलदोटा वी. एस. सी , सप्तिक,



सेठ माण्कचंदजी सिघी के पुत्र



श्री हरलालजी वलदोटा सपत्नीक, पूना.

कार्या ७५ एकड़ भूमि में हैं। इनमें हजारों मोसम्मी के लाड़ हैं। इन झाड़ों से पैदा होने वाली मोसम्मी मे के लाड़ हैं। इस झादों से पैदा होने वाली मोसम्मी मे के के लिये ६५ एकड़ भूमि में नीवू के हजारों झाड़ बाते हैं। इस आपने लेमनज्यूस तथा अरेंजज्यूस के बाते हैं। इस आपने लेमनज्यूस तथा अरेंजज्यूस के बाते हैं। इन तमाम कार्यों में आपके साथ आपके बढ़े पुत्र बंशीलालजी सिंघी परिश्रम पूर्वक सहयोग के हैं। आपका फर्लों का बगीचा बम्बई प्रांत में सबसे बड़ा माना जाता है। सेठ माणिकचन्द्रजी के इस सम बंशीलालजी, शिवलालजी तथा शांतिलालजी नामक ३ पुत्र हैं। सिंघी वंशीलालजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आपने लेमन तथा अरेंज ज्यूस के लिये पूना प्रशिक्तचर कॉलेज से विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। आप बढ़े सजन उपित हैं। आपके छोटे भाई शिवलालजी पूना प्रशिक्तचर कॉलेज में केमिस्ट म शन ग्राप्त कर रहे हैं।

सिंघी पत्राठाटजी भी बरलेदी में बागायात का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मिश्रीठाठजी, स्माबाठजी, इन्द्रचंदजी, हरकचंदजी तथा भागचंदजी हैं। इसी प्रकार प्नमचंदजी अमलनेर में व्यापार मते हैं और दछीचंदजी बरलेदी में तथा रतनचंदजी और रामचंद्रजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं। सि मकार इस परिवार में सेठ जुनीठाठजी सिंघी के पुत्र मोहनठाठजी, ग्रुजठाठजी, ग्रुमरठाठजी तथा रक्षचंदजी और छोटमठजी के पुत्र कन्हैयाळाठजी और नंदठाठजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं।

### सेठ उम्मेदमल रूपचंद बलदोटा, दौंड (पूना)

इस परिवार का मूल निवास स्थान बारवा (आजता के पास ) मारवाद में हैं। इस परिवार के पूर्व सेठ गंगारामजी बलदोटा, मारवाद से ज्यापार के लिए लगमग ६० साल पूर्व नीमगाँव (अहमदनगर) आये। तथा वहाँ किराना का धंया ग्रुरू किया। संवत् १९५० के लगमग आप स्वर्ग-वाती हुए। आपके चार पुत्र हुए, जिनमें उम्मेदमलजी का परिवार विद्यमान है। सेठ उम्मेदमलजी में संव् १९६० में अपनी दुकान दौंड में की और ज्यापार की आपके हाथों से उन्नात हुई। संवत् १९७२ में बाप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र रूपचन्दजी (उर्फ पूरूचन्दजी) का जन्म १९४२ में मोहनलालजी मानव्य १९५७ में एवं राजमलजी का संवद् १९६६ में हुआ। इस समय वलदोटा रूपचन्दजी, अपनी क्षेत्रसल रूपचन्द नामक दुकान का कार्य्य दौंड में संवालित करते हैं। आपके पुत्र थी हरलालजी हैं।

श्री मोहनलाल जो बलदोटा ने सन् १९२० में बी० ए० तथा १९२२ में एडबोनेट परीक्षा पास की। कि १९२३ से आप पूना में प्रेनिटस करते हैं, पूर्व यहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं। आप ४ सालों तक सानीप स्था० बोहिंग के सेकेटरी रहे थे। अरपके छोटे वन्धु राजमलजी बलदोटा ने सन् १९३२ में बी० कि परीक्षा पास की। तथा इस समय पूना लॉ कालेज में एल एल० वी० में अध्ययन कर रहे हैं। हरलालजी बलदोटा नर जन्म सन् १९१२ में हुआ। आपने सन् १९२९ में मेट्रिक पास किया तथा कि समय पूना मेडिकल स्कल के दितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं।

इस परिवार ने शिक्षा तथा सुधार के कार्यों में प्रशंपनीय पैर बढ़ाया है। श्रीयुत राजमल्ली भी राखाळजी बळदोटा ने परदा प्रथा को त्याग कर महाराष्ट्र प्रदेश के ओंसवाल समाज के सम्मुख एक स्मेन मादशं उपस्थित किया है। आप दोनों युवक अपनी पत्नियों सहित शुद्ध खहर का व्यवहार करते

124

हैं। धार्मिक मामलों से भी आप लोगों के उदार विचार हैं। आपने द्वता पूर्वक परिश्रम कर चवव में एक अवोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के कार्य्य को एकवाया था। श्री हरलालजी का बिवाह स १९३२ में अजमेर में वर्द्धमानजी वांठिया की पुत्री श्रीमती दीपकुमारी (उर्फ सरलादेवी) के साथ बहु सादगी के साथ हुआ। इस विवाह में तमाम फुजूल खर्चियां रोककर लगमग ३००) रुपयों में सब वैवाहि काम पूरा किया गया। तथा शुद्ध खद्द का व्यवहार किया गया। श्री दीपकुमारी बलदोटा सन् १९३ में विदेशी वस्त्रों की पिकेटिंग करने के लिये ३। ३ वार जेल गईं। लेकिन १५ वर्ष की अल्पायु होने कारण आप दो चार दिनों में ही छोद दी गईं।

लाला रणपतराय कस्तूरीलाल वम्बेल का खानदान, मलेर कोटला

इस परिवार के मालिकों का मूळ निवास स्थान सुनाम का है। आप जैन म्वेताम्बर स्थान वासी सम्प्रदाय को मानने वांक हैं। इस जानदान में ठाठा कानारामजी के पश्चात कमझः छज्जूरामजं मोतीरामजी तथा ठाठा राणपतरायजी हुए। ठाठा राणपतरायजी इस कुटुम्ब में बद्दे योग्य व्यक्ति होगये हैं जाप सौ साळ पूर्व मलेर कोटळा में सुनाम से आये थे। आपने अपने परिवार की इज्जत व दोळत को बदाया आपके पुत्र ठाठा कुद्दीठाठजी का स्वर्गवास संवत् १९५० में होगया। आपके ठाठा कस्त्रीटाठजी, मिळजीरा जी पूर्व विश्वीटाठजी नामक तीन पुत्र हुए। ठाठा कस्त्रीठाठजी का जन्म १९४६ का था। आ खद्दे सज्जन और धार्मिक पुरुप थे। आपका संवत १९७९ में स्वर्गवास होगया है। आपके ठाठा घचनारा जी नामक एक पुत्र हैं। जाठा मिळजीरामजी का जन्म संवत् १९७८ में हुआ। आप प्रतिचन्द्रजी नामक एक पु है। जाठा विरंजीठाठजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप भी मिळनसार सज्जन हैं। आप मगोहरूठाठजी तथा द्वीतठाटसजी नामक वे पुत्र हैं।

इस परिवार की इस समय दो ज्ञाखाएँ होगई हैं। एक फर्म पर मेससे कस्तू शिलाल मिलर राम के नाम से तथा दूसरी फर्म पर चिरंजीलाल मनोहरलाल के नाम से ज्यापार होता है।

#### सेठ फतहलाल मिश्रीलाल वेद, फलोदी

इस परिवार के पूर्वन सेठ परशुरामकी वेद ने फलोदी से ४४ मील दूर रोहिणा नामक स्थान रं आकर सम्बद्ध १९२५ में अपना निवास फलोदी में बनाया । आपके पुत्र बहादुरचन्द्रजी तथा शुलतानचंद्रव हुए । यह परिवार स्थानकवाधी सम्प्रदाय का माननेवाला हैं। सेठ सुस्तानचन्द्रजी के चुन्नीलालर्ज छोगमलजी, हजारीमलजी, आईदानजी तथा स्र्तमलजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें सेठ स्र्तमलजी तथ आईदानजी ने बम्बई तथा जटकमंद में दुकानें खोलीं। सेठ स्र्तमलजी फलोदी के स्थानकवासी सम्प्रदा में नामांकित न्यक्ति हो गये हैं। संवत् १९७८ में आप स्वर्गवासी हुए । सेठ आईदानजी के जेठमलज फतेलालजी, विजयलालजी, मिश्रीलालजी तथा कंवरलालजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें सेठ मिश्रीलालजं स्रजमलजी वेद के नाम पर दक्तक गये हैं।

वर्तमान में इन बंधुओं में जेटमलजी, विजयलालजी तथा मिश्रीलालजी विद्यमान हैं। सेठ जेर मलजी फलोदी में ही रहते हैं, तथा विजयलालजी और मिश्रीलालजी ने इस कुट्टम्ब के व्यापार तथा सम्मा हो बहुत बढ़ाया है। आपने बेखिंगरन, कुम्नूर और करकमंड में दुकानें खोळीं। बम्बई में आपका "फतहलाल मिश्रीलाल" के नाम से व्यापार होता है। तथा नीलिगरी में आपकी 'प दुकानें हैं। जिनमें लालचन्द शंकर राल एण्ड कं अंग्रेज़ी ढंग से बैकिंग व्यापार करती हैं और नीलिगरी में बड़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेर मिश्रीलालजी बढ़े शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक व्यक्ति हैं। आप अपनी फर्म की ओर से आठ साल से २ हजार स्था प्रतिवर्ष व्यावर के "जैन गुरुकुल" को सहायता दे रहे हैं। एवं आप उस गुरुकुल के प्रेसिडेण्ट भी हैं।

सेठ जेठमलजी के पुत्र नेमीचन्दजी व शंकरलालजी, सेठ फतेलालजी के पुत्र चरपालालजी, सेठ विवयलालजी के पुत्र कन्हैयालालजी और रामलालजी तथा कंवरलालजी के पुत्र फकीरचन्दजी तथा मूलचन्द वी हुए। इन बंधुओं में शंकरलालजी, चाँदमलजी (बहादुरचंदजी के पुत्र) के नाम पर तथा मूलचन्दजी, मिश्रीलालजी के नाम पर तथा मूलचन्दजी, मिश्रीलालजी के नाम पर दक्तक गये। एवं फकीरचन्दजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८९ में अल्पवय में हो गया। नेमीचन्दजी, चम्पालालजी तथा कन्हैयालालजी ज्यापार में भाग लेते हैं। यह परिवार फलोदी बम्बई और नीलगिरी के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

#### श्री वख्तावरमल नथमल वेद, ऊटकमंड

इस परिवार के पूर्वज दौलतरामजी वेद के पुत्र शिवलालजी, बींजराजजी तथा जोरावरमलजी वेद वे रोहिणा नामक स्थान से आकर अपना निवास स्थान फलोदी में बनाया। सेठ शिवलालजी संवद् 1९५० में खर्गवासी हुए। तथा बींजराजजी व जोरावरमलजी का न्यापार अमलनेर के पास पीपला नामक स्थान में रहा। सेठ शिवलालजी के बाधमलजी तथा बख्तावरमलजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं वे रामगाँव (बरार) में अपना न्यापार खुरू किया। सम्बत् १९५९ में सेठ बख्तावरमलजी ने सेठ स्र्रजमलजी वेद फलोदीवालों की भागीदारी में "स्र्रजमल सुजानमल" के नाम से साहूकारी न्यापार चाल किया। संवत् 1९६६ में आपका तथा १९८२ में बाधमलजी का स्वर्गवास हुआ।

सेठ बब्तावरमळजी के पुत्र नथमछजी का जन्म सम्वत् १९५५ में हुआ। इस समय आप सेठ निश्रीळाळजी वेद फळोदी वाळों की भागीदारी में "शिवळाळ नथमळ" के नाम से उटकमंड में दैकिंग स्थापार करते हैं। यहाँ के ओसवाळ समाज में आप प्रतिष्ठित एवं समझदार ज्यक्ति हैं। आपको पठन पाठन का बढ़ा प्रेम है। इसी तरह इस परिवार में सेठ जौरावरमळजी के पौत्र मेरूदानजी, वेळिंगटन में सेठ मिश्रीळाळजी वेद की भागीदारी में तथा वींजराजजी के पुत्र मोतीळाळजी वेद अमळनेर में ज्यापार करते हैं।

#### सेठ चुन्नीलाल छगनमल वेद, ऊटकमंड

इस परिवार के पूर्वंज वेद गंमीरमलजी तथा उनके पुत्र बालचंद्जी ठिकाना रास (मारवाइ) में रहते थे। सेठ वालचन्द्जी सम्बद् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र चुन्नीलालजी का जन्म सम्बद् १९५६ में तथा छगनमलजी का १९६० में हुआ। इन बंधुओं ने सम्बद् १९८० में अपना निवास व्यावर में किया। आप लोगों ने सेठ "रिस्तवदास फतेमल" की भागीदारी में सन् १९१८ में उटकमंद में सराफी प्यापार चाल, किया। इस समय इस दुकान पर कपदे का व्यापार होता है। आप दोनों सज्जन श्रेताम्बर जैन स्थानकवासी आन्नाय के माननेवाले हैं। व्यापार को आपने तरकी दी है।

लाला सुखरूपमल रघुनाथप्रसाद भरडारी, कानपुर

इस परिवार में ठाला सुखरूपमळजी के पुत्र ठाला रघुनायप्रसादजी बढ़े धार्मिक व प्रताप् व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में ठाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित कर कानपुर, सम्मेद्शिखरजी तथ छखनक में ३ सुन्दर जैन मन्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन वितार् हुए संवत् १९४८ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके नामपर छाला छलमणदासजी चतुरमेहता के पुर मेहता सन्तोपचन्दजी दत्तक आये। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की तरह ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपने कानपुर मंदिर में कांच जदवाये, और आसपास बगीचां छगवाया। यह मन्दिर भारत के जदाक मन्दिरों में उच्च श्रेणी का माना जाता है। मंदिर के सामन् आपने धर्मशाला के छिए एक मकान प्रदान किया। संवत् १९८९ के फालगुण मास में आप स्वर्गवार्स हुए। आपके पुत्र वायू दौलतचन्दजी भण्डारी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ। आप भी सजन एवम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदजी हैं।

श्री हुलासमलजी मेहता का खानदान, रामपुरा

लगभग २०० वर्षों से यह परिवार रामपुरा में निवास कर रहा है । राज्यकार्य्य करने के कारण इस परिवार की उपाधि "मेहता" हुईं। संवत् १८२५ से राज्य सम्बन्ध स्थाग कर इस परिवार ने अफीम का ब्यापार ग्रुक्त किया और मेहता गम्मीरमलजी तक यह ब्यापार चलता रहा। आप वढ़े गम्मीर सथा धर्मानुगारागी थे। संवत् १९५३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र जुन्नीलालजी मेहता भी ब्यापार करते रहे। इनके भाह्यों को मंदसीर में "घनराज किशनलाल" के नाम से सोने चाँदी का ब्यापार होता है। मेहता जुनीलालजी के मोहनलालजी तथा हुलासमलजी नामक २ पुत्र हैं। मोहनलालजी विद्याविभाग में लम्बे समय तक सर्विस करते रहे तथा इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

मेहता हुलासमलजी —आए इन्दीर स्टेट में कई स्थानों के अमीन रहे। तथा इस समय मनासामें अमीन हैं। आप बढ़े सरळ तथा मिळनसार सज्जन हैं। आपके ४ पुत्र हैं। जिनमें बढ़े सज्जनसिंहजी मेहता इसी साल एल० एल० बी० की परीक्षा में घेठे थे। आप होनहार युवक हैं। आप से छोटे मनोहरसिंहजी बी० ए० में तथा आनंदसिंहजी मेट्रिक में पद रहे। और लल्जिसिंह बालक हैं।

#### मेहता किशनराजजी, मेडता

इस परिवार के पूर्वंत मेहता जसरूपजी जीधपुर में राज्य की सर्विस करते थे। इनके मनरूप जी तथा पनराजजी नामक २ पुत्र हुए। पनराजजी जाओर के हाकिम थे। इनके रतनराजजी, कुशलराज जी, सोहनराजजी तथा शिवराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में केवल शिवराजजी की संतानें विद्यमान हैं। मेहता शिवराजजी जोधपुर में वकालात करते थे। इनका संवत् १९७४ में ५४ साल की वय में स्वर्गवास हुआ। आपके किशनराजजी तथा रंगराजजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता किशनराजजी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आपने सन् १९१३ में जोधपुर में वकालात पास की। तथा ७-८ सीलों तक वहीं प्रेक्टिस करते रहे। उसके बाद आप मेहते चले आये। तथा इस समय मेड्ते के प्रतिष्ठित वकील माने वाले हैं। आपके छोटे वंधु रंगराजजी इवाला विभाग में कार्य्य करते हैं।

#### सेठ घमड़सी जुहारमल स्याम सुखा, बीकानेर

हम जपर लिख भाये हैं कि चंदेरी के खतर्रासह के पौत्र भैंसाशाहजी के ८ पुत्रों से अलग-बना भार गौतें उत्पन्न हुईं। इनमें त्यामसीजी से स्यामसुखा हुए। इनकी नर्दा पीढ़ी में मेहता तत्त्रजी हुए। आप बीकानेर दरबार के खुळाने से संवत् १५७५ में पाटन से बीकानेर में आकर आवाद हुए। इनको दसवीं पीढ़ी में स्यामसुखा साहवचन्द्रजी हुए आप के संतोपचद्रजी, सुल्तानचन्द्रजी, सुगाल-चन्द्रजी एवं घमद्रसीजी नामक ४ पुत्र हुए।

सेठ घमडसीजी श्यामसुखा - जिस समय मरहठा सेना के अध्यक्ष महाराजा होरुकर स्थान २ पर चाहवाँ करके अपने राज्य स्थापन की व्यवस्था में व्यस्त थे, उस समय बीकानेर से सेठ धमड़सीजी हिंदी गये, एवं महाराजा होक्कर की फीजों को रसद सञ्जाय करने का कार्य्य करने लगे। कहना न होगा कि ज्यों ज्यों होल्करों का सितारा उन्नति पर चढ़ता गया । त्यों त्यों सेठ धमड़सीजी का व्यापार भी खति पाता गया । आपने होल्कर एवं सिधिया के बीते हुए प्रदेशों में डाक की सुन्यवस्था की । होल्करी सेना को आप ही के द्वारा वेतन दिया जाता था। तस्कालीन होक्कर नरेश में आपके सम्मान खरूप इन्दोर में मपे एवं सांवेर में यौने महसूल की माफी के हुक्म बख्ते । एवं घोड़ा, छत्री, चपरास व छड़ी, शादि बख्तकर भएको सम्मानित किया । इसी प्रकार गवालियर स्टेट की ओर से भी आपको कई सम्मान प्राप्त हुए। हीं समय पटवा खानदान के प्रतापी पुरुष सेठ जोरावरमळजी वापना का आप से सहयोग हुआ, एवं इन वेनों सांकयों ने "धमुदसी जोरावरसरू" के नाम से अनेकों स्थानों में दुकाने स्थापित कर बहुत जोरों से अफीम । बैंकिंग का व्यापार बढ़ाया । तमाम मालवा प्रान्त की अफीम आपकी आड़त में आती थी। जब सेठ बेतावरमळजी का स्थापार पाँच भागों में विभक्त हो गया. उस समय सेठ घमड़क्षीजी अपने पुत्र शुहारमळजी । साथ में "वमद्सी जुहारमल" के नाम से अपना स्वतन्त्र कारवार करने छगे। सेठ जुहारमलजी संवत् 1913 में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुरवमलजी एवं समीरमलजी ने अकीम तथा सराकी व्यापार को पूर उन्नत किया। हुन्दौर के ११ पंचों में आप भी प्रभावशास्त्री और प्रधान न्यक्ति थे। सेठ समीर-मेरजी क्यामसुखा बीकानेर के सम्माननीय पुरुष थे। वीकानेर दरबार ने आपको केफियत तथा चौकड़ी स्त्री थी। इसी तरह आपके पुत्र सहसकरणत्री को सोने का कड़ा एवं केकियत तथा उनकी धर्म पत्नी को भी में सोना पहनने का अधिकार बख्शा था। आपने सिद्धाचलकी आदि में कई धार्मिक काम करवाये।

सेट स्रजमल्जी के सोभागमलजी एवं प्रमचन्द्रजी वामक २ पुत्र हुए। इनमें सेट सोभागमहत्री के अल्पवय में गुजर जाने से उनके नाम पर सेट प्नमचन्द्रजी दत्तक गये। आपका जन्म संवत्
१९२५ में हुआ। आप वीकानेर के प्रतिष्ठित एवं वयोष्ट्रद सज्जन हैं। यीकानेर से आपको इज्जत,
भेक्षित, छदी, चपरास, चौकदी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ है। देहली दरवार के समय वीकानेर तरवार
के चौँदमलजी ढह्वा एवं आपको अपने साथ छे गये थे। आपके पुत्र कुँवर दीपचन्द्रजी का जन्म संवत्
के चौँदमलजी ढह्वा एवं आपको अपने साथ छे गये थे। आपके पुत्र कुँवर दीपचन्द्रजी के पुत्र टीकमसिंह्जी,
१९२४ में हुआ। आप अपनी दुकानों का कारोवार सहारति हैं। कुँवर दीपचन्द्रजी के पुत्र टीकमसिंहजी,
१९४४ में हुआ। त्रीचन्द्रजी एवं तेजसिंहजी हैं। कुँवर टीकमसिंहजी का जन्म संवत १९६४ में हुआ।

आप मिलनसार युवक हैं। इस परिवार की इन्दीर एवं उज्जैन में दुकाने हैं। तथा इन्दीर, उज्जैन, सांवेर और बीकानेर में स्थाई जायदाद है। कुँवर टीकमसिंहजी के प्रत्न भैंवर दुळीचन्दजी हैं।

#### श्री राखेचा मानमलजी मंगलचन्दजी, वीकानेर

इस परिवार के पूर्वंज उच्छीरामजी राखेचा बीकानेर में अपने समय में बढ़े प्रतापी पुरुष हुए। व्याप संवत् १६५२-५३ में बीकानेर के दीवान रहे। आपने अपनी अन्तम वय में सन्यास प्रत्ति घारण की एवं "अल्ख मरु" स्थापित कर "अल्ख सागर" नामक प्रसिद्ध विशाल कूप बनवाया। जो इस समय बीकानेर का बहुत बढ़ा कूप माना जाता है। इनके पुत्र मानमलजी पूर्व गेंदमलजी माजी साहिबा पुक्तियाणीजी के कामदार रहे। मानमलजी के पुत्र राखेचा मंगलचन्द भी ६ इं प्रभावकाली व्यक्ति थे। आप श्री महाराजा गंगासिंहजी के वाल्यकाल में रिजेंसी कोंसिल के मेम्बर थे। इनके दुक्तक पुत्र भेरूदानजी कारखाने का कारबें करते रहे। इस समय भेरूदानजी के पुत्र गंभीरचन्दजी एवं शेषकरणजी विद्यमान हैं।

#### सेठ पूनमचन्दजी नेमीचन्दजी कोठारी (शाह) बीकानेर

यह परिवार सेठ सरजमलजी कोठारी के प्रत्नों का है। लगमग १५० साल पहिले सेठ "बोजचन्द गुजावचन्द" के नाम से इस परिवार का व्यापार बखी उन्नति पर था। एवं इनकी दुकानें जयपुर, पूना आदि स्थानों पर थीं । सेठ वालचन्दजी के पुत्र भीखनचन्दजी एवं पौत्र हरकचन्दजी हुए । कोठारी हरकचन्दजी के पुत्र नेमीचन्दजी का जन्म सम्वत् १९०२ में हुआ । आपने जादातर धीकारेर में ही ज्याज और जवाहरात का ज्यापार किया । सम्बत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हए । आपके मेमसुखदास जी, पुनमचन्द्वी तथा आनन्दमलजी नामक ३ प्रश्न हुए । आप तीनों का जन्म क्रमशः सम्बद् १९३० सम्बद् १९३८ ६वं सम्वत् १९४३ में हुआ । सेठ प्रेमसुखदासजी व्यापार के लिये सम्वत् १९४४ में रंगून गये, तथा "प्रेमसुखदास पुनमधन्द" के नाम से फर्म स्थापित की । सम्बत् १६५३ में भाप स्वर्गवासी हो गये । आपके बाद आपके छोटे बंधु सेठ पूनमचन्द्रजी तथा आनन्द्रमक्जी ने इस दुकान के व्यापार एवं सम्मान में अच्छी वृद्धि की । सेठ प्रमचन्द्रजी कोठारी रंगून चेम्बर आफ कामर्स के पंच थे । एवं वहाँ है ब्यापारिक समाज में गण्यसान्य सज्जन माने जाते थे। इधर सम्बत् १९८२ से न्यापार का बोहा अपने छोटे बंध पर छोड़ कर आप बीकानेर में ही निवास करते हैं। इस समय आप बीकानेर के आनरेरी मिलस्ट्रेट प्वं म्युनिसिपल कमिननर हैं। यहाँ के ओसवाल समान में आप प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थानीय जैन पाठशाला में आपने ७१००) की सहायता दी है। इस समय आपके यहाँ "प्रेमसुखदास प्नमवन्द" हे नाम से रंगून में वैकिंग तथा जवाहरात का न्यापार होता है। आपका परिवार मन्दिर मार्गीय आन्नाय का माननेवाला है। सेठ आनन्दमलजी के पुत्र लालचन्दजी एवं हीराचन्दजी हैं।

#### ' कोचर परिवार बीकानेर

सम्बत् १६७२ में महाराजा स्रसिंहजी के साथ कोचरजी के पुत्र उरक्षाजी अपने ४ पुत्र रामसिंहजी, भाखरसिंहजी, रतनसिंहजी तथा भींबीसहजी को साथ छेकर बींकानेर आये। तथा उरहाजी के शेष ४ पुत्र फछोदी में ही निवास करते रहे। बीकानेर आने पर महाराजा ने इन भाइयों को अपनी रियासत में ऊँचे २ ओहदों पर मुकरेर किया। इन बंधुओं ने अपनी कारगुजारी से रियासत में अच्छा सम्मान पाया । इस समय इन चारों भाइयों की संतानों के छगमग १२७ घर बीकानेर में निवास कर रहे हैं। वहाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा ही करता चला आ रहा है राज्य कार्य्य करने से यह परिवार "मेहता" के नाम से सम्मानित हुआ, आज भी इस परिवार के अनेकों व्यक्ति स्टेट सर्विस में हैं। बीकानेर का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन खें० मंदिर मार्गीय आम्नाय का माननेवाला है।

#### मेहता रामसिंहजी कोचर का परिवार

कोचर रामसिंहजी, उरझाजी के पाटवी पुत्र थे, वीकानेर दरवार महाराजा स्रसिंहजी ने इन्हें चाँदी की दरूम पूर्व दवात बख्श कर लिखने का काम दिया, जिससे इनका परिवार "केलिया" कहलाने लगा। इस परिवार को स्टेट ने "वीमल्य" नामक गाँव जागीर में दिया, जो भाज भी इस परिवार के पाटवी मेहता मंगळचन्दजी के अधिकार में है। मेहता रामसिंहजी के पश्चात् क्रमशः जीवसजजी, भगौतीरामजी और माणकचन्दजी हुए। मेहता माणकचन्दजी के पुत्र हुलीचन्दजी तथा वस्तावरचन्दजी थे। इनमें मेहता दुलोचन्दजी के परिवार में राय बहादुर मेहता मेहरचन्दजी एवं वस्तावरचन्दजी के परिवार में स्वर्गीय मेहता बहादुरमलजी नामी व्यक्ति हुए।

शय बहादर मेहता महरचन्दनी का परिवार-जपर हम मेहता द्वळीचन्दनी का नाम छिल आये हैं। मापके पुत्र चौधमलजी एवं पौत्र सुल्तानचन्दजी हुए। मेहता सुल्तानचन्दजी के स्रजमलजी, बीनराजजी, चुन्नीलालजी पूर्व हिम्मतमलजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें मेहता चुन्नीलालजी २२ पालों तक रनुमानगढ़ में तहसीलदार रहे । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर दुरबार ने आपको सुरतगढ़ में नाजिम का समान दिया। आपके छखमीचन्दजी एवं मोतीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मेहता मोतीचन्दजी, हिम्मतमञ्जी के नाम पर दत्तक गये । मेहता उज्जमीचन्दजी वहत समय तक बीकानेर एवं रिणी में नाजिम पद पर कार्य करते रहे। पश्चात् आप स्टेट की ओर से आबू, हिंसार एवं जयपुर के वकील रहे। इसी प्रकार मेहता मोतीचन्दजी भो कई स्थानों पर तहसीछदारी एवं नाजिमी के पद पर कार्य्य करते रहे। थापके मेहरचन्दजी मिलापचन्दजी, गुणचन्दजी तथा केसरीचन्दजी नामक ४ प्रत्र हुए, इन में मेहरचन्दजी, मेहता छलमीचन्दजी के नाम पर दत्तक गये । मेहता मेहरचन्दजी का जन्म सम्वत् १९३२ में दूआ । बाप इस परिवार में विशेष प्रतिभावान पुरुष हुए । सम्बत् १९५४ में आप रियासत से तहसीखदारी के पद पर मुकरेर हुए। एवं सन् १९१२ में स्टेट ने आपको स्रतगढ़ का नाजिम मुकरेर किया। आपकी कारगुजारी एवं होशियारी से दिनों दिन जिम्मेदारी के कार्यों का भार आप पर आता गया। सन् १६१३ में बीकानेर स्टेट ने जोधपुर, जयपुर एवं वीकानेर के सरहही तनाजों को दूर करने के लिये आपको अपना प्रतिनिधि वनाकर सुजानगढ़ भेजा। सन् १९१६ में महाराजा श्री गंगासिंहजी बहादुर ने आपको "शाह" का सम्मान इनायत किया । इसी तरह से वार आदि कार्यों में स्टेंट की ओर से इमदाद में सहयोग छेने के उपक्स में आपको ब्रिटिश गवनैंमेंट ने सन् १९१८ में "रायवहादुर" का खिताब एवं मेडिल इनायत किया। इसी साल बोकानेर दरबार ने भी आपको "रेवेन्यू कमिकार" का पद वरुश कर सम्मानित किया। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विता कर आप २९ दिसम्बर सन् १९३९ को स्वर्गवासी हुए। आप वढ़े होकप्रिय महानुभाव थे। आपके अंतिम संन्कारों के लिये दरवार ने आर्थिक सहायता पहुँचाई थीं। इतना

ही नहीं आपकी धर्मपत्नी एवं २ नाबालिंग पुत्रों के लिये खास तीर से पेंशन भी मुर्करर कर दी। आपके स्मारक में आपके पुत्रों ने बीकानेर में कोचरों की गवाड़ में एक जैन धर्मशाला वनवाई। आपके कृपाचन्दली उत्तमचन्दली एवं मंगलचन्दली नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५१, ६५ तथा सम्बत् १९६७ में हुआ। मेहता कृपाचन्दली थोड़े समय तक कलकत्ता में ब्यापार करते रहे, तथा इस समय नौहर में नायव तहसीलदार हैं। आपके पुत्र घीरचन्दली वालक हैं।

मेहता उत्तमचन्दजी वी॰ प॰ पल पल॰ वी॰ —आपने वनारस युनिर्वासेटी से सन् १९९८ में बी॰ प॰ तथा १९३० प्ल एल॰ वी॰ की परीक्षा पास की। इसके २ वर्ष वाद आपको स्टेट ने सुजानगढ़ में मिलस्ट्रेट बनाया। इतनी अल्पवय होते हुए भी इस वजनदारी प्रांकार्य को आप बड़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप बड़े सहदय, मिलनसार एवं छोकप्रिय युवक हैं। आपके पुत्र उपध्यानचन्द बालक हैं। आपके छोटे बंधु मेहता मंगळचन्दजी सुजानगढ़ में गिरदावर हैं।

इसी प्रकार इस परिवार में मेहता मिळापचन्दनी भी कई स्थानों पर तहसीळदार एवं नाजिम के पद पर काम करते रहे सन १९२७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दनी भिनासर में डाक्टरी करते हैं, मोहनळाळनी एफ, ए. में तथा सम्पतळाळनी मिळिळ में पढ़ते हैं। इसी तरह मेहता मेहरचन्दनी के सब से छोटे भाई मेहता केसरीचन्दनी के पुत्र माणिकचन्दनी धाळक हैं।

मेहता वहादुरमखजी कोचर का परिवार—जगर हम लिख आये हैं कि मेहता हुळीचन्द्रजी के छोटे आता मेहता वक्तावरचन्द्रजी थे। इनके परचात् क्रमशः मेहता तखतमळ्जी, मुकुन्ददासजी एवं छोग- अळजी हुए। मेहता छोगमळजी वीकानेर स्टेट में सर्विस करते रहे। संवत् १९४२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मेहता छागमळजी, वहादुरमळजी, एवं हस्तीमळजी नामक ३ ग्रुत्र हुए। इनमें मेहता छागमळजी भी स्टेट में सर्विस करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सहसकरणजी एवं अमयराजजी नामक ३ ग्रुत्र हुए। इनमें अमयराजजी, अपने काका मेहता बहाटरमळजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता वहादुरमछजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। आपने सर्वत् १९४० में सेट मोनीराम, प्रजाछाछ बांदिया मिनासर वार्लों की भागीदारी में कलकत्ते में छातों का व्यापार आरम्म किया,
एवं इस व्यापार को उज्जत रूप देने के छिये आपने वहाँ एक कारखाना भी खोला। इस व्यापार में
सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने सम्मान में अच्छी उज्जति की। आप बढ़े दयाल थे, तथा धर्म के कार्मों
में उदारता पूर्वक भाग जेते थे। एवं अन्य कार्मों में भी उदारतापूर्वक सहायता देते थे। बीकानेर के
ओसवाल समाज में आप गण्यमान्य व्यक्ति माने जाते थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताकर सर्वत्
१९९० की प्रथम वैसाख सुदी १४ को आन्का स्वर्गवास हो गया। आपके दत्तक पुत्र मेहता अभयराजजी
का जन्म संवत् १९४० में हुआ। इधर संवत् १९८६ से आपका सेठ मोजीराम पत्रालाल फर्म से भाग
अल्ला हो गया है। एवं आप "वहादुरमछ अभयराज" के नाम से बीकानेर में वेंकिंग न्यापार करते हैं।
आप बढ़े सरल एवं सज्जन व्यक्ति हैं। वीकानेर के कोचर परिवार में आप सधन व्यक्ति हैं। एवं
यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र मैंवरलालजी, अनंदमलजी एवं दुलीचन्दजी हैं।



स्वर्गीय मेहता बहादुरमळजी कोचर, बीकानेर.



सेठ पूनमचन्द्रजी कोठारी, धीकानेर.



मेहता शिववएशजो कोचर, बीकानेर.



सेठ थानमलजी मुहणोत, बीदासर (पश्चिय पृष्ट

### प्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गाय मेहता नेमीचन्द्रजो कोचर, बीकानेर.



मेहता लूनकरगाजी कोचर, बीकानेर.



मेहता मेघराजजी कोचर, धीकानेर.



कुंवर रावतमीलाजी कोचर, बीकानेर.

मेहता बहादुरमलंगी के छोटे साई मेहता इस्तीमलंगी भी राज्य में सर्विस करते रहे। आपका संवत् १९७४ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेहता शिवयव्हाजी, सेठ मोनीराम पनालाल यांध्या की भागीदारी में छातों के कारखाने का संवालन एवं ज्यापार करते हैं। तथा अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आपके पुत्र मेघराजनी मेदिक में पढ़ते हैं। इनसे छोटे सम्पतलालंजी एवं जतनलालंजी हैं।

#### मेहता भींवर्सिहजी कोचर का परिवार

कोचर उरक्षाजी के तीसरे पुत्र भीवर्सिहजी की संतानों में समय २ पर कई प्रतिष्ठित न्यक्ति हुए । जिन्होंने वीकानेर रियासत की सेवाएं कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । इस परिवार में मेहता शाहमळजी नामांकित न्यक्ति हुए । आपको वीकानेर दरवार महाराजा सरदार्रोसहजी ने संवत् १८६७ में दीवानगी का सम्मान वख्शा था ।

मेहता भीवसिंहजी के पुत्र पहराजजी थे। इनके चन्द्रसेनजी पुत्रं इन्द्रसेनजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मेहता चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता मेत्रराजजी, ख्लाकरणजी, रात्रतमलजी पुर्व चम्पालालजी मेहता जतनलालजी, आदि सजन हैं। पूर्व चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता शित्रवरशजी हैं।

महता मेघराजजी, ल्याकरणाजी कंग्चर का खानदान—हम उपर मेहता चन्द्रसेनजी का नाम लिख जाये हैं। आपके पुत्र अजनविंसहजी एवं अनोपचन्द्रजी वहे वहादुर पुरुष थे। आप लोग रियासत की कोर से अनोपगढ़ आदि कई लड़ाइयों में शामिल हुए थे। मेहता अजनविंसहजी के पुत्र कीरतिंसहजी के वालिमचंदजी, मदनचन्द्रजी एवं केरतीचंदजी नामक ३ पुत्र हुए। आप थंधु स्टेट के कँचे २ ओहदों पर कारयें करते रहे। स्टेट ने आप लोगों को कई खास एक व्यक्त थे। इन भाहयों में मेहता मदनचन्द्रजी के पुत्र मोतीचन्द्रजी और पीत्र हरखचंद्रजी हुए। मेहता हरकचन्द्रजी तहसीलद्रारों के पढ़ पर कार्य करते थे। संवत् १९५२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपको लया आपके वहे पुत्र को राज्य ने "शाह" की पद्रवी हनायत की थे। आपके मेहता नेमीचन्द्रजी एवं मेवराजजी नामक २ पुत्र हुए। इन वन्धुओं में मेहता मेघराजजी विद्यमान हैं। शाह नेमीचन्द्रजी अपिसर कोर्ट आफ वार्ड तथा आफीसर श्री यड़ा कारखाना थे। महाराजा श्रीगंतासिंहजी बहादुर आप पर बड़े प्रसन्न थे। आप स्पष्ट वक्त एवं स्टेट के सच्चे ज़िरख्वाह व्यक्ति थे। आपके पास स्टेट के प्राह्वेट जवाहरात कीप की चाबियों अन्तिम समय तक रहीं। संत्रत् १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मेहता ल्याकरणजी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप ९ सालों तक महक्तमा हिसाय तथा १६ सालों तक कंट्रोलर आफ हि हाउस होन्द रहे। तथा संवत् १९८९ से अपने पिताजी के स्थान पर आप आफीसर श्री यदा कारपाना हैं। आप वहे सरल एवं समझदार पुरुष हैं। आपके छोटे वन्यु विदानचन्द्रजी खजाने में सर्विस करते हैं।

मेहता मेवराजली कोचर का जन्म संवत् १९२९ में हुआ। आप वर्तमान महाराजा श्री गंगासिंह जी की वाल्या वस्था में उनके प्राइवेट दफ्तर के खजांची रहे। पदचाव् संवत् १९७२ में तहसील दार यनाये गये। इसके वाद आप रामकुमार श्री सार्दु श्लीह बी की चीफ मिनिस्टरी के समय उनके पेशकार रहे। इधर संवत् १९८९ में आप पेंदान प्राप्त कर राजिल्याम कर रहे हैं। आप यदे सरल पृषं सजन पुरुष हैं। आपके पुत्र श्री रावतमलजी कोचर का जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप इस समय

वीकानेर में प्रेविटस करते हैं, एवं यहाँ के नामी वकील माने जाते हैं। आप बड़े मिलनसार एवं समझहार युवक हैं। तथा स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला एवं महादीर मंडल की व्यवस्थापक कमेटी के मेन्वर हैं। आप शुद्ध खादी पहिनते हैं।

महता रतनलाल्जी, जतनलाल्जी कोचर का खानदान—हम ऊपर मेहता चन्द्रसेनजी तथा उनके पुत्र अजविसिहजी एवं अनोपचन्द्जी का परिचय दे जुके हैं। मेहता अनोपचन्द्जी फरासखाने के मुंसरीम थे। आपके आसकरणजी, माणकचन्द्जी एवं हर्टीसिहजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मेहता हर्टीसिहजी के पुत्र रिखनाथजी हुए, जो आसकरणजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता रिखनाथजी राज्य में सर्विस करते रहे। आप वही घामिक वृति के पुरुप थे। आपके सुजानमल्जी, चुन्नीलाल्जी एवं पन्नालल्जी नामक २ पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने भी स्टेट की अच्छी सेवकाई की। मेहता पन्नालल्जी, राव छतरसिहजी के वेद के साथ महाजन, वीदासर तथा जीहर की लढ़ाह्यों में शामिल हुए थे। आपके अनादमल्जी तथा जसकरणजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता अनादमल्जी ने योकानेर स्टेट के कस्टम विभाग के स्थापन में अच्छा सहयोग लिया था। आप चतुर एवं प्रभावशाली ज्यक्ति थे। आपके रतनलालजी, जतनलालजी एवं राजमलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें जवनलालजी मेहता जसकरणजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता जसकरणजी का स्वर्गन्वास संवत् १९७५ में हुआ। मेहता रतनलालजी हम परिवार में बहुत समझदार एवं अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति थे। संवत् १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे यंधु मेहता जतनलालजी का जन्म संवत् १९७० में हुआ। आप लगभग ३५ सालों से बोकानेर रियासत में सर्विस करते हैं। एवं इस समय कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट के पद पर हैं। अपने अपने अपने पत्रों को उच्च शिक्षा दिलाने में अच्छा लक्ष्य दिया है। आपके पुत्र चम्पालालजी, कन्देयालालजी वृत्र विश्वनन्दली हैं।

महता चम्पालालजी बी० ए० एल० पत्त० बी०—आपका जन्म संवत् १९६५ में हुआ। सन् १९२८ में आपने बनारस युनिवर्सिटी से बी० ए० एवं सन् १९३१ में एछ० एछ० बी० की दिगरी हासिल की। इसके पश्चात् आप बीकानेर स्टेट में नायव तहसीलदार, तहसीलदार एवं इंचार्ज नाजिम के प्रद पर कार्य्य करते रहे, एवं इस समय आप असिस्टेंट हू दि रेवेन्यू कमित्रनर बीकानेर हैं। आप वहे सुन्नील, होनहार एवं उप्र बुद्धि के युवक हैं। इतनी अरूप वय में जिन्मेदारी पूर्ण ओहदों का कार्य्य बढ़ी तत्परता से करते हैं। आपके छोटे बंधु कन्हें बालाजजी बी० ए० की त्यारी कर रहे हैं। तथा उनसे छोटे शिखरचन्दानी बनारस युनिवर्सिटी में बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राजमलजी न्यापार करते हैं। इनके वदे प्रश्न सिरेमलजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

मेहता शिववस्थानी कोचर का खानदान—इस करर छिल आये हैं कि मेहता चन्त्रसेनजी के छोटे भाई इन्द्रसेनजी थे। इनके पदानत् क्रमशः इर्ग्रोसिंहजी, गाजीमलजी, प्रतापमलजी एवं चुन्नीलालजी हुए। मेहता चुन्नीलालजी के मद्गक्रचन्द्रजी एवं जेडमलजी नामक १ पुत्र हुए। आप दोनों भाई स्टेट की सर्विस करते रहे। इनमें मेहता मलक्रचन्द्रजी संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। आपके शिववस्थानी सथा हीराचन्द्रजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें हीराचन्द्रजी, जेडमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता शिववस्थाजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर सन् १९०० में आप





र्टेनर चम्पालालजी कोचर, बी. पु. एल. पुल. बी. बीकानेर.



श्री मेहता जतनंलालजी कोचर, बीकांने।



कुँवर शिखरचन्द्रजी कोचर. री

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



संठ पूनमंचिन्द्रजी नीहरी भारता एम. एल ए. ( बीकानेर स्टेट कासिल ).



श्री रामचन्द्रजी ांसघी वी० ए० Slo सेठ संतोपचन्द्रजी सिंधी, नौहर.



बोर्ल्डग सेठ पुनमचन्द्रजी नाहटा भादरा, (बीकानेर स्टेट)



श्री सुरानचन्द्रजी गोलेला, इनकमटेक्स श्राफीसर, श्रमरावती

भीकानेर स्टेट सर्विस में शामिल हुए। तथा कई औहदों पर कार्य्य करते हुए सन् १९१९ में आप असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल कस्टम एण्ड एक्साइज़ के पद पर सुकर्रेर हुए, और तब से इस पद पर काम करते हैं। इस समय आप बीकानेर के कोचर परिवार में सबसे ऊँचे ओहदे पर हैं। स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला की उन्नति में आपका बजनदार सहयोग रहा है। आप सज्जन एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

सेठ लखमीचन्दजी रायलांलजी नाहटा का परिवार माद्रा (वीकानेर स्टेट)

इस परिवार के पूर्वज नाहरा खेतसीदासजी बिल्लू (भादरा से २२ कोस) से छा। भग १०० साछ पूर्व भादरा में आकर आवाद हुए। आपके नवलचन्दजी तथा जेटमलजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों बन्धु भी सावारण छेन देन करते रहे। सेट नवलचंदजी के रामछालजी पूर्व जेटममजी के छसमीचन्दजी नामक पुत्र हुए।

सेठ रामलालजी नाहरा का परिवार—सेठ रामलालजी का जन्म संवत् १९२३ में हुआ। आप भादरा पूर्व आसपास की जनता में प्रतिष्ठा प्राष्ठ महानुभाव थे। संवत् १९७८ से ८५ तक आप वीकानेर स्टेट केंसिक की मेम्बर शिप के सम्माननीय पद पर निर्वाचित रहें। इसके अलावा आप बहुत समय तक भादरा स्यु॰ के मेम्बर रहे। जनता आपको बढ़े आदर की निगाहों से देखती थी। संवत् १९८५ की मगसर सुदी ५ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके ख्याकरणजी, सुगनचन्दजी एवं पन्नालालजी नाम ३ पुत्र विद्याना हैं। आप बंधुओं का जन्म कमकाः संवत् १९८५, ५० तथा १९६१ में हुआ है। मेहता ख्याकरणजी भादरा म्यु॰ के मेम्बर हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी, सोहनलालजी, मोहनलालजी, मॅवरलालजी पूर्व हुकुमचन्दजी हैं। नाहटा सुगनचन्दजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हैं। नाश्टा पन्नालालजी समझदार तथा मिलनसार सजन हैं। आपके पुत्र रामचन्दजी हैं। आपके यहाँ "नवलचन्द रामलाल" के नाम से व्यापार होता है। तथा निर्मली (भागलपुर) और फाजिलका में आपकी दुकानें हैं, जिन पर जमीदारी तथा लेन देन का ब्यापार होता है। यह परिवार भादरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

सेठ लक्षमीचन्दनी नाहरा का परिवार—सेठ लक्षमीचन्दनी का जन्म संवत् १९०४ में हुआ। आप इस परिवार में बद्दे नामांकित व्यक्ति हुए आपने अपने आसामी लेन देन के व्यापार को वहुत वहाया, एवं इसमें सम्पत्ति उपानित कर संवत् १९५३ में हिसार जिले में सारंगपुर नामक एक गाँव खरीद किया। ग्यापार और स्टेट की बृद्धि के साथ २ धापने बीकानेर स्टेट प्वं जनता में भी काफी सभ्मान पाया। १ सालों तक आपको बीकानेर स्टेट कींसिल की मेम्बरी का सम्मान मिला! आदरा व आसपास की जनता आपका बद्दा आदर करती थी। आप बड़े सरल पुरुष थे, अभिमान आपको छू तक नहीं गया था। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए संवत् १९७७ की आदवा सुदी १२ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पत्र सेठ भेरोंदानजी नाहरा होनहार तथा जनता में प्रिय युवक थे। केकिन संवत् १९६२ में २८ साल की वय में इनका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र नाहरा पुनमचन्दनी का जन्म संवत् १९५८ की आसोज सुदी १५ को हुआ। आप भी अपने पूर्वर्जों की तरह प्रतिष्ठित एवं समझदार सज्जन हैं। संवत् १९८५ से आप बीकानेर स्टेट असेन्वली की मेम्बरी का स्थान सुशीमित कर रहे हैं। इधर ३ सालों से भादरा स्थु के मेम्बर ध १ साल से बाइस प्रेसिडेंट हैं। यूरोपीय वार के समय गन्दर्नमेंट ने सार्टिफिकेट एवं

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

"सिकवर मेडल घड़ी" देकर आपकी इन्जत की थी। आप के यहाँ "जेठमल लखमीचन्द" के नाम से बेकिंग व जमीदारी का कार्व्य होता है, एवं वीक्षानेर स्टैट के प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों में इस कुटुम्ब की गणना है। यह परिवार श्री खे॰ जैन तेरापंथी आसाय का मानने वाला है।

सेठ जेठमळ छखमीचन्द फर्म के वर्तमान सुनोम चम्पाळाळजी चोरहिया हैं। आपके पितामह सेठ चिमनीरामजी चोरहिया रिणी से भादरा आये। इनके पुत्र सेठ बींजराजजी चोरहिया सेठ छखमीचंदजी के समय उनके यहाँ सुनीम हुए। तथा माळिकों के कारवार को आपने बहुत बढ़ाया। भादरा की जनता में आप बढ़े आदरणीय सम्माननीय एवं वजनदार पुरुप थे। संवत् १९७१ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चम्पाळाळजी भी प्रतिष्ठित, मिळनसार एवं सज्जन व्यक्ति है।

### सेठ संतोपचन्दजी सदासुखजी सिंघी, नौहर

जोघपुर के सिंघी परिवार से इस कुद्धस्य का निकट सस्यन्य था। वहाँ से १७५ वर्ष पूर्व यह परिवार "छापर" आया, पूर्व वहाँ से "सवाई" में आवाद हुआ । सवाई से सिंधी परिवार सरहारशाह, सुजानगढ़ नौहर आदि स्थानों में जा बसा । सवाई से लगभग १५० साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज लाल-चन्दजी के पिताजी नीहर आये । सिर्चा लालचन्दजी के खेतसीदासजी, मेघराजजी तथा चौथमलजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें खेतसीदासजी सवा सौ साळ पूर्व आसाम प्रान्त के जोरहाट नामक स्थान में गये । कहा जाता है कि आपकी होशियारी से ख़श होकर जोरहाट के तत्कालीन अधिपति ने आपको अपनी रिया-सत का दीवान बनाया । १८ साल में कई छाख रुपयों का जवाहरात लेकर आप वापस नौहर आये । तथा आपने यहाँ सराफे का रोजगार शुरू किया । संवत् १९२५ आप खर्गवासी हुए । तथा रिखनचन्द्रजी नामक २ प्रत्र हुए । सेठ प्रनमलजी नौहर के म्युनीसिपल मेग्वर व शतिष्टित पुरुष थे। आप वहें दयालु स्त्रभाव के थे। संवत् १९५६ में आपने जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत् १९८४ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके प्रम सेठ संतोपचन्दजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप भी नोहर के अच्छे प्रतिष्ठित एवं शिक्षा प्रेमी सजान हैं। आप स्थानीय स्थानिसिपैछेटी तथा धर्मादा कमेटी के मेस्वर हैं । आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर काफी उस दिया है । सेठ संवीपचन्नद्रजी श्री जैन तेरापंथी सम्प्रदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आपके इस समय सदासखजी, हीरालालजी, रामचन्द्रजी, पांचीलालजी एवं इन्द्रचन्दजी नामक ५ पुत्र हैं। इन वर्खनों में सिंधी रामचन्द्रजी बी॰ ए॰ पास करके दो साल पूर्व चार्टेड अकांडरेंसी का अध्ययन करने के लिये लंदन गये हैं। सदासुखनी, हीरालालनी पूर्व पांची खार की का भी शिक्षा की और अच्छा छक्ष है। आप तीनों भाई फर्म के व्यापार में भाग लेते हैं। इस समय आपके यहाँ "संतोपचन्द सदासुख" के नाम से ११ आर्मेनियन स्ट्रीट में पाट का न्यापार होता है। श्री सदासुखजी के पुत्र भैवरलाल, जसकरण, हीरालालजी के पुत्र रतनलाल पूर्व रामचन्द्रजी के पुत्र जयसिंह हैं । नौहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । इसी तरह इस कुटुम्ब में सेठ, रिखवचन्द्रजी के प्रत्र काल्द्रामजी नेपाल में न्यापार करते थे! संवत् १९८० में आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके पुत्र वेगराजकी कलकरे में एफ॰ ए॰ में पढ़ रहे हैं।

#### सेठ थानगलजी मह्योत, वीदासर (वीकानेर स्टेट)

हस परिवार का मूळ निवास तोसीणा ( तोधपुर ) है। यहाँ से सुहणोत मंगळचंदजी स्मामा सं० १८९० में बीदासर आये। यहाँ से ळगभग सं० १९१० में आपके पुत्र कुन्दनमळजी न्यापार के लिये कळकत्ता गये। सं० १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मुहणोत थानमळजी का जम्म सं० १९६५ में हुआ। आप भी सं० १९५६ में कळकत्ता गये, तथा सेठ थानसिंह करमचन्द दूगड़ की भागीदारी में कारवार करते रहे। सं० १९७२ में आपने तथा बीदासर निवासी सेठ दुलीचन्दजी सेठिया और सुजानगढ़ के सेठ नेमीचन्दजी हागा ने मिळ कर भागीदारी में कळकत्ते में जूट बेळर का न्यापार आरंभ किया, तथा इस न्यापार में आप सज्जनों ने अपनी होशियारी, चतुराई और दुल्सिमानी से अच्छी सम्पत्ति पूर्व सम्मान उपार्जित किया। पूर्व अपनी फर्म की शाखाएं रंगपुर, भागिदिया, नागा आदि जगहों पर खोलीं। इस समय आप तीनों सज्जनों का न्यापार "दुलीचन्द थानमळ" के नाम से १०५ पुराना चीना बाजार में होता है। सेठ थानमळजी। विदासर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपको सन् १९६२ में वीकानेर दरवार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्शा है। आपके पुत्र कानमळजी एवं मांगीळाळजी हैं।

#### श्री सेठ कस्तूरचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, मद्रास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेट उत्तमचन्दनी छाजेड़ हैं। आप सरल प्रकृति के सजान हैं। आप सेट कस्तूरचन्दनी छाजेड़ के पुत्र हैं। आपका मूल निवास बीकानेर है। आप मदास के चांदी सोने के अच्छे व्यवसायी हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आसाय के मानने वाले सज्जन हैं। खेद है कि आपका परिचय खोजाने से विस्तृत नहीं छापा जा सका। आपके फोटो "छाजेड़" गौत्र में छापे गये हैं।

#### श्री सुगनचन्दजी गोलेखा, अमरावती

आप शिक्षित सञ्जन हैं। एवं इस समय अमरावती (बरार) में इनकम टेक्स आफीसर के पद पर कार्य्य करते हैं। वहाँ के सरकारी आफीसरों में एवं जनता में सम्माननीय व्यक्ति हैं। खेद है कि आपका परिचय श्राप्त न होने से जितनी हमारी जानकारी थी, उतना ही लिखा जा रहा है।

#### श्रीयत लच्मीलालजी बोरडिया, इन्दौर

आपका मूळ निवासस्थान उदयपुर है। आपने आरम्भ में वांसवाड़ा राज्य में सर्विस की। इसके वाद आपने इन्दौर में अिसर्टेंट गेजेटियर आफिसर, अिसर्टेंट गेस सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक पदों पर कार्य किया। इस समय आप कॉटन ऑफिस में ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर अधिष्ठित हैं। आप समाज सुधारक तथा उन्नत विचारों के सजान हैं। आपके ५ पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र केसरीमळजी इन्दौर होल्कर कॉळेज में प्रोफेसर हैं। और दूसरे पुत्र नंद्राज्यजी बोरिडिया इन्दौर के महाराजा तुकोजीराव अस्पताल में डाक्टर हैं। तीसरे पुत्र नोरतनमळजी इलाहाबाद में बी० ए० में पढ़ते हैं। तथा चौथे पुत्र चन्द्रसिंहजी विद्याभवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे हैं। आप सभी सज्जन बड़े उन्नत तथा समाज सुधारक विचारों के हैं। यह कुटुम्ब अच्छे संस्कारों वाला है और इन्दौर में इस परिवार ने परदा प्रया को तिलांजिल देकर समाज के सम्मुख अनुकरणीय आदर्श रक्खा है। आपके प्रथम तीनों पुत्र देशभक्त भी हैं।

#### सेठ समीरमल मेरूदान फतेप्ररिया, अमरावती

इस परिवार के पूर्वज सेठ भेरूदानजी दूगढ़ 11 साल की आयु में सम्वत् 1911 में अमरावती आये। आपने यहाँ होशियार होकर "धर्मचंद केशरीचंद" मेरूदान जेठमल, तथा प्रनमल प्रेमसुखदास नामक दुकानों पर सर्विस की। सम्वत् 1924 में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ समीरमलजी दूगढ़ का जन्म संवत् 1926 में हुआ। आप अपने पिताजी के स्थान पर संवत् 1922 तक "सेठ प्रनमल प्रेमसुखदास" के यहाँ मुनीसात करते रहे। इस समय आपके यहाँ आढ़त, रुई, दलाली तथा किराये का ज्यापार होता है। अमरावनी के ओसवाल सभाज में आप समसदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं।

#### सेठ रावदमल करनीदान गोलेखा, मद्रास

यह परिवार खिचंद (मारवाइ) का निपाधी है, तथा इवेतान्वर स्थानकवासी क्षाम्राय का मानने वाला है। सेठ शोभावन्दजी गोलेटा के प्रत्र करनीदानजी और रावसमलजी हुए। सेठ करनीदानजी ने संवद १९३८ में मद्रास में दुकान खोली। इसके पूर्व इनका विद्यापष्टम तथा वम्बई में व्यापार होता था। संवद १९५८ में करनीदानजी का स्वर्शवास हुथा। आपके प्रत्र जवानमलकी तथा सदामुखजी ने और सेठ रावतमलजी के पुत्र वस्तावरमलजी और अगरचंदजी ने व्यापार को विशेष बद्राया। सेठ वस्तावरमलजी ने अंग्रेजों के साथ व्यापार कर बहुत उन्नति प्राप्त की। आप खिचंद व आसपास की पंचपंचायती में सम्माननीय व्यक्ति थे। संवद १९७२ में ४५ साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके ३ साल बाद आपके पुत्र किश्वनलालजी भी स्वर्गवासी होगथे, अतः उनके नाम पर विजयसालजी दक्तक आये हैं। आप विद्यमान हैं।

गोलेखा अगरचंदनी के सँवरलालनी, धेवरचंदनी, विजयलालभी, नेमीचन्दनी तथा लालचंदनी नामक पुत्र विचमान हैं। इसी प्रकार सेठ जवानमलनी के पुत्र राजमलनी, अमरचंदनी तथा भँवरलालनी और सदायुखनी के पुत्र नीवनलालनी, माणिकलालनी तथा युखलालनी विद्यमान हैं। इनमें विजयलालनी, किञ्चनलालनी गोलेला के नाम पर दत्तक गये हैं। आप लोगों का मदास के "नेपेरी युला" नामक स्थान में न्यान और वैंकिंग न्यापार होता है।

#### सेठ चौथमल दुलीचन्द दस्साणी, सरदाश्शहर

इस परिवार का मूळ निवास स्थान अजमेर है। यहाँ से यह परिवार बोकानेर, डांड्सर आदि स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशहर के वसने के समय यहाँ आकर आबाद हुआ। यहाँ दस्साणी हुकुमचन्द्रजी आये। आप के सालमचन्द्रजी, चोयमळजी एवं मुळ्लानचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। आप वंधु संवत् १८८० के लगभग लखनक गये। कहा जाता है कि ळखनक के नवाब से इनका मैत्री का सम्बन्ध था। सन् १९१७ में गदर की छह होने से आप लोग सरदारशहर चळे आये। इन भाइयों में सालमचन्द्रजी तो वीकानेर दक्तक गये। और सेठ चौयमळजी एवं मुळतानचन्द्रजी संवत् १९१५ में कळकत्ता गये। एवं मुळतानचन्द्र हुळीचन्द्र के नाम से कपड़े का व्यापार आरंभ किया। संवत् १९३५ में इस हुकान पर गरम और रेशमी कपड़े का धन्या शुरू हुआ। आप दोनों भाई कमका संवत् १९३६ में तथा १०३५ में स्वर्ग वासी हुए। सेठ चौयमळजी के हुळीचन्द्रजी, केसरीचन्द्रजी, सुक्रीळाळजी, मग-

राजजी तथा कोड़ामलजी और मुलतानचन्द्वी के भेरींदानजी नामक पुत्र हुए ! सेठ चौथमकजी १० साल की वय में संवत् १९२४ में कलकत्ता गये । आपने अपनी हुकान के व्यापार व सम्मान को बहुत बदाया । संवत् १९६९ से सेठ दुलीचन्दजी का भाग मुलतानचन्दजी से अलग हो गया, तब से दुलीचन्दजी अपने भाइयों के साथ कारवार करने लो ! इसी साल आप अपनी हुकान का काम अपने भाइयों के तिम्मे छोड़ सरदारशहर में जा गये एवं धार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९८६ में स्वर्ग वासी हुए ! आपने उपवास त्याग और तपस्या के बढ़े २ कार्य्य किये । अपनी पत्नी के साथ ११ दिनों के उपवास किये । अपने जीवन के अन्तिम ५ सालों में अप केवल ८ वस्तुओं का उपयोग करते थे । संवत् १९७५ में सेठ हुलीचन्दजी के सब आताओं का कारवार अलग २ हो गया । सेठ दुलीचन्दजी के संतोपचन्दजी, धनराजजी, वरदीचन्दजी, नथमलजी, चंदनमलजी, सदासुखजी एवं कुशलचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें सेठ संतोपचन्दजी को छोड़ कर शेष सब भाई मौजूद हैं । सेठ संतोपचन्दजी ने इस फर्म पर इम्पोर्ट न्यापार कारंभ किया । आप दुद्धिमान एवं व्यापार चतुर पुरुष थे । आप संवत् १९७४ में स्वर्ग वासी हुए । आपके पुत्र मोतीलालजी एवं इन्द्रचन्दजी हैं । आपके छोटे आता सेठ धनराजजी ने संवत् १९७५ में श्री जैन वेरापंधी सम्प्रवाय में दीक्षा प्रवण की है ।

इस समय सेठ "चौथमल दुलीचन्द" प्रमें के मालिक सेठ मोतीलालजी, इन्द्रचन्द्जी, नथमलजी, चंदनमलजी, कुशलचन्दजी एवं सेठ कोदामलजी के प्रज रिघकरणजी हैं। इन भाइयों में मोतीलालजी, इन्द्रचन्दजी तथा रिघकरणजी फमें के प्रधान संवालक हैं। आप सज्जनों के हाथों से न्यापार की चृद्धि हुई है। आप वंधुओं के साथ अन्य भाई भी न्यापार में सहयोग देते हैं। सेठ मोतीलालजी समझ-दार पुरुष हैं। प्वं इस परिवार में सब से वहे हैं। आपके पुत्र श्री शुभकरणजी को उनके मामा सुजान-गढ़ निवासी सेठ हजारीमलजी रामपुरिया ने अपनी सम्पत्ति प्रदान की है। आप होनहार युवक हैं। इस समय आप लोगों के यहाँ कलकत्ते के मनोहरदास कटला और केशोराम कटला में देशी विलायती कपढ़े का इन्पोर्ट, व देशी मिलों के कपढ़े कमीशन सेलिंग एवं वैकिंग तथा जूट का व्यापार होता है। इसके अलावा फारिनिसगंज (वंगाल) में जूट और जमीदारी का काम होता है। यह परिवार सरदारशहर के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

#### सेठ रावतमन्न प्रमसुख गुलगुलिया, देशनोक ( वीकानेर )

इस परिवार का मूल निवासस्थान नाल (बीकानेर) था। वहाँ से गुलगुलिया रामसिंहजी के पुत्र पीरदान भी तथा रावतमल्जी संवत् १९२५ में देशनोक आये, तथा इन वन्धुओं ने यहाँ अपना स्थाई निवास बनाया। संवत् १९३६ में सेठ पीरदानजी तिल्हट गये और संवत् १९४२ में आपने मोलवी बाज़ार (सिल्हट) में हुकान खोली। २ साल बाद सेठ रावतमल्जी भी मोलवी वाज़ार आगये। सं॰ १९४७ में इस फर्म की एक ब्रांच श्रीमङ्गल में भी खोली गई। इन दोनों दुकानों पर "पीरदान रावतमल" के नाम से व्यापार होता था। सम्बद्ध १९६५ में दोनों वन्धुओं का कारवार कलग २ होगया। तब से मोलवी बाज़ार की दुकान सेठ रावतमल्जी के भाग में पूर्व श्रीमंगल की दुकान पीरदानजी के माग में आई। पूर्व इन दुकानों पर प्राने नाम से ही व्यापार चाल रहा। सम्बद्ध १९७४ में लेठ पीरदानजी क्यांवासी

हुए । आपके तोकारामजी, मोतीलालजी, प्रेमसुखजी, नेमचन्द्जी एवं सोहनलाळजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें तोकारामजी सम्बत् १९७२ में गुजर गये । तथा शेप ४ आई विद्यमान हैं । श्री प्रेमसुखजो अपने काका क्षेठ रावतमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं ।

सेट रावतमलजी का जन्म सम्बत् १९१८ में हुआ। आपने मोलबी वाजार के ब्यापारियों में अच्छी इज्ञत पाई। आप वहाँ की लोकल योर्ड के मेम्बर भी रहे थे। सम्बत् १९७७ में आपने श्रीमङ्गल के नृतन बाजार में हुकान खोली। इस समय आप देशनोक में ही धार्मिक जीवन विनाते हैं। आपके दत्तक पुत्र श्री मेमसुखजी का जन्म संबत् १९५८ में हुआ। आपका मोलबी वाजार और श्रीमङ्गल की हुकानों के अतिरिक्त प्रेमनगर (सिलहट) में भागीदारी में एक चाय का वागान है। इन स्थानों पर और देशनोक में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

इसी प्रकार मेठ पीरदानजी के होप पुत्र मोतीखाळजी, नेमचन्दजी तथा सोहनलाळजो, श्रीमंगळ, भानुगास और समहोरनगर ( सिळहट ) में अपना स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं।

### सेठ चतुर्भेज हतुमान वरूश वोथरा, गंगाशहर

यह परिवार जालोर से घोदनण, मन्यू और वहाँ से पार वा आकर आवाद हुआ। पार वा से संवत् १९७६ में गंगाशहर में इस परिवार ने अपना निवास पनाया। इस परिवार के पूर्वज सेठ लालचन्दजी के प्रज जोरावरमलजी वोधरा संवत् १९०५ में दिनाजपुर गये तथा घहाँ अपना धंधा शुरू किया। संवत् १९३० में आपने फुलवादी (दिनाजपुर) में अपनी दुकान खोली। आपके अगरचन्दजी, जुन्नीलालजी, तनसुखदासजी, राजरूपजी पूर्व चतुर्सुजजी नामक ५ प्रम्न हुए। संवत् १९४४ में सेठ जोरावरमलजी स्वर्गवासी हुए। संवत् १९४४ में सेठ जोरावरमलजी स्वर्गवासी हुए। संवत् १९४३ में सेठ चतुर्सुजजी वंगाल गये, पूर्व कलकत्ते में "आगरचन्द चतुर्सुज" के नाम से दुकान खोली। सेठ चुतुर्सुजजी के हाथों से इस दुकान के न्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिली। संवत् १९८३ में इस फर्म से से सेठ राजरूपजी और अगरचन्दजी का तथा संवत् १९८८ में सेठ तनसुखदासजी का कारवार अलग हुआ।

इस समय सेठ चुन्नीलालजी एवं चतुर्मुं जनी का व्यापार शामिल है। सेठ चुन्नीलालजी के पुत्र काल्द्रामजी, चिमनीरामजी, रेखचन्द्रजी, पुसराजनी एवं अमोलकचन्द्रजी तथा सेठ चतुर्मुं जनी बोधरा के पुत्र हतुमानमलजी एवं तोलारामजी हुए। इन भाह्यों में चिमनीरामजी, रेखचन्द्रजी और पुसराजनी का स्वर्गनास हो गया है। तथा काल्द्रामजी, अमोलकचन्द्रजी एवं हतुमानमलजी ज्यापार में माग हेते हैं। इस परिचार का "चतुर्मुंज हतुमान यक्त्रा" के नाम से १६ वनफील्ड्स लेन कलकत्ता में जूट कपड़ा तथा आहत का कारवार होता है। गंगाशहर में यह परिचार अच्छा प्रतिष्ठित माना है।

इसी तरह इस परिवार में सेठ अगरचन्दजी के दत्तक पौत्र घेवरचन्दजी तथा राजरूपजी के पुत्र जसरूपजी और रामछाछजी "अगरचन्द रामछाछ" के नाम से १९५१३ हरिसन रोड में एवं तनसुखदासजी के पुत्र रावतमछजी, "इन्द्रचन्द्र प्रेमसुख" के नाम से आर्मेनियन स्ट्रीट में व्यापार करते हैं। यह परिवार दवेता स्वर जैन स्था॰ आझाय का माननेवाछा है।

### सेठ दुर्जीचन्दजी सेठिया का परिवार वीदासर ( वीकानेर स्टेट )

इस परिवार का मूळ निवास बीदासर है। यहाँ से सेठ भेरोंदानजी सेठिया ८ साल की उमर में कलकत्ता गये। एवं सेठ थानिसंह करमचन्द दूगढ़ के यहाँ मुनीमात करते रहे, इनके पुत्र सेठ दुष्ठीचन्द्जी सेठिया १९३८ में कलकत्ता गये, तथा दूगढ़ फर्म पर भागीदारी में ज्यापार करते रहे। परचात् १९७२ में थानमलजी मुहणोत खादि के साथ "दुलीचन्द्र थानमल" के नाम से जूट का ज्यापार मुक्त कर अपनी कई शाखाएं बाहर खोली। संवत् १९८० में आप स्वर्ग वासी हो गये। इस समय आपके पुत्र प्रतापमलजी, जेठमलजी एवं आपके छोटे भाई कुंद्नमलजी तथा मोतीचंद्जी विद्यमान हैं। आप सब सज्जन व्यक्ति हैं। तथा बीदासर में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। सेठ प्रतापमलजी के ५ जेठमलजी के १ मोतीचन्दजी के ६ एवं कुंद्नमलजी के ७ पुत्र हैं।

### सेठ छोगयल मोहनलाल दुघोरिया, छापर ( वीकानेर स्टेट )

यह परिवार मूळ निवासी ठाच्छरसर (बीकानेर ) का है। वहाँ से सेठ भारमळजी हुधेरिया संवत् १९१२ में छापर आये। आपके स्रजमळजी, बींजराजजी एवं छोगमळजी नामक तीन पुत्र हुए। छापर से सेठ स्रजमळजी हुधोरिया ब्यापार के लिये शिलांग गये, एवं वहाँ गवनंमेंट आमीं को रसद सप्ताय करने का कार्य्य करने लगे। आपके साथ आपके वंधु सेठ शेरमळजी एवं काल्हरामजी हुधोरिया भी सम्मिळत थे। इन भाहर्यों ने ब्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी अतिष्ठा वढ़ाई। पीछे से सेठ बींजराजजी तथा छोगमळजी हुधोरिया भी शिलांग गये। तथा इन माहर्यों ने तेजपुर, पटना, कळकता गोहाटी, आदि स्थानों में अपनी हुकाने खोलीं। एवं इन हुकानों पर रबर चळानी एवं अफीम गांजे की कंट्राविंटम का व्यापार शुरू किया। इन सज्जनों के साथ छाड़मूं के सेठ शिवचन्द सुक्तानमळ सिंघी तथा इजारीमळ सुळतानमळ बोरड़ भी सम्मिळित थे। संवत् १९६० में काल्हरामजी और पांचीरामजी हुधोरिया इस फर्म से अलग हुए। इसी तरह और छोग भी अळग २ हो गये। संवत् १९७८ में सेठ भारमळजी हुधारिया के पुत्र भी अळग २ हो गये। तथा स्रजमळजी एवं बीजराजजी साथ में और छोगमळजी एवं चोयराजजी (शेरमळजी के पुत्र) सामिळ ब्यापार करते रहे। सेठ स्रजमळजी का १९४० वींजराजजी का १९८० में तथा छोगमळजी का संवत् १९८२ में तथा छोगमळजी का संवत् १९८२ में स्वर्ग वास हुआ।

सेठ बींजराजजी के पुत्र चुत्तीलालजी, सागरमळजी तथा धनराजजी हुए। इनमें सेठ सागरमळजी, हुघोरिया स्रजमळजी के नाम पर दक्क गये। वर्तमान में आप तांनों भाइयों के तेजपुर में 'भारमळ स्रजमळजी के नाम से कई "चाय वागान" है। इसी प्रकार सेठ छोगमळजी के पुत्र मोहनळाळजी, तिलोकचन्दजी तथा जसकरणजी गोहाटी में "छोगमळ मोहनळाळ" के नाम से आइत का व्यापार करते हैं। सागरमळजी के पुत्र मांगीळाळजी, चुत्रीलाळजी के पुत्र हजारीमळजी, जयचन्दळाळजी, माळचंदजी, मांगीळाळजी, तथा मोहनळाळजी के पुत्र प्रमचन्दजी, लाइरामजी एवं तिलोकचन्दजी के पुत्र समीरमळ हैं।

#### सेठ मोतीलालजी हीरालालजी सिंघी, वीकानर

यह परिवार मूल निदासी किशनगढ़ का है। वहाँ से सिंघी शेरसिहनी, बीकानेर आये। भापके पुत्र सिंघी कुंदनमलको स्थापार के लिए बीनानेर से बंगाल गये। तथा ढाका और पटना में गला का न्यापार भारमें किया। भारके सिंघी चलतावरचन्दनी तथा सिंघी मोतीलालकी नामक २ पुत्र हुए। भाप होनों बंध भी वंगाल शन्त में न्यापार करते रहे। सेठ मोतीलालकी सिंघी से पुत्र हीरालालकी का जन्म संवत् १९४५ में पुत्रा। भापने संवत् १९६९ में कलकत्ते में कपड़े की दुकान खोला। भाष पीकानेर के भोसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सन्जन माने जाते हैं। इस समय आप "मोतीलाल होरालाल" के नाम से कलकत्ते में वपड़े का न्यापार करते हैं।

#### सेठ शालिगराम लुनकरण् दस्साखी का खानदान, बीकानेर

सेठ हीरालालभी दस्साणी—इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी दस्साणी का जन्म सं० १८८५ में हुआ। आप वं कान्रेर में कपड़े का न्यापार ≉रते थे। तथा वहाँ की दनता और अपने समाज में गण्य-मान्य पुरुष भाने जाते थे। बीलानेर दरवार श्री सरदार्शिंहजी एवं श्री हूँगर्रिंस्डजी के समय में आप राज्य को सावस्यक कपड़ा सप्लाद भी करते थे। आपके टद्यचन्द्जी तथा साज्ञिगरामजी वाम के २ प्रज हुए।

केठ व्ययनन्द्रजी दस्ताही—सापका जन्म सम्बद् १९१० में हुता। आप बीकानेर के दृहवानी परिवार में सर्व प्रथम करूकता जाने वाले व्यक्ति थे। याल्यकाल ही में आपने पैदल राह से करूकते के यात्रा की। पूर्व वहाँ १२ सालों तक व्यापार कर कार बापस बीकानेर आ गये। तथा यहाँ करूक्त में सम्बद् १९६९ में स्वर्गेगासी हुए। आपके पुत्र सुमेरचन्द्रजी दस्साणी हुए। सेठ लूनकरणजी, मंगलचन्दजी—आप होग वर्तमान में अपनी "शालिगराम छन्तकरण दस्साणी" नामक फर्म के प्रधान संचालक हैं। यह फर्म नं० ४ राजा उडमंड स्ट्री: कडकत्ता में ज्यागर करती है। बीकानेर राज सभा एवं दर्बार खास आदि अवसरों के समय आप छोग निमंत्रित किये जाते हैं। आपका परिवार बीकानेर के ओसवाल समाज में गण्य मान्य एवं प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके छोटे भाई सम्पनलालजी एवं सुंदरलालजी पढ़ते हैं। आप छोग श्वेठ जैन मन्दिर मार्ग य आज्ञाय को सानने वाले है।

### श्री खुशाल्चंदजी खजांची (चांदा)

इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी खजांची बीकानेर से लगभग ७० साल पहिले कामठी आये तथा सेंट जेटमरुजी रामकरणजी गोलेखा की दुकान पर मुनीम रहे। इनके दुळीचन्दजी तथा घासीरामजी नामक २ पुत्र हुए । हीराळाळजी संवत् १९५३ में गुजरे और इनके स्थान पर इनके पुत्र घासीरामजी सुनीमात करने लगे । संवत् १९७६ में कामठी में घासीरामजी का शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र खुशालचंदजी, लूणकरणजी तथा ताराचंदजी हुए। श्रीखुशालचंदजी खजांची १६ साल की वय में संवत् १९७० में चाँदा आये। आपका शिक्षण मेट्कि तक हुआ। सन् १९२२ से आएने सार्वजनिक तथा देश हित के कार्यों में सहयोग देना आरम्भ कर दिया। इसी साल आप जनता की ओर से म्यु॰ मेम्बर निर्वाचित हुए। १९२७ में आप डिस्ट्रीक्ट कैंसिल के मेम्बर बनाये गये। आपकी सेवाओं के कारण आप सन् १९२९ में प्रथम बार तथा १९३१ में दूसरी बार न्यु॰ के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। इस पद पर आप अभी तक कार्य करते हैं। राजनैतिक कार्यों में भी आप काफी दिलचस्पी से भाग छेते हैं। नागपुर में "गढवाल है" के उपलक्ष में प्रान्तिक डिक्टेक्टर की हैसियत से आप गये थे। इसलिए आपको ता॰ ८-८-३१ को ७ मास की सख्त कैंद्र तथा २००) जुर्माना हुआ। सन् १९३२ में कांग्रेस कार्य के कारण चांदा में २००) जुर्माना तथा ४ मास की पुनः सजा हुई, इस समय आप अञ्चतोद्धार निवारक संघ के प्रेसिडेन्ट हैं। सन् १९३३ के क्रुड के समय आपने गरीय जनता की बहुत सेवा की । चांदा की जनता आपको आदर से देखती है आपके पुत्र छगनमलजी हैं । आपके वहाँ "खणकरण छगनमल" के नाम से कपदे का ज्यापार होता है इसका संचालन ल्याकरणजी खजांची करते हैं। तथा तीसरे भाता ताराचंदजी खजांची नागपुर साइन्स कॉलेज में एफ॰ ए॰ में शिक्षण पाते हैं।

### श्रोसवाल जाति की मर्दुमशुमारी के सम्वन्ध में कुछ जानने योग्य वार्ते

| त्रोसवाल त्राबादी १६३१ की गणना से | सद            | स्लियां | कुत्त |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------|
| १ - वीकानेर राज्ज                 | 91940         | 34433   | २७५६८ |
| २—जोधपुर राज्य (मारवाड्)          | <b>४५</b> ४३५ | 41343   | ९६७९६ |
| २—सेवाङ् (उदयपुर)                 | २५२१८         | २३०९७   | 86334 |
| ४ – सिरोही स्टेंट                 | ३५३३          | 88ई ॰   | 6948  |

| ५—किशनगढ़ स्टेट   | *** | ८५९   | ७५७         | 3434   |
|-------------------|-----|-------|-------------|--------|
| ६—प्रतापगढ्       | *** | 869   | <b>\$69</b> | 1240   |
| ७नाशिक जिला में   | *** | 2216  | १७५१        | ५९६९   |
| योग ७ प्रांतीं का |     | 30669 | 96694       | 163000 |

१---पंजाब में 🛊 कुळ २३२ गांवों में ३३६६ घर निवास करते हैं। उनमें आबादी संख्या १४२६५ है।

इन प्रान्तों के अलावा ओसवाल जाति की आबादी सी० पी०, वरार, खानदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अहमदनगर, मद्रास प्रान्त, निजाम स्टेट, विहार, यू० पी०, वंगाल बासाम आदि प्रान्तों में है। जिनकी आबादी इनमें ग्रुमार करने से इतनी या इससे क्षत्रिक संख्या हो जाना सम्भव है।

#### राजपूताना और अजमेर मेरवाड़ा में श्रोसवाल श्रावादी

| नाम प्रान्त सन् १९०१                            | में सन्          | १९११ में        | सन् १९२१ में              | सन् १९३१ में       |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| राजपूताना २०९१८८                                | २०               | ९९६५            | 160948                    | 190850             |
| अजमेर मेरवादा ९५४७                              | 3                | 8996            | 97398                     | 12438              |
| सन                                              | १९३१ की          | मृदुमञ्जमारी    | के अनुसार                 |                    |
| नाम प्रान्त                                     | कंवारे           |                 | विधुर और विभवाएँ          | योग                |
| <b>्री</b> ∫ मारवाड़ में सर्व                   | 28003            | <b>५६</b> ९४९   | 8884                      | <b>४५३</b> ९५      |
| ्रिं   सारवाड् में मवें<br>हिं   ,, औरतें<br>कि | 15094            | २१५०२           | 15068                     | <b>५१३</b> ६१      |
| <sup>रह</sup> (<br>योग                          | ४०७९६            | \$6843          | 10409                     | <b>९६७५६</b>       |
| रिष्टे सेवाड़ में मदे<br>हैं?<br>, औरतें        | 12820            | \$0198          | २६०४                      | 24216              |
| हुँ " औरतें<br>इ. १ स्रोस्तें                   | @ <b>6</b> 6 8   | 30838           | 4099                      | २३०९७              |
| ₩ {                                             | -                |                 |                           |                    |
| योग                                             | 80008            | ₹0₹0€           | ७६२३                      | 86314              |
| जोघपुर तथा मेवाङ् का कुळ योग                    | \$0660           | 49049           | २५१२७                     | \$84088            |
| नाशिक जिल्हे में †                              | २६९०             | २३४३            | ' ९३६                     | ५९६९               |
| नोटयह श्रवतरण हमें कोधपुर                       | के इतिहास वेत्ता | श्री कुँवर जगदी | रासिंहजी गहलोत द्वारा प्र | प्ति हुए । धन्यवाद |

श्यह संख्या केवल प्रशान के थे० स्था० भासाय माननेवाले कुटुम्बाँ की है। इनमें भागवाल जुटुम्ब जो स्था० सम्प्रदाय मानते हैं। उनकी गणना भी शामिल है। लेकिन तौभी इस संख्या में विशेष भाग भोसवाल जाति का है। इसके अलावा मन्दिर सम्प्रदाय के भी प्रशान में सैंकडों घर हैं। यदि उपरोक्त सख्या में जैन थे० मन्दिर श्रामाय के घर भी जोड़ दें तो प्रकाव के आसवालों की गणना लगभग १० बजार की हो आयगी।

<sup>†</sup> यह गणना नाशिक जिला श्रोसवाल समा के श्रविवेशन के समय मई १६३३ में की गई थी।